# Prakrit Text Series

, VM. XII.

# I'AUNIACARE XAM

PART W

PRAKRIT TEXT SOCIETY

# 

GENERAL EDITORS Dr. P. L. VAIDYA Dr. H.C. BHAYANI

# ACARYA VIMALASÕRI'S PAUMACARIYAM

with

#### HINDI TRANSLATION

PART-II

Edited by Dr. H. JACOBI

Second edition revised by
MUNI SHRI PUNYAVIJAYAJI

Translated into Hindi by
Prof. SHANTILAL M. VORA
M.A., Shastracharya

Appendices Prepared by
Dr. K. RISHABH CHANDRA M.A., Ph.D.

#### PRAKRIT TEXT SOCIETY

AHMEDABAD-9

# Published by Dr. H. C. Bhayani Secretary

# PRAKRIT TEXT SOCIETY AHMEDABAD-9

#### Price Rs. 22=00

#### Available from

- 1. MOTILAL BANARASIDASS, NEPALI KHAPRA, Post Box 75, VARANASI.
- 2. CHAUKHAMBA VIDYABHAVAN, CHAWK, VARANASI.
- 3. GURJAR GRANTHARATNA KARYALAYA, GANDHI ROAD, AHMEDABAD-1.
- 4. SARASWATI PUSTAK BHANDAR, RATANPOLE, HATHIKHANA, AHMEDABAD-1.

#### Printed by

Title, Preface, etc. and Appendix No. 8 Ramanand Printing Press Kankaria Road, AHMEDABAD-22

Text pp. 377 to 598
Tara Printing Works
Kamachba, VARANASI.
Appendices 1 to 7
Vasant Printing Press,
Gheekanta, AHMEDABAD-1.

## आयरियसिरिविमलस्र रिविरइयं

# पउमचरियं

हिंदी अणुवायसहियं

द्वितीयो विभागः

सम्पादकः

## डॉ. हर्मन जेकोबी

संशोधकः पुनः सम्पादकश्च

## मुनिपुण्यविजयः

[जिनागमरहस्यवेदि-जैनाचार्यश्रीमद्विजयानन्दस्रिवर(प्रसिद्धनामश्रीआत्मारामजीमहाराज)शिष्यरतन-प्राचीनजैनभाण्डागारोद्धारक-प्रवर्तकश्रीकान्तिविजयान्तेवासिनां श्रीजैन-आत्मानन्दप्रन्थमालामम्पादकानां मुनिवरश्रीचतुरविजयानां विनेयः]

हिन्दी-अनुबादकः

प्राध्यापक शान्तिलाल म. वोरा, क्षप, शासाबार्य

परिशिष्टप्रस्तुतकर्ता

हों. के. ऋषभचन्द्र, प्रम.प., पोपब. डी

प्रकाशिका

प्राकृत ग्रन्थ परिषद्

अहमदाबाद-९

प्रकाशकः-ह. खू. आयाणी सनिव, प्राकृत प्रन्य परिषद् अहमदाबाद-९

#### मूल्य ह. २२-००

#### प्राप्ति-स्थान

- १. मोतीलाल बनारसीदास, थे॰ बॉ॰ नं० ७५, वाराणसी
- २. बौखम्बा विद्याभवन, चौक, वाराणसी
- ३. गूर्जर प्रन्थरत्न कार्यालय, गान्धी रोड, अहमदाबाद-१
- ४. सरस्वती पुस्तक भंडार, रतनपोल, अहमदाबाद-१

मुद्र क

टाइटल, प्रीफेस, इत्यादि एवं परिशिष्ट नं० ८ राजानन्द प्रिन्टिंग प्रेस संबरिया शेष अद्वयदाबाद-२२

मूल पृष्ठ ३०७ से ५९८
ताराप्रिन्टिंग दक्सं
कामछा, वाराणसी
परिशिष्ट १ से ७
वसंत प्रिटिंग प्रेस
घी कांटा, आहमदाबाद-१

### गंथसमप्पणं

आसमणिंगपिं विज्ञाणाओं जो सहयरों महं जाओं।
अज्जऽविह हं बहुमिण्णिओं य जेणं विणीएणं ।।१॥
सिरिपुहइचंदचिरियाईणं विविहाण गंथरयणाणं ।
संपायणाइकज्जे कउज्जमों जो विवेयमई ॥।२॥
सिरिहंमिविजय-संपयिवजयाण पिसस्स-सिस्सपवरस्स ।
तस्स ग्रुणिणों य गुणिणों पण्णासउवाहिमंतस्म ॥३॥
रमणियिष्वजयस्सेसो वीओ खंडो उ प्रमचरियस्स ।
करज्यके अप्यिजजह कयण्णुणा पुण्णाचिज्ञणणं ॥४॥

## ग्रन्थ-समर्पण

दीक्षाप्रहणकाल से ही जो मेर साथी बनें और अधावधि

जिन्होंने मेरा विनयपूर्वक सम्मान किया, 'सिरिपुइ चंद'

(श्रीपृथ्वीचंद्र) चरितादि विविध ग्रंथरानों के संपादनादि
कार्य में जिन्होंने उद्यम किया तथा जो विवेकबुद्धि-संपन्न

है ऐसे श्रीहंसविजयजी के प्रशिष्य और श्रीसंपतविजयजी

के शिष्य 'पंन्यास' उपाधिधारक गुणवान मुनि श्रीरमणीक
विजय के करयुगल में 'प्रमचिर्य' का यह दितीय भाग

क्तज्ञ मुनि पुण्यविजय के द्वारा समर्पित किया जाता है.

#### PREFACE

The current of Indian literature has flown into three main streams, viz., Sanskrit, Pali and Prakrit. Each of them witnessed enormous range of creative activity. Sanskrit texts ranging in date from the Vedic to the classical period and belonging to almost all branches of literature have now been edited and published for more than a century beginning with the magnificent edition of the Rigyeda by Prof. Max Muller. The Pali literature devoted almost exclusively to the teaching and religion of the Buddha was even more lucky in that the Pali Text Society of London planned and achieved comprehensive publication in a systematic manner. Those editions of the Pali Vinaya, Sutta and Abhidhamma Pitakas and their commentaries are well known all over the world.

The Prakrit literature presents an amazing phenomenon in the field of Indian literary activity. Prakrit as a dialect may have had its early beginning about the seventh century B. C. from the time of Mahavira, the last Tirthankara who reorganised the Jaina religion and church in a most vital manner and infused new life into all its branches. We have certain evidence that he, like the Buddha, made use of the popular speech of his times as the medium of his religious activity. The original Jaina sacred literature or canon was in the Ardhamagadhi form of Prakrit. It was compiled sometime later, but may be taken to have retained its pristine purity. The Prakrit language developed divergent local idioms of which some outstanding regional styles became in course of time the vehicle of varied literary activity. Amongst such Saurasent, Maharastri and Faisact occupied a place of honour. Of these the Maharaştri Prakrit was accepted as the standard medium of literary activity from about the first century A. D. until almost to our own times. During this long period of twenty centuries a vast body of religious and secular literature came into existence in the Praktit languages. This literature comprises an extensive stock of ancient commentaries on the Jaina religious canon or the Agamic literature on the one hand, and such creative works as poetry, drama, romance, stories as well as scientific treatises on Vynkarana. Kosha. Chhanda etc. on the other hand. This literature is of vast magnitude and the number of works of deserving merit may be about a thousand. Fortunately this literature is of intrinsic value as a perennial source of Indian literary and cultural history. As yet it has been but indifferently tapped and is awaiting proper publication. It may also be mentioned that the Prakrit literature is of abiding interest for tracing the origin and development of almost all the New-Indo-Aryan languages like Hindi, Gujarati, Marathi. Panjabi, Kasmiri, Sindhi, Bangali, Uriya, Assami, and Nepali. A national effort for the study of Prakrit languages in all aspects and in proper historical perspective is of vital importance for a full understanding to the mexhaustible linguistic heritage of modern India. About the eighth century the Prakrit languages developed a new style known as Apabhramsa which has furnished the missing links between the Modern and the Middle-Indo-Aryan speeches. Luckily several hundred Apabhramsa texts have been recovered in recent years from the forgotten archives of the Jaina temples.

With a view to undertake the publication of this rich literature some coordinated efforts were needed in India. After the attainment of freedom, circumstances so moulded themselves rapidly as to lead to the foundation of a society under the name of the Prakrit Text Society, which was duly registered in 1952 with the following aims and objects:

- (1) To prepare and publish critical editions of Prakrit texts and commentaries and other works connected therewith.
- (2) To promote studies and research in Prakrit languages and literature.
- (3) To Promote studies and research of such languages as are associated with Prakrit.
- (4) (a) To set up institutions or centres for promoting studies and research in Indian History and Culture with special reference to ancient Prākrit texts.

- (b) To set up Libraries and Museums for Prakrit manuscripts, paintings, coins, archaeological finds and other material of historical and cultural importance.
- (5) To preserve manuscripts discovered or available in various Bhandars throughout India, by modern scientific means inter alia photostat, microfilming, photography, lamination and other latest scientific methods.
- (6) To manage or enter into any other working arrangements with other Societies having any of their objects similar or allied to any of the objects of the Society.
- (7) To undertake such activities as are incidental and conducive, directly or indirectly, to and in furtherance of any of the above objects.

From its inception the Prakrit Text Society was fortunate to have received the active support of Late Dr. Rajendra Prasad, the First President of Republic of India, who was its Chief Patron and also one of the six Founder Members.

HEREWITH we are publishing Second Part of Paumacariya of Vimalasuri. The First Part was issued in 1962. Over and above giving the Hindi Translation as in the First Part, this Second Part includes some valuable APPENDICES and NOTES on the Orthography of the MSS. etc. For preparing the latter we are thankful to Dr. K. R. Chandra.\*

The programme of work undertaken by the Society involves considerable expenditure, towards which liberal grant have been made by the following Governments:—

| Government | of India       | Rs. | 10,000 | Madras            | Rs. | 25,000 |
|------------|----------------|-----|--------|-------------------|-----|--------|
| ,,         | Assam          | Rs. | 12,500 | Mysore            | Rs. | 5,000  |
| <b>7</b> * | Andhra         | Rs. | 10,000 | Orissa            | Rs. | 12,500 |
| **         | Bihar          | Rs. | 10,000 | Punjab            | Rs, | 25,000 |
| 21         | Delhi          | Rs. | 5,000  | Rajasthan         | Rs. | 15,000 |
| 29         | Hyderabad      | Rs. | 3,000  | Saurashtra        | Rs. | 1,250  |
| **         | Kerala         | Rs. | 5.000  | Travancore-Cochin | Rs. | 2,000  |
| ••         | Madhya Pradesh | Rs. | 22,500 | Uttar Pradesh     | Rs. | 25,000 |
| >1         | Madhya Bharat  | Rs. | 10,000 | West Bengal       | Rs. | 5,000  |
|            |                |     |        | Maharashtra       | Rs. | 5,000  |

To these have been added grants made by the following Trusts and individual philanthropists:—

Doraldi Teta Trust

Pr. 10,000

Shri Circharda Chhotala

Pr. 5000

| Sir Dorabji Tata Trust        | Rs. | 10,000 | Shri Girdharlal Chhotalal  | Rs. | 5,000 |
|-------------------------------|-----|--------|----------------------------|-----|-------|
| Seth Lalbhai Dalpatbhai Trust | Rs. | 20,000 | Shri Tulsidas Kilachand    | Rs. | 2,500 |
| Seth Narottam Lalbhai Trust   | Rs. | 10,000 | Shri Laharchand Lalluchand | Rs. | 1,000 |
| Seth Kasturbhai Lalbhai Trust | Rs. | 8.000  | Shri Nahalchand Lalluchand | Rs. | 1,000 |
| Shri Ram Mills, Bombay        | Rs. | 5,000  | Navjiyan Mills             | Rs. | 1,000 |

The Society records its expression of profound gratefulness to all these donors for their generous grants-in-aid to the Society.

Abmedabad. P.L. VAIDYA

25th December, 1968.

H. C. BHAYANI

General Editors

<sup>•</sup> For some fresh and additional information on the date, sources and influence of Paumacariya readers are referred to the articles as indicated:—

<sup>(</sup>i) New Light on the Date of Paumacariyam, Journal of the Oriental Institute, Baroda, Vol. XIII, No. 4, Juac, 1964.

<sup>(</sup>ii) Sources of the Rama-story of Paumacariyam, JOI, Baroda, Vol. XIV, No. 2, December, 1964.

<sup>(</sup>iii) Extent of the Influence of the Rama-story of Paumacariyam, JOl, Baroda, Vol. XV, No. 3-4, March-June, 1966,

<sup>(</sup>iv) Intervening Stories of Paumacariyam and Their Sources, JOl, Baroda, Vol. XVI, No. 4, June, 1967.

# ग्रन्थानुकम:

A Note on the Variant Readings and Orthographic-Scribal Tendencies of the PC. by Dr.K.R. Chandra

XI-XVI

# 'पउमचरिय'दितीयविभागस्य विषयानुक्रमः

| Ęo   | सुम्मीवभामंडलसमागमं नाम                  |                               | ७५  | इंदइआदिनिक्खमणं नाम पंचहत्तरं      |         |
|------|------------------------------------------|-------------------------------|-----|------------------------------------|---------|
|      | सद्विमं पर्व्व                           | ३७७                           |     | पञ्च                               | ४२६–३२  |
| ६१   | सत्तिसंपायं नाम एगसट्टं पव्वं            | <b>३७</b> ७-८२                | ७६  | सीयासमागमविद्याणं नाम छहत्तरं      |         |
| ६२   | रामविष्पलार्व नाम बासहं पव्वं            | ३८२-८५                        |     | पन्नं                              | ४ ३२–३४ |
|      | विसरकाशुक्तमवाणुकित्तणं नाम              | •                             | ७७  | मयवक्वाणं नाम सत्तहत्तरं पर्व      | ४३४–४१  |
|      | तिसद्वं पञ्चं                            | 364-69                        | ७८  | साव्यपुरीवण्णणं नाम अदृहत्तरं      |         |
|      | लक्ष्मणस्य विशल्यायाश्व चरितम्           | ३८७                           |     | पञ्चं                              | ४४१–४५  |
|      | वायुरोगोत्पत्तिकारणम्                    | ₹८ <b>९</b>                   | ७९  | राम-लक्खणसमागमविद्याणं नाम         |         |
| Ę8   | विसल्लाञागमणं नाम                        |                               |     | 78                                 | ४४५–४७  |
|      | चउसिंहमं पव्यं                           | ३९०-९२                        | ८०  | तिह्रयणालंकार-भुवणालंकारहत्य-      | _       |
|      | अमोषविजया शक्तिः                         | <b>३९१</b>                    |     | संखोभविहाणं नाम असीइमं पव्वं       |         |
|      | रावणद्याभिगमणं नाम पंचसहं                |                               | ८१  | [ति] भुवणालंकारहत्यिसल्लविहाणं     |         |
|      | पब्बं                                    | ३९३-९६                        |     | नाम एक्कासीयं पन्वं                | ४५२–५४  |
| 33   | फग्गुणद्वाहियामइ-लोगनियमकरणं             | •                             | ८२  | तिहुयणालंकार-भुवणालंकार-पुच्व-     |         |
| •    | नाम छासहं पन्वं                          | <b>३</b> ९६-९८                |     | भवाणुकित्तणं नाम बासीइमं पन्वं     | ४५५–६२  |
| ,    | फाल्गुनमासे अष्टाहिकामहोत्सवः            | ३९७                           | 63  | भरह-केगइदिक्खाभिहाणं               |         |
|      | सम्मदिद्विदेविकत्तणं नाम                 | • • •                         |     | तेयासीयं पत्र्वं                   | ४६२–६३  |
|      |                                          | ३९९-४०२                       | 8   | भरहनिव्याणगमणं नाम चउरासीइ         |         |
|      | बहुरूवासाइणं नाम अडसहिमं पञ              | ~                             |     | पुरुष                              | ४६३     |
|      |                                          |                               | 64  | [लक्स्वण] रज्जाभिसेयं नाम          |         |
| 47   | रावणचिताविद्याणं नामः एगूणसत्तर<br>पन्नं | <sup>।</sup><br>४०५– <b>९</b> | _   | पंचासीइमं पव्वं                    | ४६४–६५  |
| 10.0 | उज्जोयविद्याणं नाम सत्तरं पद्यं          |                               | ८६  | महुसुंदरवहाभिहाणं नाम छासीइमं      |         |
|      |                                          | 807.74                        |     | पव्यं                              | . ४६६७० |
|      | लक्खण-रावणजुष्यं नाम एगसत्तरं            | 8 <b>१8–१</b> ८               | ८७  | मद्राउवसमाविद्याणं नाम सत्तासी     |         |
|      | पञ्चं                                    | •                             |     | पब्बं                              | ४७०-७२  |
|      | चक्करयणुष्पत्ती नाम बावत्तरं पव्दं       |                               | 1.6 | सत्तुग्य-कयंतग्रुहभवाणुकित्तणं नाम |         |
|      | दहवयणवहविद्याणं नाम तिहत्तरं पञ्चं       |                               |     | अहासीयं पव्वं                      | ४७२-७५  |
| ୬    | पियंकरउवक्खाणयं नाम चउहत्तरं             |                               | ८९  | , महुरानिवेसविद्याणं नाम           |         |
|      | पञ्चं                                    | ४२ <b>३</b> −२६               |     | एग्र्णनउयं पर्व्व                  | ४७५–७९  |

| ९० मणोरमालंभविहाणं नाम नउइयं              | १०८ इणुवनिन्दाणगमणं नाम              |
|-------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>पव्वं</b> ४७९.–८१                      | बट्डचरसर्यं पब्वं ५६४–६७             |
| ९१ राम-स्रवस्त्रणविभूइदंसणं नाम           | १०९ सक्कसंकहाविहाणं नाम              |
| <b>एक्काण</b> उयं पन्त्रं ४८१–८३          | नवुत्तरसयं पव्यं ५६८-६९              |
| ९२ सीयाजिणपूर्याडोइलविद्याणं नाम          | ११० लवणंकुसतवोवणपवेसविद्याणं नाम     |
| बाण उयं पच्चं ४८६ – ८५                    | दस्रसरमयं पत्रवं ५७०-७२,             |
| ९३ जणचिताविहाणं नाम तेणउयं पव्वं ४८५-८८   | १११ रामविप्पलाविद्याणं नाम           |
| ९४ सीयानिव्वासणविद्याणं नाम               | एगदसुत्तरसर्य पन्नं ५७३-७६           |
| च <b>ुण</b> उयं पन्वं                     | ११२ लक्खणविओगबिहीसणवयणं नाम          |
| ९५ मीयासमासामणं नाम पंचाणउयं              | बारस्रत्तरसर्य पद्यं ५७५-७६          |
| परुवं ४९५ <b>⊸५००</b>                     | ११३ कल्लाणमित्रदेवागमणं नाम          |
| ९६ रामसोयविहाणं नाम छन्नउयं पर्व्वं ५००-३ | तेरस्रत्तरसयं पव्यं ५७६-८१           |
| ९७ लवणंकुसभवविहाणं नाम सत्ताणउयं          | ११४ बळदेवनिक्समणं नाम                |
| पञ्चं ५०४-५                               | चउद्गुत्तरसयं पच्चं ५८१-८३           |
| ९८ लवणकुसदेसविजयं नाम अहाणउयं             | ११५ वलदेवग्रणिगोयरसंखोभविहाणं        |
| पञ्चं ५०६-१०                              | नाम पंचदसुत्तरसयं पठ्यं ५८४-८५       |
| ९९ लत्रणंकुसजुङ्बविहाणं नाम               | ११६ बलदेवमुणिदाणपसंसाविद्याणं नाम    |
| नवन्ययं पब्वं ५१०-१५                      | सोलमुत्तरसयं पब्तं ५८५-८६            |
| १०० लवणंकुससमागमविद्याणं नाम              | ११७ पउमकेवळनाणुप्पत्तिविद्याणं नाम   |
| स्ययमं पन्नं ५१५-१९                       | सत्तदसुत्तरसर्यं पर्व्व ५८७-९०       |
| १०१ देवागमविद्याणं नाम एक्कोत्तरसर्य      | ११८ पउमनिव्वाणगमणं नाम               |
| पव्वं ५१९-२४                              | अट्टुत्तरसयं पव्वं ५९०९८             |
| १०२ रामभ्रम्भसवणविहाणं नाम                | प्रन्थोपसंहारः ५९६                   |
| दुरुत्तरसयं पञ्चं ५२४-३८                  | प्रन्थकारप्रशस्तिः ५९८               |
| १०३ रामपुष्यभव-सीयापच्यक्जाविहाणं         | परिशिष्ट १–१५८                       |
| नाम तिउत्तरसयं पव्वं ५३८-४९               | १ व्यक्तिविशेषनाम १-३८               |
| १०४ लगणकुसपुरवभवाणुकित्तणं नाम            | २ प्रथम परिशिष्ट के वर्गीविशेष ३९-४७ |
| चउरुत्तरसयं पञ्चं ५५०-५२                  | ३ वर्गीकृत-भौगोल्रिक-विशेषनाम ४८-५५  |
| १०५ मह्-केटवउवक्याणं नाम                  | ४ सांस्कृतिकसामग्री ५६–६०            |
| पंचुत्तरसयं पञ्चं ५५२-५९                  | ५ वंशावली-विशेष ६१-६३                |
| १०६ लक्षणकुमारनिक समणं नाम                | ६ देश्य और अनुकरणात्मक शस्द ६४-६५    |
| <b>छउत्तरसयं पञ्चं</b> ५६०-६३             | परिशिष्ट १ से ६ का वृद्धि पत्र ६६    |
| १०७ भामंडलपरलोयगमणविद्याणं नाम            | ७ पाठान्तराणि ६७-१३२                 |
| सजुत्तरसयं पव्वं ५६३-६४                   | ८ हिन्दी अनुवाद संशोधन १३३—१५८       |

# Variant Readings and Orthographic-Scribal Tendencies of the PC.

#### THE PC. MANUSCRIPTS

Variant readings<sup>1</sup> of the text of Paumacariyam given at the end under Appendix No. 7 are collected from three manuscripts (one palm-leaf manuscript J and two paper manuscripts K and Kh). J is the oldest manuscript and its readings are better than those of the other two. Acceptable readings are printed in heavy type. References given against those readings are explained at the close of Appendix No. 7. The description of the manuscripts utilised is as follows:—

- 1. J = Palm-leaf manuscript from Jaisalamer. It was copied in V.S. 1198 (1141 A.D.), 3
- 2. K = Paper manuscript from Muni Punyavijayaji's Collection; S.No. 2805; Copied in the later half of the 16th century V. S.
- 8. Kh = Paper manuscript from Muni Punyavijayaji's Collection, S.No.4178; Copied in 1648 V.S.

  Both these paper manuscripts have been described under 'Sampadakiya kincit' in Part I of this work.

  There the Serial Number of manuscript K is wrongly mentioned as 2085.

#### VARIANT READINGS

1. A List of Missing and Extra Passages in the Mss.

#### (i) EXTRA PASSAGES

MS. I

1 verse after ch. l, verse 65.

in 3.22
 in 8.13
 in 49.32
 after 49.32
 after 54.9

The whole verse is replaced at 82.24.

<sup>1.</sup> I acknowledge my gratitude to Rev. Muni Shri Punyavijayaji who made me available these readings through Shri Nagindas Kevalahi Shah.

<sup>2.</sup> For details see Serial No. 264, on page 110 of Sri Jaisalamerudurgastha Jama Tadapatriya. Grantha Bhandara Sücipatra prepared by Muni Punyavijayaji to be shortly published and Serial No. 152 under Catalogue of Palm-leaf. Mss. on page 17 of A Catalogue of Manuscripts in the Jain Bhandaras at Jaisalmer' by C. D. Dalal and L.B. Gandhi, Baroda, 1923.

They are noted and described under Serial No. 7582/2805 and 7583/4178 in Addenda to the Catalogue of Sanskrit and Prakrit
 Manuscripts—Muni Punyavijayaji's Collection', Part III (L. D. Series, Ahmedabad), p. 974.

#### (ii) MISSING PASSAGES

|         | MS. J                    |    | MS. K                    |
|---------|--------------------------|----|--------------------------|
| Chapter | Verses                   | 22 | 44,45                    |
| 8       | 173,174                  | 25 | 14 (later half)          |
| 11      | 90 (later half)          | 45 | 5,6                      |
| 31      | 19                       | 47 | 29                       |
| 57      | 6 (")                    | 53 | 66-68                    |
| 63 -    | 46 ( " )                 | 97 | 19 (middle half)         |
| 63      | 47 (former half)         |    |                          |
| 70      | 55 (later quarter)       |    |                          |
| 70      | 56 (former three-fourth) |    | MS. Kh                   |
| 82      | 57                       |    |                          |
| 86      | 36                       | 55 | 44 (later three-fourth)  |
| 102     | 122, 123                 | 55 | 45 (former three-fourth) |

All the manuscripts have verse 12.5 in place of 12.4 and vice-versa. This order is correct and the text should be corrected accordingly.

#### 2. Principles Followed by Dr. H. Jacobi in his Edition of PC.

From a study of the Mss. J. K and Kh we can make out some of orthographical and grammatical preferences that guided H. Jacobi in the selection of readings in his editing the text of Paumacariyam published in 1914. They are indicated below:—

- (i) In the case of the forms of denominatives and the roots of the tenth class, preference is given to readings with amiti or imiti over those with amiti.
- (ii) Preference is given to the readings eliding an intervocalic consonant over those preserving it.
- (iii) Readings having h in place of bh are preferred over those retaining the latter.
- (iv) Medial dental nasal n is uniformly given as cerebral n.
- (v) Clusters that have resulted from an original m or ny are uniformly given as nn.
- (vi) For metrical reasons preference has been given to hi over him (instrumental plural termination) and to i over im (neutre non./acc. plural termination).

#### 3. Orthographical Confusions of the Mss.

- (i) VOWELS: Orthographical confusions between the quantities as also qualities of vowels, displacing and misplacing of matras, misplacing of and addition of the anusvara dot and misreading of vowels inke and e as rum and pa respectively are generally noted in all the manuscripts. though they are increasingly frequent in manuscripts later in date.
- (ii) CONSONANTS: Consonantal confusions are noted below:—
  Instances of metathesis as hara=raha are found in all the manuscripts.

<sup>1.</sup> I am grateful to Dr. A. N. Upadhye for his suggestion to treat this topic.

#### (a) Confusions of Single Consonants

| ga=ma          | J     | na=va J           | ya=e ]         |
|----------------|-------|-------------------|----------------|
| ga=rā          | K     | na=la J           | ra=na ]        |
| c <b>a</b> =va | Kh    | na=ta K           | ra=va K        |
| ja=ca          | ]     | pa=ya, e J, K, Kh | la=ṇa J        |
| <b>d</b> a=u   | J     | ba=pa K, Kh       | la=bha K       |
| t <b>a</b> =ma | K     | bha=ba Kh         | va=ca J, K, Kh |
| da=ra          | J, K  | ma=sa J, K, Kh    | va=ra K        |
| da=va          | J     | ma=ga K, Kh       | va=ņa K, Kh    |
| da=ha          | K, Kh | ya=pa J           | sa=ma J, K, Kh |
| dha=va         | K, Kh | ya=sa K, Kh       | sa=ra Kh       |
| dha=tha        | K     | ya=ma J, K        | ha=i J, K, Kh  |

#### (b) Confusions of Clusters

```
ccha = ttha T
                              tta = ttha K
jja = vva K. Kh
                              ttha = ccha K. Kh
tta = dda K. Kh
                              dda = ddha K, Kh
tta = ttha K
                              ddha = ttha K. Kh
ttha = ddha J, K, Kh
                              nta = nna ], K
ddha= Ha K
                              nta = tta
                                         K
nha = mha K, Kb
                              nna = tta J, K, Kh
tta = nna ]
```

#### 4. Scribal Tendencies of the Mss.

#### A. GENERAL TRAITS IN ALL THE MANUSCRIPTS

- (1) Pari and padi as well as dhira and vira are interchangeable.
- (ii) Ujjata (udyata) is written as ujjuta or ujjuya.
- (iii) Case Ending ya. There are a few instances of feminine substantives having ya or i case-ending in the place of e. It is archaic 1 and it has been adopted in the acceptable readings under Appx. 7 as indicated:
- (a) ya ending: Mandoyariya 1.50, 59.63, Bhūyādaviya 1.62, Lamkāpuriya 5.267, 66.20, Lamkānayaraiya 7.162,—J; visayasuhāsāya 8.107—J, Kh; jananiya 7.95, naiya 10.34—K, Kh; pāyavasahāya 28.35—K; tiya 30.66, 63.58, 92.14, 101.4,—J; nayariya 31.120—K; samaditthiya 36.21,—J, K; nattiyāva 37.56, punnalahuyāya 63.38, ekkārasiya 73.34, bhaniyāya 78.10— J; and piyāya 77.99—K.
- (b) i ending: Amjanai samam 1.62-], Videhi (ha+i) 1.66-], imai 55.6-K and Videhai 97.16-K.

<sup>1.</sup> Its parallel in Pali is 'ya' and 'ya', In the Vasudevahindi there are a few instances of 'ya' case-ending. Leuman is of the opinion that 'ya' is an old form which Prakrit has in common with Pali, Dr. L. Alsdorf subscribes also to this view. (See Bulletin of the School of Oriental Studies, London, Vol. VIII, pp. 319-34). In Ashokan Inscriptions 'ya' is also prevalent at all places and "ye' in the north and north-west, In non-Ashokan Inscriptions 'ya' is also prevalent and later on there comes ye' case-ending that becomes 'e' after Christiain era, In the 3rd and 4th Century A. D. 'e' has become the standard termination (See Inscriptional Prakrits by Mehandale).

#### B. SCRIBAL PECULIARITIES ' OF INDIVIDUAL MSS.

#### MS. J

This manuscript generally spells the following words as indicated:

- (i) Uttama as uttima, kiraņa as kiriņa. Rāvaņa as Rāmaņa or Rāmvaņa, Vāņara as Vānara, samara as savara, eva as emva, kāettha as kāittha, jāva as jāmva, jāmva, jāva cciya as jāvam ciya, tāva as tāmva, tāmva, tāva cciya as tāvam ciya, nivvāņa as nevvāņa, pi hu as pi ha, vi hu as vi ha and Sattugha as Sattujjha,
- (ii) Instrumental plural case-ending is often him instead of hi, e.g. ganaharshim 1.10 and kusumshim 4.13.
- (iii) Accusative singular of the base in 3 and 3 is often endingless, e.g. sibiy 3.182 and samuppatts 4.20.

#### MS. K

- (i) There are notable errors regarding the placement of the matra—putting an additional matra or omitting or displacing it.
- (ii) It generally spells keettha for keittha.
- (iii) It often spells Ramana and Vanara for Ravana and Vanara respectively.
- (iv) It has a lesser number of instrumental plurals in him as compared with I.
- (v) It has often accusative singulars in am and im for the feminine bases ending in 2 and 1.

#### MS, Kb

- (i) It has a considerable number of errors as regards the use of matras and anusvara.
- (ii) Sometimes it drops the indeclinable ca altogether and at times it puts additional ca.
- (iii) In the last two or three cantos of PC. t in third personal singular termination and medial g, t and d elsewhere are found to be retained.
- (iv) It generally spells keittha as keettha.
- (v) It often spells Ravana as Ramana.
- (vi) It has more frequently instrumental plurals in him as compared with K, but less frequently as compared with J.
- (vii) It has often feminine accustives in am and im.

#### C. MISCELLANEOUS

- (i) Vowel Variation and Sandhi:
  - (a) In K and Kh ullama is sometimes written as ultima.
  - (b) J has retained diphthong at at these places: Vaidehl for Vaidehl 26.75; 94.33; 95.58; 101.29
  - (c) J has a few cases in which residue i has formed sandhi with the preceding i:

    thvainsa (thivainsa) 1.32, khigoyarchim (khiigoyarchim) 53.43, mārihī (mārihī) 23.10 and similarly pāvihī 26.64, kāhī 28.84, hijjihī 28.86, dharihī 96.36 etc.

<sup>1.</sup> These have been noted in the Appx, No. 7 up to the 5th canto only

<sup>2.</sup> In the Vasudevahindi also we have the form 'Rämana,'

(d) J has ye for i and i for ye at a number of places while in K and Kh there are only some instances of this kind.

#### (ii) Consonants:

- (a) I has often retained medial consonants like g, t, d, bh and y.
- (b) K and Kh have sometimes retained t and bh, and they have some additional instances of dropping medial consonants, too.
- (c) J, K and Kh have aslo a few instances of softening medial k.
- (d) Rare instances of softening t are as follows:

  aiduranto 33. 87 J, 68. 30 K, Kh, Giribhūdi Gobhūdi, madi 55. 35 K, Kh, samadio 5. 152 Kh.
- (e) In the following two cases even the initial consonant is softened: gao for kao 18.54, K, Kh, dhuani for thunai 108.20 K.
- (f) J has a few cases of changing m to v;
  paṇavai 19. 17, bhāviņie 20. 111, sasambhavo 24. 36, sodāvaņie 26.81, bhāvai 35. 13, sāvitī 39. 35,
  bhavio 70. 39, nivisam 103. 70 etc.

#### (iii) Srutis t, y and v:

(a) t śruti: A few instances of t śruti are observed as follows:

J has Sasitaha (pa) 5.5, rão ta (ca) 31. 128, kahcanamatesu (ye) 69.14, Manoramati (di) 90. 8, tato (o) 91.13, tanhātiyāin (di) 102.85, chuhātiyā (di) 103.158 etc.

K has ritū (pū) 5.232, Narato (do) 90. 4, etc.

Kh has rayanagghātikao- (d1) 77.24, manamattagato (jo) 77.71, sāvato (ko) 77.96 etc.

K and Kh have Sasito (ko) 5.99, ahatam (kam) 17.103, -dharato (o) 59.18, pasato (do) 77.20, Puhatuharassa (vi) 77.49 etc.

- (b) ya śruti: We come across such instances of ya śruti of long and short a when it is preceded by any vowel, e.g. nissamkiyāiesum 14.21, asīya (yā) 20.97, viyarāga 14.54, cauyāṇaṇām 82.2, diyavayaṇam 16.16, jiṇeyavvo 16.16, loyadhamma 17.22, sahoyarīm 5.70, etc. Moreover J has ya kruti of vowels even other than a and ā, e.g. bhaṇiyum 71.58, dyesadāyā 14.19, narayovagā 14. 22 etc.
- (c) va śruti: J has many instances of va śruti (not less than 50 cases over and above those occurring in the printed text) whereas there are very few in K and Kh.

  MS. J: ka = tanadāruvehim 26.9, sovannavam 31. 57; ga = uvveva 16.84, ja = bhuvālimgana 16.80; ta = jagujjovakaram 2.30, ujjovam 2.100; da = kanaovarī 17.55, etc. The other verses in which there are words with va śruti are: 2.30, 100; 3.19, 126; 6.69, 105, 106, 152; 7.78; 16.80, 84; 17. 55; 20.20, 76; 26.9; 28.128; 30. 89.90; 31.57, 68; 32.43; 33.8; 35.19; 39.97; 40.4; 53.22; 55.34; 58.4; 59.32; 82.59; 93.21; 94.8, 37, 93; 96.1; 98.41; 100.46; 106.6; 108.27; 109.10; 113.6, 59; and 117.42, 43.

  MS. K: 8.17, 253; 17.38; 20.147; 94.93; 102.28 and 116.11,

MS. Kh: 4.11; 8.167 and 17.38.

#### (iv) Nasals;

(a) Initial n; J cerebralises the initial dental n in very few cases: nunah 5.191, jä na rattim 14.139, mā na cirāvehi 24.38, nei 48.32, etc., whereas K and Kh have such instances more than those in J.

(b) Medial n: J has a number of instances of preserving medial dental n and that also specifically in the word anala, e. g. kovānala 13.45, virahānala 16.2, viyogānala 30.88, kohānala 31.17, narayānala 32.31, Analappabha 39.31, Vinami 3.144, nināo 24.50, 57.25, viddhatthāni 27.12, etc. And there is uniform use of n in the word Vānara. K and Kh have such instances lesser than those in J. K has often Vānara and Kh has it sometimes (According to Hemacandra 4.1.228 medial n is preserved in Āra).

#### (v) Clusters:

- (a) I has mostly no for jo and ny and it has often no for no. K and Kh have mostly no for all these three clusters.
- (b) I has one more instance of preservation of consonant rin a cluster ghanavandram 53.81, the other two being at 11.120 and 34.42.
- (c) J retains largely a long vowel followed by a cluster with its first member being a nasal but K and Kh retain it sometimes, e.g. narenda, varenda, etc. We find tāmva, tāmva, jāmva emva at several places and nevvāņa also in J. Note also Jānhavī at 94.48.
- (d) I has several III person plural indicative forms of the verbs of the 10th gana in emiti whereas K and Kh have imit and amit, e.g. uvvallemit 3.96-] and uvvallemit— K and Kh.

#### (vi) Declensions:

- (a) J has also a very few cases of Nominative singular forms which are used for Accusative singular forms of a ending bases; dhammo, gamano, 80.28, Rāmo 94.62, 103.68, etc.
- (b) J K and Kh have a very few instances of feminine bases having their singular Accusative forms just like Sanskrit forms: cauyāṇaṇām 82.2, kumārīm 14.52, mahādevīm 22.57. Sākeyapurīm 22.58, Kosambīm 88.24, and varataṇām 18.27-J; Lamkām 23.23, bhūmīm 29.2, pajjalamtīm 68.30, and purīm 75.61, —K; Sīyām 76.24, mahīm 94.37—Kand Kh (can they be accounted as a fault of the copyists who were careless in placing additional anusvāra and mātrā?).
- (c) Jhas some additional Instrumental plural forms ending in su Instead of him, e.g. physics samchanna 17.29, etc. whereas K and Kh preserve sometimes him case—ending of the Instrumental plural though su is found in the printed text: karaggamukkehim 8.101, kheyaravasahehim 62.35, etc.
- (d) I has two instances of applying mhi as Locative singular case—ending (an Arşa form): visayamhi 12.73 and arannamhi 11.58.

#### (vii) Indeclinables:

K has also vrey few instances of using the word kiha for kim; see 21.74, 46.47, 48.8, etc.

#### D. ADDITIONAL PECULIARITIES OF MS. J.

- (i) e, o, im and him are at times metrically short.
- (ii) There are some additional cases of having a long vowel in place of an ending short vowel with a nasal: nayaresum as nayaresu 20.181, sounam as sound 103.14, thaim as that 21.7, etc. Feminine substantives also have their singular Accusative forms ending in a and I in place of am and im respectively.
- (iii) A few additional instances of having ha termination for II Person singular Imperative are noted: daveha 8.109, ciraveha 8.114, suneha 5.64; 8.142, dhareha 39.58; 56.21, aneha 63.71, etc.
- (iv) There are a few u ending forms: etthu 79.4, alahu 113.70 (indeclinables); macchariyan 94.14, etc,
- (v) Kiha in place of kim is noted not less than nine times over and above those (eight times) found in Jacobi's edition: see 11.53, 21.74, 27.18, 37.35, 78.32, 86.29, 103.169, 105.104 and 110.38.

#### ६० सुग्गीव-भागंडलसमागमपन्वं

प्यन्तरिम्म पउमो, केसिरिजुर्च रहं समारुदो । रुच्छीहरो वि एवं, हणुमाइभडेहि परिकिण्णो ॥ १ ॥ संपत्तो रणभूमी, पढमं चिय रुक्खणो गरुडकेऊ । दहुण तं परुगणा, भुयक्कपासा दसदिसासु ॥ २ ॥ अह ते खेयरसामी, भीमोरगवन्थणाउ परिमुक्का । भामण्डल-सुग्गोवा, निययवलं आगया सिग्धं ॥ ३ ॥ तत्तो ते पवरभडा, सिरिविक्खाया भणन्ति पउमामं । सामिय ! परमिवभूई, कह तुज्झ खणेण उप्पन्ना । ॥ ४ ॥ तो भणइ पउमनाहो, परिहिण्डन्तेण साहवो दिद्वा । देसकुरुभूसणा ते, गिरिसिहरे जायउवसम्मा ॥ ५ ॥ चउकाणणं तु पिडमं, साहन्ताणं समत्थिचित्ताणं । भवितिमरनासणयरं, केवलनाणं समुप्पन्नं ॥ ६ ॥ गरुडाहिवेण तहया, तुट्टेणं अन्ह जो वरो दिन्नो । सो चिन्तियमेत्तेणं, विज्ञाण समागमो जाओ ॥ ७ ॥ एवं राहवभणियं, सोऊणं खेयरा सिवम्हइया । मुणिवरकहाणुरत्ता, जाया हरिसाइयसरीरा ॥ ८ ॥ न तं पिया नेव करेन्ति बन्धू, न चेव मित्ता सकलत्त-भिष्णा । इ ॥ जहा मणुस्सस्स हिओवएसं, कुणन्ति साह विमलप्पहावा ॥ ९ ॥

॥ इय पडमचरिए सुग्गीवभामरङलसमागमं नाम सिंहमं पञ्चं समत्तं ॥

#### ६१. सत्तिसंपायपव्वं

अन्ने रणपरिहत्था, सूरा समद्भवद्धतोणीरा। वाणरभडाण समुहा, समुद्विया रक्लसा बहवे॥१॥ पडुपडह-मेरि-झहरि-काहरु-तिरुमा-मुइङ्गसद्देणं। फुडियं पिव आयासं, दो अद्धे महियरुं व गयं॥ २॥

#### ६० सुग्रीव एवं भामण्डलका समागम

तब सिंह जुते हुए रथ पर राम सवार हुए । हनुमान आदि सुभटोंसे घरा हुआ लक्ष्मण भी इसी तरह रथ पर सवार हुआ। (१) गरुड़केतु लक्ष्मण पहले ही रणभूमिमें पहुँच गया। उसे देखकर नागपाश दसों दिशाओं में भाग गये (२) भयंकर नागपाशसे मुक्त वे विद्याघरराजा भामण्डल और सुप्रीव शीघ्र ही अपने सेन्यमें आ पहुँचे। (३) तब श्रीविख्यात आदि प्रवर सुभटोंने रामसे पृद्धा कि, हे खामी! क्षणभरमें आपमें परमावभूति केंसे उत्पन्न हुई ? (४) तब रामने कहा कि घूमते हुए हमने एक पर्वतंक शिखर पर जिनको उपसर्ग हुए हैं ऐसे देशभूषण और कुलभूषण नामके दो साधु देखे थे। (४) चतुरानन प्रतिमा (ध्यानका एक प्रकार) की साधना करते हुए समर्थ चित्तवाले उन्हें संसारका अधकार दूर करने वाला केवलज्ञान उत्पन्न हुआ। (६) उस समय गरुड़ाधिपने प्रसन्न हो हमें जो वर दिया था उसका चिन्तनमात्र करनेसे विद्याओंका समागम हुआ है। (७) इस प्रकार रामके द्वारा कही गई बात सुनकर विस्मययुक्त और मुनिवरोंकी कथामें अनुरक्त वे खेचर रोमांचित हुए। (६) निर्मल प्रभाववाले साधु मनुष्यक कल्याणका जसा उपदेश देते हैं वेसा तो न माता, न पिता, न भाई, न मित्र और न की सहित भृत्य ही देते हैं। (९)

।। पद्मचरितमें सुमीव एवं भामण्डलका समागम नामक साठवाँ पर्व समाप्त हुआ ।।

#### ६१. शक्ति-सम्पात

दूसरे बहुतसे युद्धदक्ष श्र्वीर राक्षस कवच धारण करके तथा तरकरा बाँधकर वानर-सुभटोंके सम्मुख उपस्थित हुए। (१) ढोल, नगारे, मालर, काहल (बड़ा ढोल), तलिमा (बाद्य विशेष) तथा मृदंगकी तुमुल ध्वनिसे मानो आकारा ४५

एत्यन्तरे महप्पा, लङ्कापरमेसरो सह बलेणं। परिसक्तइ रणभूमि, पुरओ देविन्दसमविहवो॥३॥ नाणाउहगहियकरा, नाणाविहवाहणेसु आरुदा । नाणाविहवरचिन्धा, आविहया समरसोहीरा ॥ ४ ॥ सर-झसर-सत्ति-सबल-करालकोन्तेहि खिप्पमाणेहि । नह निम्मलं पि गयणं, खणेण गहणं क्यं सयलं ॥ ५ ॥ तुरयारूढेहि समं, आसवलगा तओ समाविडया। जोहा जोहलीणा, रहिया रहिए विवाएन्ति ॥ ६ ॥ मत्तगइन्दरथा वि य. अब्भिट्टा कुञ्जरोवरिठियाणं । एवं समसरिसबस्त्र, आलम्गा समरकम्मन्ते ॥ ७ ॥ तं वाणराण सेन्नं, भगगं चिय र अससेहि परहुत्तं । नीलाइकइभडेहिं, पुणरवि आसासियं सबं ॥ ८ ॥ निययंत्रलपरिभवं ते, दर्दु लङ्काहिवस्स सामन्ता । जोहन्ति सवडहुत्ता, अरिसेन्नं सत्थपहरेहिं ॥ ९ ॥ सुय-सारण-मारीजी-चन्दका विज्जुवयणमाईया । जीमूतनायको वा, कयन्तवयणा समरसूरा ॥ १० ॥ तं पि य संगाममुहे, भग्गं कइसाहणं पलोएउं। सुग्गीवसन्तिया जे. समुद्रिया सहहसंघाया॥ ११॥ तं वाणरेहि सेन्नं, दूरं ओसारियं अइबलेहिं। दृष्टूण रक्खसवई, वाहेइ रहं सवडहुत्तं॥ १२॥ अह तेण तक्खणं चिय, पवंगमा गरुयसत्थपहरेहिं । भग्गा पलोइऊणं, विहीसणो अहिसुहो हुओ ॥ १३ ॥ तं भणइ रक्वसिन्दो, अवसर मह दिष्टिगोयरपहाओ । न य हवइ जुत्तमेयं, हन्तुं एक्कोयरं समरे ॥ १४ ॥ अह् तं भणइ कुमारो, विहीसणो अमरिसं तु वहमाणो । उभयबलाण समक्लं, न देमि पट्टिं सुकन्त व ॥ १५ ॥ पुणरिव भणइ दह्मुहो, दुष्ट ! तुमं उज्झिउं निययवंसं । भिचतं पहिवन्नो, पुरिसाहमपायचारीणं ॥ १६ ॥ पुणरिव भणइ सुभणिओ, विहीसणो रावणं मह सुणेहि । वयणं हियं च पच्छं, सहजणणं उभयलोएस ॥ १० ॥ एवगए वि जइ तुमं, इच्छिसि धण-रज्जसंपयं विउलं । सह राहवेण पीइं, करेहि सीया समप्पेहि ॥ १८ ॥

दूटकर दो दुकड़े हो पृथ्वी पर गिर पड़ा हो, ऐसा प्रतीत होता था। (२) इसी बीच देवेन्द्रके समान वैभववाला महात्मा लंकेश रावण मेन्यके साथ रणभूमिकी श्रोर चला। (३) नानाविध श्रायुध हाथमें धारण किये हुए, श्रानेक प्रकारकें वाहनोंमें श्राक्ट श्रीर नाना प्रकारके उत्तम चिह्नवाले युद्धवीर भी श्रा पहुँचे। (४) बाण, भसर, शक्ति. सब्बल तथा भयंकर भाले फंकनेवाले उन्होंने निर्मल श्राकाशका भी ज्ञणभरमें पूरा प्रहण लगा हो ऐसा कर दिया। (४) बादमें श्राधारोहियोंके साथ श्राधारोही भिड़ गये तथा सीनिकोंक साथ मैनिक श्रीर रथारोहियोंके साथ रथारोही लड़ने लगे (६) मदोन्मत्त हाथियोंक ऊपर श्राक्ट योद्धा भी हाथियों पर बंटे हुश्रोंक साथ भिड़ गये। इस तरह समान एवं सहश बलवाले वे युद्धमें लग गये। (७) राश्रसोंके द्वारा पराजित श्रीर भग्न वानरोंकी उस सारी सेनाको नील श्रादि कपि-सुभटोंने पुनः श्राधस्त किया। (८)

अपनी सेनाके पराभवको देखकर लंकाधिप रावणके सामन्त शत्रुसेन्यकी खोर श्रिभमुख होकर राखोंके प्रहार द्वारा युद्ध करने लगे। (ह) शुक्क, सारण, मारीचि, चन्द्र, श्रक्क, विद्युद्धदन श्रोर जीमूतनायक श्रादि यमके जैसे भयंकर बदनवाले तथा युद्धमें शूर सुभटों द्वारा युद्धभूमिमें वानरसेन्यके विनाशको देखकर सुप्रीवके जो सुभट-समुदाय थे वे उठ खड़े हुए। (१०-११) श्रात बलवान वानरां द्वारा वह राक्षससेन्य दूर खदेड़ दिया गया। यह देखकर राक्षसपतिने रथ सम्मुख चलाया। (१२) उसने फीरन ही भारी शास्त्रप्रहारोंसे वन्दरांको भगा दिया। यह देखकर विभीषण सामने श्राया। (१३) उसे राचसेन्द्रने कहा कि मेरे दृष्टिपथमेंसे तू दूर हट। युद्धमें सहोदर भाईको मारना ठीक नहीं है। (१४) इस पर क्रोध धारण करनेवाले कुमार विभीषणने कहा कि सुकान्ताकी भाँति दोनों सेन्योंक समक्ष में पीठ नहीं दिखाऊँगा। (१५) रावणने पुनः कहा कि, दुष्ट! तूने श्रपने वंशको छोड़कर पादचारी श्रधम मनुष्योंकी नौकरी स्वीकार की है। (१६) इस पर भलीभाँति प्रतिपादन करनेवाले विभीषणने रावणसे कहा कि उभय लोकमें सुखजनक, हितकर श्रीर पथ्य ऐसा मेरा वचन तुम सुनो। (१७) इतना होने पर भी यिद तुम विपुल धन, राज्य एवं सम्पत्ति चाहते हो तो रामके साथ प्रीति करो खाँर सीताको सौंप दो। (१८) श्रपने श्रभमानका त्याग करके रामको जल्दी ही प्रसन्न करो। एक स्नीके कारण श्रयशास्त्री

मोत्तृण निययमाणं, दसरहपुत्तं लहुं पसाएहि। मा अयसमलकल्द्धं, करेहि महिलानिमित्तामा ॥ १९ ॥ सोऊण तस्स वयणं, दसाणणो तिबकोहपज्जलिओ । अल्लियइ गबियमई, आयह्नियनिसियवरबाणो ॥ २०॥ रह-गय-तुरयारुढा, सामिहिया गहियपहरणा-ऽऽवरणा । अन्ने वि य सामन्ता, आल्म्गा वाणरभडाणं ॥ २१ ॥ एन्तं दहुण रणे, सहोयरं तस्स अद्भयन्देणं । छिन्दइ धर्यं सरोसो, बिहीसणो अहिमुहाविडओ ॥ २२ ॥ तेण वि य तस्स घणुयं, छिन्नं लङ्काहिवेण रहेणं । चावं दुहा विरिक्कं, जेहस्स विभीसणभडेणं ॥ २३ ॥ बहुभडवीयन्तकरे, वट्टन्ते ताण दारुणे जुज्झे। वणयस्स परमभत्तो, समुद्विओ इन्द्रहुकुमारो॥ २४॥ सो लक्सणेण रुद्धो. तुङ्गेण व सायरो समुहलिओ । पउमेण कुम्भकण्णो, सिग्धं आयारिओ एन्तो ॥ २५ ॥ आविंडओ सीहकडी, नीलेण समं नलो य सम्भूणं । सुहडी सयंभुनामो, आयारइ दुम्मइं समरे ॥ २६ ॥ दुम्मरिसो घडउवरिं, कुद्धो इन्दासणी तहा काली । चन्दणभेण समाणं, कन्दो भिन्नञ्जणाभेण ॥ २० ॥ सिग्धं विराहिओ वि य. आयारइ अङ्गयं समाकुद्धो । अह कुम्भयण्णपुत्तं, कुम्भं पत्तो य हणुवन्तो ॥ २८ ॥ सुमावो वि सुमालो, केउं भामण्डलो तहा काली । जोहेइ दढरहो वि य, रणकण्डुं चैव वहमाणो ॥ २९ ॥ एवं अन्ने वि भडा, समसरिसबला रणम्मि आविडिया । आहबणगुहररवा, जुज्ज्ञन्ति समच्छरुच्छाहा ॥ ३० ॥ हण छिन्द भिन्द निक्लिव, उत्तिद्वतिद्व रुह् पिडच्छाहि । पप्पोड ताड मार्य, सह घतुबत्तिणहणन्ति ॥ ३१ ॥ विमुक्कवुकारमुह्डसद्देणं । गज्जन्तीव दिसाओ, घणसत्थतमन्ध्याराओ ॥ ३२ ॥ बहतरनिणाएणं. सुरासुराण इमो. वट्टइ अहियं परिक्खणाकालो । जह भुझइ आहारो, न तहा जुज्झिजण समरे ॥ ३३ ॥ मा भाहि कायर ! तुमं, दीणं न हणामि जं च परहत्तं । तेण वि सो पडिभणिओ, अज्ज तुमं चेव नही सि ॥ ३४ ॥

मलसे अपने श्रापको कलंकित मन करो। (१६) उसका ऐसा कहना सुनकर रावण कोधसे श्रत्यन्त प्रज्विलन हो गया। श्रिममानी वह खींचकर तीक्ष्ण बाण फेंकने लगा। (२०) श्रपने स्वामीका हित करनेवाले दूसरे भी सामन्त रथ, हाथी एवं घोड़ों पर सवार हो तथा प्रहरण एवं कवच धारण करके वानर सुभटोंक साथ भिड़ गये। (२१) सहोदर भाईको युद्धमें श्राते देख सामने श्राये हुए विभीपणने गुस्सेमें श्राकर अर्धचन्द्र बाणसे उसकी ध्वजा काट डाली। (२२) रुष्ट उस लंकाधिपति रावणने भी उसका धनुष काट डाला। इस पर सुभट विभीपणने बड़े भाईके धनुषको दो टुकड़ोंमें बाँट दिया। (२३)

बहुत-से सुभटांके जीवनका विनाश करनेवाला उनका दाक्या युद्ध जब हो रहा था तब पिता का परम भक्त इन्द्रजितकुमार उपस्थित हुआ। (२४) जिस प्रकार उञ्जलते हुए सागरको पर्वत रोकता है उसी प्रकार लक्ष्मणने उसे रोका। रामने आतं हुए कुम्भकर्णको ललकारा। (२६) नीलके साथ सिंहकटि और शम्भुके साथ नल भिड़ गया। स्वयम्भू नामकं सुभटने युद्धमें दुर्मितको ललकारा। (२६) दुर्मर्प घटोदरिपर और इन्द्राशनि कालीपर कुद्ध हुआ। चन्द्रनम्बकं साथ स्कन्द तथा भिन्नांजन के साथ विराधित शीघ ही भिड़ गया। कुद्ध मयने अंगदको ललकारा तथा कुम्भकर्णकं पुत्र कुम्भके पास इनुमान आ पहुँचा। (२७-२८) सुमीव सुमालीके साथ, भामण्डल केतुके साथ तथा युद्धकी खुजली धारण करनेवाले दृद्ध कालीकं साथ युद्ध करने छगा। (२६) दूसरे भी समान और सहश बलवाले सुभट युद्ध-देत्रमें आये और मत्सर एवं उत्साहसे युक्त वे आद्धान करके चिक्काते हुए युद्ध करने लगे। (३०) मारा, काटो, तोड़ो, फेंको, उठो-उठो, जल्दी पकड़ो, फोड़ो, पीटो, मारो, उलट हो, मार हालो—इस तरह योद्धा चिक्का रहे थे। (३१)

बादल सरीखे शकोंसे अन्धकारित दिशाएँ अनेक विध वाचोंकी आवाज़से तथा सुभटों द्वारा की गई हुँकार-ध्वनिसे माना गरजने लगी। (२२) शूर और कायरों का यह विशेष परीक्षा-काल था, क्योंकि जिस हिसाबसे अन्न खाया जाता है उसी हिसाबसे युद्धमें लड़ा नहीं जाता। (३३) है कायर! तुम मत ढरो। जो पराजित होता है उस दीनको मैं नहीं मारता। इसपर उसे प्रत्युत्तर दिया जाता था कि आज तुम ही नष्ट हुए हो। (३४) कोई सुभट दूटे हुए जोड़वाले कवचको देखकर.

कोइ भहो सन्नार्ह, सहसा विच्छिनावन्यणं दहुं । संवेइ साहुपुरिसो, वह नेहं विहिद्ध्यं सन्तं ॥ ३५ ॥ दन्तेस घरिय सम्मं, आवन्येऊण परियरं सुहहो । जुज्ज्ञ अविसन्नमणो, सामियपरितोसणुज्जुतो ॥ ३६ ॥ मत्तगयदन्तिभिन्नो, विजिज्जन्तो य कण्णचमरेहिं । सामियकयकरणिज्जो, सुवइ भहो वीरसेजास ॥ ३० ॥ सीसगिहिएकमेका, छुरियापहरेसु केइ पहरन्ति । असि-कणय-तोमरेहिं, सुहहा घायन्ति अन्नोनं ॥ ३८ ॥ स्तासोयवणं पिव, किंसुयरुक्साण होज्जसंघायं । वायं स्वणेण सेन्नं, प्यिष्ठ्यरत्तारुणच्छायं ॥ ३९ ॥ केएत्थ गिरुयसत्था, गरुयपहाराहयाऽहिमाणेणं । पिडिउद्वियं करेन्ता, अन्ने लोलिन्त महिवहे ॥ ४० ॥ हत्थी जर्जारियतण्, मुद्धन्ता रुहिरकद्मुद्दामं । छज्जन्ति जरुयकाले, गिरि व जह गेरुयालिद्धा ॥ ४१ ॥ गयतुरयखुरस्वउक्सय-एण उच्छाइए दिसाचके । अविभावियदिष्टिपहा, नियया नियए विवाएन्ति ॥ ४२ ॥ एयारिसिम्म जुज्जे, इन्दइणा लक्स्मणो सवडहुत्तो । छन्नो सरेहि सिग्धं, तेण वि सो तह विसेसेणं ॥ ४३ ॥ अह रावणस्स पुत्तो, सिग्धं पेसेइ तामसं अत्थं । नासेइ लक्स्त्यणो तं, दिवायरत्थेण परिकृविओ ॥ ४४ ॥ पुणरिव दसाणणमुओ, भोमेहि सरेहि वेढिउं पयओ । आढत्तो सोमित्ति, सरहं सतुरङ्गमावरणं ॥ ४५ ॥ विण वि य वेयणतेयं, अत्थं च वीसिज्जिउं पवणवेगं । वद्यायविसाणलसिहा, भुयङ्गपासा निरायरिया ॥ ४६ ॥ जुज्ज्ञं काऊण चिरं, रामकणिहेण इन्दहकुमारो । वद्धो निस्संदेहं, भुयङ्गपासा निरायरिया ॥ ४८ ॥ पुग्जो वि भाणुकण्णं, विरहं काऊण नायपासेहिं । बन्धइ बल्परिहरथो, दिवायरत्थं पणासेउं ॥ ४८ ॥ मगहाहिव ! ते बाणा, भुयङ्गपासा हवन्ति तिमिसेणं । अमरा आउहमेया, चिन्तियमेत्त जहाहकवा ॥ ४९ ॥ मगहाहिव ! ते बाणा, भुयङ्गपासा हवन्ति तिमिसेणं । अमरा आउहमेया, चिन्तियमेत्त्व जहाहकवा ॥ ४९ ॥

जिस प्रकार साधुपुरुष टूटे हुए स्तेहको जोड़ते हैं उसी प्रकार उसे जोड़ता था। (३५) दाँतोंसे तलवार पकड़कर श्रीर कमरबन्द कसकर स्वामीक परितोषके लिए उदात कोई सुभट मनमें विषएण हुए बिना लड़ता था। (३६) मदोन्मत्त हाथीके दाँतसे भिन्न तथा कानरूपी चामरोंसे डुलाया जाता कोई सुभट स्वामीके प्रति कर्तव्यका पालन करके वीर शच्यामें सो गया था। (३७) एक-दूसरेका सिर काटे हुए कई वीर तलवारकी चोटसे प्रहार करते थे। तलवार, कनक तथा तोमरसे सुभट एक-दूसरेको घायल करते थे। (३८) मानो रक्ताशोकका वन हो श्रथवा किंशुकके वृक्षोंका समूह हो इस प्रकार क्षणभरमें रक्तकी श्ररुण छायाके प्राकट्यसे सेना हो गई। (३८) नष्ट शम्बवाले कई सुभट भारी प्रहारसे श्राहत होनेसे गिर पड़ते थे श्रीर फिर उठते थे। दूसरे जमीन पर लोटते थे। (४०) जर्जरित शरीरवाले तथा रक्तयुक्त तीव्र मदजल छोड़ते हुए हाथी वर्षाकालमें गेरूसे सने हुए पर्वतकी भाँति मालूम पड़ते थे। (४१) हाथी श्रीर घोड़ोंकी खुरोंसे खोदनेके कारण उड़ी हुई घूलसे दिशाचक छा गया। इससे देखनेमें विवेक न रहनेके कारण खुद श्रपनोंके साथ ही सुभट लड़ने लगे। (४२)

एसे युद्धमें सम्मुख आये हुए लक्ष्मणको इन्द्रजितने वाएँ। से आन्छादितकर दिया। उस लक्ष्मणने भी उसे शीघ्र ही विशेष रूपसे येसा कर दिया। (४३) इसके बाद रावएके पुत्र इन्द्रजितने शीघ्र ही तामस अस्न फेंका। कुपित लक्ष्मणने दिवाकर-अस्नसे उसका नाश किया। (४४) फिर इन्द्रजित भयंकर वाणोंसे रथ एवं अश्वयुक्त लक्ष्मणको बाँधनेमें प्रयत्नशील हुआ। (४५) इस पर उसने भी पवनके जैसे वेगवाले वेनतेय-असको छोड़ा। और विषानलकी लपटें निकालनेवाले सपेंकि बन्धनको नष्ट किया। (४६) चिरकाल तक युद्ध करके रामके छोटे भाई लक्ष्मणने इन्द्रजित कुमारको अत्यन्त गाद नागपाशमें असन्दिग्ध रूपसे बाँध दिया। (४७) पराक्रममें कुशल रामने दिवाकर असका विनाश करके तथा रथरिहत बनाकर भानुकर्णको नागपाशसे बाँध लिया। (४८)

हे मगधनरेश ! ये बाण निमिषमात्र में नागपाश हो जाते हैं श्रीर श्रायुधका विनाश करनेवाले वे श्रमर बाण चिन्तन करने पर पुनः जैसेके तैसे हो जाते हैं। (४६) नागपाशमें बद्ध तथा निश्चेष्ट उसे रामके कहनेसे मामण्डलने

१. वैनतेयं अर्ज गरहाज्ञमित्वर्थः ।

सो नायपासनदो. निचेद्रो राहवस्स वयणेणं । भामण्डलेण गन्तुं. नियसरहे विस्त्रको सिन्धं ॥ ५० ॥ इन्दर्भहो वि एवं, बद्धो स्विय लक्खणस्स आणाए । सिम्धं विराहिएण वि, आरुहिओ सन्दणे नियए ॥ ५१ ॥ एवं अन्ने वि भढा, घणवाहणमाइया रणे गहिया। बद्धा य वाणरेहिं, पवेसिया निययसिविरं ते ॥ ५२ ॥ एयन्तरम्मि समरे. विभीसणं भणइ दहसुहो रुद्दो । विसहस्र पहारमेकं, जह रणकण्डं ससुबहसि ॥ ५३ ॥ तेण वि य घीरमङ्गा, भणिओ एक्केंग कि व पहरेणं ? । होऊग अप्यमत्तो, आहणस मए वहिच्छाए ॥ ५४ ॥ सो एवभणियमेत्तो, घत्तइ सूरुं सहोयरस्स रणे। तं पि य सरेहि एन्तं, रामकणिट्रो निवारेइ ॥ ५५ ॥ दहूण निरागरियं, सूलं लंकाहिवो परमरुद्दो । गेण्हड् अमोहिवजयं, सत्ति उक्का इव जलन्ती ॥ ५६ ॥ ताव य जलहरसामं, पेच्छइ गरुडद्भयं ठियं पुरओ । वित्थिष्णविउलवच्छं, पलम्बबाहु महापुरिसं ॥ ५७ ॥ तं भणइ रक्लसवई, अन्नस्स मए समुज्जयं सत्थं । को तुज्झ आहियारो, घट्ट ! ममं ठाविउं पुरओ ! ॥ ५८ ॥ जह वा इच्छिस मिरिउं, लक्स्लण ! इह भहसमृहसंघट्टे । तो ठाहि सवडहत्तो, विसहस्र सत्तीपहारं मे ॥ ५९ ॥ ओसारिकण एत्तो. विहीसणं लक्स्सणो सह रिकणं । जुज्झह रणे महप्पा. ददववसाओ भयविसुको ॥ ६० ॥ अह रावणेण सत्ती, मुक्का जालाफुलिङ्गनियरोहा । गन्तूण लऋषणं सा. भिन्दइ वच्छस्थलाभोगे ॥ ६१ ॥ सो तेण पहारेणं. सोमित्ती तिबवेयणुम्हविओ । मुच्छानिमीलियच्छो. धस ति धरणीयले पडिओ ॥ ६२ ॥ एयन्तरम्मि रामो, पडियं दहूण लक्स्वणं समरे । अह जुज्झिउ पवत्तो, समेयं विज्ञाहरिदेहिं ॥ ६३ ॥ सो तेण तक्लणं चिय, दसाणणो छिन्नचावधयकवओ । विरहो कओ य माणी, चलणेसु ठिओ धरणिवहे ॥ ६४ ॥ अनं रहं विलग्गो, जाव य धणुयं लएइ तरन्तो । ताव चिय दहवयणो, पउमेण कओ रणे विरहो ॥ ६५ ॥

जा करके श्रापने रथमें चढ़ा लिया। (५०) इसी प्रकार बद्ध इन्द्रजीत सुभटको भी लक्ष्मणकी श्राज्ञासे विराधितने श्रपने रथमें चढ़ाया। (५१) इसी तरह मेघवाहन श्रादि दूसरे सुभट भी युद्धमें पकड़े गये। वानरोंने उन्हें बाँधकर श्रपने शिबिरमें दाखिल किया। (५२)

इस बीच युद्धमें रुष्ट रावणने विभीषणसे कहा कि यदि तुमे युद्धकी खुजली आ रही है तो तू एक प्रहार सहन कर। (५३) धीरमतिने भी उससे कहा कि एक प्रहारमें क्या? अप्रमत्त होकर तुम इच्छानुसार मुझ पर प्रहार करो। (५४) इस तरह कहे गये उसने ( रावणने ) युद्धमें भाईके ऊपर शूल फेंका। उस आते हुए शूलको लक्ष्मणने वाणोंसे निवारण किया। (५५) दूर हटाये गये शूलको देखकर अत्यन्त रुष्ट रावणने उल्काकी भाँति जलती हुई अमोर्घावजया नामकी शांकि धारण की। (५६) उसी समय उसने बादलके समान श्याम वर्णवाले, गरुड़की ध्वजावाले, विशाल एवं मोटी छातीयाले तथा लम्बी भुजाओंवाले महापुरुपको ( लक्ष्मणको ) सम्मुख अवस्थित देखा। (५७) उसे राक्षसपितने कहा कि दूसरेके छिए मैंने शक उठाया है। अरे घृष्ट! मेरे सामने खड़े होनेका तुम्ने क्या आधिकार है ? (५०) हे लक्ष्मण! यदि तू सुभट समूहके संघर्षमें मरना चाहता है तो सामने खड़ा रह और मेरा शांकप्रहार सहन कर। (५९) इस पर विभीषणको एक और हटाकर टढ़ निश्चयवाला तथा भयसे मुक्त महात्मा लक्ष्मण युद्धमें शत्रुसे लड़ने लगा। (६०) तब रावणने ज्वाला एवं चिनगारियोंके समूहसे ज्याप्त एक शक्ति छोड़ी। जा करके उसने उक्ष्मणके विशाल वक्षस्थलके प्रदेशको भेद डाला। (६१) उस प्रहारके कारण तीव्र वेदनासे सन्तप्त और मूर्झासे आँखें बन्द किया हुआ लक्ष्मण धड़ामसे ज़मीन पर गिर पड़ा। (६२) लक्ष्मणको युद्धमें गिरते देख राम विद्याधरेन्द्रके साथ लड़ने लगे। (६३) उनके द्वारा तत्काल ही धनुष, ध्वजा एवं कवच नष्ट किया गया तथा रखहीन बनाया गया अभिमानी रावण ज़मीन पर पेरोंसे खड़ा रहा। (६४) युमके रखें रेवेंसे बैठकर जबतक वह रावण धनुष लेता है तबतक तो रामने उसे लड़ाईमें रथहीन बना दिया। (६४) रामके

१. समयं निय रक्कसिंदेणं---स् ।

रामस्स सरवरेहिं, निसायरो विम्मलो क्रजो सिग्धं। न य गेण्हिउं समत्थो, बाणं न सरासणं चेव ॥ ६६ ॥ बाणेहि लोढिओ चिय, धरणियले राहवेण दहवयणो। दीसइ पुणो पुणो चिय, अन्नन्नरहे समारूढो ॥ ६० ॥ विच्छिन्नचावकवओ, छबारा रावणो क्रजो विरहो। तह वि य न य साहिज्ज इ, अब्भुयकम्मो समरसूरो ॥ ६८ ॥ पउमो विन्हियहियओ, बंपइ जो मह सराहओ न मओ। पुण्णेहि रिक्सओ वि हु, परभवजणिएण तुक्केणं ॥६९॥ निसुणेहि भणिज्जन्तं, मह वयणं रक्ससाहिवइ ! एकं। जो मज्झ तुमे भाया, निहुओ सत्तीपहारेणं ॥ ७० ॥ तस्साणुमग्गलमां, नेमि तुमे जमपुरिं न संदेहो। होउ ति एव भणिओ, दसाणणो अइगओ लक्कं ॥ ७१ ॥ चिन्तेई सावलेवो, एको मे वेरिओ मओ निहुओ। किंचि हरिसाइयमणो, पविसइ निययं महाभवणं ॥ ७२ ॥ रुद्धे सोऊण सुए, तं चिय एकोयरं समरसूरं। सोयइ निसास एत्तो, दहवयणो तिबदुक्सन्तो॥ ७३ ॥ केएत्थ पुबदुकएण रणिम भक्कं, पावन्ति बन्धणिमणं अवरे हयासा।

अन्ने पुणो सुचरिएण जयन्ति धीरा, छोए सया विमलकित्तिधरा भवन्ति ॥ ७४ ॥

॥ इय परमचरिए सत्तिसंपायं नाम एगसट्ट' पव्वं समत्तं ॥

#### ६२. रामविष्पलावपव्वं

तत्तो समाउरुमणो, पउमो सोगेण ताडिओ गाढं। पत्तो य तुरियवेगो, जत्थ ऽच्छइ रुक्खणो ठाणे।। १।। दहुण सत्तिभिन्नं, सहोयरं महियरुम्मि पल्हत्थं। रामो गरुन्तनयणो, मुच्छावसविम्मरो पडिओ।। २।।

॥ पद्मचरितमें शक्ति सम्पात नामक इकसठवाँ पर्व समाप्त हुआ ॥

#### ६२. रामका विश्रलाप

इसके पश्चात् मनमें व्याकुल तथा शोकसे ऋत्यन्त ताडित राम जिस स्थानमें लद्मण था वहाँ जल्दी ही आ पहुँचे।(१) शक्तिसे विदारित और जमीनपर लिटे हुए सहोदरको देखकर आँखोंमेंसे आँसु गिराते हुए राम मूच्छाके कारण विद्वल हो नीचे

उत्तम बाणोंसे राश्रस शीघ्र ही विह्वल बना दिया गया। वह न तो वाण और न धनुप लेनेमें समर्थ हुआ। (६६) रामके द्वारा बाणोंसे ज़मीन पर लोटाया गया रावण पुनः पुनः दृसरे-दूसरे रथमें आरूढ़ होता देखा जाता था। (६७) धनुप और कथचसे विन्छित्र रावण छः बार रथहीन किया गया तथापि अद्भूत कर्मवाला तथा युद्ध करनेमें वीर वह बशमें नहीं आता था। (६८) तव विस्मित हृदयवाले रामने कहा कि मेरे द्वारा बाणोंसे आहत होने पर भी तुम नहीं मरे। वस्तुतः परभवमें किये हुए ऊँचे पुण्यसे ही तुम रिक्षत हो। (६८) हे राक्षसाधिपति! मेरा एक वचन तुम सुनो। तुमने जो मेरे भाईको शिक्षे प्रहारसे मारा है तो इसमें कोई सन्देह नहीं कि में भी उसके पीछे पीछे यमपुरीमें तुम्हें पहुँचा दूँगा। 'भले'—ऐसा कहकर रावण लंकामें लीट आया। (७०-७१) वह अभिमानके साथ सोचता था कि मेरा एक शत्रु तो मारा गया। इस तरह मनमें कुछ हिंपत होता हुआ वह अपने महाभवनमें प्रविष्ट हुआ। (७२) पुत्र एवं समरमें शूर सहोदर भाईका पकड़ा जाना सुनकर तीव्र दुःखसे पीड़ित रावण तबसे रातमें शोक करने लगा। (७३) युद्धमें पूर्वकृत पापके कारण कई लोग विनष्ट होते हैं। दृसरे हताश हो बन्धन प्राप्त करते हैं। अन्य धीर पुरुष सुचरितके कारण जीतते हैं। और लोकमें सदा विमल यशको धारण करनेवाले होते हैं।

सीयकवलोक्षियन्नो, आसत्यो वाणरेहि परिकिण्णो । अह विक्विउं प्यत्तो, रामो क्लुणेण सहेंगं ॥ ३ ॥ हा बच्छ ! सायरबरं, उत्तरिकणं इमं अइदुलह्वं । विहिन्नोएण अणत्यं, एरिसयं पाविओ सि तुमं ॥ ४ ॥ कि माणेण महाक्स ! ण य वायं देसि विलवमाणस्स । जाणसि य विओगं ते, न सहामि मुहुत्तमेलं पि ॥ ५ ॥ तुहुं मे गुरूहि वच्छय ! समप्पिओ आयरेण निक्खेवो । किं ताण उत्तरमिणं, दाहामि विमुक्करुजो उहं ! ॥ ६ ॥ मुलभा नरस्स लोए, कामा अत्था अणेयसंबन्धा । नवरं इहं न लब्भइ, भाया माया य जणओ य ॥ ७ ॥ अहवा परम्मि लोए, पावं अइदारुणं मए चिण्णं। तस्सेयं पावफलं. जायं सीयानिमित्तम्मि ॥ ८॥ अज महं एयाओ, भुयाउ के ऊरकिणइयद्वाओ। देहस्स भारमेत्तं, नायाओ कजरिहयाओ॥ ९॥ एयं में हयहिययं, वज्जमयं निम्मियं कयन्तेणं। जेणं चिय न य फुट्ड, दहूण सहोयरं पढियं ॥ १०॥ सतु देमेण तह्या, सत्तीओ पञ्च करविमुकाओ । गहियाउ तुमे सुपुरिस !, संपह एका वि न वि रुद्धा ॥ ११ ॥ मुणिया य निच्छएणं, सत्ती वज्जद्दलेहि निम्माया । सिरिवच्छभूसियं पि हु, जा भिन्दइ लक्खणस्स उरं ॥ १२ ॥ उद्देहि लच्छिवल्लह !, धणुयं घेतूण मा चिरावेहि । मज्झागया वहत्थे, एए सत्त् निवारेहि ॥ १३ ॥ ताव य एस परियणो, वच्छय ! दिट्टीसु रमइ पुरिसस्स । आवइपडियस्स पुणो, सो चेव परम्पुहो ठाइ ॥ १४ ॥ ताव य गज्जन्ति परा, अणुजीविगया मणोहरं वयणं । जाव बहुसत्थदाढं, वेरियसीहं न पेच्छन्ति ॥ १५ ॥ माणुक्रओ वि पुरिसो, एगागी वेरिएहि पडिरुद्धो । अवलोइउ दिसाओ, सुमरइ एक्कोयर सूरं ॥ १६ ॥ मोत्तृण तुमे वच्छय !, एत्थ महाविगाहे समाविहए । को ठाहिइ मह पूरओ, निययं तु हियं विचिन्तेन्तो ॥ १७ ॥ तुज्झ पसाएण मए, निव्यूढं दुक्लसंकडं एयं । न य नज्जइ एत्ताहे, कह य भिम(१वि)स्सामि एगागी ॥ १८ ॥ भो मित्त वाणराहिव !, साहणसहिओ कुलोचियं देसं । वचसु य अविग्वेणं, सिग्धं भामण्डल ! तुमं पि ॥ १९ ॥

हे वानराधिप मित्र ! तुम अपनी सेनाके साथ कुलोचित देशमें निर्विघ्न चले जाओ, और हे भामण्डल ! तुम भी शीघ

गिर पड़े। (२) घेरे हुए वानरों द्वारा शरीर पर शीतल जल छिड़कनेसे होशमें आये हुए राम करूण शब्दसे रोने लगे। (३) हा बत्स ! श्रात्यन्त दुर्लेच्य इस समुद्रको पार करके विधिके योगसे इस तरह तुम श्रान्यत्र पहुँच गये हो । (४) हे महायश ! क्या मानके कारण तुम रोते हुए मुक्तको उत्तर नहीं देते ? तुम जानते हो कि मैं तुम्हारा वियोग एक मुहूर्तमात्र भी सह नहीं सकता। (४) हे बत्स! गुरुजनोंने तुमको एक धराहरक तोरपर आदरक साथ मुझे सौंपा था। निर्केज मैं उन्हें अब क्या उत्तर दुँगा ? (६) विश्वमें लोगोंके लिए काम, त्रार्थ एवं अनेक सम्बन्ध सुलभ हैं. परन्तु यहाँ केवल भाई, माता एवं पिता नहीं मिलते। (७) अथवा परलोकमें मैंने अतिभयंकर पापका अनुप्रान किया होगा। सीतांक निमत्तसे उसका यह फल मिला है। (८) आज केयुरसे शोभित चिह्नवाली मेरी ये भुजाएँ प्रयोजन रहित होनेसे शरीरके लिए भारभूत हो गई हैं। (६) यमने मेरा यह पापी हृदय वजका बनाया है, जिससे भाईको गिरा हुआ देग्वकर भी वह फूटना नहीं है। (१०) हे सपुरुष ! शत्रुदम राजाके हाथसे छोड़ी गई पाँच शक्तियाँ उस समय तुमने प्रहण की थीं, किन्तु आज एकको भी तुम रोक न सक । (११) इससे ज्ञात होता है कि यह शक्ति निश्चय ही वज्रके समृहसे बनाई गई होगी, जिससे श्रीवत्ससे विभूपित लक्ष्मणका वज्ञस्थल भी वह भेद सकी। (१२) हे लक्ष्मीबह्नभ ! तुम उठो। धनुष ब्रहण करनेमें देर मत लगास्त्रो। मेरे वधके लिए श्राये हए इन शत्रुश्रोंको तुम रोको। (१३) हे बत्स ! यह कुटुम्ब-परिवार मनुष्यकी दृष्टिमें तभीतक रमण करना है जबतक दुःख नहीं श्रा पड़ता। दुःख श्रानेपर वही फिर पराङ्मुख हो जाता है। (१४) तभीतक दूसरे श्रनुजीवी लोग मनोहर वचन कहते हैं जबतक अनेक शस्त्ररूपी दादोंसे युक्त वेरी रूपी सिंहको वे नहीं देखते। (१४) शत्रुओं द्वारा चिरा हुआ अभिमानी किन्तु एकाकी पुरुष भी चारों और देखकर शूरवीर सहोदर भाईको याद करता है। (१६) हे बत्म ! तुन्हें छोड़कर दूसरा कीन अपने हितका विचार करके इस होनेवाले महाविप्रहमें मेरे सम्मुख खड़ा हो सकता है ? (१७) तुम्हारे प्रसादसे ही मैंने यह दु:खका संकट उठाया है। मैं नहीं जानता कि श्रव मुक्त एकाकीका क्या होगा ? (१८)

न तहा विहोसण ! ममं बाहइ सीयाविकोयदुक्सं पि । कह अक्यस्पेण तु में, ब्रुक्स हियर्य निरक्सेसं !! २० !! सुमावाई सुहहा, सबे जाहिन्ति निययनयराई । तुह पुण अहो किहोसण !, क्रयमं देसं पविज्ञिहिसि ! !! २१ !! पढमं विय उक्यारं, कुणन्ति इह उत्तमा नरा लोए । पच्छा ने मिल्झमया, अहमा उभएसु वि असत्ता !! २२ !! सुमाविय ! भामण्डल !, वियया मे रयह मा विरावेह । नामि अहं परलोयं, तुन्में वि निहिच्छयं कुणह !! २३ !! मरणे क्रयववसायं, पउमं दहूण नम्बवो भणइ । धीरत्तणं पवज्जसु, मुझसु सोगं इमं सामि ! !! २४ !! विज्ञासत्येण इमो, पहलो लच्छोहरो गओ मोहं । नीविहिइ तुज्झ भाया, सामिय ! नित्यऽत्य संदेहो !! २५ !! तत्त्वो ते कइसुहडा, भीया तिष्णेव गोउरपुराई ! सत्तेव य पायारा, कुणन्ति विज्ञानिओगेणं !! २० !! रह-गय-तुरक्तमेहिं, सिहओ नोहेहि बद्धकवएहिं । नीलो नावविहत्थो, पढमिम्म पइहिओ दारे !! २८ !! वीए नलो महप्पा, अहिहिओ दारुणो गयाहत्थो । तहए विहोसणो वि य, तिस्लव्याणो ठिओ सुरो !! २८ !! वीर चउत्थयम्म उ, कुमुओ सन्नद्धबद्धतोणीरो । कुन्ते घेतूण ठिओ, तह य सुसेणो वि पञ्चमए !! ३० !! घेतूण भिण्डमालं, सुमावो छहुए ठिओ दारे ! सत्तमए असिहत्थो, अहिहिओ नणयपुत्तो वि !! ३१ !! पुबदुवारिम्म ठिओ, सरहो सरहद्धओ राणपयण्डो । अह अङ्गओ कुमारो, अहिहिओ गोउरे अवरे !! ३२ !! पुबदुवारिम्म ठिओ, सरहो सरहद्धओ राणपयण्डो । सन्तम् उत्तरदारं, नो निणइ नमं पि सत्तेणं !! ३२ !! पुवदुवारिम्म ठिओ, अने बल्सितिकितिसंपना । सन्नद्धबद्धकवया, अहिहिया दिक्सणदिसाए !! ३२ !! एवं ने केइ भडा, अने बल्सितिकितिसंपना । सन्नद्धबद्धकवया, अहिहिया दिक्सणदिसाए !! ३१ !!

जान्नो। (१६) हे विभीषण! सीताके वियोगका दुःख मुक्ते उतना पीडित नहीं करता जितना श्रसफल होनेसे मेरा सारा हृद्य जल रहा है। (२०) सुन्नीय त्रादि सब सुभट श्रपने-श्रपने नगरोंमें चले जाएँगे, पर तुम विभीषण! किस देशमें जान्नोगे? (२१) इस लोकमें उत्तम पुरुष पहले ही उपचार करते हैं, जो मध्यम पुरुष होते हैं वे बादमें करते हैं, किन्तु श्रधम पुरुष तो दोनोंमें श्रसमर्थ होते हैं। (२२) हे सुन्नीव! हे भामण्डल! तुम मेरे लिए चिता बनाश्रो, देर मत करो। मैं परलोकमें चला जाऊँगा। तुम भी यथेच्छ करो। (२३)

इस तरह मृत्युके लिए छत निश्चय रामको देखकर जाम्बवानने कहा कि हे स्वामी ! आप धीरज धारण करें और इस शोकको छोड़ें। (२४) विद्या-शक्से आहत यह लक्ष्मण बेहोश हो गया है। हे स्वामी ! आपका माई जीवित होगा, इसमें सन्देह नहीं है। (२४) इसलिए रातके समयमें फीरन ही कोई उपाय कीजिये अन्यथा सूर्यके उगनेपर लक्ष्मण अवश्य मर जायगा। (२६) तब भयभीत उन किप-सुभटोंने विद्याके प्रभावसे नगरके तीन गोपुर और सात प्राकार बनाये। (२७) रथ, हाथी और घोड़े तथा कवच बाँचे हुए योद्धाओंके साथ नील हाथमें धनुप लेकर पहले दरवाजेपर स्थित हुआ। (२०) भयंकर और हाथीपर आरूढ़ महात्मा नल दूसरे दरवाजेपर तथा त्रिशूलपाणि वीर विभीषण तीसरे दरवाजेपर स्थित हुए। (२६) वीथे दरवाजेपर कवच पहना हुआ और तूणीर बाँधा हुआ छुमुद तथा पाँचवेंपर सुवेण भाला लेकर खड़ा रहा। (३०) भिन्दिपाल (शक्ष विशेष) लेकर सुभीव छठे दरवाजेपर खड़ा रहा और सातवें दरवाजेपर तलवार हाथमें घारण करके जनकपुत्र भामण्डल आ डटा। (३१) सिंहकी ध्वजावाला तथा युद्ध करनेमें प्रचण्ड ऐसा शरभ पूर्व द्वारपर स्थित हुआ और अंगदकुमार पश्चिम-गोपुरमें अधिष्ठत हुआ। (३२) जो अपने सामण्डसे यमको भी जीत सकता है ऐसा कठोर दर्पके माहात्म्यवाला चन्द्ररिम नामका बालिपुत्र उत्तर द्वारकी रक्षा करने लगा। (३३) इसी प्रकार बळ, शक्ति एवं कीर्तिसे सम्पन्न जो कोई दूसरे सुभट थे वे तैयार होकर और कथच बाँधकर दिश्चण दिशामें आ डटे। (३४) इस प्रकार खेचर राजाओंने सारा सन्विका

१. इं सरणं तं पव॰---ग़॰ ।

एवं तु संनिवेसं, खेयरवसमेसु विरइयं सहं। नक्खतिहि व गयणं, अइरेहइ उज्जलसिरीयं॥ ३५॥ न तं सुरा नेव य दाणविन्दा, कुणन्ति जीवस्स अणुग्गहत्थं। समज्जियं जं विमलं तु कम्मं, जहा निवारेइ नरस्स दुक्खं॥ ३६॥ ॥ इय पउमचरिए रामविष्पलानं नाम बासटटं पव्वं समर्त्तं॥

#### ६३. विमह्णापुचमविकत्तणपव्वं

नाऊण य सोमित्ती, मरणावत्थं दसाणणो एती। एकीयरं च बद्धं, सोयइ पुत्तं य पच्छन्नं ॥ १ ॥ हा भाणुयणण! वच्छय!, निच्चं चिय मह हिउज्जओ सि तुमं। कह वन्धणम्मि पत्तो, विहिपरिणामेण संगामे! ॥२॥ हा पुत्त मेहबाहण!, इन्दर्श सुकुमालकोमलसरीरा। कह वेरियाण मज्झे, चिट्टह अइदिन्त्वया बद्धाः!॥ ३ ॥ बद्धाण असरणाणं, कालगण लक्खणे ससोगत्ता। मह पुत्ताण रिवुभद्धा, न य नज्जद्द कि पि काहिन्ति !॥ ४ ॥ हिययस्स बल्लेहें तुङ्मेहं दुक्लिएहि बद्धेहं। अहिययरं चिय बद्धो, अह्यं नत्थेत्थ संदेहो ॥ ५ ॥ एवं गए ब बद्धे, महागओ दुक्लिणोह बद्धेहं। चिट्टइ तह दहवयणो, बन्यूग् य सोगसंतत्तो ॥ ६ ॥ सोऊण सितपह्यं, सोमित्ति जणयनन्दिणी एतो। अह बिल्लिं परत्ता, सोगसमुच्छद्दयसबङ्गी ॥ ७ ॥ हा भद्द लक्ल्लण! तुमं, उत्तरिऊणं इमं सिल्लिनाहं। मज्झ कण्ण महायस!, एयावत्थं पवन्नो सि ॥ ८ ॥ मोत्तूण बन्धवन्नणं, निययं जेट्टस्स कारणुज्जुत्तो। सुपुरिस! रक्लसदीने, कह सि तुमं पाविओ मरणं !॥ ९ ॥ बालते कि न मया, अह्यं दुक्लस्स भाइणी पावाः!। जेण इमो गुणनिलओ, मज्झ कण लक्लणो बहिओ ॥ १० ॥

बनाया। अपनी उज्ज्वल कान्तिसे वह सिन्नवेश श्राकाशमें नक्षत्रकी भाँति अत्यन्त शोभित हो रहा था। (१४) देव श्रीर दानवेन्द्र भी जीवपर वैसा अनुप्रह नहीं करते, जैसा कि पूर्वीजित विमल कर्म मनुष्यक दुःस्वका निवारण करते हैं। (२६)

॥ पद्मचरितमें रामका विप्रलाप नामका बासठवाँ पर्व समाप्त हुआ ॥

#### ६३. विश्वल्याके पूर्वभवोंका कथन

उधर लक्ष्मणकी मरणावस्थाको जानकर रावण पकड़े गये सहोदर भाई तथा पुत्रोंक लिए मनमें प्रच्छन्न शोक करने लगा। (१) हा बत्स भानुकर्ण ! तुम नित्य मेरे कल्याणक लिए उद्यत रहते थे। भाग्यक परिणामस्वरूप तुम युद्धमें कैसे पकड़े गये हो ? (२) हा पुत्र मेघवाहन ! हा पुत्र इन्द्रजित ! सुकुमार ऋति कंमल शरीरवाल तुम ऋतिदुर्शवत श्लोर खद्ध हो शतुश्लोंके बीच कैसे रहते होंगे ? (३) लक्ष्मगंक मरने पर शोकसे पीड़ित शत्रुमुभट बद्ध श्लोर श्लारण मेरे पुत्रोंका न मालूम क्या करेंगे ? (४) हृद्यवल्लभ ! तुम्हारे दुग्वित होनेसे श्लोर पकड़े जानेसे में सर्वशेष पकड़ा गया हूँ, इसमें सन्देह नहीं। (५)

जिस प्रकार पकड़ा गया महागज अपने यूथमें दुःग्वित होता है उसा प्रकार शोकसन्तप्त रावण अपने बन्धुवर्गमें दुःग्वित हुआ। (६) उधर शक्ति द्वारा आहत लक्ष्मणके बारेमें सुनकर मर्वागमें शोकसे सतत आच्छादित सीता रोने लगी। (७) हा भद्र लक्ष्मण! हा महायश! इस समुद्र हो पार करके मेरे लिए तुमने यह अवस्था प्राप्त की है। (८) हे सुपुरुष! बन्धुजनोंका त्याग करके अपने बड़े भाईके लिए उगुक्त तुमने राक्षसद्वीपमें कैसे मरण पाया है? (६) दुःग्वका भाजनरूप पापिनी मैं बचपनमें ही क्यों न मर गई, जिससे मेरे लिए गुणका धामरूप इस लक्ष्मणका वध हुआ। (१०)

सोमिति ! तज्झ देवा, कुणन्तु जीवस्स पालणं सबे । सिग्धं च विसष्ठतं, वच्चसु अम्हं पि वयणेणं ॥ ११ ॥ एवं सा जगयस्या. रोयंन्ती निययदंयरगुणोहा । कह कह वि ग्वेयरीहिं, उवएससएस् संथविया ॥ १२ ॥ तह देयरम्म भद्दे !. अज्ञ वि मरणं न नज्ञद् निरुत्तं । वीरस्स विलवमाणी, मा सुयणु ! अमङ्गलं कुणसु ॥ १३ ॥ किंचि अणाउलिहयया, सीया विज्ञाहरीण वयंगेणं । जाव ऽच्छह ताव ऽत्रं, सेणिय ! निसुणेमु संवन्धं ॥ १४ ॥ ताव चिय संपत्ती, दारं दुमास्स खेयरी एको । भामण्डलेण रुद्धो, पविसन्तो अमुणियायारी ॥ १५ ॥ विजाहरो पवनो, जीवन्तं जइह इच्छसि कुमारं । दावेह मज्झ पउमं, तस्स उवायं परिकहेमि ॥ १६ ॥ ण्य भणियम्मि तो सो. नीओ भामण्डलेण तुद्देणं । पटमस्स सन्नियासं, लक्खणकञ्जूज्ञयमणेणं ॥ १७ ॥ पायप्पडणीवगओ, जंपइ सो सामि ! सुणसु मह वयणं । जीवइ एस कुमारो, पहुओ विज्ञाउहेण पह ! ॥ १८ ॥ सरिमण्डलस्स पुत्तो, नामेणं चन्द्रमण्डलो सामि ! । सुप्पभदंवीतणओ, सुरगीवपुराहिवो अह्यं ॥ १९ ॥ विहरन्तो गयणयले, वेलाजक्लस्स नन्द्रणेण अहं । दिहो उ वेरिएणं, सहस्सविजएण पावेणं ॥ २० ॥ अह मेह्णियात्रेरं, सुमरिय सो दारुणं रणं काउं। पहणइ चण्डरवाए, सत्तीएँ ममं परमरुद्दो ॥ २१ ॥ पडिओ गयणयलाओ, तत्थ महिन्दोदण वरुजाणे । दृढसत्तिसालुओ हं, दिट्टो भरहेण साधूणं ॥ २२ ॥ चन्द्रणजरेण सितो, अह्यं भरहेण कलुणज्तेणं। जाओ य विगयसहो, अईववलकन्तिसंपन्नो ॥ २३ ॥ एयन्तरिम रामो, पुच्छइ तं खेयरं ससंभन्तो । जइ जार्णास उप्पत्ती, साहस्र मे तस्स सलिलस्स ॥ २४ ॥ सो भणइ देव ! निसुणस्, अडयं जाणामि तस्स उप्पत्ती । परिपृच्छिएण सिद्धं, भरहनरिन्दंण मे सबं ॥ २५ ॥ जह किल नयरसमग्गा, देसी रागेण पीडिओ सबी । उबवाय-जरय-फोडव-दाहा ८०इ-सलमाईस ॥ २६ ॥

हे लक्ष्मण ! तुम्हारे प्राणींकी रक्षा सब देव करें । मेरे वचनसे तुम शीघ्र ही शल्यरिहत हो जास्रो । (११) इस तरह स्वपने देवरंक गुणोंको याद करंक रोता हुई सीताको ग्वचिरयोंने स्वनंक उपदेश देकर किसी तरह शान्त किया । (१२) हे भद्रे ! तुम्हारे देवरका स्वाज भी मरण निश्चित रूपसे ज्ञात नहीं हुस्रा । हे सुतनु ! विलाप करके वीरका स्वमंगल मत करो । (१३)

विद्याधिरयों के वचनसे जब सीता कुछ निराकुल हृदयवाली हुई, उस समय जो अन्य घटना घटी उसके बारेमें भी, हे शिणक! तुम मुना। (१४) उस समय एक विद्याधर दुर्गके द्वारके पास आया। श्रद्धात आचारवाला वह प्रवेश करने पर भामण्डलके द्वारा रोका गया। (१४) उस विद्याधरने कहा कि यदि कुमार जीवित रहे यह चाहते हो तो मुझे रामके दर्शन कराओ। मैं उन्हें उपाय कहूँगा। (१६) ऐसा कहने पर तुष्ट और लक्ष्मणके लिए उदार मनवाला भामण्डल उसे रामके पास ले गया। (१७) पाममें जाकर और परेंमें पड़कर उसने कहा कि हे स्वामी! आप मेरा कहना मुने। हे प्रभी! विद्याधरके द्वारा आहत यह कुमार जीवित है। (१८) हे स्वामी! चन्द्रमण्डल नामका में शिश्मण्डल का पुत्र, सुप्रभादेवीका तनय तथा मुर्खावका पुरेशहत हूँ। (१६) गगनतलमें विहार करता हुआ में वेलायक्षक पुत्र पापी सहस्रवित्रय शत्र द्वारा देखा गया। (००) मार्लाक वेरको याद करके उसने दारुण युद्ध किया। अत्यन्त कृष्ट उसने चण्डरवा शक्ति द्वारा मुक्त पर प्रहार किया। (२१) हुद्ध शक्ति पीड़ित में आकारामें से महेन्द्रोदय नामक सुन्दर उद्यानमें जा गिरा। वहाँ साध्रपुरूप भरतने मुक्ते देखा। (२२) करुणायुक्त भरत द्वारा चन्दन जलकी उत्पत्तिके वारेमें यदि तुम जानते हो तो वहा। (२४) उसने वहा कि, हे देव! आप सुने। मैं उस जलकी उत्पत्तिके विषयमें जानता हूँ। पूछने पर भरत गाजाने सब कुछ मुक्ते कहा था। (२४) यदि सारा नगर अथवा सारा देश उपद्वत, क्वर, फोड़ा-फुन्सी, दाह, अरुचि एवं शूल आदि रोगोंसे पीड़ित हो तो वह उससे नीरेग हो जाता है। (२६)

१. रोचयन्ती स्मरन्तीत्यर्थः ।

नबरं पुण इह नयरे, राया नामेण दोणमेहो ति । पसुमन्तिसयणपरियण-सिह्ओ सो जाउ नीरोगो ॥ २७ ॥ सहाविओ य तो सो, भणिओ कह रोगविज्ञ नी सि नुमं १ । मामय ! साहेिह कुई, एयं मे को उयं परमं ॥ २८ ॥ सो भणइ मञ्झ दुहिया, अत्थि विसल्ला गुणाहिया लोण । जोसे गठभाथाण, जगगो रागेण परिमुक्ता ॥ २९ ॥ विणसासणाणुरत्ता, निच्चं पूयासमुज्जुयमईया । बन्धूहि परियणेण य, पूइज्ञइ देवया चेव ॥ ३० ॥ ण्हाणोदएण तीण, सुरहिसुयन्थेण देव ! सिचो हं । समयं निययज्ञणेणं, तेण निरोगत्तणं पत्तां ॥ ३१ ॥ सुणिकण वयणमेयं, विज्ञाहरतो मण वरुज्ञाणे । चरियं तु विसल्लाण, मतित्रओ पुच्छिओ समगो ॥ ३२ ॥ लक्ष्मणस्य विश्वल्यायाश्च चरितम—

जलहरगम्भीरसरो, चउनाणी साहिउं मह पवनो । अह पुण्डरीयविजा, नयरं चकद्भयं नाम ॥ ३३ ॥ तत्थेव चकवही, धीरो परिवसइ तिहुयणाणन्दो । नामेण अणङ्गसरा, तस्स उ गुणमालिणी ध्या ॥ ३४ ॥ अह अन्नया कयाई, सुपइट्टपुराहिवेण सा कना । हरिया पुणवम्णं, घणलोहायत्तचित्तेणं ॥ ३५ ॥ चकहरम्साऽऽणाण, सहसा विज्ञाहरेहि गन्नुणं । जुज्झं कयं महन्तं, तेण समं पहरविच्छड्डं ॥ ३६ ॥ अह तस्स वरविमाणं, भगां चिय खेयरेहि रुट्टेहिं । तत्तो विवडइ बाला, सोहा इव सरयचन्दस्स ॥ ३७ ॥ पुण्णलहुयाणं तो सा, विज्ञाणं पुणवस्तिउत्ताण । सावयपउरस्वाण, पिट्या अडवीणं घाराण ॥ ३८ ॥ विविहतरुसंकड्डिय-अनोन्नालीहवेणुसंघाया । विसमिगिरियुष्पवेमा, मावयसयसंकुला भोमा ॥ ३९ ॥ सा तत्थ वुण्णहियया, दस वि दिसाओ खणं पलोण्डं । सुमरिय वन्धुसिणेहं, कुणइ पलावं महुरवाणी ॥ ४० ॥ हा ताय ! सयललोयं, परिवालिस विकमेण जियसत् । कह अणुक्रमं न कुणसि, एत्थ अरण्णिम्म पावाण् । ॥ ४१॥ हा जणिण ! उद्रदुक्खं, तारिसयं विसहिजण अइगर्यं । भयविहलदुम्मणा , कह मज्झ तुर्ग न संभरिस ! ॥ ४२॥

इस नगरमें द्रोणमेघ नामका राजा था। वह पशु, मंत्री, खजन एवं परिजनक साथ नीरोग हो गया। (२७) तब वह बुलाया गया। उससे पृद्धा कि तुम रोगर्रहित केसे हुए? मुक्ते इसके बारेमें स्पष्ट रूपसे कहो। मुक्ते अरयन कुनुहल हो रहा है। (२०) उसने कहा कि लोकमें विशेष गुणवाली विशल्या नामकी मेरी एक पृत्री है जिसके गर्भमें रहने पर माता रोगसे मुक्त हो गई थी। (२९) वह जिनशासनमें अनुरक्त तथा पृजाक लिए सदव उचन बुद्धिवाली है। वन्यु एवं परिजनों द्वारा वह देवताकी भाँति पृजी जाती है। (३०) हे देव! अपने लोगोंक समक्ष उसके द्वारा मुग्नियत गन्धवाले गनानोहकसे में सीचा गया। उससे मैंने नीरोगता प्राप्त की है। (३१) विद्याधरके पाससे यह कथन मुनकर मैंने उस उत्तम उद्यानमें श्थित सत्त्विहत श्रमणसे विशल्यांक चरितके बारेमें पृद्धा। (३२) मेघक समान गर्मार स्वरवाले उन चरुक्तीनी मुनने मुक्से कहा कि--

पुण्डरीक विजयमें चकव्वज नामका एक नगर है। (३३) वहाँ धीर एवं नीनों लोकोंको ज्ञानन्द देनेवाला अनंगशर नामका एक चकवर्नी रहना था। उसकी एक गुणशालिनी पुत्री थी। (३५) एक देन मनमें अत्यन्त तृष्णायुक्त है। सुप्रतिष्टान-पुरंक राजा पुनर्वमुने उस कन्याका अपहरण किया। (३६) चकवर्नीकी आज्ञाने विद्याधरोंने महमा जाकर उसके माथ जिसमें शास्त्रसमूहका उपयोग किया गया है ऐसा महान युद्ध किया। (३६) उस समय कुद्ध विचरोंने उसका उत्तम विमान तेवह डाला। शरकन्द्रकी शोभाकी भाँति वह उसमेंसे नीचे शिर्दा। (३६) पुनर्वमुक हारा प्रयुक्त विद्याम वह पुण्य अलप होनेक कारण जंगली जानवरोंके प्रचुर रवसे युक्त घोर जंगलमें जा गिर्दा। (३६) वह भयंकर जंगल विविध प्रकारके उमे हुए बुक्षोंसे व्याप्त था, उसमें वांसके समूह एक हमरेमें संट हुए थे, वह विपम पर्वतों के कारण दुष्प्रवेश था तथा सेकही जङ्गली जानवरोंसे युक्त था। (३६) मधुर वाणीवाली वह मनमें भीत हो एक क्षण भरमें दसों दिशाओं के देखकर और वन्धुजनोंक स्नेहको यादकर प्रलाप करने लगी। (४०) हा तात! तुम पराक्रमसे शबुओं के जातकर सारे लेकिका पालन करने हो। इस अरण्यमें तुम मुक्त पापीपर करणा क्यों नहीं करते? (४१) हा माना। वसा अतिभार। उदर-दुख्य सहन करके भयसे वह्वल और इद्वित्र मुक्ते तुम क्यों याद नहीं करती? (४२) हा गुणी परवर्ग! मुक्त पापकारिणीपर वसा वात्मल्य करके अब क्यों वह सब

हा परिवग्ग ! गुणायर, वच्छल्लं तारिसं करेऊणं । कह पावयारिणीए, संपद्द मे अवहियं सर्वं !। ४३ ॥ काऊण विष्वलावं, सा य तर्हि गम्मरेण कण्ठेणं । अच्छइ दु<del>न्स्वियविमणा, बाला घोराडवीमज्झे</del> ॥ ४४ ॥ असण-तिसाअभिभृया, पत्त-फलाहारिणो तर्हि बाला । भुजन्न य एकवेलं, अट्टमदसमोववासेहि ॥ ४५ ॥ गमिओ य सिसिरकालो. सीयमहावेयणं सहन्तीए । अग्गीतावणरहिओ, कुद्धनिवासेण परिहीणो ॥ ४६ ॥ पत्तो वसन्तमासो, नाणाविङ्कुसुमगन्धरिद्धिस्त्रो । तत्तो गिम्हो पत्तो, संतावकरो य सत्ताणं ॥ ४७ ॥ घणग्रज्ञियनुरस्वो. धारासंज्ञियनडयडारावो । चञ्चलतिडच्छडालो, पाउसकालो वि निर्धिण्णो ॥ ४८ ॥ एवं सा इग्रह्मसरा, वासस स्साणि तिण्यि तवचरणं । काऊण य संविग्गा, ववसइ संलेहणं तत्तो ॥ ४९ ॥ पर्चावन्वय आहारं, चडिवहं देहमाइयं सर्व। भणइ य हत्थसयाओ, एत्तो परओ न गन्तवं॥ ५०॥ नियमस्य छद्रदिवसं, वोलीणे नवरि खंयरो एको । नामेण लद्धियासो, पणमिय मेरुं पडिनियत्तो ॥ ५१ ॥ तं दृद्र ण प्रवहण्णो, नेन्तो पिइगोयरं निरुद्धो सो । भणिओ वच्चमु देसं, को वावारो तुमं एत्थं ? ॥ ५२ ॥ तुरियं च लिद्धियासी, संपत्ती चक्कविष्टणी मूलं । आगच्छइ तेण समं, जत्थ ऽच्छइ जीयजुत्ता सा ॥ ५३ ॥ अवडण्गो चक्रहरो. पेच्छइ तं अयगरेण खज्जन्ति । काऊण विष्पलावं. निययपूरं पत्थिओ सिग्धं ॥ ५४ ॥ बावीमसहम्सेहि, पुत्ताणं तिवजायसंवेगो। समणत्तं पडिवन्नो, चक्रहरो तिह्यणाणन्दो॥३५॥ खजन्तीए वि तिहैं, बालाए सो हु अयगरो पावो । नो मारिओ किवाए, मन्तं जाणन्तियाए वि ॥ ५६ ॥ धम्मज्ञाणोवगया. खद्धा मरिकण देवलोगम्मि । उववत्रा कयपुण्णा, देवी दिवेण रूवेणं ॥ ५० ॥ र्जिणिकण खेयरिन्दे. पुणबस् तीएँ विरहदुक्लत्तो । सिणयाणो पबइओ, दुमसेणमुणिस्स पासिम्म ॥ ५८ ॥

द्धीन लिया है ? (४३) इस तरह गद्गद् कण्ठसे विप्रलाप करके दुःखित श्रीर हताश वह कन्या उस घोर जंगलमें रहने लगी। (४४)

भूत्व श्रीर प्याससे पीड़ित वह पत्र एवं फलका श्राहार करनेवाली कन्या श्रष्टम श्रीर दशम उपवास करके एक बेर ही खानी थी। (४५) श्रिक्र तापसे र्राहत तथा मकानमें न रहनेसे ऐसा शिशिरकाल उसने सर्दीकी भारी पीड़ा सहन करके विताया। (४६) इसके वाद नार्नाविध कुसुमोंकी गन्धसे समृद्ध वसन्त-मास श्राया। उसके पश्चात् प्राण्योंको सन्ताय देनेवाला प्रीप्मकाल श्राया। (४७) वादलांकी गर्जनासे मानों वाद्योंकी ध्विन करनेवाला, धाराश्रोंक गिरनेसे तड्तड् श्रावाज करनेवाला श्रीर चंचल विजलीकी कान्तिसे युक्त वर्षाकाल भी व्यतीत हुआ। (४८) इस तरह उस अनंगशराने तीन हज़ार वर्ष तक तपश्चरण किया। इसके बाद संवेगयुक्त उसने संलेखनाके लिए निश्चय किया। (४६) चतुर्विध श्राहार एवं शरीर श्रादि सबका प्रत्याख्यान करके उसने कहा कि यहाँसे सी हाथमे श्रागे में नहीं जाऊँगी। (५०)

नियमधारणका छठा दिन व्यतीत होनेपर लिब्धदास नामका एक खेचर मेरको प्रणाम करके लौट रहा था। (५१) उसे देखकर वह नीचं उतरा। पितांक पास ले जोनेक लिए रके हुए उसने कहा कि तुम्हारा यहाँ क्या काम है ? तुम अपने देश चले जाओ। (४२) लिब्धदास शीघ ही चक्रवर्तीक पास गया और उसके साथ जहाँ वह योगयुक्ता अनंगशरा थी वहाँ आया। (४३) चक्रवर्ती नीचं उतरा और अजगर द्वारा खाई जाती उसको देखा। रो-धोकर वह शीघ ही अपने नगरकी और चल पड़ा। (४४) तीघ वैराग्य जिसे उत्पन्न हुआ है ऐसे त्रिभुवनानंद चक्रवर्तीने बाईस हज़ारापुत्रोंके साथ अमणत्व प्राप्त किया। (४४) वहाँ खाई जाती उस बालाने मंत्र जानते हुए भी छुपावश उस पापी अजगरको नहीं मारा। (४६) धर्मध्यानमें लीन पुरुषशाली वह भक्षित होनेपर मर करके देवलोकमें उत्पन्न हुई और दिन्य रूपवाली देवी हुई। (४७) खेचरेन्द्रों को जीतकर पुनर्वसुने उसके विरहसे दुःखित हो दूमसेन मुनिके पास निदानयुक्त दीक्षा ली। (४८) बादमें तपका आचरण

१. णोसारिको-प्रत्य ।

तत्तो सो चरिय तवं, कालगओ सुरवरो समुष्पन्नो । चइऊण दहरहसुओ, जाओ श्विय लक्खणो एसो ॥ ५९ ॥ तत्तो साऽणक्रसरा, कमेण चइऊण देवलोगाओ । दोणघणरायधूया, विसल्जनामा समुष्पन्ना ॥ ६० ॥ जेणं चिय अन्नभवे, तव-चरणं अज्ञियं सउवसग्गं । तेणं इमा विसल्ला, बहुरोगपणासिणी जाया ॥ ६१ ॥ बहुविहरोगामूलं, वाऊ अइदारुणो समुष्पन्नो । परिपुच्छिण्ण मुणिणा, तस्स वि य समुङभवो सिट्टो ॥ ६२ ॥ बायुरोगोत्पित्तकारणम्—

गयपुरनयरनिवासी, विञ्ही नामेण बहुभणापुण्णो । भण्डं बेत्णूण गओ, साण्यपुरि महिसण्हिं ॥ ६३ ॥ सो तत्थ मासमेगं, अच्छइ भण्डस्स कारण सेट्टी । ताव य स वरमिहसी, पिडओ भाराइरेगेणं ॥ ६४ ॥ कम्मपिरिनिज्ञराण, मओ य पत्रणायुरो समुष्पन्ना । सेयंकरपुरसामी, पत्रणावत्तो ित्त नामेणं ॥ ६५ ॥ अविहिविसण्ण देवो, नाऊणं पुवजम्मसंबन्धं । ताहे जणस्स सिग्धं, चिन्तेइ वहं परमरुट्टो ॥ ६६ ॥ जो सो मज्झ जणवओ, पायं ठिवऊण उत्तमक्रम्म । वचन्तओ य लोगो, तस्स फुटं निम्महं काहं ॥ ६० ॥ एव परिचिन्तिऊणं, सहसा देसे पुरे य आरुट्टो । देवो पउञ्जइ तओ. बहुरोगसमुक्भवं वाउं ॥ ६८ ॥ सो तारिसो उ पत्रणो, बहुरोगसमुक्भवो विसल्लाण । नीओ खणण पल्यं, तेणं चिय ण्हाणसिललेणं ॥ ६९ ॥ भरहस्स जहा सिट्टं, साहृणं सहम्यसरणेणं । भरहेण वि मज्झ पह्न, मण् वि तुज्झं समक्तायं ॥ ७० ॥ अहिसेयजलं तीण, तुरियं आणेहि तत्थ गन्तृणं । जीवइ तेण कुमारो, न पुणो अन्नेण भेणणं ॥ ७१ ॥

अहो ! नराणं तु समत्थलोए, अवद्वियाणं पि हु मच्चुमग्गो । समज्जियं चं विमलं तु कम्मं, करंइ ताणं सरणं च खिप्पं ॥ ७२ ॥

॥ इय पडमचरिए विसहापुत्र्यभवागुकित्तरां नाम तिसट्टं पत्र्यं समत्त ॥

करके मरनेपर वह देवरूपसे उत्पन्न हुआ। वहाँसे च्युत होनेपर वह दशरथका पुत्र यह लक्ष्मण हुआ है। (५६) वह अनंगशरा भी देवलोकसे च्युत होकर द्रोणघन राजाकी विशल्या नामकी पुत्रीक रूपमें उत्पन्न हुई है। (६०) चूँकि पूर्वभवमें उपसर्गक साथ तपश्चरण किया था, इसलिए यह विशल्या बहुत रोगोंका नाश करनेवाली हुई है। (६१)

एक बार नानाविध रोगोंकी कारणभूत श्रितदारुण हवा उत्पन्न हुई। पृद्धनेपर मुनिने उसकी उत्पत्तिके वारेमें कहा। (६२) गजपुर नामक नगरमें रहनेवाला विन्ध्य नामक श्रितसम्पन्न व्यापारी भेमोंके ऊपर वेचनेक पदार्थ लेकर साकेनपुरीमें गया। (६३) वह वहाँ विक्रेय पदार्थोंके कारण एक महीना ठहरा। इस बीच उसका एक उत्तम भेंमा श्रिधिक भारकी वजहसे गिर पड़ा। (६४) कर्मकी निर्जराके कारण मरनेपर वह पवनासुरके रूपमें उत्पन्न हुत्रा श्रीर पवनावर्तके नामसे श्रेयक्करपुर नामक नगरका स्वामी हुत्रा। (६५) श्रवधिज्ञानसे उस देवने पूर्वजन्मका बृत्तान्त जान लिया। तब श्रत्यन्त रुद्ध वह श्रीम ही लोगोंक विनाशके बारेमें सोचने लगा। (६६) जनपदके वे लोग जो सेरे सिरपर पर रावकर जाने थे उनका में श्रवश्य ही दण्ड दूँगा। (६७) ऐसा सोचकर देश श्रीर नगरपर सहसा रुष्ट उस देवने श्रीनेक रोग पदा करनेवाली हवा फेलाई। (६०) बहुन रोगोंक क्यावक वेसे प्यनको विशल्याने श्रणभरमें स्नानजलसे नष्ट कर डाला। (६०)

हे प्रभो ! सर्वभूतशरण मुनिने भरतसे छोर भरतने मुक्तसे जैसा कहा था वैसा मैंने श्रापसे कहा है । (৬٠) वहाँ जाकर उसका अभिषेक जल फीरन ही लाखो । उससे कुमार जी उठेगा, अन्य किसी कारणसे नहीं । (५१) अही ! समस्त लोकमें स्थित मनुष्योंका मृत्युपथ कैसा है ! जो विमल कर्म अजित किया होता है वही उनकी रचा करता है और वही कारणरूप होता है । (७२)

<sup>॥</sup> पद्मचरितमें विशल्याके पूर्वभवोंका कथन नामक तिरसठवाँ पर्व समाप्त हुआ ॥

#### ६४. विसल्ला आगम ११ पव्चं

सुणिऊण वयणमेयं, सेणिय! रामो तओ सुपरितुद्दो। विज्ञाहरेहि समयं, करेइ मन्तं गमणकज्जे ॥ १ ॥ जम्बूनयाइएहिं, मन्तीहिं राहवो तओ भणिओ। पेसेह जल्रस्स इमे, अङ्गय-हणुयन्त-जणयसुया॥ २ ॥ भामण्डलो य हणुओ, सुग्गीवमुओ य रामदेवेणं। भणिया साण्यपुरी, वश्चह उदयस्स कज्जेणं॥ ३ ॥ आणं पिडच्छिऊणं, अह ते विज्ञाहरा खणद्धेणं। पत्ता साण्यपुरीं, निरन्दभवणिम ओइण्णा॥ ४ ॥ संगीयण्ण भरहो, उविग्जन्तो विवोहिओ सिग्वं। भवणाउ समोइण्णो, अह पुच्छइ खेयरे तुद्दो॥ ५ ॥ सीयाहरणनिमित्ते, पहओ लच्छीहरो य सत्तीण्। भरहस्स तेहि सिद्दं, किह्यं संखेवओ सबं॥ ६ ॥ सीऊण इमं भरहो, रुद्दो दावेइ तो महाभेरी। हय-गय-रहेहि समयं, सन्नद्धो तन्स्वणं चेव॥ ७ ॥ सोऊण भेरिसदं, सबो साएयपुरवरीलोगो। किं किं? ति उल्लयन्तो, भयविहलविसंदुलो जाओ ॥ ८ ॥ भणइ जणो किं एसो, अइविरियसुओ इहागओ रितं?। भरहस्स छिद्दहाई, जो निययं चेव पिडकूलो ॥ ९ ॥ एयं घेत्त्ण लहुं, मणिकणयं रूप्पयं पवालं च। वत्थाहरणं च बहुं, करेह म्मीहरलीणं ॥ १० ॥ रह-गय-तुरयाह्दा, सुहुद्दा सन्तुग्ध्याह्या सबं। सन्नद्भवद्भक्वया, भरहस्स घरं सम्लीणा॥ ११ ॥ रणपरिहल्युच्छाहं, भरहं दृदूण गमणतित्तिः। तो भणइ जणयतणओ, जं भण्णसि ते निसामेहि ॥ १२ ॥ रुद्धापुरी नराहिव!, दूरे लवणो य अन्तरे उयही। भीमो अणोरपारो, कह तं लङ्घेस पयचारी ? ॥ १३ ॥ भरहेण वि सो भणिओ, कायबं किं मण्त्य करिण्ञं?। साहेहि मज्झ सिग्वं, जेण पणामेिम ते सबं॥ १४ ॥

#### ६४. विशल्याका आगमन

हे श्रेणिक! यह वचन सुनकर आत्यन्त परितुष्ट राम गमनके लिए विद्याधरों के साथ परामर्श करने लगे। (१) तय जाम्बूनद आदि मंत्रयोंने रामसे कहा कि इन अंगद, हनुमान तथा जनकसुतको पाना लानेके लिए मेजो। (२) रामने भामण्डल, हनुमान एवं सुप्रीवपुत्र श्रंगदसे कहा कि पानीके लिए तुम सांकतपुरी जाओ। (३) श्राज्ञा मान्य रखकर वे विद्याधर अगार्थमें ही सांकतपुरीमें पहुँच गये और राजभवनमें उतरे। (४) संगंतके द्वारा गुणगान किया जाता भरत शीध ही उठा। मन्तृष्ट वह भवनमेंसे नीचे उतरा श्रोर विचरोंसे पृद्धा। (५) सीताहरणके कारण लक्ष्मण शक्ति द्वारा श्राहत हुआ है, यह उन्होंने भरतसे कहा तथा सारी वात संत्तपसे कह सुनाई। (६) यह सुनकर कृद्ध भरतने महाभेरी बजाई श्रोर तत्काल ही घोड़े, हाथी एवं रथके साथ तैयार हो गया। (७) भरीका शब्द सुनकर कृद्ध भरतने महाभेरी स्वत्रयों 'क्या है ? क्या है ?' ऐसा कहते हुए भयसे विद्वल श्रोर व्याकुल हो गये। (५) लोग कहने लगे कि क्या सर्वदाका विरोधी श्रोर भरतके दोष देखकर घात करनेवाला श्रात्विर्धिका पुत्र रातमें यहाँ श्राया है ? (६) मिण. सोना, चाँदी, प्रवाल तथा बहुतसे बक्ताभरण- इन सबको जल्दा ही लेकर भूमिगृहमें जमा कर डालें। (१०) रथ, हाथी श्रोर घोड़े पर सवार शत्रुक्त आदि सब सुभट तैयार है। श्रोर कवच पहनकर भरतके भवनमें श्राये। (११) युद्धके लिए परिपूर्ण उत्साहवाले तथा गमनके लिये तत्पर भरतके देखकर जनकसुत भामण्डलने कहा कि में आपसे जो कहता हूँ वह श्राप ध्यानमें सुने। (१२)

है नराधिप ! लवणसमुद्रके बीचमें लंकापुरी आई है । वह समुद्र भयंकर ओर श्रतिविस्तीर्गा है । पैरोंसे चलनेवाले आप उसके कंसे लाँघ सकेंगे ? (१३) इस पर भरतने उसे कहा कि तो फिर यहाँ क्या कार्य करना चाहिए यह मुक्ते तुम शीब्र ही कहा जिससे वह सब मैं उपस्थित कहाँ । (१४) तब भामण्डलने कहा कि, हे महायश ! विशल्याका यह तो भणइ जणयतणओ, एयं ण्हाणोदयं विसल्लाए । अग्हं देहि महायस !, मा वक्तवं कुणसु एतो ॥ १५ ॥ एएण सित्तमेतो, जीवइ लच्छीहरो निरुत्तेणं । वचामो तेण लहुं, मरइ पुणो उम्मए स्रे ॥ १६ ॥ भरहेण वि सो भणिओ, किं गहणं पाणिएण एएणं ! सयमेव सा विसल्ला, जाउ तिंह दोणमेहसुया ॥ १७ ॥ आइटं चिय मुणिणा, जह एसा तस्स पढमकल्लाणी । होही मिहलारयणं, न चेव अन्नस्स पुरिसस्स ॥ १८ ॥ दोणघणस्स सयासं, भरहेण य पेसिओ तओ हुओं । न य देइ सो विसल्लं, सन्नद्धो पुत्तवलसिहओं ॥ १९ ॥ सो केगईए गन्तुं, पबोहिओ सुमहुरेहि वयणेिंहं । ताहे परितुद्रमणो, दोणो धूर्यं विसज्जेह ॥ २० ॥ भामण्डलेण तो सा, आरुहिया अत्तणो वरिवमाणे । कन्नाण सहस्सेणं, सिह्या य निरन्दध्याणं ॥ २१ ॥ उप्पइजण गया ते, सिग्धं संगाममेइणी सुद्धा । अग्धाइकयाडोवा, अवइण्णा वरिवमाणा णं ॥ २२ ॥ सा वि य तिंहं विसल्ला, सुल्लियसियचामरेहि विज्ञन्ती । हंगीव संचरन्ती, संपत्ता लक्खणसमीवं ॥ २३ ॥ सा तीए फुसिय सन्ती, सत्ती वच्छत्थलाउ निष्किडिया । कामुयधरस्स नज्जइ, पदुष्टमिहला इव पणद्रा ॥ २४ ॥ विष्कुरियाणलिनवहा, सा सत्ती नहयलेण वचन्ती । हणुवेण समुष्पइउं, गहिया अइवेगवन्तेणं ॥ २५ ॥ श्रमोत्तवज्ञयाशिक्तः—

अह सा खणेण जाया, वरमहिला दिवक्रवसंपन्ना । भणइ तओ हणुयन्तं, मुख्यमु मं नित्थ मे दोसो ॥ २६ ॥ सत्ती अमोहविजया, नामेण अहं तिलोगिवक्ताया । लङ्काहिवस्स दिन्ना, तुर्हेणं नागराणणं ॥ २७ ॥ कइलासपवओविर, तह्या वालिस्स जोगजुत्तस्स । उक्कतं ऊण भुया, कया य वीणा दहमुहेणं ॥ २८ ॥ चेहयघराण पुरओ, जिणचरियं तत्थ गायमाणस्स । परितोसिएण दिन्ना, धरणेण अहं दहमुहस्स ॥ २९ ॥ सा हं न केणइ पह !, पुरिसेणं निज्जिया तिहुयणिम । मोत्तूण विसल्छं वि हु, दुस्सहतेयं गुणकरालं ॥ ३० ॥ एयाऍ अन्नजमे, घोरं समुविज्ञयं तवोकम्मं । असण-तिसा-सीया-55यवसरीरपीडं सहन्तीए ॥ ३१ ॥

स्तानोदक श्राप हमें दें। श्राप इसमें देरी न करें। (१५) इससे सिक्त होते ही लक्ष्मण श्रवश्य जी उठेंगे। इसलिए हम जल्दी ही जायँ। सूर्योद्य होने पर तो वह मर जायेंगे। (१६) भरतने भी उसे कहा कि इस जलका तो लेना ही क्या, द्रोणमेघकी पुत्री वह विशल्या ख्वयं ही वहाँ जाय। (१७) मुनने कहा है कि यह महिलारल उसकी पटरानी होगी, दूसरे पुरुषकी नहीं। (१८) द्रोणमेघके पास तब भरतने दृत भेजा। पुत्र एवं सेनाके साथ तयार उसने विशल्या न ही। (१६) केकईने जाकर श्रव्यन्त मीठे वचनोंसे उस समकाया। तब मनमें प्रसन्न हो द्रोणने लड़कीको भेजा। (२०) उसके बाद भामण्डलने राजाश्रोंकी एक हज़ार कन्याश्रोंसे युक्त उसे श्रपने उत्तम विमानमें विठाया। (२१) उड़ करके वे मुभट शीघ ही संप्रामभूमि पर गये। उत्तम विमानोंकी श्रद्ध श्रादसे पृजा करके वे नीचे उतरे। (२२) मुन्दर चँवर जिसे डोले जाते हैं ऐसी विशल्या भी हंसीकी भाँति गमन करती हुई लक्ष्मणके पास पहुँची। (२३) उसके द्वारा खूए जाने पर वह शक्ति वक्षस्थलमेंसे बाहर निकली। उस समय वह कामी पुम्पके घरमेंसे निकलनेवाली दुए महिलाकी भाँति झात होती थी। (२४) श्राकाश मार्गसे जानेवाली उस विस्कृतित श्रिमसमृहसे युक्त शक्तिको श्रीकोगाने हनुमानने कृदकर पकड़ लिया। (२५)

वह शक्ति क्षणभरमें दिव्यक्षपमस्पन्न एक मुन्दर स्त्री हो गई। इसके पश्चात उसने हनुमानसे कहा कि तुम मुसे छोड़ हो। इसमें मेरा दोप नहीं है। (२६) में तिनं कमें विख्यात श्रमोधिवजया नामकी शक्ति हूँ। तुष्ट नागराज द्वारा छंकेश रावणको में दी गई थी। (२७) पहले जब बालि केलाम पर्यत्के उपर योगयुक्त था तब रावणने मुजाको चीरकर बीणा बनाई थी। (२८) वहाँ चेत्यगृहों के समक्ष जिनचरितका गान करनेवाले रावणको प्रसन्न धरणेन्द्र देवके द्वारा में दी गई थी। (२६) हे प्रभो! दुम्मह तेजवाली तथा गुणोंक कारण उन्नत ऐसी विशल्याको छोड़कर में त्रिभुवनमें किसी पुरुष द्वारा जीती नहीं गई हूँ। (३०) भूख, प्याम. शीत एवं श्रातप तथा शरीरपीड़ा सहन करनेवाली उसने प्रविजन्ममें घोर तप करनेसे उत्पन्न होनेवाला कर्म श्राजित किया था। (३१) हे सुपुरुष! परभवमें सम्यक्

जिणवरतवस्स पेच्छसु, माहृष्पं परभवे सुचिण्णस्स । जेणेरिसाइं सुपुरिस !, साहिज्जन्तीह कजाइं ॥ ३२ ॥ अहबा को इहलोगिम्म विम्हुओ साहिएण कज्जेणं ! । पावइ जेण सिवसुहं, जीवा कम्मक्सयं काउं ॥ ३३ ॥ सुच्च परायत्ता हं, इमाएँ परिनिज्जिया तवबलेण । वच्चािम निययठाणं, खमसु महं सामि ! दुच्चरियं ॥ ३४ ॥ काऊण समुक्कावं, एवं तो सित्तिदेवयं हणुओ । मुख्यइ संभमिह्यओ, निययद्वाणं च संपत्ता ॥ ३५ ॥ सा दोणमेहधूया, समयं कन्नाहि विणयसंपन्ना । निम्जण रामदेवं, उवविद्वा लक्खणसमीवे ॥ ३६ ॥ परिसुसइ लक्खणं सा, मुद्धा वरकमलकोमलकरेसु । गोसीसचन्दणेण य, अणुलिम्पइ अङ्गमङ्गाइं ॥ ३७ ॥ अन्नं पिव संपत्तो, जम्मं लच्छीहरो सुहपमुत्तो । आयम्बनयणज्ञयलो, पचलियबाह् समुस्सिसओ ॥ ३८ ॥ संगीयणण तो सो, उविगज्जनतो समुद्विओ सहसा । रुद्दो पलोयमाणो, जंपइ सो रावणो कत्तो ! ॥ ३९ ॥ रोमञ्चककमेणं, विहिसयवयणेण पउमनाहेणं । अवगूहिओ किणद्दो, भणिओ य रिवू पणद्दो सो ॥ ४० ॥ सिद्दं च निरवसेसं, सत्तीपहराइयं जहावत्तं । जिणिओ य महाणन्दो, मन्दरपमुहिह सुहडेहिं ॥ ४१ ॥ पउमवयणेण दिन्नं, करेण तं चन्दणं विसल्लाए । दिबाउहपह्याणं, इन्दरपमुहाण सुहडाणं ॥ ४२ ॥ त चन्दणोदण्णं, अहिसित्ता खेयरां गया तुरिया । जाया य विगयसल्ला, संपत्ता निन्तुइं परमं ॥ ४३ ॥ सा तत्य चन्दवयणा, दोणसुया लिखस्त्वलायण्णा । लच्छीहरस्स पासे, विभाइ देवि व इन्दस्स ॥ ४४ ॥ सबिभ्य सुविहवत्ते, सोमित्ती राहवस्स वयणेणं । परिणेइ दढिधईओ, तत्थ विसल्ला विभुईए ॥ ४५ ॥

एवं नरा पुषभवज्ञिएणं, धम्मेण जायन्ति विमुक्कदुक्ला। पावन्ति दिबाणि जहिन्छियाणि, लोए पहाणं विमलं जसं च ॥ ४६ ॥ ॥ इय पत्रमचरिए विसहात्रागमग्णं नामं चत्रसिंहमं पत्र्वं समत्तं॥

प्रकारसे श्राचरित जिनवरके तपका माहात्म्य देखा, जिससे इस भवमें ऐसे कार्य सिद्ध होते हैं। (३२) श्रथवा इस लोकमें साधित कार्यके लिए विस्मयकी क्या बात है, क्योंकि उससे तो जीव कर्मक्षय करके मोक्षसुख भी प्राप्त करते हैं। (३३) इसके तपोवलसे में पराजित हुई हूँ। मैं परायत्त हूँ, इसलिए मुक्ते छोड़ दो। मैं श्रपने स्थान पर जाऊँ। हे स्वामी! मेरा दुश्चरित क्षमा करो। (३४) इस प्रकार सम्भापण करनेवाली उस शक्तिदेवताको हृदयमें भयभीत हृतुमानने छोड़ दिया। वह श्रपने स्थान पर चळी गई। (३४)

विनयसम्पन्न वह द्रोणमेघकी पुत्री विशल्या कन्यात्रोंके साथ रामको नमस्कार करके लक्ष्मणके पास जा बैठी। (३६) उस मुग्धाने कमलके समान कोमल उत्तम हाथोंसे लक्ष्मणको सहलाया तथा गोशीर्पचन्दनसे उसके ऋंग-प्रत्यंगपर लेप किया। (३७) श्रारामसे सोये हुए, किंचिन रक्तवर्णके नेत्रयुगलवाले, जिसके हाथ कुछ हिल रहे हैं ऐसे तथा उच्छ्वास प्राप्त लक्ष्मणने मानो दूसरा जन्म पाया। (३८) संगीतके द्वारा गुणगान किया जाता वह सहसा उठ खड़ा हुआ। रुष्ट वह चारों श्रोर देखता हुआ कहने लगा कि वह रावण कहाँ है ? (३६) रोमांचके कारण कर्कश तथा हास्ययुक्त मुखवाले रामने छोटे भाईका आलिंगन किया और कहा कि वह रावृ नष्ट हो गया। (४०) शक्तिके प्रहार आदि, जो हुआ था—यह सब कहा श्रोर मन्दर आदि सुभटोंके द्वारा महा आनंद मनाया गया। (४१) रामके कहनेसे विशल्याने वह चन्दन दिव्य आयुधोंसे आहत इन्द्रजित आदि सुभटोंको लगाया। (४२) चन्दनजलसे अभिपिक्त वे खेचर शल्यरहित हो और परम आनन्द प्राप्त करके जल्दी ही चले गये। (४३)

सुन्दर रूप श्रीर लावण्यसे युक्त तथा चन्द्रके समान मुँहवाली वह द्रोणसुता विश्वल्या लक्ष्मणके पास इन्द्रकी देवीकी भाँति शोभित हो रही थी। (४४) सब कार्य श्रन्छी तरहसे सम्पन्न होनेपर रामके कहनेसे श्रांतिशय धेर्यवाले लक्ष्मणने धामधूमके साथ विश्वल्यासे वहाँ विवाह किया। (४५) इस तरह मनुष्य पूर्वभवमें श्रांतित धर्मसे दुःखसुक्त होते हैं, यथेच्छ दिच्य पदार्थ प्राप्त करते हैं श्रीर लोकमें उत्तम एवं विमल यश उन्हें मिलता है। (४६)

<sup>॥</sup> पद्मचरितमं विश्वल्याका आगमन नामक चौसठवाँ पर्व समाप्त हुआ ॥

# ६५. रावणद्याभिगमणपव्वं

अह स्वलणं विसर्छं, चारियपुरिसेष्ठ साहियं एतो । सुणिज्य रक्ससवई, मन्तीहि समं कुणइ मन्ते ॥ १ ॥ विविद्दक्लागमकुसलो, मयक्कनामो तओ भणइ मन्ती । रूसिस जद वा तूसिस, तह वि य नियुणेहि मह वयगं ॥२॥ रामेण लक्स्लणेण य, विज्ञाओ सीह-गरुडनामाओ । लद्धाउ अयत्तेणं, तुज्ञ समक्खं इहं सामि ! ॥ ३ ॥ बद्धो य भाणुयण्णो, समयं पुत्तेहि तुज्ञ संगामे । सतीऍ निरत्थतं, जायं च अमोहविज्ञाए ॥ ४ ॥ जद जीवइ निक्खुतं, सोमित्तो तह वि तुज्ञ पुत्ताणं । दीसइ सामि ! विणासो, समयं चिय कुम्भयण्णेणं ॥ ५ ॥ सयमेव एवमेयं, नाज्य्य प्रलेहि जाइओ सन्तो । अणुचरसु धम्मबुद्धि, सामिय ! सोयं समप्देहि ॥ ६ ॥ पुषपुरिसाणुचिण्णा, मज्जाया पालिया सह जणेणं । वैन्धवित्ताण हियं, होइ फुडं सिन्धकरणेणं ॥ ७ ॥ पायविद्यहि एवं, जं भणिओ मन्तिणेहि दहवयणो । गिमयं करेइ दूयं, सामन्तं नाम नामेणं ॥ ८ ॥ मन्तिहि ससुदएणं, संदिद्धं सुन्दरं तु दूयस्स । नवरं महोसहं पित्र, सुदूसियं रावणऽत्थेणं ॥ ९ ॥ उत्तमकुलसंम्ओ, दूओ नय-विणय-सित्तसंपन्नो । रामस्स सिन्नयासं, सामन्तो परिथ्नो सिग्धं ॥ १० ॥ उत्तमकुलसंम्ओ, तूओ नय-विणय-सित्तसंपन्नो । रामस्स सिन्यासं, सामन्तो परिथ्नो सिग्धं ॥ १० ॥ जुज्ञेण किर न कर्ज्ञ, सपच्चाएण जणविणासेणं । बहवो गया खयन्तं, पुरिसा जुज्ञाहिमाणेणं ॥ १२ ॥ जुज्ञेण किर न कर्ज्ञ, सपच्चाएण जणविणासेणं । बहवो गया खयन्तं, पुरिसा जुज्ञाहिमाणेणं ॥ १२ ॥ जंपइ लक्काहिवई, कुणसु पयतेण सह मए संधी । न य घेप्पइ पञ्चमुहो, विसमगुहामज्ञ्जयारत्थो ॥ १३ ॥

# ६५. रावणके दृतका आगमन

गुप्तचरोंने शल्यरहित लद्मणके बारेमें कहा। यह मुनकर राद्ममपित रावण मंत्रियोंके साथ मंत्रणा करने लगा। (१) तब विविध कजाओं तथा शाखोंमें कुशल मृगाङ्क नामक मंत्रीने कहा कि आप रुष्ट हों अथवा तुष्ट हों, फिर भी मेरा वचन सुनें। (२) हे स्वामी! यहाँ आपके समक्ष ही राम एवं लद्मगने विना किसी प्रयत्नक ही सिंह एवं गरुड़ नामकी विद्याएँ प्राप्त की हैं। (३) संपाममें आपके पुत्रोंके साथ भानुकर्णको बाँधा और अमोधविद्या शक्ति भी निकम्मी हो गई। (४) हे स्वामी! यदि लक्ष्मण अवश्य जीवित हुआ है तो कुम्भकर्णके साथ आपके पुत्रोंका विनाश दिखाई पड़ता है। (४) बस्तुस्थिति इसी प्रकार है ऐसा स्वयमेव जानकर हमारो यही याचना है कि, स्वामी! आप धर्मवुद्धिका अनुसरण करें और सीताको सौंप दें। (६) पूर्वपुरुषों द्वारा अनुष्ठित मर्यादाका लोगोंक साथ पालन करनेसे तथा सन्धि कर लेनेसे भाई तथा मित्रोंका अवश्य ही हित होगा। (७)

पैरोंमें पड़कर मंत्रियोंने जब रावणसे ऐसा कहा तब उसने सामन्त नामके दृतको भेजा। (क) मंत्रियोंने प्रसम्नताके साथ दूतको सुंदर संदेश दिया, परन्तु रावगते उसे अर्थसे, महीपधिका भाँति, अत्यन्त दृषित कर दिया। (६) उत्तम कुलमें उत्पन्न तथा नय, विनय एवं शक्तिसे सम्पन्न दूत सामन्तने रामके पास जानेके लिए शीघ ही प्रस्थान किया। (१०) पैरोंमें गिरकर (अर्थान् नमस्कार करके) और बैठनेपर सामन्तने रामसे कहा कि लंकाधिप रावणका जो संदेश में कहता हूँ उसे आप सुने। (११)

पापपूर्ण श्रीर लोकविनाशक युद्धका कोई प्रयोजन नहीं है। युद्धके श्रीभमानसे बहुतसे पुरुष विनाशको प्राप्त हुए हैं। (१२) छंका।धेपति कहते हैं कि तुम मेरे साथ समझ-यूझकर सन्धि कर लो। विवम गुफामें रहा हुआ सिंह पकड़ा नहीं जाता। (१३) हे राम! जिसने युद्धभूभिमें इन्द्रको बाँधा था तथा बहुतसे सुभटोंको हराया है उस महात्मा

१. बन्धवयुत्ताण---मु०।

बद्धो जेण रणमुहे, इन्दो परिनिज्जिया भडा बहवे । सो रावणो महप्पा, राहव ! किं ते असुयपुत्रो ? ॥ १४ ॥ पायाले गयणयले. जले थले जस्स वचनाणस्स । न खिळजइ गइपसरो, राहव ! देवासुरेहिं पि ॥ १५ ॥ लवणोदहिपरियन्तं, बसुहं विज्ञाहरेसु य समाणं । लङ्कापरीएँ भागे, दोष्णि तुमं देमि तुहो है ॥ १६ ॥ पंसेहि मज्य पुत्ते, मुखसु एक्रोयरं निययवन्धुं । अणुमण्णसु जणयसुया, जह इच्छिस अत्तणो खेमं ॥ १७ ॥ तो भणइ पउमनाहो, न य मे रज्जेण कारणं किंचि । जं अन्नपणइणिसमं, भोगं नेच्छामि महयं पि ॥ १८ ॥ पेसेमि तुज्झ पुत्ते, सहीयरं चेव रावण ! निरुत्तं । होहामि सुपरितुट्टो, जह मे सीयं समप्पेहि ॥ १९ ॥ एयाऍ समं रण्णे, भिमहामि सुमितिपरिमिओ अहयं । भुञ्जयु तुमं दसाणण !, सयलसमत्थं इमं वसुहं ॥२०॥ एयं चिय दूय ! तुमं, तं भणसु तिकूडसामियं गन्तुं । एयं तुज्झ हिययरं, न अन्नहा चेव कायबं ॥ २१ ॥ र्साणऊण वयणमेयं. दुओ तो भणइ राहवं एतो । महिलापसत्तवित्तो. अप्पहियं नेव ल∓खेसि ॥ २२ ॥ गरुडाहिवेण जइ वि हु, पत्रेसियं जाणजुबलयं तुज्झ । जइ वा छिद्देण रणे, मह पूत्ता सहोयरा बद्धा ॥ २३ ॥ तह वि य कि नाम तुमं, गवं अइदारुणं समुबहिस । जेणं करेसि जुज्झं १, न य सीया नेय जीयं ते ॥ २४ ॥ सुणिऊण वयणमेयं, अहिययरं जणयनन्दणो रुद्दो । भडभि उडिकयाडोवो, जंपइ महएण सहेणं ॥ २५ ॥ रे पानदृयकोल्हुय !, दुवयणावास ! निञ्भओ होउं । जेणेरिसाणि जंपसि, लोगविरुद्धाइं वयणाइं ॥ २६ ॥ सीयाए कहा का वि हु, कि वा अहि खिवसि सामियं अन्हें ? । को रावगो ति नामं, दुट्टो य पस् अचारितो ? ॥ २० ॥ भणिऊण वयणमेयं, जाव य खागं लएइ जणयसुओ । लच्छीहरेण ताव य. रुद्धो नयचऋतुणा सहसा ॥ २८ ॥ पडिसहएण को वि हु, भामण्डल ! हवइ दारुणो कोवो । एएग मारिएणं, दएण जसो न निवडह ॥ २९ ॥

रावणके बारेमें क्या आपने पहले नहीं सुना I (१४) हे राघव ! पातालमें, आकाशमें, जलमें, स्थलमें जाते हुए जिसकी गतिके प्रसारको देव और असुर भी रोक नहीं सकते, ऐसे रावणके बारेमें क्या तुमने पहले नहीं सुना ? (१४) तुष्ट में तुम्हें विद्याधरोंके साथ लवणोद्धि तककी पृथ्वी तथा लंकापुरीके दो भाग देता हूँ I (१६) यदि तुम अपनी कुशल चाहते हो तो मेरे पुत्रोंको भेज दो, मेरे अपने सहोदर भाईको छोड़ दो और जनकसुताको अनुमति दो I (१५)

इसपर रामने कहा कि मुझे राज्यसे कोई प्रयोजन नहीं है। अन्यकी पत्नीकी भाँति महान् भोगकी भी मैं अभिलाषा नहीं रखता। (१८) हे रावण! तुम्हारे पुत्रों और भाईको मैं भेजता हूँ। यदि सीता मुझे सौंप दी जाय तो मैं सन्तुष्ट हो जाऊँगा। (१६) लक्ष्मणसे युक्त में उसके साथ अरण्यमें घूमता फिलँगा। हे दशानन! इस सारा प्रथ्वाका तुम उपभोग करो। (२०) हे दूत! त्रिकूटके स्वामी रावणके पास जाकर तुम उससे यह कहो कि यही तुम्हारे लिए हितकर है। इससे उल्टा तुम्हें नहीं करना चाहिए। (२१)

ऐसा बचन सुनकर दूतने रामसे कहा कि स्त्रीमें श्रासक्त मनवाले तुम श्रपना हित नहीं देखते। (२२) यद्यपि गरुडाधिप ने तुम्हें दो वाहन दिये हैं श्रीर कपटसे मेरे भाई श्रोर पुत्रोंको युद्धमें तुमने पकड़ लिया है तथापि तुम्हारा क्या हिसाब है ? तुम्हें जो श्रातिदारुण गर्व उत्पन्न हुश्रा है उससे तुम युद्ध करते हो, परन्तु न तो तुम्हें सीता हो मिलेगा श्रीर न तुम्हारे प्राण ही बचेंगे। (२३-२४)

दूतका यह कथन सुनकर जनकनन्दन भामण्डल बहुत ही गुस्सेमें हो गया। भृकुटिका भयंकर आटोप करके और चिक्षाकर उसने कहा कि अरे पापी ओर सियार जैसे दूत ! तुम निर्भय होकर ऐसे लोकविरुद्ध वचन कहते हो, अतएव तुम दुर्वचनोंके आवासरूप हो। (२४-२६) सीताकी तो क्या बात, तुम हमारे स्वामीका तिरस्कार क्यों करते हो ? दुष्ट, पशु तुल्य और दुअरित रावण कौन होता है ? (२७) ऐसा कहकर भामण्डल जैसे ही तलवार उठाता है वैसे ही नीति-विचक्षण लक्ष्मणने उसे एकदम रोका। (२८) हे भामण्डल ! किसी तरहका प्रत्युत्तर देनेसे दारुण कोध ही होता है। अतः दूतको मारनेसे यश

न य बम्भणं न समणं, न य दूर्यं नेय बालयं तुर्द्धुः । न य घायन्ति मणुस्सा, हवन्ति जे उत्तमा लोए ॥ ३० ॥ लच्छीहरेण रुद्धे, एत्तो भामण्डले भणइ दूओ । राहव ! वेयारिज्ञसि, इमेहि भिच्चेहि मुदेहिं ॥ ३१ ॥ नाऊण य अप्पहियं, अहवा हियएण मुणिय दोस-गुणं। परिचयमु जणयतणयं, मुझसु पुहविं चिरं कालं ॥ ३२ ॥ पुष्फविमाणारुदो. सहिओ कत्राण तिहि सहस्सेहिं। राह्व ! लीलायन्तो, इन्दो इव भमसु तेलोकं ॥ ३३ ॥ एवं समुख़बन्तो, भडेहि निब्भच्छिओ गओ दूओ । साहइ रक्ससवइणो, जं भणियं रामदेवेणं ॥ ३४ ॥ बहुगाम-नयर-पट्टणसमाउला वसुमई महं सामी। देइ तुह गय-तुरक्ते. पुष्फविमाणं च मणगमणं ॥ ३५॥ वरकन्नाण सहस्सा. तिण्णि उ सीहासणं दिणयराभं । सिसिनिम्मलं च छतं, जइ से अणुमन्नसे सीया ॥ ३६ ॥ बयणाइं एवमाई, पुणरुत्तं देव! सो मए भणिओ। पडमो एगमामणो, सीयागाहं न छड्ड इ॥ ३७॥ भणइ पडमो महाजस !, जह तुज्झ इमाइं जंपमाणस्स । जीहा ऋह न य पिंडया, पिसिटिलवासिप्पलं चेव ! !! ३ ८!! सुरवरभोगेतु वि मे, सीयाएँ विणा न निव्तुई मज्झं । भुज्जमु तुम दसाणण !, सयलसमत्थं इमं वतुहं ॥ ३९ ॥ मण-नयणहारिणीओ, भयत तुमं चेव सबजुवईओ। पत्त-फलाहारो हं, सीयाएँ समं भमीहामि ॥ ४० ॥ बाणरबई वि एत्तो. हसिऊणं भणइ जह तुमं सामी । किं सो गहेण गहिओ, वाऊण व सा ८ ऽसितो होजा ?॥४१॥ जेणेरिसाइं परुवइ, विवरीयत्थाणि चेव वयणाइं । कि तत्थ नित्य वेजा, ने तह सामि तिगिच्छन्ति । । ४२॥ संगाममण्डले वि हु, आवासं सरवरेसु काऊणं। हरिही लक्स्सणवेजी, कामग्गहवेयणं तस्त ॥ ४३॥ स्रणिकण वयणमेयं, तो मे रुद्देण वाणराहिवई । भणिओ अहिबिखबन्तो, तुज्झ वि मरणं समासत्रं ॥ ४४ ॥ भणिओं में दासरही, कुव्रिसवेयारिओं तुमं संधी । न कुणिस कुणिस विरोहं, फजाकर्जं अयाणन्तो ॥ ४५ ॥

प्राप्त नहीं होता। (२६) लोकमें जो उत्तम मनुष्य होते हैं वे ब्राह्मण, श्रमण, दृत, बालक श्रीर युद्धका घात नहीं करते। (३०) इस तरह लक्ष्मणने जब भामण्डलको रोका तब दृतने कहा कि हे राधव! इन मूर्ख भृत्योंसे तुम ठगे गये हो। (३१) श्रपना हित जान करके श्रथवा मनसे गुण-दोपका विचार करके तुम सीनाका त्याग करो श्रीर चिरकालतक पृथ्वीका उपभोग करो। (३२) हे राघव! तीन हजार कन्याश्रीकि साथ पुष्पक विमानमें श्राहद हो इन्द्रकी भाँति लीला करते हुए तुम त्रिभुवनमें भ्रमण करो। (३२)

इस तरह बकवक करनेवाला दृत सुभटों द्वारा श्रपमानित होनेपर चला गया श्रीर रामने जो कुछ कहा था वह राश्रसपित रावण्से कहा। (३४) 'यांद तुम साताकों दे दो तो मेरे स्वामी तुम्हें अनेक प्राम, नगर एवं पत्तनोंसे व्याप्त पृथ्वी, हाथी एवं घोड़े, मनोतुकूल गमन करनेवाला पुष्पक विमान, तीन हज़ार उत्तम कन्याएँ, मूर्यके समान कान्तिवाला सिंहासन तथा चन्द्रमाके समान विमल छत्र प्रदान करेंगे'। (३४-३६) हे देव! मैंने उन्हें ऐसे वचन पुनः पुनः कहे, फिर भी एकाप्र मनवाले रामने सीता का श्राप्रह नहीं छोड़ा। (३७) हे महायश! इसपर रामने कहा कि इस तरह कहने हुए तुम्हारी जीभ शिथिल श्रीर बासी फलकी भाँति क्यों गिर न गई? (३८) देवोंके उत्तम भोगोंमें भी सीताके बिना मुझे चैन नहीं पढ़ सकता। हे रावण! इस सारी पृथ्वीका तुम उपभोग करो। (३९) मन श्रीर शाँखोंको सुन्दर लगनेवाली सब युवतियाँ तुम्हारी सेवा करें। पत्र श्रीर फलका श्राहार करनेवाला मैं सीताके साथ अमण करता रहूँगा। (४०) उस समय वानरपित सुर्भाव भी हँसकर कहने लगा कि तुम्हारा बह स्वामी क्या भूतसे पकड़ा गया है श्रयवा वायुसे प्रत्त हुशा है, जिससे वह इस प्रकारके विपर्रात श्रयवाले वचन कहता है। क्या वहाँ कोई वैद्य नहीं है जो तुम्हारे स्वामीकी चिकित्सा करे ? (४१-४२) युद्ध-समृहरूपी सरोवरोंमें श्रावास कराकर लक्ष्मणक्यों वहा उसकी कामरूपी प्रहसे उत्पन्न वेदनाको दूर करेगा। (४३) यह कथन सुनकर रह मैंने वानरपितका श्रपमान करके उसे कहा कि तेरा भी मरण समीप श्राया है। (४४) रामको मैंने कहा कि, कुपुरुषके द्वारा प्रतारित होकर कार्य-श्रकार्य नहीं जाननेवाले तुम सन्धि तो नहीं करते, उल्टा बिरोध बढ़ा रहे हो। (४४) श्रीर हे राधव! पेदल योद्धारूपी

पायालतीइपउरं, मयगलगाहाउलं रहावतं । राहव ! सुयासु तरिउं, कि इच्छिस रावणसमुद्दं ! ॥ ४६ ॥ चण्डाणिलेण वि बहा, न चिलज्जइ पउम ! दिणयरो गयणे । तह य तुमे दहवयणो, न य जिप्पइ समरमज्झिम्म ॥ ४०॥ सोऊण मज्झ वयणं, रुद्दो भामण्डलो सहामज्झे । खम्मं समुम्गिरन्तो, निवारिओ लक्खणेणं ति ॥ ४८ ॥ वाणरभडेसु वि अहं, अहियं निब्भिच्छओ भउषिग्गो । पक्खी व समुप्पइ उं, तुज्झ सयासं समझीणो ॥ ४९ ॥

पवयभडसमक्तं तिबसीयाणुवन्धं, रहुवइभणियं वं तं मए तुज्झ सिद्धं। कुणसु निययकज्ञं साणुरूवं तुमं तं, विमलजसविसालं मुझ रज्ञं समत्थं॥ ५०॥

॥ इय पउमचरिए रावगदूया भगमणं नाम पद्धासट्ठं पव्यं समत्तं ॥

## ६६. फग्गुणद्वाहियामह-लोगनियमकरणपव्वं

सोऊण दूयवयणं, दसाणणो निययमन्तिसमसहिओ। मन्तं कुणइ नयत्थे, गाढं सुयसोगसंतत्तो॥ १॥ नइ वि हु निणामि सत्तुं, संगामे बहुर्नारन्दसंघटे। तह वि य मज्झ सुयाणं, दीसइ नियमेण य विणासो॥ २॥ अहवा निसासु गन्तुं, सुत्ताणं वेरियाण उक्लन्दं। दाऊण कुमारवरे, आणिम अवेइओ सहसा॥ ३॥ एव परिचिन्तयन्तस्स तस्स सहसा समागया बुद्धो। साहेमि महाविज्ञं, बहुरूवं नाम नामेणं॥ ४॥ न य सा सुरेहि निष्पइ, होहिज्जइ अइवला महाविज्ञा। परिचिन्तिऊण एवं, सहाविय किंकरा भणइ॥ ५॥ सन्तीहरस्स सोहं, सिग्वं चिय कुणह तोरणादोसु। विरएह महापूर्यं, निणवरभवणेसु सबेसु॥ ६॥ मन्दोयरोऍ एत्तो, सो चेव भरो समप्पिओ सबो। कोइलमुहङुग्गीओ, तह्या पुण फम्गुणो मासो॥ ७॥

तरंगोंसे व्याप्त. मद भरनेवाले हाथीरूपी प्राहोंसे युक्त श्रोर रथरूपी भँवरवाले रावणरूपी समुद्रको तुम क्या भुजाश्रोंसे तैरना चाहते हो ? (४६) हे राम! जिस तरह प्रचण्ड श्राँधीसे श्राकाशमें पूर्व चिलत नहीं होता उसी तरह युद्धमें रावण तुमसे जीता नहीं जायगा। (४०) मेरा वचन सुनकर सभाके बीच तलवार खींचनेवाले रुष्ट भामण्डलको लक्ष्मणने रोका। (४८) वानर सुभटोंसे भी श्रत्यन्त तिरस्कृत में भयसे उद्विप्त हो पक्षीकी भाँति उड़कर श्रापके पास श्राया हूँ। (४६) वानर सुभटोंके समक्ष सीताके उत्कट प्रेमसे युक्त रघुपितने जो कुछ कहा था वह मैंने श्रापसे निवेदन किया। श्रव श्राप श्रपने श्रनुरूप कार्य करें तथा विमल यश एवं समस्त विशाल राज्यका उपभोग करें। (४०)

॥ पद्मचरितमें रावणके दृतका अभिगमन नामक पैंसठवाँ पर्व समाप्त हुआ ॥

# ६६. अष्टाह्वका महोत्सव तथा लोगोंका नियमन

दूतका वचन सुनकर पुत्रके शोकसे श्रत्यन्त सन्तप्त रावणने विजयके लिए श्रपने मन्त्रियोंके साथ मंत्रणा की। (१) बहुत-से राजाश्रोंके समुदायसे युक्त संप्राममें यदि मैं राजुश्रोंको जीत लूँ तब भी मेरे पुत्रोंका विनाश तो निश्चय ही दीखता है। (२) श्रथवा रात्रिके समय सहसा श्रज्ञात रूपसे पुत्रोंके विरियोंको घेरकर श्रीर उन्हें खलसे मारकर कुमारोंको ले श्राऊँ। (३) इस प्रकार सोचते हुए उसे एकदम विचार श्राया कि बहुरूपा नामकी विद्याकी मैं साधना कहाँ। (४) वह महाविद्या श्रत्यन्त बलवती होती है। उसे तो देव भी जीत नहीं सकते। ऐसा सोचकर उसने श्रत्योंसे कहा कि भगवान शान्तिनाथके मन्दिरको तोरण श्रादिसे शीघ्र ही सजाश्रो श्रीर सब जिनमन्दिरोंमें महापूजा करो। (४-६) इसका सारा भार मन्दोदरीको सौंपा गया। उस समय कोयलके मुखसे निकलनेवाले संगीतसे युक्त फागुन महीना था। (७)

सुणिसुबयस्स तित्ये, विणभवणालंकियं इमं भरहं। गामउड-सेट्टि-गहवइ-भवियवणाणिन्दयं मुद्दयं ॥ ८॥ सो नित्य पत्य गामो, नेव पुरं संगमं गिरिवरो वा। तिय चक्करं चउकं, वत्थ न भवणं विणिन्दाणं ॥ ९॥ सिसिकुन्दसिनभाइं, नाणासंगीयतूरसद्दाइं। नाणाध्यिचन्धाइं, नाणाकुसुमिष्यितलाइं ॥ १०॥ साहुवणसंकुलाइं, तेसंझं भवियवन्दियरवाइं। कञ्चण-रयणमईणं, विणपिडमाणं सुपुण्णाइं॥ ११॥ धयवहय-छत्त-चामर-लम्बूसा-ऽऽदिरसिवरइयधराइं। मणुएहि विणिन्दाणं. विभूसियाइं समत्थाइं॥ १२॥

## फाल्गुनमासे श्रष्टाहिकामहोत्सवः —

लक्कापुरी वि एवं, निणवरभवणेसु मणिमरामेसु। उनसोहिएसु छज्जइ, महिन्दनयिर व पव्यक्ता ॥ १३ ॥ एवं फम्गुणमासे, वेहन्ते धवलअहमीमाई। नाव चिय पद्मयसी, अहाहिमहसबो लग्गो ॥ १४ ॥ एवं उभयबलेसु वि, नियमगहणुज्जओ नणो नाओ। दियहाणि अह सेणिय!, अन्नो वि हु संनमं कुणइ ॥१५॥ देवा वि देवलोए, चेइयपूयासमुज्जयमईया। सयलपरिवारसिहया, हवन्ति एएसु दियहेसु॥ १६ ॥ वन्दीसरवरदीवं, देवा गन्तृण अह दियहाइं। निणचेइयाण पूर्य, कुणन्ति दिवेहि कुसुमेहिं॥ १७ ॥ देवा कुणन्ति ण्हवणं, कञ्चणकलसेसु खीरवारीणं। पत्तपुडएसु वि इहं, निणामिसेओ विहेयबो ॥ १८ ॥ पूर्य कुणन्ति देवा, कञ्चणकलसेसु खीरवारीणं। इह पुण चिल्लदलेसुं, नरेण पूर्या विरइयबा ॥ १९ ॥ लक्कापुरीएँ लोगो, अहियं उच्छाह निणयदढभावो। भूसेइ चेइयहरे, धय-छत्त-पडायमाईसु ॥ २० ॥ गोसीसचन्दणेणं, सिग्धं सम्मिज्ञओविलताइं। कणयाइरएण पुणो, रङ्गाविलिचित्त्यतलाइं॥ २१ ॥ विज्ञन्दनील-मरगय-मालालम्बन्तदारसोहाइं। सुरहिसुगन्धेसु पुणो, कुसुमेसु कयाइं पूराइं॥ २२ ॥

भगवान् मुनिसुव्रतके तीर्थमें यह भरतत्तेत्र जिनभवनींसे अलंकत त्रोर भामसमूह, सेठ, गृहस्थ एवं भव्यजनींको आनन्द देनेवाला तथा सुख्मय था। (८) इसमें कोई ऐसा गाँव, नगर, नदीका संगम-स्थान, पर्वत, तिराहा, चीराहा या चौक नहीं था जिसमें जिनेन्द्रोंका मन्दिर न हो। (६) चन्द्रमा और कुन्द पुष्पके समान सफेद, नानाविध संगीत एवं वाद्योंसे शब्दायमान, अनेक प्रकारके ध्वजा-चिह्नोंसे युक्त, विविध पुष्पोंसे अचित प्रदेशवाले, साधुजनोंसे युक्त, तीनों सन्ध्याओं के समय भव्यजनों की वन्दनध्वितसे व्याप्त, स्वर्ण, रल एवं मिणमय जिनप्रतिमाओंसे पूर्ण, ध्वजा, प्रताका, छत्र, चामर, लम्बूष (गंदके आकारका एक आभरण) एवं दर्पण से सजाये हुए गृहवाले—ऐसे जिनवरोंक सारे मन्दिर लोगोंने विभूषित किये। (१०-२) इसी प्रकार लंकापुरी भी मनोहर और अलंकत जिनभवनोंसे साक्षात् इन्द्रनगरी अलकापुरीकी भाँति शोभित हो रही थी। (१३) इस तरह जब फागुन मास था तब शुक्त अप्रमीसे पूर्णमातक अठ्ठाई-महोत्सव मनाया गया। (१४) दोनों सेनाओंमें लोग नियम प्रह्ण में उच्यत हुए। हे श्रेणिक! आठ दिन तो दूसरे लोग भी संयमका पालन करते हैं। (१४) इन दिनों देव भी देवलोकमें सकल परिवारके साथ चेत्यपूजामें उद्यमशील रहते हैं। (१६) नन्दीधर द्वीपमें जाकर देव आठ दिन तक दिव्य पुष्पोंसे जिनचत्योंकी पूजा करते हैं। (१७) देव सोनेके कलशोंमें चीरसागरके जलसे जिनेधर भगवानको स्नान कराते हैं, अतः यहाँ पर भी पुष्पोंसे लोगोंको पूजा करते हैं अतः यहाँ पर भी पुष्पोंसे लोगोंको पूजा करनी चाहिए। (१९)

लंकानगरीमें उत्साहजनित दृढ़ भाववाले लोगोंने ध्वजा, ख्रत्र एवं पताका आदिसे चेत्यगृहोंको सजाया। (२०) बुहारकर गोशीर्षचन्दनसे लीपे गये खाँगन शीघ्र ही सोना आदिकी रजसे रचित रंगवड़ीसे चित्रित किये गये। (२१) हीरे, इन्द्रनील एवं मरकतकी लटकटी हुई मालाओंसे दरवाजे शोभित हो रहे थे खीर सुगन्धित गन्धवाले पुष्पोंसे उनमें पृजा की

१. बज्हे रामक्लभद्रमी---प्र•।

बारेसु पुण्णकल्सा, ठिवया दहि-सीर-सिप्सिपुण्णा। वरपउमिपिहयवयणा, जिणवरपूयाभिसेयत्थे॥ २३॥ साहरि-हुद्धक-तिलिमाउलाइं पहुपढह-मेरिपउराइं। वज्जन्ति जिणहरेहिं, जलहरघोसाइं तूराइं॥ २४॥ नयरीप् भूसणं पिव, भवणालिसहस्समज्झयारत्थं। छज्जइ दसाणणहरं, तुझं कइलासिसहरं व॥ २५॥ तस्स वि य समल्लीणं, तविणजजुज्जलिवित्तमत्तीयं। जिणसिन्तसामिभवणं, धम्भसहस्साउलं रम्मं॥ २६॥ उवसोहियं समन्ता, नाणाविहरयणकुसुमकयपूर्यं। विज्ञाएँ साहणहे, पिवसइ तं रावणो घोरो॥ २७॥ पद्धपढहत्तूरवहुविह-त्वेण संलोहियं व तेल्लोकं। ण्हवणाहिसेयवणणय-र्पण गयणं पि पिक्सरियं॥ २८॥ विल्रकम्म-गन्ध-धूवाइएहि पूया करेइ कुसुमेहिं। लक्काहिवो महप्पा, विद्धद्वगन्धेहि भावेणं॥ २९॥ सेयम्बरपरिहाणो, नियमत्थे। कुण्डलुज्जलक्वोलो। तिविहेण पणिमज्जणं, उवविद्वो कोष्टिमतलिम्म ॥ ३०॥ सिन्तिजिणस्स अहिमुहो, धीरो होजण अद्धपित्यक्कं। गहियक्समालहत्थो, आढत्तो सुमरिउं विज्ञं॥ ३१॥ युवं समिप्यभरा, एत्तो मन्दोयरी भणइ मन्ति। जमदण्डनामधेयं, देहि तुमं घोसणं नयरे॥ ३२॥ अबो! जहा समम्गो, लोगो तव-नियम-सीलसंजुत्तो। जिणवरपूयानिरओ, दयावरो होउ जीवाणं॥ ३३॥ जमदण्डेण पुरजणो, भणिओ मन्दोयरिएं वयणेणं। मा कुण्य कोइ पावं, एत्थ नरो दुिवणीओ वि॥ ३५॥ जमदण्डेण पुरजणो, भणिओ मन्दोयरिएं वयणेणं। मा कुण्य कोइ पावं, एत्थ नरो दुिवणीओ वि॥ ३५॥

सोऊण मन्तिवयणं वि लोगो, जाओ जिणिन्दवरसासणभत्तिजुत्तो । सिद्धालयाण विमलाण सिसप्पहाणं, पूयानिओयकरणेसु सया पसत्तो ॥ ३६ ॥

॥ इय पउमचरिए फग्गुणहाहियामहलोगनियमकरणं नाम झासट्टं पव्वं समत्तं॥

गई थी। (२२) जिनवरके पूजाभिषेकके लिये दही, दूध छोर घी से भरे हुए तथा मुखभागमें उत्तम पुष्वोंसे ढँके हुए पूर्ण-कलश द्वारपर रखे गये। (२३) महिरी, हुडुक छोर तिलिम जैसे वाद्योंसे युक्त बड़े नगारे छोर भेरियाँ तथा बादलके समान घोष करनेवाले वाद्य जिनमिन्दरोंमें बजने लो। (२४) हजारों भवनों के समृहके बोच स्थत नगरीका भूषण जैसा रावणका महल केलासपर्वतके ऊँचे शिखरकी भाँति शोभित हो रहा था। (२५) उसीके पास सोनेकी बनी हुई उज्जवल छोर विचिन्न दीवारवाला तथा हजारों तम्भोंसे युक्त शान्तिनाथ भगवानका मनोहर मिन्दर था। (२६) नानाविध रह्नों एवं पुष्पोंसे पूजित वह सब तरफसे सजाया हुआ था। उसमें विद्याकी साधनाके लिए धीर रावणने प्रवेश किया। (२७) उस समय बड़-बड़े नगरों और वाद्योंकी नाना प्रकारकी ध्वनिसे मानों तीनों लोक संश्लुब्ध हो गये और स्नानाभिषेकके चन्दनकी रजसे छाकाश भी मानों पोला-पीला हो गया। (२८) विशुद्ध इन्दीवर कमलके समान नील वर्णवाले महात्मा रावणने नैवेद्य, सुगन्धित धूप छादिसे तथा पुष्पोंसे पूजा की। (२६) सफेद वस्न पहना हुआ, नियममें स्थित तथा कुण्डलों के कारण देदीप्यमान कपोलवाला वह मनसा, वाचा कर्मणा तीनों प्रकारसे वन्दन करके रक्तमय भूमिपर बेठा। (३०) शान्ति जिनके सम्मुख वह धीर छार्प्यकासनमें बेठकर तथा हाथमें अक्षमाला धारण करके विद्याका स्मरण करने लगा। (३१)

पहले जिसे सारा भार सौंपा गया है ऐसी मन्दोदरीने मंत्रीसे कहा कि तुम नगरमें यमदण्ड नामकी घोषणा करवाश्रो। कि सब लोग तप. नियम एवं शीलसे युक्त हों, जिनवरकी पूजामें निरत रहें तथा जीवों पर दयाभाव रखें। (३२-३३) जो कोई क्रोधके वशीभूत होकर इन दिनों पाप करेगा वह मारा जायगा, फिर वह चाहे पिता हो या दूसरा कोई। (३४) मन्दोदरोके कहनेसे यमदण्ड नामकी घोषणा द्वारा नगरजनोंको जताया गया कि इन दिनों कोई दुर्विनीत नर भी पाप न करे। (३४) मंत्रीकी घोषणा सुन सभी लोग जिनेन्द्रके उत्तम शासनमें भक्तियुक्त हुए श्रीर मुक्तिस्थानमें गये हुए, विमल एवं चन्द्रमाके समान कान्तिवाले उन जिनेन्द्रोंकी श्रवश्य कर्तव्य रूप पूजा करनेमें सदा निरत हुए। (३६)

<sup>॥</sup> पद्मचरितमें फाल्गुन मासका अष्टाहिका महोत्सव तथा लोकनियमकरण नामक छासठवाँ पर्व समाप्त हुआ ॥

## ६७ सम्महिद्विदेविकत्तणपव्वं

तं चेव उ दित्तन्तं, चारियपुरिसाण मूलओ सुणिउं। वंपन्ति वाणरभडा, एकेकं रिउजयामरिसा ॥ १ ॥ जह फिल सिन्तिजिणघरं, पविसेउं रावणो महाविज्ञा । नामेण य बहुरूवा, देवाण वि जम्भणो जा सा ॥ २ ॥ जाव न उवेइ सिद्धि, सा विज्ञा ताव तत्थ गन्तूणं । लोमेह रक्ससवइं, नियमत्थं मा चिरावेह ॥ ३ ॥ जइ सा उवेइ सिद्धि, राहव ! बहुरूविणी महाविज्ञा । देवा वि जिणइ सबं, कि पुण अम्हेहि खुद्देहिं ! ॥ ४ ॥ भिणओ विभीसणेणं, रामो इह पत्थविम्म दहवयणो । सन्तीहरं पविद्वो, नियमत्थो वेष्पऊ सहसा ॥ ५ ॥ धउमेण वि पिडमणिओ, भीयं न हणामि रणमुहे अहयं । किं पुण नियमारूढं, पुरिसं जिणचेइयहरत्थं ! ॥ ६ ॥ अह ते वाणरसुहडा, मन्तं काऊण अट्ट दियहाइं । पेसन्ति कुमारवरे, लक्कानयरिं बल्समग्गे ॥ ७ ॥ चिल्या कुमारसीहा, लक्काहिवइस्स लोभणद्वाए । सन्नद्वबद्धचिन्या, रह-गय-तुरएसु आरूढा ॥ ८ ॥ मयरद्धओ कुमारो, आडोवो तह य गरुयचन्दाभो । रइवद्धणो य सूरो, महारहो दढरहो चेव ॥ ९ ॥ वायायणो य जोई, महावलो नन्दणो य नीलो य । पीइंकरो नलो वि य, सबिपओ सबदुहो य ॥ १० ॥ सायरघोसो खन्दो, चन्दमरीई सुपुण्णचन्दो य । एतो समाहिबहुलो, सीहकडी दासणी चेव ॥ ११ ॥ वच्छन्ति नविर लक्का-पुरीऍ लोयं भउज्ञियं सयलं । अह जिप्छं पयता, अहो ! हु लक्काहिवो धीरो ॥ १३ ॥ वद्धो य भाणुकण्णो, इन्दइ घणवाहणो य संगामे । वहिया य रक्तसभडा, बहवो वि य अक्तमाईया ॥ १४ ॥ वहि य रक्तसव्वव्हणो, लणं पि न उवेइ काइ पिडसक्का । काऊण समुत्वावं, एवं ते विन्हयं पत्ता ॥ १५ ॥ तह वि य रक्तसव्वव्हणो, लणं पि न उवेइ काइ पिडसक्का । काऊण समुत्वावं, एवं ते विन्हयं पत्ता ॥ १५ ॥

# ६७. सम्यग्दष्टि देवका कीर्तन

गुप्तचरोंसे यह समय वृत्तान्त मुनकर शत्रुकं जयको न सहनेवालं वानर सुभट एक-दृसरेसे कहने लगे कि भगवान् शान्तिनाथके मन्दिरमें प्रवेशकर देवोंको भी डरानेवाली जो बहुरूपा नामकी महाविद्या है उसे जबतक रावण सिद्ध नहीं करता तबतक वहाँ जाकर नियमस्थ उस राज्ञसर्पातको शुरुध करो। देर मन लगान्त्रो। (१-३) हे राघव! यदि वह बहुरूपिणी महाविद्या सिद्ध करेगा तो सारे देव भी उसे जीत नहीं सकेंग, फिर हम श्रुद्रोंकी तो बात ही क्या ? (४) विभीपणने रामसे कहा कि शान्तिनाथके मन्दिरमें प्रविष्ट श्रीर नियमस्थ रावणको श्राप प्रारम्भमें ही सहसा पकड़ें। (४) इसपर रामने भी कहा कि युद्धमें भयभीत पुरुषको भी मैं नहीं मारता, तो फिर जिनके चत्यगृहमें स्थित नियमारूढ़ पुरुषकी तो बात ही क्या। (६) इसके परचान् उन वानर-सुभटोंने श्राठ दिन तक मंत्रणा करके सेनाक साथ कुमारवरोंको लंकानगरिकी श्रोर भेजा। (७)

कवच पहने हुए तथा चिह्न बाँचे हुए वे कुमार रथ, हाथी एवं घोड़ों पर सवार हो रावणको क्षुच्ध करनेके लिए चल पड़े। (क) कुमार मकरध्वज, आटोप, गरुड़, चन्द्राभ, रिवर्धन, रहर, महारथ, दृद्रथ, वातायन, ज्योति, महाबल, नन्दन, नील, प्रीतिकर, नल, सर्वेप्रिय. सर्वेदुष्ट, सागरघोप, स्कन्द, चन्द्रमरीचि, सुपूर्णचन्द्र, समार्ध्यवहुल. सिंहकटि. दासनी, जाम्बूनद, संकट, विकट तथा जयसेन—ये तथा दूसरे भी बहुनसे सुभट लंकानगरीकी ओर गये। (६-१२) उन्होंने लंकापुरीमें सब लोगोंको भयरहित देला। तब वे आश्चर्यसे कहने लगे कि लंकानरेश कितना धीर है। (१३) यद्यपि युद्धमें भाजकर्ण, इन्द्रजित तथा घनवाहन पकड़े गये हैं और अक्ष आदि बहुतन्से राज्ञस सुभट मारे गये हैं, तथापि राज्ञसपित क्षणभरके लिए भी भय धारण नहीं करता। इस प्रकार बातचीत करके वे विस्मित हुए। (१४-१५) तब विभीषणके पुत्र

अह ते बिभीसणसुओ, सुमूसणो भणइ उज्झिउं सद्धं । पविसह लद्धानयरिं, लोलह जुवईउ मोत्तृणं ॥ १६ ॥ ते एव भणियमेत्ता. सकवारं भक्षिकण वरदारं । लङ्कापुरी पविद्वा. पवयभडा चञ्चला चण्डा ॥ १७ ॥ सोऊण दुन्दुभिरवं, ताण पविद्वाण जणवओ खुभिओ । किं किं ? ति उछवन्तो, भयविहरूविसंद्रओ जाओ ॥ १८ ॥ संपत्तं पवयबरुं, हा ताय ! महाभयं समुप्पन्नं । पविससु घरं तुरन्तो, मा एत्थ तुमं विवाइहिसि ॥ १९ ॥ हा भद्द ! परित्तायह, भाउय ! मा जाह लह् नियत्तेहि । अवि धाह किं न पेच्छह, परबलवित्तासियं नयरि ॥ २० ॥ नायरजणेण एवं, गाढं हाहारवं करेन्तेणं। खुब्भइ दसाणणहरं, अन्नोत्रं रुङ्घयन्तेणं॥ २१॥ काएत्य गलियरयणा. भउदुद्या तिडयमेहलकलावा । हत्थावलम्बियकरा. अन्ना पुण वच्चइ तरन्ती ॥ २२ ॥ अन्ना भएण विरुया, गरुयनियम्बा संणेण तुरन्ती । हंसि व पउमसण्डे, कह कह वि पर्य परिदृवइ ॥ २३ ॥ पीणुन्नयथणज्यला, अइगरुयपरिस्समाउला बाला । अह दारुणे वि य भए, वश्वह लीलाएँ रच्छास ॥ २४ ॥ अन्नाएँ गलइ हारो, अन्नाए कडयकुण्डलाहरणं । अन्नाएँ उत्तरिज्ञं, विवडियवडियं न विन्नायं ॥ २५ ॥ एवं तु नायरजणे, भयविहलविसंदुले मञ्जो राया । सन्नज्झिकण सबलो, रावणभवणं समलीणो ॥ २६ ॥ जुज्झं समुबहन्तो. तेहि समं रावणस्स महिलाए । मन्दोयरीऍ रुद्धो. जिणवरसमयं सरन्तीए ॥ २७ ॥ नयरनणं भयसमाउलं देवा । सन्तीहराहिवासी, वच्छलं उज्जया काउं ॥ २८ ॥ सन्तीहराउ सहसा, उप्पद्या नहयलं महाघोरा। दाढाकरालवयणा, निदाहरविसन्निहा कूरा॥ २९॥ आसा हवन्ति हत्थी, सीहा बग्घा य दारुणा सप्पा । मेहा य अग्गिपबणा, होन्ति पुणो पष्टयसरिच्छा ॥ ३० ॥ अह ते घोरायारे, देवे दहूण वाणराणीयं। भमां भउदृदुयमणं, संपेक्षोपेल्ल कुणमाणं।। ३१॥

सुभूषण ने उन्हें कहा कि शंकाका त्याग करके लंकानगरीमें तुम प्रवेश करो श्रीर युवितयों को छोड़कर उन्हें ललचाश्रो। (१६) इस प्रकार कहने पर किवाड़से युक्त उत्तम दरवाजेको तोड़कर चंचल श्रोर प्रचण्ड बानर-सुभटोंने लंकापुरीमें प्रवेश किया। (१७)

प्रविष्ट उनकी दुन्दुभिकी ध्विन सुनकर लोग क्षुच्य हो गये। क्या है ? क्या है ?'—ऐसा कहते हुए वे भयसे विद्वल एवं व्याकुल हो गये। (१८) हा तात! वानर सेना आ पहुँची है। बड़ा भारी डर पदा हुआ है। जल्दी ही घरमें प्रवेश करो, अन्यथा तुम यहाँ मारे जाओगे। (१८) हा भद्र! बचाओ। भाई! तुम मत जाओ। जल्दी ही लीट आओ। अरे, दौड़ो। रात्रुकी सेनासे वित्रासित नगरीको क्या तुम नहीं देखते? (२०) इस प्रकार हाहारव करते हुए तथा एक-दूसरे को लाँघते हुए नगरजनोंके कारण रावएका महल भी क्षुच्य हो गया। (२१) भयसे पलायन करनेवाली किसी खीकी मेखलाके दूट जानसे रल विखर गये थे, तो कोई हाथसे हाथका अवलम्बन देकर जल्दी जल्दी जा रही थी। (२२) भयसे विकल हो चिहाती हुई कोई भारी नितम्बवाली खी हड़बड़ीमें किसी तरह, पद्मखण्डमें हंसीकी भाँति, पर रखती थी। (२३) मोटे और ऊँचे स्तनोंवाली तथा बहुत भारी परिश्रमसे आकुल कोई स्त्री दारण भय उपस्थित होने पर भी मुहहमेंसे धीरे-धीर लीलापूर्वक जाती थी। (२४) दूसरी किसीका हार गिर पड़ा, किसीक कड़, कुण्डल तथा आभरण गिर पड़े, किसीका उत्तरीय गिर पड़ा, फिर भी किसीको मालूम ही न हो पाया। (२४)

इस प्रकार भयसे विद्वल एवं क्षुड्ध नगरजनोंको देखकर मय राजा तैयार होकर सेनाके साथ रावणके महलके पास श्राया। (२६) उनके साथ युद्ध करते हुए उसको जिनवरके सिद्धान्तका स्मरण करनेवाली रावणकी पत्नी मन्दोदरीने रोका। (२७) इस बीच नगरजनोंको भयसे व्याकुल देखकर भगवान शान्तिनाथके मन्दिरके श्रधिवासी देव धर्मका श्रनुराग दिखानेके लिए तैयार हुए। (२८) शान्तिनाथके मन्दिरमेंसे श्रितिभयंकर. विकराल दाँतोंसे युक्त बदनवाले. प्रीष्मकालीन सूर्य जैसे तेजस्वी तथा क्रूर वे श्राकाशमें उड़े। (२९) उन्होंने घोड़े, हाथी. सिंह, बाध, भयंकर सर्प, मेघ, श्राग बरसानेवाले पवन तथा पर्वत जैसा रूप धारण किया। (३०) उन भयंकर श्राकारवाले देवोंको देखकर भयसे मनमें परेशान वानरसेना एक-दूसरेको पेरती हुई भाग खड़ी हुई। (३१) शान्तिनाथके मन्दिरमें रहनेवाले देवोंने वानर सेनाको विश्वस्त किया है यह

विद्धत्थं पवयवलं, सन्तीहरवासिएहि देवेहिं। नाऊण सेसचेइय-भवणिनवासी सुरा रुद्रा ॥ ३२ ॥ देवाण य देवाण य, आविडियं दारुणं महाजुज्झं । विच्छूदघायपउरं, अत्रोत्नाहबणारावं ॥ ३३ ॥ सन्तीहरसुरसेन्नं, दूरं ओसारियं तु देवेहिं। दृष्ट्रण वाणरभडा, पुणरिव य ठिया नयरिह्ता ॥ ३४ ॥ नाऊण पुष्णभदो, रहो तो भणइ माणिभद्दं सो । पेच्छमु कि व विमुक्ता, वाणरंकक महापावा ! ॥ ३५ ॥ सन्तीहरमलीणं, नियमत्थं रावणं विगयमङ्गं। हन्तुण समुज्जूता, मिच्छादिद्री महायोरा ॥ ३६ ॥ तो भणइ माणिभद्दो, नियमत्थं रावणं जिणाययणे । खोभेऊण न तीरइ, जइ वि मुरिन्दो सयं चेव ॥ ३७ ॥ भणिकण एवमेयं, रुट्टा जक्लाहिवा तहिं रन्तुं । तह् जुज्झिउं पवत्ता, जेण सुरा रुज्जिया नट्टा ॥ ३८ ॥ अह ते जक्साहिवई, पत्थरपहरंसु वाणराणीयं। गन्तूण उवलहन्ते, गयणत्थं सहवं ताहे॥ ३९ ॥ अह भणइ पुण्णभद्दो, राम ! तुमं सुणमु ताव मह वयणं । उत्तमकुलसंमूओ, विक्रवाओ दहरहस्स सुओ॥ ४०॥ जाणिस धम्माधम्मं, कुसलो नाणोदिहस्स पारगओ । होऊण एरिसगुणो, कह कुणिस इमं अकरणिजं ! ॥ ४१ ॥ नियमत्थे दहवयणे, धीरे सन्तीहरं समलीणे । लङ्कापुरोणें लोगं, वित्तासीस निययभिचेहि ॥ ४२ ॥ जो जस्स हरइ दबं, निक्खुत्तं हरइ तस्स मो पाणे। नाऊण एवमयं, राहव! सहडा निवारेहि ॥ ४३ ॥ तं भणइ लच्छिनिलओ, इमस्स रामस्स गुणनिही सीया । रक्खसनाहेण हिया, तस्स तुमं कुणसु अणुकम्पं ॥ ४४ ॥ कञ्चणपत्तेण तओ. अग्वं दाऊण वाणराहिवई । भणइ य जम्बनरिन्दं मुख्य एयं महाकोवं ॥ ४५ ॥ इहरा वि न साहिज्जइ, दहवयणो गरुयदप्पमाहप्पो । बहुरुविणीएँ कि पुण, विज्ञाएँ वसं उवगयाएँ ॥ ४६ ॥ पेच्छमु ममं महायस! वच तुमं अत्तणो निययठाणं । ववगयकोवारम्भो, पसन्नचित्तो य होऊणं ॥ ४७ ॥ तो भणइ पुण्णभद्दो, एव इमं एत्थ नवरि नयरीए । जह न वि करेह पोइं, जुण्णतणादीस वि अक्रजं ॥ ४८ ॥

जानकर वाकीके मन्दिरोंमें वसनेवाले देव रुष्ट हो गये। (३२) तब देवों देवोंक वीच ही फेंक गये शस्त्रोंसे व्याप्त तथा एक-दूसरेको ललकारनेसे शब्दायमान ऐसा वह भयंकर महायुद्ध हुआ। (३३) दूसरे देवोंने शान्तिगृहकं देवोंकी सेनाको दूर भगा दिया है ऐसा देख वानर सुभट पुनः लंकानगर्धका खोर आभिमुख हुए। (३४) यह जानकर रुष्ट पूर्णभद्रने माणिभद्रसे कहा कि वानरिवह्मवाले महापापी कैसे छूटे हैं यह तो देखो। (३४) शान्तिनाथक मन्दिरमें आये हुए, नियमस्थ तथा संगसे रहित रावणको मारनेके लिए अतिभयंकर और मिश्यादृष्टि वानर उद्यत हुए हैं। (३६) तब माणिभद्रने कहा कि यदि स्वयं इन्द्र हो तो भी वह जिनभवनमें नियमस्थ रावणको क्षुत्र्ध करनेमें समर्थ नहीं है। (३७) ऐसा कहकर वे रुष्ट यक्षाधिप वहाँ जाकर इस तरह लड़ने लगे कि देव लिजत होकर भाग गये। (३८)

इसके पश्चात् पत्थरके प्रहारोंसे वानरसेनाको मारनेक लिए जब वे यक्ष गये तब उन्होंने श्चाकाशमें स्थित रामको देखा। (३६) तब पूर्णभद्रने कहा कि, उत्तम कुलमें उत्पन्न, विख्यात श्रोर दशरथंक पुत्र हे राम! तुम मेरा कहना सुनो। (४०) तुम धर्म श्रौर श्रधर्मको जानते हो, बुशल हो श्रोर ज्ञान-सागरको पार कर गये हो। एसे गुणोंसे युक्त होकर भी तुम यह श्रकार्य क्यों कर रहे हो? (४१) नियमस्थ श्रौर धीर रावण जब भगवान शान्तिनाथंक मन्दिरमें ध्यानस्थ है तब तुम श्रपने स्त्योंसे लंकापुरीके लोगोंको क्यों दुःव देते हो? (४२) जो जिसका द्रव्य हरता है वह निश्चय ही उसके प्राण लेता है। ऐसा जानकर, हे राघव! तुम श्रपने सुभटोंको रोको। (४३) इस पर लक्त्मणने कहा कि इन रामकी गुणकी निधि जैसी सीताका राक्षसनाथ रावणने श्रपहरण किया है। उसके उपर तुम श्रनुकम्पा करते हो। (४४) इसके बाद बानराधिपति सुभीवने स्वर्णपत्रोंसे श्रम्व प्रदान करके यक्षनरेन्द्रसे कहा कि श्राप इस महाकोपका त्याग करें। (४५) बशमें श्राई हुई बहुरूपिणी विद्यासे ही क्या, श्रत्यन्त दर्पयुक्त रावण दूमरी भी क्यों नहीं साधता? (४६) हे महायश! श्राप मेरी श्रोर देखें। क्रोधका परित्याग करके श्रोर प्रसन्नचित्त हो श्राप श्रपने स्थान पर पधारें। (४७) इस पर पूर्णभद्रने कहा कि इस नगरीमें केवल इतना ही करो कि पुराने तिनकेको भी कोई पीड़ा देने जैसा श्रकार्य न करो। (४८) ऐसा कहकर

भणिऊण वयणमेयं, साहम्मियवच्छला तओ जक्खा । परमेट्टिसंपउत्ता, गया य निययाई ठाणाई ॥ ४९ ॥ एवं निर्णन्दवरसासणभत्तिमन्ता, उच्छाहनिच्छियमणा इह जे मणुस्सा । विज्ञाएँ किं व सुहसाहणसंपयाए, सिद्धालयं पि विमलं खञ्ज नन्ति धीरा ॥ ५० ॥

।। इय पउमचरिए सम्माइिद्विदेविकत्तर्णं नाम सत्तसट्टं पव्वं समत्तं।।

# ६८. बहुरूवासाहणपव्वं

नाऊण य उवसमियं, नक्लवइं अङ्गओ गयवरिन्दं । फिकिन्धिदण्डनामं, आरूढो दिप्पयामरिसो ॥ १ ॥ कुमुइन्दणीलमाईया । नाणाउहगहियकरा, **ल्ह्वाप्**री नाणाविहवाहणारूढा ॥ २ ॥ पयट्टा. सुहडा नाणालंकारभूसियसरीरा । विसमाहयतूररवा, कुमारसीहा बला अह ते वाणरसुहडा, अङ्गयपमुहा बलेण परिपुण्णा । लङ्कापुरिं पविद्वा. धयछत्तसमुज्जलसिरीया ॥ ४ ॥ नयरनणं, दहमुहभवणङ्गणं समणुपता। दहूण कोष्टिमतलं, नलगाहसमाउलं भीया॥ ५ ॥ अचलन्तनयणरूवाइं तत्थ नाऊण कोष्ट्रिमकयाइं। रावणभवणद्वारं, संपत्ता ागिरिगुह्ययार ॥ ६ ॥ तो इन्दनीलकोष्टिम-तलम्मि सीहा करालमुहजन्ता। दृहुण वाणरा ते, जाया य परायणुज्जुता॥ ७॥ परिमुणियकारणेणं, नियत्तिया अक्रएण दुक्खेहिं। पुणरिव पविसन्ति घरं, सबत्तो दिन्नदिद्दीया।। ८ ।। फिल्हमयविमलकुड्डे, आगासं चेव मन्नमाणा ते । कदिणसिलाविडयसिरा, पडिया बहवे पवयजोहा ॥ ९ ॥ परिफुडियजनु-कोप्पर, अइगाढं वेयणापरिग्गहिया । पविसन्ति जाणियपहा, अन्नं कच्छन्तरं भीया ॥ १० ॥

साधर्मियोंके ऊपर वात्सल्य रखनेवाले श्रीर परमेष्टीमें श्रद्धालु वे यक्ष श्रपने श्रपने स्थान पर चले गये। (४६) इस तरह जो मनुष्य इस लोकमें जिनेन्द्रके शासनमें भक्तियुक्त, उत्साहशील एवं निश्चित मनवाले होते हैं वे धीर सुख-सुविधा प्रदान करनेवाली विद्या तो क्या विमल मोक्षमें भी जाते हैं। (४०)

।। पद्मचरितमें सम्यग्दृष्टिदेवका कीर्तन नामक सड़सठवाँ पर्व समाप्त हुआ ।।

## ६८. बहुरूपा विद्याकी साधना

यक्षपित शान्त हुआ है यह जानकर दर्प एवं अमर्पसे युक्त अंगद किष्किन्धिदण्ड नामक हाथी पर सवार हुआ। (१) हाथमें नाना प्रकारके आयुध लिये हुए तथा नानाविध वाहन पर आरूढ़ कुमुद, इन्द्रनील आदि सुभट लंकापुरीकी ओर चले। (२) कुंकुमका लेप किये हुए, नाना अलंकारोंसे विभूषित शरीरवाले तथा बली और प्रचण्ड वे कुमारवर एक साथ बजाये जानेवाले वाद्योंकी ध्वनिसे गीयमान थे। (३) ध्वज एवं छत्रके कारण समुज्ज्वल कान्तिवाले तथा सेनासे परिपूर्ण वे आंगद आदि वानरमुभट लंकामें प्रविष्ट हुए। (४) नगरजनोंको डराते हुए वे रावएके महलके आँगनमें जा पहुँचे। वहाँ पानी और प्राहोंसे भरी हुई रत्नमय भूमिको देखकर वे भयभीत हुए। (४) उस रत्नमय भूमिपर बनाई गई अचल नेत्रोंबाली आफृतियोंको जानकर वे रावणके भवनके पर्वतकी गुफा जैसे आकारवाले द्वारके पास पहुँचे। (६) वहाँ इन्द्रनीलमणिके बने हुए भूमितलमें भयंकर यंत्रोंसे कुक्त मुखवाले सिंहोंको देखकर वे वानर पलायनके लिए उद्यत हुए। (७) कारणसे अवगत अंगदके द्वारा कठिनाईसे वापस लौटाये गये उन वानर-सुभटोंने चारों और दृष्टि रत्वकर पुनः भवनमें प्रवेश किया। (८) स्फटिकमय स्वच्छ दीवारको आकाश माननेवाले उन वानर-योद्धाओं के सिर कठोर शिलाके साथ टकराये और बहुतसे तो नीचे गिर पड़े। (६) घुटने और कोइनी भग्न होनेक कारण अत्यधिक वेदनासे युक्त और भयभीत वे मार्गसे अवगत होनेपर दूसरे

तत्थ वि य कज्जलनिभा, वसुंधरा इन्दनोलनिम्माया । संसइयदिन्नपसरा, नाउं कढिणं न देन्ति पयं ॥ ११ ॥ दिद्वा य तत्थ एका, तरुणी फलिहामयम्मि सोवाणे । पुच्छन्ति दिसामूढा, भहे ! ऋत्तो निणहरं तं ! ॥ १२ ॥ नाहे सा पडिवयणं, न देइ ताणं विमग्गमाणाणं । ताहे करेहि फ़ुसियं, लेप्प्यमहिला विजाणन्ति ॥ १३ ॥ अह ते विरुक्तवयणा, अत्रं कच्छन्तरं समझीणा । तत्थ महानीरुमए, कुट्के सहस त्ति आवडिया ॥ १४ ॥ ते चक्खुवज्जिया इव, सुहडा एकेकमं अपेच्छन्ता । परिमुसिऊणाऽऽढत्ता, करेसु अइदीहकुड्डाइं ॥ १५ ॥ परिमुसमाणेहि नरो, सज्जीवो नाणिओ य वायाए ! केसेसु खरं गहिओ, भणिओ दावेहि सन्तिहरं ॥ १६ ॥ एवं ते पवयभडा, पुरओ पहदेसयं नरं काउं। सब वि समणुपत्ता, सन्तिजिणिन्दस्स वरभवणं ॥ १७॥ सरयब्भिनमं, नाणाविहचित्तयम्मकयसोहं। ऊसियधयावडायं, सगाविमाणं व ओइणां॥ १८॥ विजन्दनील-गरगय-मालाओ ऊलभूसियद्वारं नाणारयणसमुज्जल-सुयन्धवरकुसुमकयपूर्य ॥ १९ ॥ -कालागरुवहरुध्वगन्धद्भं । तक्खणमेतुष्पाडिय-वरकमरुकयचणविहाणं ॥ २० ॥ विच्छद्भिय बलियम्मं, एयारिसं च दहुं, जिणभवणं विम्हिया तओ जोहा । पणमन्ति सन्तिनाहं, तिश्खुत्तपयाहिणावत्तं ॥ २१ ॥ एवं सो निययबलं, बाहिरकच्छन्तरे ठवेऊणं। पविसरइ सन्तिभवणं, दृदृहियओ अङ्गयकुमारो॥ २२॥ भावेण वन्दणं सो, काऊणं तस्स पेच्छए, पुरओ । कोड्डिमनले निविद्वं, जीगत्थं रक्खसाहिवइं ॥ २३ ॥ अह भणइ अङ्गओ तं, रावण ! किं ते समुद्धिओ इम्मो । तिजगुत्तमस्स पूर्ओ, हरिउणं जणयरायस्यं ! ॥ २४ ॥ धिद्धि! त्ति रक्खसाहम!, दुचरियावास! तुज्झ एताहे। तं ते करेमि जं ते, न य कुणइ जमो सुरुहो वि ॥ २५ ॥ अह सो सुग्गीवसुओ, महयं काऊण कलयलारावं । आमट्टो दहवयणं, पहणइ वत्थंण वलहत्थो ॥ २६ ॥

दरवाजेमें प्रविष्ट हुए । (१०) वहाँपर भी इन्द्रनं ल-र्माणमें निर्मित काजलके समान श्यामवर्णवाला खाँगन था। उसमेंसे सुजरना शंकाम्पद है ऐसा जानकर वे जीरमें पर नहीं रखते थे। (११) वहाँ स्फाटकमय सापानमें उन्होंने एक तरुणी देखी। दिग्श्रान्त उन्होंने उससे पृद्धा कि, भट्टे! वह जिनमान्दर वहाँ आया? (१२) खाजनेवाल उनको जब उसने जवाब नहीं दिया तब उन्होंने स्पर्श किया तो ज्ञात हुआ कि यह लेएयमहिला (विविध पदार्थोंक लेपसे बनाई गई स्त्री-मूर्ति) है। (१३) लिजत सुखवाले वे एक दूसरे कक्षमें गये। वहाँ महानालमाणकी वनी हुई दीवारके साथ एकदम टकराये। (१४) अन्धांकी भाँति एक-दूसरेको न देखते हुए वे सुभट अतिदीर्घ दीवारोंको हाथसे छूने लगे। (१४) छून्छू करके आगे बढ़नेवाले उन्होंने वाणीसे सजीव मनुष्यको ज्ञान उसे वालीसे निष्टुरतापूर्धक पकड़ा और कहा कि शान्तिगृह दिखाओ। (१६) इस प्रकार मार्गदर्शक मनुष्यको आगे करके वे सब वानर-सुभट शान्तिजनेन्द्रके उत्तम भवनमें जा पहुँचे। (१७) उन्होंने शरत्कालीन मेघके समान सफेद, नानाविध चित्रकमेंसे सजाय गये तथा उपर उठी हुई ध्वजा-पताकावाले उस भवनको नीचे उतरे हुए स्वर्गविमानकी माँति देखा। (१८) वक्र, इन्द्रनील एवं मरकतकी मालाओं और रेशमा वक्षोंसे विभूषित द्वारवाले. नाना प्रकारके रलोंसे देदीत्वमान, उत्तम सुगन्धित पुष्पोंसे जिसमें पृजा की गई है ऐसे उस जिनमिन्दरको देखकर उन विश्वित योद्धाओंने तीन बार प्रदक्षिणा करके शान्तिनाथ भगवानको प्रणाम किया। (१६-२१)

इस प्रकार अपनी सेनाको बाहरके कन्नमें रखकर हुद हुदयवाले अंगदकुमारने भगवान शान्तिनाथके मन्दिरमें प्रवेश किया। (२२) वहाँ उन्हें भावपूर्वक वन्दन करके उसने सामने रत्नमय भूमिपर योगम्य राक्षसाधिपति रावणको देखा। (२३) तब अंगदने उसे कहा कि, हे रावण! जनकराजकी पुत्री सीताका अपदरण करके तीनों लोकोंमें उत्तम ऐसे भगवानके सम्मुख तूने यह क्या दम्भका अनुप्रान किया है ? (२४) हे अधम राज्ञस! हे दुर्श्वरितके आवास! तुझे धिकार है। अत्यधिक रुष्ट यम भी जो नहीं कर सकता ऐसा हाल मैं अब तेरा कहुँगा। (२५) इसके पश्चात् बलवान हाथवाले और गुस्सेमें आये हुए सुमीवपुत्र उस अंगदने बहुत ही शोर मचाकर रावणको कपड़ेके (कोड़ेसे) पीटा। (२६) उसके आगे रखे गये सहस्रदक्ष

तस्स पुरओ ठियाई, तुरियं घेत्रण सहसवत्ताई । पहणइ धरणिनिविद्वं, अहोमुहं जुवइवमां सो ॥ २७ ॥ सो तस्स अक्तमालं, कराउ हरिकण तोडइ कुमारो । पुणरिव संधेइ लहुं, भूओ अप्पेइ विहसन्तो ॥ २८ ॥ सा तस्स अञ्चमाला, कर्राम सुविसुद्धफलिहनिम्माया । रेहइ डोलायन्ती, मेहस्स बलाहपन्ति व ॥ २९ ॥ वररयणपञ्जलन्ती, छेत्तण य कण्ठियं अइतुरन्तो । निययंसुएण बन्धइ, गलए लङ्काहिवं एत्तो ॥ ३० ॥ घेत्तुण य तं वत्थं. उछम्बइ रहसपूरियामरिसो । पुणरवि य भवणथम्भे, दहृवयणं बन्धइ कुमारो ॥ ३१ ॥ दोणारेस हसन्तो. पञ्चस विकेइ रम्खसाहिवई । निययपुरिसस्स हत्थे, सबइ पुणो तिबसद्देण ॥ ३२ ॥ कण्णेसु कुण्डलाइं, जुबईण लण्ड अङ्गयकुमारो । सिरमूसणाइं गेण्डइ, चलणेसु य नेउराइं पुणो ॥ ३३ ॥ अन्नाएँ हरइ वत्थं, अनुन्नं बन्धिकण केसेसु । सहसा करेण पेछइ, बलपरिहत्थो परिभमन्तो ॥ ३४ ॥ एवं समाउलं तं. सहसा अन्तेउरं कुमारेणं। आलोडियं नर्राहव! वसहेण व गोउलं सबं॥ ३५॥ पुणरिव भणइ दहमुहं, रे पाव! छलेण एस जणयमुया । माया काऊण हिया, एकागी हीणसत्तेणं ॥ ३६ ॥ संपइ तुज्झ समक्लं, एयं दइयायणं समत्थं ते । दहमुह ! हरामि रुम्भसु, जइ दढसत्ती समुबहिस ॥ ३७ ॥ एव भणिऊण तो सो, सिग्धं मन्दोयरी महादेवी । केसेस समायह्नइ, लच्छी भरहो व चक्कहरो ॥ ३८ ॥ पेच्छसु मए दसाणण !, नीया हिययस्स वल्लहा तुज्झ । वाणरवइस्स होही, अह चामरगाहिणी एसा ॥ ३९ ॥ पर्चालयसबाहरणा, हत्थेण घणंसुयं समारन्ती । पगलियनयणंसुजला, पविसइ दइयस्स भुयविवरं ॥ ४० ॥ हा नाह! परित्तायसु, नीया हं वाणरेण पावेणं। तुज्झ पुरओ महायस!. विलवन्ती दीणकलुणाइं॥ ४१॥ किं तुज्झ होहड पह !. एएण उवासिएण झाणेणं । जेण इमस्स न छिन्द्सि, सीसं चिय चन्दहासेणं ॥ ४२ ॥ एयाणि य अन्नाणि य, विलवइ मन्दोयरी पयलियंसु । तह वि य गाढयरं सो, धीरो झाणं समारुहइ ॥ ४३ ॥

कमलों को जर्न्द्रिसे उठाकर उसने जमीनपर बैठे हुए श्राघोमुख युवितवर्गको पीटा। (२७) उसके हाथमें रही हुई विशुद्ध स्फिटिककी वर्ना हुई डोलती श्रक्षमाला बादलमें बगुलेकी पंक्ति-सी शामित हो रही था। (२=) उत्तम रहोंसे देदीप्यमान वह माला उस श्रंगदने बहुत ही जल्दी तोड़ डाली। बादमें श्रपने बह्यसे रावणको गलेमें बाँधा। (२६-३०) एकदम क्रोधमें भरे हुए श्रंगदने बह्यको लटकाया। बादमें कुमारने मन्द्रिक स्तम्भके साथ रावणको बाँधा। (३१) हँसते हुए उसने राज्ञसाधिपति को पाँच दीनारमें श्रपने श्रादर्भांक हाथ बेच दिया। फिर कठोर शब्द्रसे उसे गाली-गलीच करने लगा। (३२) श्रंगदकुमारने युविवयों के कानोंमें कुण्डल ले लिये, शिरोभूपण तथा परोंमेंसे नूपुर भी ले लिये। (३३) दूसरी किसी स्त्रीका बस्त हर लिया। एक-दूसरीको बालोंसे बाँधकर चारों श्रोर घूमना हुश्रा बली वह सहसा उन्हें हाथसे पीटने लगा। (३४) हे राजन ! जिस तरह एक साँद सारे गोकुलको क्षुट्यकर देता है उसी तरह अंगदकुमारने उस श्रन्तःपुरको एकदम क्षुट्य कर दिया। (३४)

उसने रावणसे पुनः कहा कि, रे पापी! निन्दनीय तूने छलसे श्रीर माया करके एकाकी इस सीताका श्रपहरण किया है। (३६) हे रावण! तेरे सामने ही में इन सब क्षियों का श्रपहरण करता हूँ। यदि ताकृत हो तो रोक। (३७) ऐसा कहकर चक्रवर्ती भरतने जिस तरह लक्ष्मी को खेंचा था उसी तरह उसने पटरानी मन्दोदरीको बालोंसे पकड़ कर खेंचा। (३८) हे रावण! देख तेरी हृदयवछभाको में ले जा रहा हूँ। यह वानरपितकी चामरधारिणी होगी। (३८) जिसके सब श्राभरण गिर गये हैं ऐसी वह मन्दोदरी हाथसे घन वस्त्र सँभालती हुई श्रीर श्रांखोंसे श्रश्रजल बहाती हुई पतिके भुज-विवरमें प्रवेश करने लगी। (४०) हा नाथ! रचा करो। हे महायश! यह पापी वानर श्रापके सामने दीन श्रीर करुण विलाप करती हुई मुझे ले जा रहा है। (४१) हे प्रभी! श्रापके इस ध्यानकी उपासनासे क्या होगा यदि चन्द्रहास तलवारसे इसका सिर श्राप नहीं काटते। (४२) आँसू बहाती हुई मन्दोदरीने ऐसा तथा दूसरा भी विलाप किया, फिर भी धीर वह प्रगाढ़ ध्यानमें लीन रहा। (४३) विद्याकी

न य सुणइ नेय पेच्छइ, सबसु य इन्दिएसु गुत्तेसु । विज्ञासाहणपरमो, नवरं शाणेक्कगयिक्तो ॥ ४४ ॥ मेरु व निष्पकम्पो, अक्लोभो सायरो इव महप्पा । चिन्तेइ एगमणसो, विज्ञं रामो व जणयसुयं ॥ ४५ ॥ एयम्मि देसयाले, उज्जोयन्ती दिसाउ सबाओ । जयसदं कुणमाणी, बहुरूवा आगया विज्ञा ॥ ४६ ॥ तो भणइ महाविज्ञा, सिद्धा हं तुज्झ कारणुज्जुता । सामिय ! देहाऽऽणित्, सज्झं मे सयलतेलोकं ॥ ४७ ॥ एकं मोत्तूण पह !, चकहरं तिहुयणं अपरिसंसं । सिग्धं करेमिह वसे, लक्लण-रामेसु का गणणा ! ॥ ४८ ॥ भणिया य रावणेणं, विज्ञा नधेत्थ कोइ संदेहो । नवरं चिन्तियमेता, एज्ञसु मे भगवई ! सिग्धं ॥ ४९ ॥

जावं समर्त्तनियमो निमऊण विज्ञं, लङ्काहिवो ति परिवारइ सन्तिगेहं । मन्दोयरि विमलकित्तिधरि पमोत्तं, तावं गओ पउमणाहसहाणिओयं ॥ ५० ॥

॥ इय पउमचरिए बहुरूबासाहएां नाम श्रडसिट्टमं पन्वं समत्तं॥

# ६९. रावणचिन्ताविहाणपव्वं

अह जुबइसहस्साइं, दस अह य तस्स पणिम उं चरुणे। गिरुयंमुलोयणाइं, जंपन्ति पह् !ः निसामेहि॥ १॥ सन्तेण तुमे सामिय!, विज्ञाहरसयलवसुमइवईणं। सिल्यारिया उ अम्हें, अर्ज्ञं सुम्मीवपुत्तेणं॥ २॥ सुणिकण ताण वयणं, रुट्टो लक्काहिबो भणइ एतो। वबहरइ जो हु एवं, बद्धो सो मच्चपासेहिं॥ ३॥ मुखह कोवारम्भं, संपइ मा होह उस्मुयमणाओ। मुग्गीवं निज्ञीवं, करेमि समरे न संदेहो॥ ४॥ भामण्डलमाईमा, अन्ने वि य दुदृखेयरा सबे। मारेमि निच्छएणं, का सन्ना पायचारेहिं॥ ५॥

साधनामें तत्पर तथा ध्यानमें एकाप्र मनवाला वह सभी इन्द्रियों में संयत होने में न तो सुनता था श्रीर न देखता ही था। (४४) मेरूकी भाँति निष्प्रकम्प श्रीर सागरकी भाँति श्रक्षाभ्य वह महात्मा, एकाप्र मनसे सीताका चिन्तन करनेवाले रामकी भाँति, विद्याका चिन्तन कर रहा था। (४५) इसी समय सब ।दशाओं को प्रश्चालत करनेवाली तथा जयघोष करती हुई बहुरूप विद्या श्राई। (४६) तब उस महाविद्याने कहा कि, हे स्वामी! में सिद्ध हुई हूँ। श्रापक लिए में कार्य करनेके लिए उद्यत हूँ। श्राप श्राज्ञा दें। मरे लिए सारा त्रिलोक साध्य है। (४७) हे प्रभो! एक चक्रवर्ताको छ इ सारा त्रिभुवन में शीघ्र ही बसमें कर सकती हूँ। लक्ष्मण श्रीर रामका तो क्या हिसाब है ? (४०) रावणने उसे कहा कि, भगवती विद्ये! इसमें कोई सन्देह नहीं है। सोचते ही तुम शीघ्र ही मरे पास श्रा जाना। (४६) जिसका नियम समाप्त हुआ है ऐसा लेकेश रावण विद्या के नमस्कार करके जसे ही भगवान शान्तिनाथक मान्दरमें प्रदक्षिणा देने लगा वसे ही निर्मल यशको धारण करनेवाली मन्दोदरिक छे इक्षर सेनाक साथ वह अगद रामक पास चला गया। (४०)

।। पद्मचरितमें बहुरूपा विद्याकी साधना नामक अड्सठवाँ पर्व समाप्त हुआ ।।

## ६९. रावणकी चिन्ता

इसके अनन्तर रोती हुई अटारह हजार युर्वातयोंने उस रावणके चरणोंमें प्रणाम करके कहा कि, हे प्रभो ! आप सुनें। (१) हे स्वामी ! आपके सब विद्याधर राजाओं के रहते सुप्रीवंक पुत्र अंगदने आज हमारा अपमान किया है। (२) उनका कथन सुन कप्ट लंकाधिपने कहा कि जो ऐसा व्यवहार करता है वह मृत्युके पाशसे निश्चय ही जकड़ा गया है। (३) अब क्रोध होड़ो। मनमें चिन्ता मत रखो। इसमें सन्देह नहीं कि युद्धमें सुप्रीवको निष्प्राण करूँगा। (४) भामण्डल आदि दूसरे सब दुए विद्याधरोंको अवश्य ही मारूँगा तो फिर पादचारं मनुष्योंकी तो बात ही क्या है ? (४) इस तरह

संधाविज्या एवं महिलाओ निमाओ जिणहराओ । पविसइ मज्जणहरयं, उवसाहियसबकरणिज्ञां ॥ ६ ॥ पंत्रो वेरुलियमए मजजणपीढे विहाइ घणसामो । मुणिसुबयनिणवसहो, पण्डुसिलाए ब अभिसेए ॥ ७ ॥ स्विसद्धरयण-कञ्चणमण्स् कुम्भेस् सिललपुण्णेस् । सुमहम्घमणिमण्स् य. अन्नेस् य सिस्यरिनहेस् ॥ ८ ॥ गम्भोरभेरि-काहल-मुद्दक्ष-तिलमा-सुसङ्खपउराइं एत्तो पवाहयाई. मेहघोसाइं ॥ ९ ॥ त्राई उबद्रणेस् सुरभिस्, नाणाविहचुण्णवण्णगन्धेहि । मिज्जिज्जइ दुण्इन्दो, जुवईहि मयङ्कवयणाहि ॥ १० ॥ अङ्गसहसीयलेणं, सिललेणं सुरहिगन्धपवरेणं । कुन्तलकयकरणिज्ञो, ण्हाओ लङ्काहिवो विहिणा ॥ ११ ॥ सो हार-कडय-कृण्डल-मउडालंकारभूसियसरीरो । पविसरइ सन्तिभवणं. नाणाविह्कुसुमकयपूर्य ॥ १२ ॥ अह विरइऊण पूर्य, काऊण य वन्दणं तिपरिवारं । पविसरइ लीलायन्तो, अह भोयणमण्डवं धीरो ॥ १३ ॥ दिन्नासणोवविद्रो. सेसा वि भडा सएस ठाणेसु । अत्थरय-वरमसूरय-वेत्तासणकञ्चणमएसु ॥ १४ ॥ दिन्ना भिङ्गारविही, उवणीयं भोयणं बहुवियणं। भुञ्जइ लङ्काहिवई, समयं चिय सबस्रह डेहिं॥ १५॥ अट्टसयखज्जयज्ञ्यं. अह तं चउसिट्टवञ्जणिवयपं । सोलसओयणभेयं. विहिणा जिमिओ वराहारं ॥ १६ ॥ निबत्तभोयणविही, लीलायन्तो भडेहि परिकिण्णो । कीलणभूमिमह गओ. विजाएँ परिक्लणं कुणइ ॥ १७ ॥ विज्जाएँ रक्खसवई, करेइ नाणाविहाइं रूवाइं। पहणइ करेस्र भूमिं, जणयन्तो रिउजणायम्पं॥ १८॥ एत्थन्तरे पवता. निययभडा दहमुहं कयपणामा । मोत्तृण तुमं रामं. को अन्नो घाइउं सत्तो ? ।। १९ ॥ सो एव भणियमेत्तो, सवालंकारभूसियसरीरो । पविसइ पमउज्जाणं, इन्दो इव नन्दणं मुइओ ॥ २० ॥

सियोंको श्राधासन देकर वह जिनमन्दिरमेंसे बाहर निकला श्रीर सब उपकरणोंसे सम्पन्न स्नानगृहमें प्रवेश किया।(६) जिस श्रभिपेकके समय पाण्डशिला पर मुनि सुव्रत जिनवर शोभित हो रहे थे उसी तरह वैदूर्यके बने हुए स्नानपीठ पर बादलोंके समान श्याम वर्णका रावण शोभित हो रहा था। (७) मिणयोंसे खिचत श्रात्यन्त विशुद्ध सोनेके बने घड़े तथा चन्द्रमाकी किरणोंके समान दूसरे बहुत महँगे मिणमय घड़े पानीसे भरे हुए थे। (८) उधर गम्भीर श्रावाज करनेवाली भेरि, काहल, मृदंग, र्तालमा तथा सुन्दर शंखसे युक्त बादल की भौति गर्जना करनेवाले वाद्य बज रहे थे। (६) चन्द्रमाके समान सुन्दर मुख्यवाली युवतियाँ रायणको नानाविध चूर्ण, वर्ण एवं गन्धसे युक्त सुगन्धित उबटन मल रही थीं। (१०) बालोंमें जो कार्य करना था वह करके रावणने सुगन्धित गन्धसे युक्त शरीरको सुख देनेवाले शीतल जलसे विधिवत् स्नान किया। (११) हार, कटक, कुण्डल, मुकुट तथा ऋलंकारोंसे विभिषत शरीरवाले उसने भगवान शान्तिनाथके मन्दिरमें प्रवेश किया और नानाविध पुष्पोंसे पूजा की। (१२) पूजाकी रचना करके तथा तीन बार प्रदक्षिणा देकर वन्दन करके धीर वह लीलापूर्वक भोजनमण्डपमें प्रविष्ट हुआ। (१३) दिये गये आसन पर वह बैठा। बाकीके सुभट भी आपने-अपने निर्मल मशूरक ( वस्न या चर्मका वृत्ताकार श्रासन ). वेत्रासन तथा सोनेके बने हुए श्रासनों पर बैठे। (१४) हाथ-पर धोनेके लिए जलपात्र दिये गये। बहुत प्रकारका भोजन लाया गया। सब सुभटोंके साथ रावणने भोजन किया। (१४) एक सी श्राठ खाद्य पदार्थोंसे युक्त, चीसठ प्रकारके व्यंजनींवाले तथा सीलह प्रकारके चावलसे सम्पन्न उत्तम श्राहार उसने विधिपूर्वक खाया। (१६) भोजनके कार्यसे निवृत्त हो सुभटोंसे चिरा हुआ वह लीला करता हुआ कीड़ाभूमिमें गया और वहाँ विद्याकी परीचा की। (१७) विद्याके बलसे राक्षसपतिने नानाविध रूप किये श्रीर शत्रुश्रोंको कम्पित करते हुए उसने हाथोंसे जुमीनको ठोका। (१८) तब अपने सुभटोंने रावणको प्रणाम करके कहा कि आपको छोड़ दूसरा कीन रामको मारनेमें समर्थ है ? (१६) इस प्रकार कहने पर सब श्रालंकारोंसे भूषित शरीरवाले उसने मुद्दित हो इन्द्र जिस तरह नन्दनबनमें प्रवेश करता है उस तरह पद्मोद्यानमें प्रवेश किया। (२०) रावणकी विशाल सेनाको देखकर विदीर्ण हृदयवाली सीता सोचने लगी कि इसे इन्द्र भी जीत नहीं सकता। (२१) मनमें इस तरह चिन्तित सीताको रावणने कहा कि, हे

१. एता फलिहमांणमए-प्रत्य । २. पडमुजाणं-प्रत्य ।

दहुण जणयतणया, सेन्नं लङ्काहिवस्स अइबहुयं । जिन्तेइ वुष्णहियया, न य जिणह इमं सुरिन्दो वि ॥ २१ ॥ सा एव उस्सुयमणा, सीया लद्भाहिवेण तो भणिया । पावेण मए सुन्दरि, हरिया छन्मेण विलवन्ती ॥ २२ ॥ गहियं वयं किसोयरि !, अणन्तविरियस्स पायमूरुम्मि । अपसन्ना परमहिला, न भुक्तियहा मए निययं ॥ २३ ॥ सुमरन्तेण वयं तं, न मए रिमया तुमं विसालच्छी । रिमहामि पुणो सुन्दरि !, संपद्द आलम्बणं छेत् ।। २४ ॥ पुष्फविमाणारूढा, पेच्छसु सयलं सकाणणं पुहइं । भुझसु उत्तमसोऋतं, मज्झ पसाएण ससिवयणे ! ॥ २५ ॥ सुणिकण इमं सीया, गम्गरकण्ठेण भणइ दहवयणं । निसुणेहि मज्झ वयणं जइ मे नेहं समुबहांस ॥ २६ ॥ घणकोववसगएण वि, पउमी भामण्डलो य सोमित्ती । एए न घाइयबा, लक्काहिव ! अहिमुहाविडया ॥ २० ॥ ताव य जोवामि, अहं जाव य एयाण पुरिससीहाणं । न सुणेमि मरणसद्दं, उिवयणिज्जं अयण्णसुर्हं ॥ २८ ॥ सा बंपिऊण एवं, पडिया धरणीयले गया मोहं। दिट्टा य रावणेणं, मरणावत्था पयल्यिस् ॥ २९ ॥ मिउमाणसो खणेणं, जाओ परिचिन्तिउं समाढतो । कम्मीयएण बद्धो. को वि सिणेहो अहो गरुओ ॥ २० ॥ धिद्धि ति गरहणिज्ञं, पावेण मए इमं कयं कम्मं । अन्नोन्नपोइपमुद्दं, विओइयं जेणिमं मिथुणं ॥ ३१ ॥ सिंस-पुण्डरीयधवलं, निययकुलं उत्तमं क्रयं मलिणं । परमहिलाएँ कण्णं, वम्महअणियत्तचित्तेणं ॥ ३२ ॥ धिद्धी ! अहो ! अकजं, महिला नं तत्थ पुरिससीहाणं । अवहरिकण वणाओ, इहाऽऽणिया मयणमूढेणं ॥३३॥ नरयस्स महावीही, किंदिणा सग्गग्गला अणयभूमी । सरिय व कुडिलहियया, वज्जेयवा हवइ नारी ॥ ३४ ॥ जा पढमदिट्टसन्ती, अमएण व मज्झ फुसइ अङ्गाइं। सा परपसत्तचित्ता, उिवयणिजा इहं जाया ॥ ३५ ॥ जड वि य इच्छेज ममं, संपद्द एसा विमुक्तसञ्भावा । तह वि न य जायद्द धिई, अवमाणसुद्मियमणस्स ॥३६॥ भाया मे आसि नया, विभीसणो निययमेव अणुकूलो । उवएसपरो तह्या, न मणो पीइं समलीणो ॥ ३७ ॥

सुन्दरी ! पापी मैंने विलाप करती हुई तुम्हारा धोखेसे अपहरण किया है। (२२) हे कुशोदरी ! अनन्तवीर्यके चरणोंमें मैंने ब्रत लिया है कि अप्रसन्न परनारीका मैं नियमेन उपभोग नहीं कहँगा। (२३) हे विशालाक्षी! उस व्रतको याद करके मैंने तुन्हारे साथ विलास किड़ा नहीं की है। हे सुन्दरी ! अब रामरूपी श्रालम्बनका नाश करके मैं तुम्हारे साथ रमण कहुँगा। (२४) हे शशिवदने ! पुष्पक विमानमें आहु होकर तुम वनोंसे युक्त सारी पृथ्वी देखी और मेरे प्रसादसे उत्तम मुख्का उपभोग करो। (२४) यह सुनकर गदुगद कण्ठसे सीताने रावणसे कहा कि मेरा कहना सुन। हे लंकाधिप! यदि तेरा मुफपर स्तेह है तो कोधक अत्यधिक वशीभूत होने पर भी संग्राममें सामने आयेहए राम लक्ष्मण और भामण्डल इनको मत मारना। (२६-२७) मैं तभी तक जीती रहूँगी जब तक इन पुरुपिसहोंके बारेमें कानसे श्रसुखकर श्रीर उद्देगकर मरण् शब्द नहीं सुनती। (२८) ऐसा कहकर वह जमीन पर गिर पड़ी श्रोर बेस्थ हो गई। श्राँम बहाती हुई उसे रावणने मरणावस्थामें देखा। (२९) वह एकदम कोमल हृदयवाला हो कर सोचने लगा कि श्रहो, कर्मोदयके कारण मैं किसी भारी स्तेहसे बँधा हुआ हूँ। (३०) धिकार है। पापी मैंने यह निन्दनीय कार्य किया है. जिससे एक-दूसरे पर प्रेम रखनेवाले इस जोडेको मैंने वियुक्त कर दिया है। (३) परनार्शक लिए काममें लीन चित्तवाले मैंने चन्द्र एवं पुण्डरीकके समान सफेद और उत्तम अपने कुलको मिलन किया है। (३२) पुरुपोंमें सिंहक समान रामकी स्त्रीका वनमेंसे अपहरण करके कामसे विमोहित में जो यहाँ लाया हूँ उस अकार्यके लिए मुक्ते धिकार है। (३३) नरकक विशाल मार्ग जैसी, स्वर्गकी कठिन श्रर्गलाके समान, श्रनीतिकी भूम सरीखी श्रीर नदीकी भाँति कुटिल हृदयवाली खीका त्याग करना चाहिए। (३४) जो पहली बार देखते ही श्रमृतकी भौति मेरे अंगोंको छूने लगी उसका चित्त तो दूसरेमें लगा है, श्रतः वह मेरे लिए सदेगकर हो गई है। (३५) रामके प्रति जो सद्भाव है उसका परित्याग करके यदि यह मुक्ते चाहे भी, तो अपमानसे हः खित मनत्राले मुक्ते धृति नहीं होगी। (३६) सतत श्रानुकृत मेरा भाई विभीषण जब हितका उपदेश देता था तब भी सनमें अनुराग नहीं हुआ। (३७) महासुभट पकड़े गये हैं, दूसरे भी बड़े बड़े योद्धा मारे गये हैं और राम अपमानित

बद्धा य महासुहडा, अन्ने वि विवाइया पवरजोहा । अवमाणिओ य रामो, संपद्द में केरिसी पीई ? ॥ ३८ ॥ जड़ वि समप्पेमि अहं, रामस्स किवाएँ जणयनिवर्तणया । लोओ दुगाहहियओ, असत्तिमन्तं गणेही मे ॥ ३९ ॥ इह सीह-गुरुहकेऊ. संगामे राम-लक्कणे जिणिउं। परमविभवेण सीया. पच्छा ताणं समप्पे हं ॥ ४० ॥ न य पोरुसस्स हाणी. एव कए निम्मला य में कित्ती । होहइ समत्थलोए. तम्हा ववसामि संगामं ॥ ४१ ॥ एव भणिकण तो सो, निययघर पत्थिओ महिङ्कीओ । सुमरइ वेरियजणियं, दहवयणो परिहवं ताहे ॥ ४२ ॥ अह तक्खणिम रुद्दो, जंपइ सुग्गीवअङ्गए घेतुं। मज्झाउ दो वि अद्भे, करेमि इह चन्दहासेणं॥ ४३॥ भामण्डलं पि घेतुं, पावं दढसङ्कलाहि सुनिबद्धं। मोग्गरघायाहिह्यं, करेमि गयजोवियं अज्जा।। ४४॥ कट्टजन्तपडिवद्धं । मारेमि सेसमुहडे, लक्ष्वणरामे पमोत्त्णं ॥ ४५ ॥ फालेमिह करवत्तेण मरुमुयं. एवं निच्छयहियण, नाण सङ्कादिवे निमित्ताइं। नायाइ बहुविहाइं, मगहुवई अनयवन्ताइं॥ ४६॥ अको आउहसरिसो, परिवेसो अम्बरे फरुसवण्गो। नट्टो सयलसमन्थो, रयणीचन्दो भएणेव॥ ४७॥ जाओ य भूमिकम्पो, घोरा निवडन्ति तत्थ निम्घाया । उक्का य रुहिरवण्णा, पुबदिसा चेव दिप्पन्तो ॥ ४८ ॥ जालामुही सिवा वि य. घोरं वाहरइ उत्तरिदसाए । हेसन्ति फरुसविरसं, कम्पियगीवा महातुरया ॥ ४९ ॥ हत्थी रडन्ति घोरं, पहणन्ता वसुमई सहत्थेणं । मुच्चन्ति नयणसिललं, पडिमाओ देवयाणं वि ॥ ५० ॥ वासन्ति करयरखं, रिष्टा वि य दिणयरं पलोएन्ता । भज्जन्ति महारुक्ला, पडन्ति सेलाण सिहराई ॥ ५१ ॥ विउलाई पि सराईं. सहसा सोसं गयाइ सबाईं। वुट्टं च रुहिरवासं, गयणाओ तडयडारावं॥ ५२॥ एए अन्ने य बहू, उप्पाया दारुणा समुप्पन्ना । देसाहिवस्स मरणं, साहेन्ति न एरथ संदेहो ॥ ५३ ॥ नक्लत्त्रबलिमुको, गहेसु अचन्तकुडिलवन्तेसु। वारिज्ञन्तो वि तथा, अह कङ्क्ष्ट रणमुहं माणी॥ ५४॥

हुए हैं। अब मेरी प्रीति कैसी ? (३०) कृपा करके में यदि रामको सीता सौंप दूँ तो जिनका हृदय मुश्किलसे समक्तमें श्राता है ऐसे लोग मुक्ते श्रशक्तिशाली समर्केंगे।(३६) इस संश्राममें सिंह श्रीर गरुड़की ध्वजावाले राम श्रीर लक्ष्मणको जीतकर बादमें परम वैभवके साथ उन्हें मैं सीता सौंपूँगा। (४०) ऐसा करनेसे मेरे पोरुपकी हानि नहीं होगी ऋोर समस्त लोकमें निर्मल कीति होगी, श्रतः संप्राम कहाँ। (४१) एसा कहकर महान ऋदिवाले रावणने अपने भवनकी श्रोर प्रस्थान किया। उस समय वह शत्रुजनित पराभवका स्मरण करने लगा। (४२) रुष्ट वह तत्काल बोला कि सुप्रीव श्रीर श्रंगदुको पकड़कर इस चन्द्रहास तलवारसे दोनोंको बीचमेंसे आये कर दूँगा। (४३) पापी भामण्डलको पकड़कर और मजबूत जंजीरसे बाँधकर में त्राज उसे मुद्गरके प्रहारसे पोट पीटकर चेतन्यहीन बना दुँगा। (४४) काष्ट-यंत्रमें जकड़े हुए हनुमानको इस तलवारसे फाइ डाल्रॅंगा। राम श्रीर लक्ष्मणको छोड़ शेप सुभटोंको मार डाल्रॅंगा। (४४) हे मगधनरेश श्रेणिक! हृदयमें इस तरह निश्चय किये हुए रावणको पराजयसूचक अनेक अपशकुन हुए। (४६) सूर्य आयुधके समान श्रीर श्राकाशमण्डल कठोर वर्णवाला हो गया। रातके समय सम्पूर्ण चन्द्र मानों भयसे भाग गया। (४७) भूचाल हुआ। घोर बिजलियाँ गिरने लगीं। पूर्व दिशाको मानो चमकाते हों इस तरह रक्तवर्णवाली उल्काएँ गिरने लगीं। (४०) मुँहमें ज्वालावाली शृगाली उत्तर्राद्यामें भयंकर रूपसे रोने लगी। जिनकी गर्दन काँप रही हैं ऐसे बड़े बड़े घोड़ कठोर श्रीर सुखी हिनहिनाहट करने लगे। (४६) श्रपनी सुढ़ोंसे जमीन पर प्रहार करते हुए हाथी भयंकर रूपसे चिंघाड़ने लगे। देवतात्रोंकी प्रतिमाएँ भी आँसू बहाने लगीं। (४०) सूर्यको देखकर कीए भी कठोर 'का का' ध्वनि करने लगे। (४१) सब बड़े बड़े सरोवर अचानक सूख गये। आकाशमेंसे तेड़्तड़् आवाज करती हुई रुधिर की वर्षी हुई। (४२) ये तथा दसरे भी बहुत-से ट्रारुण उत्पात हुए। इसमें सन्देह नहीं कि ये सब राजाका मरण कहते थे। (४३) प्रहोंके अत्यन्त क्रिटिल होनेसे नक्षत्रोंके बलसे र्राहत वह श्राभमानी मना करने पर भी युद्धकी श्राकांचा रखता था। (४४) श्रापने यशके

१. तणयं-प्रत्य ।

निययजसमङ्गभीओ, गाढं वीरेक्करसगओ घोरो । सत्थाण वि जाणन्तो, कजाकजं न लम्बेइ ॥ ५५ ॥ लङ्काहिवस्स एतो, जं हिययत्थं तु कारणं सबं । साहेमि तुज्ज्ञ सेणिय, सुणिहि विगहं पमोतूणं ॥ ५६ ॥ जिणिकण सत्तुसेत्रं, मोतूण य पुत्तवन्धवा सबे । पिवसामि ण लङ्का हं, करेमि पच्छा इमं कजं ॥ ५७ ॥ सयलिम भरहवासे, उबासेकण पायचारा हं । बल-सित-कन्तिजुत्ता, ठवेमि विज्ञाहरे बहुवे ॥ ५८ ॥ जेणेत्थ वंसे सुरदेवपुज्ञा, जिणुत्तमा चक्कहरा य रामा । नारायणा तिबबला महण्या, जायन्ति तक्कामलकित्तिमन्ता ॥ ५९ ॥

॥ इय पडमचरिए रावणचिंताविहाणं एगुणसत्तरं पच्चं समत्तं ॥

### ७०. उज्जोयविहाणपव्वं

तत्तो सो दहवयणो, दिथहे अइभासुरे सह भडेहिं। अत्थाणोऍ निविद्दो, इन्दो इव रिद्धिसंपन्नो ॥ १ ॥ वरहार-कणयकुण्डल-मउडालंकारभूसियसरीरो । पुलयन्तो निययसहं, अहियं चिन्तावरो नाओ ॥ २ ॥ भाया य भाणुकण्णो, इन्दइ घणवाहणो महं पुत्ता । हत्थ-पहत्था य भडा, एत्थ पण्से न दीसन्ति ॥ ३ ॥ ते तत्थ अपेच्छन्तो, रुद्दो भडभिउडिभासुरं वयणं । काऊण देइ दिद्दी, दहवयणो चक्करयणस्स ॥ ४ ॥ रोसपसरन्तिह्यओ, आउहसाला समुज्जओ गन्तं । ताव य समुद्धियाइं, सहसा अइदुण्णिमित्ताइं ॥ ५ ॥ अन्नेण वच्चमाणो, पहओ चल्लेण पायमग्गम्म । छिन्नो य तस्स मग्गो, पुरओ वि हु किण्हसप्पणं ॥ ६ ॥ हा हा धो ! मा वच्चसु, तस्स सुणन्तस्स अकुसला सहा । नाया सहसुप्पाया, सउणा अन्यावहा बहवे ॥ ७ ॥

नाशसे भयभीत श्रीर एकमात्र शृंगाररसमें ही श्रत्यन्त लीन वह धीर शास्त्र जानने पर भी कार्य-श्रकार्यका विवेक नहीं कर सकता था। (४५) ह श्रेणिक! अब में रावएंक हृदयमें जो विचार था वह सब तुम्हें कहता हूँ। विम्रहका त्याग करके तुम सुनो। (५६) शत्रुसेन्यको जीतकर. सब पुत्र एवं भाइयोंको छुड़ाकर में छंकामें प्रवेश कहँगा। बादमें यह कार्य कहँगा। (५०) सारे भरतच्त्रमेंसे मनुष्योंका नाश करके बल, शक्ति व कान्तिसे युक्त बहुत-से विद्याधरोंको स्थापित कहँगा, जिससे इस वंशमें सुरेन्द्रोंक द्वारा पूज्य, उन्नत श्रोर विमल कीर्तिवाले तथा श्रत्यन्त बलशाली महात्मा जिनेश्वर, चक्रवर्ती, बलराम श्रीर नारायण पदा हो। (४०-४६)

॥ पद्मचरितमें रावणकी चिन्ताका विधान नामका उनहत्तरवाँ पर्व समाप्त हुआ ॥

## ७०. युद्धोद्योग

तब एक श्रत्यन्त तेजस्वी दिनमें इन्द्रके समान ऋदिसम्पन्न रावण सुभटोंके साथ सभास्थानमें बैठा हुन्ना था। (१) उत्तम हार, सोनेके कुएडल, मुकुट एवं श्रलंकारोंसे विभूषित शरीरवाला वह श्रपनी सभाको देखकर श्रिषक चिन्तानुर हुन्ना। (२) भाई भानुकर्ण, मेरे पुत्र इन्द्रजित श्रीर मेघवाहन तथा सुभट इन्त एवं प्रहन्त इस प्रदेशमें नहीं दीखते। (३) उन्हें वहाँ न देख रुष्ट रावणने सुभटकी भुकुटिसे देदीप्यमान मुख करके चक्ररत्नके ऊपर दृष्टि डाली। (४) हृदयमें व्याप्त रोषवाला वह श्रायुधशालामें जानेके लए उद्यत हुन्ना। तब सहसा श्रत्यधिक खराब शकुन होने लगे। (४) पादमार्गसे जाने हुए उसे दूसरे पैरसे चोट पहुँची श्रोर सामनसे काले साँपने उसके मार्गको काटा। (६) छीः छीः! मत जावे—ऐसे श्रकुशल शब्द सुनते हुए उसे पराजयमूचक बहुत-से शकुन सहसा होने लगे। (७) उसका उत्तरीय गिर पड़ा, वेदूर्यके दण्डवाला छत्र दूट

१. दिहि—प्रत्य०। २. सारुं-प्रत्य०।

पहियं च उत्तरिजां, भमां वेरुलियदण्डयं छत्तं । ताहे कयञ्जलिउडा, दइयं मन्दोयरी भणइ ॥ ८ ॥ विरहसरियाएँ सामिय! वुज्यन्ती दक्लसिललभीमाए। उत्तारेहि महायस! सिणेहहत्थावलम्बेणं॥ ९॥ अन्नं पि सुणसु सामिय !, मह वयणं जइ वि नेच्छिस मणेणं । एयं पि य तुज्झ हियं, होहइ कडुओसहं व जहा ॥१०॥ संसयतलं वलगो, किं वा संसयसि णाह! अत्ताणं!। उम्मग्गेण रियन्तं, धरेह चित्तं समज्जायं॥ ११॥ तक्कं विभूसम् कुलं. सलाहणिज्ञं च कुणसु अप्पाणं । अप्पेहि भूमिगोयर—मेहिला कलहस्स आमूलं ॥ १२ ॥ बहरिस्स अत्तणो वा. मरणं काऊण निच्छयं हियए । जुज्झिजह समरमुहे, तह वि य कि कारणं तेणं ? ॥ १३ ॥ त्तम्हा अप्पेहि इमें।. सीया रामस्स पणयपीईए। परिवालेहि वयं तं. जं गहियं मुणिसयासम्मि ॥ १४ ॥ देवेहि परिमाहिओ, जह वि समी हवह भैरहनाहेणं । तह वि अकित्ति पावह, परिसो परनारिसङ्गेणं ॥ १५ ॥ जो परनारोस् समं, कुणइ रइं मूढभावदोसेणं । आसीविसेण समयं, कीलइ सो उग्गतेएणं ॥ १६ ॥ हालाहलं पिव विसं, हुयवहजालं व परमपज्जिलयं । वैग्घि व विसमसीला, अहियं वज्जेह परमहिला ॥ १७ ॥ इन्दीवरघणसामो, गवियहसियं दसाणणो काउं। भणइ पिया सिसवयणे, किं व भयं उवगयासि तुमं॥ १८॥ न य सो हं रविकित्ती, न चेव विजाहरी असणिघोसो । न य इयरो को वि नरो, जेण तमं भाससे एवं ॥ १९ ॥ रिउपायवाण अग्गी, सो हं लङ्काहिवो सुपिडकुलो । न य अप्पेमि सिसमुही, सीया मा कुणस भयसङ्क ॥ २०॥ एव भणियं मिनतो सा. ईसावसमुवगया महादेवी । जंपइ सीयाएँ समं, कि सामिय ! रइस्रहं महसि ? ॥ २ १ ॥ ईसाकोवेण तओ. पहणइ कण्णूप्पलेण सा दइयं । भणइ य गुणाणुरूवं, कि दिद्वं तीऍ सोहमां ? ॥ २२ ॥ कि भूमिगोयरीए, कीरइ अहियं कळाविहीणाए?। विज्ञाहरीएँ, समयं, भयस पहु! नेहसंबन्धं॥ २३॥

गया। तब मन्दोद्रीने पतिसे हाथ जोड्कर कहा कि. हे स्वामी ! हे महायश ! दु:खरूप जलसे भयंकर ऐसी विरहरूपी नदीमें इबती हुई मुमे त्राप स्नेहरूपी हाथका श्रवलम्बन देकर पार उतारें। (८-६) हे स्वामी ! यद्यपि त्राप मनसे नहीं चाहते, फिर भी मेरा कहना मुनें। कड़वी दवाकी भाँति यह भी श्रापके लिए हितकर होगा। (१०) हे नाथ! संशयरूपी तराजूपर चढ़कर श्राप श्रपने श्राप हो सन्देहमें क्यों डालते हो ? उन्मार्गमें भटकते हुए चित्तको श्राप मर्यादामें रखें। (११) श्राप श्रपने ऊँचे कुलको विभूपित करो श्रीर श्रात्माको श्राघनीय बनाश्री। भूमिपर विचरण करनेवाले मनुष्यकी कलहकी जड़रूप ऐसी स्त्रीको दे दो । (१२) शत्र श्रथवा श्रपने गरणका मनमें निश्चय करके युद्धमें लड़ा जाता है । तथापि उसका क्या प्रयोजन है। (१३) श्रतएव प्रेमपूर्वक रामको यह सीता सौंप दो श्रौर मुनिक पास जो व्रत प्रहण किया था उसका पालन करो। (१४) देवोंके द्वारा अनुगृहीत हो श्रयवा भरत राजाके जैसा हो, फिर भी परनारीके संसर्गसे मनुष्य श्रपयश प्राप्त करता है। (१५) जो श्रपनी मुर्चताक दोषसे परनारांक साथ रित करता है वह उम्र तंजवाल श्राशीविप सर्पके साथ खेल खेलता है। (१६) हालाहल विपंक जैसी, श्रत्यन्त प्रज्यालत श्राप्तकी ज्वाला सरीखी श्रीर भयंकर स्वभाववाळी व्याब्रीके समान परनारीका एकदम त्याग करो । (१७) इन्दीवर कमल तथा बादलके समान श्यामवर्णवाले रावणने र्त्राभमानके साथ हँसकर पत्नीसे कहा कि, हे शशिवदने ! तुम्हें डर क्यों लग रहा है ? (१८) मैं न तो रविकीर्ति हूं. न विद्याधर व्यशनियोप हूँ व्यार न दूसरा कोई मनुष्य हूँ जिससे तुम ऐसा बोलती हो। (१९) शत्रुरूपी वृत्तोंके लिए श्राग्नतुल्य विरोधा मैं लंकानरेश चन्द्रवदना सीताको नहीं दूँगा । तुम भयकी आशंका मत करो । (२०) इस प्रकार कहनेपर ईर्ष्यांक वशीभूत हो उस पटरानं ने कहा कि, हे नाथ ! क्या श्राप सीताके साथ रितसुख चाहते हैं ? (२१) तब ईर्ष्या श्रीर कोपसे उसने श्रपने पतिको कर्णीत्पलसे प्रहार किया श्रीर कहा कि प्रशंसा करने योग्य कौन-सी सुभगता तुमने उसमें देखी है ? (२२) हे प्रभो ! कलाविहीन चौर भूमिपर विहार करनेवाली स्त्रीके साथ अधिक स्नेह-सम्बन्ध क्यों करते हैं ? विद्याधरीके साथ स्नेहसम्बन्ध कीजिये । (२३) है प्रभो ! आप

१. महिलं--प्रत्य • । २. इमं सीयं--प्रत्य • । ३. भरहराएणं -प्रत्य • । ४. वर्षि व विसमसीलं श्रहियं वज्जेह परमहिलं--प्रत्य • । ५. पियं--प्रत्य • । ६. सिस्मुहिं सीयं--प्रत्य • । ७. भणियमेले सा-- सु • ।

आणवसु केरिसी हं, होमि पहु! जा तुमं हिययइट्टा। किं सयलपद्भयसिरी?, अहवा वि मुरिन्दवहुसरिसा? ॥ २४ ॥ सो एव भणियमेचो, अहोमुहो लिजिओ विचिन्तेइ । परमहिलासचो हं, अकितिलहयत्तर्ण पत्तो ॥ २५ ॥ अह सो विलम्बह्सियं, काऊण य भणइ अत्तणो कन्तं । तं मज्झ हिययइट्टा, अहियं अन्नाण महिलाणं ॥ २६ ॥ लद्भपसायाएँ तओ, भणिओ मन्दोयरीएँ दहवयणो । किं दिणयरस्स दोवो, दिजाइ वि ह मगगणद्वाए ? ॥ २७ ॥ जाणन्तो वि नयविही, कह वि पमार्य गओ विहिबसेणं । तह वि य पत्रोहणीओ, हवइ नरो अन्नपूरिसेणं ॥ २८ ॥ आसि पुरा मुणिवसहो, विण्ह वे उबलद्धिसंपन्नो । सिद्धन्त-गोइयासु य कि न पबाहं तया नीओ ! ॥ २९ ॥ जइ पयणुओ वि कीरइ, मज्झ पसाओ इमं भणन्तीए । तो मुख्यमु नाह ! तुमं, मीया रामस्स हियइट्टा ॥ ३० ॥ तुह अणुमएण रेसीया, नेऊणं राहवं पसाएमि । आणेमि भाणुकण्णं, पुत्ता य अलं रणमुहेणं ॥ ३१ ॥ सो एव भणियमेत्तो, जंपइ लङ्काहिवो परमरुद्दो । लहु गच्छ गच्छ पात्रे!, जत्थ मुहं ते न पेच्छामि ॥ ३२ ॥ एव भणियं पत्ता, सुणासु पहु! बहुजणेण जं सिद्धं। हरुहर-चक्कहराणं, जम्मं पडिवासुदेवाणं॥ ३३॥ आसि तिविद्वृ दुविद्वृ , सयंभु पुरिसोत्तमो पुरिससीहो । पुरिसवरपुण्डरीओ, दत्तो वि हु केसवा एए ॥ ३४ ॥ अयलो विजय सुभद्दो य सुप्पहो तह सुद्रिसणो चेव । आणन्द नन्दणो वि य, इमे वि हलिणो वहक्कन्ता ॥ ३५ ॥ अह भारहम्मि वासे, एए बल-केसवा वइक्कता । संपद्द वट्टन्ति इमे, राहव-नारायणा लोए ॥ ३६ ॥ एएहि तारगाई, पडिसत् घाइया तिखण्डवई । संपइ सामि विणासं, तुहमवि गन्तुं समुच्छहसि ॥ ३० ॥ भोत्तृण कामभोए, पुरिसा जे संजमं समणुपत्ता । ते नवरि वन्दणिजा, हवन्ति देवा-ऽसुराणं पि ॥ ३८ ॥ तम्हा तुमे वि सामिय!, भुत्तं चिय उत्तमं विसयसोक्खं । भिमओ य जसो लोए, संपद्द दिक्खं पवज्ञासु ॥ ३९ ॥

श्राह्मा दें कि मैं कैसी हो कें, जिससे श्रापके हृदयको मैं प्रिय लगूँ। क्या मैं सब पद्मोंकी शोभाको धारण कहँ श्रथवा देवकन्या जैसी बनूँ ? (२४) इस तरह कहा गया वह नीचा मुँह करके लिजत हो सोचने लगा कि परनारीमें श्रासक्त मैंने श्रपयश श्रीर लघुता प्राप्त की है। (२४) तब लजासे हँसकर उसने श्रपनी पत्नीसे कहा कि तुम श्रन्य क्रियोंकी श्रपेक्षा मेरे हृदयको अधिक प्रिय हो। (२६) तब प्रसन्न होकर मन्दोदरीने रावणसे कहा कि क्या सूर्यको दूँ दुनेक लिए दीया दिखाया जाता है? (२७) नीतिका मार्ग जाननेपर भी भाग्यवश किसी तरहसे प्रमाद श्रा गया हो तो वह मनुष्य श्रन्य पुरुप द्वारा जगाया जाना चाहिए।(२८) प्राचीन कालमें वेकियक लब्धिसम्पन्न विष्णु नामक एक मुनिवर थे। क्या वह सिद्धान्त-गीतिकाओं द्वारा उस समय जागृत नहीं किये गये थे ? (२९) इस प्रकार कहती हुई मुभपर यदि आपका स्वल्प भी अनुप्रह है तो, हे नाथ! श्राप रामकी हृद्यप्रिया सीताको छोड़ दें।(३०) श्रापकी श्रनुमतिसे सीताका ले जाकर मैं रामको प्रसन्न कहँ श्रीर भानुकर्ण तथा पुत्रोंको लोटा लूँ। इस तरह युद्धसे श्राप विरत हो। (३१) इस प्रकार कहा गया रावण श्रत्यन्त रुष्ट होकर कहने लगा कि, हे पापे ! जल्दी-जल्दी यहाँसे तू वहाँ चली जा जहाँ में तेरा मुँह न देख पाऊँ। (३२) तब उसने ऐसा कहा कि, है प्रभो ! ज्ञानी जनीने हलधर, चेकधर तथा प्रतिवासुदेवोंके जन्मक बारेमें जो कहा है वह आप सुनें। (३३) त्रिष्टप्त, द्विष्टप्त, स्वयम्भू, पुरुषोत्तम, पुरुषसिंह, पुरुपवर, पुण्डरीक और दत्त-ये केशव थे। (३४) श्रवल, विजय, सुभद्र, सुप्रभ, सुदर्शन, श्रानन्द श्रीर नन्दन—ये हलधर हो चुके हैं। (३४) भारतवर्षमें ये बलदेव श्रीर केशव हो चुके हैं। इस समय लोकमें ये राघव श्रीर नारायण विद्यमान हैं। (३६) इन्होंने तीन खण्डोंके स्वामी तारक त्रादि विरोधी शत्रुत्रोंको मार डाला है। हे स्वामी! श्रव त्राप भी विनाश प्राप्त करना चाहते हैं। (३७) काम भोगोंका उपभोग करके जो पुरुष संयम प्राप्त करते हैं वे बादमें देव एवं श्रसुरोंके लिए वन्दनीय होते हैं। (२८) हे स्वामी! आपने उत्तम विषय सुखका उपभोग किया है श्रोर श्रापका यश लोकमें फैल गया है। अब आप दीहा श्रंगीकार करें। (३६) अथवा है दशमुख! अगुव्रत धारण करके शील व संयममें निरत हों और देव एवं गुरुमें भक्तियुक्त

१. सौयं रामस्स हियइद्वं--प्रत्य । २. सीयं--प्रत्य ।

अहवा अणुबयधरो. होऊणं सील-संजमाभिरओ । दंव-गुरुभित्जुत्तो, दहमुह! दुक्खक्लयं कुणसु ॥ ४० ॥ अद्वारसिंह दसाणण !, जुबइसहस्सेहि जो तुमं तित्ति । न गओ अणङ्गम्दो सो ऋह एकाएँ विचिहिसि ! ॥ ४१ ॥ इह सयलजीवलोण विसयसहं भुक्षिउं सुचिरकालं । जइ कोइ गओ तित्ति, पुरिसो तं में समुद्दिसस् ॥ ४२ ॥ तम्हा इमं महाजस!, विसयमुहं अप्पसोक्सबहुदुक्सं । वज्जेहि वज्जणिजं, परमहिलासंगमं एयं ॥ ४३ ॥ बहुभड़ख़्यंकरेणं, देव! न कर्जं इमेण जुज्झेणं । बद्धञ्जलिमउडा हं, पहिया वि हु जुज्झ पाण्सु ॥ ४४ ॥ हिंस ऊण भणइ बोरो, उट्टेहि किसोयरी! भउदेयं। मा वच्चसु पसयच्छी!, नामेणं वासुदेवाणं॥ ४५॥ ्बलदेव-वायदेवा, हर्वान्त बहवो इहं भरहवासे । तह वि य कि संजायइ, सिद्धी खलु नाममेत्तेणं ? ॥ ४६ ॥ रहने उरनयरवर्ड, जह इन्दो ऽणिबुई मए नीओ । तह य इमं कीरन्तं, पेच्छसु नारायणं सिग्धं ॥ ४७ ॥ भिणकण वयणमेयं, संमयं मन्दोयरीएँ दह्वयणो । कीलणहरं पविद्वो, ताव य अत्थं गओ सूरो ॥ ४८ ॥ अत्थायम्मि दिणयरे, संझासमण् समागण् सन्ते । मउलेन्ति कमलयाइं, विरहो चक्कार्यामहुणाणं ॥ ४९ ॥ जाए पओससमए, पज्जलिए रयणदीवियानिवहे । लङ्कापुरी विभायइ, मेरुस्स व चूलिया चेव ॥ ५० ॥ पेसिजाइ जुवइजागो, विरह्जाइ मण्डणं पिययमाणं । मोहणसुहं महिजाइ, महर चिय पिजाइ पसन्ना ॥ ५१ ॥ का वि पियं वरजुवई, अवगृहेऊण भणइ चन्द्रमुहो । अपि एकं पि य रत्ति, माणेमु तुमे समं सामि ! ॥ ५२ ॥ अन्ना पूर्ण महमत्ता. वरकुपमस्र्यन्धगन्धरिद्धिला । पडिया पियस्स अङ्के. नविकसलयकोमलसरीरा ॥ ५३ ॥ का वि य अपोढबुद्धो, बाला दहएण पाइया सीधुं। पोढत्तणं पवन्ना, तक्खणमेत्तेण चडुकम्मं॥ ५४॥ जह जह वलगाइ मओ, जुवईणं मैंयणमूढहिययाणं । तह तर वहुइ राओ, लजा दूरं समोसरइ ॥ ५५ ॥ अणुद्यिहजणियमाणा, पभाइए जाणिऊण संगामं । घणविरहभीयहियया, अवगृहइ पिययमं घणियं ॥ ५६ ॥

हो द:वका विनाश करो। (४०) हे दशानन ! श्रठारह हजार युवितयोंसे कामसे विमोहित तुन्हें यदि तृप्ति न हो सकी तो एकसे कैसे होगी ? (४१) इस समप्र जीवलोकमें मुचिर काल पर्यन्त विषय मुखका उपभोग करके यदि किसी पुरुषको तृप्ति हुई हो तो ऐसा पुरुष मुभे दिखाओ। (४२) अतः हे महायश ! अल्प सुखदायी तथा बहुत दु:स्वकर इस विषय सखका परित्याग करो और इस त्याज्य परनारीके संसर्गको छोड़ा। (४३) हे देव! अनेक सभटोंका विनाश करनेवाले इस युद्धसे केई प्रयोजन नहीं है। मैं सिर पर हाथ जोड़कर आपके पैरोंमें पड़ती हूँ। (४४) इसपर हँस करके बीर रावणने कहा कि. हे कुशोदरी ! प्रसन्नार्भी ! वासुदेवके नामसे तुम भय श्रीर उद्वेग मन धारण करो । (४४) इस भरत-खण्डमें बहतसे बलदेव श्रीर वासदेव होते हैं, फिर भी क्या नाममात्रसे।सिद्ध होती है ? (४६) जिस तरह रथनूपर नगरके स्वामी इन्द्रको मैंने बन्धनमें डाला था उसी तरह किये जाते इस नारायएको भी तुम शीघ ही देखोगी। (४७) ऐसा वचन कहकर मन्दोदरीके साथ रावणने कीड़ागृहमें प्रवेश किया। उस समय मूर्य भी श्रम्त हो गया। (४८) मूर्यके श्चास्त होने पर और सन्ध्या समयके श्वाने पर कमल भुरभा गये तथा चक्रवाकका जोड़ा बिद्धुड़ गया। (४६) प्रदोपवेला हैं। हैं। हैं। इस दीर्धिकाश्रीक जलने पर लंकापुर। मेरुका चूलिकाकी भाँति बोभित हुई। (४०) उस समय युवितयाँ भर्जा जाने लगी, प्रयतमाश्रीका मण्डन किया जाने लगा, र्रातसुख मनाया जाने लगा श्रीर प्रसन्न करनेवाली मंदिराका पान होने लगा। (४१) कोई चन्द्रमुखी सुन्दर युवात पातका आलिंगन देकर कह रही थी कि हे स्वामी ! तुम्हारे साथ मैं भी एक रात ते। श्रानन्द मनाॐ। (५२) मधुपानसे मत्त, उत्तम सुगन्धित पूर्णोकी गन्धसे समृद्ध तथा नर्वान किसलयके समान कोमल शर्र खाली दूसरी स्त्री प्रियकी गोदमें गिरती थी। (४३) श्रप्रौंद बुद्धिवाली कोई स्त्रीने प्रियके द्वारा मद्य पिलाये जाने पर तत्काल ही रातकर्ममें भीदता प्राप्त की । (५४) जैसे-जैसे विरहसे भयभीत हृदयवाली युवितयोंको मद चढता गया वसे वसे राग बढ़ता गया और लजा दर होती गई। (४५) प्रातःकालमें संप्राम है ऐसा जानकर प्रतिदिन मान

१. पुरक्षां मन्दां--प्रत्यः । २. विरह्मीयद्ययाणं-प्रत्यः ।

विज्ञाहरमिहुणाइं, कोलिन्त घरे घरे बहिच्छाए। उत्तरकुरूसु नज्जइ, विश्वुयनेहाणुरागाइं॥ ५०॥ वीणाइ-वंस-तिसरिय-नाणाविहगीय-वाइयरवेणं,। बंपइ व महानयरी, बणेण उल्लावमन्तेणं॥ ५८॥ तम्बोल-फुल-गन्धाइएमु देहाणुलेवणसएमु। एव विणिओयपरमो, लोगो मयणुम्सवे तइया॥ ५०॥ लङ्काहिवो वि एत्तो, निययं अन्तेउरं निरवसेसं। सम्माणेइ महप्पा, अहियं मन्दोयरी देवी॥ ६०॥ एवं सुहेण रयणी, बोलीणा आगयाऽरुणच्छाया। संगीय-नुरसहो, भवणे भवणे पवित्थरिओ॥ ६१॥ ताव य चकायारो, दिवसयरो उमाओ कमलवन्धू। कह कह वि पणइणिजणं, संथाबिय दहमुहो भणइ॥ ६२॥ सल्लाहसमरभेरी, पहणह तूराई मेहघोसाई। रणपरिहल्थुच्छाहा, होह भडा! मा चिरावह॥ ६२॥ तस्स वयणेण सिम्बं, नरेहि पहया तओ महाभेरी। सहेण तेण सुहडा, सल्लद्धा सयलवलसहिया॥ ६४॥ मारीजी विमलाभो, विमल्याणो नन्दणो मुणन्दो य। सुहडो य विमल्यन्दो, अन्नं वि य एवमाईया॥ ६५॥ तुरएमु रहवरेमु य, पश्चयसिसंसु मत्त्वत्थीसु। सरह-स्वर-केसरीसु य, वराह-महिसंमु आब्दा॥ ६६॥ असि-कणय-चाव-विडय-वसुनन्दय-चक-तोमरिवहत्था। धय-छत्तवद्धिनन्धा, असुरा इव दिप्तयाडोवा॥ ६०॥ निष्किडिऊण पवत्ता, सुहडा लङ्कापुरीण् रणसुरा। उसियसियायवत्ता, संपेछोपेल कुणमाणा॥ ६८॥ बहुतूरिनणाएणं, हयहेसिय गिज्जण हत्थीणं। फुट्ट व अभ्वरतलं, विसुक्कपाइक्काएणं॥ ६०॥ अह ते रक्खससुहडा, सल्लद्धा रयणमउडकयसोहा। वचन्ता गयणयले, छज्जन्ति घणा इव सिवज्जू॥ ७०॥

महाभडा कवइयदेहम्सणा, समन्तओ तुरय-गइन्द्रसंकुला। सज्जाउहा दिणयरतेयसिन्नहा, विणिगाया विमलजसाहिलासिणो॥ ७१॥ ॥ इय पत्रमर्चारण उज्जोयिवहागं नाम मत्तरं पत्र्वं समत्तं॥

करनेवाली स्त्रीने मनमें विरह्से श्रत्यन्त भयभीत हो प्रियतमको गाढ़ श्रालिंगन दिया।(४६) मानो उत्तरकुरमें कीड़ा कर रहे हों इस तरह बढ़े हुए म्नेहानुरागसे युक्त विद्याधर-युगल घर-घरमें इच्छानुसार की डा कर रहे थे। (४७) वीणा बंशी श्रादिसे समृद्ध नानाविध गात एवं वाद्योंकी ध्वानसे तथा वार्तालाप करनेवाले लेगोंसे मानो महानगरी सम्भापण कर रही थी। (४=) नाम्यून, फून एवं गन्धादिसे तथा मकड़ों प्रकारक शरारक अनुनेपनसे उस समय लाग मदनात्सवमें श्चारयन्त संलग्न थे। (४६) उधर महात्मा रावणने भी श्रपने समग्र श्चन्त पुरमें मन्दे दरी देवीको श्राधिक सम्मानित किया। (६०) इस प्रकार सुखपूर्वक रात व्यतंति हुई श्रोर श्ररुण कान्ति प्रकट हुई। संगीत श्रीर वार्योकी ध्वति घर-घरमें फैल गई। (६१) उस समय कमलबन्धु चक्राकार मूर्य उदित हुआ। प्रणीयनी जनोंको किसी तरहसे आधासन देकर रावणने कहा कि युद्धकी तैयारा करा। समरभारे तथा बादलकी भाँति घोष करने नले वादा बजाओ। सुभट रणकं लिए परिपूर्ण उत्साहवाले हों। देर मत करा।(६२-६३) उसके आदशके अनुसार लंगोंने महाभेरि बजाई। उसकी त्रावाजुमें ममत्र संन्य सहित सुभट सन्नद्ध हो गये l (६४) मरीन्त्रि, विमलाभ, विमलचन, नन्दन, सुनन्द, विमलचन्द्र वधा इसरे सूभट भी घड़ों पर, रवोंमें, पर्वत सरीव मत्त हाथियों पर, शरभ, गघे, सिंह, बराह श्रीर भैंसी पर सवार हुए। (६५-६६) तलवार, कनक, धनुप, स्फेटक (नाशक शस्त्र), वसुनन्दक (एक प्रकारकी उत्तम तलवार), चक्र एवं तोमर चलानेमें दत्त, ध्वजा एवं छत्रोंक चिह्न लगाये हुए, ऋसरोंक भाँति दर्पयुक्त, अपर उठाये हुए सफेद छत्रवाले तथा एक दसरेको दबाने ऋरि ऊपर उठाने हुए रणशुर सुभटोने लंकापुराका श्रोर निर्गमन किया। (६७-६८) नानाविध रणवाद्योंक निनादसे, घोडोंकी हिनहिनाहट श्रीर हाथियोंकी चिघाडसे तथा पेटल मैनि हो द्वारा लगाय जानेवाले नारोंसे सानी श्राकाशतल फट रहा था। (६६) कवच पहने हुए तथा रहोंके मुकुटसे शोभित वे राश्चस-सुभट आकाशमार्गसे जानेपर विजलीसे युक्त बादलकी तरह शोभित हो रहे थे। (७०) कवच धारण करनेसे अलंकृत शरीरवाल, चारों श्रोर घोड़ और हाथियोंसे व्याप श्रायधींसे सज्ज, सर्येके तेजके तुल्य तेजन्वी तथा विमल यशकी श्राभलापावाले महाभट निकल पड़े । (७१) ॥ पद्मेचरितमें उद्योग-विधान नामक सत्तरवाँ पर्व समाप्त हुआ ॥

### ७१. लक्खणरावणजुज्झपव्वं

अह सो रक्लसनाहो, कमेण आपुच्छिऊण घरिणीओ । कोहं समुबहन्तो, विणिग्गओ निययनयरीओ ॥ १ ॥ इन्दं नाम रहं सो, पेच्छइ बहुरूविणीऍ निम्मविय । विविहाउहाण पुण्णं, दन्तिसहस्सेण संजुत्तं ॥ २ ॥ अह ते मत्तगइन्दा, एरावणसन्निभा चडविसाणा । गेरुयकयङ्गराया, घण्टास य कलयलारावा ॥ ३ ॥ अह सो महारहं तं. आरूढो केउमण्डणाडोवं। आहरणमृसियङ्गो. इन्दो इव रिद्धिसंपन्नो॥ ४॥ तस्स विलगास्स रहे. समृसियं चन्दमण्डलं छत्तं । गोखीर-हारधवलं च उद्ध्यं चामराज्यलं ॥ ५ ॥ पड्रपडह-सङ्ग-काहल-मुद्रङ्ग-तिलमा-गहीरपणवाणं । पहर्य पलयमहामेहनिग्घोसं ॥ ६ ॥ पहाणत्रं. अप्पसिरसेहि समयं. दसहि सहस्सेहि खेयरभडाणं। सुरसिरसिविकमाणं. रणकेण्डू उद्दहन्ताणं॥ ७॥ एयन्तरिम्म पउमो, पुच्छइ सहडा ससेणमाईया । भो भो ! कहेह एसो, दीसइ कवणो नगवरिन्दो ! ॥ ८ ॥ अलिउलतमालनीलो, जम्बूनयविविद्दसिंहरसंघाओ । चञ्चलतिंडच्छडालो, नज्जइ मेहाण संघाओ ॥ ९ ॥ तो भणइ जम्बुवन्तो, सामिय! बहुरूविणीऍ विज्ञाए। सेलो कओ महन्तो, दीसइ लक्काहिवो एसो ॥ १० ॥ जम्ब्रुणयस्स वयणं, सोऊणं भणइ लक्खणो एत्तो । आणेह गरुडकेउं, महारहं मा चिरावेह ॥ ११ ॥ अह तत्थ महामेरी. समाहयाऽणेयतूरसमसहिया। सहेण ती एँ सिग्धं, सन्नद्धा कइवरा सबे ॥ १२ ॥ असि-कणय-चक्क-तोमर-नाणाविहपहरणा-ऽऽवरणहत्था । रुम्भन्ति पवयजोहा, रणपरिहत्था सकन्ताहि ॥ १३ ॥ समहरवयणेहि तओ. संथाविय कडवरा पणडणीओ । सन्नद्धाउहपमुहा. पउमसयासं समलीणा ॥ १४ ॥

### ७१. रावण-लक्ष्मण युद्ध

वह राक्षसनाथ रावण ऋतुक्रमसे रानियोंसे पूछकर कोप धारण करता हुआ ऋपनी नगरीमेंसे बाहर निकडा। (१) बहुरूपिणी विद्या द्वारा विनिर्मित, विविध आयुधोंसे परिपूर्ण तथा हजार हाथियोंसे जुते हुए इन्द्र नामके रथको उसने देखा। (२) ऐरावतके जैसे वे मत्त हाथी चार दाँतवाले थे। गेरूसे उन पर अंगराग किया गया था तथा घएटोंके कारण वे कलकल ध्वनि कर रहे थे। (३) ध्वजा एवं मराहपसे शोभित उस रथ पर आभूपणोंसे विभूषित शरीरवाला तथा इन्द्रके समान ऋदि सम्पन्न वह रावण आरूढ़ हुआ। (४) रथ पर बंटे हुए उस पर चन्द्रमण्डलके जैसा छत्र धरा गया तथा गायके दृष एवं हारके समान धवल दो चवर हुलाये जाने लगे। (४) उस समय प्रलयकालीन महामेघके समान निर्धां करनेवाले बड़े बड़े ढोल, शंख, काहल, मृदंग, तिलिमा तथा गंभीर ध्वनि करनेवाले नगाड़ों जैसे उत्तम वाद्य बजाये गये। (६) देवोंके समान विक्रमशील तथा लड़ाईकी खुजली धारण करनेवाले अपने ही जैसे दस हजार सुभटोंके साथ रावण चला। (७)

इस बीच रामने सुषेण आदि सुभटोंसे पृद्धा कि यह कीनसा उत्तम पर्वत दीख रहा है यह कहो। (二) भौरे तथा तमालके समान नीटवर्णवाला तथा सोनेक अनेक शिखरोंसे युक्त यह पर्वत चंचल बिजलीसे शोभित मेघोंके समूह जैसा लगता है। (६) तब जाम्बवन्तने कहा कि, हे खामी! बहुर्र्लापणी विद्याने यह महान पर्वत बनाया है। यह रावण दिखाई दे रहा है। (१०) जाम्बूनदका यह कहना सुन लक्ष्मणने कहा कि महारथ गरुड़केतु लाओ। देर मत करो। (११) तब अनेक वाद्योंके साथ महाभेरी बजाई गई। उसके शब्दसे शीघ्र ही सब क्रांपबर तैयार हो गये। (१२) तलवार, कनक, चक्र, तोमर आदि नानाविध प्रहरण हाथमें धारण किये हुए युद्धकुशल बानरयोद्धा अपनी अपनी पत्नियों द्वारा रोके गये। (१३) तब सुमधुर वचनोंसे प्रियाओंको आश्वासन देकर कवचधारी और आयुधोंसे युक्त कपिवर रामके

१. कण्डं --- प्रत्य ।

रामो रहं विक्रगो, केसरिजुर्च निबद्धतोणीरं । कच्छीहरो वि एवं, आरूढो सन्दणं गरुढं ॥ १५ ॥ भामण्डकमाई्या, अने वि महामहा कवइयक्षा । रह-गय-तुरयारूढा, संगामसमुज्जया नाया ॥ १६ ॥ एवं कइवलसिह्या, सन्नद्धा पउमनाह-सोमित्ती । सेणिय ! विणिग्गया ते, जुज्क्षत्थे वाहणारूढा ॥ १० ॥ जन्ताण ताण सउणा, महुरं विय वाहरित्त सुपसत्थं । साहित्त निच्छएणं, पराचयं चेव आणन्दं ॥ १८ ॥ दृष्टु ण सत्तुसेन्नं, एज्जन्तं रावणो तओ रुट्टो । निययक्लेण समग्गो, वाहेइ रहं सवडहुर्च ॥ १९ ॥ गन्धव-किन्नरगणा, अच्छरसाओ नहक्रणत्थाओ । मुखन्ति कुसुमवासं, दोसु वि सेन्नेसु सुहहाणं ॥ २० ॥ वियहफर-फल्य-वेडय-वसु-नन्दयगोविएसु अक्रेसु । पविसन्ति समरभूमि, चलदिट्टी पढमपाइका ॥ २१ ॥ आसेसु कुक्षरेसु य, केइ भडा रहवरेमु आरूढा । नाणाउहगिहयकरा, आभिष्टा सहिरमुच्छाहा ॥ २२ ॥ सर-क्षसर-सित्त-सवल-फिल्हिसिल्य-सेल्-मोग्गरसयाई । वरसुहडघित्तयाई, पडन्ति नोहे वहन्ताई ॥ २३ ॥ सर-क्षसर-सित्त-सवल-फिल्हिसिल्य-सेल्-मोग्गरसयाई । वरसुहडघित्तयाई, पहन्ति नोहे वहन्ताई ॥ २४ ॥ सोसगिहि केइ सुहडा, संगामे वावरन्ति चल्हरथा । अन्ने य गयपहारं, देन्ति समस्थाण नोहाणं ॥ २४ ॥ सोसगिहएकमोका, अन्ने छुरियापहारजज्जरिया । दप्पण समं नीर्य, मुयन्ति देहं च महिवट्टे ॥ २५ ॥ सज्जन्ति धरणिपडिया, वायस-गोमाउ-गिद्धनिवहेणं । ओयिष्टुयन्तरुण्डा, रुहिर-वसाकइमिन्दुहु ॥ २६ ॥ हस्थी हस्थीण समं, जुज्झइ रहिओ समं रहत्थेणं। तुरयवल्लगोसुहडो, तुरयारूढं विवापइ ॥ २७ ॥ असि-कणय-चक्र-तोमर-अन्नोन्नाविष्यसत्थ्यायग्गी । अह तक्लणिम नाओ, संगामो सुहडदुिषसहो ॥ २८ ॥ उम्मेण्डा मत्त्रगया, भमन्ति तुरयाऽऽसवारपरिमुका । भज्जन्ति सन्दणवरा, छिज्जन्ति धया कुण्यदण्डा ॥ २९ ॥

पास गये। (१४) सिंह जुते तथा तरकश बाँचे हुए स्थ पर राम सबार हुए। इसी प्रकार लक्ष्मण भी गरुइ-स्थ पर आह्य हुआ (१४) शरीर पर कत्रच धारण किये हुए भामण्डल आदि दूसरे महासुभट भी रय, हाथी एवं घोड़ों पर सबार हो संप्रामके लिए तशत हुए (१६) हे श्रेणिक! इस प्रकार तयार हो बाहनमें आह्य राम आंर लक्ष्मण बानरसेनाके साथ युद्धके लिए निकल पड़े। (१७) उनके चलने पर पक्षी मधुर और सुप्रशस्त स्वरमें बोलने लगे। वे सुनिश्चित हुपसे शत्रुका पराजय और अपने लए आनन्दकी स्चना दे रहे थे। (१८) तब शत्रुसेन्यका आता देख कुपित रावणने सामने सेनाक साथ रथ हाँका। (१६) गन्धर्व एवं किन्नर गर्णीने तथा आकाशमें स्थित अप्सराओं ने देनों सेनाओंक सुभटोंके ऊपर पुष्पींकी वृष्टि की। (२०)

भर्यकर फर (ढाल), फलक (श्रक्षविशेप), स्फेटक (नारा करनेवाला शक्ष) तथा वसुनन्दन (एक तरहकी उत्तम तलवार) में शरीरको सुरचित करके सर्वप्रथम चपल दृष्टिवाले पदल सैनिकोन समरभूभिमें प्रवेश किया। (२१) कई सुभट वोड़ों पर, कई हाथियों पर ता कई उत्तम रथों पर श्रारूढ़ हुए। हुए श्रोर उत्साहसे युक्त वे हाथमें नाना प्रकारके श्रायुध लेकर भिड़ गये। (२२) उत्तम सुभटों द्वारा गृहीत श्रीर योद्धाश्रोंको मारनेवाले संकड़ों वाण, मसर, शक्त, सठबल, स्फटिक शिलावाले पर्वत श्रोर सुद्गर गिरने लगे। (२३) युद्धमें कई चपल हाथवाले सुभट तलवारों का उपयोग करने थे, तो दूसरे समर्थ योद्धाश्रोंक उपर गदाका प्रहार करते थे। (२४) तलवारक प्रहारसे जर्जारत दूसरे योद्धा एक दूसरेका मस्तक प्रहण करके प्राणोंक साथ शरीरको भी दर्पके साथ प्रज्वीतल पर झोड़ने थे। (२४) जमीन पर गिरे हुए श्रीर खून, चर्चिक कीचड़से सने हुए तथा खेंचे जाते धड़ कीए, सियार श्रीर गीधके समूह द्वारा खाये जाते थे। (२६) हाथीक साथ हाथी श्रीर रथमें बंठे हुएके साथ रथी युद्ध करने लगे। घोड़े पर बंठा हुश्रा सुभट धुड़सवारको मारने लगा। (२७) तलबार, कनक, चक्र एवं तोमरके एक दूसरे पर गिरनेसे तथा शम्त्रोंके आचातसे उठनेवाली श्रागवाला श्रीर सुभटोंके लिए श्रत्यन्त दुःसह ऐसा संप्राम तत्क्षण होने लगा। (२०) महावर्तोसे रहित हाथी श्रीर सवारोंसे रहित घोड़े घूमने लगे। श्रूमके श्राच्छे रथ दूटने लगे श्रीर सोनेके दण्डवाली ध्राजाएँ छिक्त होने लगी। (२६) गिरती हुई तलवारोंका खनन्य शब्द

खणखणखण ति सद्दो, कत्थद्द खग्गाण आवडन्ताणं । विसिद्दाण तडतडरवो, निवडन्ताणं गयङ्गेसु ॥ ३० ॥ पडन्ति सीमाइं मउडिचन्धाइं। नचन्ति कवन्धाइं, रुहिरवसालित्तगत्ताइं॥ ३१॥ मणिकण्डलज्जलाहं. अन्नो अन्नं पहण्ड, अन्नो अन्नं भुयाबलुम्मत्तो । आयष्ट्रिकण निहण्ड, जोहा जोहं करी करिणो ॥ ३२ ॥ उभयबलेम् भडेहि उप्पयनिवयं रणे करेन्तेहि । गयणक्रणं निरुद्धं, पाउसकाले व मेहेहि ॥ ३३ ॥ एयारिसम्मि जुज्झे, सुय-सारणमाइएसु सुहडेसु । मारीजीण य भगा, सेन्नं चिय वाणरभडाणं ॥ ३४ ॥ सिरिसेहेण बहेण य. भूयनिणाएण तह य नोहेणं । कुमुयाइवाणरेहि, भगां चिय रक्ससाणीयं ॥ ३५ ॥ मन्दो कम्भ निसम्भो, विकास कमणो य जम्बुमाली य । मयरद्धओ य सुरो, असणिनिघायाइणो सहडा ॥ ३६ ॥ एए रक्सस्वसभा. निययश्रुच्छाहकारणुज्जुत्ता । वाणरभडेहि समर्थ, जुज्झं काऊण आढता ॥ ३७ ॥ भयवरबल्सम्मेया, वियदा कुडिलङ्गया सुसेणा य । चण्डम्मियङ्गयाई, समुद्रिया कइवरा एए ॥ ३८ ॥ रक्तस-कइद्धयाणं. जुन्झं अइदारुणं समाविद्यं। अन्नोन्नकरमाहं. घणसत्थपडन्तसंघायं॥ ३९॥ एयन्तर्राम्म हण्ञो, गयवरजुत्तं रहं समारुहिउं। लोलेइ रक्खसबलं, पउमसरं चेव मत्तगओ ॥ ४० ॥ एकंण तेण संणिय!. सरेण महावलं निसियराणं। गरुयपहाराभिद्यं. भयजरगहियं कयं सबं ॥ ४१ ॥ तं पंच्छिऊण सेन्नं, भयविहरूविसंदर्रुं मओ रुद्दो । हण्यस्स समाविडओ, मुच्चन्तो आउहसयाई ॥ ४२ ॥ सिरिसेलेण वि सिग्धं, आयण्णाऊरिएस् बाणेस् । कञ्चणरहो विचित्तो, तुङ्गो मयसन्तिओ भगो ॥ ४३ ॥ अत्रं रहं विलग्गो. मयराया जुज्झिउं समादत्तो । सो वि य सिरिसेटेणं, भग्गो निसियद्धयन्देहिं ॥ ४४ ॥ विरहं दृहु ण मर्यं, दुसाणणो ऽणेयरू विवज्जाए । सिग्घं विणिम्मिय रहं, समुरस्स तओ समप्पेइ ॥ ४५ ॥ सो तत्थ सन्दणवरे. आरुहिऊणं मओ सरसण्हिं। विरहं करेइ हुण्यं. तक्खणमेरोण आरुहो ॥ ४६ ॥

श्रीर गिरते हुए बाणोंका श्राकाशमें तड्-तड् शब्द होने लगा। (३०) मिणमय कुण्डलोंसे उज्ज्वल तथा मुकुट धारण किये हुए सिर गिरने लगे श्रीर रुधिर एवं चर्बीसे लिप्त अंगवाले धड़ नाचने लगे। (३१) कोई एक योद्धा दूसरेको मारता था, भुजाश्रोंके बलसे उन्मत्त दूसरा किसी दूसरेको मारता था। योद्धा योद्धाको श्रीर हाथी हाथीको खींचकर मारते थे। (३२) दोनों सेनाश्रोंमें ऊपर कूदते श्रीर नीचे गिरते हुए सुभटोंसे श्राकाश, वर्षाकालमें बादलोंकी तरह, झा गया। (३३)

एसे युद्धमें शुक, सारण श्रादि सुभटों तथा मारीचिने वानर योद्धाश्चोंका सैन्य छिन्न-भिन्न कर डाला। (३४) हनुमान, बल, भूतिनाद तथा नील श्रीर कुसुद श्रादि वानरोंने राक्षस सेनाको छिन्न-भिन्न कर डाला। (३४) सुन्द, कुम्भ. निसुम्भ, विक्रम, कमण, जम्बूमाली, मकरण्वज, सूर्य, श्रानि श्रीर निर्धात श्रादि—ये राच्चसोंमें वृषभके समान श्रेष्ठ तथा श्रपने-श्रपने बल एवं उत्साहके कारण उद्यत सुभट वानर योद्धाश्रोंक साथ युद्ध करनेमें प्रवृत्त हुए। (३६-३७) भुजवर, बल, सम्मेत, विकट, कुटिल, श्रंगद, सुपण, चएडे।मि तथा अंग श्रादि—ये किपवर उठ खड़े हुए। (३८) राक्षस श्रीर किपध्वजोंके बीच एक-वृसरे के साथ जिसमें हाथापाई हो रही है तथा जिसमें बहुत-से शक्षोंका समूह गिर रहा है ऐसा श्रातभयंकर युद्ध होने लगा। (३६)

उस समय हाथीसे जुते रथमें सवार हो हनुमान, जिस भाँति मत्त हाथी पद्मसरोवरका विलोडन करता है उस भाँति, राक्षस सेनाका विलोडन करने लगा। (४०) हे श्रीणक! उस श्रकेले शूरवीरने राक्षसोंके समय महासन्यको भारी प्रहारोंसे पीटकर भयरूपी ज्यरसे प्रस्तकर दिया। (४१) उस सेनाको भयसे विकल श्रीर विद्वल देख कुद्ध मय सैंकड़ों श्रायुध छोड़ता हुश्रा हनुमानके सम्मुख श्राया। (४२) हनुमानने भी शीघ्र ही कानतक खींचे हुए बाणोंसे मयका विशाल श्रीर विचित्र स्वर्णरथ तोड़ डाला। (४३) दूसरे रथपर चढ़ा हुश्रा मय राजा युद्ध करने लगा। तीक्ष्ण श्रधंचन्द्र बाणोंसे उसे भी हनुमानने तोड़ डाला। (४४) मयको रथहीन देखकर रावणने श्रनेकरूपिणी विद्यासे शीघ्र ही रथ बनवाकर समुरको दिया। (४५) उस उत्तम रथपर श्रारूढ़ हो कुद्ध मयने सेकड़ों बाणोंसे तत्क्षण ही हनुमानको रथहीन कर दिया। (४६) हनुमानको रथहीन

५३

आलोइऊग हणुयं, विरहं अह धाइओ जणयपुत्तो । तस्स वि य सन्दणवरो, मएण भगगो सरवरेहि ॥ ४७ ॥ सयमेव वाणरवर्ड, समुद्विओ तस्स रोसपज्जलिओ । सो वि मएण निरत्थो, कओ य धरणीयले पडिओ ॥ ४८ ॥ एत्तो मएण समयं, बिहीसणो जुज्झिउं समाढत्तो । छिन्नकवया-ऽऽयवत्तो, कओ य बाणाहयसरीरो ॥ ४९ ॥ पयलन्तरुहिरदेहं, बिहीसणं पेच्छिजण पउमाभो । केसरिरहं विलग्गो, छाएइ मयं सरसएहिं ॥ ५० ॥ रामसरनियरघत्थं, भयविहलविसंदुलं मयं दर्हु । सयमेव रक्क्सवई, समुद्रिओ कोहपज्जलिओ ॥ ५१ ॥ सो लक्सणेण दिहो, भणिओ रे दुट्ट ! मज्झ पुरहुत्तो । ठा-ठाहि पाव तकर !, जा ते जीयं पणासेमि ॥ ५२ ॥ अह भणइ लक्खणं सो, किं ते हं रावणो असुयपुबो । निस्सेसपुहइनाहो, उत्तमदिबारुहो लोए ? ॥ ५३ ॥ अज वि मुझसु सीयं, अहवा चिन्तेहि निययहियण्णं । कि रासहस्स सोहइ, देहे रइया विजयभण्टा ? ॥ ५४ ॥ देवा-ऽसुरलद्भजसो, अहयं तेलोकपायडपयावो । सह भूमिगोयरेणं, अहियं लज्जामि जुज्झन्तो ॥ ५५ ॥ जइ वा करेहि जुज्झं, निविष्णो निययजीवियवेणं । तो ठाहि सवडहुत्तो, विसहसु मह सन्तियं पहरं ॥ ५६ ॥ तो भणइ रुच्छिनिलओ, जाणामि पहुत्तणं तुमं सबं । नासेमि अज्ञ सिग्धं, एयं ते गज्जियं गरुयं ॥ ५७ ॥ एवं भणिउं सरोसो, चावं घेत्तण वाणनिवहेणं । छाएऊण पवत्तो, तुङ्गं पिव पाउसे मेहो ॥ ५८ ॥ जमदण्डसिन्नहेहिं, सरेहि लच्छीहरी गयणमग्गे। बलपरिहत्युच्छाहो, दहमुह्बाणे निवारेइ॥ ५९॥ दसरहपूत्तेण कओ. रयणासवनन्दणो वियलियत्थो । ताहे मुयइ द्णुवई, आरुट्टो वारुणं अत्थं ॥ ६० ॥ तं लक्स्वणो खणेणं, नासंइ समीरणत्थजोएणं । मुख्यइ लङ्काहिवई, अग्नेयं दारुणं अत्थं ॥ ६१ ॥ जालासहस्सपउरं. दहमाणं तं पि लच्छिनिलएणं । धारासरेहि सिग्धं. विज्झवियं वारुणत्थेणं ॥ ६२ ॥

देखकर जनकपुत्र भामण्डल दोड़ा । उसका रथ भी मयने उत्तम बाणोंसे तोड़ डाला । (४०) रोपसे प्रज्यलित बानरपित सुप्रीव म्वयं ही उसके श्रागे खड़ा हुश्रा । मयके द्वारा निरम्न किया गया वह भी पृथ्वीपर गिर पड़ा । १४०) तब मयके साथ विभीषण युद्ध करने लगा । कवच श्रीर छत्र जिसके तोड़ डाले गये हैं ऐसा वह भी बाणोंसे श्राहत शरीरवाला किया गया । (४६) जिसके शरीरमेंसे रक्त बह रहा है ऐसे उस विभीषणको देखकर सिंहरथपर बठे हुए रामने सेकड़ों बाणोंसे मयको श्राच्छादित कर दिया । (४०) रामके बाए-समूहमे श्राकान्त श्रीर भयसे आकुल-व्याकुल मयको देखकर कोधसे जलता हुश्रा रावण स्वयं ही उठ खड़ा हुश्रा । (४१)

लक्ष्मणने उसे देखकर कहा कि, रे दुष्ट ! पापी ! तस्कर ! मेरे आगे ठहर, जिससे मैं तेरे जीयनका नाश कहूँ । (५२) तब उसने लक्ष्मणसे कहा कि समम पृथ्वीके स्वामी और उत्तम एवं दिन्य पदार्थोंसे लोकमें पूजनीय ऐसे मुक्त रावणके बारेमें क्या तूने पहले नहीं सुना ? (५३) लक्ष्मणने कहा—आज ही सीताको छोड़ दो, अथवा अपने हृद्यमें सोचों कि गयेके शरीरपर बाँधा गया विजयघण्ट क्या अच्छा लगता है ? (५४) इसपर रावणने कहा—देवों और असुरोंमें यश प्राप्त करनेवाला और तीनों लेकोंमें जिसका प्रताप छाया हुआ है ऐसा में जमीनपर चलनेवालोंके साथ लड़नेमें बहुत लिजत होता हूँ । (५४) अपने प्राणोंसे उदासीन होकर यदि तू युद्ध करना चाहता है तो मेरे समक्ष खड़ा हो और मेरे प्रहारोंको सहन कर । (५६) तब लक्ष्मणने वहा कि मैं तेरा सारा प्रभुत्व जानता हूँ । आज तेरी इस भारी गर्जनाको शीघ ही नष्ट कहूँगा । (५७) ऐसा कहकर रोपयुक्त उसने घनुप उठाया और वर्षाकालमें पर्वतको छानेवाले मेघकी भाँति बाणोंसे उसे छाने लगा । (५८) बल एवं परिपूर्ण उत्साहवाला लक्ष्मण यमदण्ड सरीखे बाणोंसे रावणके बाणोंका आकाशमार्गमें निवारण करने लगा । (६८) दशरथके पुत्र लक्ष्मणने रक्षश्रको पुत्र रावणको अकारहित बना दिया । तब कुद्ध राक्षसपितने वारण अका छोड़ा । (६०) समीरणाकका प्रयोग करके लक्ष्मणने उसका नाश किया । तब लकाधिपतिने भयंकर आन्वेस बुझा दिया । (६२) तब रावणने अतिभयंकर कुक्त जलते हुए उस अकारो भी जलधाराहणी बाणोंसे युक्त वारुणाक्षसे बुझा दिया । (६२) तब रावणने अतिभयंकर

अह तस्स रक्खसत्थं, विसिज्जयं रावणेण अइघोरं। घम्मत्थेण पणासइ, तं दसरहनन्दणो सिग्धं॥ ६३॥ लच्छीहरेण सेणिय!, विसिज्ज्यं इन्धणं महासत्थं। पिडइन्धणेण नीयं, दिसोदिसिं रक्खिसन्देणं॥ ६४॥ अह रावणेण सिग्धं, तमिनवहत्थन्धयारियदिसोहं। विमलं करेइ तं पि य, दिवायरत्थेण सोमित्ती॥ ६५॥ फिणिमिणिकिरणुज्जल्यं, उरगत्थं रावणेण विक्खित्तं। तं लक्खणेण नीयं, दूरं गरुडत्थजोएणं॥ ६६॥ मुख्यइ विणायगत्थं, रक्खसणाहस्स लक्खणो समरे। तं वारइ महप्पा, तिकूडसामी महत्थेणं॥ ६७॥ मग्गो विणायगत्थं, सरेहि लच्छीहरो तिकूडवई। छाएइ सेन्नसिह्यं, सो वि य तं बाणवरिसेणं॥ ६८॥ संगामसूरा जिणयाहिमाणा, जुज्झन्ति अन्नोन्नजयत्थिचत्ता।

संगामसूरा जीणयाहिमाणा, जुज्झन्ति अन्नीन्नजयत्थीचता। घोरा नरा नेव गणन्ति सत्थं, न मारुयग्गि विमलं पि भाणुं ॥ ६९ ॥

॥ इय पडमचरिए लक्खण-रावणजुन्मं नाम एगसत्तरं पव्वं समत्तं ।

### ७२. चक्तरयणुप्पत्तिपव्वं

सिञ्चाण दिज्जइ बलं, तिसाभिभ्याण सीयलं सुरहिं । भत्तं च बहुवियण्पं, असणिकलन्ताण सुहडाणं ।। १ ॥ सिञ्चन्ति चन्दणेणं, सुहडा वणवेयणापरिम्महिया । आसासिज्जन्ति पुणो, देहुवगरणेसु बहुएसु ॥ २ ॥ लङ्काहिवेण समयं, सोमित्तिसुयस्स वट्टणः जुज्झं । विविहाउहिवच्छङ्कं, विम्हयणिज्ञं सुरवराणं ॥ ३ ॥ गन्धबिकत्ररगणा, अच्छरसहिया नैहिटिया ताणं । सुञ्चन्ति कुसुमवासं, साहुकारेण वामीसं ॥ ४ ॥

राञ्चलाख उस के ऊपर छोड़ा। लहम एते शांत्र हा उसे धर्माख्यसे नर्ट किया। (६३) हे श्रेणिक! तब लक्ष्मणने इन्धन नामका महाशक फेंका। राक्ष्मेन्द्र रावणने प्रति-इन्धन श्रख द्वारा उसे दसों दिशाश्रोमें विखेर दिया। (६४) तब रावणने शींब्रही तमोनिवह नामक श्रखसे दिशाश्रोंको श्रन्धकारित कर दिया। लह्मणने दिवाकराखसे उसे भी निर्मल बना दिया। (६५) तब सपाँके मिणियोंकी किरणोंसे उज्ज्ञल उरगाख रावणने फेंका। गरुड़ाखके प्रयोगसे उसे भी लक्ष्मणने दूरकर दिया। (६६) लह्मणने युद्धमें रावणके उपर विनायकाख फेंका। त्रिकूटस्वामी महात्मा रावणने उसका महाखसे निवारण किया। (६७) विनायकाखका नाश होनेपर लक्ष्मणने सन्यसहित त्रिकूटप्रतिको वाणोंसे श्राच्छादित कर दिया। उसने भी उसे (लक्ष्मणको) बाणोंकी वर्णासे ढेंक दिया। (६८) अभिमानी तथा मनमें एक-दृसरेको जीतनकी इच्छावाले युद्धवीर लड़ने हैं। भयंकर मनुष्य न तो शक्षको, न वायुको, न श्रामको श्रोर न विमल मूर्यको ही गिनते हैं। (६९)

॥ पद्मचरितमें रुक्ष्मण और रावणका युद्ध नामक इकड्तरवाँ पर्व समाप्त हुआ ॥

### ७२. चकरतको उत्पत्ति

तृपासे अभिभूत खिन्न सुभटोंको जल दिया जाता था, भोजनसे पीड़ित सुभटोंको अनेक प्रकारका भोजन दिया जाता था, व्रणकी वेदनावाले सुभट चन्दनसे सींचे जाते थे तथा शरीरके बहुत-से उपकरणों द्वारा उन्हें आधासन दिया जाता था। (१-२) अनेक प्रकारके आयुध जिसमें फेंके जाते हैं और जो देवताओंके लिए भी आश्चर्यजनक था ऐसा लंकाधिपके साथ लक्ष्मणका युद्ध हो रहा था। (३) आकाशमें स्थित अप्सराओंके साथ गन्धर्व और किन्नरगण भी साधुकारसे युक्त कुसुमवृष्टि कर रहे थे। (४)

१. तिकृ दवहं — प्रत्य । २. वियम्भणि जं — मु । ३. णहित्यया — प्रत्य ।।

विज्ञाहरस्स ताव य. दहियाओ चन्दवद्धणस्स नहे । दिबविमाणत्थाओ, अष्ट चणीओ सुरुवाओ ॥ ५ ॥ मयहरयपरिमियाओ, कन्नाओ अच्छरेहि भणियाओ । साहेह कस्स तुम्हे, दुहियाओ इहं पवनाओ ! ॥ ६ ॥ साहन्ति ताण ताओ, अम्ह पिया चन्दबद्धणो नामं । बहदेहीसंबरणे, दहियासहिओ गओ मिहिलं ॥ ७ ॥ सो लक्खणस्स अम्हे, दाउग्णं परिथओ निययगेहं । तत्तो पगुइ एसो, हिययम्म अविद्वओ निययं ॥ ८ ॥ सो एस महाधोरे संगामे संसयं समावन्नो । न य नज्जइ कह वि इमं. होहइ दुहियाओ ! तेण 5म्हे ॥ ९ ॥ लच्छीहरस्स पत्थं, जा होही हिययवछहस्स गई । सा अम्हाण वि होही, नियमा अट्टण्ह वि जणीणं ॥ १० ॥ सोऊण ताण सद्दं, उद्गमुहो लक्स्तणो पलोयन्तो । भणिओ य बालियाहिं, सिद्धत्थो होहि कज्रेसु ॥ ११ ॥ सोऊण ताण सहं, ताहे संभरइ दहमुहो अत्थं । सिद्धत्थनामधेयं, घत्तइ रुच्छीहरस्प्वरि ॥ १२ ॥ रामकणि हेण तओ, तं विग्धविणायगत्थजोएणं। नीयं विहलपयावं. संगाममुहे अभीएणं॥ १३॥ नं नं मुख्य अत्थं, तं तं छेत्ण लक्खणो धीरो । छाण्ड सरवरेहिं, रेवि व सयलं दिसायकः ॥ १४ ॥ ण्त्थन्तरम्मि सेणिय!, बहुरूवा आगया महाविज्ञा। लङ्काहिवस्स जाया सिन्नहिया तत्थ संगामे ॥ १५ ॥ अह लक्ष्मणेण छित्रं, सीसं लङ्काहिवस्स संभ्यं । छित्रं पुणो पुणो चियः उपपज्ञह कुण्डलाभरणं ॥ १६ ॥ छिन्निम्म उत्तिमङ्गे, एके दो होन्ति उत्तिमङ्गाई । उक्कतिएम् तेम् य. दुगुणा दुगुणा हवइ बुङ्गी ॥ १७ ॥ छित्रं च भुयाज्यलं, दोण्णि वि जयलाई होन्ति बाहाणं । छित्रेस् तस वि पूणो, जायह दगुणा भुयावृद्धी ॥ १८ ॥ वरमउडमण्डिएहिं, सिरेहि छिन्नेहि नहयलं छन्नं ! केऊरभृसियासु य, भुयासु एवं च सर्विसेसं ॥ १९.॥ असि-कणय-चक्क-तोमर-कुन्ताइअणेयसत्थसंघाण् । मुख्यइ रक्क्सणाहो, बहुविहबाहासहस्सेहि ॥ २० ॥

उस समय चन्दवर्धन विद्याधरकी मुन्दर आठ पृत्रियाँ आकाशमें दिव्यविमानमें बैठी हुई थीं। (१) कंचुिकयोंसे घिरी हुई उन कन्याओंसे अप्सराओंने पृद्धा कि तुम किसकी पुत्रियाँ हो और किसके द्वारा अंगीवृत्त की गई हो। (६) उन्होंने उनसे कहा कि हमारे पिताका नाम चन्द्रवर्धन है। सीताक स्वयंवरमें वह पृत्रियोंक साथ मिथिला गये थे। (७) हमें लक्ष्मणको देवर वह अपने घर लीट आये। तबसे यह हमारे हद्यमें हद रूपसे अवश्यित हैं। (८) वह इस महाघीर संप्राममें संशयको प्राप्त हुए हैं। क्या हेगा यह जाना नहीं जाता, इस कारण हम दुःखी हैं। (६) हद्यवहम लक्ष्मणकी जो यहाँ गति होगी वह हम आठों वहनोंकी भी नियमतः होगी। (१०) उनका शब्द सुनकर ऊपर मुँह उठाकर देखते हुए लक्ष्मणने उन कियोंसे कहा कि कार्यमें में सिद्धार्थ रहुँगा। (१४) उनको कह गये शब्दको सुनकर रावणको सिद्धार्थ नामक अस्त्रका स्मरण हो आया। उसने वह लक्ष्मणके ऊपर फेंका। (१०) संप्राममें निडर लक्ष्मणने तब विद्यविनायक नामक अस्त्रके योगसे उसे प्रतापद्दीन बना हाला। (१३) रावण जो जो अस्त्र छोड़ता था उसे विनष्ट करके धीर लक्ष्मणने सुर्यकी भाँति दिशाचकको बाणोंसे छा दिया। (१४)

हे श्रेणिक ! तब बहुरूपा महाविद्या आई । वह उस संप्राममें छंकाधिप रावणके समीपमें स्थित हुई । (१५) इसके बाद लक्ष्मणंक द्वारा रावणका सिर काट डालने पर वह पुनः उत्पन्न हुआ । मस्तकको पुनः पुनः काटने पर भी कुण्डलका आभरणवाला वह पुनः पुनः उत्पन्न होता था। (१६) एक सिर काटने पर दो सिर होते थे। दोनोंको काटने पर दुगुनी वृद्धि होती थी। (१७) दोनों भुजाएँ काटने पर बाहुओं की दो जोड़ी हो जाती थी। उन्हें काटने पर पुनः भुजाओंकी दुगुनी वृद्धि होती थी। (१८) उत्तम मुकुटोंसे मण्डित छिन्न मस्तकोंसे आकाश छा गया। कंयूरसे विभूपित भुजाओंसे ऐसा स्विशेष हुआ। (१६) तलवार, कनक, चक्र, तोमर तथा भाले आदि अनेक शक्रोंका समूह रावण नाना प्रकारकी अपनी हजारों भुजाओंसे छोड़ता था। (२०) उस आते हुए आयुधसमृहको बाणोंसे काटकर लक्ष्मण विरोधी शत्रुको बाणोंसे

१. रिवुसिकं नं दिसा॰—प्रत्य॰ । २. पुणरिव अर्घ सीसं विज्ञाए तक्खणं चेव—प्रत्य॰ । ३. एस दोसु वि दु—सु॰ ।

तं रुक्सणो वि एन्तं, आउहनिवहं सरेहि छेतूणं। छाएऊण पवत्तो, पडिसत्तुं बाणनिवहेणं॥ २१॥ एकं च दोष्णि तिष्णि य. चत्तारि य पञ्च दस सहस्साइं। लक्खं सिराण छिन्दइ, अरिस्स नारायणो सिग्धं ॥ २२ ॥ निवडन्तएस सहसा, बाहासहिएस उत्तिमङ्गेसु । छत्रं चिय गयणयरुं, रणभूमी चेव सविसेसं ॥ २३ ॥ र्जं जं सिरं सबाहुं, उप्पज्जइ रावणस्स देहम्मि । तं तं सरेहि सबं, छिन्दइ लच्छीहरो सिग्धं ॥ २४ ॥ रावणदेहकत्तिय-पयलन्तहामरुहिरविच्छक्कः । जायं चिय गयणयलं. सहसा संझारुणच्छायं ॥ २५ ॥ पयलन्तसेयनिवहो. बाणियमहायासदीहनीसासो । चिन्तेइ सेणिय! तओ, चक्कं लक्काहिवो रहो ॥ २६॥ वेरुलियसहस्सारं. मोत्तियमालाउलं रयणचित्तं। चन्दणकयचित्रकं, समिच्चयं सुरभिकुसुमेहि॥ २७॥ सरयरविसरिसतेयं, पलयमहामेहसरिसनिग्घोसं। चिन्तियमेत्तं चक्कं, सन्निहियं रावणस्स करे॥ २८॥ किन्नर-किंपुरिसगणा, विस्सावसु-नारया सह ऽच्छरसा । मोत्तृण समरपेक्खं, भएण दूरं समोसरिया ॥ २९ ॥ तं चक्करयणहत्थं, दसाणणं भणइ लक्खणो धीरो । जइ काइ अत्थि सत्ती, पहरस्र मा णे चिरावेस् ॥ ३० ॥ सो एव भणियमेत्तो. रुट्टो तं भामिऊण मणवेगं । मुख्य पलयकणिहं जयसंसयकारणं चक्कं ॥ ३१ ॥ दट्टण य एजन्तं. चक्कं सवडम्पुहं घणनिणायं। आढत्तो सोमित्ती. वारेउं तं सरोहेणं॥ ३२॥ वज्ञावत्तेण य नंगलेण पउमो निवारणुज्जुत्तो । सुग्गोवो वि गयाण, पहणइ भामण्डलो असिणा ॥ ३३ ॥ वारेऊण पवत्तो. सुलेण विहीसणी महन्तेणं। हुणुओ वि मोग्गरेणं, सुग्गीवसुओ कुठारेणं॥ ३४॥ सेसा वि सेसपहरण-सप्स समजोहिउं समाढता । तह वि य निवारिउं ते, असमन्था वाणरा सबें ॥ ३५ ॥ तं आउहाण निवहं, भन्तूण समागयं महाचकः। सिणयं पयाहिणेउं, अहिट्टियं रुक्खणस्य करे ॥ ३६॥

हे श्रेणिक ! ढेर-सा पसीना जिसका बह रहा है श्रोर जो श्रत्यन्त श्रमसे जिनत दीर्घ निःश्वाससे युक्त है ऐसा रुष्ट लंकेश तब चकके विषयमें सोचने लगा । (२६) बेड्र्यके बने हुए एक हजार श्रारोंवाला, मोतियोंकी मालासे व्याप्त, रह्नोंसे चिन्न-विचिन्न, चन्दनसे श्रनुलिप्त, मुगन्धित पुष्पां द्वारा पूजित, शरत्कालीन सूर्यकी भाँति तेजस्वी, प्रलयकालीन महामेघकी तरह निर्घोष करनेवाला—ऐसा चक सोचते ही रावण्क हाथमें श्रा गया । (२७-८) श्रप्सराश्रोंके साथ किन्नर श्रीर किंपुरुषोंके गण, विश्वावसु और नारद युद्धको देखना छोड़ दूर चले गये । (२६) चकरत्नसे युक्त हाथवाले रावण्से वीर लच्नमणने कहा कि यदि तेरे पास कोई शक्ति है तो प्रहार कर । देर मत लगा । (३०) इस प्रकार कहे जानेपर कृद्ध उसने मनकी भाँति वेगशील, प्रलयकालीन सूर्य सरीखे तथा विजयमें संशय पैदा करनेवाले उस चक्रको घुमाकर छोड़ा । (३१) खूब श्रावाजके साथ सामने श्राते हुये चक्रको देख लच्नमण उसे बाण-समृहसे रोकनेका प्रयत्न करने लगा । (३२) वन्नावर्त धनुप एवं हलसे राम भी निवारणका प्रयत्न करने लगे । गदासे सुपीव तथा तलवारसे भामण्डल उसपर प्रहार करने लगे । (३३) विभीषण बड़े भारी शूलसे उसे रोकने लगा । हनुमान भी सुद्ररसे तथा सुपीवका पुत्र श्रंगद कुठारसे उसे रोकने लगा । (३४) दूसरे भी बाकीके सैकड़ों प्रहरणोंसे जूकने लगे, फिर भी वे सब बानर उसका निवारण करनेमें असमर्थ रहे । (३५) श्रायुघोंके समृहका विनारा करके वह महाचक धीरेसे प्रदक्षिणा करके लक्ष्मगके हाथमें श्रिष्ठित हुआ । (३६) परभवमें किये गये

छानेका प्रयत्न करने लगा। (२१) नारायण लक्ष्मणने शीघ्र ही शत्रुके एक हजार, दो हजार, तीन हजार, चार हजार, पाँच हजार, दस हजार, लाख सिर काट डाले। (२२) भुजाश्रोंके साथ मस्तकोंके सहसा गिरनेसे श्राकाश श्रांर रणभूमि तो सिवशेष छा गई। (२२) वाहुके साथ जो जो सिर रावणके शरीर पर उत्पन्न होता था उस सबको लक्ष्मण बाणोंसे शीघ्र ही काट डालता था। (२४) रावणके शरीरके कटनेके कारण बहनेवाले ढेर रक्तके फेलनेसे श्राकाश सहसा सन्ध्या-कालीन अरुएकान्ति जैसा हो गया। (२४)

१. चिरावेह-प्रत्य । २. कुद्दो तं-प्र । ३. य-प्रत्य ।

परे भवे सुक्रयफलेण माणवा, महिष्क्रिया इह बहुसोक्स्वभायणा । महारणे जयसिरिलद्धसंपया, ससी जहा विमलपयावपायडा ॥ ३७ ॥ ॥ इइ पउमचरिए चक्करबगुण्यन्ती नाम बावन्तरं पत्र्वं समन्तं ॥

# ७३. दहवयणवहविद्वाणपव्वं

उपन्नचक्करयणं, दर्टूणं रुक्खणं पवयजोहा। अहिणन्दिया समत्था, भणन्त एँकंकमेकेणं॥ १॥ एयं तं फुडवियडं, अणन्तविरिएण वं पुरा भणियं। जायं संपइ सक्षं, कज्ञं बरु-कंसवाणं तु ॥ २॥ जो एस चक्कपाणी, सो वि य नारायणो समुप्पत्रो। सीहरहम्मि विरुग्गो एसो पुण होइ बरुदेवो ॥ ३॥ एए महाणुभावा, भारहवासम्मि राम-सोमित्ती। बरुदेव-वासुदेवा, उप्पत्रा अष्टमा नियमा॥ ४॥ दर्टूण चक्कपाणं, सोमित्ती रामणो विचिन्तेइ। तं संपइ संपत्रं, अणन्तविरिएण वं भणियं॥ ५॥ दर्टूण आयवत्तं, जस्स रणे सयरुगयघडाडोवा। भज्ञन्ति खेयरभडा, भयविद्रुरुविसंदुरुग सत्तू॥ ६॥ सायरसिहरुसमत्था, हिमगिरिविञ्जत्थरुगे पुदृद्गारी। आणापणामकारी, दासि ६ महं वसे आसि॥ ७॥ सो हं मणुएण कहं, जिणिऊणाऽऽरुगेइओ दसग्गीवों। वट्टइ इमा अवत्था, कि न हु अच्छेरयं एयं। ८॥ धिद्धि। ति रायरुच्छी, अदीहपेही मुहुत्तरमणिज्ञा। परिचइऊणाऽऽद्वता, एकपण दुज्जणसहावा॥ ९॥

मुक्कतके फलसे मनुष्य इस लोकमें बड़े भारी ऐश्वर्यसे युक्त, श्रानेक मुखेंकि पात्र, महायुद्धमें जयश्रीरूपी सम्पत्ति पानेवाले तथा चन्द्रमाकी भाँति विमल प्रतापसे आच्छादित होते हैं। (३७)

॥ पद्मचरितमं चक्ररत्नको उत्पत्ति नामक बहत्तरवाँ पर्व समाप्त हुआ ॥

### ७३ रावणका वध

चकरत्न जिसे उत्पन्न हुन्ना है ऐसे लदमणको देग्वकर सब वानर-योद्धा आनि न्दत हुए और एक-दूसरेसे ऐसा सचन कहने लगे। (१) श्रनन्तवीर्य मुनिने पहले जो म्पष्ट और बिना छुपाये कहा था वह सब कार्य श्रव बलदेव और केशबका हो गया। (२) जो यह चक्रपाणि है वह भी नारायण रूपसे पदा हुन्ना है। सिहरथमें बँठे हुए ये बलदेव हैं। (३) ये महानुभाव राम और लक्ष्मण भारतवर्षमें निश्चय ही त्राठवें बलदेव श्रीर वासुदेव रूपसे उत्पन्न हुए हैं। (४)

चक्रपाणि लक्ष्मणको देखकर रावण संचिन लगा कि श्रानन्तवीर्यने जो कहा था वह श्रय सिद्ध हुआ। (१) युद्धमें जिसके छत्रको देखकर हाथियोंके समय घटाटोपसे सम्पन्न शत्रु खेचर-सुभट भी भयसे विह्वल श्रीर दुःखी होकर भाग जाते थे तथा सागरके जलके साथ हिमगिरि श्रीर विन्ध्यस्थली तककी प्रध्वी रूपी खी दासीकी भाँति श्राज्ञाका पालन श्रीर प्रणाम करती हुई मेरे बसमें थी—ऐसा में दशशीव रावण मनुष्योंके द्वाग पराजित हो कैसा दिखाई देता हूँ शिक्तु यह भी श्रयस्था है। क्या यह एक आश्रयं नहीं है? (६-८) अदीर्घदर्शी, मुहूर्त भरके लिए रमणीय प्रतीत होनेवाली राज्य- सद्मीको धिकार है! दुर्जनोंके जैसे स्वभाववाली यह एक ही साथ छोड़ने लगी है। (९) किंपाक फलके जैसे भोग बादमें

१. परभवसुक्तय-प्रत्य•। २. एक्केक्तिमं वयणं--मु∙।

किंपागफलसरिच्छा, भोगा पच्छा हवन्ति विसम्बद्धया । बहुदुक्खदोग्गइकरा, साहूणं गरहिया निश्चं ॥ १० ॥ भरहाइमहापुरिसा, धन्ना जे उज्झिऊण रायसिरिं। निक्सन्ता चरिय तवं, सिवमयलमणुत्तरं पत्ता ॥ ११ ॥ सो कह मोहेण जिओ, अहयं संसारदीहजणएणं?। किं वा मरेमि इण्हि, उवट्टिए पिडभए घोरे?॥ १२॥ दटठण चक्कहत्थं, सोमित्ति रावणो सवडहुत्तं । महुरवयणेहि एत्तो, बिहीसणो भणइ दहवयणं ॥ १३ ॥ अज्ज वि य मज्झ वयणं, कुणसु पह ! जाणिकण उप्पहियं । तुहू पउमपसाएणं, जीवसु सीयं समप्पेन्तो ॥ १४ ॥ सा चेव तुज्झ लच्छो, एव कुणन्तस्स आउयं दीहं । हवइ नियमेण रावण !, नरस्स इह माणभन्नेणं ॥ १५ ॥ एक्रोयरस्स वयणं. अवगणेऊण रावणो भणइ । रे तुज्झ भूमिगोयर !. गहं चिय दारुणं जायं ॥ १६ ॥ ताव य गर्ज्ञन्ति गया. जाव न पेच्छन्ति अहिमुहाविडयं । दाढाविडम्बियमुहं, वियडजडाभासुरं सीहं ॥ १७ ॥ रयणासवस्स पुत्तो, अहयं सो रावणो विनियसत्तू । दावेमि तुह अवत्थं, जीयन्तयरी निरुत्तेणं ॥ १८ ॥ भणिओ य लक्षणेणं, कि वा बहुएहि भासियबेटि । उप्पन्नो तुज्झ औ रिवू, हन्ता नारायणो अहयं ॥ १९ ॥ निवासियस्स तइया, पियरेणं वणफलासिणस्स मया । नारायणत्तणं ते, विन्नायं दीहकालेणं ॥ २०॥ नारायणो निरुत्तं, होहि तुमं अहवे को वि अन्नो वा । इह तुज्झ माणभङ्गं, करेमि निस्संसयं अज्ञं ॥ २१ ॥ अइगव्विओ सि लक्खण, हत्थविलग्गेणिमेण चक्केणं । अहवा होइ खलेण वि. महसवो पाययजणस्स ॥ २२ ॥ चकंण खेयरेहि य. समयं सतुरङ्गमं सह रहेणं। पेसेमिह पायाले. किं च बहुत्तेण भणिएणं ? ॥ २३ ॥ सो एवभणियमेत्तो, चक्कं नारायणो भमाडेउं। पेसेइ पडिवहेणं, लक्काहिवइस्स आरुटो ॥ २४ ॥ आलोइऊण एन्तं, चक्कं घणघोसभीसणं दित्तं । सर-झसर-मोग्गरेहिं, उज्जुत्तो तं निवारेउं ॥ २५ ॥

विषके समान कडुए, बहुत दुःख श्रीर दुर्गित देनेवाले नथा साधुश्रींके द्वारा सदैव गर्हित होते हैं। (१०) भरत आदि महापुरुष धन्य हैं जिन्होंने राज्यलक्ष्मीका परित्याग करके दीक्षा श्रंगीकार की थी श्रीर तपका श्राचरण करके विमल श्रीर अनुत्तर शिवपद प्राप्त किया। (११) दीर्घ संसारके उत्पादक मोहक द्वारा मैं कैसा जीता गया हूँ ? श्रथवा घोर भय उपस्थित होने पर श्रव में क्या कहँ ? (१२)

रावणके सम्मुख हाथमें चक्र धारण किये हुए लद्मणको देखकर विभीषणने रावणसे मधुर शब्दोंमें कहा कि, हे प्रभो ! अपना हित जानकर अब भी मेरा कहना करो । सीताका समर्पण करनेवाले तुम रामके प्रसादसे जीते रहो । (१४) हे रावण ! इस प्रकार करनेसे तुम्हारा वही एश्वर्य रहेगा । अभिमानके नष्ट होनेसे यहाँ मनुष्यका आयुष्य अवश्य ही दीर्घ होता है । (१५) सहोदर भाईके ऐसे कथनकी अवहेलना करके रावणने कहा कि, हे भूमिगोचर ! तेरा गर्व भयंकर हो गया है । (१६) तभी तक हाथी चिंघाइत हैं जबतक वे दाँतोंसे मुखकी विडम्बना करनेवाले अर्थात् भयंकर और समीपवर्ती जटाओंसे दीर्प्तमान सिंहको सामने आया नहीं देखते । (१७) रत्नश्रवाका पुत्र और शत्रुओंपर विजय पानेवाला में रावण तुमे अवश्य ही जीवनका नाश करनेवाली अवस्था दिखाता हूँ । (१८)

तब लक्ष्मणने कहा कि बहुत बोलने से क्या फायदा? तेरा शत्रु और मारनेवाला मैं नारायण उत्पन्न हुआ हूँ। (१६) इसपर रावणने कहा कि उस समय पिताके द्वारा निर्वासित खाँर जंगली फलोंको खानेवाले तेरा नारायणत्व मैंने दीर्घ कालसे जाना है। (२०) तू अवश्य ही नारायण हो अथवा दूसरा कोई भी हो, किन्तु आज मैं तेरा ज़कर मान भंग कहँगा। (२१) हे लक्ष्मण! हाथमें आये हुये इस चक्रसे तू बहुत घमण्डी हो गया है, अथवा क्षुद्र लोगोंको खलके कारण भी महोत्सव होता है। (२२) बहुत कहनेसे क्या फायदा? मैं तुझे चक्र, खेचर, घोड़े और रथके साथ पाताल लोकमें भेजता हूँ। (२३)

इस प्रकार कहे जाने पर रुष्ट उस नारायणने चक्रको घुमाकर लंकार्पातके वधके लिए फेंका। (२४) खूब आवाज् करने से भीषण श्रीर दीप्त चक्रको श्राते देख बाण, मसर श्रीर मुद्ररसे उसे रोकनेके लिए रावण प्रयत्नशील हुआ। (२५) हे

१. बहुरण भासियव्वेण प्रत्य० । २. अरी मु० । ३. अवि य को प्रत्य० ।

रूक्मन्तं पि अहिमुहं, तह वि समिक्ष्यिइ चक्करयणं तं । पुण्णावसाणसमए, सेणिय ! मरणे उवगयम्म ॥ २६ ॥ अइमाणिणस्स एतो, लक्काहिवइस्स अहिमुहस्स रणे । चक्कण तेण सिग्धं, छिन्नं वच्छत्थलं विउलं ॥ २० ॥ चण्डाणिलेण भग्गो, तमालघणकसिणअलिउलावयवो । अञ्जणिगिरं व पिडओ, दहवयणो रणमहीवहे ॥ २८ ॥ सुत्तो व कुसुमकेऊ, नज्जइ देवो व महियले पिडओ । रेहइ लक्काहिवई, अत्थिगिरित्थो व दिवसयरो ॥ २९ ॥ एतो निसायरवलं, निहयं दट्ट्रण सामियं भग्गं । विवरम्मुहं पयदं, संपेछोप्पेछ कुणमाणं ॥ ३० ॥ जोहो तुरक्कमेणं, पेछिज्जइ रहवरो गंयवरेणं । अइकायरो पुण भडो, विवडइ तत्थेव भयविहलो ॥ ३१ ॥ एवं पलायमाणं, निस्सरणं तं निसायराणीमं । आसासिउं पयत्ता, सुग्गीव-बिहीसणा दो वि ॥ ३२ ॥ मा भाह मा पलायह, सरणं नारायणो इमो तुन्हं । वयणेण तेण संणिय !, सर्वं आसासियं सेत्रं ॥ ३३ ॥ जेट्टस्स बहुलपन्त्वे, दिवसस्स चउत्थभागसेसम्म । एगारसीऍ दिवसे रावणमरणं वियाणाहि ॥ ३४ ॥ एवं पुण्णावसाणे तुरय-गयघडाडोवमज्झे वि सूरा, संपत्ते मच्चुकाले असि-कणयकरा जन्ति नासं मणुस्सा । उज्जोएउं सतेओ सयलज्वयमिणं सो वि अत्थाइ भाणू , जाए सोक्खप्यओसे स विमलकिरणो किं न चन्दो उवेइ ? ॥ ३५॥ उज्जोएउं सतेओ सयलज्वयमिणं सो वि अत्थाइ भाणू , जाए सोक्खप्यओसे स विमलकिरणो किं न चन्दो उवेइ ? ॥ ३५॥

॥ इइ पत्रमचरिए दह्वयण्वह्विहार्णं नाम तिह्त्तरं पव्यं समत्तं ॥

#### ७४. पीयंकरउवक्खाणपद्ययं

द्ट्टूण धरणिपडियं, सहोयरं सोयसिष्ठयसरीरो । छुरियाऍ देइ हत्थं, विहीसणो निययवहकज्जे ॥ १ ॥

श्रेणिक ! पुण्यके नाराके समय मरण उपस्थित होने पर सम्मुख आते हुए चकरत्नको रोकने पर भी वह आ लगा । (२६) तब अत्यन्त अभिमानी और युद्धमें सामने अवस्थित छंकाधिपति रावणका विशाल वचनथल उम चकने शीघ ही चीर डाला । (२७) तमाल वृक्ष तथा भौरोंके समान अत्यन्त कृष्ण अवयव वाला रावण, प्रचण्ड वायुमे टूटे हुए अंजनगिरिकी भौति, युद्धभूमि पर गिर पड़ा । (२०) जमीन पर गिरा हुआ लंकाधिपति सोये हुए कामदेवकी भौति, एक देवकी भौति और अस्ताचल पर स्थित मूर्यकी भौति प्रतीत होता था । (२६)

श्रपने स्वामीका वध देखकर राज्ञस-सेना भाग खड़ा हुई श्रीर द्वाती कुचलती विवरकी और जाने लगी। (३०) उस समय घोड़ेसे योद्धा और हाथीसे रथ कुचला जाता था। श्रितकातर भट तो भयमे विद्वल हो वहीं पर गिर पड़ता था। (३१) इस तरह पलायन करता हुई श्रशरण राज्ञस-सेनाको सुग्रीव श्रीर विभाषण देनों हा श्राध्यामन देने लगे कि तुम मत हरो, मत भागो। यह नरायण तुम्हारे लिए शरणरूप हैं। हे श्रीणक! इस कथन से सारा संन्य श्राध्यन हुश्रा। (३२) उयेष्ठ मासके कुण्णपक्षकी एकादशीके दिन दिवसका चीथा भाग जब बाकी था तब रावणका मरण हुआ ऐसा तुम जानो (३३)

इस प्रकार पुण्यका नाश होने पर जब मृत्युकाल श्वाता हैं तब घोड़ें श्रोर हाथियों के समृह्क बीच स्थित होने पर भी हाथमें तलवार श्रोर कनक धारण करनेवाले शूर मनुष्य भी नष्ट हो जाते हैं। जो श्रपने तज से इस सार जगनको आलोकित करता है वह सूर्य भी श्रस्त होता है। सुखरूर्प प्रदोपकालक श्राने पर विमल करणों वाला चन्द्र क्या नहीं श्राता ? (३५)

॥ पद्मचरितमें रावणके बधका विधान नामक तिहत्तरवाँ पर्व समाप्त हुआ ॥

## ७४. प्रियंकरका उपाच्यान

जमीन पर गिरे हुए अपने सहोदर भाईको देख शोकसे पीड़िन शरीरवाले विभीषणने श्रपने वधक ितए हुरीको हाथ लगाया। (१) तब रामके द्वारा रोका गया वह वेसुध होकर पुनः श्राधम्त हुआ। फिर महोदर भाईके पास जाकर

१. गयरहेणं प्रत्य० ।

रामेण तओ रुद्धो, मुच्छं गन्तुं पुणो वि आसत्थो । एक्कोयरस्स पासे, ठिओ य तो विलविउ पयत्तो ॥ २ ॥ हा भाय रावण ! तुमं, इन्दो इव संपयाएँ होऊणं । ऋह पत्तो सि महाजस !, एयावत्थं महापावं ! ॥ ३ ॥ न य मज्झ तुमे वयणं, पडिच्छियं हिययरं भणन्तस्स । दढचकताडिओ वि हु, पडिओ घरणीयले फरुसे ॥ ४ ॥ उद्देहि देहि वयणं, सुन्दर! मह एविवलवमाणस्स । उत्तारेहि महाजस!, सोगमहासागरे पिडयं ॥ ५ ॥ सोऊण विगयजीयं, दहवयणन्तेउरं सपरिवारं । सोगाउरं रुयन्तं. रणभूमि आगयं दीणं ॥ ६ ॥ दट्ट्रण सुन्दरीओ, भत्तारं रुहिरकद्दमालित्तं । घरणियले पल्हत्थं, सहसा पडियाउ महिवहे ॥ ७ ॥ रम्भा य चन्द्रवयणा, तहेव मन्द्रोयरी महादेवी । पवरुवसी य नीला य रुप्पिणी रयणमाला य ॥ ८ ॥ सिंसमण्डला य कमला य सुन्दरी तह य चेव कमलिसरी । सिरिद्रेता य सिरिसई, भहा य तहेव केणयपभा ॥ ९ ॥ सिरिकन्ता य मिगावइ, लच्छी य अणङ्गसुन्दरी नन्दा । पउमा वसुंघरा वि य, तिडमाला चेव भाणुमई ॥ १० ॥ पउमार्वती य कित्ती, पीई संझावली सुभा कन्ता । मणवेया रइवेया, पभावई चेव माणवई ॥ ११ ॥ जुवईण एवमाई. अद्वारस साहसीउ अइकलुणं । रोवन्ति दुक्लियाओ, आभरणविमुक्ककेसीओ ॥ १२ ॥ काइत्थ मोह्वडिया, चन्द्णबह्लोदएण सित्तङ्गो । उल्लसियरोमकृवा, पडिबुद्धा पडमिणी चेव ॥ १३ ॥ अवगृहिऊण दइयं, अन्ना मुच्छं गया कणयगोरी । अञ्जलगिरिस्स लगा छज्जइ सोयामणी चेव ॥ १४ ॥ काइत्थ समासत्था, उरतालणचञ्चलायतणुयङ्गी। केसे विलुम्पमाणी, रुयइ चिय महुरसद्देणं॥१५॥ अङ्के ठविऊण सिरं, अन्ना परिमुसइ विउलवच्छयलं । काइ चलणारविन्दे, चुम्बई करपछवे अवरा ॥ १६ ॥ नंपइ काइ सुमहुरं, रोवन्ती अंसुपुण्णनयणज्ञ्या । हा नाह ! किं न पेच्छिसि, सोगसमुद्दम्मि पडियाओ ? ॥ १७ ॥

मृत्युके बारेमें सुनकर परिवारके साथ शोकातुर, रोता हुन्ना और दीन ऐसा रावणका अन्तःपुर समरभूमि पर न्नाया। (६) पतिको रक्तके कीचड़से लिपटे हुए तथा जमीन पर पड़े हुए देख सुन्दर्याँ एकदम पृथ्वी पर गिर पड़ी। (७) रम्भा, चन्द्रवदना, पटरानी मन्दोदरी, प्रवरा, डर्वशी, नीला, रुक्मिस्पी, रलमाला, शशिमण्डला, कमला, सुन्दरी, कमलश्री, श्रीदत्ता, श्रीमती, भद्रा, कनकप्रभा, श्रीकान्ता, मृगावती, लक्ष्मी, श्रानंगसुन्दरी, नन्दा, पद्मा, वसुन्धरा, तिंडन्माता, भातुमती, पद्माक्ती, कीर्ति, प्रीति, सन्ध्यावली, शुभा, कान्ता, मनोवेगा, रितवेगा, प्रभावती तथा मानवर्ता श्रादि श्रठारह हजार युवितयाँ साभरणों का त्याग करके श्रोर वालोंको बिखेरकर दुःखित हो श्रत्यन्त करुण स्वरमें रोने लगीं। (८-१२) बेसुध होकर गिरी हुई कोई की चन्द्रनिश्चित जलसे शरीर सिक्त होने पर रोम-छिद्वोंके विकसित होनेसे कमिलनीकी माँति जागृत हुई। (१३) पतिका श्रालिगन करके मूछित दूसरी कनकगौरी अंजनिगिरसे लगी हुई बिजली की भाँति मालूम होती थी। (१४) कोई कोमल शरीरवाली की होशमें श्राने पर छाती पीटती थी और बालोंको उखेड़ती हुई मधुरशब्दसे रोती थी। (१४) दूसरी कोई की सिरको गोदमें रखकर विपुल वक्तस्थलको छूती थी। कोई चरणारिवन्द को तो दूसरी करपहबको चूमती थी। (१६) दोनों श्रांखोंमें ऑप्यू भरकर रोती हुई कोई सुमधुर वाणीमें कहती थी कि, हा नाथ! शोकनसमुद्रमें पतित हमें क्या तुम नहीं देखते ? (१७) हे प्रभो! शक्ति, कान्ति एवं बलसे युक्त तुम विद्याधरोंके स्वामी

वह विलाप करने लगा कि – हा भाई रावण ! हा महायश ! सम्पत्तिमें इन्द्रकी भाँति होने पर भी तुम ऐसी महापापी श्रवस्थाको कैसे प्राप्त हुए ? (२-३) हितकर कहनेवाले भेरा वचन तुमने नहीं माना । चक्रके द्वारा श्रत्यन्त ताड़ित होने पर तुम कठोर ज्मीन पर गिर पड़े हो । (४) हे सुन्दर ! उठो श्रीर इस तरह विलाप करते हुए सुमत्से बातें करो । हे महायश ! शोकरूपी महासागर में पतित सुभे पार लगाश्रो । (४)

१. ससिद्ता-प्रत्य । २. कण्याभा-प्रत्य । ३. ०वई य कन्ती मु ।

विज्ञाहराण सामी, होऊणं सत्ति-कन्ति-बलजुत्तो । रामस्स विमाहे कि. सुवसि पह धरणिपल्लक्के १ ॥ १८ ॥ उट्टेहि सयणवच्छल !. एकं पि य देहि अम्ह उल्लावं । अवराहिवरहियाणं. किं कोवपरायणो जाओ ? ॥ १९ ॥ परिहासकहासत्तं, विसुद्धदसणावलीपरमसोमं । वयणिन्दुमिमं सामिय!, कि धारिस अग्ह परिकुविओ ? ॥ २० ॥ अइसन्दरे मणोहरविस्थिण्णे जुवइकील्णद्वाणे। कह ते चक्केण पयं. दिशं वच्छत्थलाभोण्।। २१॥ वइरीहि नियलबद्धे. इन्दइ-घणवाहणे परायत्ते । मोएहि राहवेणं. गुणनिहि ! पीइं करेऊणं ॥ २२ ॥ उट्टेहि सयणवच्छल !. अत्थाणिसमागयाण सुद्रहाणं । बहुयाणं असरणाणं, देहि पह्न ! दाण-सम्माणं ॥ २३ ॥ विरहम्गि दीवियाइं, विज्ञवस इमाइं नाह ! अङ्गाइं । अवगृहणोदएणं, चन्दणसरिसाणुलेवेणं ॥ २४ ॥ हिसयाणि विलिसियाणि य, अणेगचडुकम्पकारणाणि पहु !। सुमरिज्जन्ताणि इहं, दहन्ति हिययं निरवसेसं ॥ २५ ॥ एवं रोवन्तीणं. रावणविलयाण दीणवयणाणं । हिययं कस्स न कलुणं. जायं चिय गगगरं कण्ठं ॥ २६ ॥ एयन्तरम्मि रामो, रुक्खणसहिओ विभीसणं भणइ । मा रुयसु भद्द ! दीणं, जाणन्तो रोगवित्तन्तं ॥ २७ ॥ जाणिस य निच्छएणं, कम्माणं विचिद्वियं तु संसारे । पृष्ठोवत्तं पावइ, जीवो कि एत्थ सोएणं ? ॥ २८ ॥ बहुसत्थपण्डिओ वि हु, दसाणणो सयलवसुमईनाहो । मोहेण इममवत्थं, नीओ अइदारुणबलेणं ॥ २९ ॥ रामवयणावसाणे, विभीसणं भणइ तत्थ जणयसुओ । समरे अदित्रपट्टी, कि सोयसि रावणं धीरं ? ॥ ३० ॥ मोत्तण इमं सोयं. निस्णस् अक्लाणयं कहिज्जन्तं । रुच्छीहरद्भयस्ओ. अक्लपुरे नरवई वसई ॥ ३१ ॥ अरिद्मणो त्ति पयासो, परविसण् भिञ्जिज्ञण रिउसेन्नं । कन्ताद्रिसणहियओ, निययपुर आगओ सिग्धं ॥ ३२ ॥ तं पविसिज्ज्ण नयरं, तोरण-धयमण्डियं मणभिरामं । पेच्छइ य निययमहिलं, आहरणविभूसियं सिगहे ॥ ३३ ॥

होकर रामके साथके विवाह में पृथ्वीक्ष्पी पलंग पर क्यों सोते हो ? (१८) अपने लोगों पर वात्सल्यभाव रखनेवाले तुम उठो । हमारे साथ एक बार बोलों तो सही । निरपराधों के उपर तुम कुपित क्यों हुए हो ? (१६) हे स्वामी ! परिहास-कथामें आसक्त और विशुद्ध दन्तपंक्तिक कारण श्रत्यन्त शोभायुक्त इस मुखको हम पर गुम्सेसे क्यों सफेद-सा बना रखा है ? (२०) हे मनोहर ! अत्यन्त मुन्दर, विस्तीर्ण, युर्वातयों के क्रीडाम्थान जसे तुम्हारे वक्तम्थल पर चक्रने पर कसे दिया ? (२१) हे गुण्निधि ! शत्रुश्चोंक द्वारा जंजीर में जकड़े हुए और परार्धान इन्द्रांजत एवं घनवाहनको रामक साथ सन्धि करके छुड़ाश्चो । (२२) हे खजनवत्सल प्रभो ! उठा । सभास्थानमें श्राये हुए बहुतसे श्ररारण सुभटोंको दान-सम्मान हो । (२३) हे नाथ ! विरहाग्निसे जलते इन शरीरोंको चन्दनसे युक्त लेपवाल श्रालिगनरूपी जलसे बुमाश्चो । (२४) हे प्रभो ! हास्य, विलास तथा श्रनेक प्रिय सम्भापर्णोंके कारणोंको याद करने पर वे हृदयको श्रत्यन्त जलाते हैं । (२४)

दीन वदनवाली रावणकी कियोंको इस तरह रोते देख किसका हृदय करण और कण्ठ गृहद नहीं हुआ ? (२६) तब लक्ष्मणके साथ रामने विभीषणसे कहा कि भद्र! लोकका गृत्तान्त जाननेवाले तुम दीन होकर मन रोओ। (२७) संसारमें जो कर्मोंकी चेष्टा होती है उसे तुम अवश्य ही जानते हो। पूर्वका उपात्त ही जीव पाता है. अनः यहाँ शोक करनेसे क्या फायदा ? (२०) सब शाक्षोंमें पाण्डत और सारी पृथ्वीका स्वामी रावण भी अतिदारण बलवाले मोहक कारण इस अवस्थाको प्राप्त हुआ। (२६) रामके कहनेके बाद जनकमुत भामण्डलने विभीषणसे कहा कि युद्धमें पीठ न दिखानेवाले धीर रावणके लिये शोक क्यों करते हो ? (३०) इस शोकका परित्याग करके जो आख्यान कहा जाता है उसे तुम मुनो—

लक्ष्मीधरध्वजका पुत्र प्रख्यात श्वरिद्मन राजा श्रज्ञपुरमें रहता था। विदेशमें शत्रुसंन्यका विनाश करके हृद्यमें प्रतीक दर्शनकी इच्छावाला वह शीव्र ही श्रपने नगरमें लीट आया। (३१-२) तोरण एवं ध्वजाओंसे मण्डित उस मनोहर नगरमें प्रवेश करके उसने श्रपने भवनमें आभूषणोंसे विभूषित अपनी पत्नीको देखा। (३३) राजाने उससे पृद्धा कि किसने

१. ०ण दरिसणिमणं, देह मु॰। २. गिगदूमियाइं-प्रत्यं॰। ३. वहियं १ मु॰।

तं पुच्छइ नरवसभो, सिट्ठो हं तुज्झ केण सयराहं ! सा भणइ मुणि वरेणं, कित्तिघरेणं च में किह्ओ ॥ ३४ ॥ ईसा-रोसवसगओ, भणइ मुणी जइ तुमं मुणिस चित्तं । तो में कहेहि सबं, किं मज्झ अविद्वयं हियए ! ॥ ३५ ॥ तं भणइ ओहिनाणी, तुज्झ इमं भद्द ! वट्टए हियए । जह किल कह मरणं में, होिहइ ! कह्या व ! कत्तो वा ! ॥ ३६ ॥ भणिओ य सत्तमित्रणे, अर्साणहओ तत्थ चेव मिरऊणं । उप्पिज्जिहिसि महन्तो, की हो विद्वाहरे नियए ॥ ३७ ॥ सो आगन्तूण सुयं, भणइ य पीयंकरं तुमें अह्यं । अवसेण घाइयबो, की हो विद्वाहरे यूलो ॥ ३८ ॥ अह सो मिरऊण ति उपम्हो पेच्छिऊण तं पुत्तं । मरणमहाभयभीओ, पिवसइ विद्वाहरे दृरं ॥ ३९ ॥ विद्यां मेरिकरो मुणिन्दं, पुच्छइ सो तत्थ की हुओ दूरं । मारिज्जन्तो नासइ, भयवं ! केणेव कज्जेणं ! ॥ ४० ॥ अह भणइ साहवो तं, मुख विसायं इहेव संसारे । जो जत्थ समुप्पर्ज्जई, सो तत्थ रई कुणइ जीवो ॥ ४१ ॥

पीयंकरस्स चरियं सुणिऊण एयं, तोसं परं उवगया वि हु खेयरिन्दा । लक्काहिवस्स अणुओ पडिबोहिओ सो, जाओ पुराणविमलामलसुद्धबुद्धी ॥ ४२ ॥

।। इइ पडमचरिए पीयंकरजवक्खाणयं नाम च उहत्तरं पव्वं समत्तं ।।

## ७५. इन्दइपग्रहणिक्खमणपव्वं

अह भणइ पउमनाहो, मरणन्ताई हवन्ति वेराणि । लक्काहिवस्स एत्तो, कुणह रुहुं पेयकरणिज्ञं ॥ १ ॥ भणिऊण एवमेयं, सबं वि विहीसणाइया सुहडा । पउमेण सह पयद्वा, गया य मन्दोयरी जत्थ ॥ २ ॥ जुवइसहस्सेहि समं, रोवन्ती राहवो मइपगब्भो । वारेइ महुरभासी, उवणय-हेऊ-सहस्सेहिं ॥ ३ ॥

श्वकस्मान् मेरे बारेमें तुझे कहा था ? उसने कहा कि मुनिवर कीर्तिधरने मुसे कहा था । (३४) कुछ कुछ होकर उसने मुनिसे कहा कि यदि तुम मनकी बात जान सकते हो तो मेरे मनमें क्या है यह सब मुसे कहो । (३४) अविध्वानीने उसे कहा कि हे भद्र ! तुम्हारे हृदयमें यह है कि मेरा मरण कैसे होगा, कब होगा और किससे होगा ? (३६) उन्होंने कहाकि सातवें दिन विजलीसे श्वाहत होकर तुम वहीं मर जाश्रोगे और श्वपने शौचालयमें बड़े कीड़ेके रूपमें पदा होगे । (३७) उसने वहाँसे श्वाकर श्वपने पुत्र प्रियंकरसे कहा कि तुम शौचालयमें मोटे कीड़ेको अवश्य ही मार डालना । (३८) बादमें मरकर वह वहीं पदा हुश्वा । उस पुत्रको देखकर मरणके महाभयसे भीत वह शौचालयमें दृर घुस गया । (३८) उस प्रियंकरने मुनिसे पूछा कि, हे भगवन् ! मारने पर वह कीड़ा वहाँसे किस कारण दृर भाग गया ? (४०) इस पर उस साधुने कहा कि तुम विपादका त्याग करो । इस संसारमें जो जीव जहाँ पदा होता है वह वहाँ प्रेम करता है । (४१) प्रियंकरका यह चिरत सुनकर खेचरेन्द्र अत्यन्त संतुष्ट हुए । लंकाधिप रावणका वह छोटा भाई विभीषण प्रतिबोधित होने पर पहलेकी-सी विमल, श्रमल और शुद्ध बुद्धिवाला हुश्रा । (४२)

। पद्मचरितमें प्रियंकरका उपाख्यान नामक चौहत्तरवाँ पर्व समाप्त हुआ ।

## ७५. इन्द्रजित आदिका निष्क्रमण

तत्पश्चान् रामने कहा कि वैर मरण तक होते हैं, श्रतः अब लंकेश रावणका प्रेत्यकर्म जल्दी करो। (१) ऐसा कहकर विभीषण श्रादि सभी सुभट रामके साथ जहाँ मन्दोदरी थी वहाँ गये। (२) हजारों युवतियोंके साथ रोती हुई उसको मितिप्रगल्भ श्रीर मधुरभाषी रामने हजारों दृष्टान्त श्रीर तर्क द्वारा रोका। (३) गोशीर्षचन्द्रन, अगुरु श्रीर कर्पूर आदि

१. ०वरेणं जाजधरेणं- - प्रत्यक ।

सुरहिदबेसु । लङ्काहिवं नरिन्दा, सकारेउं गया वप्पं ॥ ४ ॥ गोसीसचन्दणा-ऽगरु-कप्पराईस पउमसरस्स तहत्थो, पउमाभो भणई अत्तणो मुहडे । मुश्चह रक्लसवसभा, जे बद्धा कुम्भकण्णाई ॥ ५ ॥ रामवयणेण एत्तो, नरेहि ते आणिया तर्हि मुह्हा । मुक्का य बन्धणाओ, भोर्गावरत्ता तओ जाया ॥ ६ ॥ सहडो य भाणुकण्णो, इन्दइ घणवाहणो य मारीई । मय-दाणवमाईया, हियएण मुणित्तणं पत्ता ॥ ७ ॥ अह भणइ रुच्छिनिलओ, जह वि हु अवयारिणो भवइ सत्त् । तह वि य पसंसियबो, अहियं माणुन्नओ सुहडो ॥ ८ ॥ संथाविकण भणिया, इन्द्रपमुहा भडा नियंयभोगे । भुजह जहाणुपुरं, सोउवयं पमोत्तणं ॥ ९ ॥ भणियं तेहि महायस !, अलाहि भोगेहि विससरिच्छेहिं । घणसोगसंगएहिं, अणन्तसंसारकरणेहिं ॥ १० ॥ रामेण स्वस्त्रणेण य. भण्णन्ता वि य अणेगउवण्से ! न य पडिवन्ना भोगे, इन्दइपमुहा भडा बहवे ॥ ११ ॥ अवयरिकण सरवरे, ण्हाया सबं वि तस्थ विमलजले । पुणर्राव य समुत्तिण्णा, गया य निययाइं टाणाइं ॥ १२ ॥ विणयाण मारियाण य, भडाण लोगो कहागु आमत्तो । लङ्कापुरीऍ चिद्रइ, वियलियवादारकम्मन्तो ॥ १३ ॥ केई उवालभन्ता रुवन्ति सुहडा दसाणणगुणोहं । अत्रे विरत्तभोगा, संजाया तक्स्तणं चेव ॥ १४ ॥ केइ भद्या अइघोरं, संसारं निन्दिऊण आढता । अन्ने पुण रायसिरी, भणन्ति तिडचञ्चलसहावा ॥ १५ ॥ दीसङ् पच्चक्वमिणं, सुहमसुहफलं रणिम्म सुहडाणं । भङ्गण य विजण्ण य, समसरिसवलाण वि इहेव ॥ १६ ॥ श्रोवा वि सक्तयपुण्णा, पावन्ति जयं रणिम नरवसभा । बहुवो वि कुच्छियतवा, भज्जन्ति न एत्थ संदेहो ॥ १७ ॥ अबलस्स बलं धम्मो, रक्खइ आउं पि सुचरिओ धम्मो । धम्मो य हवइ पक्खो, सबत्तो पेच्छण धम्मो ॥ १८ ॥ आसेसु कुज़रेसु य, भडेसु सन्नद्भवद्भवण्सु । न य रक्लिजइ पुर्व, पुण्णेहि विविज्ञिओ पुरिसो ॥ १९ ॥

सुर्गान्धत पदार्थोंसे लंकाधिपका सत्कार करनेके लिए वे राजा सरोवरके किनारे पर गये। (४) पद्मसरोवरके तट पर स्थित रामने अपने सुभटोंसे कहा कि कुरुभकर्ण आदि जो सुभट बाँच गये हैं उन्हें छोड़ हो। (४) रामके कहनेसे वे सुभट आदिमयों द्वारा वहाँ लाये गये और बन्धनसे मुक्त किये गये। तब वे भोगोंसे विरक्त हुए। (६) भानुकर्ण, इन्द्रजीत, घनवाहन, मरीचि, मयदानव आदि सुभटोंने मनमें मुन्धिम अंगीकार किया। (७) तब लच्मणने कहा कि यद्यपि शत्रु अपकारी होता है, किर भी सम्माननीय सुभटकी तो विशेष प्रशंसा करनी चाहिए। (८) इन्द्रजीत आदि सुभटों को सान्त्वना देकर उसने कहा कि शोक एवं उद्देगका परित्याग करके तुम पहलेकी भाँति अपने भोगोंका उपभोग करो। (६) उन्होंने कहा कि, हे महायश! विष सदश, बड़ भारी दुःग्वसे युक्त और अनन्त-संसारक कारण भूत भोग अब वस हैं। (१०)

राम श्रीर लद्मणके द्वारा श्रमेक उपदेश दिये जाने पर भी इन्द्रजित श्रादि बहुत-से सुभटोंने भोगका स्वीकार नहीं किया। (११) सरावरमें उतरकर उसके निर्मल जलमें सब नहाये। फिर बाहर निकलकर वे अपने-अपने स्थानों पर गये। (१२)

व्यापार स्रीर कर्मोंका परित्याग करके लंकापुरीमें लोग घायल स्रीर मरे हुए सुभटोंकी कथामें आसक्त थे। (१३) कई सुभट उपालम्भ देते हुए रावण्क गुण-समृह पर रो रहे थे, तो दूसरे तत्काल ही भोगोंसे विरक्त हुए। (१४) कई सुभट स्रात-भयंकर संसारकी निन्दा करने लगे तो दूसरे कहने लगे कि राजलक्ष्मी बिजलीकी भाँति चंचल स्वभाववाली होती है। (१६) यहाँ युद्धमें ही समान बलवाले सुभटोंक विनाश स्रोर विजयसे शुभ स्रोर स्रशुभ फल प्रत्यत्त देखा जाता है। (१६) इसमें सन्देह नहीं कि पुण्यशाली राजा थोड़े होने पर भी युद्धमें जय पाते हैं, जबकि कुत्सित तप करनेवाले बहुत होने पर भी विनष्ट होते हैं। (१७) निर्वलका बल धर्म है। भलीभाँति स्राचरित धर्म आयुषकी भी रत्ता करता है। धर्म ही स्रपनी तरफदारी करनेवाला मित्र होता है। धर्म चारों तरफ देखता है। (१८) पूर्वके पुण्यसे विविजत पुरुषकी स्राध, हाथी

१. निययगेहे--प्रत्य० ।

केइ भणन्ति एसा, हवइ गई वरभडाण संगामे । अन्ने जंपन्ति भडा, सत्ती वि हु रामकेसीण ॥ २०॥ भञ्जन्ति आउहाई. अवरे घत्तन्ति मूसणवराई। संवेगसमावन्ना. अन्ने गिण्हन्ति पषर्जा ॥ २१ ॥ एवं घरे घरे चिय, लङ्कानयरीएँ सोगगहियाओ । रोवन्ति महिल्याओ, कलुणं पयलन्तनयणाओ ॥ २२ ॥ अह तस्स दिणस्स ५न्ते. साह नामेण अप्पमेयवलो । छप्पन्नसहस्सजुओ, मुणीण लङ्कापुरी पत्तो ॥ २३ ॥ जइ सो मुणी महप्पा, एन्तो लङ्काहिवम्मि जीवन्ते । तो लक्खणस्स पीई, होन्ती सह रक्खसिन्देणं ॥ २४ ॥ जीयणसर्य अणुणं, जत्थ 5च्छइ केवली समुद्देसे । वेराणुबन्धरहिया, हवन्ति निर्यं यं नरवरिन्दा ॥ २५ ॥ गयणं नहा अरूवं, चलो य वाऊ थिरा हवड भूमो । तह केवलिस्स नियमा, एस सहावो य लोयहिओ ॥ २६ ॥ सङ्घेण परिमिओ 'सो. गन्तुं कुसुमाउहे वरुज्जाणे । आवासिओ मुणिन्दो, फासुयदेसम्म उवविद्दो ॥ २७ ॥ **शायन्तस्स** भगवओ. एवं घाडक्खएण कम्माणं । रयणिसमयम्मि तहया, केवलनाणं समुप्पन्नं ॥ २८ ॥ एगगमणो होउं. तस्साईसयसमृहसंबन्धं । निसुणेहि ताव सेणिय, भण्णन्तं पावनासयरं ॥ २९ ॥ अह मुणिवसहस्स तया, ठियस्स सीहासणे सुरवरिन्दा । चिलया भिसन्तमउद्धा, निणदरिसणउज्जया सबे ॥ ३० ॥ धायइसण्डविदेहे. सुरिन्दरमणे पुरे य पुष्टिल्ले । उपन्नो तित्थयरो. तिलोयपुज्जो तिहं समए ॥ ३१ ॥ असरा नाग-सवण्णा, दीव-समुद्दा दिसाकुमारा य । वाय-िमा-विज्ज-थणिया, भवणनिवासी दसवियण्पा ॥ ३२ ॥ किन्नर-किंपुरिस-महोरगा य गन्धब-रक्तसा जक्ता । भूया य पिसाया वि य. अद्विवहा वाणमन्तरिया ॥ ३३ ॥ बन्दा सूरा य गहा, नक्खता तारगा य नायबा । पञ्चविहा जोइसिया, गइरइकामा इमे देवा ॥ ३४ ॥ सोहम्मीसाण-सणंकुमार-माहिन्द-बम्भलोगा य । लन्तयकप्पो य तहा. छट्टो उण होइ नायहो ॥ ३५ ॥

ष्ठाथवा कवच बाँधकर तैयार सुभटोंसे रक्षा नहीं होती। (१६) कई लोग कह रहे थे कि संप्राममें सुभटोंकी यही गित होती है, तो दूसरे भट राम श्रीर लक्ष्मणकी शक्तिके बारेमें कह रहे थे। (२०) कई सुभट आयुध तोड़ रहे थे, दूसरे उत्तम भूषण ले रहे थे तो श्रीर दृसरे विरक्त होकर प्रव्रज्या प्रहण कर रहे थे। (२१) इस प्रकार लंकानगरीके घर-घरमें शोकान्वित महिलाएँ श्राँखोंसे आँसू बहाकर करुण स्वरमें रो रही थी। (२२)

उस दिनके अन्त भागमें अप्रमेयबल नामके साधु छप्पन हजार मुनियोंके साथ लंकापुरीमें आये। (२३) यदि वे महात्मा मुनि छंकाधिप रावणके जीते जी आये होते तो लक्ष्मणकी राक्षसेन्द्र रावणके साथ सिंध हो जाती। (२४) जिस प्रदेशमें केवली ठहरते हैं वहाँ सो योजनसे अधिक विस्तारमें लोग वरभावसे रिहत हो जाते हैं। (२४) स्वभावसे ही जैसे आकाश अरूपी है, वायु चल है और पृथ्वी स्थिर है उसी प्रकार लोगोंका हित करना यह केवलीका निश्चित स्वभाव होता है। (२६) संघसे युक्त उन मुनिने कुमुमायुध नामके मुन्दर उद्यानमें जाकर आवास किया। वे निर्जीव प्रदेशमें ठहरे। (२७) ध्यान करते हुए भगवानको घाती-कर्मोंका क्ष्य होने पर रातके समय केवलज्ञान उत्पन्न हुआ। (२८) हे श्रेणिक! तुम पापका नाश करनेवाले उनके अतिशयोंके बारेमें जो कहा जाता है उसे एकाम मनसे मुनो। (२६)

जब वे मुनिवर सिंहासन पर स्थित थे तब मुकुटोंसे शोभित सब देव जिनदुर्शनके लिए उत्सुक होकर चले। (३०) उस समय धातकी खण्डके पूर्व विदेहमें आये हुए सुरेन्द्ररमण नगरमें त्रिलोकपूज्य तीर्थकर उत्पन्न हुए। (३१) असुरकुमार, नागकुमार, सुवर्णकुमार, द्वीपकुमार, समुद्रकुमार, दिक्कुमार, वायुकुमार, श्रिनकुमार, विद्युकुमार तथा स्तानितकुमार—ये दस प्रकारके भवनवासी देव होते हैं। (३२) किंनर, किंपुरुप, महारग, गान्धर्व, राक्षस, यक्ष, भूत और पिशाच – ये आठ प्रकारके व्यन्तर देव होते हैं। (३२) चन्द्र, सूर्य, प्रह, नक्षत्र और तारे—ये पाँच प्रकारके ज्योतिष्क देव नित्य गतिशील होते हैं। (३४) सीधर्म, ऐशान, सानत्कुमार, माहेन्द्र, ब्रह्मलोक तथा छठा लान्तक कल्प जानना चाहिए। (३५) आगे

१. णियमा--प्रत्य । २. सो, तुंगे कुमु ० प्रत्य ० ।

एत्तो य महासुँको, हवइ सहस्सार आणओ चेव । तह पाणओ य आरण, अश्वयकृष्पो य बारसमी ॥ ३६ ॥ एएस य कप्पेसं, देवा इन्दाइणो महिङ्कीया । चलिया भिसन्तमउडा, अन्ने वि सुरा सपरिवारा ॥ ३७ ॥ आगन्तूण य नयरे, घेत्ण निणं गया सुमेरुगिरिं। अहिसिश्चन्ति सुरवरा, सीरोयहिवारिकलसेहिं॥ ३८॥ वर्चाम्म य अहिसेए, आहरणविद्वसियं जिणं काउं। वन्दन्ति सबदेवा, पहट्टमणसा सपरिवारा ॥ ३९ ॥ एवं क्याभिसेयं, जणणीए अप्पिऊण तित्थयरं। देवा नियत्तमाणा, सरन्ति मुणिकेवलुप्पत्ती।। ४०॥ गय-तुरय-वसह-केसरि-विमाण-रुरु-चमर-वाह्णारूढा । गन्तूण पणिकण य, साहं तत्थेव उवविद्वा ॥ ४१ ॥ सोऊम दुन्द्हिरवं, देवाण समागयाण पउमाभो । खेयरवं रूपरिकिञ्जो, साहसयासं समहीणो ॥ ४२ ॥ तह भाणुकण्ण-इन्दइ-घणवाहण-मरिजि-मयभडादीया । एए मुणिस्स पासं अलीणा अद्भरत्तम्म ॥ ४३ ॥ एवं थोऊण मुणी, देवा विज्जाहरा य सोममणा । निसुणन्ति मुणिमुहाओ, विणिमार्य बहुविहं धम्मं ॥ ४४ ॥ भणइ मुणी मुणियत्थो, संसारे अट्टकम्मपिडबद्धा । जीवा भमन्ति मूढा, सहाऽसहं चेव वेयन्ता ॥ ४५ ॥ हिंसाऽलिय-चोरिकाइएसु परजुवइसेवणेसु पुणो । अइलोभपरिणया वि य. मरिऊण हवन्ति नेरइया ॥ ४६ ॥ रयणप्पमा य सकर-वालुय पद्भप्पमा य धूमपमा । एतो तमा तमतमा, सत्त अहे होन्ति पुढवीओ ॥ ४७ ॥ एयास सयसहस्सा, चउरासीई हवन्ति नरयाणं । कबलडपरिणामाणं, असुईणं देरिभगन्धाणं ॥ ४८ ॥ करवत्त-जन्त-सामिल-वेयरणी-कुम्भिपाय-पुडपाया । हण-दहण-पयण-भञ्जण-कुट्टणघणवेयणा पज्जलियङ्गारनिहा, हवइ मही ताण सबनरयाणं । तिक्खासु पुणो अहियं, निरन्तरा वज्जसुईसु ॥ ५० ॥ एए.सु पावकम्मा, पिक्लिचा तिबवेयणसयाइं । अणुहोन्ति सुइरकालं, निमिसं पि अलद्धसहसाया ॥ ५१ ॥

महाशुक्त, सहस्रार, त्रानत, प्राणत, त्रारण श्रीर बारहवाँ श्रन्युनकल्प है। (३६) इन कल्पों में इन्द्र आदि बड़ी भारी श्रि दिवाले देव होते हैं। मुकुटोंसे शांभित वे तथा अन्य देव परिवारके साथ चले। (३७) मुरेन्ट्ररमण नामक नगरमें आकर और जिनको लेकर वे सुमेरु-पर्वत पर गये। यहाँ देवोंने क्तार सागरके जलसे भरे कलशोंसे अभिषेक किया। (३८) अभिषेक पूर्ण होने पर जिनेश्वरको श्राभूपणोंसे सजाकर मनमें श्रानन्दित सब देवोंने परिवारके साथ वन्दन किया। (३८) इस तरह अभिषिक्त तीर्थकरको माताको सौंपकर लीटने हुए देवोंको मुनिको केवल ज्ञानकी उत्पत्ति हुई है इसका स्मरण हो श्राया। (४०) हाथी, घोड़, ग्रुपम, सिंह, मृग, चमरी गायके श्राकारके विमानों श्रीर बाहनों पर श्राक्त वे साधुके पास गये श्रीर प्रणाम करके वहीं बेठे। (४१) दुन्दुभिकी ध्वनि और देवोंका श्रागमन सुनकर विद्याधर-सेनासे घिरे हुए राम साधुके पास आये। (४२) भानुकर्ण, इन्द्रजित, धनवाहन, मरीचि तथा सुभट मय श्रादि—ये आधी रातक समय मुनिक पास श्राये। (४३) सौम्य मनवाले देव एवं विद्याधरोंने मुनिकी स्तृति करके मुनिक मुखसे निकला हुश्रा बहुविध धर्म मुना। (४४) वस्तुतस्वको जाननेवाले मुनिने कहाकि—

श्राठ कर्मों में जकड़े हुए मृद जीव शुभ श्रीर श्रशुभका श्रनुभव करते हुए संसारमें श्रमण करते हैं। (४६) हिंसा, भूठ, चोरी श्रादि तथा परस्त्रीसेवनसे श्रीर श्रातलोभमें प्रस्त जीव मरकर नरियक (नरकंक जीव) होते हैं। (४६) रक्षप्रभा, शर्कराप्रभा, वालुकाप्रभा, पंकप्रभा, धूमप्रभा, तमःप्रभा तथा तमस्तमःप्रभा (महातमःप्रभा)—ये सात नरकभूमियाँ हैं। (४७) इनमें कर्कश परिणामवाले, श्रशुचि श्रीर दुर्शभगन्धवाले चीरासी लाख नरकन्थान श्राये हैं। (४८) वे सब नरक-स्थान करवत, यंत्र, शाल्मिलवृत्त, वेतरणीनदी, कुम्भिपाक, पुटपाक, वध, दहन, पचन, भञ्जन, कुट्टन आदि वड़ी भारी वेद-नाश्रोंसे युक्त होते हैं। (४८) उन सब नरकंकी जमीन जलते श्रक्षारों सरीग्वी श्रीर बिना व्यवधानक वस्रकी तिक्ष्ण सूद्योंसे अत्यन्त व्याप्त होती हैं। (४०) इनमें फेंके गये पापकर्भ करनेवाले जीव निमिपमात्र भी मुख न पाकर मुचिरकाल पर्यन्त सैकड़ों तीव्र दुःख श्रनुभव करते हैं। (४१)

१. ० मुक्तो, सहसारो भाषभो तह य चेव मु०। २. ० वरेश महिओ, साहु०--प्रत्य०। ३. पर्मगन्थाणं मु०।

कूडतुल-कूडमाणाइएसु रसमेइणो य कावडिया । ते वि मया परलोए, हवन्ति तिरिया उ दहभागी ॥ ५२ ॥ वय-नियमविरहिया वि हु अज्जव-महवगुणेस उववेया । उप्पज्जन्ति मणुस्सा, तहाऽऽरियाऽणारिया चेव ॥ ५३ ॥ वय-नियम-सील-संजम-गूणेस भावेन्ति जे उ अप्पाणं । ते कालगय समाणा, हवन्ति कप्पालएस सुरा ॥ ५४ ॥ तत्तो वि चुयसमाणा, चक्कहराईकुले समुप्पन्ना । भोत्तण मणुयसोक्खं, लएन्ति निस्सङ्गपद्यज्ञां ॥ ५५ ॥ चारित्त-नाण-दंसण-विसुद्धसम्मत्त-लेसपरिणामा । घोरतव-चरणजुत्ता. डहन्ति कम्म निरवसेसं ॥ ५६ ॥ पंप्फोडियकम्मरया. उप्पाडेऊण केवलं नाणं। ते पावेन्ति सुविहिया, सिवमयलमणुत्तरं ठाणं॥ ५७॥ ते तत्थ सङ्गरहिया, अबाबाहं सुहं अणोविमयं । भुञ्जन्ति सुइरकालं, सिद्धा सिद्धिं समछीणा ॥ ५८ ॥ अह सो मुणिवरवसभो, इन्दइ-घणवाहणेहि निययभवं । परिपृच्छिओ महप्पा, कहिऊण तओ समाढत्तो ॥ ५९ ॥ कोसम्बीनयरोण, सहोयरा आसि तत्थ धणहीणा । घणपीइसंपउत्ता. नामेणं पढम-पच्छिमया ॥ ६० ॥ अह तं पूरी भमन्तो. भवदत्तो नाम आगओ समणो । तस्स सयासे धन्मं, सुणेन्ति ते भायरा दो वि ॥ ६१ ॥ संवेगसमावना, जाया ते संजया समियपावा । नयरीएँ तीएँ राया, नैन्दो महिला य इन्द्रमुही ।। ६२ ॥ अह तत्थ पट्टणवरे, परमविभूई कया निरन्देणं । धय-छत्त-तोरणाईस चेव कुसुमोवयारिला ॥ ६३ ॥ दृष्ण तं विभूई, कयं नियाणं तु पच्छिमनाईणं । "होमि अहं नन्दसुओ, नइ मे धम्मस्स माह्प्यं ॥ ६४ ॥ बोहिज्जन्तो वि मुणी, अणियत्तमणो नियाणक्रयगाहो । मरिकण य उववन्नो, गठभम्मि उ इन्दुवयणाए ॥ ६५ ॥ गठभद्वियस्स रन्ना. बहुणि कारावियाणि लिङ्गाणि । पायारनिवसणाइं. जायाइं रज्जकहणाइं ॥ ६६ ॥ नाओ कुमारसीहो, अह सो रइवद्धणो त्ति नामेणं । अमरिन्द्रह्वसरिसो, रज्जसिर्मिद्धं समण्पत्तो ॥ ६० ॥

भूठं तील, भूठे माप आदिसे तथा घी आदि रसोंमें जो मिश्रण करनेवाले कपटी लोग हैं वे भी मरकर दूसरे जन्ममें दु:लभागी तिर्यक्क होते हैं। (४२) व्रत-नियमसे रहित होने पर भी आर्जव एवं मार्व गुणोंसे युक्त जीव मनुष्यके रूपसे उत्पन्न होते हैं और आर्य या अनार्य होते हैं। (४३) जो व्रत, नियम, शील एवं संयमके गुणोंसे आत्माको वासित करते हैं वे मरने पर कल्पलोकमें देवके रूपमें पेदा होते हैं। (४४) वहाँसे च्युत होने पर चक्रवर्ती आदिके कुलोंमें उत्पन्न वे मनुष्य-सुखका उपभोग करके आसक्तिरहित प्रव्रज्या अंगीकार करते हैं। (४४) चारित्र, ज्ञान और दर्शन तथा विशुद्ध सम्यक्त्व, विशुद्ध लेश्या और विशुद्ध परिणामवाले वे घोर तप एवं चारित्रसे युक्त हो कर्मको सम्पूर्ण रूपसे जला डालते हैं। (४६) कर्मरजका विनाश करके और केवल ज्ञान पेदा करके वे सुविहित शिव, अचल और अनुत्तर स्थान प्राप्त करते हैं। (४६) सिद्धिको प्राप्त वे संगर्रहत सिद्ध वहाँ अव्यावाध आर अनुपम सुखका अनन्तकाल तक उपभोग करते हैं। (४८)

इसके पश्चात इन्द्रजित और घनवाहनने अपने पूर्व भवके बारेमें मुनिवरसे पृद्धा। तब उन महात्माने कहा कौशाम्बी नगरीमें प्रथम और पश्चिम नामके दरिद्र किन्तु अत्यन्त प्रीतियुक्त दो भाई रहते थे। (४६-६०) विहार करते हुए भवदक्त नामक एक श्रमण उस नगरीमें आये। उन दोनों भाइयोंने उनके पास धर्म सुना। (६१) वैराग्ययुक्त वे पापका शमन करनेवाले संयमी हुए। उस नगरीका राजा नन्द और रानी इन्दुमुखी थी। (६२) उस उक्तम नगरमें राजाने ध्वज, छत्र एवं तोरण आदिसे तथा पुण्य-रचनासे बड़ी भारी धामधूम की। (६३) उस धामधूमको देखकर पश्चिम नामके साधुने निदान (भावी जन्मके लिए संकल्प) किया कि यदि धर्मका माहात्म्य है तो मैं नन्द राजाका पुत्र होऊँ। (६४) समम्माने पर भी अनियृत्त मनवाला और निदानके लिए जिद्द करनेवाला वह मुनि मरकर इन्दुमुखीके गर्भमें उत्पन्न हुआ। (६४) जब वह गर्भमें था तब राजाने बहुत-से लिक्न करवाये तथा राज्यमें वर्णन करने योग्य अर्थान दर्शनीय प्राकारोंसे युक्त सिन्नवेशोंकी स्थापना की। (६६) सिहके समान श्रेष्ठ कुमारका जन्म हुआ। अमरेन्द्रके समान रूपशले रितवर्धन नामक उस कुमारने राज्यकी समृद्धि प्राप्त की। (६७)

१. ०या दुहाभागी--प्रत्य०। २. पप्फोडिऊण कम्मं, उघा° प्रत्य०। ३. नन्दी सु•। ४. इन्दुमई —प्रत्य•। ५. होज अहं नन्दिसुओ जह धम्मस्सऽत्थि माहप्पं सु•।

पढमो वि तवं काउं. कालगओ सुरवरी समुप्पन्नो । संभरइ कणिट्टं सो. जायं नेन्द्रस्स अक्रुरुहं ॥ ६८ ॥ तस्स पडिबोहणहे, वेेेेे छयरूवेण आगओ सिग्धं। पविसरइ रायभवणं, दिहो रइवद्धणेण तओ ॥ ६९ ॥ अब्सुट्टिओ निविद्दो, कहेइ रइवद्धणस्स पुषभवं। सबं सपचयगुणं, जं दिट्टं जं च अणुहृयं॥ ७०॥ तं सोऊण विवुद्धो. अह सो रइवद्धणो विगयसङ्गो । गिण्हइ जिणवरदिक्खं. देवो वि गओ निययठाणं ॥ ७१ ॥ रइवद्धणो वि य तवं, काऊणं कालधम्मसंजुत्तो । पढमामरस्स पासं, गओ य वेमाणिओ जाओ ॥ ७२ ॥ तत्तो चुया समाणा, विजए जाया विउद्धवरनयरे । एकोयरा नरिन्दा, चरिय तबं पत्थिया सग्गं ॥ ७३ ॥ तत्तो वि चुया तुब्मे, इन्दइ-घणवाहणा समुप्पन्ना । लङ्काहिवस्स पुत्ता, विज्ञा-बल-रूवसंपन्ना ॥ ७४ ॥ जा आसि इन्द्रवयणा, सा इह मन्दोयरी समुप्पना । जणणी बीयम्मि भवे, जिणसासणभावियमईया ॥ ७५ ॥ सुणिकण परभवं ते. दो वि जणा तिबनायसंवेगा । निस्सङ्गा पबद्दया. समय विज्ञाहरभडेहि ॥ ७६ ॥ धीरो वि भाणुकण्णो. मारोजी चेव खेयरसमिद्धी । अवहत्थिकण दोण्णि वि. पषद्वया जायसंवेगा ॥ ७७ ॥ मन्दोयरी वि पुत्ते, पबज्जमुवागए सुणेऊणं । सोयसराहयहियया, मुच्छावसविम्भला पर्डिया ॥ ७८ ॥ चन्दणजलोलियङ्गी, आसत्था विलविउं समादत्ता । हा इन्दइ ! घणवाहण !, जणणी नो लिक्स्या तुढमे ॥ ७९ ॥ भत्तारविरहियाए, पुत्ता आलम्बणं महिलियाए। होन्ति इह बीवलोए, चत्ता तेहि पि पावा हं ॥ ८० ॥ तिसमुद्दमेइणिवई, मह दइओ विणिह्ओ रणमुहम्म । पुत्तेहि वि मुक्का हं, कं सरणं वो पवजामि ? ॥ ८१ ॥ एवं सा विलवन्ती. अजाए तत्थ संजमिसरीए । पडिबोहिया य गेण्हइ, पन्वज्जं सा महादेवी ॥ ८२ ॥ चन्दणहा वि अणिचं, जीयं नाऊण तिबदुक्लता। पबइया दढभावा, जिणवरधम्मुज्जया जाया।। ८३ ॥

पर-भवके बारेमें मुनकर उन दोनों ही व्यक्तियोंको तीव्र बेराग्य उत्पन्न हुआ। निस्संग उन्होंने विद्याधर सुभटोंके साथ दोन्ना ली। (७६) धीर मानुकर्ण तथा मरीचि दोनोंने बेराग्ययुक्त हो ग्वचर-समृद्धिका परित्यागकर प्रवच्या ली। (७७) पुत्रोंने प्रवच्या अंगीकार की है यह मुनकर हृद्यमें शोकरूपी बागसे आहत मन्दोदरी मूर्झसे विद्वल हो नीचे गिर पढ़ी। (७८) शरीर पर चन्दनजलसे सिक्त वह होशमें आने पर विलाप करने लगी कि, हा इन्द्रांजत! हा घनवाहन! तुमने मानाका ध्यान नहीं रखा (७६) इस जीवलोंकमें पितसे विर्राहत स्त्रीक लिए पुत्र आलम्बनरूप होते हैं। में पापी उनसे भी परित्यक्त हुई हूँ। (८०) जिसके तीन ओर समुद्र था एसी पृथ्वींक स्वामी मेरे पित युद्धमें मारे गये। पुत्रोंक द्वारा भी में परित्यक्त हुई हूँ। अब मैं किसकी शरणमें जाऊँ? (८१) इस प्रकार वहाँ विलाप करती हुई उसे आर्या संयमश्रीने प्रतिबोधित किया। उस महादेवीने दीक्षा प्रहण की। (८२) तीव्र दुखसे पीड़ित चन्द्रनखा भी जीवनको अनित्य जानकर प्रविज्ञत हुई और हद

प्रथम मुनि भी तप करके मरने पर देव रूपसे उत्पन्न हुआ। नन्दके पुत्र रूपसे उत्पन्न छोटे भाईको उसने याद किया। (६८) उसके प्रतिबंधिक लिये वह शीघ ही शिष्यंक रूपमें आया। राजभवनमें उसने प्रवेश किया। तब रितवर्धनने उसे देखा। (६८) अभ्युत्थानक बाद बंटे हुए उसने रितवर्धनसे पूर्वभव तथा जो देखा और अनुभव किया था वह सब सप्रमाण कहा। (७०) यह सुनकर वह रितवर्धन विरक्त हो गया। उसने जिनवरकी दीचा महण् की। देव भी अपने स्थान पर चला गया। (७१) रितवर्धन भी तप करके और कालधर्मसे युक्त होने पर (अर्थान मरने पर) प्रथम देवलाकमें गया और वैमानिक देव हुआ। (७२) वहाँसे न्युन होने पर विजय क्त्रमें आये हुए वियुद्धवर नगरमें वे सहोदर राजा हुए। तप करके वे स्वर्गमें गये। (७३) वहाँसे भी च्युत होने पर लंकश रावणके विद्या, बल और रूपसे सम्पन्न पुत्र इन्द्रजित और घनवाहनके रूपमें तुम उत्पन्न हुए हो। (७४) जो इन्द्रमुखी थी वह यहाँ दृसरे भवमें जिनशासनसे वास्ति बुद्धिवाली माता मन्दोदरीके रूपमें उत्पन्न हुई है। (७५)

१. नन्दिस्स मु॰ । २. खुडूय भु॰ । ३. पव्वद्वया स्वायजसा -प्रत्य॰ ।

अडावन्नसहस्सा, तत्थ य जुवईण रुद्धबोहीणं। पषद्या नियमगुणं, कुणन्ति दुक्लक्खयहाए॥ ८४॥ इवं इन्दर्-मेहवाहणमुणी धम्मेकचित्ता सया, नाणारुद्धिसमिद्धसाहुसहिया अञ्भुज्जया संजमे। भवाणन्दयरा भमन्ति वसुहं ते नागलीलगई, अवाबाहसुहं सिवं सुविमलं ममान्ति रिचंदिवं॥ ८५॥

।। इय परमचरिए इन्दइश्रादिनिक्खमणं नाम पद्महत्तरं पव्यं समर्त ।।

### ७६. सीयासमागमपन्वं

एत्तो दसरहतणया, हलहर-नारायणा महिङ्कीया। लक्कापुरिं पविद्वा, हय-गय-रह-नोहपरिकिण्णा ॥ १ ॥ पडुपडह-मेरि-झल्लरि-काहल-तिलिमा-मुइक्कसद्देणं। नयन्तयसद्देण तिहं, न सुणिज्जइ कण्णविद्यं पि ॥ २ ॥ तत्थेव रायमगो, पउमं सहलक्खणं पलोयन्तो। न य तिप्पइ नयरनणो, संपेल्लोप्पेल्लकुणमाणो ॥ ३ ॥ विज्ञाहरीहिं सहसा, भवणगवक्षा निरन्तरं छन्ना। वयणकमलेसु अहियं, रेहन्ति पलोयमाणीणं ॥ ४ ॥ अन्नोन्ना भणइ सही, एसो वरपुण्डरीयदलनयणो। सीयाए हियइहो, रामो इन्दो ब क्रवेणं ॥ ५ ॥ इन्दीवरसिरसाभो, इन्दीवरलोयणो महाबाह् । चक्करयणस्स सामी, पेच्छ सही लक्ष्मणो एसो ॥ ६ ॥ एसो किक्किन्धिवई, विराहिओ नणयनन्दणो नीलो। अङ्गो अङ्गकुमारो, हणुवन्तो नम्बुवन्तो य॥ ७ ॥ एवं ते पउमाई, सुहडा निसुणन्तया नणुलावे। सीयाभिमुहा चिलया, आवूरेन्ता निरन्दपहं ॥ ८ ॥ अह सो आसन्नत्थं, पुच्छइ वरचमरधारिणं पउमो। भद्दे! कहेहि सिग्धं, कत्थऽच्छइ सा महं भजा? ॥ ९ ॥

भाववाली वह जिनवरके धर्ममें प्रयक्षशील हुई । (८३) ज्ञानप्राप्त श्रठावन हजार युवर्तियोंने वहाँ दीक्षा ली । दुःखके ज्ञयके लिए वे नियमोंका आचरण करने लगीं । (८४) इस तरह धर्ममें सदा दत्तचित्त श्रीर नाना प्रकारकी लिब्ध्योंसे समृद्ध साधुश्रांसे युक्त इन्द्रजित श्रीर मेघवाहन मुनि संयममें उद्यमशील हुए । भव्यजनोंको आनन्द देनेवाले तथा हाथीकी लीलाके समान गतिवाले वे पृथ्वी पर घूमते थे श्रीर श्रव्याबाध एवं विमल शिव-सुखको रात-दिन खोजते थे । (८४)

। पद्मचरितमें इन्द्रजित आदिका निष्क्रमण नामक पचहत्तरवाँ पर्व समाप्त हुआ ।

## ७६. सीताका समागम

तब बड़ी भारी ऋदिवाले और घोड़े, हाथी, रथ एवं योद्धाश्रोंसे घिरे हुए दशरथपुत्र राम और लहमएने लंकापुरीमें प्रवेश किया। (१) उस समय बड़े बड़े डंके, भरी, मांम काहल, तिलिमा व मृदंगकी आवाज तथा जय-जय ध्वितके कारण कानमें पड़ा शब्द भी सुनाई नहीं पड़ता था। (२) वहीं राजमार्गमें लक्ष्मणक साथ रामको देखकर धक्कमधक्का करनेवाले नगरजन तृप्त नहीं होते थे। (२) दर्शन करनेवाली कमल बदना विद्यार्थारयोंके द्वारा सहसा भवनोंके सघन रूपसे छाये हुए भवनोंके गवाक्ष आधिक शोभित हो रहे थे। (४) वे एक-दूसरेसे कहती थीं कि, सखी! पुण्डरीकके दलके समान सुन्दर नेत्रोंबाले और सीताके प्रिय ये राम रूपमें इन्द्रकी भाँति हैं। (४) हे सखी! नीलकमलक समान कान्तिवाले, नीलकमलक समान नेत्रोंवाले, बलवान और चक्ररलके खामी इस लक्ष्मणको तो देख। (६) ये किष्किन्धिपति सुप्रीव, विराधित, जनकनन्दन भामण्डल, नील, अंग, अंगद सुमार, हनुमान, जाम्बवन्त हैं। (७) इस प्रवार लोगोंकी बात-चीतको सुनते और राजमार्गको भरते हुए राम आदि सुभट सीताकी और चले। (८) आसनपर श्रित सुन्दर चामरधारिणी से उन रामने पूढ़ा

१. करेन्ति--प्रत्यः ।

सा भणइ सामि ! एसो पुष्पद्वरी नाम वबओ रम्मो । तत्थ उच्छइ तुह घरिणी, पउमुज्जाणस्स मज्झिम ॥१०॥ अह सो कमेण पत्तो, रामो सीयाएँ सिन्नवेसिम । ओइण्णो य गयाओ, पेच्छइ केन्ता मिल्लादेहा ॥ ११ ॥ पयईए तणुयक्की, अहियं चिय विरहद्मियसरीरा । सीया दट्टूण पियं, अहोमुही लिज्जिया रुयइ ॥ १२ ॥ अवहत्थिकण सीयं, दइयस्स समागमे जणयभूया । हरिसवसपुरुइयक्नी, जाया चिय तक्खणं चेव ॥ १३ ॥ देवि ब सुराहिवई, रइमिव कुमुमाउहं घणसिणेहा । भरहं चेव सुभद्दा, तह अल्लीणा पइं सीया ॥ १४ ॥ अवगृहिया खणेकं, रामेण ससंभमेण जणयसुया। निववियमाणस अती, सित्ता इव चन्द्रणरसेणं ॥ १५ ॥ दइयस्स कण्ठलमा, भुयपासे सुमणसा जणयध्या । कप्पतरुसमासन्ना, कणयलया चेव तणुयङ्गी ॥ १६ ॥ दर्हण रामदेवं, सीयासहियं नहिंद्वया देवा । मुञ्चन्ति कुसुमवासं, गन्धोदयमिस्सियं सुरहिं ।। १० ॥ साहु ति साहु देवा, भणन्ति सीयाएँ निम्मलं सीलं । सुदढाणुबयधारी, मेरु ब अकम्पियं हिययं ॥ १८ ॥ लच्छीहरेण एत्तो, सीयाए चल्रणवन्दणं रद्द्यं । तीए वि सो कुमारो, अवगूढो तिबनेहेणं ॥ १९ ॥ सा भणइ भइ! एयं, पुद्रं समणुत्तमेहि जं भणियं । तं तह सुयमणुभूयं, दिष्टं चिय पायडं अम्हे ॥ २० ॥ चकहरसिरीएँ तुमं, जाओ चिय भायण पुहड्णाहो । एसो वि तुज्झ जेट्टो, बलदेवतं समण्यतो ॥ २१ ॥ एकोयराय चल्णे. पणमइ भामण्डलो जणियतोसो । सीयाए सुमणसाए, सो वि सिणेहेण अवगूढो ॥ २२ ॥ सुगीवी पवणसुओ, नही य नीही य अङ्गओ चेव । चन्दाभी य सुसंगी, विराहिओ जम्बवन्ती य ॥ २३ ॥ एए अने य बहु, विज्ञाहरपत्थिवा निययनामं । आभासिऊण सीयं, पणमन्ति नहाणुपृद्वीए ॥ २४ ॥ आभरणभूसणाई, वरसरहिविलेवणाई विविहाई। आणेन्ति य वत्थाई, कुसुमाई चेव दिवाई॥ २५॥

वे राम अनुक्रमसे गमन करते हुए सीताके सिश्ववेशमें पहुँचे। हाथी परसे नीचे उतर कर उन्होंने मिलन शरीरवाली सीताको देग्या। (११) प्रकृतिसे ही पतले शरीरवाली श्रीर उसपर विरहमें दुःखित देहवाली सीना प्रियको देग्वकर सुँह नीचा करके लिजत हो राने लगी। (१२) फिर पतका समागम होने पर शोकका परित्याग करके सीता तत्लण ही हर्पके श्रावेशमें पुलिकत शरीरवाली हो गई। (१३) इन्द्रके पास देवीकी भाँति, कामदेवके पास रितकी भाँति और भरतक पास सुभद्राकी भाँति अत्यन्त स्नेहयुक्त सीता पतिक पास गई (१४) उत्कंठावश एक चणभरके लिए श्रालिगत सीता मानों चन्दन-रससे सीक्त हुई हो इस तरह मन श्रीर शरीरसे शीतल हुई। (१५) पतिके कएठसे लगी हुई श्रीर अजपशमें बद्ध तथा मनमें प्रसन्न तन्नंगी सीता कल्पवृत्तसे लगी हुई कनकलता-सी लगती थी। (१६) सीता सिहत रामको देखकर आकाशमें स्थित देवींने गम्धोदकसे युक्त सुगन्धित पुष्पीकी वृष्टि की। (१७) देव कहने लगे कि साधु! साधु! श्रणुव्रतीको हढ़तापूर्वक धारण करनेवाली सीताका शील निर्मल है श्रीर हृदय मेरकी भाँति निष्प्रकम्प है। (१८) तब लक्ष्मणने सीताके चरणोंमें प्रणाम किया। उसने भी तीव्र स्नेहसे उस कुमारका श्रालिगन किया। (१०) उसने कहा कि, हे भद्र! पहले श्रमणोत्तमने जो कहा था वह वैसा ही स्पष्ट हमने सुना. देखा और श्रमुभव किया। (२०) प्रथ्वीनाथ तुम चक्रवर्तीकी लक्ष्मीके पात्र हुए हो, तुम्हारे इन बड़े भाईने भी बलदेवपन प्राप्त किया है (२१) आनन्दमें श्राये हुए भामण्डलने भी सहोदरा सीताके चरणोंमें प्रणाम किया। प्रसन्न मनवाली सीताने भा स्नेहस उसका श्रालिगन किया। (२२) सुभीव, हतुमान, नल, नील, अगद चन्द्राभ, सुषेण, विराधित, जाम्बवन्त —इन तथा दूसरे भी बहुत से विद्याधर राजाओंने श्रमुक्रमसे अपना श्रमना नाम कहकर सीताको प्रणाम किया। (२२४) वे आभरण, विश्वपण, विविध प्रकारके उत्तम सुगन्धित विलेपन, वक्ष एवं दिव्य कुसुम आव लाये थे। (१४)

कि, भद्रे ! मेरी पत्नी कहाँ है, यह मुक्ते तुम शीघ ही कहो । (६) उसने कहा कि, हे स्वामी ! यह पुष्पगिरि नाम रम्यक पर्वत है । वहाँ पर पद्मोद्यानक बीच आपकी पत्नी है । (१०)

१. इन्तं मलिणदेहं--प्रत्य ।

भणन्ति तं पणयसिरा महाभडा, सुमे ! तुमं कमरुसिरी न संसयं । अणोवमं विसयसुहं नहिच्छियं, निसेवस् विमलनसं हळाउहं ॥ २६ ॥ ॥ इइ पउमचरिए सीयासमागमविहाणं नाम झहत्तरं पव्वं समत्तं ॥

#### ७७. मयवक्खाणपञ्जं

अह सो महाणुभावो, भुवणालक्कारमत्तमायक्कं । आरूढो पउमाभो, समयं सीसाएँ सोममुहो ॥ १ ॥ खेयरभडेहि संमयं, व्ययसदृदुग्धुट्टमक्कलरवेणं । पत्तो रावणभवणं, पविसइ समयं पिययमाए ॥ २ ॥ भवणस्स तस्स मज्झे, थम्भसहस्सेण विरइयं तुक्कं । सन्तिविणिन्दस्स घरं,वरकणयविचित्तभत्तीयं ॥ ३ ॥ औइण्णो य गयाओ, समयं सीयाए रियइ विणभवणं । रामो पसन्नमणसो, काउस्सम्गं कुणइ घीरो ॥ ४ ॥ रइऊण अञ्चलिउडं, सीसे सह गेहिणीएँ पउमाभो । संथुणँइ सन्तिनाहं, स्वभ्यगुणेहि परितुद्दो ॥ ५ ॥ वस्साऽवयारसमए, जाया सबन्ध तिहुयणे सन्ती । सन्ति ति तेण नामं, तुज्झ कर्य पावनास्तयरं ॥ ६ ॥ वाहिरचक्केण रिवू, विणिक्जण इमं समक्जियं रक्जं । अब्भिन्तररिउसेन्नं, विणिक्जियं झाणचक्केणं ॥ ७ ॥ सुर-असुरपणिमय ! नमो, ववगयजरमरण ! रागरहिय ! नमो । संसारनासण ! नमो, सिवसोक्खसमक्जिय ! नमो ते ॥ ८ ॥ लच्छीहरो विसल्ला, दोण्णि वि काऊण अञ्चलो सीसे । पणमन्ति सन्तिपिडमं, भडा य सुग्गीवमादीया ॥ ९ ॥ काऊण थुइविहाणं, पुणो पुणो तिबभित्तराएणं । तत्थेव य उविद्या, जहासुहं नरवरा सबे ॥ १० ॥

सिर मुकाये हुए महाभट उसे कहते थे कि, हे शुभे ! तुम कमलश्री ( तक्ष्मी ) हो, इसमें सन्देह नहीं । हलायुध ( राम ) के साथ तुम अनुपम विषयसुलका यथेच्छ उपभोग करो छोर विमल यश प्राप्त करो । (२६)

। पद्मचरितमें सीतासमागम-विधान नामक छिहत्तरवाँ पर्व समाप्त हुआ ।

#### ७७. मय आख्यान

तत्पश्चात् चन्द्रके समान मुखनाले वे महानुभाव राम सीताके साथ भुवनालंकार नामक मत्त हाथी पर सवार हुए। (१) जयघाष श्रीर गाये जाते मंगल-गीतोंक साथ खेवर-सुभटोंसे युक्त वे रावणके महलके पास आ पहुँचे श्रीर प्रियतमाके साथ उसमें प्रवेश किया। (२) उस महलके बीच हज़ार खम्भोंसे बनाया गया, ऊँचा श्रीर सोनेकी बनी हुई विचित्र दीवारोंवाला शान्तिजिनेन्द्रका मन्दिर था। (३) हाथी परसे उत्तरकर सीताके साथ वे जिनमन्दिरमें गये। धीर रामने प्रसन्न मनसे कायोत्सर्ग (ध्यान) किया। (४) सच्चे गुणोंसे परितुष्ट रामने मस्तक पर हाथ जोड़कर सीताके साथ शान्तिनाथ प्रभुकी स्तुति की कि—

जिसके अवतारके समय त्रिमुवनमें सर्वत्र शान्ति हो गई, अतः श्रापका पापका नाश करनेवाला शान्ति नाम रखा गया। (५-६) आपने बाह्य चक्रसे शत्रुओं को जीतकर यह राज्य प्राप्त किया था। आपने ध्यानरूपी चक्रसे अभ्यन्तर शत्रु सैन्यको जीता था। (७) सुर एवं असुरों द्वारा प्रणाम किये जाते आपको नमस्कार हो। जरा और मरणसे रहित तथा रागहीन आपको नमस्कार हो। संसारका नाश करनेवाले आपको नमस्कार हो। शिव-सुख पानेवाले आपको नमस्कार हो। (८) लक्ष्मण और विशल्या दोनोंने तथा सुप्रीव आदि सुभटोंने भी मस्तक पर अंजलि करके भगवान शान्तिनाथकी प्रतिमाको अणाम किया। (६) तीव्र भक्तिरागसे पुनः पुनः स्तुति विधान करके सभी लोग वहीं पर सुखपूर्वक बैठे। (१०)

१. ॰ए पउममुहो—प्रत्य • । २. सहिओ, जय • — प्रत्य • । ३. उत्तिण्णो—प्रत्य • । ४. ॰ णए संतिजिणं—प्रत्य • । ५. न्तरारिसिन्नं — प्रत्य • ।

एयन्तरे सुमाली, विहीसणो मालवन्तनामो य । रयणासवमाईया, धणसोयसमोत्थयसरीरा ॥ ११ ॥ दटट्रण ते विसण्णे, जंपइ पउमो सुणेह मह वयणं । सोगस्स मा हु सङ्गं, देह मणं निययकरणिज्ञे ॥ १२ ॥ इह सयलनीवलोए, नं जेण समज्जियं निययकम्मं । तं तेण पावियवं, सुहं च दुक्लं च जीवेणं ॥ १३ ॥ नाएण य मरियदं, अवस्स नीवेण तिह्यणे सयले । तं एव नाणमाणो, संसारिटई मुयसु सोगं ॥ १४ ॥ खणभक्तरं सरीरं, कुसुमसमं नोबणं चलं नीयं । गयकण्णसमा लच्छी, सुमिणसमा बन्धवसिणेहा ॥ १५ ॥ मोत्ण इमं सोगं, सबे तुम्हे वि कुणह अप्पहियं। उज्जमह निणवराणं, धम्मे सबाएँ सत्तीए॥ १६॥ महरक्खरेहि एवं, संथाविय रहुवईण ते सहे । निययघराइं उवगया, सुमणा ते बन्धुकरणिज्ञे ॥ १७ ॥ ताव विहीसणघरिणी, जुवइसहस्ससहिया महादेवी । संपत्ता य वियन्ना, पउमसयासं सपरिवारा ॥ १८ ॥ पायप्पडणोवगया, पउमं वित्रवइ लक्षणेण समं । अम्हं अणुग्गहत्थं, कुणह घरे चलणपरिसङ्गं ॥ १९ ॥ जाव चिय एस कहा, वट्टइ एत्तो विहीसणो ताव । भणइ य पउम ! घरं मे, वच तुमं कीरउ पसाओ ॥ २० ॥ एव भणिओ पयद्दो, गयवरखन्घद्दिओ सह पियाए । सयलपरिवारसिद्धिओ, संघट्टुहेन्तजणनिवहो ॥ २१ ॥ गय-तुरय-रहवरेहिं, जाणविमाणेहि खेयरारूढा । वचन्ति रायमग्गे, तुरस्वच्छित्यक्रयचिन्मा ॥ २२ ॥ जगनगेन्तं । वरज्वइगायवाइय—निश्वंकयमङ्गलाडोवं ॥ २३ ॥ विहीसणघरं. मन्दरसिहरोवमं अह सो विहीसणेणं, रयणम्घाईकओवयारो य । सीयाण लम्खणेण य, सिहुओ पविसरइ भवणं तं ॥ २४ ॥ मज्झे घरस्स पेच्छइ. भवणं पउमप्पभस्स रमणिजां । थम्भसहस्सेणं चिय, धरियं वर्कणयभित्तीयं ॥ २५ ॥ पलम्बलम्बसविरइयाडोवं । नाणाविहधयचिन्धं. वरकृत्मकयचणविहाणं ॥ २६ ॥ खिङ्किणिमालोऊलं.

तब श्रत्यन्त शोकसे व्याप्त शरीरवाले सुमाली, विभीपण, माल्यवन्त तथा रलश्रवा श्रादिको विपण्ण देखकर रामने कहा कि तुम मेरा कहना सुन। शोकका संसर्ग न करा श्रार अपने कार्यमें मन लगाश्रो। (११-१२) इस सारे संसारमें जिस जीवने जैसा श्रपना कर्म श्राजित किया होता है उसके श्रनुसार मुख श्रोर दुःख उसे पाना ही पड़ता है। (१३) समग्र त्रिभुवनमें जो पदा हुशा है उसे श्रवश्य ही मरना पड़ता है। इस प्रकारकी संमार-स्थितिको जाननेवाले तुम शोकका परित्याग करो। (१४) शरीर श्रणभंगुर है, योवन फूलके समान है, जीवन श्रास्थर है, लक्ष्मी हाथीक कानके समान चंचल होती है श्रीर बान्धवीका स्नेह स्वप्न जैसा होता है। (१४) इस शोकका त्याग करके तुम सब श्रात्माहत करो और सम्पूर्ण शांक्रसे जिनवरोंके धर्ममें उद्यमशील रहो। (१६)

रामके द्वारा इस तरह मधुर बचनोंसे आश्वस्त वे सब अपने अपने घर पर गये। मुन्दर मनवाले वे बन्धुकार्यमें लग गये। (१७) उस समय विभीषणकी पत्नी महादेवी विद्रग्धा एक हज़ार युवितयों श्रीर परिवारके साथ रामके पास श्राई। (१०) पैरोंमें गिरकर लक्ष्मणके साथ रामसे उसने विनती की कि हम पर अनुमह करके आप हमारे घरमें पधारे। (१६) जब यह बातचीत हो रही थी तब विभीषणने रामसे वहा कि हमारे घर पर पधारकर आप अनुमह करें। (२० एसा कहने पर प्रियाक संग हाथीके स्कन्ध पर स्थित राम समम परिवार तथा समुदायमें उठे हुए जनसमूहके साथ चले। (२१) बाह्योंकी ध्वितके साथ ऊपर उठे हुए ध्वजिचह्वाले विद्याधर हाथी। घोड़े एवं रथ तथा यान-विमान पर आरूढ़ हो राजमार्गसे चले। (२२) मन्दराचलके शिखरके समान उन्नत, चमकते हुए और मुन्दर युवितयोंके गाने-बजानेके साथ नित्य किये जाने-बाले मंगलसे व्याप्त विभीषणके घर पर वे पहुँचे। (२३) विभीषण द्वारा रत्नोंके अर्घ्य आदिसे सम्मानित वे राम, सीता और लक्ष्मणके साथ उस भवनमें प्रविष्ट हुए। (२४) भवनक बीच उन्होंने हज़ार खम्भों द्वारा धारण किया हुआ और सोनेकी दीवारवाला पद्मप्रभस्वामीका मुन्दर मन्दिर देखा। (२५) होटे-छोटे घु घरूकी मालाओंसे युक्त, लटकते हुए लम्बूपसे शोभित. नानाविध ध्वजाओंसे चिह्नत और उत्तम पुष्पोंसे अर्चनिविध जिसमें की गई है ऐसा वह मान्दर था। (२६)

पउमप्पभस्स पहिमा, विसुद्धवरपउमरागनिम्माणा । पउमो पियाए सहिओ, संथुणइ विसुद्धभावेणं ॥ २७ ॥ अन्ने वि रुक्तवणाई. सुहद्या परिवन्दिऊण उवविद्या । तत्थेव निणाययणे अच्छन्ति कहाणुबन्धेणं ॥ २८ ॥ विज्ञाहरीस्र ताव यु ण्हाणविही विरइया महिद्वीया । रामस्स स्वत्स्वणस्स य सीयाए तहाविसस्त्राए ॥ २९ ॥ वेरुलियण्हाणपीढे. ताण य उवविद्रयाण मज्जणयं । बहुतूर-सङ्ख्र पउरं. वत्तं चिय कणयकलसेहिं ॥ ३० ॥ ण्हाओ अलंकियतण् , पउमो पउमप्पभं पणिमऊणं । भत्तस्स गिरिसरिच्छं, तत्थ य रह्यं निवेयणयं ॥ ३१ ॥ पउमो लक्खणसहिओ, अन्नो वि य परियणो समन्तियणो । भोयणघरं पविद्वो, मुझइ नाणाविहं भत्तं ॥ ३२ ॥ मिउसरहिसाउकलियं पञ्चण्हं चेव इन्दियत्थाणं । इहं सुहं मणोज्जं, इच्छाए भोयणं भुत्तं ॥ ३३ ॥ सम्माणिया य सबे. विजाहरपत्थिवा सविभवेणं । वरहार-कडय-कुण्डल-वरथा-ऽलंकारमादीसु ॥ ३४ ॥ निव्वत्तभोयणा ते, जंपन्ति सुहासणद्विया सुहडा । रक्खसवंसस्स अहो !, विभीसणो भूसणो जाओ ॥ ३५ ॥ एत्तो विहीसणाई, सबे विज्ञाहरा कयाडोवा।रज्ञाहिसेयकज्ञे, उवद्विया पउमणाहस्स ॥ ३६ ॥ तो भगइ पउमणाहो, भरहो अणुमन्निओ मह गुरूणं । रज्जे रज्जाहिवई, सयलसमत्थाए वसुहाए ॥ ३७ ॥ अभिसेयमङ्गलस्थे. दीसइ दोसो महापुरिसचिष्णो । भरहो सोठण ८म्हे, संविग्गो होहइ कयाई ॥ ३८ ॥ भिणयं च एवमेयं, सबेहि वि खेयरेहि मिलिएहिं। लक्कापुरीए रामो, अच्छइ इन्दो व सुरलोए ॥ ३९ ॥ सबे वि खेयरभडा, तत्थेव ठिया पुरीए, बलसहिया । अमरा इव सुरलोए, अइसयगुणरिद्धिसंपन्ना ॥ ४० ॥ पउमो सीयाए समं, भुझन्तो उत्तमं विसयसोक्सं । दोगुन्दुगो ब देवो, गयं पि कालं न लक्लेइ ॥ ४१ ॥ समासरिसो वि देसो. पियविरहे रण्णसिन्नहो होइ। इट्टनणसंपओगे. रण्णं पि सुरालयं निणइ॥ ४२॥

विशुद्ध श्रीर उत्तम पद्मरागसे निर्मित पद्मप्रभ की प्रतिमा की प्रियांके साथ रामने विशुद्ध भावसे स्तुर्ति की । (२७) लक्ष्मण आदि दूसरे भी सुभट वन्दन करके बैंठे श्रीर बातचीत करते-करते उसी जिनमन्दिरमें ठहरे । (२८) तब विद्याधिरयोंने राम, लक्ष्मण, सीता तथा विशल्यांके लिए महान् बेभवशाली स्नानविधि की । (२६) बेंडूर्यके बने स्नानपीठों पर बंठे हुए उनको सोनेके कलशोंसे स्नान कराया गया । उस समय बहुत-से वाद्य एवं शंख बजाये गये । (३०) स्नात और श्रलंकृत शरीरवाले रामने पद्मप्रभ भगवान् को बन्दन करके श्रव्यक्ष पर्वतसदृश नेवेद्य रचा । (३१) पश्चात् लक्ष्मण तथा मंत्रियोंसे युक्त दूसरे परिजनोंके साथ रामने भोजनगृहमें प्रवेश किया श्रीर नाना प्रकारके श्राहारका उपभोग किया । (३२) मृदु, सुरिभ श्रीर खादु, पाँचों इन्द्रियके लिए इष्ट, सुस्कर श्रीर मनोज्ञ ऐसा भोजन उन्होंने इच्छानुसार लिया । (३३) बादमें उत्तम हार, कटक, कुएडल, वस्न एवं अलंकार श्रादिसे उन्होंने सब विद्याधर राजाओंका बैभवके साथ सम्मान किया । (३४) भोजनसे निवृत्त श्रीर सुखासन पर बंठे हुए वे सुभट कहते थे कि, श्रहो ! विभीषण राज्ञसवंशका भूषण हुआ है । (३४)

इसके श्रनन्तर सब विद्याधर मिलकर राज्याभिषेकके कार्यके लिए रामके पास उपस्थित हुए। (३६) तब रामने कहा कि मेरे गुरुजनने समस्त पृथ्वीके राज्यका राजा भरत होगा ऐसा स्वीकार किया था। (३७) अतः अभिषेक-मंगलमें महापुरुषों द्वारा श्रंगीकृत दोप दीखता है। हमारे बारेमें सुनकर भरत कदाचित् विरक्त हो जाय। (३८) सब विद्याधरोंने मिलकर कहा कि ऐसा ही हो। सुरलोक में इन्द्रकी भाँति राम लंकापुरीमें ठहरें। (३६) गुण श्रीर ऋदिसे श्रत्यन्त सम्पन्न सब खेचर-सुभट देवलोकमें देवोंकी भाँति, उसी नगरीमें सेनाके साथ ठहरे। (४०)

सीताके साथ उत्तम विषयसुखका उपभोग करते हुए देशिन्दुक देवके जैसे राम बीते हुए कालको नहीं जानते थे। (४१) त्रियके विरहमें स्वर्ग सहश देश भी श्वरण्यतुल्य हो जाता है श्वीर इष्टजनका मिलन होने पर श्वरण्य भी देवलोकको जीत लेता

१. ०लयं होइ---प्रत्य ।

तंह य विसल्लासहिओ, अच्छइ रुच्छीहरो चणियतोसी । रइसागरोवगाढो, सुरवहरूीरुं विडम्बन्तो ॥ ४३ ॥ एवं ताण रइसुर्ह, अणुहवमाणाणऽणेयवरिसाइं। बोलीणाणि दिणं पिव, अइसयगुणरिद्धिजुत्ताणं॥ ४४॥ अह लक्खणो कयाई, पुराणि सरिकण कुमरादीणि। कन्नाण कए लेहे, साहिन्नाणे विसज्जेह ॥ ४५॥ विज्ञाहरेहि गन्तुं, ताण कुमारीण दरिसिया लेहा । लक्खणमणुस्सगाणं, अहियं नेहं वहन्तीणं ॥ ४६ ॥ दसपुरवईण ध्या, रूवमई वज्जयण्णनरवइणा। वीसज्जिया य पत्ता. लङ्कानयरि सपरिवारा॥ ४७॥ अह बालिखिछदुहिया, कुबरनयराहिबस्स गुणकलिया। सा वि तर्हि संपत्ता, कन्ना कल्लाणमाल ति ॥ ४८ ॥ पुहवीधरस्स दुहिया, पुहद्पुरे तत्थ होइ वणमाला । विज्ञाहरेहि नीया, सा वि य लच्छीहरसमीवं ॥ ४९ ॥ खेमञ्जलीयनयरे, जियसत्तू नाम तस्स जियपउमा । धूया परियणसहिया, सा वि य लङ्कापुरि पत्ता ॥ ५०॥ उज्जेणिमाइएसु य, नयरेसु वि नाओ रायकन्नाओ । रुद्धापुरी गयाओ, गुरूहि अणुमन्नियाओ य ॥ ५१ ॥ परिणेइ लच्छिनिलओ, परमविमुईएँ- ताओ कन्नाओ । सबङ्गसुन्दरीओ, सुरवह्समसरिसह्वाओ ॥ ५२ ॥ परिणेइ पउमणाहो, कन्नाओ जाओ पुर्वादिनाओ । नवजोवणुज्जलाओ, रहगुणसारं वहन्तीओ ॥ ५३ ॥ एवं परमविभूई, हरुहर-नारायणा समणुषता। रुङ्कापुरीऍ रज्ञं, कुणन्ति विज्ञाहरसमग्गा॥ ५४॥ छबरिसाणि कमेण य. गयाणि तत्थेव पवरनयरीए । सोमित्ति-हल्रहराणं, विज्ञाहररिद्धिज्ञाणं ॥ ५५ ॥ एयं तु कहन्तरए, पुणरवि निसुणेहि अन्नसंबन्धं । इन्दर्मुणिमाईणं, सेणिय ! रुद्धीगुणहराणं ॥ ५६ ॥ **आ**णाणलेण स**ां**, दहिऊणं कम्मकयवरं धीरो । इन्दइमुणी महप्पा, केवलनाणी तओ जाओ ॥ ५७ ॥ अह मेहवाहणो वि य, धोरो अन्नोन्नकरणनोएस । निर्णिकण कम्ममलं, गेण्हइ सो केवलिपडायं ॥ ५८ ॥

हे श्रेणिक ! अब मैं दूसरी कथा कहता हूँ । लिब्ब और गुणसम्पन्न इन्द्रजित आदि मुनियोंका तुम दूसरा ष्ट्रशान्त भी मुनो । (५६) ध्यानाग्निसे कर्मके सारे कतवारको जलाकर धीर और महात्मा इन्द्रजित मुनि केवलझानी हुए । (५७) विभिन्न करण और योगसे धीर मेघवाइनने भी कर्मरूपी महको जीतकर केवलीरूपी पताका महण की । (५८) दर्शन, ज्ञान

है। (४२) इसी प्रकार तोपयुक्त, प्रेमके सागर में डूबा हुआ और देवेन्द्रकी लीलाकी विडम्बना करनेवाला लक्ष्मण विशाल्यांक साथ रहता था। (४३) इस तरह र्रातसुखका श्रनुभव करनेवाल तथा श्रांतशय गुण श्रोर ऋदिसे सम्पन्न उनके अनेक वर्ष दिनकी भाँति व्यतीत हुए। (४४)

एक दिन कभी कूबर आदि नगरेंको याद करके लक्ष्मएने कन्याश्रोंक लिए श्रांभज्ञानंक साथ लेख भेजे। (४४) विद्याधरोंने जाकर लक्ष्मणंक लिए मनमें उत्मुक श्रांर श्रांधक स्नेह धारण करनेवाली उन कन्याश्रोंको लेख दिखाये। (४६) दशपुरपतिकी पुत्री रूपमतीको वश्रकर्ण राजाने जानेकी श्रामुमित दी। वह परिवारक साथ लंकानगरिमें श्रा पहुँची। (४७) कूबरनगरमें स्वामी वालिखिल्यकी कल्याणमाला नामकी गुएवती पुत्री थी। वह भी वहाँ पहुँच गई। (४६) पृथ्वीपुरमें पृथ्वीधरकी पुत्री बनमाला थी। विद्याधरोंक द्वारा वह भी लक्ष्मणके पास लाई गई। (४६) चेमांजिलक नगरमें जितशत्रु नामक राजा था। उसकी पुत्री जितपद्वा थी। वह भी परिजनोंके साथ लंकापुरीमें पहुँच गई। (५०) उज्जियनी श्रादि नगरोंमें जो राजकन्याएँ थीं वे भी गुरुजनों द्वारा अनुमित मिलने पर लंकापुरीमें पहुँच गई। (५१) लक्ष्मणने सर्वागमुन्दर श्रार देवकन्याओंके समान सुन्दर रूपवाली उन कन्याश्रोंक साथ अत्यन्त वंभवपूर्वक विवाह किया। (५२) नवयीवनसे उज्ज्ञल श्रीर उत्तम रित्रगुए धारए करनेवाली जो कन्याएँ पहले दी गई थीं उनके साथ रामने शादी की। (५३) इस तरह परमावभूति प्राप्त राम श्रीर लक्ष्मण विद्याधरोंके साथ लंकापुरीमें राज्य करते थे। (४४) विद्याधरोंकी ऋदिसे युक्त लक्ष्मण श्रीर रामकं श्रनुक्रमसे छः वर्ष उसी सुन्दर नगरीमें व्यतीत हुए। (४४)

१. तत्थ वि•--प्रत्य•।

दंसण-नाण-चरित्ते. सुद्धो तब-चरण-करणविणिओगे । केबलनाणाइसयं, संपत्तो भाणयण्णो वि ॥ ५९ ॥ ठाणेसु जेसु एए. सिवमयलमणुत्तरं सहं पत्ता । दीसन्ति ताणि सेणिय !. ते पुण साह न दीसन्ति ॥ ६० ॥ विञ्हात्यलीसु जेण उ. इन्दइ तह मेहवाहणो सिद्धो । तित्थं मेहरवं तं. विक्खायं तिह्यणे जायं ॥ ६१ ॥ समणो वि जम्बुमाली, कालं काऊण तो निमित्तम्मि । अहमिन्दत्तं पत्तो, सुचरियकम्माणुभावेणं ॥ ६२ ॥ तत्तो चुओ य सन्तो, होहइ एरावए महासमणो । केवलसमाहिज्तो. सिद्धि पाविहिइ ध्रयकस्मो ॥ ६३ ॥ अह नम्मयाण् तीरस्मि निव्जो कुम्भयण्णमुणिवसभो । पीढरखड्ड भण्णइ, तं तित्थं देसविक्खायं ॥ ६४ ॥ मारोजि तवश्वरणं काऊणं कप्पवासिओ जाओ । जो जारिसम्मि ववसइ, फर्लं पि सो तारिसं लभइ ॥ ६५ ॥ पुरं काऊण बहुं, पावं मयदाणवी वि मुणिवसभी । तवचरणपभावेणं, जाओ बहुरुद्धिसंपन्नी ॥ ६६ ॥ एयन्तरम्मि राया, पुच्छइ गणनायगं पणिमऊणं । कह सो मओ महाजस !, जाओ चिय लद्धिसंपन्नो ॥ ६७ ॥ अन्नं पि सुणसु सामिय !, जा हवइ पड्डया इहं नारी । सा सीलसंजमरया, साहसु कवणं गई लहइ ॥ ६८ ॥ तो भणइ इन्दर्भाई, जा दढसीला पहबया महिला । सीयाएँ हवइ सिरसी, सा समां लहइ सुक्रयत्था ।। ६९ ॥ जह तुरयरहवराणं, पत्थरलोहाण पायवाणं च । हवइ विसेसो नरवइ !, तहेव पुरिसाण महिलाणं ॥ ७० ॥ एसो मणमत्तगओ. उद्दामो विसयलोलुओ चण्डो । नाणङ्क्सेण धरिओ. नरेण दढसत्तिज्तेणं ॥ ७१ ॥ निसुणेहि ताव सेणिय !. सीलविणासं पराभिमाणेणं । जायं चिय महिलाए. तं तुज्झ कहेमि फुडवियडं ॥७२॥ नइया आसि नणवओ. काले बहरोगपीडिओ सबो । धन्नगामाउ तया. नट्टो विप्पो सह पियाए ॥ ७३ ॥ सो अम्मिलो अडयणा. सा महिला माणिणी महापावा । चत्ता य महारण्णे. विप्पेणं माणदोसेणं ॥ ७४ ॥

जिस समय रोगसे अत्यन्त पीड़ित सारा जनपद था उस समय धान्य प्रामसे एक ब्राह्मण प्रियाके साथ निकल पद्म । (७३) वह अभिल था । बुलटा उस मानिनी और महापापी स्त्रीको अभिमानके दोषसे ब्राह्मणने जंगलमें छोड़ दिया ।

एवं चारित्रयुक्त, शुद्ध, तप श्रीर चरण-करणमें नियुक्त भानुकर्णने भी केवलज्ञानका श्रांतशय प्राप्त किया। (५६) हे श्रेणिक ! जिन स्थानोंमें इन्होंने अचल, अनुक्तर श्रीर शुभ मीक्ष प्राप्त किया था वे तो दीखते हैं, पर वे साधु नहीं दिखाई पड़ते। (६०) विन्ध्यस्थलीमें इन्होंजत तथा मेघवाहन सिद्ध हुए थे, श्रतः वह मेघरव तीर्थ त्रिभुवनमें विख्यात हुआ। (६१)

जम्बुमाली श्रमणने भी निमित्त श्राने पर काल करके आर्चारत शुभ कर्मके प्रभावसे श्रहीमन्द्रपना प्राप्त किया। (६२) वहाँ से च्युत होने पर वह ऐरावत चेत्रमें महाश्रमण होगा। कर्मीका चय करके केवल समाधिसे युक्त वह सिद्धि प्राप्त करेगा। (६३) नर्मवाके तीर पर मुनिवृपभ कुम्भकर्णने निर्वाण प्राप्त किया। देशिवल्यात वह तीर्थ पीठरखण्ड कहा जाता है। (६४) मरीचि तपश्चरण करके कल्पवासी देव हुआ। जो जैसा करता है वह फल भी वैसा ही पाता है। (६४) पहले बहुत पाप करके मुनिवृपभ मयदानव भी तपश्चर्याके प्रभावसे अनेक विध लिब्ध्योंसे सम्पन्न हुआ। (६६)

इस पर राजा श्रेणिकने गणनायक गौतम खामीको प्रणाम करके पृद्धा कि. हे महायश ! वह मय कैसे लब्धिसम्पन्न हुआ ? (६०) हे खामी ! और भी सुने । जो ही यहाँ पर प्रव्रजित होती है वह शील और संयममें रत कौनसी गित प्राप्त करती है, यह आप कहें। (६०) तब इन्द्रभूतिने कहा कि जो सीताके समान शीलमें दृढ़ की प्रव्रजित होती है वह अत्यन्त कृतार्थ ही खाँ प्राप्त करती है। (६८) हे राजन ! जिस तरह घोड़े और रथमें, पत्थर और लोहेमें तथा वृक्षोंमें विशिष्ट्य होता है उसी तरह पुरुपोंमें और कियोंमें विशिष्ट्य होता है। (७०) खच्छन्द, विषय-लोजुप और भयानक मन रूपी हाथीको दृढ़ शांक्र युक्त पुरुष ज्ञानरूपी अंतुशसे वृद्धमें रख सकता है। (७१) हे श्रेणिक! अत्यधिक अभिमानसे क्षीके शिलका जो विनाश हुआ वह में हुम्हें एट और विशव हमसे कहता हूँ। उसे तुम सुनो। (७२)

दिद्वा य कररुहेणं. नरवहणा अत्तणो कया भज्जा । पुष्फावहण्णनयरे, अच्छइ सोक्स अणुहबन्ती ॥ ७५ ॥ अह अन्नया क्याई. रुद्धपसायाएँ तीएँ सो राया । चरुणेण उत्तिमन्ने, पहुओ रहकेलिसमयम्मि ॥ ७६ ॥ आत्राणिम निविद्दी. पुच्छइ राया बहुस्सुए सबे । पाएण जो नरिन्दं, हणइ सिरे तस्स को दण्हो ॥ ७७ ॥ तो पण्डिया पतुत्ता, नरवइ! सो तस्स छिज्ञए पाओ । हेमक्केण निरुद्धा, विप्पेण अंपमाणा ते ॥ ७८ ॥ हेमद्वी भणइ निवं. तस्स उ पायस्स कीरए प्रया । भज्जाएँ वल्लभाए, तम्हा कीवं परिचयस्त ॥ ७९ ॥ सुणिकण वयणमेयं. हेमक्को नरवईण तुट्टेणं। संपाविओ य रिद्धी, अणेगदाणाभिमाणेणं॥ ८०॥ तइया हेमंकपुरे. मित्तजसा नाम अच्छइ वराई । सा भम्मवस्स भज्जा. अमोहसररुद्धविजयस्स ॥ ८१ ॥ अइद्क्लिया य विहवा, हेमक्कं पेच्छिऊण भणपुण्णं । सिरिकद्भियं सुयं सा, भणइ रुयन्ती मह सुणेहि ॥ ८२ ॥ इसत्यागमकुसलो, तुज्झ पिया आसि भगावो नामं । धणरिद्धिसंपउत्तो, सबनरिन्दाण अइपूज्जो ॥ ८३ ॥ संथाविज्ञण जर्णाणं, वस्थपुरं सो कमेण संपत्तो । सबं कलागमगुणं, सिक्खइ गुरवस्स पासिमा ॥ ८४ ॥ जाओ समत्तविज्जो, तत्थ पुरेसस्स सुन्दरा धूया । छिद्देण य अवहरिउं, वच्चइ सो निययधरहत्तो ॥ ८५ ॥ सीहेन्द्नामधेओ, भाया कन्नाएँ तीएँ बलसहिओ । पुरओ अविद्विजणं, जुज्झइ सिरिविद्धिएण समं ॥ ८६ ॥ सोहेन्द्रायपुत्तं. बलसहियं निज्जिणित् एगागी । सिरिवद्धिओ कमेणं, गओ य जणणीएँ पासिमा ॥ ८७ ॥ विन्नाणलाधवेणं, तोसविओ तेण कररुहो राया। सिरिविद्धिएण रुद्धं, रज्जं चिय पोयणे नयरे ॥ ८८॥ कालगयम्मि सुकत्ते, सीहेन्द् वेरिएण उँच्छित्तो । निक्लमइ सुरङ्गाए, समयं घरिणीए भयभीओ ॥ ८९ ॥ एक्कोदराएँ सरणं, पोयणनयरिम्म होहती मज्झं । परिचिन्तिऊण वश्चइ, सिग्धं तम्बोलियसमग्गो ॥ ९० ॥

सुकान्तके मरने पर शत्रुने सिंहेन्दुको पराजित किया। भयभीत वह पत्नीके साथ सुरंगके रास्तेसे बाहर निकला। (८६) मैं पोतननगरमें अपनी बहनकी अरखमें जाऊँ—ऐसा सोचकर ताम्बूलिकके साथ वह शीघ्र चल पड़ा। (६०) बोरों

<sup>(</sup>७४) करहह राजाने उसे देखकर अपनी पत्नी बनाया। पुष्पावतीर्ण नगरमें मुख अनुभव करती हुई वह रहने लगी। (७४) एक दिन प्रसाद प्राप्त उस स्त्रीने रितिकेलिके समय राजांक मस्तक पर पैरसे प्रहार किया। (७६) सभामें स्थित राजाने सब विद्वानींसे पूछा कि जो राजांक सिर पर पैरसे प्रहार करे उसके लिए कीनसा दण्ड है ? (७७) तब पण्डित कहने लगे कि, 'हे राजन! उसका वह पैर काट डालना चाहिए।' इस तरह कहते हुए उन पण्डितोंको हेमांक नामक ब्राह्मणने रोका। (७८) हेमांकने राजासे कहा कि प्रिय भायोंके उस पैरकी तो पूजा करनी चाहिए। अतः क्रोधका परित्याग करो। (७८) यह वचन सुनकर तुष्ट राजांने सम्मान पूर्वक अनेकविध दान देकर हमांकको ऋदिसे सम्पन्न किया। (८०)

उस समय हेमन्तपुरमें मित्रयशा नामकी एक गृरीब की रहती थी। वह भाग्य अमोघशरलघ्धित्रयकी भार्या थी। (८१) अतिदृश्चित उस विधावाने हेमांकको धनसे पूर्ण देखकर रोते-रोत अपने पुत्र श्रीवधितसे वहा कि मेरा कहना सुन। (८२) भाग्य नामका तेरा पिता धनुप और श्रस्त विद्यामें छुशल, धन और श्राद्धिसे युक्त तथा सब राजाओंका अति-पूज्य था। (८२) माताको आधासन देकर वह चलता हुआ व्यामपुरमें आ पहुँचा और गुरुक पास सब कलाएँ और आगम सीखने लगा। (८४) उस नगरमें विद्याभ्यास समाप्त करके और उसकी सुन्दरा नामकी लड़कीका किसी बहानेसे अपहरण करके वह अपने घरकी और जाने लगा। (८५) उस कन्याका सिहेन्दु नामका एक भाई था। वह सेनाक साथ आगे आकर श्रीवधीनके साथ युद्ध करने लगा। (८६) एकाकी श्रीवधीनने सेन्य सिहत राजपुत्र सिहेन्दुको पराजित किया। अमशः विचरण करता हुआ वह मातांक पास आ पहुँचा। (८७) ज्ञानकी कुशलतासे उसने करकह राजाको सन्तुष्ट किया। श्रीवधितने पोतनपुरमें राज्य प्राप्त किया। (८८)

१. णिजिऊण--प्रश्य॰। २. ओच्छन्ते--प्रन्य॰।

चारयभडेहि रिंच, सहसा विचासिओ पलायन्तो । भीमोरगेण दट्टो, सीहेन्दू पोयणासक्रे ॥ ९१ ॥ मुच्छाविहलसरीरं. खन्धे काऊण दइययं मुद्धा । संपत्ता विलवन्ती. जत्थ मओ अच्छइ समणो ॥ ९२ ॥ पिंडमं ठियस्स मुणिणो, तस्साऽऽसन्ने पियं पमोत्तूणं । समणस्स फुसइ चल्रेणे, पुणरिव दहयं परामुसइ ॥९३॥ मुणिपायपसाएणं, सीहेन्दू नीविओ महुच्छाहो । नाओ पियाऍ समयं, पणमइ तं साहवं तुद्दो ॥ ९४ ॥ अह उग्गयम्मि सूरे, समत्तनियमं मुंगो विणयदत्तो । अहिवन्दिऊण पुच्छइ, सीहेन्दुं महिल्यिसहियं ॥ ९५ ॥ गन्तूण सावओ सो, कहेइ सिरिवद्भियस्स संदेसं । सबं फुडवियडत्थं, जं भणियं सीहचन्देणं ।। ९६ ॥ तं सोउगं रुट्टो. सहसा सिरिवद्भिओ उ सन्नद्धो । महिलाएँ उवसमं सो, नीओ मुणिपायम्लिम्म ॥ ९७ ॥ तं वन्दिऊण समणं, समयं भज्जाएँ तत्थ परितुद्दो । संभासेइ सिणेहं, सालं सिरिवद्धिओ पयओ ॥ ९८ ॥ काऊण नरवरिन्दो, पियाइ बन्धूसमागमाणन्दं । निययं तत्थ परभवं, पुच्छइ य मयं महासमणं ॥ ९९ ॥ अह तस्त साहड मुणी. भद्दायरिओ त्ति नाम सोभपुरे । ते वन्दओ नरिन्दो, जाइ सुमालो सह जणेणं ॥१००॥ अह तत्थ कुट्रवाही, महिला मुणिवन्दणाएँ अल्लीणा । अग्घायइ दुग्गन्धं, तीए देह्ब्भवं राया ॥ १०१ ॥ गेहं गए नरिन्दे, भहायरियस्स पायमूलम्म । सा कुट्टिणी वयाइं, घेत्तूण सुरालयं पत्ता ॥ १०२ ॥ तत्तो सा चिवऊणं, जाया इह सीलरिद्धिसंपन्ना । रूवगुणजोबणधरी, जिणवरधम्मुज्जयमईया ॥ १०३ ॥ अह सो सुमालराया, रज्जं दाऊण जेट्टपुत्तस्स । कुणइ चिय संतोसं, अट्टिहं गामेहिं दढिचित्तो ॥ १०४ ॥ अर्हाहं गामेहिं निवो. संतुर्हो सावयत्तणगुणेणं । देवो होऊण चुओ, जाओ सिरिवद्धिओ तुह्यं ॥ १०५ ॥ जणणीएँ तुज्झ नरवइ!, कहेमि अह पुषजम्मसंबन्धं । एको चिय बद्देसो, पविसद्द गामं छुहासत्तो ॥ १०६ ॥

शोभपुरमें भद्राचार्य नामके एक मुनि थे। लोगोंके साथ सुमाल राज उन्हें वन्दन करनेके लिए आया। (१००) वहाँ कोढ़वाली एक स्त्री भी मुनिके वन्दनके लिये आई थी। उसके शरीरसे उत्पन्न दुर्गन्ध राजाने सूँ घी। (१०१) राजाके घर पर जानेके बाद वह कुष्टिनी भद्राचार्यके चरणोंमें व्रत आंगीकार करके स्वर्गमें गई। (१०२) वहाँ से च्युत होने पर शील एवं ऋदिसे सम्पन्न, रूप, गुगा और यौवन धारण करनेवाली तथा जिनवरके धर्ममें उद्यत बुद्धिवाली वह हुई। (१०३) इघर दृद्धित वह सुमाल राजा भी बड़े लड़केको राज्य देकर आठ गाँवोंसे ही सन्तोष करने लगा। (१०४) आठ गाँवसे सन्तुष्ट राजा आवक्यनेके गुणसे देव हुआ। च्युत होने पर तुम श्रीवर्धित हुए हो। (१०५)

हे राजन ! श्रव मैं तुम्हारी माताके पूर्वजन्मका वृत्तान्त कहता हूँ। कोई एक परदेशी भूखसे पीड़ित हो गाँवमें प्रविष्ट हुआ। (१०६) भोजनगृहमें आहार न पाकर कोघसे प्रज्यितत उसने कहा कि सारे गाँवको मैं जला डालता हूँ। इसके

द्वारा रातमें सहसा पीड़ित होने पर भागते हुए उस सिंहेन्दुको पोतनपुरके समीप भयंकर सर्पने काट लिया। (६१) मुर्झीसे विद्वल शरीरवाले प्रियतमको कन्धे पर उठाकर रोती हुई वह स्त्री जहाँ मृग नामका श्रमण था वहाँ गई। (६२) प्रतिमामें स्थित मुनिके समीप प्रियको रखकर उसने श्रमणके चरण खूए। बादमें पितको खूआ। (६३) मुनिके चरणोंके प्रसादसे जीवित सिंहेन्दु खत्यन्त उत्साहित हो गया। श्रानिन्दित उसने प्रियाके साथ उस साधुको प्रणाम किया। (९४) सूर्योदय होने पर समाप्त नियमवाले मुनिको वन्दन करके विनयदत्तने स्त्रीके साथ आये हुए सिहेन्दुसे पूछा। (६५) उस श्रावकने जाकर सिहेन्दुने जो सन्देश कहा था वह सब एफुट श्रीर विशद रूपसे श्रीवधितको कह सुनाया। (६६) उसे सुनकर रुष्ट श्रीवधित एकदम तैयार हो गया। पत्नी द्वारा शान्त किया गया वह मुनिके चरणोंमें उपस्थित हुआ। (६७) पत्नीके साथ मुनिको प्रणाम करके श्रानन्दमें आया हुआ श्रीवधित सालेके साथ स्नेहपूर्वक बातचीत करने लगा। (६८) राजाने प्रिया और उसके भाईके मिलनका श्रानन्द मनाकर मय महाश्रमणसे अपने परभवके बारेमें पूछा। (६६) इस पर उसे मुनिने कहा कि

१. मुणि -- प्रत्य • ।

भोयणहरिम भर्त, अलहन्तो भणइ कोवपज्जिले । सबं डहामि गामं, तत्तो य विणिगाओ गामा ॥ १०० ॥ विहिसंजोएण तथो, पज्जिले हुयवहेण सो गामो । गामिल्लएहि घेतुं, छूढो अगगिएँ सो पहिओ ॥ १०८ ॥ मरिकण समुप्पत्नो, अह सो स्यारिणी नरवइस्स । तत्तो वि य कालगया, जाया अइवेयणे नरए ॥ १०९ ॥ नरयाओ समुत्तरिउं, उप्पन्ना तुज्झ नरवई माया । एसा वि य मित्तनसा, भगवघरिणी सुसीलमई ॥ ११० ॥ अह पोयणनयरवरे, वणिओ गोहाणिओ ति नामेणं । मुयवत्ता से महिला, मओ य सो तीएँ उप्पन्नो ॥१११॥ जायस्स उ भुयवत्ता, रइवद्धणकामिणी गुणविसाला । अह गद्दभाइपीडा, पुरभारबहणयं चेव ॥ ११२ ॥ एयं मओ कहेउं, गयणेण गओ जहिन्छियं देसं । सिरिवद्धिओ य राया, पोयणनयरं अह पविद्वो ॥ ११३ ॥ पुण्णोदएण सेणिय !, कस्स वि रज्जं नरस्स उवणमइ । तं चेव उ विवरीयं, हवइह सुकयावसाणिम्म ॥११४॥ एकस्स कस्स वि गुरू, लद्धूणं धम्मसंगमो होइ । अन्नस्स गई अहमा, जायइ सिवसोग्गइमगदंसयरं ॥ ११६ ॥ एयं नाकण सया, कायहं बुहजणेण अप्पहियं। जं होइ मरणकाले, सिवसोग्गइमगदंसयरं ॥ ११६ ॥

एवं दया-दम-तओट्टियसंजमस्स, सोउं जणो मयमहामुणिभासियत्थं। सामन्त-सेट्टिसहिओ सिरिवद्धिओ सो, धम्मं करेइ विमलामलदेहलम्मं॥ ११७॥ ॥ इइ पडमर्चारए मयवक्खाणं नाम सत्तहत्तरं पत्र्धं समत्तं॥

### ७८. साएयपुरीवण्णणपव्वं

भत्तार-सुयविओगे, एगन्तेणेव दुविस्तया भवणे। अवराइया पलोयइ, दस वि दिसाओ सुदीणसुद्दी॥ १॥ पुत्तस्स दिरसणं सा, कङ्क्षन्ती ताव पेच्छइ गवक्ते। उप्पयनिवयकरेन्तं, एकं चिय वायसं सहसा॥ २॥

बाद वह गाँवमेंसे बाहर निकला। (१०७) तब विधिके योगसे आगसे वह गाँव जल उठा। गाँवके लोगोंने उस पिथकको पकड़कर आगमें भोंक दिया। (१०८) मर करके वह राजाकी रसोइन हुआ। वहाँसे मरने पर घोर वेदनावाले नरकमें वह पैदा हुई। (१०६) हे राजन! नरकको पान करके वह तुम्हारी माता और भागवकी पत्नी सुशीलमित इस मित्रयशाके रूपमें उत्पन्न हुई है। (११०) पोतन नगरमें गोधानिक नामका विणक था और उसकी भुजपत्रा नामकी पत्नी थी। वह (गोधानिक?) मर कर उसके पेटमें उत्पन्न हुआ। (१११) गुणविशाला भुजपत्रा उस (पुत्र) में रितको बढ़ानेकी इच्छावाली हुई। इसके बाद गर्दभादिकी पीड़ा और पुर (३६र) में भारोद्वहन—(११२)?

इस प्रकार कहकर मयमुनि श्राकाशमार्गसे जिस देशमें जानेकी उनकी इच्छा थी उस देशमें चले गये। श्रीवर्धित राजाने भी पोतननगरमें प्रवेश किया। (११३) हे श्रेणिक! पुण्यका उद्य होने पर किसी भी मनुष्यको राज्य प्राप्त होता है श्रीएक! पुण्यका अवसान होने पर वही उसे विपरीत होता है। (११४) गुरुको प्राप्त करके किसी एकको धर्मका योग होता है तो दूसरेको निदानके दोषसे श्रधम गति मिलती है। (११४) ऐसा जानकर सममदार मनुष्यको सदा श्रात्महित करना चाहिए जिससे मरणकालमें मोक्ष, सद्गति या मार्गका उपदेशक पद प्राप्त हो। (११६) इस तरह दया, दम एवं तपमें उद्यत संयमी महामुनि मयका उपदेश सुनकर सामन्त श्रीर सेठोंके साथ वह श्रीवर्धित राजा निर्मल और विमल देहकी प्राप्ति करानेवाले धर्मका आचरण करने लगा। (११७)

॥ पद्मचरितमें मयका आख्यान नामक सतहत्तरवाँ पर्व समाप्त हुआ ॥

# ७८. साकेतपुरीका वर्णन

पित और पुत्रका वियोग होने पर श्रत्यन्त दुःखित श्रीर दीन मुखवाली श्रपराजिता (रामकी माता) भवनमें से दशों दिशाएँ देखती थी। (१) पुत्रके दर्शनकी इच्छावाली उसने सहसा गवाक्षमें से एक कौएको उड़ते श्रीर बँठते देखा।

१. गाथा १११ और ११२ का संबंध ठीक नहीं लगता है और अर्थमें संदेह है। संस्कृत पद्मचिरतमें इसके लिये देखो पर्व ८० श्लोक २००-२०१।

तं भणइ वायसं सा, जइ मे पुत्तस्स तत्थ गन्तूणं । वत्तं आणिहि लहुं, देहामि य पायसं तुज्झ ॥ ३ ॥ एव भणिऊण तो सा. सुमरिय पुत्तस्स बहुगुणं चरियं । कुणइ पठावं कळुणं. मुखन्ती अंसुनरुनिवहं ॥ ४ ॥ हा वच्छ ! कत्थ देसे. कोमलकर-चरण ! कक्खंडे पन्थे । परिसक्तिस सीया-55यव-दृहिओ घरिणीए समसहिओ ॥५॥ मोत्रुण मन्दभग्गा, चिरकारुं पुत्त ! प्वसिओ सि तुमं । 'इअ दुहियं नियजणिंग, सुविणे वि ममं न संभरसि ॥६॥ एयाणि य अन्नाणि य, पळवन्ती जाव चिद्दए देवी । ताव य गयणयलाओ, ओइण्णो नारओ सहसा ॥ ७ ॥ सेयम्बरपरिहाणो, दोहजडामउडधारिणो भेयवं। पविसइ ससंभमाए, अब्सुद्वाणं कयं तीए ॥ ८ ॥ दिन्नासणोवविद्दो, पेच्छइ अवराइयं पगल्यियुं । काऊण समुलावं, पुच्छइ किं दुम्मणा सि तुमं ! ॥ ९ ॥ एव भणियाएँ तो सो, देवरिसी पुच्छिओ कहिं देसे । कालं गमिऊण इहं, समागओ ! साहस्र फुडं मे ॥१०॥ अह नारओ पवुत्तो, कल्लाणं आसि धायईसण्डे । पुबिल्ले धुररमणे, नयरे तित्थंकरो जाओ ।। ११ ॥ सुर असुरेहि नगवरे, कीरन्तो निणवरस्स अभिसेओ । दिहो मए पमोओ, भावेण य वन्दिओ भयवं ॥ १२ ॥ जिणदरिसणाइसत्तो. गमिउं तेवीस तत्थ वासाइं। जणणि व भरहभूमि. सरिक्रण इहाऽऽगओ अहयं।। १३॥ अह तं भणइ सुभणिया, महरिसि! निसुणेहि दुक्तसंभूई। जं पुच्छिया तुमे हं, तं ते साहेमि भूयत्थं ॥ १४ ॥ भामण्डलसंजोगे, पंबद्दए दसरहे सह भडेहिं। रामो पियाएँ समयं, विणिगाओ लक्खणसँ मग्गो ॥ १५ ॥ सीयाएँ अवहियाए, जाओ सह कइवरेहि संजोगो । लङ्काहिवेण पहुओ. सत्तीए लक्खणो समरे ॥ १६ ॥ लङ्कापुरि विसल्ला, नीया वि हु लक्खणस्स जीयत्थे । एयं ते परिकहियं, सबं संखेवओ तुन्झं ॥ १७ ॥ तत्थ ऽच्छइ वहदेही, बन्दी अइदुक्लिया पहिंवहूणा। सत्तिपहाराभिहओ, किं व मओ लक्लणकुमारी? ॥ १८ ॥

धातकीखरहके पूर्वमें श्राये हुए सुररमणनगरमें तीर्थंकर उत्पन्न हुए हैं। उनका कल्याणक था। (११) पर्वत पर सुर-श्रसुर द्वारा जिनवरका किया जानेवाला श्राभिषेक-उत्सव मैंने देखा और भावपूर्वक भगवानको वन्दन किया। (१२) जिनदर्शनमें श्रत्यन्त श्रासक्त मैं तेईस वर्ष वहाँ बिताकर जननीतुल्य भरतभूमिका स्मरण करके यहाँ श्राया हूँ। (१३) तब सुन्दर वचनवाली श्रपराजिताने उनसे कहा कि, हे महर्षि! मेरे दु:खकी उत्पत्तिके बारेमें श्राप सुनें। श्रापने सुमसे पूछा इसलिए मैं श्रापसे सबी हकीकत कहती हूँ। (१४) भामण्डलके साथ मिलन होनेके बाद श्रीर सुभटोंके साथ दशरथके प्रव्रजित होने पर लक्ष्मण श्रीर प्रियाके साथ राम बाहर निकल पड़े। सीताके श्रपहत होने पर किपवरोंके साथ उनका मिलन हुशा। युद्धमें लंकाधिपने शक्तिके द्वारा लक्ष्मणको आहत किया। लक्ष्मणके जीवनके लिए लंकापुरीमें से विशल्या ले जाई गई—यह सब संत्रेपमें मैंने श्रापसे कहा। (१४-७) वहाँ पतिसे रहित श्रीर श्रत्यन्त दु:खित सीता बन्दी होकर रही हुई है।

<sup>(</sup>२) उसने उस कीएसे कहा कि यदि तू वहाँ जाकर मेरे पुत्रका जल्दी ही समाचार लायगा तो मैं तुमे दूध दूँगी। (३) तब ऐसा कहकर और पुत्रके बहुत गुण्वाले चिरत्रका स्मरण करके अश्रुजल बहाती हुई वह करुण प्रलाप करने लगी। (४) हा बत्स! कोमल हाथों और परोंवाले तुम सर्दी और गरमीसे दुःखित हो पत्नीके साथ किस देशमें कर्कश मार्ग पर गमन करते हो? (४) पुत्र! मन्द भाग्यवाली मेरा परित्याग करके चिर कालसे तुम प्रवासमें गये हो। अतः दुःखसे पीढ़ित अपनी माताका स्वप्रमें भी तुम समरण नहीं करते? (६) जब वह देवी इस तरह प्रलाप कर रही थी तब आकाशमें से सहसा नारद नीचे आये (७) सफेद वस्न पहने हुए और बड़ी जटाश्लोंका मुकुट धारण किये हुए भगवान नारदने प्रवेश किया। आदरके साथ वह उठ खड़ी हुई। (८) दिये गये आसन पर बंठे हुए नारदने आँमू बहाती हुई अपराजिताको देखा। सम्भाषण करके उन्होंने पूछा कि तुम दुःखी क्यों हो? (६) इस प्रकार कही गई उसने देविप नारदसे पृछा कि किस देशमें समय बिताकर आप यहाँ आये हैं, यह स्कृट रूपसे आप मुके कहें। (१०) तव नारदने कहा कि—

१. अइदुक्खदेहदुहियं सुविणे वि मए न---मु॰ । २. अवणं---प्रत्य॰ । ३. वरिसाई---प्रत्य॰ । ४. पव्यह्ओ दसरहो---प्रत्य॰ । ५. •समेओ----प्रत्य॰ ।

ते अज वि एइ न वी, वचा संपरिफुडा महं एयं । सुमरिन्तयाएँ हियए, सोगमहादारणं जायं ॥ १९ ॥ सुणिऊण वयणमेयं, अक्काओ घत्तिऊण वरवीणं । जाओ उिक्तमामणो, दीहुस्सासे मुयइ विप्पो ॥ २० ॥ भणिया य नारएणं, महे ! छड्डेिह दारुणं सोगं । तव पुत्तस्स असेसं, गन्तूणाऽऽणेमि वत्तमहं ॥ २१ ॥ एव भणिउं पयद्वो, वीणा कक्तन्तरे ठवेऊणं । उप्पद्दय नहयलेणं, लक्का पचो खणद्धेणं ॥ २२ ॥ हियएण मुणइ विप्पो, जद वचा राहवस्स पुच्छेऽहं । तो मे कयाइ दोसं, काहिन्ति निसायरा पावा ॥ २३ ॥ ताए चिय वेलाए, पउमसरे अक्रओ सह पियाहिं । कीलइ जलमज्जणयं, गउ व समयं करेणुहिं ॥ २४ ॥ सो रावणस्स कुसलं, पुच्छन्तो अक्रयस्स भिच्चेहिं । नीओ पउमसेयासं, दहगीवहिओ चि काऊणं ॥ २५ ॥ अल्बंभणं करेन्तो, आसासेऊण पउमणाहेणं । परिपुच्छिओ य अज्जय ! साह तुमं आगओ कत्तो ! ॥ २६ ॥ सो भणइ देव ! निसुणसु, सुयसोगाणलपिल्चिहिययाए । जणणीएँ तुज्झ पासं, विसिज्जो नारओ अहयं ॥२०॥ सीही किसोररिहया, कल्ह्यपरिविज्जया करेणु व । तह सा तुज्झ विओगे, अच्चन्तं दुक्खिया जणणी ॥२८ ॥ ख्व्यखण ! तुमं पि जणणी, पुचिवओगिर्मादीवियसरीरा । रोवन्ती अइकलुणं, कालं चिय दुक्खिया गमइ ॥२०॥ लाऽऽहारे न य संयणे, न दिवा न य सबरीसु न पओसे । खणमिव न उवेन्ति धिइं, अच्चन्तं तुम्ह जणणीओ ॥३१॥ सुणिऊण वयणमेयं, हल्हर-नारायणा सुदीणसुहा । रोवन्ता उवसिमया, कुँह कह वि पवंगमभडेहिं ॥ ३२ ॥ तो भणइ नारयं सो, पउमो अइसुन्दरं ववसियं ते । वचादाणेणऽग्हं, जणणीणं जीवियं दिन्नं ॥ ३३ ॥ तो भणइ नारयं सो, पउमो अइसुन्दरं ववसियं ते । वचादाणेणऽग्हं, जणणीणं जीवियं दिन्नं ॥ ३३ ॥

शक्तिके प्रहारसे श्रिभहत लक्ष्मण कुमार क्या मर गया ? (१८) श्राज तक भी यह बात स्पष्टरूपसे मेरे पास नहीं श्राई है। इसे याद करके हृदयमें श्रत्यधिक दारूण शोक पैदा होता है। (१९)

यह सुनकर ब्राह्मण नारदने गोदमें से सुन्दर विषा खा खा माने खिंद्रम होकर वह दीर्घ दन्छवास छोड़ने लगे। (२०) नारदने कहा कि भद्रे! तुम दारण शोकका त्याग करो। जा करके में तुम्हारे पुत्रका समय वृत्तान्त लाता हूँ। (२१) इस तरह कहकर और वीणाको बगल में दबाकर नारद आकारामें उड़े और चणार्थमें छंका पहुँच गये। (२२) ब्राह्मण नारदने मनमें सोचा कि यदि रामके बारेमें में बात पृछूँ तब कदाचित् पापी निशाचर मेरा द्वेष करेगे। (२३) उस समय हथिनियोंके साथ कीड़ा करनेवाले हाथीकी भाँति छंगद प्रियाओंके साथ पद्मसरोवरमें जलसानकी कीड़ा कर रहा था। (२४) रावणकी कुशल पूछनेवाले उस नारदको, रावणका हित चाहनेवाला है ऐसा सममकर अंगदके भृत्य रामके पास ले गये। (२५) अब्रह्मण्यं—ऐसा बोलनेवाले उस नारदको आधासन देकर रामने पृछा कि आर्थ! आप कहाँसे पथारे हैं यह कहें। (२६) उसने कहा कि देव! आप मुनें। पुत्रके शोक रूपी आग्न से प्रदीप्त हदयवाली आपकी माताके द्वारा भेजा गया में नारद हूँ। (२७) बचोंसे रहित मोरनी और हाथीके बचेसे विजत हथिनीकी भाँति आपके वियोगसे माता अत्यन्त दुःखित है। (२०) हे महायश! शोकसागर में निमग्न और बाल बिखेरे हुई आपकी दुःखी माता रोकर समय गुज़रती है। (२९) लक्ष्मण! पुत्र वियोगरूपी आग्निसे दीप्त शरीरवाली तुम्हारी माता भी अत्यन्त करणाजनक रूपसे रोती है और दुःखी वह किसी तरह समय बिताती है। (३०) तुम्हारी माताण न आहारमें, न सोनेमें, न दिनमें, न रातमें, न प्रदेशकालमें चणभर भी धेर्य धारण करती हैं। (३०) यह कथन सुनकर दीन मुखवाले हलधर और नारायण रोने लगे। बातर-सुभटोंने किसी तरह उन्हें शान्त किया। (३२) तब रामने नारदसे कहा कि तुमने बहुत अच्छा किया। हमारी माताओं-

९॰ ०सयासे, गलगहितो तेहि काङणं-—प्रत्य॰। २. ०ग्गिवृमिय०-—मु॰। ३. सरणे—-प्रत्य॰। ४. कह वि पवंगममहाभडेहि-—प्रत्य॰।

सो चेव सुक्रयपुण्णो, पुरिसो जो कुणइ अभिगओ विणयं । जणणीण अप्पमत्तो, आणावयणं अरुद्धन्तो ॥३४॥ जणणीण कुसलवत्तं. सोऊणं राम-लक्खणा तुद्वा । पूयन्ति नारयं ते, समयं विज्ञाहरभडेहिं ॥ ३५ ॥ एयन्तरम्मि पउमो. बिभीसणं भणइ सुहडसामक्खं । अन्हे साएयपुरी, भद्द ! अवस्सेण गन्तवं ॥ ३६ ॥ स्रयसोगाणलतिवयाण ताण जणणीण तत्थ गन्तुणं । दरिसणजलेण अम्हे. णिषं वियवाइं अङ्गाइं ॥ ३७ ॥ काऊण सिरपणामं, विभीसणो भणइ सुणसु वयणं मे । राहव ! सोलस दियहा, अच्छेयबं महं भवणे ॥ ३८ ॥ अन्नं पि सामि ! निसुणसु, पडिवत्ताकार गेण साएए । पेसिज्जन्ति नरुत्तम !, द्या भरहस्स तूरन्ता ॥ ३९ ॥ राहववयणेण तओ, दूया संपेसिया तुरियवेगा । गन्तूण पणिमऊण य, भरहस्स कहेन्ति परिवत्तं ॥ ४० ॥ पत्तो हरूं समुसलं. रामो चक्कं च लक्खणो धोरो । निहुओ लक्काहिवई, सीयाएँ समागमो जाओ ॥ ४१ ॥ अह बन्धणाउ मुका, इन्दर्पमुहा भडा उ पबस्या । लद्धाओ गरुड-केसरिविज्ञाओ राम-चक्कीणं ॥ ४२ ॥ जाया बिभीसणेणं. समयं च निरन्तरां महापीई । लङ्कापुरीएँ रज्जं. कुणन्ति बल-केसवा मुद्दया ॥ ४३ ॥ एवं राघव-लक्ष्वण-रिद्धी, सुणिकण हरिसिओ भरहो । तम्बोल-सुगन्धाइसु दृए पूएइ विभवेणं ॥ ४४ ॥ घेत्रुण तओ दूए, भरहो जणणीणमुवगओ मूलं । सुयसोगदुक्खियाणं, कहेन्ति वत्ता अपरिसेसा ॥ ४५ ॥ सोऊण कुसळवत्ता, सुयाण अभिणन्दियाउ जणणोओ । ताव य अन्ने वि बहू, नयरी विज्ञाहरा पत्ता ॥ ४६ ॥ अह ते गयणयल्प्रथा, बिभीसणाणाए खेयरा सबे । मुख्चन्ति रयणवृद्धिं, घरे घरे तीऍ नयरीए ॥ ४७ ॥ अह तत्थ पुरवरीए, विज्जाहरसिप्पिएस दक्लेस । सयलभवणाण भूमी, उवलिता रयणकणएणं ॥ ४८ ॥ निणवरभवणाणि बहू, सिम्घं चिय निम्मियाई तुङ्गाइं। पासायसहस्साणि य, अट्टावयसिहरसरिसाइं ॥ ४९ ॥

का समाचार कहकर हमें तुमने जीवन दिया है। (३३) वहीं सुकृतसे पूर्ण हैं जो श्राज्ञाका उल्लंघन न करके श्रप्रमत्तभावसे सम्मुख जाकर माताका विनय करता है। (३४) माताश्रोंकी कुशलवार्त्ता सुनकर तुष्ट राम-लक्ष्मणने विद्याधर सुभटोंके साथ नारदकी पूजा की। (३४)

इसके पश्चात् रामने मुभटोंके समक्ष विभीषणसे कहा कि, भद्र ! हमें श्रवश्य ही श्रयोध्या जाना चाहिए।(३६) पुत्रके शांक रूपी श्राभिसे तप्त उन माताश्रोंके श्रंगोंको वहाँ जाकर दर्शन रूपी जलसे हमें शान्त करना चाहिए।(३७) मस्तकसे प्रणाम करके विभीपणने कहा कि, हे राघव ! मेरा कहना मुने। मेरे भवनमें सोलह दिन तो आपको ठहरना चाहिए। (३८) हे स्वामी ! श्रोर भी मुनें। हे नरोत्तम ! बृतान्त जाननेके लिए साकेतमें भरतके पास में दूत भेजता हूँ।(३८) तब रामके कहनेसे बहुत बेगवाले दूत भेजे गये। जाकर श्रोर प्रणाम कर भरतसे सारा बृत्तान्त उन्होंने कह मुनाया कि रामने मुसलके साथ हल श्रोर धीर लक्ष्मगने चक्ष प्राप्त किया है, लंकापित रावण मारा गया है श्रोर सीताके साथ समागम हुआ है।(४०-४१) बन्धनसे विमुक्त इन्द्रजित श्रादि सुभटोंने दीन्ना ली है, राम एवं चक्री लक्ष्मणने गरुड़ श्रोर केसरी विद्याएँ प्राप्त की हैं।(४२) विभीषणके साथ सदेवके लिए महाप्रीति हुई है श्रोर प्रसन्न राम व लक्ष्मण लंकापुरी में राज्य करते हैं।(४३)

राम-लद्मण्की ऐसी ऋदि सुनकर हिर्षित भरतने ताम्बूल श्रीर सुगन्धित पदार्थ श्रादि से वैभवपूर्वक दूतोंकी पूजा की।(४४) तब दूतोंको लेकर भरत माता श्रोंके पास गया और पुत्रके शोकसे दुःखित उन्हें सारी बात कही।(४५) पुत्रोंकी कुशलवार्ता सुनकर माताएँ प्रसन्न हुई। उस समय दूसरे भी बहुतसे विद्याधर नगरीमें श्राये।(४६) आकाशमें स्थित विभीषण आदि सब खेवरोंने उस नगरीके घर-घरमें रत्नोंकी वृष्टि की।(४०) उस सुन्दर नगरीमें विद्याधरोंके सब शिल्पियोंने सब मकानोंकी जमीन रत्न और सोनेसे लीप दी।(४८) उन्होंने शीघ ही श्रानेक ऊँचे जिनमन्दिर तथा अष्टापद

१. विज्ञतिय॰--मु॰ । २. •रणे य सा॰--प्रत्य॰ ।

वरकणयथम्भपंउरा, वित्थिणा मण्डवा रयणिविचा । रहया समन्तओ वि य, विवयपद्यागीसु रमणिव्वा ॥५०॥ कश्चणरयणमयाहं, मोचियमालाउलाहं विउलाहं । रेहिन्त तोरणाहं, दिसासु सबासु रम्माहं ॥ ५१ ॥ सुरवहभवणसमेसुं, लग्गा ण्हवणुसवा निणहरेसु । नहनदृगीयवाह्य-रवेण अभिणिन्द्रया अहियं ॥ ५२ ॥ तस्तरुणपंक्षुवुग्गय-नाणाविहकुसुमगन्धपंउराहं । छज्जन्ति उववणाहं, कोइलभमरोवगीयाहं ॥ ५३ ॥ वाबीसु दीहियासु य, कमलुप्पलपुण्डरीयछनासु । निणवरभवणेसु पुणो, रेहह सा पुरवरी अहियं ॥ ५४ ॥ एवं साएयपुरी, सुरनयरिसमा कया दणुवईहिं । रामस्स समक्खाया, अहियं गमणुस्सुयमणस्स ॥ ५५ ॥

अचिन्तियं सयलमुवेइ सोभणं, नरस्स तं मुक्रयफलस्स संगमे। अहो क्षणा! कुणह तवं सुसंतयं, बहा सुहं विमलयरं निसेवह॥ ५६॥ ॥ इह पडमचरिए साएयपुरोवण्गणं नाम अट्टहत्तरं पठवं समत्तं॥

#### ७९. राम-लक्खणसमागमपव्यं

अह सोलसमे दियंहे, कओवयारा पभायसमयम्मि । राहव-सोमित्ति-सिया पुण्फविमाणं समारूढा ॥ १ ॥ सबे वि खेयरभडा, विमाण-रह-गय-तुरङ्गमारूढा । रामेण समं चिलया, साएयपुरी नहयलेणं ॥ २ ॥ पउमङ्कसिन्निविद्या, पुच्छइ सीया पइं अइमहन्तं । जम्बुदीवस्स ठियं, मज्झे किं दीसए एयं ॥ ३ ॥ पउमेण पिया भणिया, एत्थ जिणा सुरवैरेस अहिसित्ता । मेरू नाम नगवरो, बहुरयणजलन्तसिहरोहो ॥ ४ ॥ जल्हरपब्भारनिभं, नाणाविहरुक्खकुसुमफलपउरं । एयं दण्डारण्णं, जत्थ तुमं अविद्या भद्दे ! ॥ ५ ॥

पर्वतके शिखर जैसे हजारों महल बनाए। (१६) उन्होंने उत्तम सोनेके स्तम्भोंसे व्याप्त, विशाल, रत्नोंसे चित्र-विचित्र श्रीर विजयपताकाओंसे रमणीय ऐसे मण्डप चारों ओर निर्मित किये। (५०) वहाँ स्वर्ण एवं रत्नमय, मोतीकी मालाओंसे युक्त, विपुल श्रीर रम्य तोरण सब दिशाश्रोंमें शोभित हो रहे थे। (५१) इन्द्रके महलके जैसे जिनमन्दिरोंमें स्नात्र-उत्सव होने लगे। नट, नृत्य और गाने-बजानेकी ध्वनि द्वारा बहुत ही खुशी मनाई गई। (५२) वहाँ युशों पर उगे हुए कोमल पहुव एवं नानाविध पुष्पोंकी गन्धसे व्याप्त तथा कोयल एवं भौरोंकी ध्वनिसे गीतमय उपवन शोभित हो रहे थे। (५३) कमल, उत्पल और पुण्डरीकसे छाई हुई बाविड्यों श्रीर दीर्घिकाश्रोंसे तथा जिनवरके मन्दिरोंसे वह नगरी श्रिषक शोभित हो रही थी। (५४) इस प्रकार राज्ञस राजाश्रों द्वारा साकेत पुरी सुरनगरी जैसी की गई। तब गमनके लिए श्रत्यन्त उत्सुक मनवाले रामको उसके बारेमें कहा। (५४) पुण्यका फल प्राप्त होने पर मनुष्यको सारी शोभा श्रविन्त्य रूपसे प्राप्त होती है। श्रतः हे मनुष्यों! सतत तप करो श्रीर अतिविमल सुखका उपभोग करो। (१४६)

॥ पद्मचरितमें साकेतपुरीका वर्णन नामक अठहत्तरवाँ पर्व समाप्त हुआ ॥

#### ७९. राम एवं लक्ष्मणका माताओंके साथ समागम

इसके पश्चात् सोलहवें दिन प्रभातके समय पूजा करके राम, लक्ष्मण और सीता पुष्पक विमान पर आरू द हुए। (१) सभी विद्याधर-सुभट विभान, हाथी, एवं घोड़ों पर सवार हो आकाशमार्गसे रामके साथ चले। (२) रामकी गोदमें बैठी हुई सीताने पतिसे पूछा कि जम्बूद्वीपके मध्यमें स्थित यह अतिविशाल क्या दीखता है? (३) रामने प्रियासे कहा कि अनेकविध रह्मोंसे प्रकाशित शिखरोंबाले मेरु नामके इस पर्वतपर देवों द्वारा जिनवर अभिषिक्त होते हैं। (४) भद्रे! बादलोंके समृह

१. •गाए रम॰---प्रत्य• । २. दिवसे---प्रत्य• । ३. •तिभडा पु॰---प्रत्य• । ०तिसुया पु॰---मु• । ४. •वरेहिं अहि॰

एसा वि य कप्णरवा. महानई विमलसिलकिकोला । जीसे तडिम्म साहू. सुन्दरि ! पिंडलहिया य तुमे ॥ ६ ॥ एसो दीसइ सुन्दरि ! वंसइरी जत्थ मुणिवरिन्दाणं । कुल-देसभूसणाणं, केवलनाणं समुप्पन्नं ॥ ७ ॥ भवणुज्जाणसमिद्धं, एयं तं कुब्बरं पिए ! नयरं । इह वसइ वालिखिल्लो, जणओ कल्लाणमालाए ॥ ८ ॥ एंगं पि पेच्छ भद्दे ! दसण्णनयरं जिंहं कुलिसयन्नो । राया अणन्नदिष्टी, रूववितिपिया परिवसइ ॥ ९ ॥ तत्तो वि वहक्कन्ता, भणइ पियं जणयनिन्दणी एसा । दीसइ पुरी पहाणा, कवणा सुरनयरिसंठाणा ॥ १० ॥ भणिया य राहवेणं. सुन्दरि ! एसा महं हिययइट्टा । विज्ञाहरकयभूसा, साएयपुरी मणभिरामा ॥ ११ ॥ दह्ण समासन्ने, पुष्फिविमाणं ससंभमो भरहो । निष्फडइ गयारूढो बलर्संहिओ अहिमुहं सिग्धं ॥ १२ ॥ द्दृण य एज्जन्तं, भरहं भडचडगरेण पउमाभो । ठावेइ धरणिवहे, पुष्फविमाणं तओइण्णो ॥ १३ ॥ भरहो मत्तगयाओ, ओयरिउं नमइ सहरिसो सिग्धं। रामेण लक्खणेण य, अवगूढो तिबनेहेणं॥ १४॥ संभासिएकमेका, पुष्फविमाणं पुँणो वि आरूढा । पविसन्ति कोसलं ते, विज्ञाहरसुहडपरिकिण्णा ॥ १५ ॥ रह-गय-तुरङ्गमेहिं. संघट्ट ट्टेन्तजोहनिवहेहिं। पविसन्तेहि निरुद्धं, गयणयलं महियलं नयरं ॥ १६॥ तूराइं । वर्ज्जन्त घणरवाइं, चारणगन्धवमीसाइं ॥ १७ ॥ भेरी-मुइङ्ग-तिलिमा-काहल-सङ्खाउलाई गय-तुरयहेसिएणं, तूरनिणाएण बन्दिसद्देणं। न सुणंति एक्सेकं, उल्लावं कण्णविडयं पि॥ १८॥ एवं महिद्भिजुत्ता, हलहर-नारायणा निवइमग्गे । वश्चन्ते नयरजणो आढत्तो पेच्छिउं सद्दो ॥ १९ ॥ नायरवहहि सिग्धं. भवणगवक्खा निरन्तरा छन्ना । रेहन्ति वयणपङ्कय-सराण रुद्धा व उद्देसा ॥ २० ॥

जैसा, नानाविध वृत्त, पुष्प एवं फलोंसे प्रचुर यह दण्डकारण्य है, जहाँसे तुम श्रापहत हुई थी। (४) हे सुन्दरी! निर्मल जल श्रीर तरंगोंवाली यह कर्णरवा महानदी है जिसके तट पर तुमने साधुश्रोंको दान दिया था। (६) हे सुन्दरी! यह वंशािर दिखाई पड़ता है जहाँ कुलभूपण श्रीर देशभूपण मुनियोंको केवलज्ञान उत्पन्न हुश्रा था। (७) हे प्रिये! भवनों श्रीर उद्यानोंसे समृद्ध यह कूबरनगर है। यहाँ कल्याणमालाका पिता वालिखिल्य रहता है। (८) हे भद्रे! इस दशार्ण-नगरको भी देख जहाँ सन्यग्रहि राजा कुलिशयज्ञ श्रीर उसकी प्रिया रूपवती रहती है। (६) वहाँसे आगे चलने पर जनकनिद्नी सीताने प्रियसे पूछा कि सुरनगरीके जैसी उत्तम रचनावाली यह कीनसी नगरी दिखाई देती है? (१०) रामने कहा कि हे सुन्दरी! यह मेरी हृदयेष्ट श्रीर विद्याधरोंके द्वारा विभूषित मनोहर नगरी साकेतपुरी है। (११)

समीपमें पुष्पक विमानको देखकर भरत आदरके साथ निकला श्रीर हाथी पर सवार होकर सेनाके साथ शीघ्र श्रिभमुख गया। (१२) सुभटोंके समृहके साथ भरतको आते देख रामने पुष्पक विमानको पृथ्वी पर स्थापित किया। बादमें वे उसमें से नीचे उतरे। (१३) मत्त हाथी परसे नीचे उतरकर शीघ्र ही भरतने हर्पके साथ प्रणाम किया। राम श्रीर लक्ष्मणने तीव्र स्नेहसे उसका श्रालिंगन किया। (१४) एक-दूसरेके साथ सम्भाषण करके वे पुनः पुष्पकविमान पर आरूढ़ हुए। विद्याघर-सुभटोंसे घिरे हुए उन्होंने श्रयोध्यामें प्रवेश किया। (१४) प्रवेश करते हुए रथ, हाथी श्रीर घोड़ोंसे तथा टकराकर ऊपर उठते हुए योद्धाश्रोंके समूहोंसे नगरका आकाशतल श्रीर धरातल श्रवरुद्ध हो गया। (१६) चारणों और गन्धवोंके संगीतसे युक्त बादलकी तरह आवाज करते हुए भेरी, मृदंग, तिलिमा, काहल श्रीर शंख आदि वाद्य बजने लगे। (१७) हाथियोंकी चिषाइ श्रीर घोड़ोंकी हिनहिनाहटसे तथा बन्दीजनोंकी ध्वानसे कानमें पड़ी हुई बातचीत भी एक-दूसरे नहीं सुनते थे। (१८)

ऐसी महान् ऋदिसे सम्पन्न राम और लक्ष्मण जब राजमार्ग परसे जा रहे थे तब सब नगरजन उन्हें देखने लगे। (१६) नगरकी स्त्रियोंने शीघ्र ही भवनोंके गवाक्ष बीचमें जगह न रहे इस तरह ढँक दिये। मुखरूपी कमलोंसे आच्छन्न

१. एयं पिच्छमु भहे !--प्रत्य । २. स्ववहपिया-मु । ३. ॰सहिओ सम्मुहो सिग्वं-मु । ४. पुणो समारूढा । पविसंति कोसलाए वि॰ मु । ५. सुणेइ एक्समेक्सो-मु ।

अहा कोउएण तुरिया, अन्ना अनं करेण पेछेउं। पेच्छन्ति पणइणीओ, पउमं नारायणसमेयं ॥ २१ ॥ अन्नोन्ना भणइ सही! सीयासिहओ इमो पउमणाहो । रूच्छीहरो वि एसो, हवइ विसल्लाएँ साहीणो ॥ २२ ॥ सुगीवमहाराया, एसो वि य अन्नओ वरकुमारो । भामण्डलो य हणुवो, नलो य नीलो सुसेणो य ॥ २३ ॥ एए अन्ने य बहू, चन्दोयरनन्दणाइया सुहहा । पेच्छ हला ! देवा इव, मिहिन्नुया रूवसंपन्ना ॥ २४ ॥ एवं ते पउमाई, पेच्छिज्जन्ता य नायरजणेणं । संपत्ता रायघरं, दुल्यिचलुचलणध्यसोहं ॥ २५ ॥ सा पेच्छिजण पुत्ते, घराउ अवराइया समोइण्णा । औह केकई वि देवी, सोमित्ती केगया चेव ॥ २६ ॥ अन्नं भवन्तरं पिव, पत्ताओ पुत्तरंसणं ताओ । बहुमङ्गलुज्जयाओ, ठियाउ ताणं समासन्ने ॥ २० ॥ आलोइजण ताओ, अवइण्णा पुष्कयाउ तूरन्ता । सयलपरिवारसिहया, अह ते जणणीओ पणमन्ति ॥ २० ॥ स्वत्रिरसणुस्सुगाहिं, ताहि वि आसासिया सिणेहेणं । परिचुन्विया य सीसे, पुणो पुणो राम-सोमित्ती ॥ २० ॥ पण्हुयपओहराओ, जायाओ पुत्तसंगमे ताओ । पुल्ह्यरोमझोओ, तोसेण य वीरजणणीओ ॥ ३० ॥ दिन्नासंणोविवद्वा, समयं जणणीहि राम-सोमित्ती । नाणाकहासु सत्ता, चिट्टन्ति तहिं परमतुद्वा ॥ ३१ ॥ वं सुविजण विउज्झई, जं च पउत्थस्स दिरसणं होईँ। जं मुच्छिओ वि जीवइ, किं न हु अच्छेरयं एयं ॥ ३२ ॥ चिरंपविसओ वि दीसइ, चिरपिहलगो वि निनुई कुणइ। बन्धणगओ वि मुच्हर, सय ि झीणा कहा लोए ॥ ३२ ॥ चिरंपविसओ वि दीसइ, चिरपिहलगो वि निनुई कुणइ। बन्धणगओ वि मुच्हर, सय ि झीणा कहा लोए ॥ ३२ ॥

एको वि कओ नियमो, पावइ अञ्चन्सुयं महासुररुच्छि । तम्हा करेह विमलं, धम्मं तित्थंकराण सिवसुहफलयं ॥ ३४॥

॥ इइ पडमर्चारए राम-लक्खण<sup>६</sup>समागमिवहार्ण नाम एगूणासीयं पव्वं समत्तं ॥

सरोवरों की भाँति वे प्रदेश शोभित हो रहे थे। (२०) तव कौतुकवश एक-दूसरीको हाथसे हटाकर स्नियाँ नारायणके साथ रामको देखने लगीं। (२१) वे एक-दूसरीसे कहती थीं कि सीताके साथ ये राम हैं और विशल्याके साथ ये लक्ष्मण हैं। (२२ ) ये सुप्रीव महाराजा हैं। ये दुमारवर श्रंगद, भामण्डल, हनुमान, नल, नील श्रोर सुपेए। हैं। (२३ ) इन तथा श्रान्य बहत-से चन्द्रोदरनन्दन श्राद् देवों जसे महद्धिक और रूपसम्पन्न सुभटोंको तो, अरी ! तू देख। (२४) इस प्रकार नगरजनों द्वारा देखे जाते वे राम त्रादि चंचल श्रीर फहराती हुई ध्वजाश्रोंसे शोभित राजमहल में श्रा पहुँचे। (२५) पुत्रोंको देख अपराजिता महलमेंसे नीचे उतरा उसके बाद देवी कैंकेई तथा केक्या सुमित्रा भी नीचे उतरी। (२६ ) मानों दसरा जन्म पाया हो इस तरह उन्होंने पुत्रों का दर्शन किया। श्रानेकविध मंगल कार्य करनेमें उद्युत वे उनके पास जाकर .ठहरी। (२७) उन्हें देखकर वे तुरन्त पुष्पर्कावमानमेंसं नीचे उतरे। सम्पूर्ण परिवारक साथ उन्होंने माताओंको प्रणाम किया। (२८) पुत्रोंके दर्शनके लिए उत्पुक उन्होंने स्नेहपूर्वक श्राश्वासन दिया श्रार राम-लच्मणके सिर पर पुनः पुनः चुम्बन किया। (२६) पुत्रोंसे मिलन होने पर उनके स्तनोंमेंसे दूध झरने लगा। वार जननी वे श्रानन्दसे रोमांचित हो गई। (३०) मातात्रोंके साथ राम और लक्ष्मण दिये गये श्रासनों पर बंठे। अत्यधिक आनन्दित वे नाना कथाश्रीमें लीन हो वहीं ठहरे। (३१) सोकर जो जागता है, प्रवास पर गये हुए का जो दर्शन होता है, श्रीर मुर्छित व्यक्ति भी जी उठता है-यह क्या श्राश्चर्य नहीं है ? (३२) चिरप्रवासित भी दीखता है, चिर कालसे विषयों में आसक्त भी मोक्ष प्राप्त करता है श्रीर बन्धन में पड़ा हुआ भी मुक्त होता है- इस पर से शाश्वतताकी बात निर्वल प्रतीत होती है। (३३) एक भी नियम करने पर जीव महान् श्राभ्यद्य तथा देवोंका विशाल ऐश्वर्य प्राप्त करता है। श्रातः तीर्थकरींके विमल एवं शिवसखका फल देनेवाले धर्म का पालन करो। (३४)

॥ पद्मचरितमें राम एवं लक्ष्मणका माताओंके साथ समागम-विधान नामक उनासीवाँ पर्व समाप्त हुआ ॥

१. अह कोसम्रा देवी---प्रत्य ०। २. ०सणा णिविद्वा प्रत्य ०। ३. सुणिऊण प्रत्य ०। ४. हवइ प्रत्य ०। ५. नास्तीयं गाथा प्रत्यन्तरयोः । ६. ०णमायाहि समा० मु०।

### ८०. भ्रवणालंकारहत्थिसंखोभणपन्वं

पुणरिव निमज्जण मुणि, पुच्छइ सिरिवित्थरं मगहराया । हरूहर-सोमिचीणं, कहेइ साहू समासेणं ॥ १ ॥ निमुणेहि सेणिय ! तुमं, हरूहर-नारायणाणुभावेणं । नन्दावचिनवेसं, बहुदारं गोउरं चेव ॥ २ ॥ सरभवणसमं गेहं, खिइसारो नाम हवइ पायारो । मेरुस्स चूलिया इव, तह य सभा वेजयन्ती य ॥ ३ ॥ साला य विउलसोहा, चक्कमणं हवइ सुविहिनामेणं । गिरिकूढं पासायं, तुक्कं अवलोयणं चेव ॥ ४ ॥ नामेण वद्धमाणं, चित्तं पेच्छाहरं गिरिसिरिच्छं । कुक्कुडअण्डावयवं, कूढं ग्रब्भमिग्हं रम्मं ॥ ५ ॥ कप्पतरुसमं दिकं, एगत्थम्मं च हवइ पासायं । तस्स पुण सक्ष्मो च्चिय, ठियाणि देवीण भवणाइं ॥ ६ ॥ अह सीहवाहीणी वि य, सेज्जा हरविट्टरं दिणयराभं । सिसिकरणसिन्नभाइं, चमराइं मउयफरिसाइं ॥ ७ ॥ वेरिलियविमलदण्डं, छत्तं सिसिनिल्हं सुहच्छायं । विसमोइयाउ गयणं लङ्घन्ती पाउयाओ य ॥ ८ ॥ वन्थाइ अणग्धाइं, दिबाइं चेव भूसणवराइं । दुन्भिज्जं चिय कवयं, मणिकुण्डलजुवलयं कन्तं ॥ ० ॥ खम्मं गया य चक्कं, कणयारिसिलीमुहा वि य अमोहा । विविद्याइ महत्थाइं, अन्नाणि वि एवं मादीणि ॥ १० ॥ पन्नाससहस्साइं, कोडीणं साहणस्स परिमाणं । एका य हवइ कोडी, अन्मिहिया पवरघेणूणं ॥ ११ ॥ सत्तरि कुलकोडीओ, अहियाउ कुडुम्बियाण जेट्टाणं । साएयपुरवरीण, वसन्ति घणरयणपुण्णाओ ॥ १२ ॥ कइलाससिहरसिरिसोवमाइ भवणाइ ताण सेवाणं । बलय-गवा-महिसीहिं, समाउलाइं सुरम्माइं ॥ १३ ॥ पोक्सरिणिदीहियासु य, आरामुज्जाणकाणणसिमद्धा । निणवरघरेसु रम्मा, देवपुरी चेव साएया ॥ १४ ॥

## ८० त्रिम्रुवनालङ्कार हाथीका संक्षोम

विशाल शोभावाले मुनिको नमस्कार करके मगधराध राज श्रेणिकने पुनः राम और लक्ष्मणके बारेमें पुछा। तब गौतम मुनिने संत्रेपमें कहा (१) उन्होंने कहा कि हे श्रेणिक! तुम सुनी। हलधर राम श्रोर नारायण लक्ष्मणने प्रभावसे नन्दावर्त संस्थानवाला तथा अनेक द्वारों व गोपुरोंसे युक्त एक प्रासाद बनवाया। (२) वह देवभवनके जैसा था। क्षितिसार नामका उसका प्राकार था। उसमें मेरु पर्वतकी चूलिका जैसी ऊँची एक वैजयन्ती सभा थी। (३) उसमें अत्यन्त शोभायुक्त शाला तथा सुवीथी नामका एक चक्र था। यह प्रासाद पर्वतके शिखर जैसा था श्रोर उसमें ऊँची श्रष्टालिका थी। (४) उसमें सुन्दर श्रीर पर्वतके समान ऊँचा एक प्रेक्षगृह था तथा मुनिक अएडेके श्राकारका एक रमणीय गुप्त गर्भगृह था। (४) एक स्तम्भ पर स्थित वह प्रासाद कल्पवृत्तके समान दिव्य था। उसके चारों श्रोर देवियों (रानियों) के भवन आये हुए थे। (६) शाय्यागृहमें श्राया हुआ सिंहको धारण करनेवाला श्रासन (सिंहासन) सूर्यके समान तेजस्वी था और चन्द्रमाकी किरणोंके श्वेत चँवर मृदु स्पर्शवाले थे। (७) वैडूर्यका बना निर्मल दण्ड, चन्द्रमाके जैसा सुखद छायावाला छत्र, श्राकाशको लाँघनेवाली विषमोचिका पादुका, श्रमूल्य वस्न, दिव्य श्रीर उत्तम भूपण, दुर्भेश कवच, मणिमय कुंडलोंका सुन्दर जोड़ा, तलबार, गदा श्रीर चक्र, कनक, शत्रुका विनाश करनेवाले श्रमोघ बाण तथा ऐसे ही दूसरे विविध महास्न उनके पास थे। (८-१०)

उनके सैन्यका परिमाण पचास हजार करोड़ था। एक करोड़से अधिक उत्तम गायें थीं। (११) बड़े गृहस्थोंके सत्तर करोड़से अधिक धन एवं रह्नोंसे परिपूर्ण कुल साकेतपुरीमें बसते थे। (१२) उन सबके भवन कैलास पर्वतके शिखरके जैसी उपमावाले, बेल गाय और भैंसोंसे युक्त तथा सुन्दर थे। (१३) सरोवरों और बावड़ियों तथा बाग्-बग़ीचोंसे समृद्ध और जिनमन्दिरोंसे रम्य देवपुरी जैसी वह साकेत नगरी थी। (१४) रामने हर्षित होकर वहाँ भव्य जनोंको आनन्द देनेवाले

१. •माइं पि प्रस्य •। २. सञ्वाइं मु •।

निणवरभवणाणि तिर्हे रामेणं कारियाणि बहुयाणि । हिरसेणेण व तह्या, भिवयनंणाणंदयकराहं ॥ १५ ॥ गाम-पुर-खेड-कबड-नयरी सा पट्टणाण मज्झत्था । इन्दपुरी व कया सा, साएया रामदेवेणं ॥ १६ ॥ सबो नणो सुरूवो, सबो विण-धण्ण-रयणसंपुण्णो । सबो करभररिहंओ, सबो दाणुज्जओ निर्म्च ॥ १७ ॥ एको त्य महादोसो, दीसइ फुडपायडो नणवयस्स । परिनिन्दासत्तमणो न चयह निययं चिय सहावं ॥ १८ ॥ छद्धाहिवेण न वि य, हरिजणं रामिया धुवं सीया । सा कह रामेण पुणो, ववगयलज्जेण आणीया ॥ १९ ॥ खत्तियकुल्जनायाणं, पुरिसाणं माणगिवयमईणं । लोगे दुर्गुंछणीयं, कम्मं न य प्रिसं जुत्तं ॥ २० ॥ एयन्तरिम्म भरहो, तिम्म य गन्धवनहगीएणं । न लहइ रहं महप्पा, विसप्सु विरत्तगयभावो ॥ २१ ॥ संसारभउिवम्नो, भरहो परिचिन्तज्ज्णामाढत्तो । विसयासत्तेण मया, न कओ धम्मो सुहनिवासो ॥ २२ ॥ दुक्खेहि माणुसत्तं, लद्धं नलबुब्बुओवमं चवलं । गयकण्णसमा ल्व्छी, कुमुमसमं नोबणं हवइ ॥ २३ ॥ दिक्सपिरच्छा, भोगा नीयं च सुविणपरितुष्टं । पिनवसमागमसिरिसा, बन्धवनेहा अइदुरन्ता ॥ २४ ॥ धणा ते बालसणी, बाल्तणयिम गहियसामण्णा । न य नाओ पेम्मरसो, सज्झाए वावडमणेहिं ॥ २६ ॥ भरहाइमहापुरिसा, धन्ना ते जे सिरि पयहिजणं । निगन्था पबइया, पत्ता सिवसासयं सोक्खं ॥ २७ ॥ तरुणत्तणिम धम्मं, नइ हं न करेमि सिद्धसुहगमणं । गहिओ नराएँ पच्छा, डिझिस्सं सोगअग्गीणं ॥ २८ ॥ गलगण्डसमाणेसुं, सरीरछीरन्तंरावहन्तेसु । थणफोडएसु का वि हु, हवइ रई, मंसिपण्डेसु ? ॥ २९ ॥

बहुत-से सुन्दर जिनमन्दिर बनवाये। (१५) प्राम, पुर, खेट (मिट्टीकी चहारदीवारीवाला नगर) कब्बड़ (कुत्सित नगर), नगरी ओर पत्तनोंके बीचमें आई हुई वह साकेतनगरी रामने इन्द्रपुरी जैसा बनाई। (१६) वहाँ सभी लोग सुन्दर थे, सभी धन, धान्य एवं रह्नोंसे परिपूर्ण थे, सभी करके भारसे रहित थे छोर सभी नित्य दानमें उद्यन रहते थे। (१७) किन्तु लोगोंमें एक बड़ा भारी दोष स्पष्ट दिखाई पड़ता था। दूसरेकी निन्दामें आसक्त मनवाले वे अपना स्वभाव नहीं छोड़ते थे। (१८) वे कहते थे कि लंकाधिपने अपहरण करके जिस सीताके साथ रमण किया था उसे निर्लज राम पुनः क्यों लाये? (१६) क्षत्रियकुलमें उत्पन्न और अभिमानसे गवित बुद्धिवाले पुरुषोंके लिये लोकमें ऐसा कुत्सित कर्म करना उपयुक्त नहीं है। (२०)

उधर विपयोंमें वेराग्यभाववाला महात्मा भरत गान्धर्व, नृत्य श्रौर गीत द्वारा उन विपयोंमें श्रासक्त नहीं रखता था। (२१) संसारके भयसे उद्धिम भरत सोचने लगा कि विषयोंमें श्रासक्त मैंने सुखका धाम रूप धर्म नहीं किया। (२२) मुश्किलसे जलके बुलवुलेके समान चपल मनुष्यजन्म प्राप्त किया है। हाथीके कानके समान श्रस्थिर लक्ष्मी है श्रौर योवन फूलके समान होता है। (२३) किंपाक फलके जैसे वे स्वाद्में श्रच्छे, परंतु परिणाममें विनाशक भोग होते हैं। जीवन स्वम सहश है श्रौर बान्धवस्तेह पांच्योंके मेलेके जैसा चािक श्रौर श्रत्यन्त खराब विपाकवाला होता है। (२४) माता श्रौर पिता धन्य हैं जिन्होंने राज्य श्रादि सर्वका परित्याग करके श्री श्र्यप्तदेव भगवान द्वारा उपादिष्ठ सुगतिके मार्ग पर पदार्पण किया है। (२५) वे बालमुनि धन्य हैं जो बचपनमें ही श्रमणत्व अंगीकार करके स्वध्यायमें मन लगनेसे प्रेमरसको नहीं जानते। (२६) वे भरत श्रादे महापुरुष धन्य हैं जिन्होंने लक्ष्मीका त्याग करके निर्मन्थ दीचा छी श्रौर शिव एवं शाश्वत सुख प्राप्त किया। (२७) यदि मैं तरुण श्रवस्थामें ही सिद्धिका सुख देनेवाले धर्मका श्राचरण नहीं करूँगा तो बादमें बुद्रापेसे जकड़े जाने पर शोकरूपी श्राप्त जलता रहूँगा। (२०) श्रीरके दूधको श्रपने मीतर धारण करनेवाले, गलगण्डके समान सत्तक्षी फोड़े जैसे मांस । पण्डोंमें क्या प्रेम हो सकता है ? (२६) पानके रससे रंगे श्रीर दाँतरूपी कीटकोंसे भरे हुवे

१. ०जणाणंदियकराई प्रत्यः । •जणाणंदियवराई मुः । २, धण-कणय-रयणपरिपुण्णो मुः । ३. किह मुः । ४. •णः स्रादः प्रत्यः । ५. •न्तहाबहः प्रत्यः ।

तम्बोल्स्सीलिद्धे, भिरए चिय दन्तकीडयाण मुहे । केरिसिया हवइ रई, चुम्बिज्जन्ते अहरचम्मे ! ॥ ३० ॥ अन्तो कयारभिरए, बाहिरमट्टे सभावदुग्गन्धे । को नाम करेळ रई, जुवइसरीरे नरी मूदो ! ॥ ३१ ॥ संगीयए य रुण्णे, निश्च विसेसो बुहेहिं निद्दिष्टे । उम्मच्यसमसिरसे, को व गुणो निश्चयविम्म ! ॥ ३२ ॥ सुरभोगेसु न तिचो, वीवो पवरे विमाणवासिम्म । सो किहँ अवियण्हमणो, माणुसभोगेसु तिप्पिहिइ ॥ ३३ ॥ भरहस्स एव दियहा, बहवो वच्चित चिन्तयन्तस्स । बर्लविरियसमस्थस्स वि, सीहस्स व पक्षरत्थस्स ॥ ३४ ॥ एवं संविमामणो, भरहो चिय कर्इगई ए परिमुणिउ । भणिऊण समादचो, पउमो महुरेहिं वयणेहिं ॥ ३५ ॥ अन्हं पियरेण जो वि हु, भरह ! तुमं ठाविओ महारज्जे । तं भुक्षसु निस्सेसं, वसुहं तिसमुद्देपरन्तं ॥ ३६ ॥ एयं सुदिस्सणं तुह, वसे य विज्जाहराहिवा सबे । अहयं घरेमि छचं, मन्ती वि य रुम्स्लणो निययं ॥ ३० ॥ होइ तुहं सचुहणो, चामरघारो भहा य सिन्निहिया । बन्धव करेहि रज्जं, चिरकालं वाइओ सि मया ॥ ३८ ॥ विणिऊण रक्षसवई इहागओ दरिसणुस्सुओ तुज्झे । अम्हेहि समं भोगे, भोचूणं पबइज्जासु ॥ ३९ ॥ एव भणन्तं पउमं, भरहो पिडभणइ ताव निसुणेहि । इच्छामि देव! मोचुं, बहुदुम्बकरिं निरन्दिसिर्श ॥ ४९ ॥ एव भणियं सुणेउं, अंसुजलाउण्णलोयणा सुहहा । वंपन्ति विम्हयमणा, देव निसामेह वयणऽम्हं ॥ ४१ ॥ तायस्स कुणसु वयणं, पार्ल्यु लोयं सुहं अणुहबन्तो । पच्छा तुमं महाजस!, गिण्हेज्जसु जिणमए दिक्सं ॥ ४२ ॥ भणइ भरहो निरन्दो, पिउवयंणं पालियं जहावन्तं । परिवालिओ य लोगो, भोगविही माणिया सबा ॥ ४३ ॥ विश्वं च महादाणं, साहुजणो तिप्यो जहावन्तं । परिवालिओ य लोगो, भोगविही माणिया सबा ॥ ४३ ॥ विश्वं च महादाणं, साहुजणो तिप्यो जहिन्छाए । ताएण ववसियं जं, कम्मं तमहं पि ववसामि ॥ ४४ ॥

मुखमें तथा चुम्बन किए जाते होंठोंके चमड़में कैसे प्रीति हो सकती है ? (३०) भीतरसे मैलेसे भरे हुये किन्तु बाहरसे शुद्ध ऐसे स्वभावसे दुर्गन्ध युक्त युवितयोंके शरीरमें कौन मूर्ख मनुष्य प्रेम कर सकता है ? (३१) बुद्धिमान पुरुषोंने संगीतमें और रोनेमें अन्तर नहीं है ऐसा कहा है। उन्मत्त न्यिक्तके जैसे नर्तनमें कीन-सा गुण है ? (३२) जो जीव उत्तम विमानमें रहकर देवोंके भोगोंसे दम न हुआ वह सतृष्ण मनवाला मनुष्यलोकमें कैसे दम हो सकता है ? (३३) पिंजरेमें रहे हुये सिंहके जैसे बल एवं वीर्यमें समर्थ भी भरतके बहुत-से दिन इस तरह सोचनेमें बीते। (३४)

इस प्रकार मनमें संवेग धारण करनेवाले भरतको कैंकेईने जान लिया। रामने भी मधुर वचनोंसे उसे कहा कि हे भरत! हमारे पिताने तुम्हें महाराज्य पर स्थापित किया है, अतः तीन श्रोर समुद्र तक फैली हुई समन्न प्रथ्वीका तुम उपभोग करो। (३५-३६) यह सुदर्शन चक्र श्रौर सब विद्याधर तुम्हारे वशमें हैं। मैं छत्र धरता हूँ और लक्ष्मण भी मंत्री है। (३७) शत्रुच्च तुम्हारा चामरधर है। सुभट पासमें हैं। अतः हे भाई! तुम चिरकाल तक राज्य करो, यही मेरी याचना है। (३८) राक्षसपितको जीतकर तुम्हारे दर्शनके लिए उत्सुक मैं यहाँ श्राया हूँ। हमारे साथ भोगोंका उपभोग कर तुम प्रवच्या लेना। (३६)

तब ऐसा कहते हुए रामसे भरतने कहा कि है देव! आप सुनें। बहुत दु:खकर राजलक्ष्मीको मैं झोइना चाहता हूँ। (४०) ऐसा कथन सुनकर आँखोंमें अशुजल भरकर मनमें विस्मित सुभट कहने लगे कि, देव! हमारा कहना आप सुनें। (४१) हे महायश! पिताके वचनका पालन करो। सुखका अनुभव करते हुए लोगों की रक्षा करो। बादमें आप जिनमतमें दीक्षा ग्रह्ण करना। (४२) इस पर भरत राजाने कहा कि मैंने पिताके वचनका यथार्थ पालन किया है। लोगोंकी भी रक्षा की है और सब भोग भी भोगे हैं। (४३) महादान दिया है। इच्छानुसार साधुओंको सन्तुष्ट किया है। पिताने जो कार्य किया था उसे मैं भी करता हूँ। (४४) मुमें शीघ्र अनुमति दो और विघ्न मत हालो — यही मैं तुमसे याचना करता हूँ। जो कार्य श्लाघनीय होता है वह तो मनुष्यको जिस-किसी तरहसे करना ही चाहिए। (४४)

१. सालिते मु॰। २. को णु गु॰ मु॰। ३. जीवो सुरवरविमा॰ प्रत्य०। ४. कह प्रस्य०। ६. केगईए प्रत्य०। ६. करेह प्रत्य॰। ७. निसामेहि प्रत्य०। ८. ॰सु वसुहं सु॰ प्रत्य०। ६. ॰यणं जंजहा य आणत्तं। परि॰ प्रत्य॰।

अणुमन्नह में सिम्बं, विग्धं मा कुणह जाइया तुब्मे । कजं सलाहणिजं, वह तह वि नरेण कायशं ॥ ४५ ॥ नन्दाइणो नरिन्दा, बहुवो अणियत्तविसयं पेन्मा य । बन्धवनेहविनहिया, कालेण अहोगई पत्ता ॥ ४६ ॥ जह इन्घणेण अम्मी, न ये तिप्पइ सागरो नइसएसु । तह जीवो वि न तिप्पइ, महएसु वि कामभोगेसु ॥ ४७ ॥ एव भणिऊण भरहो. समुद्रिओ आसणाउ वश्चन्तो । रुच्छीहरेण रुद्धो. गरुयसिणेहं वहन्तेणं ॥ ४८ ॥ जाव य तस्सुवएसं. देह चिय लक्खणो रहनिमित्तं । ताव य पउमाणाग् समागयाओ पणहणीओ ॥ ४९ ॥ एयन्तरम्मि सीया, तह य क्सिक्षा सुभा य भाणुमई । इन्द्रमई रयणमई, लच्छी कन्ता गुणमई य ॥ ५० ॥ नलकुबरी कुबेरी, बन्धुमई चन्दणा सुभद्दा य । सुमणसुया कँमलमई, नन्दा कल्लाणमाला य ॥ ५१ ॥ तह चेव चन्दकन्ता, सिरिकन्ता गुणमई गुणसमुद्दा । पउमावइमाईओ, उज्जवई एवमाईओ ॥ ५२ ॥ मणनयणहारिणीओ. सबालंकारभूसियङ्गीओ। परिवेदिकण भरहं. ठियाओ हत्थि व करिणीओ॥ ५३॥ तं भणइ जणयतणया, देवर ! अम्हं करेहि वयणमिणं । कीलम् जलमज्जणयं, सहिओ य इमास्र जुवईसु ॥ ५४ ॥ सो एँव भणियमेत्रो, भरहो वियस्त्रियसिगेहसंबन्धो । दिक्खण्णेण महप्पा अण्णिच्छइ पयणुमेत्रेणं ॥ ५५ ॥ भरहस्स महिल्यिओ, ताव तिहं उवगयाउ सबाओ । अवहण्णाउ सरवरं, दइएण समं पहट्टाओ ॥ ५६ ॥ निद्धेस सुयन्धेस य. उबदृणएस विविहवण्णेस । उबदृओ महप्पा ण्हाओ जुवईहि समसहिओ ॥ ५७ ॥ उत्तिष्णो य सराओ, निणवरपूर्यं च भावओ काउं । नाणाभरणेस तओ, विभूसिओ, पणइणिसमग्गो ॥ ५८ ॥ कोर्लणरईविरत्तो. भरहो तच्चत्थिदृद्रसब्भाओ। वरजुवईहि परिमिओ, सो परमुबेयमुबहृइ ॥ ५९ ॥ एयन्तरिम जो सो. हत्थी तेलोक्समण्डणो नामं । वृहिओ आलाणखन्मं, भन्तुं सालाओ निष्फिडिओ ॥ ६० ॥

विषयों में श्रानियंत्रित प्रेम रखनेवाले श्रीर बान्धव-स्नेहसे ज्याकुल नन्द श्रादि बहुत से राजाश्रीने कालके द्वारा श्रधोगित पाई है। (४६) जिस तरह ईन्धनसे आग श्रीर संकड़ों नांद्योंसे समुद्र तम नहीं होता उसी तरह बड़े-बड़ कामभोगोंसे भी जीव तम नहीं होता। (४७) ऐसा कहकर सिंहासन परसे उठकर जाते हुए भरतको अत्यन्त स्नेह धारण करनेवाले लक्ष्मणने रोका। (४८)

लक्ष्मण उसे भोगके लिए जिस समय उपदेश दे रहा था उसी समय रामकी श्राहासे प्रणयिनी कियाँ वहाँ श्राहें। (४९) इस बीच सीता, विशल्या, श्रुभा, भानुमित, इन्दुमिती, रत्नमिती, लक्ष्मी, कान्ता, गुणमित, नलकूबरी, कुबेरी, बन्धुमित, चन्दना, सुभद्रा, सुमनसुता, कमलमिती, नन्दा, कल्याणमाला, चन्द्रकान्ता, श्रीकान्ता, गुणमिती, गुणसमुद्रा, पद्मावती, श्रह्रजुमित श्रादि मन श्रीर श्रांखोंको सुन्दर लगनेवाली तथा सब प्रकारके श्रालंकारोंसे विभूपित शरीरवाली कियाँ भरतको, हाथी को घेर कर खड़ी हुई हथिनियोंको भाँति, घेरकर खड़ी रहीं। (४०-५३) सीताने उसे कहा कि देवर! हमारा यह वचन मानो। इन युर्वातयोंके साथ जलन्दानको कीड़ा करो। (४४) इस प्रकार कहने पर स्नेह-सम्बन्धसे रहित महात्मा भरतने थोड़ा दार्चण्यभाव जतानेके लिए श्रनुमित दी। (४४) तब भरतको सब पित्रयाँ वहाँ उपस्थित हुई श्रीर श्रानन्दमें श्राकर पितके साथ सरोवरमें उतरीं। (४६) स्निग्ध, सुगन्धित श्रीर मिव्यूवक जिनपूजा करके कियोंसे युक्त महात्मा भरतने युवितयोंके साथ स्नान किया। (४७) सरोवरमें उतरकर श्रीर भावपूर्वक जिनपूजा करके कियोंसे युक्त वह नानाविध श्राभरणोंसे विभूत्रत हुआ। (४०) कीड़ाके प्रेमसे विरक्त श्रीर तत्त्वोंके श्रथसे वस्तुके सद्भावको जाननेवाला भरत सुन्दर युवितयोंसे घिरे रहने पर भी, अत्यन्त उद्देग धारण करता था। (४९)

उस समय त्रैलोक्यमण्डन (त्रिभुवनालंकार) नामका जो हाथी था वह क्षुड्य हुआ श्रीर बाँधनेके स्तम्भको तो इकर

१. सिरघं, मा कुणह बिलंबणं सहं तुडिमे प्रत्य । २. ० यपिम्माओ प्रत्य । । ० यपेम्माओ प्रत्य । । ३. य तप्पह जलनिही नह ० प्रत्य । ४. कमलबई प्रत्य । ५. सिरिचंदा प्रत्य । ६. एत्य प्रत्य । ७. ०पूया य मु॰। ८. कीलह रई० प्रत्य । ६. सुहिउं मु॰।

भिज्ञण समादत्तो, भञ्जन्तो भवणतोरणवराइं। पायारगोयरावण, वित्तासेन्तो य नयरवणं ॥ ६१ ॥ पल्यघणसद्दसिरसं, तस्स रवं निसुणिज्ञण सेसगया । विच्छाड्डियमयदप्पा, दस वि दिसाओ पलायन्ति ॥ ६२ ॥ वरकणयरयणतुः , भंतूणं नयरगोउरं सहसा । भरहस्स समासन्ने, उविहुओ सो महाहत्यी ॥ ६२ ॥ दहुण गयवरं तं, जुवईओ भयपवेविरङ्गीओ । भरहं समासियाओ, आइचं चेव रस्सीओ ॥ ६४ ॥ भरहाहिमुहं हिन्ध, जन्तं दहुण नायरो लोगो । हैं।हाकारमुहरवं, कुणइ महन्तं परियणो य ॥ ६५ ॥ अह ते दोण्णि वि समयं, हलहर-नारायणा गयं दहुं । वेत्तूण समादत्ता, निम्मिज्जयपरियरावेदा ॥ ६६ ॥ ताव य भरहनिरन्दं, अणिमिसनयणो गओ पलोएउं । सुमरइ अईयवन्मं, पसन्तिहयओ सिदिल्याची ॥ ६० ॥ तं भणइ भरहसामी, केण तुमं रोसिओ अणज्ञेणं । गयवर पसन्नित्तो, होहि कसायं परिश्वयसु ॥ ६८ ॥ स्ति भणइ भरहसामी, केण तुमं रोसिओ अणज्ञेणं । गयवर पसन्नित्तो, होहि कसायं परिश्वयसु ॥ ६८ ॥ स्ते महिङ्किजुत्तो, मित्तो बम्भे सुरो पुरा आसि । चिवञ्जण नरविरन्दो, जाओ बल्सित्तसंपन्नो ॥ ७० ॥ हा कट्टं अहयं पुण, निन्दियकम्मो तिरिक्सवोणीसु । कह हिन्ध समुप्पन्नो, विवेगरिहओ अक्यकारी ॥ ७२ ॥ तम्हा करेमि संपई, कम्मं तं जेण निययदुक्साइं । छेत्तूण देवलोए, भुञ्जामि जहिन्छए भोगे ॥ ७२ ॥

एवं वहकन्तभवं सरेउं, जाओ सुसंवेगपरो गइन्दो। चिन्तोइ तं एत्थ करेमि कम्मं, जेणं तु ठाणं विमलं लहे हैं ॥ ७३ ॥

।। इइ पउमचरिए तिहुयणालंकारैसंखोभविहाणं नाम आसीइमं पञ्बं समत्तं।।

॥ पद्मचरितमें त्रिभुवनालंकार हाथीके संक्षोभका विधान नामक अस्सीवाँ पर्व समाप्त हुआ ॥

हस्तिशालामेंसे बाहर निकला। (६०) सुन्दर भवनीं, तोरणों, प्राकार, गोचर-भूमि श्रौर वनोंको तोड़ता तथा नगरजनींको त्रस्त करता हुश्रा वह घूमने लगा। (६१) प्रलयकालीन बादलोंकी गर्जनांके समान उसकी चिघाड़को सुनकर मद एवं दर्पका परित्याग करके दूसरे हाथी भी दसों दिशाश्रोंमें भागने लगे। (६२) सोने और रलोंसे बने हुए नगरके ऊँचे गोपुरको तोड़कर सहसा वह महाहस्ता भरतके पास श्राया। (६३) उस हाथीको देखकर भयसे काँपती युवितयोंने, जिस प्रकार किरणें सूर्यका श्राथ्य लेती हैं उसी प्रकार भरतका श्राथ्य लिया। (६४) भरतकी श्रोर जाते हुए हाथीको देखकर नगरजन तथा परिजन खूब हाहाकार और कोलाहल करने लगे। (६५) तब स्नान किये हुए परिवारसे वेष्टित राम और लक्ष्मण दोनों एक-साथ ही हाथीको देखकर पकड़नेका प्रयत्न करने लगे। (६६) उस समय श्रपलक आँखोंसे भरत राजाको देखकर शिथिल गात्रवाला हाथी हृदयमें प्रसन्न होकर स्मरण करने लगा। (६०) उसे भरतस्वामीने कहा कि 'हे गजवर! किस श्रामयेने तुझे कुद्ध किया है? प्रसन्नचित्त होकर कवायका त्याग कर। (६०) उसका कथन सुनकर वह हाथी श्रीर भी श्रिषक सीम्य दर्शन श्रीर सीम्य स्थाव वाला हो गया। तब उसने देवजन्म याद किया। (६९) 'यह पूर्वकालमें ब्रह्मलोकमें श्रयन्त ऐश्वर्यसे सम्पन्न मेरा मित्र देव था। वहाँसे च्युत होनेपर बल एवं शक्तिसम्पन्न नरेन्द्र हुश्रा। (७०) किन्तु श्रमसोस है! मैं निन्दित कर्म करनेवाला, विवेक रहित और श्रकार्यकारी तिर्यच योनिमें हाथीके रूपमें कैसे उत्पन्न हुश्रा? (७१) अतः श्रव ऐसा कर्म करता हूँ जिससे श्रपने दुःखोंका नाश करके देवलोकमें यथेच्छ भोगोंका उपभोग करूँ।' (७२) इस तरह बीते हुए मर्बोको याद करके हाथी संवेगयुक्त हुश्रा। वह सोचने लगा कि यहाँ पर ऐसा कार्य करूँ जिससे मैं विमल स्थान श्राप्त कर्कै। (७३)

१. हाहारावमु॰ मु॰। २. ०यणो पलोइउं लग्गो। मु॰ प्रत्य॰। ३. धनय—प्रत्य॰। ४. ०इ, तं कर्म्म जेण सब्बदु॰---प्रत्य॰। ५. एवं भ्रइ॰---प्रत्य॰। ६. लहेमि---मु॰। ७. ०रसंखोहणं---प्रत्य॰।

### ८१. श्वणालंकारहत्थिसह्रपन्वं

तत्तो सो वरहत्थी, हल्हर-नारायणेहि सहिएहिं । अइकढिणदिप्पपृहि वि. गहिओ चिय सिह्नयमणेहिं ॥ १ ॥ नारायणवर्य गेणं, नीओ चिय मन्तिणेहि निययघरं । संपेसिओ गओ सो, पूर्य परिलम्भिओ चेव ॥ २ ॥ दटठूण गर्य गहियं, समयं विज्ञाहरेहि सबनणो । पउमस्स लभ्ननणस्स य, नलमाहप्पं पसंसन्ति ॥ ३ ॥ सीया य विसल्ला वि य, भरहो सह पणइणीहि निययाहिं । रूक्स्वणरामा य तओ, कुसुमुज्जाणं समुचलिया ॥ ४ ॥ जयसदृद्ग्घुट्टमङ्गलरवेणं । अहिनन्दिया राहवभवणे पविद्वा. ओयरिय वाहणाणं, उवविद्वाऽऽहारमण्डवं सबं । पडिलाहिकण साहुं, परियणसहिया तओ निमिया ॥ ६ ॥ ताव य मगहनराहिवं, सबे मंती समागया तत्थ । काऊण सिरपणामं, राहव ! निस्रणेहि वयण ८ म्हं ॥ ७ ॥ नतो पमूह सामिय!, खुभिऊणं सो समागओ हत्थी। तत्तो पमूह गाढं. झायह किं कि पि हियएणं ॥ ८ ॥ ऊसिसऊण सुदीहं, निमीलियच्छो करेण महिवेढं। आहणइ धुणइ सीसं पुणरवि चिन्तावरो होइ ॥ ९ ॥ थुंबन्तो चिय कवलं, न य गेण्हइ निट्दुरं पि भण्णन्तो । झायइ थम्भनिसण्णो, करेण दसणं च वेदेउं ॥ १० ॥ लेप्पमओ इव सुइरं, चिट्टइ सो अचलियक्रपचक्को । किं जीवपरिगाहिओ, होज न होज ? ति संदेहो ॥ ११ ॥ मन्तेहि ओसहेहि य, वेज्जपउत्तेहि तस्स सब्भावो । न य रुक्खिज्जइ सामिय ! अहिँ यं वियणाउरो सो उ ॥ १२ ॥ संगीययं पि न सुणइ, न य कुणइ धिइं सरे ण सेजासु । न य गामे न य रण्णे, आहारे नेव पाणे य ॥ १३ ॥ एयावत्थसरीरो. वट्टइ तेलोकमण्डणो हत्थी। अम्हेहि तुज्ज्ञ सिद्दो. तस्स उवायं पह कुणसु ॥ १४ ॥

## ८१. त्रिभुवनालंकार हाथीकी वेदना

तब श्रत्यन्त कठोर श्रीर द्र्येयुक्त होने पर भी मनमें शंकित राम और लक्ष्मणने मिलकर उत्तम हाथीको पकड़ा । (१) नारायण लक्ष्मणके कहनेसे मिन्त्रयों के द्वारा अपने घर पर लाया गया वह हाथी पूजा प्राप्त करके भेज दिया गया । (२) हाथी पकड़ा गया है यह देखकर विद्याधरों के साथ सब लोग राम एवं लक्ष्मणके बलके गौरवकी प्रशंसा करने लगे । (३) तब सीता, विशाल्या, श्रपनी क्रियोंके साथ भरत तथा राम एवं लक्ष्मण क्रुसुमोद्यानकी ओर चले । (४) श्रमेकविध बाद्योंके निनाद श्रीर जयध्वनिसे युक्त मंगलगीतोंके द्वरा श्रभिनन्दित वे इन्द्रपुरीके जैसे रामके महलमें प्रविष्ट हुए । (४) वाहनों पर से उत्तरकर सब भोजनमण्डपमें जा बेठे । साधुको दान देकर परिजनोंके साथ उन्होंने भोजन किया (६)

हे मगधनरेश! उस समय सब मन्त्री वहाँ आये। सिरसे प्रणाम करके उन्होंने कहा कि, हे राघव! हमारा कहना आप सुनें। (७) हे स्वामी! जबसे लोगोंको क्षुच्य करके वह हाथी आया है तबसे न जाने क्या क्या वह हृद्यमें सोच रहा है। (०) दीर्घ उच्छ्वास लेकर और आँखं वन्द करके वह सुँद्रसे धरातलको पीटता है, सिर धुनता है और फिर चिन्तित हो जाता है। (९) प्रशंसा करने पर या निष्ठुर रूपसे कहने पर भी वह आहार नहीं लेता। स्तम्भके पास बैठा हुआ वह सुँद्रसे दाँतोंको लपेटकर ध्यान करता है। (१०) चित्रके समान अंग-प्रत्यंगसे अविचलित वह चिरकाल तक खड़ा रहता है। उसमें जीव है या नहीं इसमें सन्देह है। (११) हे स्वामी! वैद्यों द्वारा प्रयुक्त मन्त्रों और औषधोंसे उसके जीवका सद्भाव ज्ञात नहीं होता। जनशून्य एकान्तके लिए वह अधिक आतुर रहता है। (१२) वह संगीत नहीं सुनता। स्वर और राज्या में भी धेर्य धारण नहीं करता। गाँवमें, अरएयमें, आहारमें एवं पानमें भी उसे सुख प्रतीत नहीं होता। (१३) ऐसी शारीरिक अवस्थावाले त्रैलोक्य मण्डन हाथीके बारेमें हमने आपसे कहा। हे स्थामी!

१. ०यणेहिं मंतीहिं करी निओ य नियय०—प्राय०। २. ०व ताण तहिं आयया महामती। का०—मु•। ३. खुर्क्मती—प्राय०। ४. ०यं चिय लालिओ सो उ—प्रतय०। ५. य नयरे न य हारे णेव—प्रतय०।

एयं महामन्तिगिरं सुणेउं, ठिया विचिन्ता वल-चक्कपाणी । बंपन्ति तेलोकविम्सणेणं, हीणं असेसं विमलं पि रज्जं ॥ १५ ॥ ॥ इइ पडमचरिए [ति]भुवणालंकारसङ्खिद्दाणं नाम एकासीयं पट्यं समन्तं ॥

## ८२. भ्रवणालंकारहत्थिपुच्वभवाणुकित्तणपच्वं

एयन्तरंमि सेणिय!, महामुणी देसमूसणी नामं । कुलमूसणी ति बीओ, सुर-असुरनमंसिओ भयवं ॥ १ ॥ जाणं वंसनगवरे, पिंडमं चउराणणं उवगयाणं । विणओ िचय उवसम्मो, पुबर्तवूणं सुरवरेणं ॥ २ ॥ रामेण लक्क्लणेण य, ताण कए तत्थ पांडिहेरिन्म । सयल्वगुज्जोयकरं, केवल्नाणं समुप्पन्नं ॥ ३ ॥ तुट्टेण वक्क्लवइणा, दिन्नो य वरो महागुणो तह्या । वस्स पसाएण विओ, सत् बल-वासुदेवेहिं ॥ ४ ॥ ते समणसङ्घसिह्या, संपत्ता कोसलापुर्गेरं पवरं । कुसुमामोउज्जाणे, अहिद्धिया फासुगुदेसे ॥ ५ ॥ अह ते संवमिनल्या, साहू सबो वि नागरो लोओ । आगन्तूण सुमणसो, वन्दइ परमेण विणएणं ॥ ६ ॥ पउमो भाईहि समं, साहूणं दिसणुज्जुओ पत्तो । चाईसरं गयं तं, पुरओ काऊण निष्फिडिओ ॥ ७ ॥ अवराह्या य देवी, सोमित्ती केगई तह ऽन्नाओ । जुवईओ मुणिवरे ते, वन्दणहेउं उवगयाओ ॥ ८ ॥ वगडिज्जन्ततुरक्रम-हत्थिघडाडोविवयडमग्गेणं । बहुसुहडसंपरिवुडो, गओ य पउमो तमुज्जाणं ॥ ९ ॥ साहुस्स आयवत्तं, दट्टुं ते वाहणाउ ओइण्णा । गन्तूण पउममादी, संबे पणमन्ति मुणिवसमे ॥ १० ॥ उविवद्याण महियले, ताण मुणी देसमूसणो धम्मं । दुविहं कहेइ भयवं, सागारं तह निरागारं ॥ ११ ॥

आप इसका उपाय करें। (१४) इस तरह महामंत्रीकी वाणी सुनकर राम और लक्ष्मण चिन्तायुक्त हुए। वे कहने लगे कि देलोक्यविभूषणके बिना सारा विमल राज्य भी व्यर्थ है। (१५)

॥ पद्मचरितमें 'भुवनालंकारके शल्यका विधान' नामक इक्यासीवाँ पर्व समाप्त हुआ ॥

# ८२. भ्रुवनालंकार हाथीके पूर्वभव

हे श्रेणिक! इस बीच सुर-श्रसुर द्वारा वन्दित भगवान् देशभूषण श्रीर दूसरे कुलभूषण नामके महासुनि वंश नामक पर्वतके ऊपर चतुरानन प्रांतमा (कायोत्सर्ग) धारण किये हैं ऐसा जानकर पहलेके शतु देवने उपसर्ग किया। (१-२) राग एवं लक्ष्मणके द्वारा उनका वहाँ प्रांतिहार्य-कर्म करने पर अर्थात् उसे रोकने पर सकल विश्वका उद्योत करने वाला केवलझान उत्पन्न हुश्रा। (३) तुष्ट यक्षपतिने महान् गुणोंवाला एक बरदान दिया जिसके प्रसादसे बलदेव श्रीर वासुदेवने शतुको जीत लिया। (४) श्रमणसंघके साथ वे उत्तम साकेतपुरीमें श्राये और कुसुमामोद उद्यानमें निर्जीव स्थान पर ठहरे। (४) तब सुन्दर मनवाले सब नगरजनोंने श्राकर परम विनयके साथ संयमके धाम रूप उन साधुश्रोंको वन्दन किया। (६) साधुओंके दर्शनके लिए उत्सुक राम भी पूर्वजन्मको याद करनेवाले हाथीको श्रागे करके भाइयोंके साथ निकले। (५) श्रपराजिता, सुमिन्ना, केंकेई तथा श्रन्य युवतियाँ उन सुनिवरोंको वन्दनके लिए गई। (८) श्रापसमें एकदम सटे घोड़ों एवं हाथियोंके घटाटोपसे झाये हुए मार्गसे श्रनेक सुभटोंसे घरे हुए राम उस उद्यानमें गये। (९) मुनिका छुत्र देखकर वे वाहन परसे नीचे उतरे। राम आदिने जाकर सब मुनिवरोंको प्रणाम किया। (१०)

जुमीन पर बैंठे हुए उन्हें भगवान देशभूषण मुनिने सागार तथा अनगार ऐसे दो प्रकारके धर्मका उपदेश दिया।

१. सररायनमं - प्रत्य । २. •पुरी वीरा । कु - मु । ३. सब्बे बंदति मुणिचलणे-प्राय ।

षढमो गिहवासीणं, सायारोऽणेयपज्जवो धम्मो । होइ निरायारो पुण, निग्गन्थाणं जइवराणं ॥ १२ ॥ होए अणाइनिहणे, एवं अन्नाणमोहिया जीवा । आणुहोन्ति कुजोणिगया, दुक्लं संसारकन्तारे ॥ १३ ॥ धम्मो परभवबन्धू, ताणं सरणं च होइ जीवस्स । धम्मो सुहाण मूळं, धम्मो कामंदुहा घेणू ॥ १४ ॥ सयलिम वि तेलोको. जंदबं उत्तमं महम्यं च । तं सबं धम्मफलं लभड नरो उत्तमतवेणं ॥ १५॥ जिणवरविहिए मग्गे, धम्मं काऊण निच्छियं पुरिसा । उम्मुककम्मकञ्जसा, जन्ति सिवं सासयं ठाणं ॥ १६ ॥ एयन्तरंमि पुच्छइ, साहू रुच्छीहरो पणिमञ्ज्यं । साहेहि गओ खुमिओ, किह पुणरवि उवसमं पत्तो ॥ १७ ॥ अह देसमूसणमुणी, भणइ गओ अइबलेण संख्रिभओ । संभरिकण परभवं, पुणरिव सोमत्तणं पत्तो ॥ १८ ॥ आसि पुरा इह नयरे, नाभी भजा य तस्स मरुदेवी । तीए गर्ड्सि जिणो, उप्पन्नो सयरुजगनाहो ॥ १९ ॥ सर-असरनियचलणो. रज्जं दाऊण जेट्टपूत्तसः । चउहि सहस्सेहि समं, पबद्दओ नरवरिन्दाणं ।। २० ॥ अह सो वाससहस्सं, ठिओ य पिंडमाएँ जिणवरी धीरो । जत्युद्देसंमि फुटं, भणइ जणो अज्ज वि पयागं ॥ २१ ॥ जे ते सामियभत्ता, तेण समं दिक्लिया नरवरिन्दा । दुस्सहपरिस्सहेहि, छम्मासब्भन्तरे भग्गा ॥ २२ ॥ असण-तिसाऍ किल्न्ता, सच्छन्दवया कुथम्मधमोस् । जाया वक्कलघारी, तरुफल-मूलासिणो मृदा ॥ २३ ॥ अह उपन्ने नाणे. निणस्स मेरिई तओ य निम्खन्तो । सामण्णा पडिभग्गो, पारिबज्जं पवचेई ॥ २४ ॥ अह सुप्पभस्स तइया. पुत्ता पल्हायणाएँ देवीए । चन्दोदय सुरोदय, पबद्दया निणवरेण समं ॥ २५ ॥ सामण्णाओ. सीसा मारिज्जिनामधेयस्स । होऊर्ण कालगया, भिमया संसारकन्तारे ॥ २६ ॥

तब प्रणाम करके लक्ष्मणने साधुसे पूछा कि हाथी क्षुच्य क्यों हुआ था श्रीर पुनः शान्त भी क्यों हो गया इसके बारेमें श्राप कहें। (१७) इसपर देवभूषण मुनिने कहा कि श्रातिबलसे हाथी संक्षुच्य हुश्रा था और पूर्वभवको याद करके वह उपशान्त भी हो गया। (१८)

पूर्वकालमें इस नगरमें नाभि राजा रहते थे। उनकी भार्या मरुदेवी थी। उनसे समप्र जगतके स्वामी जिनेश्वरक्ष जन्म हुआ। (१६) सुर और असुर जिनके चरणोंमें नमस्कार करते हैं ऐसे उन ऋपभजिनने उयेष्ठ पुत्र भरतको राज्य देकर चार हज़ार राजाओं साथ दीक्षा ली। (२०) वे धीर जिनवर एक हज़ार वर्ष तक कायोत्सर्गमें जिस प्रदेशमें स्थित रहे, उसे लोग आज भी प्रयाग कहते हैं। (४१) जिन स्वामिभक्त राजाओं ने उनके साथ दीक्षा ली थी वे छः महीनों में ही दुस्सह परीषहोंसे पराजित हो गये। (२२) भूख श्रीर प्याससे पीड़ित वे मृद कुधर्मको धर्म मानकर स्वच्छन्द-स्रती, वल्कलधारी और वृत्वोंके फल-मृत खाने लगे। (२३) जिनश्वरको ज्ञान उत्पन्न होने पर मरीचि श्रामण्यका भंग करके निकल गया। उसने परित्राजक धर्मका प्रवर्तन किया। (२४) उस सयय सुप्रभक्ती प्रह लादना नामकी रानीसे उत्पन्न चन्द्रोदय और सूर्योदय नामके पुत्रोंने जिनवरके पास दीक्षा ली। (२४) श्रामण्यसे भन्न वे मरीचि नामके परित्राजकके शिष्य हुये। मरने पर वे संसार-कान्तारमें श्रमण करने लगे। (२६)

<sup>(</sup>११) अनेक भेदोंसे युक्त प्रथम सागार धर्म गृहस्थोंका होता है और निर्धन्य यतिवरोंका अनगार धर्म होता है। (१२) इस तरह अनादि-अनन्त लोकमें अज्ञानसे मोहित जोव कुयोनियों में उत्पन्न होते हैं ओर संसारहर्षी वनमें दुःख अनुभव करते हैं। (१३) धर्म जीवके लिए परभवमें बन्धुतुल्य, त्राएहर्षी एवं शरएहरूप होता है। धर्म सुखोंका मूल है। धर्म कामदुधा गाय है। (१४) समग्र त्रिभुवनमें जो उत्तम और महँगा द्रव्य है वह सब धर्मका फल है और उत्तम तपसे मनुष्य वह पाता है। (१५) जिनवर्रावहित मार्गमें धर्म करनेसे मनुष्य कर्मके कालुष्यसे उन्मुक्त होकर अवश्य ही शिव और शाश्वत स्थान मोद्तमें जाते हैं। (१६)

१. नरो जिणवरतवेणं — मु॰ । २. मिरिई — प्रत्य० ।

चन्दोदओ कयाई, नागपुरे हरिमइस्स भज्जाए। पल्हायणाएँ गब्मे, जाओ य कुलंकरो राया ॥ २७ ॥ सूरोदओ वि एतो, तंमि पुरे विस्तम् इविप्पेणं । जाओ सुइरयनामो, गब्भंमि य अग्गिकुण्डाए ॥ २८ ॥ राया कुलंकरो वि य, गच्छन्तो तावसाण सेवाए । अह पेच्छइ मुणिवंसमं, धीरं अभिणन्दणं नामं ॥ २९ ॥ भणिओऽवहिनाणीणं, जत्थ तुमं जासि तत्थ कट्टगओ। नरवइ! पियामहो ते, चिद्रइ सप्पो समुप्पन्नो ॥ ३० ॥ अह फालियम्मि कट्टे-रिक्लस्सइ तावसो तुमं दट्डुं। गन्तूण पेच्छइ निवो, तं चेव तहाविहं सबं॥ ३१॥ तच्चत्थदरिसणेणं. मुणिवरवयणेण तत्थ पिंडनुद्धो । राया इच्छइ काउं, पषज्जं नायसंवेगो ॥ ३२ ॥ च उपबन्तसुईए, तं विष्पो सुइरओ विमोहेइ । जंपइ कुलागओ चिय, नरवइ ! तुह पेइओ धम्मो ॥ ३३ ॥ रज्ञं भोत्तूण चिरं, निययपए ठाविउं सुयं जेट्टं । पच्छा करेजासु हियं, सामिय ! वयणं ममं कुणसु ॥ ३४ ॥ एयं चिय वित्तन्तं. सिरिदामा तस्स महिल्या सोउं । चिन्तेइ परपसत्ता, अहयं मुणिया नरिन्देणं ॥ ३५ ॥ तेण इमो पबजां. राया गिण्हेजा वा न गिण्हेजा । को जाणइ परहिययं, तम्हा मारेमिह विसेणं ॥ ३६ ॥ पावा पुरोहिएणं, सह संजुत्ता कुलंकरं ताहे। मारेइ तम्खणं चिय, पसुघाएणं निययगेहे॥ ३७॥ सो कालगओ ताहे, ससओ होजग पुण तओ मोरो । नागो य समुप्पन्नो, कुँररो तह दहुरो चेव ॥ ३८ ॥ अह् सुइरओ वि पुद्दं, मरिऊणं गयवरो समुप्पन्नो । अक्रमइ ददृदुरं तं, सो हत्थी निययपाएणं ॥ ३९ ॥ कालगओ उपन्नो, मच्छो कालेण सरवरे सुके। काएसु खज्जमाणो, मरिकणं कुकुडो जाओ ॥ ४० ॥ मजारो पुण हत्थी, तिष्णि भवा कुकुडो समुप्पत्रो । माहणमज्जारेणं, खद्धो तिष्णेव जम्माइं ॥ ४१ ॥ बम्भणमज्जारो सो. मरिउं मच्छो तओ समुप्पन्नो । इयरो वि सुंसुमारो, जाओ तत्थेव सिललंमि ॥ ४२ ॥

चन्द्रोदय किसी समय नागपुरमें हरिमितिकी भार्या प्रह् लादनांक गर्भसे कुलंकर राजा हुआ। (२७) उधर सूर्योदय भी उसी नगरमें विश्वभूति ब्राह्मएकी अग्निकुण्डा नामकी पत्निके गर्भसे श्रुतिरत नामसे पेदा हुआ। (२०) तापसोंकी सेवाके लिए जाते हुए कुलंकर राजाने अभिनन्दन नामके एक धीर मुनिवरको देखा। (२०) स्वविध ब्रानीने कहा कि, हे राजन जहाँ तुम जा रहे हो वहाँ काप्टमें सर्परूपसे उत्पन्न तुम्हारा पितामह रहता है। (३०) लकड़ी चीरने पर तुमको देखकर वह बच जायगा। जा करक राजाने वह सब वसा ही देखा। (३१) मुनिवरके वचनके अनुसार सत्य वस्तुके दर्शनसे प्रतिबोधित राजाको बेराग्य उत्पन्न होने पर प्रवज्या लेनेकी इच्छा हुई। (३२) ऋक् आदि चार विभागवाली श्रुतिसे ब्राह्मण श्रुतिरतने उसे विमोहित किया। कहा कि, हे राजन कुल-परम्परासे आया हुआ तुम्हारा पैतृक धर्म है। (३३) चिरकाल तक राज्यका उपभोग करके और अपने पद पर ज्येष्ट पुत्रको स्थापित करके बादमें तुम आत्मकल्याण करना। हे स्वामी! मेरे वचनके अनुसार कार्य करो। (३४) उसकी पत्नी श्रीदामाने यह वृत्तांत सुनकर सोचा कि मैं परपुरूषमें प्रसक्त हूँ ऐसा राजाने जान लिया है। (३४) यह राजा दीक्षा ले या न ले। दूसरेका हृदय कीन जानता है। अतः विप द्वारा इसे मार हालूँ। (३६) तब पुरोहितके साथ मिलकर फ़ीरन ही उस पापी क्रीने अपने घरमें कुलंकरको निर्वयतासे मार डाला। (३७)

मरने पर वह खरगोश होकर फिर मोर, नाग, कुरल पक्षी श्रौर मेंढ़कके रूपमें उत्पन्न हुआ। (३८) उधर श्रुतिरत भी मरकर पहले हाथीके रूपमें पैदा हुआ। उस हाथीने अपने पैरसे उस मेंढ़कको कुचल डाला। (३९) मरने पर वह यथासमय सूखे सरोवरमें मत्स्यके रूपमें पैदा हुआ। कीश्रों द्वारा खाया गया वह मरकर कुकड़ा हुआ। (४०) बिही, फिर हाथी, फिर तीन भव तक कुकड़ेके रूपमें वह उत्पन्न हुआ। बिही, रूपमें उत्पन्न ब्राह्मणने तीनों ही जन्ममें उसे खाया। (४१) इसके बाद बिही रूपसे उत्पन्न ब्राह्मण मरकर मत्स्य हुआ। दूसरा भी उसी जलाशयमें सुंसुमार नामक जलचर प्राणी हुआ। (४२) वे सुंसुमार श्रौर मत्स्य धीवरोंके द्वारा जालमें पकड़े गये। खीचकर वध किये गये वे

१. जाओ रिन्थय कुलगरो—सु॰। २, ॰वसहं वीरो अभिः —प्रत्य॰। ३, कुरुरो—प्रत्य॰।

ते सुंसुमारमच्छा, घोवरपुरिसेहि जालपहिबद्धा । आयब्रिकण वहिया, बहुहा समया समुप्पना ॥ ४३ ॥ जो आसि संसुमारो, सो य विणोओ चि नामओ विप्पो । इयरो तस्स कणिट्टो, रमणो रायमिहे विप्पो ॥ ४४ ॥ मुक्सत्तर्णेण रमणो, निविष्णो निमाओ य वेयत्थी। रुद्धण गुरु सिक्सइ, सङ्गोवङ्गे तिह वेए ॥ ४५ ॥ पुणरिव मगहपूरं सो. एक्कोयरदिरसण्यस्युओ रमणो । संपत्ती जक्खहरे. निसास तत्थालयं कुणइ ॥ ४६ ॥ तत्थ विणोयस्स पिया, असोयदत्तस्स दिन्नसंकेया । तं चेव जम्खनिरुर्य, साहा नामेण संपत्ता ॥ ४७ ॥ रमणी तीऍ समाणं, गहिओ चिय दण्डवासियनरेहिं । ताव य ताण सैयासं. गओ विणोओ असि घेतं ॥ ४८ ॥ सब्भावम न्तर्ण सो, सोउं महिलाएँ कारणे रुद्दो । घाएइ विणोओ तं, रमणं खग्गेण रैयणिम्मि ॥ ४९ ॥ गेहुं गओ विणोओ, सययं महिलाएँ रइसुहं भोतुं। कालगओ संसारं. परिहिण्डइ दुक्खसंबाहं ॥ ५० ॥ अह ते विणोय-रमणा, उप्पन्ना महिसया सकम्मेहिं। जाया य अच्छमला, निचन्त्व वणदवे दच्चा ॥ ५१ ॥ अह ते बाहजुवाणा, जाया हरिणा तओ य सारङ्गा । संतासिएण रण्णे, मुक्का नियएण जुहेणं ॥ ५२ ॥ अह नरवई सयंभू विमलनिणं वन्दिउं पिंहनियत्तो । पेच्छइ य हरिणए ते. निययघरं नेइ परितृद्दो ॥ ५३ ॥ पेच्छन्ति वराहारं, दिज्जन्तं मुणिवराण ते हरिणा। जाया पसन्नहियया, नरवइभवणे धिइं पत्ता ॥ ५४ ॥ आउक्लए समाहि, रुद्धण तओ सुरा समुप्पन्ना । चिवया पुणो वि तिरिया, भमन्ति विविहासु नोणीसु ॥ ५५ ॥ कह कह वि माणुसर्त, रुद्धण य सो विणोयसारङ्गो । बत्तीसकोडिसामी, जाओ धणओ ति कम्पिले ॥ ५६ ॥ रमणजीओ सारङ्गो. संसारं हिण्डिकण ऽणेगविहं। कम्पिले धणयसुओ, उप्पन्नो भूसणो नामं॥ ५७॥ पुत्तसिणेहेण पुणो, सबं धणएण तत्थ वरभवणे । देह्वगरणं विविद्दं, कयं च तस्सेव सन्निहियं ॥ ५८ ॥

बहुधा एक साथ उत्पन्न हुए। (४३) जो सुंसुमार था वह राजगृहमें विनोद नामका ब्राह्मण श्रीर दूसरा उसका छोटा भाई रमण ब्राह्मण हुश्रा। (४४) मूर्खताके कारण निर्विण्ण रमण वेदार्थी होकर निकल पड़ा। गुरुको पाकर उसने वहाँ सांगोपांग वेदोंका श्रभ्यास किया। (४५) सहोदर भाईके दर्शनके लिए उत्सुक वह रमण पुनः राजगृह गया श्रीर रातके समय यक्षके मन्दिरमें निवास किया। (४६) वहाँ विनोदकी प्रिया श्रीर श्रशोकदत्तको जिसने संकेत दे रखा था ऐसी शास्त्रा नामकी स्त्री उसी यत्तमन्दिरमें श्राई। (४७) कोतवालक श्रादमियोंने उसके साथ रमणको पकड़ा। उस समय उनके पास विनोद तलवार लेकर गया। (४८) वस्तुतः उनके बीच संकेत हुश्रा है ऐसा सुनकर पत्नीक कारण रुष्ट विनोदने रातके समय उस रमणको तलवारसे मारडाला। (४६) विनोद घर लीट श्राया। श्रपनी स्त्रीके साथ रितमुखका श्रनुभव करके मरने पर दुःखसे ज्याप्त संसारमें भटकने लगा। (४०)

वे विनोद और रमण अपने कर्मों की वजहसे भेंसे हुए। उसके पश्चात् अन्वे भालू होकर दावानलमें जल गये। (५१) उसके बाद दो व्याध-युवक हुए। तब हरिण हुए। उसके बाद सारंग (चितकबरे हरिण) हुए। अपने यूथके त्राससे वे वनमें अलग पड़े रहते। (५२) उधर राजा स्वयम्भू विमल जिनेश्वरको वन्दन करके लीट रहा था। उसने उन हरिएोंको देखा और प्रसन्न होकर अपने घर पर लाया। (५३) मुनिवरोंको उत्तम आहारका दिया जाता दान उन हरिएोंन देखा। वे हृदयमें प्रसन्न हुए। इससे राजभवनमें उन्हें धीरज बंधी। (५४) आयुके ज्ञयके समय समाधि पाकर वे देव रूपसे उत्पन्न हुए। वहाँसे च्युत होनेपर तिर्यच हुए। इस तरह विविध योनियोंमें वे अमण करने लगे। (५५) किसी तरह मनुष्य जन्म प्राप्त करके वह विनोद-सारंग काम्पिल्यपुरमें धनद नामका बत्तीस करोड़का स्वामी हुआ। (५६) रमणका जीव सारंग भी संसारमें अनेक प्रकारसे परिज्ञमण करके काम्पिल्यमें भूषण नामसे धनदके पुत्रके रूपमें उत्पन्न हुआ। (५७) पुत्रके स्नेहसे धनदने उस उत्तम भवनमें विविध प्रकारके सब देहोपकरण उसके लिए जमा किये। (५८)

१. समुया मु॰ इसी पाठका अनुसरण पद्मचिरतमें है-पर्व ८५ श्लोक ६९ । २. सयासे प्रत्य॰ । ३. ॰मन्तरेणं सो सोडं सहाकारणेत्व प्र॰ । ४. रयणिम्म प्रत्य॰ ।

सेविज्ञन्तो निययं, जुवईसु मणोहरासु भवणगओ । न य पेच्छइ उदयन्ते, सिस-सूरे अत्थमन्ते य ॥ ५९ ॥ इह पेच्छह संसारे, सेणिय ! नडचेट्टियं तु जीवाणं । धणओ य आसि भाया, जाओ चिय भूसणस्स पिया ॥ ६० ॥ ताव य निसावसाणे, सोऊणं देवदुन्दुहिनिनायं। देवागमं च दहुं, पिंडबुद्धो भूसणो सहसा।। ६१ ॥ भद्दो सभावसीलो, धम्मरओ तिबभावसंजुत्तो । सिरिधरमुणिस्स पौसे, वन्दणहेउं अह पयट्टो ॥ ६२ ॥ सो तैरथ पविसरन्तो ऽसोगवणे तक्लणंमि उरगेणं। दहो चिय कालगओ, माहिन्दे सुरवरो जाओ ॥ ६३ ॥ चिवओ पुनलरदीवे. माँहविदेवीऍ कुच्छिसंभूओ । चन्दाइचपुरे सो, पयासनसनन्दणो नाओ ॥ ६४ ॥ अमरिन्दरूवसरिसो, नामेण जगज्जुई जुइसमग्गो। संसारपरमभीरू, रज्जंमि अणायरं कुणइ॥ ६५॥ साहूणा ऽहारदाणपुण्णेणं । मरिकण य देवकुरुं, गओ य ईसाणकप्पं सो ॥ ६६ ॥ तवसीलसमिद्धाणं. सो तत्थ देवसोक्खं, भोतुं पिलओवमाइ बहुयाइं। चिवओ जम्बुद्दीवे, अवरविदेहे महासमए॥ ६७॥ रयणपुरे चक्कहरो, अयलो महिलाएँ तस्स घरिणीए । गब्भंमि समुप्पन्नो, लोगस्स समूसवो य विभू ॥ ६८ ॥ वेरग्गसमावन्नं, चक्की नाऊण अत्तणो पुत्तं । परिणावेइ बला तं, तिण्णि कुमारीसहस्साइं ॥ ६९ ॥ सो तेहि लालिओ वि य, मन्नइ भीरो विसोवमे भोगे । महइ चिय पढळां, नवरं एक्केण भावेणं ॥ ७० ॥ केऊरहारकुण्डल-विभूसिओ वरवहूण मज्झत्थो । उवएसं देई विभू गुणायरं जिणवरुदिद्वं ॥ ७१ ॥ खणभङ्गरेस को वि हु, भोगेस रहं करेज जाणन्तो । किम्पागफलसमेस य. नियमा पच्छा अपत्थेस ॥ ७२ ॥ सा हवइ सलाहणिया, सत्ती एका नरस्स नियलोए । ना महइ तक्सणं चिय, मुत्तिसुहं चञ्चले जोए ॥ ७३ ॥ स्रणिऊण पणइणीओ. एयं दइएण भासियं धम्मं । उवसन्ताओ नियमे, गेण्हन्ति नहाणुसत्तीए ॥ ७४ ॥

भवनमें रहकर श्रपनी मुन्दर युवितयोंसे सेवित यह चन्द्र एवं पूर्यकं उदय-श्रस्त भी नहीं देखता था। (४६)

हे श्रेणिक! इस संसारमें जीवोंकी नट जैसी चेष्टा तो देखो। जो धनद माई था वही भूषणका पिता हुआ। (६०) एक वार रावके अवसानके समय देवदुन्दुभिका निनाद सुनकर और देवोंके आगमनको देखकर भूषण अचानक प्रतिबुद्ध हुआ। (६१) भद्र, सद्भावशील व धर्मरत वह तीन्न भावसे युक्त हो श्रीधर मुनिके वन्दनके निकला। (६२) अशोक्षवनमें चलते हुए उसको साँपने काट लिया। मरने पर वह माहेन्द्र देवलोकमें उत्तम देव हुआ। (६२) वहाँसे न्युत होने पर वह चन्द्रादित्यनगरमें माधवीदेवीकी कुच्चिसे उत्पन्न हो प्रकाशयशका पुत्र हुआ। (६४) अमरेन्द्रके समान स्पवाला और शुतिसे युक्त वह जगद्रुति नामका कुमार संसारसे अत्यन्त भीर होनेके कारण राज्यमें उदासीनभाव रखता था। (६५) तप एवं शीलसे समृद्ध मुनियोंको आहार-दान देनेसे तज्जन्य पुण्यके कारण मरकर वह दंवकुरुमें उत्पन्न हुआ। वहाँसे वह ईशानकल्पमें गया। (६६) अनेक पल्योपम तक वहाँ देवसुख भोगकर च्युत होने पर जम्बूद्धीपके पश्चिम विदेहच्तेत्रमें आये हुए महासमयके रत्नपुरमें चक्रवर्ती अचलकी पत्नी हरिणीके गर्भसे वह उत्पन्न हुआ। लोकमें महान उत्सव मनाया गया। (६०-६८) अपने पुत्रको वैराग्य-युक्त जानकर चक्रवर्तीने ज्वरदस्तीसे उसका तीन हज़र युवतियोंके साथ विवाह कराया। (६०) उनके द्वारा लालित होने पर भी वह धीर भोगोंको विषतुल्य मानता था। एकाम भावसे वह केवल प्रक्रव्याकी ही इच्छा रखता था! (७०) केयूर, हार एवं कुण्डलोंसे विभूषित तथा उत्तम वधूआंके बीच रहा हुआ वह विभू, जिनवर द्वारा उपिष्ट और गुर्णोसे समृद्ध ऐसा उपदेश देता था कि क्ष्यणभंगुर तथा किम्पाक फलके समान बादमें अवश्य ही अपध्य ऐसे भोगोंमें जानबूमकर कीन रित करेगा? (७१-७२) जीवलोकमें मनुष्यकी वही एकमात्र शिक्त करापनीय है जो चंचल जीवनमें तत्काल मुक्तिसुमकर कीन रित करेगा? (७१-७२) जीवलोकमें मनुष्यकी वही एकमात्र शिक्त करापनीय है जो चंचल जीवनमें तत्काल मुक्तिसुमकर कीन रित करेगा? (७१-७२) जीवलोकमें मनुष्यकी वही एकमात्र शिक्त करापनीय है जो चंचल जीवनमें तत्काल मुक्तिसुमकर कीन रित करेगा? (७१-०२) जीवलोकमें मनुष्यकी वही एकमात्र शिक्त करापनीय है जो चंचल जीवनमें तत्काल मुक्त खाहती है। (७३) पति द्वारा कहे गये ऐसे धर्मको मुनकर कियाँ उपरान्त

१. ॰गमणं दट्दं मु॰। २. पार्स प्रत्य॰। ३. तत्थ क्षवयरंती मु॰। ४. माहबदे॰ प्रत्य॰। ५. बीरी प्रत्य॰। ६. ॰इ गुरू, गुणा॰ मु॰।

अह सो नरवहपुत्तो, निययसरीरे वि ववगयसिणेहो । छट्टहमाइएसुं, पुणो वि भावेइ अप्पाणं ॥ ७५ ॥ चउसिट्टिसहस्साइं, विरसाण अकिप्अो तवं काउं । कालगओ उववन्नो, देवो बम्भुत्तरे कप्पे ॥ ७६ ॥ जो सो पुण सो घणओ, भिन्उं नाणाविहासु जोणीसु । जम्बूदिक्लणभरहे, पोयणनयरे घणसिमद्धे ॥ ७७ ॥ सोअगिमुहो नामेण बम्भणो तस्स बम्भणोग्वमे । कम्माणिलेरिओ सो उववण्णो मिउमई नामं ॥ ७८ ॥ अविणय-जूयाभिरओ, बहुविहअवराहकारगो दुट्टो । निद्धािडओ घराओ, पियरेणुवलम्भभीएणं ॥ ७९ ॥ दोकप्पडपरिहाणो, हिण्डन्तो मेहणी चिरं कालं । एकिम्म घरे सिललं, मगगइ तण्हािकलन्तो सो ॥ ८० ॥ तो बम्भणीएँ उदर्य, दिन्नं चिय तस्स सीयलं सुर्राहं । जाओ पसन्नहियओ, पुच्छइ तं मिउमई विप्पो ॥ ८१ ॥ दहुण मए सहसा, केण व कज्जेण रुयसि सावित्ती । तीए विय सो भणिओ, मज्झ वि वयणं निसामेहि ॥ ८२ ॥ भह ! तुमे अणुसरिसो, मज्झ सुओ निग्मओ नियघराओ । जह कह वि भमन्तेणं, दिट्टो तो मे परिकहेहि ॥ ८३ ॥ भणिया य मिउमई णं, अम्भो ! मा रुयसु हवमु परितुद्ध । चिरलक्लगो भमेउं, तुज्झ सुओ आगओ सो हं ॥ ८४ ॥ सोअगिमुहस्स पिया, पियपुत्तसमागमे जिणयतोसा । पण्हुयपओहरा सा, कुणइ तओ संगमाणन्दं ॥ ८५ ॥ सक्कलगमकुसलो, धुत्ताण य मत्थयदिओ धीरो । जाँओवभोगसेवी, जूए अवराजिओ निययं ॥ ८६ ॥ तस्स उ वसन्तअमरा, गणिया नामेण रूतसंपन्ना । बीया य हवइ रमणा, इट्टा कन्ता मिउमइस्स ॥ ८७ ॥ तणओ बन्धूहि समं, दारिहस्स उ विमोइओ तेणं । माया य कुण्डलंइसु, विम्सिया पाविया रिद्धी ॥ ८८ ॥ एतो ससङ्कनयरे, रायहरं जोरियागओ सन्तो । अह निन्दिवद्धणनिवं, जंपंतं मिउमई सुणइ ॥ ८९ ॥

एक बार राशांकनगरमें राजमहलमें चोरी करनेके लिए गये हुए मृदुमितने निन्दिवर्धन राजा को ऐसा कहते सुना कि, हे कृशोदरी ! सुनियोंमें श्रेष्ठ ऐसे चन्द्रसुख के पास आज मैंने शिवसुखका फल देनेवाला, नियतबन्धु और अत्यन्त गुणशाली

हुई श्रीर उन्होंने यथाशक्ति नियम प्रहण किये। (७४) वह राजपुत्र श्रपने शरीरमें भी आसक्ति न रखकर बेला, तेला आदि तपसे श्रपनी श्रात्माको भावित करता था॥(७५) चीसठ हज़ार वर्ष तक श्रकम्पित भावसे तप करके वह मर गया और ब्रह्मोत्तर कल्पमें देव रूपसे उत्पन्न हुआ। (७६)

जो धनद था वह भी कर्म वायुसे प्रेरित होकर नानांविध योनियोंमें भ्रमण करके जम्बूद्धीपके दिल्ला-भरतत्तेत्रमें श्राये हुए श्रीर धनसे समृद्ध पोतनपुरमें शोकाभ्रिमुख नामक ब्राह्मण्यि प्रक्लिक गर्भसे मृदुमितके नामसे पदा हुआ। (७०-७८) स्राविनीत, सूत्में रत और अनेकविध अपराध करनेवाला वह दुण्ट, लोगोंके उलहनेसे डरे हुए पिताके द्वारा घरमेंसे निकाल दिया गया (७६) हो कपड़े पहने हुए उसने चिर काल तक पृथ्वा पर घूम कर रूजासे पीड़ित हो एक घरमें पानी माँगा। (८०) तब ब्राह्मणीने उसे शीतल और सुगत्धित पानी दिया। वह मन में प्रसन्न हुआ। मृदुमित ब्राह्मणने उससे पृक्षा कि, हे सावित्री! सुमें देखकर तुम क्यों रोने लगी? उसने भी कहा कि मेरा भी कहना सुनो। (८१-५२) भद्र! तुम्हारे जेसा ही मेरा पुत्र अपने घरसे चला गया है। यदि घूमते हुए, तुम कहीं पर उसे देखों तो मुझसे कहना। (८३) मृदुमतिने कहा कि माँ! तुम मत रोखो। तुम श्रानिन्दत हो। चिरकालके पश्चात् दिखाई पड़नेवाला वह मैं तुम्हारा पुत्र घूमता घूमता आ पहुँचा हूँ। (८४) शोकाभ्रिमुख की पत्नी प्रिय पुत्रके ब्रागमनसे आनन्दित हुई। जिसके स्तनोंमें से दूध वह रहा है एसी उसने तब मिलनका आनन्द मनाया। (८५) सब कलाओं और शाक्षोंमें पारंगत, धूर्तोंके भी मस्तक पर स्थित अर्थात् धूर्त शिरोमिण, धीर और सभी प्रकारके उपभोगका सेवन करनेवाला वह जूएमें नियमतः अपराजित रहता था। (८६) उस मृदुमितिकी एक वसन्तामरा नामकी रूपसम्पन्न गिएका तथा दूसरी रमणा नामकी इष्ट पत्नी थी। (८७) उसने भाइयोंके साथ पिताको दारिद्रथमें से मुक्त किया। कुण्डल आदिसे विभूषित माताने ऋदि प्राप्त की। (८८)

१. सउणिगः मु॰ इस पाउका अनुसरण पद्मचरित में है ८५. ११९। २. कम्माणुलेविओ सो उपको मि॰ मु॰ । २. सउणिगः मु॰ । ४. राओव॰ मु॰ । ४. ॰लाइं, वि॰ मु॰ । ६. रायगिहे चोरियंगओ प्रत्य॰ ।

चन्दमुहस्स सयासे, मुणिवरवसहस्स अज्ज परमगुणो । धम्मो सुओ किसोयरि !, सिवसुहफलओ निययबन्धू ॥ ९० ॥ विसया विसं व देवी, परिणामदुहावहा महासत् । तम्हा लएमि दिक्खं, जइ न कुणसि सोगसंबन्धं ॥ ९१ ॥ एवं च सिक्खयन्तं, देवी सिरिवद्धणं तओ सीउं। अह तक्खणिम बोही, संपत्तो मिउमई ताहे ॥ ९२ ॥ संसारभउिषमो मुणिस्स पासम्म चन्दवयणस्स । गिण्हइ जिणवरविहियं, पर्वजं मिउमई एतो ॥ ९३ ॥ तप्तइ तवं सुघोरं. बहागमं सील-संबमसमगो । मेरु व धीरगरुओ, भमइ मही फासुयाहारो ॥ ९४ ॥ अवरो पुबर्यासहरे, नामेणं गुणनिही समणसीहो । चिद्वइ चउरो मासा, वारिसिया विबुहपरिमहिओ ॥ ९५ ॥ साह समत्तनियमो, अन्नदेसं गओ नहयलेणं। तं चेव पषयवरं, संपत्तो मिउमई तहया॥ ९६॥ पविसइ भिक्साहेर्ड. रम्मं आलोयनयरनामं सो । समणो समाहियमणो, वन्दिज्जन्तो जणवएणं ॥ ९,७ ॥ जंपड जणो इमो सो. जो गिरिसिहरे सुरेहि परिमहिओ । साह बहुगुणनिलओ. भयसोगविवज्जिओ <sup>१</sup>धीरो ॥ ९८ ॥ <u>अ</u>ञावेइ नणो तं, सुसायआहार-पाणयादीहिं । सो तत्थ कुणइ मार्यं, इ**ड्वी**रसगारवनिमित्तं ॥ ९९ ॥ जो सो पदयसिहरे, सो हु तुमं मुणिवरो भणइ लोगो । अणुमन्नइ तं वयणं, माइल्लो तिदरसगिद्धो ॥ १०० ॥ एयं मायासल्लं. जेणं नालोइयं गुरुसवासे । तेण तुमे नागगई. बद्धं तिरियाउयं कम्मं ॥ १०१ ॥ सो मिउमई कयाई, कालं काऊण तत्थ वरकप्पे । उववन्नो कयपुण्णो, जत्थ 5िमरामो सुरो वसइ ॥ १०२ ॥ बहुभवकम्मनिबद्धा, एयाण निरन्तरं ैपिई परमा । आसि चिय सुरलोए, मैहिङ्किजुत्ताण दोण्हं पि ॥ १०३ ॥ सुरवैहयामज्झगया, दिवङ्गयतुडियकुण्डलाभरणा । रइसागरोवगाढा, गयं पि कालं न याणन्ति ॥ १०४ ॥ सो मिउमई कयाई, चइउं मायावसेण इह भरहे। सल्लइवणे निगुन्ने, उप्पन्नो पहए हत्थी।। १०५॥

पुर्यशाली वह मृदुमित कभी मरकर उस उत्तम देवलोकमें उत्पन्न हुआ जहाँ अभिराम देव बसता था। (१०२) अनेक भवेंकि कमेंसे बँधी हुई इनकी निरन्तर और उत्कृष्ट प्रीति रही, देवलोकमें भी अत्यन्त ऋदिसम्पन्न दोनोंकी वैसी ही प्रीति थी। (१०३) देवकन्याओं के बीच रहे हुए, दिव्य बाजूबन्द, त्रुटित ( हाथका एक आमूषण-विशेष ), कुंडलके आभरणोंसे युक्त और प्रेम-सागरमें लीन वे बीते हुए समयको नहीं जानते थे। (१०४) वह मृदुमित कभी च्युत होकर मायाके कारण इस भरतचेत्रमें आये हुए लवा आदिसे निविद् सक्किवनमें पैदा हुआ। (१०४) बादल और काजलके समान कृष्ण

धर्म सुना है। (८६-६०) हे देवी! विषय विषतुल्य और परिणाममें दुःखावह होते हैं। अतएव यदि तुम शोक न करो तो मैं दीज्ञा लूँ। (९१) इस तरह देवीको शिज्ञा देते हुए श्रीवर्धनको सुना। तब मृदुमितको तत्क्षण झान प्राप्त हुआ। (९२) संसारक भयसे उद्विम मृदुमितिने चन्द्रमुख मुनिके पास जिनवर-विहित दीक्षा ली। (६३) शील एवं संयमसे युक्त वह आगमके अनुसार घोर तप करने लगा। मेरुक समान धार-गम्भीर वह प्रामुक आहार करता हुआ पृथ्वी पर परिश्रमण करने लगा। (६४

देवोंद्वारा स्तुति किये गये दूसरे गुण्निधि नामके अमण्सिंह पर्वतके ऊपर वर्णकालके चार महीने ठहरे हुए थे। (९४) नियम समाप्त होने पर वह आकाशमार्गसे दूसरे प्रदेशमें गये। तब उसी पर्वत पर मृदुर्मात आया। (६६) लोगों द्वारा विन्दत और मनमें समाधियुक्त उस अमण्ने आलोकनगर नामके सुन्दर नगरमें भिक्षाके लिए प्रवेश किया। (६५) लोग कहने लगे कि पर्वतके शिखर पर देवों द्वारा स्तुत, अनेक गुणोंके धामरूप, भय एवं शोकसे रहित और धीर जो साधु थे वे यही हैं। (६८) लोग उसे स्वादिष्ट आहार-पान आदि खिलाने लगे। ऋदि एवं रसकी लालसाके कारण वह माया करने लगा। (६६) लोग कहते कि पर्वतके शिखर पर जो मुनिवर थे वे आप ही हैं। मायावी और रसमें अत्यन्त गृद्ध वह उस कथनका अनुमोदन करता। (१००) चूँ कि गुरुके पास मायारूपी शल्यकी तुमने आलोचना नहीं की, अतः तुमने नागगित और तिर्यच आयुष्यका कर्म बाँधा। (१०१)

१. बीरो प्रस्य । २, रई मु । ३. महिद्विपत्ताण प्रस्य । ४. व्यहिया प्रस्य ।

वणकसिणकज्जलनिमो, संखुभियसमुद्दसरिसनिग्घोसो । सियदसणो पवणनवो, वेएण कुलुत्तमो सूरो ॥ १०६ ॥ प्रावणसमसरिसो सच्छन्दविहारिणो रिवुपणासो । अच्छन्तु ताव मणुया, खेयरवसभाण वि अगेज्झो ॥ १०७ ॥ नाणाविहेसु कीलइ, सिहरनिगुक्के सु तरुसमिद्धेसु । अवयरइ माणससरं, लीलायन्तो कमलपूर्ण ॥ १०८ ॥ कह्लासपबयं पुण, वच्चइ मन्दाइणी विमलतोयं । करिणीसहस्ससहिओ, अणुभवइ जहिच्छियं सोक्खं ॥ १०९ ॥ सो तत्य गयवरिन्दो, करिवरपरिवारिओ विहरमाणो । सोहइ वणमज्झगओ, गरुहो इव पिक्लसङ्कोहं ॥ ११० ॥ स्द्राहिवेण दिहो, सो हु इमो गयवरो मयसणाहो । गहिओ य विरइयं से. भुवणारुंकारनामं तु ॥ ३११ ॥ देवीसु समं सम्मे, रमिऊणं वरविमाणमज्झगओ । कीलइ करिणिसमम्गो, संपद्द तिरिओ वि उप्पन्नो ॥ ११२ ॥ कम्माण इमा सत्ती, जं जीवा सबजोणिउपमा । सेणिय ! अइदुहिया वि य, तत्थ उ अहियं घिइमुवेन्ति ॥ ११३ ॥ चंद्रउं सो अहरामो. सागेयानयरिसामिओ जाओ । राया भरहो त्ति इमो. फलेण सुविसुद्धधम्मस्स ॥ ११४ ॥ ैमोहमलपडलमुको, भोगाण अणायरं गओ एसो । इच्छइ काऊण महा—पवर्ज्ञा दक्लमोक्लत्थे ॥ ११५ ॥ जे ते जिणेण समयं, पवर्जं गिण्हिकण परिवर्डिया । चन्दोदय सुरोदय, रूमा। मारीइपासण्डे ॥ ११६ ॥ एए ते परिभिमया, संसारं भायरो सुइरकालं। सगकम्मपभावेणं, भरहगइन्दा इमे जाया।। ११७॥ चन्दो कुलंकरो जो. समाहिमरणेण जाओ सारङ्गो । सो हु इमो उप्पन्नो, भरहो राया महिङ्कीओ ।। ११८ ॥ सूरोदओ य विप्पो, जो सो हु कुरक्को तया आसि । कुच्छियकम्मवसणं, संपद्द एसो गओ जाओ ॥ ११९ ॥ भन्तण होहखम्मं, एसो ह गओ बलेण संख्रिओ । भरहाहोण सुमरिय, पुष्पभवं उवसमे पत्तो ॥ १२० ॥ नाऊणं एवमेयं चवलतिंडसमं सबसत्ताण जीयं, संजोगा विष्पओगा पुणरवि बहवो होन्ति संबन्धिबन्धा।

बर्गवाला, संक्षुब्ध करनेवाले समुद्रके जैसी गर्जना करनेवाला, सफेह दाँतोंसे युक्त, पवनकी गतिक समान वेगवाला, उक्तम कुलवाला और श्रूवीर तथा इन्द्रके हाथी ऐरावत सरीखा, स्वच्छन्द विचरण करनेवाला और श्रूवका नाश करनेवाला वह मनुष्यों की तो क्या बात, श्रेष्ठ विद्याधरों द्वारा भी श्रमाह्य था। (१०६ १०७) वृत्तोंसे समृद्ध शिखरवर्ती नानाविध निकुंजोंमें वह कीड़ा करता था श्रोर लीला करता हुश्रा कमलोंसे पूर्ण मानस-सरोवरमें उतरता था। (१००) केलास पर्वतपर और निर्मल जलवाली मन्दािकनीमें वह जाता था। एक हज़ार हथिनियोंक साथ वह इच्छानुसार सुखका श्रनुभव करता था। (१०९) उक्तम हािथयोंसे घिरकर वहाँ उनके बीच विहार करता हुश्रा वह गजराज पत्तीसंघसे युक्त गरुड़की भाँति शोिभत होता था। (११०) रावणने मदसे युक्त उस हाथीको देखा। पकड़कर उसका नाम भुवनालंकर रखा। (१११) स्वर्गमें उत्तम विमानमें रहा हुश्रा वह देवियोंके साथ रमण करता था। श्रव तिर्यच रूपसे उत्पन्न होने पर भी हथिनियोंके साथ कीड़ा करता था। (११२) हे श्रेणिक! कर्मोंकी ऐसी शक्ति है कि सब योनियोंमें उत्पन्न जीव श्रत्यन्त दुःखित होने पर भी वहीं श्राधक धेर्य पाते हैं। (११३) वह अभिराम देवलोकसे च्युत होकर विशुद्ध धर्मके फलस्वरूप साकतनगरीका स्वामी यह भरत राजा हुश्रा है। (११४) मोहरूपी मलपटलसे मुक्त श्रीर भोगोंमें श्रनादर रखनेवाला यह दुःखके नाशके लिए महादीक्षा लेना चाहता है। (११४)

जिनेश्वरके पास प्रव्रज्या लेकर जो चन्द्रोदय और सूर्योदय पतित हो गये थे श्रीर मरीचिके पासखण्डमें शामिल हुए ये, वे भाई सुचिर काल तक संसारमें भ्रमण करके अपने कर्मके प्रभावसे ये भरत श्रीर हाथी हुए हैं। (११६-७) जो चन्द्र कुलंकर श्रीर जो सारंग मृग था वह समाधिमरणसे महद्धिक राजा भरतके रूपमें उत्पन्न हुआ है। (११८) सूर्योदय ब्राह्मण तथा जो मृग उस समय था वह कुत्सित कर्मके कारण श्रव यह हाथी हुश्रा है। (११९) श्रुव्ध होकर लोहेके खंभेको तोडनेवाला यह जो हाथी है वह भरतको देखकर पूर्वभवका स्मरणकर उपशान्त हुआ है। (१२०) सब प्राणियोंका जीवन चंचल विजलीके समान चणमंगुर होता है श्रीर श्रनेक प्रकारके संयोग एवं वियोग तथा सम्बन्धियोंके बन्धन उसमें होते हैं, ऐसा तुम

१. चइको मु०। २. मोहमलविष्यमुको मु०।

संसारं दुन्ससारं परिममिय चिरं माणुसत्तं रुहेउं, तुन्मेत्यं धम्मकज्ञं कुणह् सुविमलं बुद्धिमन्ता ।। १२१ ॥ ।। इइ पडमचरिए तिहुयणालंकारपुव्यभवाणुकित्तर्णं नाम बासीइमं पव्यं समत्तं ॥

# ८३. भरह-केगईदिक्खापव्वं

तं मुणिवरस्स वयणं, सुणिऊणं भरहमाइया सुहडा। बहवे संवेगपरा, दिक्खाभिसुहा तओ जाया॥ १॥ एयन्तरंमि भरहो, ससुद्विओ कुण्डलुज्जलकवोलो। आबद्धऋलिमउलो, पणमइ साहुं विगयमोहो॥ २॥ संसारभउविग्गो, भरहो तं मुणिवरं भणइ एतो। बहुजोणिसहस्साइं, नाह! भमन्तो य खिन्नो हं॥ ३॥ मरणतरङ्गुग्गाए, संसारनईए वुज्झमाणस्स। दिक्खाकरेण साहव!, हत्थाल्म्बं पयच्छाहि॥ ४॥ अणुमन्निओ गुरूणं, भरहो मोत्तूण तत्थऽलंकारं। निस्सेससंङ्गरहिओ, लुञ्चइ धोरो निययकेसे॥ ५॥ वय-नियम-सील-संजम-गुणायरो दिक्खिओ भरहसामी। जाओ महामुणी सो, रायसहस्सेण अहिएणं॥ ६॥ साहु ति साहु देवा, जंपन्ता संतय कुसुमवासं। मुञ्जन्ति नहयलत्था, संथुणमाणा भरहसाहुं॥ ७॥ अन्ने सावयधम्मं, संवेगपरा लएन्ति नरवसभा। एयन्तरंमि भरहं, पषइयं केगई सोउं॥ ८॥ मुच्छागया विउद्धा, पुत्तविओयम्मि दुक्खिया कलुणं। धेणु ब वच्छरहिया, कुणइ पलावं पयल्प्यंस्॥ ९॥ सबन्तेउरसहिया, रुयमाणी केगई महादेवी। महुरवयणेहि एतो, संथविया राम-केसीहिं॥ १०॥ अह सा उत्तमनारी, पहिबुद्धा तिबजायसंवेगा। निन्दइ निययसरोरं, बीभच्छं असुइदुग्गन्धं॥ ११॥ नारीण सएहि तिहिं, पासे अज्ञाएँ पुहइसच्चाए। पबइया दढभावा, सिद्धिपयं उत्तमं पत्ता। १२॥

जानीं, दुःखरूप संसारमें घूमकर श्रीर चिरकालके पश्चान् मानवभव पाकर बुद्धिमान् तुम श्रप्रमत्तभावसे यहाँ श्रत्यन्त विमल धर्मकार्य करो। (१२१)

॥ पद्मचरितमें त्रिभुवनालंकारके पूर्वभवोंका कीर्तन नामक वयासीवाँ पर्व समाप्त हुआ ॥

# ८३. भरत और कैंकेईकी दीक्षा

मुनिवरका वह उपदेश सुनकर संवेगपरायण भरत श्रादि बहुत-से सुभट दीक्षाकी श्रोर श्रभिमुख हुए। (१) कुएडलों- के कारण उज्ज्वल कपोलवाला तथा मोहरहित भरत खड़ा हुश्रा श्रोर हाथ जोड़कर उसने साधुको प्रणाम किया। (२) संसारके भयसे उद्विम भरतने उस मुनिवरसे कहा कि, हे नाथ! नानाविध हजारों योनियोंमें श्रमण करता हुआ मैं खिन्न हो गया हूँ। (३) हे मुनिवर! मरण रूपी तरंगों उम ऐसी संसार रूपी नदीमें डूबते हुए मुझे आप दीन्ना रूपी हाथसे सहारा दें। (४) समम प्रकारके संगसे रहित श्रोर गुरुजनों द्वारा श्रनुमत धीर भरतने श्रलंकार का त्याग करके श्रपने बालोंका लोंच किया (४) व्रत, नियम, शील, संयम एवं गुणोंके निधिरूप भरतस्वामीने हज़ारसे श्रधिक राजाशोंके साथ दीन्ना ली। वह महामुनि हुश्रा। (६) 'साधु, साधु' ऐसा बोलते हुए और भरतमुनिकी प्रशंसा करते हुए श्राकाशस्थ देव सतत पुष्प वृष्टि करने लगे। (७) संवेगपरक दूसरे राजाओं ने शावकधर्म अंगीकार किया। उस समय भरतने दीन्ना ली है ऐसा सुनकर कैंकई मूर्चिंछत हो गई। होशमें श्राने पर पुत्रके वियोगसे दुःखित वह बछड़े से रहित गायकी भाँति आँसू बहाती हुई करुण प्रलाप करने लगी। (६-९) सारे श्रन्तःपुरके साथ रोती हुई महादेवी कैंकईको राम श्रीर लक्ष्मणने मधुर बचनोंसे शान्त किया। (१०) तब वह उत्तम की प्रतिबुद्ध हुई। तीम्र संवेग पैदा होने पर वह बीभत्स, अश्रुचि श्रीर दुर्गन्थमय श्रपने शरीरकी निन्दा करने लगी। (११) तीन सौ क्रीयोंके साथ उसने श्रार्य प्रवीसत्याके पास दीक्षा ली।

१. ०न्ता समत्ता प्रत्य० । २. विगययणेहो प्रत्य० । ३. ०ए बुहुमाणस्स प्रत्य० : ४, ०सर्गंधरहिको प्रत्य० ।

एवं जणो तत्थ सुभावियप्पा, नाणावओवासनिओयचित्तो । जाओ महुच्छाहपरो समत्थो, धम्मं च निच्चं विमलं करेइ ॥ १३॥ ॥ इइ पत्रमचित्र भरह-केगईदिक्खाभिहार्या तेयासीइमं पत्र्वं समत्तं ॥

#### ८४. भरहनिव्वाणगमणपव्वं

सो गयवरो मुणीणं, वयाणि परिलम्भिओ पसन्नप्पा। सागारधम्मिनिरओं, जाओ तवसंजमुज्जुत्तो ॥ १ ॥ छद्वहमदसमदुवाल्सेहि मासद्धमासलमणेहि । भुझइ य एक्कवेलं, पत्ताई सहावपिटयाइं ॥ २ ॥ संसारगमणभीओ, सम्मत्तपरायणो मिउसहावो। विहरइ पूइज्जन्तो, ससंभमं नायरजणेणं ॥ ३ ॥ लड्डुगमण्डादीया, भक्त्वा नाणाविहा रससिमिद्धा। तस्स सुपसन्निहयओं, पारणसमए जणो देइ ॥ ४ ॥ तणुकम्मसरीरो सो, संवेगालाणणियमसंजिमओ । उग्गं तवोविहाणं, करेइ चत्तारि वरिसाइं ॥ ५ ॥ संलेहणं च काउं, कालगओं सुरवरो समुप्पन्नो। बम्भुत्तरे विमाणे, हारक्रयकुण्डलहरणो ॥ ६ ॥ सुरगणियामज्झगओं, उविगज्जन्तो य नाडयसएसु। पुवसुहं संपत्तो, हत्थी सुकयाणुभावेणं ॥ ७ ॥ भरहो वि महासमणो, पञ्चमहत्वयधरो सिमइजुत्तो। मेरु व धीरगरुओ सिललिनिही चेव गम्भीरो ॥ ८ ॥ समसत्तुमित्तभावो, समसुहदुक्तो पसंसिनिन्दसमो। परिभमइ मेहिं भरहो, जुगंतरपलोयणो धीरो ॥ ९ ॥ भरहो वि तवबलेणं, निस्सेसं कम्मकयवरं डिहउं। केवलनाणसमग्गो, सिवमयलमणुत्तरं पत्तो ॥ १० ॥

इमा कहा भरहमुणिस्स संगया, सुणन्तिं जे वियल्यिमच्छरा नरा ॥ लहन्ति ते धणबलरिद्धिसंपयं, विसुद्धधीविमलनसं सुहालयं ॥ ११ ॥ ॥ इइ पडमचरिए भरहनिञ्चाणगमग्रां नाम चन्नरासीइमं पन्नं समत्तं ॥

हद्भाववाली उसने उत्तम सिद्धिपद प्राप्त किया। (१२) इस प्रकार वहाँ सब लोग सुन्दर भावोंसे वासित श्रन्त:करण वाले, तथा मनमें नाना प्रकारके व्रत, उपवास एवं नियमोंको धारण करके अत्यन्त उत्साहशील हुए। वे नित्य विमल धर्मका श्राचरण करने लगे। (१३)

॥ पद्मचरितमें भरत एवं कैंकेईको दीक्षाका अभिधान नामक तिरासीवाँ पर्व समाप्त हुआ ॥

### ८४. भरतका निर्वाण

मुनिके उपदेशको पाकर प्रसन्नात्मा वह हाथी सागारधर्ममें निरत हो तप व संयममें उद्यत हुन्ना। (१) हो, तीन, चार, पाँच उपवास तथा त्राचे मास एवं पूरे मासके उपवासके पश्चात् त्रपने त्राप गिरे हुए पत्तोंका एक बार वह भोजन करता था। (२) संसारमें अनगसे डरा हुआ, सम्यक्त्रपरायण, मृदु स्वभाववाला और नगरजनों द्वारा त्रादरपूर्वक पृजा जाता वह विचरण करता था। (३) प्रसन्न हृदयवाले लोग पारनेके समय उसे लड्डू, घी त्रादि रससे समृद्ध नानाविध भच्च पदार्थ देते थे। (४) कर्मरूपी शरीरको चीए करनेवाले तथा नियम एवं संवेग रूपी खम्भसे संयमित उसने चार वर्ष तक उम्र तप किया। (४) संलेखना करके मरने पर वह ब्रह्मोत्तर विमानमें हार, बाजूबन्द एवं कुएडलोंसे त्रावंकत देव रूपसे उत्पन्न हुत्या। (६) हाथीक जन्ममें उपार्जित पुण्यके फलस्वरूप देवगणिकात्रोंके मध्यमें स्थित तथा संकड़ों नाटकोंमें मन लगाकर उसने पहलेका सुख पाया। (७) प्रेरके समान धीर त्रीर महान तथा समुद्रके समान गम्भीर भरत महाश्रमण भी पाँच महात्रतका धारी त्रीर समितियुक्त हुआ। (६) शत्रु एवं मित्रमें समभाव रखनेवाला. सुख एवं दु:खमें सम, प्रशंसा व निन्दामें भी तटस्थ तथा साड़ तीन कदम त्रागे देखकर चलने वाला वह धीर भरत पृथ्वी पर परिश्रमण करने लगा। (९) तपके बलसे समम कर्म-कलेवरको जलाकर केवलज्ञानसे युक्त भरतने श्रचल श्रीर श्रनुत्तर मोश्र प्राप्त किया। (१०) भरत मुनिकी यह कथा मत्सरसे रहित जो मनुष्य इक्ट्रे होकर सुनते हैं वे धन, बल, ऋदि, सम्पत्ति, विश्रुद्ध बुद्धि, विमल यश तथा सुखका श्वालय रूप मोश्र प्राप्त करते हैं। (११) ॥ पद्यचरितमें भरतका निर्वाणगमन नामका चौरासीवाँ पर्व समास ह्या।।

१. •निरतो, तब-संजमकरणउउजुत्तो प्रत्य•। २. बंमस्मि वरविमाणे, प्रत्य•। ३. मही भरहो, चउरंगुलचारणो धौरो मु•। ४. सुणंतु प्रत्य•।

#### ८५. रज्जाहिसेयपव्वं

भरहेण समं धीरा, निक्खन्ता जे ताँह विगयसङ्गा। नामाणि ताण सेणिय!, भणामि उछावमेतेणं ॥ १ ॥ सिद्धत्थो य निरन्दो, तहेव रहवद्धणो य सञ्करथो। घणवाहरहो जम्बूणओ य सछो ससङ्को य ॥ २ ॥ विरसो य नन्दणो वि य, नन्दो आणन्दिओ सुबुद्धी य। स्रो य महाबुद्धी, तहेव सम्नासओ वीरो ॥ ३ ॥ इन्दांभो य सुयधरो, तहेव जणवछंहो सुनन्दो य। पुहईधरो य सुमई, अयलो कोघो हरी जेव ॥ ४ ॥ अह कण्डुरू सुमित्तो, संपुण्णिन्दू य धम्मित्तो य। नधुसो सुन्दरसत्ती, पहायरो जेव पियधम्मो ॥ ५ ॥ एए अत्रे य बहु, नरवसभा उज्झिऊण रज्जाइं। वसहसाहियसंखाणा, जाया समणा समियपावा ॥ ६ ॥ अणुपाल्यियवयनियमा, नाणालद्धीसु सित्तिपंत्रा। पण्डियमरणोवगया, जहाणुरूवं पयं पत्ता॥ ७ ॥ निक्खन्ते स्त्रिय भरहे, भरहोवमचेद्विए गुणे सरिउं। सोगं समुबहन्तो, विराहियं लक्खणो भणइ ॥ ८ ॥ कत्तो सो भरहमुणी, जो तरुणत्ति उज्ज्ञिउं रज्जं। सुकुमालकोमलङ्को, कह धम्मधुरं समुबहइ ॥ ९ ॥ सोऊण वयणमेयं, विराहिओ भणइ सामि! सो भरहो। केवलनाणसमग्गो, पत्तो सिक्सासयं ठाणं ॥ १० ॥ भरहं निबाणगयं, पउमाईया भडा निर्धुणिऊणं। अइदुक्खिया मुहुतं, तत्थ ठिया सोगसंतत्ता॥ ११ ॥ पउमे समुद्विए ते, निययघराइं गया नरविरन्दा। काऊण संपहारं, पुणरिव रामाल्यं पत्ता॥ १२ ॥ निमऊण राहवं ते, भणन्ति निसुणिहि सामि! वयणऽन्हं। रज्जाभिसेयविभवं, अन्नेच्छसु पट्टवन्धं च॥ १३ ॥ रामो भणइ नरवई, मिलिया तुब्ने हि परमैविभवेण। नारायणस्त संपइ, करेह रज्जाभिसेयं से ॥ १४ ॥ मुझन्तो सत्त्रगुणं, इस्सिरयं सयलमेइणीनाहो। जं नमइ इमो चल्णे, संपइ तं कि न मे रज्जं १॥ १५ ॥

### ८५ लक्ष्मणका राज्याभिषेक

हे श्रेणिक! भरतके साथ श्रासक्तिका परित्याग करके जो धीर निकल पड़े थे उनके नाम कहनेभरके लिए कहता हूँ।(१) सिद्धार्थ राजा तथा रितवर्धन, सन्ध्यस्त्र घनवाहरथ, जाम्युनद, शल्य, शशांक, विरस, नन्दन, नन्द, आनन्दित, सुबुद्धि, सूर्य, महाबुद्धि, तथा वीर सत्याशय, इन्द्राभ, श्रुतधर, जनवल्लभ, सुचन्द्र, पृथ्वीधर, सुमित, अचल, क्रोध, हरि, काएडोरु, सुमित्र, सम्पूर्णेन्द्र, धर्मित्र, नघुष, सुन्दरशक्ति, प्रभाकर, प्रियधर्म—इन तथा दूसरे बहुत-से सहस्रसे भी अधिक संख्यामें राजाओंने राज्यका परित्याग किया और पापका शमन करनेवाले श्रमण हुए। (२-६) व्रत-नियमका पालन करके, नाना लिक्थियोंसे शक्तिसम्पन्न उन्होंने परिखतमरणसे युक्त हो यथानुरूप पद प्राप्त किया। (७)

जब भरतने श्रभिनिष्क्रमण किया तब भरत चक्रवर्तीके समान उसके श्राचरण और गुणोंको याद करके शोक धारण करनेवाले लक्ष्मणने विराधित से पृद्धा कि वे भरतमुनि कहाँ हैं जिन्होंने तरुणवस्थामें ही राज्यका त्याग कर दिया है। सुकुमार श्रीर कोमल अंगवाले वे धर्मधुराका उद्दहन कैसे करते होंगे ? (८-६) यह कथन सुनकर विराधितने कहा कि, हे स्वामी! केवलक्षानसे युक्त उन्होंने शाश्वत मोक्षपद प्राप्त किया है। (१०) मान्तमें गये हुए भरतके बारेमें सुनकर श्रत्यन्त दु: खित राम श्रादि सुभट शोकसे सन्तप्त होकर मुहूर्तभर वहीं ठहरे। (११) रामके उठने पर वे राजा अपने-श्रपने घर पर गये और निश्चय करके पुनः रामके महलमें श्राये। (१२) रामको प्रणाम करके उन्होंने कहा कि, हे स्वामी! हमारा कहना श्राप सुने। राज्याभिषेकके बंभव और पट्टबन्धकी श्राप इच्छा करें। (१३) रामने राजाश्रोंसे कहा कि तुम मिलकर अब परम वैभवके साथ नारायण लक्ष्मणका राज्याभिषेक करो। (१४) सत्त्वगुणसे युक्त ऐश्वर्यका उपभोग करनेवाला श्रीर सारी प्रथ्वीका स्वामी यह (लक्ष्मण) मेरे चरणोंमें जो वन्दन करता है, वह क्या मेरा राज्य नहीं है ? (१५)

१. संघरषो प्रत्यः । २. सहसा हियसंपण्णा प्रत्यः । ३. णिसिमिक्जणं प्रत्यः । ४. •मिषणएण प्रत्यः । ५. संतगुणं प्रत्यः ।

सुणिकण वयणमेर्य, सबे वि नराहिबा तर्हिं गन्तुं। पायप्यरणोवगया, भणन्ति छच्छोहरं एत्ते ॥ १६ ॥ अणुमिन्निक्षो गुरूणं, पालेहि वसुन्थरं अपरिसेसं। रज्ञाभिसेयविहवं, अन्नेच्छसु सामि। कीरन्तं ॥ १७ ॥ अणुमिन्नियंमि सहसा, काहर्ल-तिल्मा-मुद्दक्तपउराइं। पहयाइ बहुविहाइं, तूराइं मेहघोसाइं॥ १८ ॥ वीणा-वंससणाईं, गीर्यं नह-नष्ट-छत्त-गोज्ञेहिं। बन्दिजणेण सहिरसं, जयसद्दालोयणं च कर्यं॥ १९ ॥ कण्यकल्रेसेहि एतो, सबुवगरणेसु संपउत्तेसु। अह राम-लक्ष्यणा ते, अहिसित्ता नरवरिन्देहिं॥ २० ॥ वरहार-कट्ट-मउदालंकारम्सियसरीरा। चन्दणक्रयक्तरागा, सुगन्धकुसुमेसु क्रयमाला॥ २१ ॥ काऊण महाणन्दं, हल्हर-नारायणा देणुवहन्दा। अहिसिश्चन्ति सुमणसा, एत्तो सीयं महादेवि ॥ २२ ॥ अहिसित्ता य विसल्ल्य, देवी लच्छोहरस्स हियइद्वा। जा सयल्वीयलोए, गुणेहि दूरं समुबहइ ॥ २३ ॥ अह ते सुहासणत्था, बन्दिजणुग्धुटुजयज्ञयारावा। दाऊण समादत्ता, रज्जाइं खेयरिन्दाणं॥ २४ ॥ पउमो तिक्र्डसिहरे, विभीसणं ठवइ रक्लसाहिवई। सुग्गीवस्स वि एत्ते, किक्किन्य देइ परिसेसं॥ २५ ॥ सिरिप्रचर्यसिहरत्थं च सिरिपुरं मारुइस्स उहिंद्धं। पंडिस्ररस्स हणुरुहं, दिन्नं नील्रस्स रिक्खपुरं॥ २६ ॥ पायालंकारपुरं, चन्दोयरनन्दणस्स दिन्नं तं। देवोवगीयनयरे, रयणज्ञही ठाविको राया॥ २७ ॥ भामण्डलो वि मुझइ, वेयह्नं दिन्वणाऍ सेढीए। रहनेउरं ति नामं, नयरं सुरनयरसमविभवं॥ २८ ॥ सेसा वि य नरवसभा, अणुसरिसाणं तु देसविसयाणं। पउभेण कया सामी, घण-जणरिद्धीसिमद्वाणं॥ २९ ॥ सेसा वि य नरवसभा, अणुसरिसाणं तु देसविसयाणं। पउभेण कया सामी, घण-जणरिद्धीसिमद्वाणं॥ २९ ॥

एवं निरन्दा पउमेण रजं, संपाविया उत्तमवंसजाया।

भुक्जिन्ति देवा इव देवसोक्खं, आणाविसालं विमलप्पहावा।। ३०॥
॥ इड पउमचरिए रज्जाभिसेयं नाम पद्धासीहमं पठ्यं समत्तं।।

यह वचन सुनकर सभी राजा वहाँ गये और पैरोंमें गिरकर लक्ष्मग्रसे कहा कि गुरजनोंने अनुमात दी है कि समझ प्रथ्वीका आप पालन करें। हे स्वामी! किये जानेवाले राज्याभिषेकके बैभवकी आप इच्छा करें। (१६-१७) अनुमति मिलने पर सहसा काहल. तिलमा, मृदंग आदि बादलके समान घोष करनेवाले नानाविध वाद्य बजने लगे। (१८) नट, नृत्य करनेवाले और गानेवाले वीणा और वंशीके साथ गाने लगे। स्तुतिपाठकों ने आनन्दमें आकर जयध्यनि की और लक्ष्मणके दरीन किये। (१६) इसके अनन्तर उन राजाओंने सभी उपकरणोंके साथ स्वर्णकलशोंसे राम एवं लक्ष्मणका आभिषेक किया (२०) उत्तम हार, कटक, कुएडल, मुकुट एवं अलंकारोंसे भूषित शरीरवाले, चन्दनका अंगराग किये हुए, सुगन्धित पुष्पोंकी माला धारण किये हुए दानवेन्द्र महान राम श्रीर लक्ष्मणने तब बड़ा भारी श्रानन्द मनाकर प्रसन्न मनसे महादेवी सीताका अभिषेक किया। (२१-२२) जो गुणोंसे सारे जीवलोकको अत्यन्त आकषित करती है ऐसी लक्ष्मणकी प्रिया विशल्यादेवी भी अभिषिक्त हुई। (२३) खुतिपाठकों द्वारा 'जय-जय' का उद्घोष जब किया जा रहा था तब बे सखासन पर बैठकर खेचरेन्द्रोंको राज्य देने लगे। (२४) रामने त्रिकृटशिखरके ऊपर विभीषणको राज्यसाधिपति कपसे स्थापित किया । तब सुप्रीवको बाकी बची हुई किष्किन्धि दी। (२५) श्री पर्वतके शिखर पर स्थित श्रीपुर इनुमानको दिया। प्रतिसूर्यको हनुरहनगर और नीलको ऋक्षपुर दिया। (२६) पातालालंकारपुर चन्द्रोदरनन्दनको दिया। देवोपगीतनगरमे रत्नजटी राजाको स्थापित किया। (२७) भामण्डल भी वैताक्यकी दिल्ला श्रेणीमें आये हुए देवनगर के समान वैभववाले रथनुपुर नामक नगर का उपभोग करने लगा। (२८) रामने दूसरे भी राजाओंको धन, जन एवं ऋदिसे सम्पन्न यथायोग्य देशोंका स्थामी बनाया । २९) इस प्रकार रामके द्वारा आज्ञा माननेवाला विशाल राज्य प्राप्त करके उत्तम वंशमें उत्पन्न और विमल प्रभाववाले राजा देवोंकी भौति देव-सुखका उपभोग करने लगे। (३०)

<sup>॥</sup> पद्मचरितमें राज्याभिषेक नामका पचासीवाँ पर्व समाप्त हुआ ॥

१. ०ल-तिलिमा० प्रत्य । २. •ना मणुइन्दा सु०। ३. उनइट्ठं सु• ।

# ८६. महुसुंदरवहपब्बं

अह राहवेण भणिओ, सचुम्बो चं चुमं हिययहर्टं। इह मेहणीएँ नयरं, चं मम्मसि तं पणामेमि॥ १॥ यं साययपुरिं, गेण्टसु अहवा वि पोयणं नयरं। तह पोण्डवद्धणं पि य, अतं च चहिच्छियं देतं॥ २॥ भणाइ तओ सचुम्बो, महुरं मे देहि देव हियइटं। पिडभणइ राहवो तं, किं न सुओ तत्थ महुराया!॥ ३॥ सो रावणस्य वच्छिय!, जामाऊ सुरवरिन्दसमिवभवो। चमरेण जस्स दिकं, सूढं पळ्यकसमतेयं॥ ४॥ मारेऊण सहस्तं, पुणरिव सूळं करं समिष्ठियह। जस्स ज्यत्थं च महं, न एइ रिंचिदियं निहा॥ ५॥ बाएण तमो तह्आ, पणासिओ जेण निययतेएणं। उज्जोइयं च मैवणं, किरणसहस्तेण रिवणं व॥ ६॥ जो सेयरेसु वि णवी, साहिज्जइ तिवच्छसमिद्धेसु। सो कह सचुम्ब! तुमे, जिप्पइ दिवत्थकयपाणी॥ ७॥ पद्ममं भणाइ कुमारो, किं वा बहुपहि भासियबेहिं। महुरं देहि महायस!, तमहं जिण्डिकण गेण्हामि॥ ८॥ जइ तं महुरारायं, न जिणामि खणन्तरेण संगामे। तो देहरहस्स नामं, पियरस्स फुढं न गेण्हामि॥ ८॥ एवं पभासमाणं, सचुम्बं राहवो करे वेतुं। जंपइ कुमार! एकं, संपइ मे दिन्सणं देहिं॥ १०॥ भणाइ तओ सचुम्बो, महुणा सह रणसुहं पमोचूणं। अत्रं जं भणसि पह्र!, करेमि तं पायविद्धओ हं॥ ११॥ निज्ञाइकण पउमो, जंपइ छिदेण सो हु तो राया। सुल्यहिओ पमाई, वेत्रवो पत्थणा एसा॥ १२॥ जं आणवेसि एवं, मणिकण जिणाल्यं समक्षीणो। सचुम्बकुमारवरो, संयुणह जिणं सुक्थपूर्यं॥ १२॥ अह सो मज्जियजिमिओ, आपुच्छइ मायरं क्रयपणामो। दहुण सुयं देवी, अग्वायइ उत्तिमक्रमि॥ १४॥

### ८६ मधुसुन्दर का वध

गमने रात्रुक्तसे कहा कि इस पृथ्वी पर तुन्हें जो प्रिय नगर हो वह माँगो । मैं वह दूँगा। (१) इस साकेतपुरीको अहए करो अथवा पोतननगर, पुण्डूवर्धन या अन्य कोई अभीष्ट देश। (२) तब शत्रुक्तने कहा कि, हे देव! प्रिय ऐसी मथुरानगरी मुक्ते हो। इस पर रामने कहा कि क्या तुमने नहीं मुना कि वहाँ मधु राजा है। (३) हे वत्स! देवों के इन्द्रके समान वैभववाला वह रावणका जामाता है। जिसे चमरेन्द्रने प्रलयकालीन सूर्यके समान तेजवाला एक शूल दिया है, हज़्रको मारकर पुनः वह शूल वापस हाथमें आ जाता है, जिसके जयके लिए मुक्ते रात-दिन नींद नहीं आती, पदा होते ही जिसने उस समय अपने तेजसे अन्धकार नष्ट कर दिया था और धूर्य की भाँति हज़ार किरणोंसे भवन उद्योतित किया था, अत्यन्त बल्त-समृद्ध खेचरों द्वारा भी जो बस में नहीं आया—ऐसे दिन्याक हाथमें धारण किये उसको, हे शत्रुघ्न! तुम कैसे जीत सकोगे १ (४-७) इसपर रात्रुघकुमारने रामसे कहा कि, हे महायश! बहुत कहनेसे क्या फायदा १ आप मुझे मथुरा हें। उसे मैं जीतकर आप करूँगा। (८) यदि उस मथुरा के राजाको युद्धमें ज्ञापभर में जीत न लूँ तो पिता दशरथका नाम सर्वथा नहीं लूँगा। (६) इस प्रकार कहते हुए रात्रुघको रामने हाथमें लेकर कहा कि, कुमार! इस समय मुक्ते तुम एक दिल्ला हो। (१०) तब रात्रुघने कहा कि, हे प्रमो! मधुके साथ युद्ध को छोड़कर और जो कुछ आप कहेंगे वह आपके चरणोंमें पड़ा हुआ मैं करूँगा। (११) रामने सोचकर कहा कि शूलरहित और प्रमादी उस राजाको किसी छिद्रसे पकड़ना—यही मेरी प्रार्थना है। (१२) 'जैसी आक्का'—ऐसा कहकर रात्रुघकुमार जिनमन्दिरमें गया और अच्छी तरहसे पूजा करके जिनेश्वर मगवान्द्री स्तुति की। (१२)

१. तुमे प्रत्य - । २. शुक्णं प्रत्य - । १. वसर - प्रत्य - । ४. सो तुमं राग्रा प्रत्य - ।

देइ तको आसीसं, जणणी जय पुत्त ! रणमुहे सत्तुं । रज्जं च महाभोगं, मुझसु हियइच्छियं सुइरं ॥ १५ ॥ संगामे रुद्धनसं, पुत्तय । पत्थागयं तुमं दट्डुं । कणयकमलेहि पूर्य, विणाण अहयं करीहामि ॥ १६ ॥ तेलोकमङ्गला वि हु, सुरअसुरनमंसिया भयविमुका । ते देन्तु मङ्गलं तुह, सत्तुम्ब ! जिणा जियभवोहा ॥ १७ ॥ संसारदीहकरणो, महारिवू जेहि निज्जिओ मोहो । ते तिहुयणेकभाणू, अरहन्ता मक्कलं देन्तु ॥ १८ ॥ अद्दिवहेण विसुका, पुत्तय ! कम्मेण तिहुयणमां मिम । चिद्दन्ति सिद्धकजा, ते सिद्धा मक्कलं देन्तु ॥ १९ ॥ मन्दर-रवि-ससि-उयही-वसुहा-ऽणिल-घरणि-कमल-गयणसमा । निययं भायारघरा, आयरिया मङ्गलं देन्तु ॥ २० ॥ ससमय-परसमयविक, अणेगसत्थत्थघारणसमत्था । ते तुज्झ उवज्झाया, पुत्त ! सया मङ्गलं देन्तु ॥ २१ ॥ बारसविद्देण जुत्ता, तवेण साहेन्ति जे उ निवार्ण । ते साहु तुँज्य वच्छय !, साहन्तु दुसाहयं फर्जा ॥ २२ ॥ एवं दिनासीसो, जर्णाण नमिकण गयवरारूढो । निष्फिडइ पुरवरीए, सत्तृष्यो सयस्वस्पाहिओ ॥ २३ ॥ वैगडिजन्तत्रङ्गम-संघट्टद्वेन्तगयघडाडोवं । पाइक-रहसणाहं. महराहत वलं <del>छच्छीहरेण घणुवं, वज्जावतं सरा य अग्गिमुहा । सिग्धं समप्पियाई, अन्नाइ वि तस्स सत्याई ॥ २५ ॥</del> रामो कयन्तवयणं, तस्स उ सेणावई समप्पेउं। रुच्छीहरेण समयं, संसइयमणो नियत्तेइ॥ २६॥ सत्तुग्घो वि महप्पा, कमेण संपत्थिओ बलसमग्गो । महुरापुरीऍ दूरे, नइम्मि आवासिओ सिग्धं ॥ २७ ॥ ववगयपरिस्समा ते, मन्तं काऊण मन्तिणो सबे । कंइगइसुयं पमाई, भणन्ति निसुणेहि दयण ८ ॥ २८ ॥ जेण पुरा अइविरिओ, गन्धारी निजिओ रणमुहंमि । सो कह मह महप्पा, जिप्पिहिइ तुमे अबुद्धीणं ! ॥ २९ ॥ तो भणइ कयन्तमुहो, महराया जइ वि सूलकयपाणी । तह वि य सत्तम्बेणं, जिप्पिहिइ रणे न संदेहो ॥ ३० ॥

इसके पश्चात् स्नान-भोजन करके उसने माताको प्रणाम करके श्रनुमित माँगी। पुत्रको देखकर देवीने सिरको सूँचा । (१४) तब माताने श्राशीर्वाद दिया कि पुत्र ! युद्धमें शत्रुको जीतो श्रीर राज्य तथा मनचाहे विशाल भोगोंका सुचिर काल तक उपभोग करो । (१६) पुत्र ! संपाममें यश प्राप्त करके यहाँ आए हुए तुमको देख में स्वर्ण कमलोंसे जिनेश्वरोंकी पृजा कहँगी। (१६) हे शत्रुघ ! तीनों लोकमें मंगलरूप, सुर एवं श्रसुरों द्वारा वन्दित, भयसे मुक्त तथा भवसमृहको जीतनेवाले जिन तुम्हें मंगल प्रदान करें। (१७) संसार को दीर्घ बनानेवाले महाशत्रु मोहको जिन्होंने जीत लिया है ऐसे त्रिभुवनमें एकमात्र सूर्य सरीखे अरिहन्त तुम्हें मंगल प्रदान करें। (१८) हे पुत्र ! आठों प्रकारके कमसे विमुक्त होकर जो त्रिभुवनके श्रममागमें रहते हैं ऐसे कार्य सिद्ध करनेवाले सिद्ध तुम्हारा कल्याण करें। (१६) मन्दराचल, सूर्य, चन्द्रमा, समुद्र, वसुधा, पवन, पृथ्वी, कमल और गगनके समान तथा अपने श्राचारको धारण करनेवाले आचार्य तुम्हें मंगल प्रदान करें। (२०) हे पुत्र ! स्वसिद्धान्त एवं पर सिद्धान्तके झाता, श्रनेक शाखोंके श्रर्थको धारण करनेमें समर्थ ऐसे उपाध्याय तेरा सदा कल्याण करें। (२१) हे वत्स ! बारह प्रकारके तपसे युक्त होकर जो निर्वाणकी साधना करते हैं वे साधु तुम्हारा दुस्साध्य कार्य सिद्ध करें। (२२) इस प्रकार श्राशीर्वाद दिया गया शत्रुघ माताको प्रणाम करके हाथी पर सवार हुआ और सारी सेनाके साथ नगरीमें से निकला। (२३)

एकदम सटे हुए घोड़ोंके समृह और उठ खड़े हुए हाथियोंके घटाटोपसे सम्पन्न तथा प्यादे एवं रथोंसे युक्त सेना मथुराकी ओर चल पड़ी। (२४) लक्ष्मणने धजावर्त धनुष. अप्रिमुख बाण तथा दूसरे भी राम्न उसे शीध्र ही दिये। (२४) इतान्तवदन सेनापित उसे देकर मनमें शंकाशील राम लक्ष्मणके साथ लौट आए। (२६) महातमा शत्रुघ्न भी सेनाके साथ प्रयाण करता हुआ आगे बढ़ा। मथुरापुरीसे दूर नदीमें उन्होंने शीध्र ही डेरा हाला। (२७) अम दूर होने पर उन सब मित्रयोंने परामर्श करके कैकेईके प्रमादी पुत्रसे कहा कि हमारा कहना सुनो। (२०) जिसने पूर्व कालमें अत्यन्त बलवान् गन्धारको युद्धमें जीत लिया था उस महातमा मथुको अनजान तुम कैसे जीतोगे ? (२६) तब इतान्तवदनने कहा कि यद्यपि मधुराजाने हाथमें शुल धारण कर रखा है, तथापि इसमें सन्देह नहीं कि शत्रुघ्न द्वारा वह जीता जायगा। (३०) बड़ी-बड़ी

१. करिस्सामि प्रत्य । २. ग्वामिणं। चि प्रत्य । ३. तुइं प्रत्य । ४. गडिगाज्यंत । प्रत्य । ५. केगड् प्रत्य । ।

हत्थी करेण भक्तइ, तुर्झ-पि य पायवं वियहसाहं । सीहो कि न वियारइ, पयलियगण्डत्थलं हरिय ॥ ३१ ॥ भइ मन्तिनणाएसेण परिथया चारिया गया महुरं। वर्च खद्भण तओ, सामिसयासं पुणी पत्ता ॥ ३२ ॥ निसुणेहि देव वयणं, अस्थि हु महुरापुरीपॅ पुवेणं । वरपायवसुसिमद्भं, कुवेरनामं वरुजाणं ॥ ३३ ॥ सहिओ य जयन्तीए, देवीए सयलपरियणसमग्गो । कोल्ड तत्थुज्जाणे, इन्दो इद नन्दणे मुइओ ॥ ३४ ॥ तस्स पुण छद्दिवसो, वद्दद्द वरकाणणे ।पैइट्टस्स । मयणाउरस्स एवं परिवज्जियसेसकम्मस्स ॥ ३.५ ॥ सयलं च साहणं पुरवराओ नीसरिय तस्स पासत्थं । जायं सामन्तज्ञयं, सूर्लं पुण नयरिमज्झंमि ॥ ३६ ॥ बह एरिसम्मि सामिय !: पत्थावे आणिओ पुर्रि महुरं । न य गेण्हिस रयणीए, कह महुरायं पूणी विणिसः ॥ ३७ ॥ चारियवयणेण तओ, सत्तुम्घो साहणेण महएणं। काऊण दारभन्नं, पविसइ महुरापुरिं रित्तं॥ ३८॥ सतुग्घो जयइ जए, दसरहपुत्तो जयंमि विजियारी । बन्दिजणुग्धुद्वरवो, वित्थरिओ पुरवरीमज्झे ॥ ३९ ॥ तं सोऊण जयरवं, नयरजणो मयपवेविरसरोरो । किं किं ति उक्कवन्तो, अइसुद्द समाउलो जाओ ॥ ४० ॥ महरापुरिं पविद्वं, सत्तुम्बं चाणिकण महराया । उज्जाणाउ सरोसो. विणिग्गओ वह दसग्गीवो ॥ ४१ ॥ स्लरहिओ मह चिय, अलहन्तो पुरवरीपवेसं सो । सलुम्बकुमारेणं, निक्लमिउं वेढिओ सहसा ॥ ४२ ॥ भइरहसपसरियाणं, उभयबलाणं रणं समाविडयं। गय-तुरय-जोह-रहवर-अन्नोन्नालम्मसंघष्टं॥ ४३॥ जुज्झइ गओ गएणं, समयं रहिओ वि रहवरत्येणं । तुरयविलम्गो वि भडो, आसारूढे विवापइ ॥ ४४ ॥ सर-असर-मोग्गरेहि, अन्नोन्नाविडयसत्यनिवहेहि । उद्दन्ति तक्खणं चिय, फुलिङ्गजालासहस्साइं ॥ ४५ ॥ एत्तो कयन्तवयणो, आढत्तो रिउवलं खयं नेउं। महुरायस्स सुएणं, रुद्धो लवणेण पविसन्तो॥ ४६॥

तब गुप्तचरोंके कथनके अनुसार बड़े भारी सैन्यके द्वारा रातके समय दरवाजा तोड़कर राजुझने मथुरापुरीमें प्रवेश किया। (३८) राजुओंको जीतनेवाले दशरथके पुत्र राजुझका संसारमें विजय हो—ऐसी स्तुतिपाठकों द्वारा उद्घोषित जय ध्वित नगरमें फैल गई। (३८) उस जयघोषको सुनकर भय से कापते हुए शरीरवाले नगरजन 'क्या है, क्या है ?' ऐसा कहते हुए अत्यन्त व्याकुल हो गये। (४०) मथुरापुरीमें राजुझने प्रवेश किया हैं ऐसा जानकर मधु राजा रोषके साथ उद्यानमेंसे, रावणकी भाँति, बाहर निकला। (४१) शुलरिहत होनेसे नगरीमें प्रवेश नहीं पानेवाले उस मधुको राजुझ कुमारने निकलकर सहसा घर लिया। (४२) अतिवेगसे फैले हुए दोनों सैन्योंके बीच हाथी, घोड़े, प्यादे और रथ जिसमें आपसमें भिड़ गये हैं ऐसा युद्ध होने लगा। (४३) हाथीक साथ हाथी जूमने लगे। रथ और अससे रहित होनेपर भी घोड़ेपर सवार हो सुभट घुड़सवारोंको मारने लगा। (४४) एक दूसरे पर गिरनेवाले बाण, मसर, सुद्गर जैसे शस्त्र समूहोंसे तत्काल ही विनगारियोंसे व्याप्त हजारों ज्वालाएँ उठीं। (४४) उधर कृतान्तवदनने राजुसैन्यका स्वय करना शुरू किया। प्रवेश करनेवाले उसको मधुराजाके पुत्र लवणने रोका। (४६) लवण और कृतान्तवदनने श्रीसे तलवार, कनक, चक्र और वोमरके

शासाओंबाले ऊँचे पेड़को हाथी पुँढ़से वोड़ता है तो क्या चूते हुए गण्डस्थलवाले हाथीको सिंह नहीं फाड़ डालता ? (३१)

इसके पश्चात् मिन्त्रयोंके आदेशसे मधुराको भेजे गये गुप्तचर संदेश लेकर अपने स्वामीके पास वापस आये। (३२) उन्होंने कहा कि मधुरापुरीके पूर्वमें उत्तम वृक्षोंसे समृद्ध कुवेर नामका एक सुन्दर उद्यान है। (३३) जयन्ती देवीके साथ समय परिजनसे युक्त मधुराजा आनिन्दत हो, नन्दनवनमें इन्द्र की भाँति, उस उद्यानमें कीड़ा करता है। (३४) उत्तम उद्यानमें प्रविष्ट, मदनसे पीड़ित और शेष कार्योंका त्याग किये हुए उसका झठा दिन है। (३४) सामन्तोंके साथ सारी सेना नगरमेंसे निकलकर उसके पास गई है, किन्तु शूल नगरीमें है। (३६) हे स्वामी! यदि ऐसे अवसर पर आये हुए आप मथुरापुरीको रातके समय ले नहीं र्लंगे, तो फिर मथुराको कैसे जीतोंगे ? (३७)

१. पविद्रुस्स प्रत्य । २. सो रणस्य वि• प्रत्य • । ३. विवादेइ — प्रत्य • ।

क्रवणस्स क्रयन्तस्स य, दोण्ह वि जुज्झं रणे समाविद्यं। असि-क्रणय-वक्क-तोमर-विच्छिड्डिजन्तवाओर्ह्यं ॥४७॥ काऊण अन्नमन्नं, विरहं रणदिप्या गयारूढा । पुणरवि य समब्भिडिया, जुज्जान्ति समच्छरुच्छाहा ॥ ४८ ॥ भायण्णपूरिएहिं, सरेहि स्वणेण विउस्मच्छयले। पहओ कयन्तवयणो, दढं पि मेचूण समाहं ॥ ४९ ॥ काळण चिरं जुज्हां, कयन्तवयणेण तत्थ सत्तीए। पहओ लवणकुमारो, पडिओ देवो व महिवहे ॥ ५०॥ दहुण सुयं पिंडयं, मह महासोर्गकोहपज्जलिओ । सहसा समुद्विओ सो, अरिगहणे हुयवहो चेव ॥ ५१ ॥ दहुण य एजन्तं, महुरापुरिसामियं तु सत्तम्बो । आवडइ तस्स समरे, रणरसतण्हाञ्जओ सिग्धं ॥ ५२ ॥ बाणेण तत्थ महुणा, केऊ सत्तुम्बसन्तिओ छिक्नो । तेण वि य तस्स तुरया, रहेण समयं चिय विछत्ता ॥५३॥ तत्तो मह् नरिन्दो, आरूढों गयवरं गिरिसरिच्छं। छाएऊण पवतो, सतुग्धं सरसहस्सेहि॥ ५४॥ सतुम्बेण वि सहसा, तं सँरनिवहं निवारिउं देहे । भिन्नो सो महुराया, गाउँ चिय निययगाणेहिं ॥ ५५ ॥ भाषुम्मियनयणजुओ, मणेण चिन्तेइ सूल्रहिओ हं। पुष्णावसाणसमप्, जाओ मरणस्स आसन्ने ॥ ५६ ॥ सुयसोगसिष्ठयक्को, तं निय दहुण दुज्जयं सत्तुं। मरणं च संमासन्नं, मुणिवरनयणं सरइ ताहे ॥ ५७ ॥ पहिनुद्धो भणइ तओ, असासए इह समत्थसंसारे । इन्दियवसाणुगेण, धम्मो न कओ विमृद्धेण ॥ ५८ ॥ मरणं नाउमा धुवं, कुसुमसमं जोवणं चला रिद्धी । अवसेण मए तह्या, न कओ धम्मो पमाएणं ॥ ५९ ॥ पज्जलियम्मि य भवणे, कूवतलायस्स खणणमारम्भो । अहिणा दृहस्स जए, को कालो मन्तैजनगस्स ! ॥ ६० ॥ नाव न मुश्चामि लहुं, पाणेहिं एत्थ नीयसंदेहे । ताव इमं निणवयणं, सरामि सोमं मणं काउं ॥ ६१ ॥ तम्हा पुरिसेण चए, अप्पहियं निययमेव कायबं। मरणंमि समावडिए, संपद्द सुमरामि अरहन्तं ॥ ६२ ॥

शास्त्रसमूह जिसमें फेंके जा रहे हैं ऐसा युद्ध होने लगा। (४७) एक-दूसरेको रथरिहत करके युद्ध के लिए गर्वित हाथी पर स्वार हो भिड़ गये और मत्सर एवं उत्साहके साथ लड़ने लगे। (४८) कान तक खेंचे गये बाणोंसे लवणने कृतान्तवदनकी विशाल छाती पर मज़बूत कवचको भेदकर प्रहार किया। (४८) चिरकाल तक युद्ध करके कृतान्तवदन द्वारा शक्तिसे आहत लवएकुमार देवकी भाँति ज़मीन पर गिर पड़ा। (४०) पुत्रको गिरा देख शोक और क्रोधसे अत्यन्त प्रज्वलित अग्नि औसा मधु शानुको पकड़नेके लिए सहसा खड़ा हुआ। (४१)

मशुरापुरीके स्वामीको आता देख युद्धरसका प्यासा शत्रुष्ट समरमूमिमें उसके सम्मुख शीघ ही आया। (५२) उस लड़ाईमें मधुने बाणसे शत्रुष्ट्रकी ध्वजा काट डाली। उसने भी रथके साथ उसके घोड़े नष्ट कर दिये। (१३) तब मधुराजा पर्वत जैसे हाथी पर आरूद हुआ और हज़ारों बाणोंसे शत्रुष्ट्रको छाने लगा। (१४) शत्रुष्ट्रने सहसा उस शरसमूहका निवारण करके अपने बाणोंसे उस मधुराजाके शरीरको बिदारित किया। (१४) जिसकी दोनों आँखें घूम रही हैं ऐसा बह मनमें सोचने लगा कि शूलसे रहित में पुण्यके अवसानके समय मरणासन्न हुआ हूँ। (१६) तब पुत्रके शोकसे पीड़ित अंगवाले उसने शत्रुको दुर्जय और मृत्युको समीप देखकर मुनिवरके बचनको याद किया। (१७) होशमें आने पर वह कहने लगा कि इस सारे अशाधत संसारमें इन्द्रियोंके वशवर्ती मूर्ख मैंने धर्म नहीं किया। (१०) मरणको ध्रुष, यौबनको पुष्पके समान और ऋद्विको चंचल जानकर पराधीन मैने उस समय प्रमादवश धर्म नहीं किया। (१६) मकानके जलने पर कूएँ- तालाबको खोदनेका आरम्भ केसा? सर्पके द्वारा काटे जाने पर इस संसारमें मंत्रके जपनका कौनसा समय रहता है ? (६०) जीबनका सन्देह होनेसे यहाँ पर में जबतक प्राणोंका त्याग नहीं करता तबतक मनको सीम्य बनाकर जिनेश्वरके इस वचनको याद कर हाँ। (६१)

अतएव मनुष्यको संसारमें आत्मकल्याण अवश्य ही करना चाहिए। मरण उपस्थित होने पर अव मैं अहिन्तको याद करता हूँ। (६२) इन अरिहन्तोंको और मोक्षमें गये सिद्धोंको नमस्कार हो। आचार्यो, उपाध्यायों और सब साधुओंको नमस्कार

१. •गकोवप॰—प्रत्य•। २. सर्णियरं—प्रत्य•। ३. समावण्ये—प्रत्य•। ४. •जवणिम—मु•।

इणमी अरहन्ताणं, सिद्धाण नमो सिवं उवगयाणं। आयरिय-उनज्ञाणं, नमो सया सबसाहणं॥ ६३॥ अरहन्ते सिद्धे वि य, साह तह केवलीयधम्मो य। एए हवेन्तु निययं, चतारि वि मङ्गलं मज्ञां॥ ६४॥ वावइया अरहन्ता, माणुसिवत्तिम्म होन्ति जयनाहा। तिविहेण पणिमकणं, ताणं सरणं पवन्नो हं॥ ६५॥ हिंसा-ऽलिय-चोरिका, मेहुण्णपरिमाहं तहा देहं। पष्पक्तामि य सबं, तिविहेणाहारपाणं च॥ ६६॥ परमत्ये ण तणमओ, संथारो नं वि य पासुया भूमी। हिययं जस्स विद्धुद्धं, तस्साया हवइ संथारो ॥ ६७॥ एको जायइ जीवो, एको उप्पज्जए भमइ एको। सो चेव मरइ एको, एको व्यय पावए सिद्धि॥ ६८॥ नाणिम्म दंसणिम्म य, तह य चरित्तिम्म सासओ अप्पा। अवसेसा दुब्भावा, वोसिरिया ते मए सबं॥ ६९॥ एवं जावज्ञीवं, सङ्गं वोसिरिय गयवरत्थो सो। पहरणज्ज्ञरियतण्य, आङ्गब्रह्म अत्तणो केसे॥ ७०॥ जे तत्थ किन्नरादी, समागया पेच्छ्या रणं देवा। ते मुञ्चन्ति सहरिसं, तस्सुवरिं कुसुमवरवासं॥ ७१॥ घम्मज्ञाणोवगओ, कालं काकण तह्यकप्पम्म। जाओ सुरो महप्पा, दिवङ्गयकुण्डलभरणो॥ ७२॥

एवं नरो जो वि हु बुद्धिमन्तो, करेइ धम्मं मरणावसाणे। वरच्छरासंगयलाल्यिक्नो, सो होइ देवो विमलाणुमावो॥ ७३॥ ॥ इइ एउमचरिए महुसुन्दरवहाभिहारां नाम छासीइमं पट्यं समत्तं॥

# ८७. महुराउवसग्गविहाणपन्वं

केगइसुएण सेणिय, पुष्णपभावेण सूल्रयणं तं । अइखेयसमावन्नं, लिज्जयविलियं हयपैभावं ॥ १ ॥ तं सामियस्स पासं, गन्तूणं चमरनामधेयस्स । साहेइ सूल्रयणं, महुनिवमरणं जहावत्तं ॥ २ ॥

हो। (६३) अरिहन्त, सिद्ध, साधु और केवलीका धर्म — ये चारों मेरे लिए अवश्य मंगल रूप हों। (६४) मनुष्य चेत्रमें जितने भी जगतके नाथ अरिहन्त हैं उन्हें मन-वचन-काया तीनों प्रकारसे प्रणाम करके उनकी शरण मैंने ली है। (६५) हिंसा, भूठ, चोरी, मैथुन, परिमह तथा शरीर और आहार-पान सबका मैं प्रत्याख्यान करता हूँ। (६६) वस्तुतः संथारा न तो रुणमय होता है और न निर्जीय भूमिका ही होता है जिसका हृदय विशुद्ध है उसकी आत्मा ही संथारा रूप होती है। (६७) एक जीव ही जन्म लेता है, एक वही उत्पन्न होता है, एक वही परिश्रमण करता है, वही अकेला मरता है और वही अकेला सिद्धि पाता है। (६८) क्रानमें, दर्शनमें तथा चारित्रमें आत्मा शाश्वत है। बाकीके जो दुर्भाव हैं उन सबका मैंने त्याग किया है। (६८)

इस तरह यावजीवनके लिए संगका त्याग करके हाथी पर स्थित और शकोंसे जर्जरित शरीरवाले उसने अपने केशोंका लोंच किया। (७०) वहाँ युद्ध देखनेके लिए जो किझर आदि देव आये थे उन्होंने हर्षपूर्वक उसके ऊपर उत्तम पुष्पोंकी वृष्टि की। (७१) धर्मध्यानमें लीन वह महात्मा मर करके तीसरे देवलोक सनत्कुमारमें दिव्य बाजूबन्द और कुण्डलोंसे विभूषित देव के रूपमें उत्पन्न हुआ। (७२) इस तरह जो भी बुद्धिमान मनुष्य मृत्युके समय धर्मका आचरण करता है वह सुन्दर अपसराओंके संसर्गसे स्नेहपूर्वक पाले गये शरीरवाला और विमल प्रभावशाली देव होता है। (७३)

॥ पद्मचरितमें मधुसुन्दरके वधका अभिधान नामक छिआसीवाँ पर्व समाप्त हुआ ॥

# ८७. मधुरामें उपसर्ग

हे श्रेणिक ! कैकई पुत्र शत्रुघनके पुण्यके प्रभावसे वह शूलरत्न आत्यन्त खेदयुक्त, लिखत और प्रभावहीन हो गया। (१) इस शूलरत्नने चमर नामके स्वामीके पास जाकर जैसा हुआ था वैसा मधुराजाके मरणके वारेमें कहा। (२)

१. नमो णमो सम्ब॰---प्रत्य॰। २. करहन्तो सिद्धो---मु॰। ३. हबन्ति---मु॰। ४. ण य सुहावहा भूमी---प्रत्य॰। ५. ॰भागी---प्रत्य॰। ६. ॰पयावं---प्रत्य॰।

सोऊण मित्तमरणं, चमरो घणसोगकोहपज्जलिओ । वेरपिंडउश्चणहे, महुराहिगुहो अह पयहो ॥ ३ ॥ अह तस्य वेणुदाली, द्ववण्णराया द्वरं पलोएउं। पुच्छा कहेहि कत्तो, गमणारम्भो तुमे रहनो॥ ४॥ सो भणइ मज्ज्ञा मित्तो, जेण हुओ रणमुद्दे मधू नामं । संबणस्स तस्स संपद्द, मरणं आणेमि निक्खुतं ॥ ५ ॥ तं भणइ वेणुदाली, किं न सुओ संभवो विसल्लाए!। अहिल्सिस जेण एवं, कजाकजं वियाणन्तो ॥ ६ ॥ अह सा अमोहविजया, सत्ती नारायणस्स देहत्या । फुसिया य विसल्लाप्, पणासिया सुकयकम्माप् ॥ ७ ॥ ताब य भवन्ति एए, सुर-असुर-पिसाय-भूयमाईया । जाव ण विनिच्छिएणं, रूएइ जिणसासणे दिक्सं ।। ८ ।। मजा-८८मिसरहियस्स उ, हत्थसयब्भन्तरेण दुस्सत्ता । न हवन्ति ताव वाव य, हवह सरीरंमि नियमगुणो ॥९॥ रहो वि य कारुम्गी, चण्हो अइदारुणो सह पियाए । सन्तो पणद्वविज्ञो, कि न सुओ ते गओ निहणं ! ॥१०॥ वश्रमु गरुढिन्द ! तुर्म, एयं चिय उजिझकण वावारं । अह्यं तस्स ऋएणं, रिउभयनणणं वबहरामि ॥ ११ ॥ एव भणिओ पयट्टो, चमरो महुरापुरिं समणुपत्तो । पेच्छइ महूसवं सो, कीरुन्त जणवयं सबं ॥ १२ ॥ चिन्तेऊग पवती, अक्रयाची जणवओ इमी पावी । जो निययसामिमरणे, रमइ ललो सोगपरिमुको ॥ १३ ॥ अच्छाउ ताव रिवृ सी. जेण महं घाइओ इहं मित्ती । नयरं देसेण समं. सबं पि इभी खयं नेमि ॥ १४ ॥ निज्याङ्कण एवं. कोहाणलदीविओ चमरराया । लोगस्स तक्लणं चिय. उबसमां दूसहं कुणङ् ॥ १५ ॥ जो जत्थ सिन्नविद्वी. सुंइओ वा परियणेण सह मणुओ । सो तत्थ मओ सबी, नयरे देसे य रोगेणं ॥ १६ ॥ दहूण य उनसमां, ताहे कुळदेनयाएँ सनुग्नो । पैंडिचोइओ य नच्चइ, साएयं साहणसमग्गो ॥ १७ ॥ रिवुजयळद्वाइसयं, सतुग्धं पेच्छिऊण पउमामो । लच्छीहरेण समयं, अहियं अहिणन्दिओ तुहो ॥ १८ ॥

मित्रकी मृत्यु सुनकर शोक और क्रोधसे ऋत्यन्त प्रज्वलित चमर वेरका बदला लेनेके लिए मथुराकी स्रोर चला।(३) सुपर्ण कुमार देवोंके इन्द्र वेगुपुदालिने देवको देखकर पूछा कि तुम किस खोर जानेके तिए प्रवृत्त हुए हो ? (४) उसने कहा कि मधुनामक मेरे मित्रको जिसने युद्धमें मारा है उसकी मृत्यु अब मैं अवश्य लाऊँगा। (४) उसे वेगुपुरालिने कहा कि विशाल्यांके जन्मके बारेमें क्या तुमने नहीं सुना, जिसके कार्य-श्रकार्यको न जानकर तुम ऐसी इच्छा रखते हो ? (६) नारायण कक्मणके शरीरमें रही हुई अमोघविजयाको पुण्यकर्मवाली विशल्याने खूकर विनष्ट किया था। (७) तबतक ये सुर, असुर, पिशाच, भूत आदि होते रहते हैं जबतक निश्चयपूर्वक जिनशासनमें दीचा नहीं ली जाती। (८) जबतक शरीरमें नियम-धर्म रहता है तकतक मद्य और मांससे रहित उस व्यक्तिके पास सौ हाथके भीतर-भीतर दुष्ट प्राणी नहीं आते।(६) कालाप्ति नामका प्रचण्ड और अविभयंकर रुद्र नष्ट विद्यावाला होकर प्रियाके साथ मर गया यह क्या तुमने नहीं सुना।(१०) हे गरुडेन्द्र! इस व्यापारका परित्याग कर तुम वापस लीट चलो। मैं उसके लिए शत्रुमें भय पैदा करता हूँ, ऐसा कहकर चमरेन्द्र चला और मथुरा पुरीमें आया। वहाँ पर उसने सब लोगोंको महान् उत्सव मनाते देखा। (११-१२) वह सोचने लगा कि ये लोग अकृतव्न और पापी हैं, क्योंकि अपने स्वामीका अरण होने पर भी शोकसे रहित होकर आनन्द मनाते हैं।(१३) जिसने यहाँ मेरे मित्रको मारा उस शत्रुकी बात तो जाने हो। अब मैं देशके साथ सारे नगरको नष्ट कर डालता हूँ। (१४) ऐसा सोचकर क्रोधामिसे प्रदीप्त चमरराजाने वस्काल ही लोगोंके ऊपर दुस्सह उपसर्ग किया। (१४) उस नगर या देशमें जो मनुष्य जहाँ परिजनके साथ बैंठे अथवा सीये ये वे वहीं रोगसे मर गये। (१६) उस उपसर्गको देखकर कुलदेवतासे प्रेरित शत्रुघ्न तब सेनाके साथ साकेतपुरी मया। (१७) शत्रुके ऊपर जय प्राप्त करनेसे महिमान्यित शत्रुघ्नको देखकर लक्ष्मणके साथ राम स्रमिनन्दित और अष्ट हुये।(१८) पुत्रको देखकर माता हर्षित हुई। तब उसने स्वर्णकलशोंसे जिनवरेन्द्रोंका स्नान एवं पूजन

१. मर्गत-प्रत्य । २. य-मु । ३. सहिओ - मु । ४. पडिबोहिओ - मु । ५. आपंदिओ - प्रत्य ।

४७३

कणणी वि य परितुद्वा, पुत्तं दहूण विणवरिन्दाणं । कश्चणकरुसेहि तओ, ण्हवणेण समं कुणइ पूर्वं ॥ १९ ॥ एव नरा सुकएण भयाइं, नित्थरयन्ति वर्छा-ऽणिरुमाई । तेण इमं विमर्खं विणधम्मं, गेण्हह संवमसुद्वियभावा ॥ २० ॥ ॥ इइ परमचरिए महराज्यसम्मविद्याणं नाम सत्तासीयं प्रव्यं समत्तं ॥

# ८८. सत् ग्घ-कयंत्रप्रहमवाणुकित्रणपव्वं

अह मगहपुराहिवई, पुच्छइ गणनायगं कयपणामो । कज्जेण केण महुरा, विमिगाया केगइसुएणं ॥ १ ॥ सुरपुरसमाउ इहई, बहुयाओ अत्थि रायहाणीओ । सत्तुग्घस्स न ताओ, इट्टाओ जह पुरी महुरा ॥ २ ॥ तो भणइ मुणिवरिन्दो, सेणिय ! सत्तुग्घरामपुत्तस्स । बंहुया भवा अतीया, महुराए तेण सा इट्टा ॥ ३ ॥ अह संसारसमुद्दे, जीवो कम्माणिलाहओ भैरहे । महुरापुरीऍ जाओ, नामेणं जउणदेवो सो ॥ ४ ॥ धम्मरहिओ मओ सो, कोलो गङ्खाऍ वायसो जाओ । अइयासुओ य भैमणे, दङ्को महिसो समुप्पन्नो ॥ ५ ॥ जलवाहो गवलो पुण, छबारा महिसओ समुप्पन्नो ॥ कम्मस्स उवसमेणं, जाओ दारिद्दिओ मणुओ ॥ ६ ॥ नामेण कुल्सिघारो, मुणिवरसेवापरायणो विप्पो । ह्याईसयजुत्तो, विविज्ञओ बालकम्मेहि ॥ ७ ॥ तस्स पुरस्साहिवई, असिङ्को नाम दूरदेसं सो । संपत्थिओ क्याई, तस्स उ लिख्या महादेवी ॥ ८ ॥ वायायणिट्टिया सा, विष्यं दट्टूण कामसरपह्या । सहाविय चेडीए, चिट्टइ एकासणनिविद्या ॥ ९ ॥

किया। (१६) इस तरह सुकृतसे मनुष्य पानी, आग चादिके भयोंको पार कर जाता है। चातः संयमसे सुस्थित भाववाले होकर तुम इस विमल जिनधर्मको प्रणह करो। (२०)

॥ पद्मचरितमें मथुरामें उपसर्गका विधान नामक सत्तासीवाँ पर्व समाप्त हुआ ॥

# ८८ शत्रुप्त और कृतान्तवदनके पूर्वभव

मगधाधिपति श्रेणिकने प्रणाम करके गणनायक गौतमसे पृद्धा कि कैंकेईपुत्र शत्रुघ्न ने किसलिए मधुरानगरी माँगी थी ? (१) सुरपुरके समान बहुत-सी राजधानियाँ यहाँ पर हैं। शत्रुघ्नको जैसी मधुरा पसन्द आई वैसी वे क्यों पसन्द नः आई ? (२) तब सुनिवरेन्द्रने कहा कि:—

हे श्रेणिक! राजकुमारके बहुतसे अतीत जन्म मथुरामें हुए थे। इससे वह उसे प्रिय थी। (३) संसार-सागरमें कर्मरूपी बायुसे आहत एक जीव भरतच्त्रमें आई हुई मथुरापुरीमें यमुनदेवके नामसे पैदा हुआ। (४) धर्मरहित वह मर करके गर्होंनें अशुचि पदार्थ खानेवाला सूअर, और कीआ हुआ। बकरेके रूपमें अमण करता हुआ वह जल गया और भैंसेके रूपमें उत्पन्न हुआ। (४) तब जलघोड़ा और जंगली भेंसा हुआ। पुनः छः बार भैंसेके रूपमें हुआ। तब कर्मके उपरामसे दरिह मनुष्य हुआ। (६) मुनिवरोंकी सेवामें तत्पर वह कुलिराधर नामका विप्र उत्तम रूपसे युक्त और मूखोंकी चेष्टाओंसे रिहत था। (७) उस नगरका अशंकित नामका स्वामी था। वह कभी दूर देशमें गया। उसकी महादेवी लितता थी। (८) वातायनमें स्थित उसने बाह्यणको देखकर कामवाणसे आहत हो नौकरानी द्वारा उसे बुलाया और उसके साथ एक ही आसनपर बैठकर कामचेष्टा करने लगी (९) एक दिन अचानक वह राजा अपने महल पर आया और रानीके साथ एक ही आसन पर

१. सुपुरिससमागमाओ, ४०--प्रत्य । २. बहुवो भ०--प्रत्य । ३. भमइ । म०--प्रत्य । ४. भवणे--प्रत्य । ।

अह अन्नया निवो सो. सयराहं आगओ नियं गेहं। पेच्छइ देवीऍ समं. तं चिय एकासणनिविद्वं ॥ १० ॥ मायाविणीएँ तीए. गाढं चिय कन्दियं भवणमज्ये । संतासं च गओ सो. गहिओ य नरिन्दपुरिसेहिं ॥ ११ ॥ आणर्तं नरवहणा इमस्स अट्टक्कनिग्गहं कुणह । नयरस्स बहिं दिट्टो, मुणिणा कल्लाणनामेणं ।। १२ ॥ भणिओ वह पबर्ज, गेण्हिस तो ते अहं मुयावेमि । तं चिय पिंडवन्नो सो. मुक्को पूरिसेहि पबरूओ ॥ १३ ॥ काऊण तर्व घोरं, कालगओ सुरवरो समुप्पन्नो । देवीहि संपरिवृङो, कील्इ रहसागरोगाढो ॥ १४ ॥ नामेण चन्दभद्दो, राया महुराहिबो पणयसत्तु । तस्स वरा वरभज्जा, तिष्णि य एक्कोयरा तीए ॥ १५ ॥ सुरो य जउणदत्तो. देवो य तइज्जओ समुप्पन्नो । भाणप्पह-उग्गु-प्रका-मुहा य तिण्णेव पुत्ता से ॥ १६ ॥ विद्वया य तस्स भजा, कणयाभा नाम चन्दभद्वस्स । अह सो चिवजण सरो, तीए अयलो सुओ जाओ ॥ १७ ॥ अवरो त्य अङ्कनामो, धन्मं अणुमोइकण अइस्त्वो । जाओ य मङ्गियाए, कमेण पुत्तो तहिं काले ॥ १८ ॥ सावित्थिनिवासी सो. अविणयकारी जणस्स अइवेसो । निद्धांडिओ य तो सो. क्रमेण अइद्क्लिओ भमइ ॥ १९ ॥ अह सो अयलकुमारो, इट्टो पियरस्स तिष्णि वाराओ । उँम्युक्समुहन्तेहिं, घाइज्जन्तो चिय पण्टो ॥ २० ॥ पहडुं परिहिण्डन्तो, तिलयवणे कण्टएण विद्धो सो । किणमाणो चिय दिहो, अङ्केण ऽयलो य वलियङ्गो ॥ २१ ॥ मोत्ण दारुमारं, अङ्केण उ कण्टओ वाणद्धेणं । आयिष्ठिओ सुसत्थो, अयलो तं भणइ निसुणेहि ॥ २२ ॥ जइ नाम सुणिस कत्थइ, अयलं नामेण पुहइविक्खायं । गन्तवं चेव तुमे, तस्स सयासं निरुचेणं ॥ २३ ॥ भणिऊण एवमेयं. सार्वात्थ परिथमो तभो अङ्को । अयलो वि य कोसम्बि. कमेण पत्तो वरुजाणं ॥ २४ ॥ सो तत्थ इन्ददत्तं, नरवसमं गरुलियागयं दहुं । तोसेइ धणुषेपँ, विसिहायरियं च दोजीहं ॥ २५ ॥

बैठे हुए उसको देखा। (१०) वह मायाविनी महलमें जोरोंसे चिहाने लगी। इससे वह भयभीत हो गया। राजाके आदिमियोंने उसे पकड़ लिया। (११) राजाने आझा दी कि इसके आठ श्रंगोंका निमह करो। कल्याण नामक मुनिने उसे नगरके बाहर देखा। (१२) कहा कि यदि प्रवज्या प्रहण करोगे तो मैं छुड़ाउँगा। उसने वह बात स्वीकार की। इसपर राजपुरुषोंने छोड़ दिया। उसने दीक्षा ली। (१३) घोर तप करके मरने पर वह देव हुआ। देवियोंसे घरा हुआ वह रितके सागरमें लीन हो कीड़ा करने लगा। (१४)

शत्रुष्ट्रोंको मुकानेवाला चन्द्रभद्र नामका एक मधुरा नरेश था। उसकी बरा नामकी एक सुन्दर भार्था थी। उसके (बराके) तीन सहोदर भाई थे। (१६) सूर्य, यमुनादत्त ख्रीर तीसरा देव उत्पन्न हुआ। उसके (बराके) खनुक्रमसे मानुप्रभ, उम्र ख्रीर उल्लामुख ये तीन ही पुत्र थे। (१६) चन्द्रभद्रकी कनकाभा नामकी दृसरी भार्या थी। वह देव च्युत होकर उसका अचल नामसे पुत्र हुखा। (१७) दृसरा एक अंक नामका था। धर्मका अनुमोदन वरनेसे वह उस समय मीगका का खित-रूपवान पुत्र हुखा। (१८) अविनयकारी और लोगोंका ख्रत्यन्त हेपी वह श्रावस्तीवासी बाहर निकाल दिया गया। ख्रातिहु: खित वह इघर उधर भटकने लगा। (१६) पिताका प्रिय वह अचल-बुमार भी उम्र ख्रीर उल्लामुखसे तीन बार घायल होने पर भाग गया। (२०) पृथ्वी पर परिस्नमण करता हुआ वह तिलक्ष्यनमें काँटसे बीधा गया। घायल ख्रीर काँपते हुए शरीरवाला वह ख्रचल खंक हारा देखा गया। (२१) लकड़ीके बोमेका परित्याग करके अंकने काँटा ख्राघे क्षर्में निकाल दिया। सुन्वस्थ ख्रचलने उसे कहा कि, तुम सुनो। (२२) पृथ्वीमें वहीं पर भी यदि हुम विख्यात ख्रचलका नाम सुनो तो उसके पास अवस्य ही जाना। (२३) ऐसा वहकर खंकने श्रावसीकी ओर प्रस्थान किया तो ख्रचलने कीशाम्बीकी ओर गमन किया।

क्रमशः चलता हुआ वह एक सन्दर उद्यानमें आ पहुँचा। (२४) वहाँ वन-विहारके लिए आये हुए राजा इन्द्रदत्तको उसने देखा। दुष्ट विशिम्माचार्यको धनुईदमें ( हराकर ? ) उसने राजाको सन्तुष्ट किया। (२४) राजाने अपनी लड्की मित्रदत्ता

१. ॰राहसमागओ—मु॰। २. देवेहिं—प्रत्य॰। ३. साणु॰—मु॰। ४. उग्ग-८क्कमु हंतेहि,—मु॰। ५. ॰ण य नेस-चिलयंगो—प्रत्य॰। ६. ण वयणमेयं,—मु॰। ७. ॰ए, सिंहायरियं च हो जोहं—प्रत्य॰।

दिन्ना य मित्तदत्ता अयलस्स निवेण अत्तणो धूया । लोगम्मि अवज्झाओ, भण्णाइ रज्जं च पत्तो सो ॥ २६ ॥ अङ्गाइया य देसा. जिणिकणं सयरुसाहणसभग्गो । पियरस्स विग्गहेणं. अयरुगे महुरं समणुपत्तो ॥ २७ ॥ ते चन्द्रभद्दपुत्ता, समयं चिय पत्थिवेहि नियएहिं। अत्थेण सुविउलेणं, भिन्नी अयलेण ते सबे ॥ २८ ॥ नाऊण चन्द्रभहो, भिन्ने सबे वि अत्तणो भिन्ने । पेसेइ सन्धिकज्ञे, साला तस्सेवे वसु-दत्ता ॥ २९ ॥ ते पेच्छिकण अयलं, पश्चिष्टियाणंति पुर्वचिन्धेहिं । अङ्बलिजया नियत्ता, कहेन्ति ते चन्द्रभहस्स ॥ ३० ॥ पत्तेहि समं भिचा, कया य औदिदृसेवया सबे । मायावित्तेहि समं, अयलस्स समागमो जाओ ॥ ३१ ॥ पुत्तस्य चन्द्रभहो, परितुहो कुणइ संगमाणन्दं । जाओ रज्जाहिवई, अयलो सुक्रयाणभावेणं ॥ ३२ ॥ अयलेण अन्नया सो. दिट्टो नडरङ्गमज्झयारत्थो । परियाणिओ य अङ्को. पडिहारनरेस हम्मन्तो ॥ ३३ ॥ दिन्ना य जम्मभूमी. सावत्थी तस्स अयलनरवङ्णा। दर्षं च सुप्पभूर्यं. नाणालंकारमादीयं ॥ ३४॥ दोन्नि वि ते उज्जाणं, कीलणहेउं गया सपरिवारा । दहुण समुद्दमुणि, तस्स सयासम्मि निक्खन्ता ॥ ३५ ॥ दंसणनाणचरित्ते, अप्पाणं भाविऊण कालगया। दोन्नि वि सुरवहुकलिए, देवा कमलुत्तरे नाया॥ ३६॥ भोगे भोत्तृण चुओ, अयलपुरी केगईएँ गब्भंमि । जाओ दसरहपुत्तो, सत्तग्घो पुहुँ इविक्लाओ ॥ ३७ ॥ सेणिय ! सो णेयभवा, आसि चिय पुरवरी एँ महुराए । सनुग्धो कुणइ रइं, मोत्तूणं सेसनयरीओ ।। ३८ ॥ गेहस्स तरुवरस्स य, छायाए जस्स एकमिव दियहं । परिवसइ तत्थ जायइ. जीवस्स रई सहावेणं ॥ ३९ ॥ किं पुण जत्थ बहुभवे, जीवेणं संगई कया ठाणे । जायइ तत्थ अईवा. सेणिय ! पीई ठिई एसा ॥ ४० ॥ अह सो अद्भारत्वरो, तत्तो आउक्लए चयसमाणो । नाओ क्रयन्तवयणो, "सेणाहिवई हरुहरस्स ॥ ४१ ॥

एक दिन अचलने नाटककी रंगभूमिमें स्थित और द्वारास्तक द्वारा मारे जाते अंकको देखा और उसे पहचाना। (३३) अचल राजाने उसे उसकी जन्मभूमि श्रावस्ती, बहुत-सा धन और नाना प्रकारके अलंकार आदि दिये। (३४) बादमें दोनों ही परिवारके साथ उद्यानमें कीड़ाके लिए गये। समुद्र-मुनिको देखकर उसके पास उन्होंने दीचा ली। (३४) दर्शन, ज्ञान और चारित्रसे अपने आपको भावित करके मरने पर दोनों ही कमलोत्तरमें देववधुओं से युक्त देव हुए। (३६) भोग भोगकर च्युत होने पर अचल देव केंकेईके गर्भसे दशरथका विश्वविश्वत पुत्र रात्रुघ हुआ। (३७) हे श्रेणिक! रात्रुघ अनेक भवों तक मधुरानगरीमें था, अतः उसने दूसरी नगरियों को छोड़कर इससे अनुराग किया। (३६) जिस घर या वृक्षकी छायामें एक दिन भी कोई प्राणी रहता है तो उसके साथ उसकी प्रीति स्वभावसे हो जाती है। (३६) वो फिर अनेक भवों तक जिस स्थानमें जीवने संगति की हो, तो उसका कहना ही क्या? हे श्रेणिक! वहाँ अत्यधिक प्रीति होती है। यही नियम है। (४०) वह अंक देव आयुके चय होने पर वहाँसे च्युत हो हलधर रामका सेनापित कृतान्तवदन हुआ है। (४१) हे श्रेणिक! विनय-

श्राचलको दी। उसने राज्य पाया श्रीर वह लोकमें उपाध्याय कहा जाने लगा। (२६) अंग श्रादि देशोंको जीतकर सम्पूर्ण सेनाके साथ श्राचल पितासे युद्ध करनेके लिए मथुरा जा पहुँचा। (२७) अपने राजाश्रोंके साथ चन्द्रभद्रके उन सब पुत्रोंको श्राचलने विपुल शक्से हरा दिया। (२८) श्रापने सब भृत्य हार गये हैं ऐसा जानकर चन्द्रभद्रने सन्धिके लिए उसके पास सालोंको नज़राना देकर भेजा। (२९) श्राचलको देखकर पहलेके चिह्नोंसे उन्होंने उसे पहचान लिया। अत्यन्त लिजत वे लौटे श्रीर चन्द्रभद्रसे कहा। (३०) उसने चन्द्रभद्रके पुत्रोंके साथ सबको आज्ञा उठानेवाले सेवक बनाया। माता-पिताके साथ अचलका समागम हुश्रा। (३१) श्रानन्दमें श्राये हुए चन्द्रभद्रने मिलनका महोत्सव मनाया। पुण्यके फलस्वरूप श्राचल राज्याधिपति हुआ। (३२)

१. ०वा सञ्जे वि अयलेणं—प्रत्य । २. ०व सदंता—प्रत्य ०। ३. अहिट्ठ ०—प्रत्य ०। ५. देसविक्खाओ—प्रत्य ०। ५. सेणाणीओ हल ०—प्रत्य ०।

प्सो ते परिकहिओ, सेणिय पुच्छन्तयस्स विणएणं । सत्तुग्वभवसमृहो, क्रयन्तवयणेण सहियस्स ॥ ४२ ॥ एयं परंपरभवाणुगयं सुणेउं, जो धम्मक्जिनिरओ न य होइ <sup>२</sup>लोए । सो पावकम्मपरिणामकयावैरोहो, ठाणं सिवं सुविमलं न उनेइ मृहो ॥ ४३ ॥ ॥ इइ पउमचरिए सन्तुग्वकयन्तमुहभवागुकित्तग् नाम ब्रह्मसीयं पळ्यं समत्तं ॥

# ८९. महुरानिवेसपव्वं

अह अन्नया कयाई, विहरन्ता मुणिवरा गयणगामी। महुरापुरिं कमेणं, सत्त वणा चेव अणुपता॥ १॥ मुरमंतो सिरिमंतो, सिरितिलं सिप्तिलं चेव । जयमन्तो प्रणिललिको, अवरो वि य हवह जयमित्तो ॥२॥ सिरिनन्दणस्स एए, सत्त वि धरणीएँ कुच्छिसंम्या। जाया नरवहपुत्ता, महापुरे सुरकुमारसमा॥ ३॥ पीतिकरस्स एए, सुणिस्स दृद्रूण सुरवरागमणं। पियरेण सह विउद्धा, सबे धम्मुज्जया जाया॥ ४॥ सो एगमासजायं, ठिवऊणं बहर्यं सुर्यं रज्जे। पबहुओ सुयसिह्ओ, राया पीतिकरस्यासे॥ ५॥ केवललद्भाइसओ, काले सिरिनन्दणो गओ सिद्धि। इयरे वि सत्त रिसिया, कमेण महुरापुरिं पत्ता॥ ६॥ ताव चिय घणकालो, समागओ मेहमुक्कं जलनिवहो। जोगं लएन्ति साहू, सत्त वि ते तीए नयरीए॥ ७॥ सा ताण पभावेणं, नद्दा मारी सुराहिवपउत्ता। पुरुई वि सिललिस्ता, नवसाससमाउला जाया॥ ८॥ महुरा देसेण समं, रोगविमुका तओ समणुजाया। पुण्डुच्छवाडपउरा, अिकट्टसस्सेण सुसमिद्धा॥ ९॥

पूर्वक पूछते हुए तुक्तको मैंने कृतान्तवदन के साथ शत्रुच्नका यह भवसमूह कहा। (४२) इसप्रकार परम्परासे चले आते भवेंकि बारेमें सुनकर जो लोकमें धर्मकार्यमें निरत नहीं होता वह पापकर्मके परिणाम स्वरूप बाधा प्राप्त करनेवाला मूढ़ पुरुष अत्यन्त विमल शिवस्थान नहीं पाता। (४३)

॥ पद्मचरितमें शत्रुघ्न एवं कृतान्तमुखके भवोंका अनुकीर्तन नामक अद्वासीवाँ पर्व समाप्त हुआ ॥

# ८९. शत्रुध्नका मथुरामें पड़ाव

एक दिन अनुक्रमसे विहार करते हुए गगनगामी सात मुनि मथुरा नगरीमें आये। (१) सुरमन्त्र, श्रीमन्त्र, श्रीतिलक, सर्वसुन्दर, जयवान, अनिललिल और अन्तिम जयित्र ये उनके नाम थे। (२) महापुरमें श्रीनन्दनकी भार्या घरणीकी कुचिसे उत्पन्न ये सातों ही राजपुत्र देवकुमारके समान थे। (३) प्रीतिकर मुनिके पास देवताओं का आगमन देखकर पिताके साथ प्रतिवुद्ध ये सब धर्मके लिए उदात हुए (४) एक महीनेके बालकपुत्रको उस राज्य पर स्थापित करके पुत्रोंके साथ राजाने प्रीतिकरके पास प्रव्रज्या ली। (४) केवल ज्ञानका अतिशय प्राप्त करके मरने पर श्रीनन्दन मोक्षमें गया। दूसरे सातों ऋषि विचरण करते हुए मथुरापुरी में आये। (६) उस समय बादलोंसे जलसमूह छोड़नेवाला वर्षाकाल आ गया। सातों ही साधुओंने उस नगरीमें योग प्रहण किया। (७) उनके प्रभावसे सुरेन्द्र द्वारा प्रयुक्त महामारि नष्ट हो गई। पानीसे सींची गई प्रभ्वी भी नये शस्यसे ज्याप्त हो गई। (८) तब देशके साथ रोगसे विमुक्त मथुरा भी सफेद ऊखकी बाइँसे ज्याप्त हो बिना जोते ही उत्पन्न धान्योंसे सुसमृद्ध हो गई। (९)

१. एवं—प्रत्य । २. लोगे—मुः । ३. ०वराहो—मुः । ४. ०व संपत्ता—प्रत्य । ५. सिरिनिलओ—प्रत्य । ४. सिरिनिलओ—प्रत्य । ६. पहापुरे—प्रत्य । ७. रिसया—प्रत्य । ६. ०इसलिलोहो—प्रत्य । १. वि सेलस्स हेट्टाम्य — मुः

बारसविद्देण जुत्ता. तवेण ते मुणिवरा गयणगामी । पोयणविजयपुराइसु, काऊणं पारणं एन्ति ॥ १० ॥ अह अन्नया कयाई, साहू मज्झण्हदेसयालम्मि । उप्पद्दय नहयलेणं, साएयपुरि गया स्रो ॥ ११ ॥ भिक्खट्टे विहरन्ता, घरपरिवाडीऍ साहबो धीरा । ते सावयस्स भवणं, संपत्ता अरहेदतस्स ॥ १२ ॥ चिन्तेइ औरहदत्तो, वरिसाकाले कहिं इमे समणा । हिण्डन्ति अणायारी, निययं ठाणं पमोत्तृणं ॥ १३ ॥ पन्मारकोट्ट गाइसु, जे य ठियाँ जिणवराण आगारे । इह पुरवरी ए समणा, ते परियाणामि सबे हैं ॥ १४ ॥ भिक्सं बेतुण तंओ, पाणं चिय एसणाएँ परिसुद्धं । उज्जाणमज्झयारे, जिणवरभवणम्म पविसन्ति ॥ १५ ॥ एए पूण पहिकूला, सुत्तत्थिविविज्ञिया य रसलुद्धा । परिहिण्डन्ति अकाले, न य हं वन्दामि ते समणे ॥ १६ ॥ ते सावएण साह, न वन्दिया गारवस्स दोसेणं । सुण्हाऍ तस्स नवरं, तत्तो पडिलाभिया सबे ॥ १० ॥ दाऊण धम्मलामं, ते जिणभवणं कमेणं पविसंता । अभिवन्दिया जुईणं, ठाणनिवासीण समणेणं ॥ १८ ॥ काउमा अणायारी, न वन्दिया जुइमुणिस्स सीसेहिं । भणिओ चिय निययगुरू, मूढो जो पणमसे एए ॥१९॥ ते तत्थ जिणाययणे, मुणिसुवयसामियस्स वरषिडमं । अभिवन्दिउं निविद्वा, जुईण समयं कयाहारा ॥ २० ॥ ते साहिज्या ठाणं, निययद्वाणं नहं समुप्पइया । सत्त वि अणिल्रसमनवा, खणेण महुरापुरि पत्ता ॥२१ ॥ चारणसमणे दट्टुं, ठाणनिवासी मुणी सुविम्हइया । निन्दन्ति य अप्पाणं, ते चिय न य विन्दिया अम्हे ॥२२॥ जाव चिय एस कहा, वट्टइ तावागओ अरिहदत्तो । जुइणा कहिज्जमाणं, ताणं गुणिकत्तणं सुणइ ॥ २३ ॥ महुराहि कयावासा, चारणसमणा महन्तगुणकलिया । सावय ! लद्धिसमिद्धा, अज्ज मए वन्दिया धीरा । २४ ॥ अह सो ताण पहार्व, सुणिऊणं सावओ विसण्णमणो । निन्दइ निययसहार्व, पच्छातावेण डज्झन्तो ॥ २५ ॥

बारह प्रकारके तपसे युक्त वे गगनगामी मुनि पारना करके पोतनपुर, विजयपुर आदि नगरोंमें गये। (१०) एक दिन दोपहरके समय सब साधु आकाशमार्गसे उड़कर साकेतपुरी गए। (११) मिचाफे लिये एक घरसे दूसरे घरमें जाते हुए वे धीर साधु आईदत्तके मकान पर आये। (१२) आईदत्त सोचने लगा कि वर्षाकालमें आपने नियत स्थानको छोड़कर ये आनाचारी श्रमण कहाँ जाते हैं ? (१३) जो इस नगरोमें, पर्वतके ऊपरके भागमें, आश्रयस्थानों आदिमें तथा जिनवरोंके मन्दिरोंमें साधु रहते हैं उन सबको में पहचानता हूँ। (१४) भिचा तथा पान जो निर्दोष हो वह लेकर वे उद्यानके बीच आये हुए जिनमन्दिरमें प्रवेश करते हैं। (१४) उनसे विरुद्ध आचरणवाले, सूत्र और उसके अर्थसे रिहत तथा रसलुक्थ ये तो असमयमें घूमते हैं। इन श्रमणोंको में वन्दन नहीं करूँगा। (१६) ऐसा सोचकर उस श्रावकने आभिमानके दोष से उन साधुओंको वन्दन नहीं किया। तब केवल उसकी पुत्रवधूने उन सबको दान दिया। (१७)

धर्मलाभ देकर कमशः जिनमन्दिरमें प्रवेश करते हुए उनको उस स्थानमें रहनेवाले युति नामके श्रमणने वन्दन किया। (१८) अनाचारी मानकर युति मुनिके शिष्योंने इन्हें प्रणाम नहीं किया और अपने गुरुसे कहा कि जो इन्हें प्रणाम करता है वह मूर्ख है। (१६) आहार करके वे उस जिनमन्दिर में युतिमुनिके साथ मुनिसुन्नतस्वामीकी सुन्दर प्रतिमाको वन्दन करनेके लिए बेंडे। (२०) अपना निवास स्थान कहकर पवनके समान वेगवाले व सातों ही अपने स्थानकी और जानेके लिए आकारामें उद्दे और क्षणभरमें मथुरानगरीमें पहुँच गये। (२१) चारण श्रमणोंको देखकर उस स्थानके रहनेवाले मुनि अत्यन्त विस्मित हुए। वे अपनी निन्दा करने लगे कि हमने उनको वन्दन नहीं किया। (२२) जब यह कथा हो रही थी तब आईदत्त वहाँ आया और युतिमुनि हारा कहा जाता उनका गुणकीर्तन सुना। (२३) हे श्रावक! मथुरामें ठहरे हुए महान् गुणोंसे युक्त तथा लिक्योंसे समृद्ध ऐसे धीरता धारण करनेवाले श्रमणोंको मैंने आज वन्दन किया है। (२४) तब उनके प्रभावको सुनकर मनमें विषएण वह श्रावक पश्चात्तापसे जलता हुआ अपने स्वभावकी निन्दा करने लगा कि मुझे धिक्कार है। मूर्ख में सम्यग्दर्शन से रहित

१. वीरा--प्रत्य॰। २-३. अरिह॰--प्रत्य॰। ४. ०या जे य जिणवरागारे--प्रत्य॰। ५. तओ असं पि य ए॰--मु॰। ६. ०ण संपत्ता--मु॰। ७. वीरा--प्रत्य०।

धिद्धि ति मूदभावो, अहर्य सम्मत्तर्दसणविहूणो । अविदियधन्माधम्मो, मिच्छत्तो नत्थि मम सरिसो ॥ २६ ॥ अब्भुद्वाणं कार्ज, न वन्दिया नं मए मुणिवरा ते । तं अज्ञ वि दहइ मणो, नं चिय न य तिप्पया विहिणा ॥ २७ ॥ दर्ठूण साहुरूवं, जो न चयइ आसणं तु सयराहं । जो अवमण्याइ य गुरुं, सो मिच्छत्तो मुणेयबो ॥ २८ ॥ ताव चिय हयहिययं, ढिज्झिहिइ महं इमं खलु सहावं । जाव न वि वन्दिया ते, गन्तूण सुसाहवी सबे ॥ २९ ॥ अह सो तम्गयमणसो, नाऊणं कत्तिगी समासन्ने । जिणवन्दणाएँ सेट्टी, उच्चिलं ओ धणयसमविभवो ॥ ३० ॥ रह-गय-तुरक्तमेहिं, पाइकसएहि परिमिओ सेट्टी। पत्ती सत्तरिसिपयं, कितिगमरुसत्तमीए उ॥३१॥ सो उत्तमसम्मत्तो, मुणीण काऊण वन्दणविहाणं। विरएइ महापूर्यं, तत्थुद्देसिम्म कुसुमेहिं॥ ३२॥ नड-नट्ट-छत्त-चारण-पणिचउम्गीयमङ्ग लारावं । सत्तरिसियासमप्यं समासरिच्छं कयं स्तुम्बकुमारो वि य, सुणिऊणं मुणिवराण विचन्तं । बणणीऍ समं महुरं, संपत्तो परियणापुण्णो ॥ ३४ ॥ साहूण वन्दणं सो, काऊणा ८ ऽवासिओ तहिं ठाणे । विउलं करेइ पूर्यं, पडुपडह-मुइङ्गसदालं ॥ ३५ ॥ साह् समत्तनियमा, भणिया सत्तुम्बरायपुत्तेणं । मज्झ घराओ भिक्खं, गिण्हह तिबाणुकम्पाए ॥ ३६ ॥ समणुत्तमेण भणिओ, नरवइ ! कयकारिओ पयत्तेणं । न य कप्पइ आहारो, साहूण विसुद्धसीलाणं ॥ ३७ ॥ अकया अकारिया वि य, मणसाऽणणुमोइया य ना भिक्खा । सा कप्पइ समणाणं, धम्मधुरं उबह्न्ताणं ॥ ३८ ॥ भणइ तओ सत्तुग्घो, भयवं जइ मे न गेण्हह घरम्म । केत्तियमित्तं पि इहं. अच्छह कालं पुरवरीए ॥ ३९ ॥ तुब्मेत्थ आगएहिं, समयं रोगेहि ववगया मारी । नयरी वि सहसमिद्धा, जाया बहुसासपरिपुणा ॥ ४० ॥

धर्म अधर्मको न जाननेवाला और मिथ्यात्वी हूँ। मेरे जैसा दूसरा कोई नहीं है। (२५-२६) उठ करके मैंने जो उन मुनिवरोंको वन्दन नहीं किया था श्रोर जो विधिपूर्वक दान श्रादिसे तम नहीं किया था वह श्राज भी मेरे मन को जलाता है। (२७) साधुके श्राकारको देखकर जो तत्काल श्रासनका त्याग नहीं करता और जो गुरुका अपमान करता है उसे मिथ्यात्वी सममना चाहिए। (२५) मेरा यह हृदय स्वाभाविक रूपसे तबतक जलता रहेगा जबतक मैं जा करके उन सब सुसाधुओंको वन्दन नहीं कहाँगा (२६)

इस प्रकार उन्हीं में लगे हुए मनवाला और कुबेरके समान वैभवशाली वह सेठ कार्तिकी पूर्णिमा समीप है ऐसा जानकर जिनेश्वर भगवानोंके वन्दनके लिए चला । (३०) रथ, हाथी एवं घोड़ों तथा सेकड़ों पदाितयोंसे घिरा हुश्चा वह सेठ उन सात ऋषियोंके स्थान पर कार्तिक मासकी कृष्ण सप्तमीके दिन पहुँचा। (३१) उत्तम सम्यक्तवाले उसने मुनियोंको विधिपूर्वक वन्दन करके उस प्रदेशमें पुष्पोंसे महापूजाकी रचना की। (३२) नट, नर्तक और चारणों द्वारा किये गये नृत्य, गीठ एवं मंगलध्वनिसे युक्त वह सप्त-ऋषियोंका आश्रमस्थान स्वर्ग जैसा रम्य बना दिया गया। (३२)

मुनिवरोंका वृत्तान्त सुनकर परिजनों से युक्त शत्रुघ्नकुमार भी माताओं के साथ मथुरानगरीमें आ पहुँचा। (३४) साधुओं को वन्दन करके उसी स्थानमें वह ठहरा और भेरी एवं मृदंगसे अत्यन्त ध्वानमय ऐसी उत्तम पूजा की। (३४) जिनका नियम पूरा हुआ है ऐसे साधुओं से राजकुमार शत्रुघ्मने कहा कि अत्यन्त अनुकम्पा करके आप मेरे घरसे भित्ता महरा करें। (३६) इस पर एक उत्तम अमणने कहा कि, हे राजन । प्रयत्नपूर्वक किया अथवा कराया गया आहार विशुद्धशील साधुओं के काममें नहीं आता। (३७) जो स्वयं न की गई हो, न कराई गई हो और मनसे भी जिसका अनुमोदन न किया गया हो ऐसी भित्ता धर्मधुराका वहन करने वाले अमर्णों के कामकी होती है। (३८) तब शत्रुघने कहा कि, भगवन ! यदि आप मेरे घरसे नहीं लेंगे तो इस नगरीमें आप कितने समय तक रहेंगे ? (३६) आपके यहाँ आनेसे रोगों के साथ महामारि भी दूर हो गई है और नगरी भी सुखसे समृद्ध तथा नाना प्रकार के धान्योंसे परिपूर्ण हो गई है। (४०)

१. काउं जंग मए वंदिया मुणिवरा ते। अज वि तं बहुइ मणो ज च्चिय न---प्रत्य०। २. ०ओ णिवइसम०---प्रत्य०। ३. काऊण वंदणं सो, साहुणाऽऽ०---प्रत्य०।

एव भणिओ पवुत्तो, सेणिय ! मुणिपुक्तवो सभावन् । सतुम्ध ! मजझ वयणं, निसुणेहि हियं च पत्थं च ॥ ४१ ॥ इह भारहम्मि वासे, वोलीणे नन्दनरवर्दकाले। होही पविरत्नग्रहणो, जिणधम्मो चेव दुसमाए ॥ ४२ ॥ होहिन्ति कुपासण्डा, बहवो उप्पाय-ईइसंबन्धा । गामा मसाणतुःह्ना, नयरा पुण पेयलोयसमा ॥ ४३ ॥ चोरा इव रायाणो. होहिन्ति नरा कसायरयबहुला । मिच्छत्तमोहियमई. साहृणं निन्द्णुज्जुत्ता ॥ ४४ ॥ वं चेव अप्पसत्थं, तं सुपसत्थं ति मन्नमाणा ते । निस्संवम-निस्सीला, नरए पडिहिन्ति गुरुकम्मा ॥ ४५ ॥ निब्भिच्छिजण साहू, मूढा दाहिन्ति चेव मूढाणं। बीयं व सीलवट्टे, न तस्स दाणस्स परिवृद्धी ॥ ४६ ॥ चण्डा कसायमहुला, देसा होहिन्ति कुच्छियायारा । हिंसा-ऽलिय-चोरिका, काहिन्ति निरन्तरं मूदा ॥ ४७ ॥ वय-नियम-सील-संजम-रहिएसु अणारिएसु लिङ्गीसु । वेयारिही जणो वि ये, विविह्कुपासण्डसत्थेसु ॥ ४८ ॥ भण-रयणद्बरहिया, लोगा पिइ-भाइ वियल्पियसिणेहा । होहिन्ति कुपासण्डा, बहवो दुसमाणुभावेणं ॥ ४९ ॥ सतुग्य ! एव नाउं. कालं दुसमाणुभावसंजणियं । होहि जिणधम्मनिरओ, अप्पहियं कुणसु सत्तीए ॥ ५० ॥ सायारघम्मनिरओ, वच्छल्लसमुज्जओ जणे होउं। ठावेहि जिणवराणं, घरे घरे चेव पिंडमाओ ॥ ५१॥ सत्तम्य ! इह पुरीए, चउसु वि य दिसासु सत्तरिसियाणं । पडिमाउ ठवेहि छहुं, होही सन्ती तओ तुज्कं ॥ ५२ ॥ अज्ञपमूईएँ इहं, जिणपिंडमा जस्स नित्थ निययघरे । तं निच्छिएण मारी, मारिहिइ मयं व जह वग्घी ॥ ५३ ॥ अङ्गुद्रपमाणा वि हु, जिणपंडिमा जस्स होहिइ घरम्मि । तस्स भवणाउ मारी, नासिहिइ रुहुं न संदेहो ॥ ५४ ॥ भणिऊण एवमेयं, सेहिसमग्गेण रायपुत्तेणं । अहिवन्दिया मुणी ते, सत्त वि परमेण भावेणं ॥ ५५ ॥ दाऊण धम्मलाहं, ते य मुणी नहयलं समुप्पइया । चारणलद्धाइसया, सीयाभवणे समोइण्णा ॥ ५६ ॥

धर्मलाभ देकर वे चारणलिब्ध संपन्न मुनि आकाशमें उदे श्रीर सीताके भवनमें उतरे। (४६) भवनके

हे श्रेणिक! इस प्रकार कहे गये त्रीर स्वभावको जाननेवाले उन मुनिपुंगवोंने कहा कि. हे शत्रुघ! मेरा हितकारी श्रीर पथ्य वचन सुनो । (४१) इस भरतचेत्रमें नन्द राजाका काल व्यतीत होने पर दुःसम श्रारेमें जिनधर्मको पालनेवाले श्चत्यन्त विरत्त हो जाएँगे। (४२) बहुत-से कुधर्म फैंलेंगे। उपद्रव, श्वनावृष्टि श्रीर श्रतिवृष्टि आदि ईतियोंके कारण गाँव श्मशान तुल्य श्रीर नगर प्रेतलोक सदृश हो जाएँगे। (४३) राजा चोरोंके जैसे होंगे श्रीर लोग काषायिक कर्मोंसे युक्त, मिथ्यात्वसे मोहित मतिवाले तथा साधुत्रोंकी निन्दामें तत्पर रहेंगे। (४४) जो अप्रशस्त है उसीको अत्यन्त प्रशस्त माननेवाले वे संयम और शीलहीन तथा कर्मोंसे भारी होकर नरकमें भटकेंगे। (४५) साधुओंका तिरस्कार करके मृद् लोग मुर्खोंको दान देंगे। पत्थर पर पड़े हुए बीजकी भाँति उस दानकी वृद्धि नहीं होगी। (४६) देश उम्र, कषायबहुल श्रीर कुत्सित आचारवाले होंगे। मूर्ख लोग निरन्तर हिंसा, भूठ और चोरी करेंगे। (४५) व्रत, नियम, शील एवं संयमसे रहित अनार्य लिंगधारी साधुओंसे तथा अनेक प्रकारके कुधर्म युक्त पार्खाएडयोंके शास्त्रोंसे लोग ठगे जाएँगे। (४८) दु:सम आरेके प्रभावसे बहुत से लोग धन, रह्न एवं द्रव्यसे रहित, पिता एवं भाईके स्नेहसे हीन तथा मिध्याधर्मी होंगे। (४६) हे शत्रघ ! दु:सम के प्रभावसे उत्पन्न ऐसे कालको जानकर तुम जिनधर्म में निरत हो श्रीर शक्तिके अनुसार आत्महित करो। (५०) गृहस्य धर्मेमें निरत तुम साधर्मिक जनोंके ऊपर वात्सल्यभाव रखनेमें समुद्यत होकर जिनमन्दिरोंकी तथा घर-घरमें प्रतिमाओंकी स्थापना करो । (४१) हे शहुझ ! इस नगरीकी चारों दिशाओं में सप्तिषयोंकी प्रतिमार्श्वोकी जल्दी ही स्थापना करो । तब तुन्हें शान्ति होगी। (४२) आजसे लेकर यहाँ जिसके अपने घरमें जिनप्रतिमा नहीं होगी उसे महामारि अवश्य ही उस तरह मारेगी, जिस तरह व्याघ्री हिरनको मारती है । (५३) अंगुठे जितनी बड़ी जिन प्रतिमा भी जिसके घरमें होगी उसके घरमें से महामारि कीरन ही नष्ट होगी, इसमें सन्देह नहीं। (५४) ऐसा कहकर सेठके साथ राजपुत्र शत्रुझ द्वारा वे सातों ही मुनि भाषपूर्वक अभिवन्दित हुए। (५५)

१. हु-प्रत्य । २. अखप्पभिइं च इहं-प्रत्य ।

भवणक्रणिहिया ते, सीया दट्ट्रण परमसद्धाए । परमन्नेण युकुसला, पिंडलाहइ साहवी सबे ॥ ५७ ॥ दाउम्ण य आसीसं, विहिच्छ्यं मुणिवरा गया देसं । सत्तुग्वो वि य नयरे, ठावेइ विणिन्दपिंडमाओ ॥ ५८ ॥ सत्तिसीण वि पिंडमाउ, तत्थ फलप्सु सिन्निविद्याओ । कञ्चणरयणमईओ, चउस्र वि य दिसासु महुराए ॥५९॥ देसेण समं नयरी, सबा आसासिया भयविमुका । धण-धन्न-रयणपुण्णा, वाया महुरा सुरपुरि व ॥ ६० ॥ तिण्णेव वोयणाई, दीहा नव परिरएण अहियाई । भवणसु उववणेसु य, रेहइ महुरा तलाएसु ॥ ६१ ॥ वाया निरन्दसिरसा, कुङुम्बिया नरवई धणयतुल्ला । धम्म-ऽत्थ-कामनिरया, मणुया विणसासणुज्जुत्ता ॥ ६२ ॥ महुरापुरीए एवं, आणाईसिरयरिद्धिसंपन्नं । रज्ञं अणोवमगुणं, सत्तुग्वो भुक्कइ विहिच्छं ॥ ६३ ॥

एयं तु जे सत्तमुणीण पवं, मुणन्ति भावेण पसन्नचिता । ते रोगहीणा विगयन्तराया, हबन्ति छोए विमछंमुतुल्ला ॥ ६४ ॥

॥ इइ पडमचरिए महुरानिवेसेविहाणं नाम एगूणनडयं पव्वं समत्तं ॥

### ९०. मणोरमालंभपव्वं

अह वेय**बृ**तगवरे, दाहिणसेढीऍ अत्थि रयणपुरं । विज्ञाहराण राया, रयणरहो तत्थ विक्खाओ ॥ १ ॥ तामेण चन्दवयणा, तस्स पिया तीऍ. कुच्छिसंभ्या । रूब-गुण-जोबणधरी, मणोरमा सुरकुमारिसमा ॥ २ ॥ तं पेच्छिऊण राया, जोबणलायण्णकन्तिपिडपुण्णं । तीए वरस्स कज्जे, मन्तीहि समं कुणइ मन्तं ॥ ३ ॥

आंगनमें स्थित उन्हें देखकर श्रितिकुराल सीताने परम श्रद्धांके साथ सब साधुश्चोंको उत्तम अन्नका दान दिया। (५७) श्राशीर्षाद देकर मुनिवर भी अभिलिषत देशकी ओर गए। शत्रुझने भी नगरमें प्रतिमाएँ स्थापित की। (५०) उस मथुराकी चारों दिशाओं में सप्तिषियोंकी स्वर्ण श्रीर रत्नमय प्रतिमाएँ तख्तों पर स्थापित की गई। (५०) देशके साथ सारी नगरी मयसे मुक्त हो श्राश्यत हुई। धन, धान्य श्रीर रत्नोंसे परिपूर्ण मथुरा देवनगरी जैसी हो गई (६०) तीन योजन लम्बी श्रीर नौ योजनसे श्रीधक परिधिवाली मथुरा भवनों, उपवनों श्रीर सरोवरोंसे शोभित हो रही थी। (६१) वहाँ गृहस्थ राजाके जैसे थे, राजा कुवेर सरीखे थे, और धर्म, श्रर्थ एवं काममें निरत मनुष्य जिनशासनमें उद्यमशील थे। (६२) इस तरह मथुरापुरीमें श्राक्ता, ऐश्वर्य एवं श्रदिसे सम्पन्न तथा श्रनुपम गुण्युक्त राज्य का शत्रुझ इच्छानुसार उपभोग करने लगा। (६३) इस तरह जो प्रसन्नचित्त होकर भावपूर्वक सप्तिषयोंका पर्व सुनते हैं वे लोकमें रोगहीन, बाधारिहत और विमल किरणोंवाले चन्द्रके समान सज्ज्वल होते हैं। (६४)

।) पद्मचरितमें मथुरामें निवेश-विधि नामक नवासीवाँ पर्व समाप्त हुआ ।।

### ९०. मनोरमाकी प्राप्ति

वैताक्य पर्वतकी दक्षिण श्रेगीमें रत्नपुर आया है। वहाँ विद्याधरोंका प्रसिद्ध राजा रत्नरथ था। (१) चन्द्रवदना नामकी उसकी प्रिया थी। उसकी कुक्षिसे उत्पन्न देवकन्या जैसी रूप, गुण श्रीर यीवनको धारण करनेवाली मनोरमा थी। (२) यौवन, लावण्य श्रीर कान्तिसे परिपूर्ण उसे देखकर राजाने उसके वरके लिए मंत्रियोंके साथ मंत्रणा की। (३) उस समय

१. भावासिया-प्रत्य । २. ०सिमहाणं-प्रत्य । ३. ० कंतिसं पुद्रं - प्रत्य ० ।

ताव चिय हिण्डन्तो, तं नयरं नारओ समणुपत्तो । दिनासणोवविद्वो, रयणरहं भणइ मुणियत्थो ॥ ४ ॥ दसरहिनवस्स पुत्तो, भाया पउमस्स रुक्लणो वीरो। किं न सुओ ते नरवह !, तस्स इमा दिज्जए कन्ना ॥ ५ ॥ तं एव वंपमाणं. सोऊणं पवणवेगमाईया । रुद्वा रयणरहसुया, सयणवहं सुमरिउं बहवे ॥ ६ ॥ अह तेहि निययभिन्ना, आणत्ता किंकरा हणह एयं । तं सुणिय भउद्यम्मो, उप्पर्देशो नारओ रुद्रो ॥ ७ ॥ संपत्तो चिय सहसा, एयं सो छक्खणस्स निस्सेसं । वतं कहेइ एत्तो, मणोरमाई सुरमुणी सो ॥ ८ ॥ अह सो चित्तालिहियं, कन्नं दावेइ लच्छिनिलयस्स । जयसुन्दरीण सोहं, हाऊण व होज्ज निम्मविया ॥ ९ ॥ तं पेच्छिजग विद्धो, वम्महबाणेहि लक्खणो सहसा । चिन्तेइ तमायमणो, हियएण बहुप्पयाराइं ॥ १० ॥ जइ तं महिलारयणं अहयं न लहामि तो इमं रज्जं । विफलं चिय निस्सेसं, जीयं पि य सुन्नयं चेव ॥ ११ ॥ रयणरहनन्दणाणं, विचेद्रिये नारएण परिकहिए । रुद्दो य लच्छिनिलओ, सहाविय पत्थिवे चलिओ ॥ १२ ॥ विज्ञाहरेहि समर्य, गयवर-रह-तुरय-नोहपरिकिण्णा । उप्पद्दया गयणयलं, हलहर-नारायणा सिग्धं ॥ १३ ॥ संपत्ता रयणपुरं, कमेण असि-कणय-तोमरविहत्था । दहुण आगया ते, रयणरहो खेयरो रुहो ॥ १४ ॥ भडचडगरेण सहिओ, विणिगगओ परबलं अइसयन्तो । जुज्झइ रणपरिहत्थो, जोहसहस्साइ घाएन्तो ॥ १५ ॥ रयणरहस्स भडेहिं, निद्दयपहराह्यं पवगसेत्रं । रुद्धं संगाममुहे, सायरसिंठलं व तुङ्गेहिं ॥ १६ ॥ ददृण निययसेन्नं रुद्दो लच्छीहरो रहारूढो । अह जुज्झिउं पवत्तो, घाएन्तो रिउभडे बहवे ॥ १७ ॥ पउमो कि किन्धवर्द, विराहिओ अङ्गओ य आणत्तो । जुज्झइ सिरिसेलो वि य, समयं चिय वेरियभडेहिं ॥ १८ ॥ बाणरभटेस भगं, तिबपहाराहयं रिजबलं तं। विवडन्त जोह-तुर्यं, जायं च पलायणुज्तत्तं ॥ १९ ॥

परिश्रमण करता हुआ नारद उस नगरमें आया। दिये गये आसन पर बंठे हुए उसने बात जानकर रह्नरथसे कहा कि, हे राजन्! दशरथके पुत्र और रामके भाई लक्ष्मणके बारेमें क्या तुमने नहीं सुना? उस यह कन्या दो। (४-५) इस प्रकार कहते हुए उसे सुनकर रह्नरथके पवनवेग आदि बहुतसे पुत्र स्वजनोंक वधको याद करके रुष्ट हुए। (६) उन्होंने आपने सेवक नौकरोंको आज्ञा की कि इसे मारो। यह सुनकर कुद्ध नारद भयसे उद्दिग्न ऊपर उड़ा। (७) सहसा आकर उस देषसुनि नारदेने यह सारा मनोरमा आदिका युत्तान्त लक्ष्मणसे कह सुनाया। (८) फिर उसने चित्रपट पर आलिखित कन्या लक्ष्मणको दिखलाई। मानो वह विश्वसुन्दरियोंकी शोभाको लेकर बनाई गई थी। (६) उसे देखकर सहसा मदनवाणोंसे विद्ध और उसीमें लीन लक्ष्मण हृदयमें अनेक प्रकारका विचार करने लगा। (१०) यदि उस महिलारहको में नहीं पाऊँगा तो यह सारा राज्य विफल है और जीवन भी शून्य है। (११) नारद द्वारा रह्नरथके पुत्रोंका आचरण कहे जाने पर रुष्ट लक्ष्मणने राजाओंको बुलाया और आक्रमणके लिए चल पड़ा। (१२)

हाथी, रथ, घोड़े और योद्धाओंसे घिरे हुए हलधर (राम) और नारायण (लक्ष्मण) विद्याघरोंके साथ शीघ्र ही आकाशमें उड़े। (१३) तलवार, कनक और तोमरसे युक्त वे अनुक्रमसे रत्नपुरमें आ पहुँचे। उन्हें आया देख रत्नरथ खेचर रुष्ट हुआ। (१४) सुभट-समूहके साथ वह निकल पड़ा और युद्धमें दक्ष वह हज़ारों योद्धाओंको मारता हुआ शत्रु सैन्यको मात करके लड़ने लगा। (१४) रत्नरथके सुभटोंने युद्धभूमिमें निर्दय प्रहारोंसे आहत शत्रुसैन्यको, पर्वतों द्वारा रोके जानेवाले सागरके पानीकी भाँति, रोका। (१६) अपने सैन्यको नष्ट होते देख रुष्ट लक्ष्मण रथ पर आरुद्ध हुआ और बहुत-से शत्रुसुभटोंको मारता हुआ युद्ध करने लगा। (१७) राम, सुप्रीव, विराधित, अंगद, आनर्त और हनुमान भी शत्रुके सुभटोंके साथ लड़ने लगे। (१८) वानरसुभटों द्वारा तीव्र प्रहारोंसे आहत वह शत्रुसैन्य भग्न हो गया। योद्धा और घोड़े गिरने लगे। इससे वह पलायनके लिए उद्यत हुआ। (१९) रत्नरथके साथ सैन्यको भन्न देख

१. धीरो-प्रत्य । २. ०इउं णारको णट्ठो-प्रत्य । ३. किविकधिवई प्रत्य ।।

रयणरहेण समाणं, भगं दट्ट्रण नारओ सेनं। अङ्गाइ विष्फुरन्तो, हसइ चिय कहकहारावं ॥ २० ॥ एए ते अइचवला, दुचेद्वा खेयराहमा खुद्दा। पलयन्ति पवणवेगा, लक्खणगुणनिन्त्रया पावा ॥ २१ ॥ पियरं पलायमाणं, दट्ट्रण मणोरमा रहारूढा। पुषं सिणेहिहयया, सहसा लच्छीहरं पत्ता ॥ २२ ॥ सा भणइ पायविद्या, मुझ तुमं भिउडिभङ्गुरं कोवं । एयाण देहि अभयं, लच्छीहर! मज्झ सयणाणं ॥ २३ ॥ सोमत्तणं पवन्ने, चक्कहरे आगओ सह सुएहिं। रयणरहो कयविणओ; समाहिओ राम-केसीहिं॥ २४ ॥ रयणरहें भणइ तओ, हिसऊणं नारओ अइमहन्तं। भडवोकियं किहं तं, तुज्झ गर्य जं पुरा भणियं ॥ २५ ॥ एवं रयणरहेणं पिडभणिओ नारओ तुमे कोवं। नीएण अम्ह जाया, उत्तमपुरिसेसु सह पीई ॥ २६ ॥ अह ते रयणरहेणं हलहर-नारायणा पुरिं निययं। ऊसियधयापडायं, पवेसिया कणयपायारं॥ २७ ॥ दिन्ना कणयरहेणं, सिरिदामा हलहरस्स वरकन्ना। लच्छीहरस्स वि तओ, मणोरमा सबगुणपुण्या ॥ २८ ॥ वत्तं पाणिग्गहणं, कमेण दोण्हं पि परमरिद्धीए। विज्ञाहरीहि समर्य, रयणपुरे राम-केसीणं॥ २९ ॥ वत्तं पाणिग्गहणं, कमेण दोण्हं पि परमरिद्धीए। विज्ञाहरीहि समर्य, रयणपुरे राम-केसीणं॥ २९ ॥

एवं पयण्डा वि अरी पणामं, वज्रन्ति पुण्णोदयदेसकाले।
नरस्स रिद्धी वि हु होइ तुङ्गा, तम्हा, खु धम्मं विमलं करेह ॥ ३०॥
॥ इइ पजमचरिए मणोरमालम्भविहारां नाम नज्रइयं पव्यं समर्था।

# ९१. राम-लक्खणविभृइपव्वं

अन्ने वि खेयरभडा, वेयह्ने दाहिणाएँ सेढीए। निवसन्ति रुक्खणेणं, ते सबे निज्जिया समरे ॥ १ ॥

नारद अंगोंको हिलाता हुन्ना खिलखिलाकर हँसा। (२०) उसने कहा कि ये तेरे त्र्वतिचपल, दुष्ट आचारवाले, क्षुद्र, त्रस्मगुकी निन्दा करनेवाले, पापी त्रोर ऋधम खेचर पवनके वेगकी भाँति भाग रहे हैं। (२१)

पिताको भागते देख पहलेसे हृदयमें स्नेह रखनेवाली मनोरमा रथ पर आरूढ़ हो सहसा लक्ष्मण्के पास आई। (२२) उसने पेरीमें गिरकर कहा कि, हे लक्ष्मण! तुम कुटिल अुकुटिवाले कोधका त्याग करो। इन मेरे खजनोंको तुम अभय दो। (२३) चक्रधर लक्ष्मण्के सौम्यभाव धारण करने पर पुत्रिके साथ रत्नरथ आया। प्रणाम आदि विनय करनेवाले उसके मनको राम और लक्ष्मण्ने स्वस्थ किया। (२४) तब नारदने हँसकर रत्नरथसे कहा कि जिसका तुमने पहले निर्देश किया था वह तुम्हारी शूरोंकी बड़ी भारी ललकार कहाँ गई? (२४) इस पर रत्नरथने नारदसे कहा कि तुमने क्रोध कराया उससे हमारी उत्तम पुरुषोंके साथ प्रीति हुई है। (२६) इसके बाद रत्नरथने ऊँचे उठी हुई ध्वजा-पताकाओं तथा सोनेके प्राकारवाली अपनी नगरीमें राम एवं लक्ष्मण्का प्रवेश कराया। (२७) कनकरथने रामको श्रीदामा नामकी उत्तम कन्या दी। बादमें लक्ष्मणको भी सर्वगुणसम्पन्न मनोरमा दी गई। (२८) दोनों राम एवं लक्ष्मणका विद्याधिरयोंके साथ खूब टाठबाठसे रत्नपुरमें पाणिप्रहण्य हुआ। (२६) इस तरह पुरयोदयके समय प्रचरड शत्रु भी प्रणाम करते हैं और लोगोंको विपुल ऋदि प्राप्त होती है। अतः तुम विमळ धर्मका आचरण करो। (३०)

॥ वद्मचरितमें मनोरमाका प्राप्ति-विधान नामक नब्बेवाँ पर्व समाप्त हुआ ॥

# ९१. राम एवं लक्ष्मणकी विभृति

वैताट्य पर्वतकी दक्षिण श्रेणीमें जो दूसरे खेचर-सुभट रहते थे उन सबको भी लदमणने युद्धमें जीत लिया। (१)

१. पुब्बि-प्रत्य । २. राम-केसीणं-प्रत्य । ३. ०पुरिसेण स० मु० ।

जे रामसासर्णगया, विज्ञाहरपत्थिवा महिद्वीया। निसुणेहि ताण सेणिय!, नामाई रायहाणीणं ॥ २ ॥ आइचाहं नयरं, तहेव सिरिमन्दिरं गुणपहाणं। कश्चणपुरं च एत्तो, भणियं सिवमन्दिरं रम्पं॥ ३॥ गन्धवं अमयपुरं तहेव लच्छीहरं मुणेयवं। मेहपुरं रहगीयं, चक्कउरं नेउरं हवइ॥ ४॥ सिरिबहरवं च भणियं, सिरिमलयं सिरिगृहं च रैविमूसं । तह य हिरिद्धयनामं, बोइपूरं होइ सिरिछायं ॥ ५ ॥ गन्धारपुरं मल्यं, सीहपुरं चेव होइ सिरिविजयं। जक्खपुरं तिल्यपुरं, अन्नाणि वि एव बहुयाणि ॥ ६ ॥ नयराणि लक्खणेणं, जियाइ विज्ञाहराणुकिण्णाई । वसुहा य वसे ठविया. सत्तसु रयणेसु साहीणा ॥ ७ ॥ चक्कं छत्तं च घणं, सत्ती य गया मणी असी चेव । एयाइ लच्छिनिलओ, संपत्ती दिवरयणाई ॥ ८ ॥ पुणरिव मगहाहिबई, पुच्छइ गणनायगं पणिमऊणं । भयवं ! लवंकुसाणं, उप्पत्तिं मे परिकहेहि ॥ ९ ॥ लच्छीहरस्स पुत्ता, कइ वा महिलाउ अगगमहिसीओ । एव परिपुच्छिओ सो, कहिऊग मुंगी समादत्तो ॥ १० ॥ निसुणेहि मगहसामिय!. पहाणपूरिसाण उत्तमं रज्जं । भुक्तन्ताण य बहुया, मासा वरिसा य बच्चन्ति ॥ ११ ॥ उत्तमगुण-रूव-बोबणघरीणं । दस छ श्वेव सहस्सा. रामकणिट्टस्स महिलाणं ॥ १२ ॥ अद्र महादेवीओ, सबाण वि ताण उत्तमगुणाओ । ताओ निसुणेहि नरवइ ! नामेहि कहिज्जमाणीओ ॥ १३ ॥ दोणघणस्या पदमा, होइ विसल्ल त्ति नाम नामेणं । बिइया पूण रूपमई, तइया कल्लाणमाला य ॥ १४ ॥ वणमाला य चउतथी. पश्चमिया चेव होइ रइमाला । छट्टी विय जियपउमा, अभयमई सत्तमी भणिया ॥ १५ ॥ अन्ते मणोरमा वि य. अट्टमिया होइ सा महादेवी । लच्छीहरस्स एसा, रूवेण मणोरमा इट्टा ॥ १६ ॥ पउमस्य महिलियाणं, अट्ट सहस्साइ रूबकलियाणं । ताणं पुण अहियाओ, चत्तारि इमेहि नामेहिं ॥ १७ ॥ पढमा उ महादेवी, सीया बीया पहावई भिणया। तहया चेव रइनिहा, सिरिदामा अन्तिमा भवइ ॥ १८ ॥

हे श्रेणिक! रामके शासनमें जो बड़ी भारी ऋदिवाले विद्याधरराजा थे उनकी राजधानियोंके नाम तुम सुनो। (२) आदित्याभनगर, गुणोंसे सम्पन्न श्रीमन्दिरनगर, कंचनपुर, सुन्दर शिवमन्दिर, गान्धवेनगर. अमृतपुर, लक्ष्मीधर, मेघपुर, रथगीत, चक्रपुर, नूपुर, श्रीबहुरव, श्रीमलय, श्रीगुह, रिवमूष, हरिष्वज, ज्योति:पुर, श्रीच्छाय, गान्धारपुर, मलय, सिंहपुर, श्रीवजय, यसपुर, तिलकपुर तथा दूसरे भी बहुत-से विद्याधरोंसे ज्याप्त नगर लच्मणने जीत लिये, पृथ्वी बसमें की श्रीर सातों रत्न स्वाधीन किये। (३-७) चक्र, छत्र, धनुष, शिक्त, गद्दा, मिण श्रीर तलवार—ये दिज्य-रह्न लक्ष्मणने श्राप्त किये। (८)

मगंघाधिप श्रेणिकने गणनायक गौतमको प्रणाम करके पुनः पूछा कि भगवन ! लवण और अंकुशकी उत्पत्तिके बारेमें तथा लक्ष्मणके पुत्र, कियाँ और पटरानियाँ कितनी थीं इसके बारेमें आप मुक्ते कहें। इस तरह पूछे गये वे मुनि कहने लगे कि, हे मगंधनरेश ! तुम सुनो । उत्तम राज्यका उपमोग करनेवाले प्रधानपुरुषोंके बहुत-से मास और वर्ष व्यतीत हो गये। (६-११) ऊँचे कुलमें उत्पन्न, उत्तम गुण, रूप एवं यौवनधारी दस हज़ार महिलाएँ रामकी और छः हज़ार छोटे भाई लक्ष्मणकी थीं। (१२) उन सबमें उत्तम गुणोंवाली झाठ पटरानियाँ थीं। हे राजन ! नाम लेकर में उनका निर्देश करता हूँ। तुम सुनो। (१३) पहली द्रोणघनकी विशल्या नामकी पुत्री है। दृसरी रूपमती, तीसरी कल्याणमाला, चौथी वनमाला, पाँचवीं रितमालाः छठी जितपद्मा, सातवीं अभयमित और अन्तिम आठवीं मनोरमा—ये झाठ लक्ष्मणकी पटरानियाँ थीं। लक्ष्मणके रूपसे मनोरम यह मनोरमा इष्ट थी। (१४ १६) रामकी झाठ हज़ार रूपवती महिलाएँ थीं, उनमें इन नामोंबाली चार उत्तम थीं। (१७) पहली पटरानी सीता, दृसरी प्रभावती कही गई है। तीसरी रितिनभा और अन्तिम श्रीदामा थी। (१०) लक्ष्मणके गुणशाली ढाई सौ पुत्र थे। उनमेंसे

१. ०णरया—सु॰ । २. ०पुरं नरगीयं—सु॰ । ३. रविभासं —प्रत्य ॰ । रविभारं —प्रत्य ॰ । ४. अरिंजयणामं —प्रत्य ॰ । ४. गणी—सु॰ ।

अहार्जा उ सया, रुक्लणपुत्ताण गुणमहन्ताणं। साहेमि ताण मज्यें, कहवर्याणं तु नामारं॥ १९॥ वसहो घरणो चन्दो, सरहो मयरद्धओ मुणेयवो। हरिणाहो य सिरिधरो, तहेव मयणो कुमारवरो॥ २०॥ श्रह ताण उत्तमा जे, अह वणा सिरिधरस्स अङ्गरहा। जाण सहावेण जणो, गुणाणुरतो धिहं कुणह ॥ २१॥ अह सिरिधरो ति नामं, दोणधणसुयाऍ नन्दणो वीरो। पुत्तो रूवमईए, पुहईतिरुओ तिरुयम्ओ ॥ २२॥ कक्ष्मणमारिणीए, मङ्गरुनिरुओ सुओ पवररूवो। विमरुप्पहो ति नामं, पुत्तो पउमावईए वि॥ २३॥ पुत्तो वणमारूए, अज्जुणविक्सो ति नाम विक्साओ। अहिवरियस्स सुयाए, तणओ वि य हवह सिरिकेसी ॥ २४॥ नामेण स्विकिती, अभयमहसुओ सुरो व रूवेणं। हयरो सुपासिकिती, मणोरमाकुच्छिसंम्ओ ॥ २५॥ सबे वि रूवमन्ता, सबे वरुविरियसित्तिसंपन्ना। पुहह्यरे विक्साया, पुत्ता रुच्छीहरस्सए॥ २६॥ ते देवकुमारा इव, अन्नोन्नवसाणुगा धणसिणेहा। साएयपुरवरीए, अच्छिन्ति सुहं अणुहवन्ता॥ २७॥ श्रह अद्भुपश्चमाओ, कोढीओ सवनिवहपुत्ताणं। सोरुस चेव सहस्सा, राईणं बद्धमउद्दाणं॥ २८॥ एवं तिस्वण्दाहिवहत्तणं ते, पत्ता महारजसुहं पसत्थं। गमेन्ति कारुं वरसुन्दरीसु, सेविज्ञमाणा विमरूप्पहावा॥ २९॥ एवं तिस्वण्दाहिवहत्तणं ते, पत्ता महारजसुहं पसत्थं। गमेन्ति कारुं वरसुन्दरीसु, सेविज्ञमाणा विमरूप्पहावा॥ २९॥

॥ इइ पडमचरिए राम-तक्खण्विभृद्दंसणं नाम एकाणवर्यं पन्नं समत्तं॥

# ९२. सीयाजिणपूर्याडीहलपव्वं

अह अन्नया कयाई, भवणत्था महरिहम्मि सयणिज्ञे । सीया निसावसाणे, पेच्छइ सुविणं जणयभूया ॥ १ ॥ सा उम्मयंमि सूरे, सबालंकारभूसिया गन्तुं । अत्थाणिमण्डवत्थं, पुच्छइ दइयं कयपणामा ॥ २ ॥

कतिपयके नाम कहता हूँ। (१६) वृषभ, धरण, चन्द्र, शरभ, मकरध्वज, हरिनाथ, श्रीधर तथा खुमारवर मदनको तुम जानो। (२०) ढाई सीमेंसे लक्ष्मणके ये ब्राठ उत्तम कुमार थे जिनके स्वभावसे गुणानुरक्त लोग धीरज धारण करते थे। (२१) द्रोणधनकी पुत्री विशल्याका श्रीधर नामका वीर पुत्र था। क्ष्पमतीका पुत्र पृथ्वीतिलक तिलकरूप था। (२२) कल्याणमालाका पुत्र मंगलनिलय ब्राट्यन्त कृपवान् था। पद्मावतीका विमलप्रभ नामका पुत्र था। (२३) वनमालाका विख्यात पुत्र ब्राजुनवृक्ष था। ब्रातिवीर्यकी पुत्रीका लड़का श्रीकेशी था। (२४) ब्रामयवतीका सर्वकीर्ति नामका पुत्र रूपमें देव जैसा था। दूसरा मनोरमाकी कृष्किसे उत्पन्न सुपार्थकीर्ति था। (२४) ल्ह्मणके ये सभी पुत्र रूपवान्, बल, वीर्य एवं शिक्से सम्पन्न तथा पृथ्वीतल पर विख्यात थे। (२६) एक दूसरेका अनुसरण करनेवाले ब्रीर ब्रात्यन्त स्नेहयुक्त वे देवकुमार जैसे सुखका ब्रानुभव करते हुए साकेतपुरीमें रहते थे। (२७) सब राजाब्रोंके साढ़े चार करोड़ पुत्र और मुकुटधारी सोलह-हजार राजा वहाँ रहते थे। (२८) इस प्रकार तीन खण्डोंका ब्राधिपत्य ब्रीर विशाल राज्यका उत्तम सुख प्राप्त करके सुन्दर क्रियों द्वारा सेवा किये जाते तथा विमल प्रभाववाले वे काल ज्यतीत करते थे। (२६)

॥ पदाचरित में राम एवं रूक्ष्मणकी विभृतिका दर्शन नामक इक्यानवेवाँ पर्व समाप्त हुआ ॥

### ९२. जिनपूजाका दोहद

कभी एक दिन महलमें रही हुई जनकपुत्री सीताने महार्घ शैयामें रात्रिके अवसानके समय एक स्वप्न देखा। (१) सूर्योदय होने पर सब अलंकारों से विभूषित उसने जा करके और प्रणाम करके सभामण्डपमें स्थित पतिसे पूछा कि हे नाथ!

१. •लितलको—प्रत्य•। २. •पहासा—मु•। ३. अत्वाणम•—प्रत्य•।

किल सामि ! अज्ञ सुविणे, दो सरहा तिषकेसरारुणिया । ते मे मुहं पविद्वा, नवरं पिंडया विमाणाओ ॥ ३ ॥ तो भणइ पउमणाहो. सरहाणं दरिसणे तुमं भद्दे ! । होहिन्ति दोन्नि पुत्ता. अहरेणं सुन्दरायारा ॥ ४ ॥ नं पुष्फिविमाणाओ, पिंडया न य सुन्दरं इमं सुविणं । सबे गहा ऽणुकूला, होन्तु सया तुज्झ पसयच्छि ! ।। ५ ॥ ताव य वसन्तमासो. संपत्तो पायवे पसाहेन्तो । पह्नव-पवारु-किसरूय-पुष्फ-फर्लाइं च जणयन्तो ॥ ६ ॥ अंकोछितन्सणनस्तो. मिछियणयणो असोयदरुजीहो । कुरबयकरारुदसणो, सहयारसुकेसरारुणिओ ॥ ७ ॥ अइमुत्तस्र्यासमूसियकरग्गो । पत्तो वसन्तसीहो, गयवइयाणं भयं देन्तो ॥ ८ ॥ कुसुमस्यपिञ्जरङ्गो. मह्यरगुमुगुमुगुमेन्तर्शकारं । कुसुमरएण समन्धं, पिञ्जरयन्तो दिसायकं ॥ ९ ॥ कोइलमुहलुग्गीयं. नाणाविहतरुक्तं. वरकुसुमसमिचयं फल्सिमिद्धं। रेहइ महिन्दउदयं. उज्जाणं नन्दणसरिच्छं॥ १०॥ एयारिसंमि काले. पढिमिल्लुगगब्भसंभवे सीया। जाया मन्दुच्छाहा, तणुयसरीरा य अइरेगं॥ ११॥ तं भणइ पउमनाहो, किं तुज्झ अबद्धियं पिए ! हियए । दहं दोहलसमए !, तं ते संपाडयामि अहं ॥ १२ ॥ तो सुमरिकण बंपइ, जणयसुया जिणवरालए बहवे । इच्छामि नाह ! दटठं वन्दामि तुह प्पसाएणं ॥ १३ ॥ सोऊण तीऍ वयणं. पउमाभो भणइ तत्थ पिंडहारिं। कारेह जिणहराणं. सोहा परमेण विभवेणं ॥ १४ ॥ सबो वि नायरजणो, तत्थ महिन्दोदए वरुज्ञाणे । गन्तूण सविभवेणं, जिणाख्याणं कुणउ पूर्य ॥ १५ ॥ सा एव भणिय सन्ती, पिंडहारी किंकराण आएसं । देइ विहसन्तवयणा, तेहिं पि पिंडिच्छिया आणा ॥ १६ ॥ अह तेहि पुरवरीए, घुट्टं चिय सामियस्स वयणं तं । सोऊण सबलोओ, निणपूराउज्जओ नाओ ॥ १७ ॥ संमिज्जिभोविलिचाइं । क्यवन्दणमालाई. वरकमलसमिचयतलाई ॥ १८ ॥ एतो जिणभवणाई जणेण

चाज मैंने स्वप्नमें देखा कि गहरे केसरी रंगके कारण चरण शोभावाले दो शरभ मेरे मुखमें प्रविष्ट हुए हैं चौर मैं विमानमें से नीचे गिर पड़ी हूँ। (२−३) इस पर रामने कहा कि हे भद्रे! शरभोंके दर्शनसे तुम्हें सुन्दर चाक्कितवाले दो पुत्र शीघ्र ही होंगे। (४) विमान परसे जो तुम गिरी, वह सुन्दर स्वप्न नहीं था। हे प्रसन्नाक्षी! सभी प्रह तुम्हें सदा अनुकूल हों। (५)

उस समय वृत्तोंको प्रसन्न करनेवाला तथा पहन, किसलय, नये श्रंकुर, पुष्प एवं फलोंको पैदा करनेवाला वसन्तमास आया। (६) श्रंकोठ वृक्ष रूपी तीक्ष्ण नाखृत्वाला, मिहकारूपी नेत्रवाला, श्रशोकपत्ररूपी जीभवाला, कुरवकरूपी कराल दाँत वाला, श्रामके केसररूपी श्ररिणमासे युक्त, पुष्पोंकी रजरूपी पीले शरीरवाला तथा श्रतिमुक्तकलता रूपी ऊपर उठे हुए पंजों-वाला—ऐसा वसन्तरूपी सिंह गजपितयोंको भय देता हुश्रा श्राया। (७८०) कोयलके बोलनेसे गीतयुक्त, भौरोंकी गुनगुनाहटसे श्रंकृत, कुमुमरजसे समस्त दिशाश्रोंको पीली-पीली बनानेवाला, नानाविध वृत्तोंसे छाया हुश्रा, उत्तम पुष्पोंसे श्रवित एवं फलसे समृद्ध ऐसा महेन्द्रोदय उद्यान नन्दनवनकी भाँति शोभित हो रहा था। (६-१०)

ऐसे समयमें प्रथम गर्भकी उत्पत्तिसे सीता मन्द उत्साहवाली तथा श्रांतिशय ज्ञीग्रारीर हो गई। (११) उसे रामने कहा कि, प्रिये! तेरे हृद्यमें क्या है? दोहदके परिणामस्वरूप जो पदार्थ तुमे चाहिए वह मैं तुमे ला दूँ। (१२) तब याद करके सीताने कहा कि, हे नाथ! श्रापके श्रनुष्रह से मैं बहुतसे जिनमन्दिरों के दर्शन और वन्दन करना चाहती हूँ। (१३) इसका कहना सुन रामने प्रतिहारीसे कहा कि श्रांत्यन्त वैभवके साथ जिनमन्दिरों की शोभा कराश्रो। (१४) सभी नगरजन उस उत्तम महेन्द्रोदय उद्यानमें जाय श्रीर वैभवके साथ जिनालयों की पूजा करें। (१४) इस प्रकार कही गई हँ समुखी प्रतिहारीने नौकरों को श्रादेश दिया। उन्होंने भी श्राङ्गा धारण की। (१६) उन्होंने नगरीमें घोषणा की। राजाका वचन सुनकर सब लोग जिनपूजाके लिए उद्यत हुए। (१७) तब लोगोंने जिनभवनों को बुहारकर लीपा, बन्दनवार बाँचे तथा उत्तम कमलोंसे भूमिको श्रांकृत किया। (१८) रत्नमय पूर्णकलश जिनमन्दिरोंके द्वारोंमें स्थापित किये गये तथा उत्तम चित्रकर्मसे

१. विषाएणं-मु ।

दारेसु पुण्णकल्सा, परिठिविया जिणहराणं रयणमया। वरिचत्तयम्मपउरा, पसारिया पट्टया बहवे॥ १९॥ उसिवया धयनिवहा, रइयाणि वियाणयाइ विविहाइं। मीत्तियओऊल्लाइं, लम्ब्सादिरससोहाइं॥ २०॥ पूरा कया महन्ता, नाणाविहजलय-थल्यकुसुमेहिं। सद्याण जिणहराणं, अद्वावयिसहरसरिसाणं॥ २१॥ तूराइ बहुविहाइं, पह्याइं मेहसरिसघोसाइं। गन्धवाणि य विहिणा, महुरसराइं पगीयाइं॥ २२॥ उवसोहिए समत्थे, उज्जाणे नन्दणोवमे रामो। पविसइ जुवइसमग्गो, इन्दो इव रिद्धिसंपन्नो॥ २३॥ नारायणो वि एवं, महिलासिहओ जणेण परिकिण्णो। तं चेव वरुज्जाणं, उविगज्जन्तो समणुपत्तो॥ २४॥ एवं जणेण सिहया, हल्रहर-नारायणा तिहं चेव। आवासिया समत्था, देवा इव भइसालवणे॥ २५॥ पउमो सीयाएँ समं, जिणवरभवणाण वन्दणं काउं। सह-रस-रूवमाइं, मुज्जइ देवो व विसयसुहं॥ २६॥ सद्दो वि नायरजणो, जिणवरपूर्यासमुज्जओ अहियं। जाओ रइसंपन्नो, तत्थुज्जाणिम्म अणुदियहं॥ २७॥ सद्दो वि नायरजणो, जिणवरपूर्यासमुज्जओ अहियं। जाओ रइसंपन्नो, तत्थुज्जाणिम्म अणुदियहं॥ २७॥

एवं जिणिन्दवरसासणभत्तिमन्तो, पृयापरायणमणो सह सुन्दरीसु । तत्थेव काणणवणे पउमो पहट्टो, पत्तो रइं विमलकन्तिधरो महप्पा ॥ २८ ॥ ॥ इइ पडमचरिए जिणपृयाडोहेलविद्याणं नाम बाणउयं पव्वं समत्तं ॥

#### ९३. जणचितापव्वं

अह तत्थ वरुजाणे, महिन्दउदए ठियस्स रामस्स । तण्हाइया पवत्ता, दरिसणकङ्की पया सन्न ॥ १ ॥ एत्थन्तरंमि सीया, सुहासणत्थस्स पउमनाहस्स । साहेइ विम्हियमंई, फुरमाणं दाहिणं चक्खुं॥ २ ॥

प्रचुर बहुतसे पट बाँघे गये। (१६) ध्वजसमूह फहराये गये। रत्नमय नानाविध वितान, मोतीसे भरे हुए प्रालंब (लटकते हुए वस्त्र) तथा लम्बृष एवं दर्पणोंसे वे शोभित थे। (२०) श्रष्टापदके शिखरके समान अत्युक्त सब जिनमन्दिरोंकी जलमें तथा स्थलमें पैदा होनेवाले पुष्पोंसे बड़ी भारी पूजा की गई। (२१) मेघके समान घोषवाले अनेक प्रकारके वाद्य बजाये गये तथा मधुर स्वरवाले गीत विधिवन् गाये गए। (२२) इन्द्रके समान श्रुद्धिसम्पन्न रामने युर्वातयोंके साथ नन्दनवनके समान समग्ररूपसे श्रतंकृत उस उद्यानमें प्रवेश किया। (२३) इसीप्रकार कियोंके साथ. लोगोंसे घिरा हुआ गाया जाता नारायण (लक्ष्मण) भी उसी उत्तान में श्रा पहुँचा। (२४) इस प्रकार भद्रशाल वनमें रहने वाले देवों की भाँति राम और लक्ष्मण भी उसी उद्यान में सबके साथ ठहरे। (२४) सीताके साथ राम जिनमन्दिरोंमें वन्दन करके देवकी भाँति शब्द, रस श्रीर रूप आदिका उपभोग करने लगे। (२६) उस उद्यानमें जिनवरकी पूजामें उद्यत सभी नगरजन दिन-प्रतिदिन अधिक श्रानुरक्त हुए। (२७) इस प्रकार जिनेन्द्रके शासनमें भक्तियुक्त, पूजामें लीन मनवाले तथा विमल कान्तिको धारण करनेवाले आनन्दित महात्मा रामने उस उद्यानमें सुख प्राप्त किया। (२८)

॥ पद्मचरितमें जिनपूजाका दोहद-विधान नामक बानवेवाँ पर्व समाप्त हुआ ॥

### ९३. लोगोंकी चिन्ता

महेन्द्रोदय उद्यानमें जब राम ठहरे हुए थे तब तृपितकी भाँति दर्शनके लिये उत्कंठित सारी प्रजा वहाँ श्राई। (१) उस समय विस्मित बुद्धिवाली सीताने सुखासन पर स्थित रामसे फड़कती दाहिनी श्राँखके बारेमें कहा।(२) वह मनमें

१. •ण कणयमया--प्रत्य ः । २. •हलाभिहाणं-प्रत्य ः । ३. ०मणा फुरमाणं दाहिणं अच्छि--प्रत्य • ।

चिन्तेइ तो मणेणं, कस्स वि दुक्खस्स आगर्मं एयं । चैस्तुं साहेइ धुवं, पुणो पुणो विष्फुरन्तं मे ॥ ३ ॥ एकोण न संतुद्दो, जं पत्ता सायरन्तरे दुक्खं। दिशो अहेउयअरी. किं परमं काहिई असं !।। ४।। भणिया भाणुमईए, किं व विसाय गया जणयपूए!!। जं जेण पावियवं, तं सो अणुहवइ मुह-दुक्खं ॥ ५ ॥ गुणमाला भणइ तओ, किं वि कयाए इहं वियकाए । विरएहि महापूर्य, जिणवरभवणाण वहदेहि ! ॥ ६ ॥ तो ते होही सन्ती, संजम-तव-नियम-सीलकलियाए। जिणभत्तिभावियाए. साहर्ण भणिकण एवमेयं, जणयसुया भणइ कञ्चूहं एत्तो । भद्दकलसं ति नामं, आणवइ इमेण अत्थेणं ॥ ८ ॥ होऊण अप्पमत्तो, पहदियहं देहि उत्तमं दाणं । लोगो वि कुणउ सबो, जिणवरपूयामिसेयाई ॥ ९ ॥ सो एव भणियमेत्तो, दाणं दाऊण गयवराह्दहो । घोसेइ नयरमज्झे, जं भणियं जणयधूयाए ॥ १० ॥ इह पुरवरीऍ लोगो, होऊणं सील-संजमुज्जूतो । कुणउ जिणचेइयाणं, अहिसेयादी महापूर्य ॥ ११ ॥ सोऊण वयणमेयं, नणेण सिग्धं निणिन्दभवणाइं । उवसोहियाइ एत्तो, सबुवगरणेहि रम्माइं ॥ १२ ॥ स्रीर-दहि-सप्पिपउरा, पवत्तिया जिणवराण अभिसेया । बहुमङ्गलोवगीया, तूररवुच्छल्यिजयसदा ॥ १३ ॥ सीया वि य जिणपृयं, करेइ तव-नियम-संजमुज्जूता । ताव य पया समन्था, पउमञ्भासं समणुपत्ता ॥ १४ ॥ जयसद्दकयारावा, पिंदहारनिवेहया अह पविद्वा । आबद्धञ्जल्मिउला, पणमइ पउमं पया सदा ॥ १५ ॥ अह तेण समालता, मयहरया जे पयाएँ रामेणं । साहह आगमकर्ज्ञं, मणसंखोमं पमोत्रूणं ॥ १६ ॥ विजलो य सुरदेवो, में हुगन्धो पिक्कलो य सुलधरो । तह कासवो य कालो, खेमाई मयहरा एए ॥ १७ ॥ अह ते सज्झसहियया, कम्पियचल्रणा न देन्ति उल्लावं । पउमस्स पभावेणं, अहोमुहा लेजिया जाया ॥ १८ ॥ संथाविऊण पुणरवि, पुच्छइ आगमणकारणं रामो । साहह मे वीसत्था, पयहिय सबं भउवेयं ॥ १९ ॥

सोचने लगी कि बार बार फड़कती हुई मेरी यह घाँख अवश्य हो किसी दु:खका आगमन कहती है। (३) समुद्रके बीच जो दु:ख प्राप्त किया था उस एकसे सन्तृष्ट न होकर बिना कारण कार्य करनेवाला देव दूसरा अधिक क्या करेगा? (४) भानुमतीने कहा कि सीता! तुम क्यों विषएण हो गई हो। जिसे जो सुख-दु:ख पाना होता है, उसे वह पाता है। (४) तब गुणमालाने कहा कि यहाँ वितर्क करनेसे क्या फायदा? है वैदेही! जिनवरके मन्दिरोंमें बड़ी भारी पूजा रचो। (६) तब संयम, तप, नियम एवं शीलसे युक्त, जिनकी भक्तिसे भावित तथा साधुओं को वन्दन करनेमें तत्पर तुन्हें शान्ति होगी। (७) इस प्रकार कहने पर सीताने भद्रकलश नामक कंचुकीसे कहा। उसने इस मतलबकी आज्ञा दी कि तुम अप्रमन्त होकर प्रतिदिन उत्तम दान दो और सब लोगोंको जिनवरकी पूजा और अभिषेक आदिमें तत्पर करो। (८-६) इस तरह कहने पर दान देकर और हाथी पर सवार हो सीताने जो कहा था उसकी उसने नगरमें घोषणा की कि इस नगरमें लोग शील एवं संयममें उद्यत हो जिनचैत्योंकी अभिषेक आदि महापूजा करें। (११) यह वचन सुनकर छोगोंने शीव ही रम्य जिनेन्द्रभवनोंको सब उपकरणों से सजाया। (१२) जिनवरोंका प्रचुर दूध, दही और घीसे अभिषेक किये गये, बहुतसे मंगलगीत गाये गए तथा वाद्योंकी ध्वनिके साथ जयघोष किया गया। (१३) तप, नियम और संयमसे युक्त सीताने भी जिन्युजा की।

उस समय सारी प्रजा रामके पास चाई। (१४) जयराज्यका उद्घोष करनेवाळी तथा प्रतिहारीके द्वारा निवेदित सारी प्रजाने प्रवेश किया। उसने सिर पर हाथ जोड्कर रामको प्रमाण किया। (१५) उन रामने प्रजाके जो च्याप थे उन्हें कहा कि मनके संज्ञोभका त्याग करके चागमन का प्रयोजन कहो। (१६) विजय, सूर्यदेव, मधुगन्ध, पिंगल, शूलधर, काश्यप, काल तथा ज्ञेम—च्यादि ये त्रगुए थे। (१७) हृदयमें भीत और काँपते हुए पैरांवाले वे बोलते नहीं थे। रामके प्रभावसे मुँह नीचा करके वे लिजत हो गये। (१८) सान्त्वना देकर पुनः रामने उनके चागमनका कारण पूझा कि विश्वस्त हो तथा भय एकं

१, अच्छि सा॰--प्रत्य॰। २, महुमत्तो पि॰---प्रत्य॰।

एव परिपुच्छियाणं, ताणं चिय भणइ मयहरो एको । सामिय अभएण विणा, अन्हं वाया न निकलमङ ॥ २०॥ तो मणइ पउमनाहो, न किंचि भयकारणं हवइ तुज्झं । उल्लवह सुवीसत्था, मोत्तणं सज्झसुबेयं ॥ २१ ॥ **ळद्धाम्मि तओ अमए, विजओ** पत्थावियक्स्वरं वयणं । जंपइ कयक्कळिवुडो, सामिय ! वयणं सुणसु अम्हं ॥ २२ ॥ सामिय ! इमो समत्यो, पुहइजणो पावमोहियमईओ । परदोसग्गहणरओ, सहाववंको य सढसीलो ॥ २३ ॥ जंपह पूणो पुणो चिय, जह सीया रक्ससाण नाहेण । हरिऊँणं परिभुत्ता, इहाणिया तहिव रामेणं ॥ २४ ॥ उज्जाणेसु घरेसु य, तलायवावीसु जणवओ सामी । सीयाअववायकहं, मोत्तुण न जंपए अन्नं ॥ २५ ॥ दसरहिनवस्स पुत्तो, रामो तिसमुद्दमेइणीनाहो । लङ्काहिवेण हरियं, कह पुण आणेइ जणयसुयं ! ॥ २६ ॥ नणं न एत्थ दोसो. परपूरिसपसत्तियाएँ महिलाए । जेण इमो पउमाभो, सीया धारेड निययघरे ॥ २७ ॥ जारिसकम्मायारो. हवइ नरिन्दो इहं वसुमईए । तारिसनिओगनिरओ, अहियं चिय होइ सबजणे ॥ २८ ॥ एव भणन्तस्स पभू . जणस्स अइद्द्वपाविहययस्स । राहव ! करेहि संपइ . अइरा वि य निमाहं घोरं ॥ २९ ॥ सोकण वयणमेर्य. वज्जेण व ताहिओ सिरे रामो । रुज्जाभरोत्थयमणो परमविसार्य गओ सहसा ॥ ३० ॥ चिन्तेकण पवत्तो, हा! कहं कारणं इमं अत्रं। जायं अइदुिबसहं, सीयाअववायसंबन्धं॥ ३१॥ जीए कएण रण्णे. अणुह्रयं विरहदारुणं दुक्लं। सा सीया कुलयन्दं, मह अयसमलेण महलेइ ॥ ३२ ॥ जीसे कजोण मए, विवाइओ रक्लसाहिवी समरे। सा मज्झ अयसमइलं, सीया जसदप्पणं कुणइ॥ ३३॥ जतं चिय भणइ जणो. जा परपुरिसेण अत्तणो गेहे । नीया पुणो वि ये मए, इहाणिया मयणमूढेणं ॥ ३४ ॥ अहवा को जुवईणं, जाणइ चरियं सहावकुिंडलाणं । दोसाण आगरो चिय, जाण सरीरे वसइ कामो ॥ ३५ ॥

उद्वेगका परित्याग करके मुक्ते कहो। (१६) इस प्रकार पूछने पर उनमेंसे एक श्रागुएने कहा कि, हे स्वामी! श्राभयके बिना हमारी वाणी नहीं निकलती। (२०) तब रामने कहा कि तुम्हें भयका कोई कारण नहीं है। विश्वस्त होकर और भय एवं उद्वेगका परित्याग करके कहो। (२१)

श्रमय प्राप्त होने पर हाथ जोड़े हुए विजयने कथनको बराबर व्यवस्थित करके कहा कि हे स्वामी! हमारा कहना श्राप सुनें। (२२) हे स्वामी! पृथ्वी परके सब लोग भव बंधनसे मीहित बुद्धिवाले, दूसरोंके दोषप्रहणमें रत, स्वभावसे ही टंढ़े और राठ श्राचरणवाले होने हैं। (२३) ये बार बार कहते हैं कि राक्षसोंके स्वामी रावणने अपहरण करके सीताका उपभोग किया है, किन्तु फिर भी राम उसे यहाँ लाये हैं। (२४) हे स्वामी! उद्यानोंमें, घरोंमें तथा तालाबों श्रीर बाविड्यों पर सीताके अपवादकी कथाको छोड़कर लोग दूसरा कुछ वोलते नहीं हैं। (२४) तीनों श्रोर समुद्रसे घिरी हुई पृथ्वीके स्वामी दशरथपुत्र राम लंकेश रावण द्वारा श्रपहृत सीताको पुनः क्यों लाये हैं? (२६) वस्तुतः परपुरुपमें प्रसक्त महिलाका इसमें दोष नहीं है, क्योंकि ये राम सीताको श्रपने घरमें रखे हुए हैं। (२७) इस पृथ्वी पर राजा जसे कर्म श्रीर श्राचारवाला होता है वैसे ही कार्यमें श्रीर भी श्राधिक निरत सब लोग होते हैं। (२०) हे प्रभो राघव! ऐसा कहनेवाले श्रातिदृष्ट श्रीर पापीहृदयी लोगोंका श्राप श्रव जल्दी ही घोर निष्ठह करें। (२६)

ऐसा वचन सुनकर मानो वजसे सिर ताडित हुआ हो ऐसे राम लजाके भारसे खिन्न हो एकदम श्रत्यन्त दुःखी हो गए। (३०) वे सोचने लगे कि अफ़सोस है! सीताके अपवादके बारेमें यह दूसरा एक श्रत्यन्त दुःसह कारण उपस्थित हुआ। (३१) जिसके लिए अरण्यमें दारुण विरह-दुःख भोगा वह सीता मेरे कुलरूपी चन्द्रको अयशरूपी मलसे मलिन करती है। (३२) जिसके लिए मैंने युद्धमें राच्चसराजको मारा वह सीता मेरे यशरूपी दर्पण को अपयश से मलिन करती है। (३२) लोग ठीक ही कहते हैं कि परपुरुषके द्वारा जो अपने घरमें ले जाई गई थी उसीको कामविमोहित मैं यहाँ लाया है। (३४) अथवा जिनके शरीरमें दोषोंकी खान जैसा काम बसता है उन स्वभावसे कुटिल युवियोंका चिरत कीन जान

१. ०क्तण य प•---प्रत्य•। २. हु---प्रत्य•।

मूर्लं दुश्वरियाणं, हवइ य नरयस्स वत्तणी विउला । मोक्स्स्स महाविन्छं, वज्जेयबा सया नारी ॥ ३६ ॥ घना ते वरपुरिसा, जे श्विय मोत्तूण निययजुवईओ । पषड्या क्यनियमा, सिवमयल्रमणुत्तरं पत्ता ॥ ३७ ॥ एयाणि य अन्नाणि य, चिन्तेन्तो राहवो बहुविहाइं । न य आसणे न सयणे, कुणइ धिइं नेव वरभवणे ॥ ३८ ॥ नेहा-ऽववायभयसंगयमाणसस्स, वामिस्सितिबरसवेयवसीक्रयस्स । रामस्स धीरविमलस्स वि तिबदुक्खं, जार्यं तया जणयरायसुयानिमित्तं ॥ ३९ ॥ ॥ इइ पउमचरिए जणचिन्ताविहाणं नाम तेणवर्यं पत्र्वं समर्त्ताहु॥

### ९४. सीयानिष्वासणपव्यं

अह सो एयट्टमणं, काऊणं लक्त्लणस्स पिंडहारं। पेसेइ पउमनाहो, जणवयपरिवायपरिभीओ ॥ १ ॥ पिंडहारसिंद्ओ सो, सोमित्ती आगओ पउमनाहं। निमऊण समन्भासे, उविविद्वो मूमिमागिम्म ॥ २ ॥ भूगोयरा अणेया, सुहडा सुम्मीवमाइया एत्तो। अन्ने वि नहान्नोगं, आसीणा कोउहल्लेणं॥ ३ ॥ काऊण समालावं, खणन्तरं लक्त्लणस्स बलदेवो। साहइ न्यापरिवायं, सीयाए दोससंभूयं॥ ४ ॥ सुणिऊण वयणमेयं, नंपइ लच्छीहरो परमरुद्वो। मिच्छं करेमि पुहइं², लुयनीहं तक्त्लणं नेव॥ ५ ॥ मेरुस्स चूलिया इन, निकम्पा सीलघारिणी सीया। लोएण निम्घणेणं, कह परिवायम्मिणा दृष्टाः। ६ ॥ लोयस्स निम्महं सो, समुच्छहन्तो समहुरवयणेहिं। संथाविओ कणिद्वो, रामेणं नुद्धिमन्तेणं॥ ७ ॥

सकता है। (३५) स्त्री दुश्चरितोंका मूल, नरकका विशाल मार्ग श्रीर मोक्षके लिए महाविघ्नरूप होती है; अतः स्त्रीका सर्वदा त्याग करना चाहिए। (३६) वे उत्तम पुरुप धन्य हैं जो श्रपनी युवितयोंका त्याग करके प्रव्रजित हुए हैं तथा नियमोंका श्राचरण करके अचल एवं श्रनुत्तर मोक्षमें पहुँच गये हैं। (३७) इन श्रीर ऐसे ही दूसरे बहुत प्रकारके विचार करते हुए रामको न श्रासन पर, न शय्या पर श्रीर न उत्तम भवनमें धीरज बँधती थी। (३८) स्नेह श्रीर श्रपनादके भयसे युक्त मानस- वाले तथा एक दूसरेमें मिले हुए तीव्र श्रनुराग और वेदनाके वशीभूत ऐसे धीर और निर्मल रामको भी जनकराजकी पुत्री सीताके निमित्तसे तीव्र दुःख हुआ। (३६)

।। पद्मचरितमें जनचिन्ताविधान नामक तिरानवेवाँ पर्व समाप्त हुआ ॥

### ९४० सीताका निर्वासन

लोगों की बदनामीसे भयभीत रामने मनमें निश्चय करके लक्ष्मणके पास प्रतिहारीको भेजा। (१) प्रतिहारीके साथ वह लक्ष्मण आया। रामको प्रणाम करके समीपमें वह जमीन पर खड़ा रहा। (२) भूमि पर विचरण करनेवाले (मानव) सुभट, सुप्रीव आदि तथा दूसरे भी यथायोग्य स्थान पर कुत्हल वश बैठ गये। (३) थोड़ी देर तक बातचीत करके बखदेव रामने लक्ष्मणसे सीताके दोषसे उत्पन्न जनपरिवाद के बारेमें कहा। (४) यह वचन सुनकर अत्यन्त रुष्ट लक्ष्मणने कहा कि में फ़ौरन ही मिथ्याभाषी पृथ्वीको छिन्न जिह्नावाली वना देता हूँ। (४) शीलधारिणी सीता मेरकी चूलिकाकी माँति निष्प्रकम्प है। निर्दय लोगोंने परिवाद रूपी अग्निसे उसे कैसे जलाया है १ (६) तब लोक का निप्रह करने के छिए उत्साह-शील उस छोटे भाईको बुद्धिमान रामने सुमधुर वचनों से शान्त किया। (७) उन्होंने कहा कि ऋषभ, भरत जैसे इक्ष्वाकुलके

१. जंपइ जण ---- प्रत्य । २. • इं हयजी हं तस्खणं सत्यं--- प्रत्य ।

उसम भरहोबमेहि. इक्लागकुर्छ चमेहि बहवेहिं। स्वणोयहिपेरन्ता, मुत्ता पुहई नरिन्देहिं॥ ८॥ आइचनसाईणं, निवईण रणे अँदिन्नपिद्वीणं। ताण जसेण तिह्रयणं, अलंकियं वित्थयनलेणं॥ ९॥ प्यं इनलागकुलं, सिसकरधवलं तिलोयविनलायं । मज्ज्ञ घरिणीप् लनलण ! कलक्कियं अयसपद्रेणं ॥ १० ॥ ताव य फिंचि उवायं, करेहि सोमित्ति। कालपरिहीणं। जाव न वि हवइ मज्झ वि. दोसो सीयाववाएणं ॥ ११ ॥ अबि परिचयामि सीयं, निद्दोसं जह वि सीलसंपन्नं । न य इच्छामि खणेकः अकित्तिमलकद्धसियं वीयं ॥ १२ ॥ अह मणइ लच्छिनिलओ, नरनइ! मा एव दुक्लिओ होहि। पियुणवयणेण संपड्ड, मा चयसु महासइं सीयं ॥ १३ ॥ लोगो कुडिल्सहावो. परदोसम्गहणनिययतत्तिलो । अज्ञवनणमच्छरिओ, दुग्गहिहयओ पदुद्दो य ॥ १४ ॥ भणइ तओ बल्देवो, एव इमं बह तुमं समुख्यांस । किं पुण लोगविरुद्धं, अयसकलक्कं न इच्छामि ॥ १५॥ किं तस्स कीरइ इहं, समत्थरज्जेण जीविएणं वा । जस्स पवादो बहुओ, भमइ चियं णं सया अयसो ? ॥१६॥ कि तेण मुयबलेण, भीयाणं जं भयं न वारेइ ? । नाणेण तेण कि वा. जेण ऽप्पाणं न विन्नायं ? ॥ १७ ॥ तावऽच्छड जणवाओ, दोसो मह अस्थि पत्थ नियमेणं । जा परपुरिसेण हिया, निययघरं आणिया सीया ॥१८॥ पउमुज्जाणिठयाए, जाइज्जन्तीऍ रक्खसिन्देणं। सीयाऍ निच्छएणं, तं चिय अणुमन्नियं वयणं ॥ १९ ॥ एवं समाउलमणी, सेणाणीयं कयन्तवयणं सो । आणवइ गन्भिणीयं, सीयं छड्डेहि आरण्णे ॥ २० ॥ • एव भणिए प्वुत्तो, सोमित्ती राहवं कयपणामो । न य-देव! तुज्झ जुत्तं, परिचइ ऊणं जणयधूयं ॥ २१ ॥ परपुरिसदरिसणेणं, न य दोसो हवइ नाह! जुवईणं। तम्हा देव! पसज्जसु, मुश्चसु एयं असम्गाहं॥ २२॥ पउमो भणइ कणिटुं, एत्तो पुरओ न किञ्चि वत्तवं। छड्डेमि निच्छएणं, सीयं अववायभीओ हं ॥ २३ ॥

बहुतसे उत्तम राजाश्रोंने छवणसागर तककी पृथ्वीका उपभोग किया है।(०) विस्तृत सैन्यवाले तथा युद्ध में पीठ न देने-बाले आदित्ययशा श्रादि राजा हुए हैं। उनके यशसे त्रिभुवन श्रलंकत हुआ है।(६) हे लक्ष्मण ! चन्द्रमाकी किरणोंके समान धवछ तथा त्रिलोकमें विख्यात ऐसे इक्ष्वाकुकुलको मेरी क्षीने श्रयशके पंकसे मिलन किया है।(१०) हे लक्ष्मण ! सीताके श्रपवादसे जबतक मुझे दोष नहीं छगता तब तक, समय बीतनेसे पहले, तुम कोई उपाय करो ।(११) यदि सीता नीदोंप श्रीर श्रीलसम्पन्न हो तो भी में उसका त्याग कर सकता हूँ, किन्तु श्रपयशके मछसे कलुपित जीवन में एक लाएके लिए भी नहीं बाहता।(१२) इस पर लक्ष्मण ने कहा कि, हे राजन ! श्राप इस तरह दुःखी न हों। दुर्जनोंक वचनसे इस समय आप महासती सीताका त्याग न करें।(१३) लोग तो कुटिल स्वभावके, दूसरेके दोषोंको प्रहण करनेमें सदेव तत्पर, सरल लोगोंके द्वेपी, हृदयमें दुराप्रहयुक्त तथा श्रातिदुष्ट होते हैं।(१४) तब बलदेव रामने कहा कि तुम जसा कहते हो वैसा ही हैं, फिर भी लोकविरुद्ध अपयशका करुंक में नहीं चाहता।(१५) इस संसारमें समस्त राज्य या जीवनको लेकर वह व्यक्ति फिर भी लोकविरुद्ध अपयशका करुंक में नहीं चाहता।(१५) इस संसारमें समस्त राज्य या जीवनको लेकर वह व्यक्ति क्या करे जिसके कि श्रयशका प्रवाद सदा घूमता हो।(१६) उस मुजबछका क्या फायदा जो भयभीत लोगोंके म्यका निवारण नहीं करता। उस क्षानसे क्या लाभ जिससे आत्मा न पहचानी जाय।(१७) लोकप्रवादकी बात तो दूर राही। परपुरुष द्वारा जो अपकृत थी उस सीताको में श्रपने घरमें लाया हूँ इसीमें वस्तुतः मेरा दोष रहा है।(१८) पद्मो- द्यानमें स्थित और राक्षसेन्द्र रावणके द्वारा याचित सीताने श्रवश्य ही उसके वचनको मान्य रखा होगा।(१९)

तब मनमें ब्याकुल रामने कृतान्तवदन नामक सेनार्पातको आज्ञा दो कि गर्भिणी सीताको ऋरण्यमें छोड़ दो। (२०) ऐसा कहने पर लक्ष्मणने प्रणाम करके रामसे कहा कि हे देव! सीताका परित्याग करना आपके लिए ठीक नहीं है। (२१) हे नाथ! परपुरुषके दर्शनसे युवतियोंको दोष नहीं लगता। अतः हे देव! ऋाप प्रसन्न हों और इस असदामहका त्याग करें। (२२) इस पर रामने छोटे भाईसे कहा कि इससे आगे कुछ भी मत बोलना। अपवादसे भीत में अवश्य ही सीताका परित्याग करूँगा। (२३) बड़े भाईका निश्चय जान वह लक्ष्मण अपने घर पर गया। तब कृतान्तवदन रथ पर

१. • छुक्भवेहिं बहुएहिं—प्रत्य • । २. अदिद्वपद्वीणं—मु • । ३. सीयं—प्रत्य • । ४. • य तिहुयणे अयसो—मु • ।

जेट्टस्स निच्छमं सी, नाऊणं रुक्सणो गओ सगिहं । ताव य कयन्तवयणो . समागओ रहवरारूढो ॥ २४ ॥ समद्भवद्भकवर्य, जन्तं सेणावहं पलोएउं। जंपह जणो महल्लं, कस्स वि अवराहियं जायं॥ २५॥ संपत्तो य खणेणं, पउमं विजवह पायविद्यो सो । सामिय ! देहाणति, जा तुज्ज्ञ अवद्रिया हियए ॥ २६ ॥ तं मण्ड पउमनाहो. सीयाऍ डोहलाहिलासाए। दावेहि जिणहराई. सम्मेयाईस बहुयाई॥ २०॥ अडविं सीहनिणायं. बहुसावयसंकुलं परमघोरं । सीयं मोत्तृण तिहं, पुणर्राव य लहें नियत्तेहि ॥ २८ ॥ नं आणवेसि सामिय । भणिकणं एव निग्गओ सिग्धं । संपत्तो कयविणओ, कयन्तवयणो भणइ सीयं ॥ २९ ॥ सामिणि ! उहेहि लहुं, आरुह्यु रहं करेसु नेवच्छं । वन्दसु निणभवणाईं, पुहृइयले लोगपुजाई ॥ ३० ॥ सेणावईण एवं. वं भणिया वाणई तओ तुहा । सिद्धाण नमोकारं, काऊण रहं समारूढा ॥ ३१ ॥ र्ज किंचि पमाएणं, दुष्परियं मे कयं अपूष्णाए । मरिसन्तु तं समत्थं, जिणवरभवणद्विया देवा ॥ ३२ ॥ आपुच्छिकण सयलं, सहीयणं परियणं च वहदेही । जंपह जिणभवणाइं, पणमिय सिग्धं नियत्तामि ॥ ३३ ॥ एत्यन्तरे रहो सो, कयन्तवयणेण चोइओ सिन्धं । चउतुरयसमाउत्तो, वचड मणपवर्णसमवेगो ॥ ३४ ॥ अह सुक्रतरुवरत्थं, दित्तं पक्लाविंहं विहुणमाणं । दाहिणपासिम्म ठियं, पेच्छइ रिट्टं करयरन्तं ॥ ३५ ॥ स्राभिंगुही नारी. विमुक्तकेसी बहुं विरुवमाणी । तं पेच्छइ जणयसया, अन्नाइ वि दुण्णिमित्राई ॥ ३६ ॥ निमिसियमेत्रेण रहो. उल्लाह जोयणं पवणवेगो । सीया वि पेच्छह मेहिं, गामा-ऽगर-नगर-पहिपुणां ॥ ३७ ॥ सा एवं वचन्ती. निज्ञरणाइं च सलिलपुण्णाइं। पेच्छइ सराइ सीया. वरपङ्कयकुसमळ्याइं॥ ३८॥ कत्थइ तरुवणगहणं, पेच्छइ सा सबरीतमसरिच्छं । कत्थइ पायवरहियं, रण्णं चिय रणरणायन्तं ॥ ३९ ॥

इस प्रकार जाती हुई उस सीवाने पानीसे भरे ऋते तथा सुन्दर कमल पुष्पोंसे आच्छक सरोवर देखा। (३८) उसने कहीं पर रात्रिके अन्धकारके समान सघन वृद्धोंसे युक्त वन देखा, तो कहीं पर वृद्धोंसे रहित और आहें भरता हुआ

सवार हो आ गया। (२४) तैयार हो कवच पहने हुए सेनापितको जाते देख लोग कहने लगे कि किसीने बड़ा भारी अपराध किया है। (२४) क्ष्या भरमें वह आ पहुँचा। पैरोंमें गिरे हुए उसने रामसे विनती की कि, हे खामी! आपके हृदयमें जो हो उसके बारेमें आप मुक्ते आझा दें। (२६) उसे रामने कहा कि दोहदकी अभिलाषांवाली सीताको सम्मेतशिखर आदिमें बहुत-से जिनमन्दिरोंका दर्शन कराओ। (२७) वहाँ सिंहके निनादसे निनादित, अनेक जंगली जानवरोंसे भरे हुए और अत्यन्त घोर अटबीमें सीताको छोड़कर तुम जल्दी ही वापस लौटो। (२०) हे स्वामी! जैसी आज्ञा। ऐसा कहकर वह जल्दी ही बाहर आया। सीताके पास पहुँचकर विनयपूर्वक कृतान्तवदनने कहा कि, स्वामिनी! आप जल्दी उठें, वस्व परिधान करें, रथ पर आलढ़ हों और पृथ्वीतता पर आये हुए लोकपूज्य जिनभवनोंको बन्दन करें। (२६-३०) सेनापितके द्वारा ऐसा कहने पर जानकी प्रसन्न हुई और सिद्धोंको नमस्कार करके रथ पर आलढ़ हुई। (३६) उसने मन ही मन कहा कि अपुण्यशालिनी मैंने प्रमादवश जो दुखरित किया हो उसे जिनमन्दिरोंमें रहे हुए समस्त देव चमा करें। (३२) सभी सिद्धों और परिजनोंकी अनुमित लेकर सीताने कहा कि जिनभवनोंको वन्दन करके में शीघ्र ही वापस आ जाऊँगी। (३३)

तब कृतान्तवदनने वह रथ जल्दी चलाया। चार घोड़ोंसे युक्त तथा मन और पवनके वेगके जैसा तेज वह रथ चल पड़ा। (३४) उसने भूखे पेड़ पर बैठे हुए, गर्वित, पेंख फड़फड़ाते, दाहिनी चोर स्थित और काँव्-काँव् करते हुए एक कीवेको देखा। (३४) सूर्यकी चोर अभिमुख, बाल बिखेरे हुई और बहुत विलाप करती हुई स्त्री तथा दूसरे दुर्निमित्तोंको सीताने देखा। (३६) निमिषमात्रमें पवनवेग रथ एक योजन लाँघ गया। सीताने भी ग्राम, खाकर, नगरसे युक्त ऐसी पृथ्वी देखी। (३७)

१. •णो उच्चिलिओ र•---प्रत्य•। २. करेहि ने•---प्रत्य•। ३. •या महिलिया तको---मु•। ४. •णवेगो सी---प्रत्य•। ४. मही, बहुसावयसंकुलं भीमं---मु•।

करथइ वणदवद्भुं, रण्णं मसिघूमघृलिध्सरियं । कत्यइ नीलदुमवणं, पवणाहयपचलियदलोहं ॥ ४० ॥ किलिकिकिकन्तं कत्थइ, नानाविद्दमिलियसउणसंघट्टं। कत्थइ वाणरपउरं, वुकारुचिसयमयजूहं॥ ४१॥ करथइ सावयबहुविह-अन्नोन्नाविडयजुज्झसद्दालं । करथइ सीहभउद् दुय-चवलपलायन्तगयनिवहं ॥ ४२ ॥ कत्थइ महिसोरिक्किये, कत्थह बुहुबुहुबुहन्तनइसलिलं । कत्थइ पुलिन्दपाउर, सहसा छुच्छु ति कयबोलं ॥४३॥ कत्थह वेणुसमुद्विय-फुलिक्कवालाउलं धगधगेन्तं। कत्थह सरपदणाहय-कडयडभज्जन्तद्मगहणं ॥ ४४ ॥ कत्थइ किरि ति कत्थइ, भिरि ति कत्थइ छिरि ति रिंछाणं । सहो अइघोरयरो, भयजैणओ सबसत्ताणं ॥ ४५॥ एयारिसविणिओगं, पेच्छन्ती बणयनन्दणी रण्णं। वश्चइ रहमारूढा, सुणइ य अइमहुरयं सहं॥ ४६॥ सीया कयन्तवयणं, पुच्छइ किं राहवस्स एस सरो । तेण वि य समक्लायं, सामिणि ! अह जण्हवीसहो ॥४०॥ ताव चिय संपत्ता, वहदेही जण्हविं विमलतोयं। पेच्छइ उभयतडिट्टय-पायवकुसुर्माचयतरङ्गं॥ ४८॥ गाह<del>- इस-मगर-कच्छभ-संघट्टुच्छलियवियहकलोलं</del> कल्लोलविद्दुमाहय-निबद्धफेणावलीपउरं ॥ ४९ ॥ 1 पउरवरकमलकेसर-नल्गिगुज्जन्तमहुयरुग्गीयं उम्गीयरवायण्णिय-सारङ्ग निविद्वउभयतद्धं t उभयतद्वद्दंससारस-चक्कायरमन्त्रणेयपिक्खउलं । पिक्खउलजणियकलरव-समाउलाइण्णगयजुहं ॥ ५१ ॥ गयज्रहसमायिष्ट्रय-विसमसमुबेह्कमलसंघायं संघायनलावृरिय-निज्झरणझरन्तसद्दालं एयारिसगुणकल्यं, पेच्छन्ती नणयनन्दणी गङ्गं। उत्तिष्णा बरतुरया. परकूलं चेव संपत्ता ॥ ५३ ॥

मस्त्रक्ष देखा। (३६) कहीं दावानलसे जला हुआ और स्याही और घूआँ जैसी घूलसे घूसरित अरण्य था, तो कहीं पवनसे आहत होने पर जिनके पत्तोंका समूह हिल रहा है ऐसे नीले वृक्षोंका वन था। (४०) कहीं नानाविध पिक्षयोंका समूह एकत्रित हो चहचहा रहा था, तो कहीं प्रचुर वानरोंके चिचियानेसे मृगसमूह सन्त्रस्त था। (४१) कहीं अनेक प्रकारके जंगली जानवरोंके एक-दूसरे परके आकामक युद्धसे वन शब्दायमान था, तो कहीं सिंहके भयसे हैरान हो जल्दी जल्दी भागता हुआ गज-समूह था। (४२) कहीं भैंसा डिडकारता था, कहीं नदीका पानी कलकल ध्वनि कर रहा था, कहीं सहसा 'क्-क् आवाज करनेवाली मीलोंसे वन भरा हुआ था। (४३) कहीं बाँसोंमें उठी हुई अग्निज्वालासे व्याप्त होनेके कारण धग्-धग् आवाज आ रही थी। कहीं तेज हवासे आहत हो युक्षसमूह कड्-कड् करते हुए दूट रहा था। (४४) कहीं किर्, कहीं हिर्, तो कहीं छिर्—भालुओंकी ऐसी अत्यन्त भयंकर तथा सब प्राणियोंको भय पैदा करनेवाली आवाज आ रही थी। (४४)

ऐसे कार्यों के देखती हुई रथारूढ सीता अरएयमें से जा रही थी। उस समय उसने एक अतिमधुर ध्विन सुनी। (४६) सीताने कृतान्तवदनसे पूछा कि क्या वह रामका शब्द है? इस पर उसने कहा कि, हे स्वामिनी! यह गंगाकी ध्विन है। (४७) तब वैदेही निर्मल जलवाळी गंगाके पास पहुँची। उसने दोनों किनारों पर स्थित पेड़ोंके फूलोंसे अर्चित तरंगोंवाळी गंगाको देखा। (४८) ग्राह, मत्स्य, मगरमच्छ तथा कछुओंके समूहके उछलनेसे विकट तरंगोंवाळी, तरंगोंमें आये हुए मूँगोंसे आहत, बँधी हुई फेनकी पंक्तिसे ज्याप्त, बहुतसे उत्तम कमलोंके केसरमें तथा कमलिनियोंमें गुंजार करनेवाले भीरोंसे गीतमय, गीतकी ध्विन सुनकर जिसके दोनों तटों पर हिरन बैठे हैं, दोनों तटों पर इंस, सारस, चक्रवाक आदि क्रीड़ा करते हुए अनेक पन्नी-कुलोंसे युक्त, पन्नीकुलसे उत्पन्न कलरवसे ज्याकुल एवं खिन्न गज समूहवाळी, गज-समूहके द्वारा खींचे गये और जपर-नीचे उठते हुए कमल संघातसे ज्याप्त, जल-समूहसे भरे और बहते हुए मरनोंसे शब्दायमान—ऐसे गुयोंसे सम्पन्न गंगाको जब सीता देख रही थी तब घोड़ोंने उसे पार कर दिया और वह दूसरे किनारे पर भी पहुँच गई। (४६-५३)

१. • य**डहुडुह्यिडुह्**तिगिरिण**ई**सलिलं—प्रत्य । २. • जणणो—प्रत्य • ।

अह सो कयन्तवयणो, घोरो वि य तत्थ कायरो जाओ । घरिज्य सन्दणवरं, रुवइ तओ उच्चकप्टेणं ॥५४॥ तं पुच्छइ वहदेही, कि रुवसि तमं इहं अकज्जेणं । तेण वि सा पहिमणिया, समिणि ! वयणं निसामेहि ॥५५॥ दित्तमिविससरिच्छं. दुज्जणवयणं पहू निसुणिऊणं । होहल्यनिमेण तुमं, चत्ता अववायभीएणं ॥ ५६ ॥ तीए कयन्तवयणो, कहेइ नयराहिवाइयं सबं। दुक्लस्स य आमूर्लं, जणपरिवायं जहावतं॥ ५०॥ लच्छीहरेण सामिणि !. अणुणिज्जन्तो वि राहवो अहियं । अववायपरिक्मीओ, न मुयइ एयं असमाहं ॥५८॥ न य माया नेव पिया, न य भाया नेव लक्खणो सरणं । तुँज्झ इह महारण्णे, सामिणि ! मरणं त नियमेणं ॥५९॥ सुणिऊण वयणमेर्यं, वज्जेण व ताडिया सिरे सीया । ओयरिय रहवराओ, सहसा ओमुच्छिया पढिया ॥ ६० ॥ कह कह वि समासत्था, पुच्छइ सेणावइं तओ सीया । साहेहि कत्थ रामो, केद्रे वा वि साएया ॥ ६१ ॥ अह भणइ कयन्तमुहो. अइदूरे कोसला पुरी देवी । अइचण्डसासणं पुण, कत्ती चिय पेच्छसे रामं ॥ ६२ ॥ तह वि य निब्भरनेहा, जंपइ एयाइ मज्झ वयणाइं। गन्तूण भणियं हो, पउमो सबायरेण तुमे ॥ ६३ ॥ जह नय-विणयसमग्गो, गम्भीरो सोमदंसणसहावो । धम्मा-ऽधम्मविहण्णू, स**बक**लाणं च पारगञो ॥ ६४ ॥ अभिवयज्ञणवयणेणं. भीएण दुगुंछणाऍ अईरेणं । सामिय ! तुमे विमुक्का. एत्थ अरण्णे अक्रयपुण्णा ॥ ६५ ॥ जइ वि य तुमे महायस!. चत्ता हं पुबकम्मदोसेणं । तह वि य जणपरिवायं, मा सामि! फुटं गणेजास ॥६६॥ रयणं पाणितलाओ, कह वि पमाएण सागरे पंडियं । केण उवाएण पुणो, तं लब्भइ मगगमाणेहिं ! ॥ ६७ ॥ पक्सिविऊग य कृवे, अमयफलं दारुणे तमन्धारे । जह पडिवज्जइ दुक्सं, पच्छायावाहुओ बालो ॥ ६८ ॥ संसारमहादुक्खस्स, माणवा जेण सामि ! मुझन्ति । तं दरिसणं महन्वं, मा मुझहसे जिणुहिद्वं ॥ ६९ ॥

वहाँ वह कृतान्तवदन धीर होने पर भी कातर हो गया। रथको खड़ा करके वह ऊँचे स्वरसे रोने लगा। (५४) उसे वैदेहीने पूछा कि तुम बिना कारण यहाँ क्यों रोते हो ? उसने भी उसे (सीतासे) कहा कि, हे स्वामिनी! आप मेरा कहना सुनें। ( ५५ ) प्रदीप्त अग्नि श्रीर विषतुल्य दुर्जन-बचन सुनकर अपवादके भयसे प्रभुने दोहदके बहाने श्रापका त्याग किया है। (५६) कृतान्तवदनने जैसा हुआ था वैसा नगरजनोंके अभिवादनसे लेकर सारे दु:खके मूल रूप जनपरिवादको कह सुनाया। (५७) हे खामिनी! लक्ष्मणके द्वारा अनुनय किये जाने पर भी अपवादसे अत्यन्त भयभीत रामने अपना यह असदाप्रह नहीं छोड़ा। (४=) हे स्वामिनी ! इस महारख्यमें आपके न माता, न पिता, न भाई और न लक्ष्मण ही शरणक्ष हैं। आपकी यहाँ श्रवश्य मृत्य हो जायगी। (४६) यह वचन सुनकर मानो सिर पर वजसे चोट लगाई गई हो ऐसी सीता रथ परसे उतरी श्रीर सहसा मुर्जित होकर गिर पड़ी। (६०) किसी तरह होशमें श्राने पर सीताने सेनापतिसे पूझा कि राम कहाँ है श्रीर साकेत कितनी दूर है यह कहो। (६१) इस पर कृतान्तवदनने कहा कि, हे देवी ! साकेतनगरी बहुत दूर है । अत्यन्त प्रचएड शासनवाले रामको श्राप केंसे देख सकोगी ? (६२) फिर भी स्नेहसे भरी हुई उसने कहा कि लौटकर तुम मेरे ये वचन रामसे संपूर्ण आदरके साथ कहना कि हे स्वामी ! नय श्रीर विनयसे युक्त, गम्भीर, सीम्य दर्शन और सीम्य स्वभाववाले. धर्म-अधर्मके ज्ञाता, सब कलाओंके पारगाभी तुमने अभव्यजनोंके कहनेसे बदनामीसे अत्यन्त डरकर मुक्त पापीको इस अरण्यमें छोड़ दिया है। (६३-६४) हे महायशः पूर्वकर्मके दोषसे तुमने यद्यपि मुमे छोड़ दिया है, तथापि हे स्वामी ! श्राप जन-परिवादको सत्य मत सममना । (६६) किसी तरह प्रमादवश हथेछीमेंसे रत्न समुद्रमें गिर जाय, तो खोजने पर भी वह कैसे प्राप्त हो सकता है ? (६७) भयंकर अन्धकारसे युक्त कूएँमें अमृतफल फेंककर पश्चात्तापसे पीड़ित मूर्ख जिस तरह दु:ख प्राप्त करता है उसी तरहसे, नाथ! जिससे मनुष्य संसारके महादु:खका परित्याग करते हैं उस जिनेन्द्र द्वारा प्रोक्त अतिमूल्यवान दर्शनका तुम त्याग मत करना। ( ६८-६९ ) जिस अहित (कट्ट)

१. ॰लं सीयाए जं जहा॰ - मु॰ । २. तुःझं इहं अरण्णे, सामिणि ! रण्णं तु---प्रस्य॰ । ३. ॰यन्यो गंतुं सम्या॰--- प्रस्य॰ । ४. अइरेगं---प्रत्य॰ । ५. एत्यारण्णे वह अउण्णा ?---प्रत्य॰ ।

चं कस्स अणुसंरिच्छं, अहियं तं तस्स हवइ मणियवं । को सयलनणस्स इहं, करेइ मुहबन्यणं पुरिसो ! ॥००॥ मह वयणेण मणेळासु, सेणावइ ! राहवं पणिमऊणं । दाणेण भयसु बलियं, बन्धुनणं पीइनोएणं ॥ ०१ ॥ भयसु य सीलेण परं, मित्तं सक्भावनेहिनहसेणं । अतिहिं समागयं पुण, मुणिवसहं सबभावेणं ॥ ०२ ॥ खन्तोर् निणसु कोवं, माणं पुण मह्न्ययोगेणं । मायं च अज्ञवेणं, लोमं संतोसभावेणं ॥ ७३ ॥ बहुसत्थागमकुसलस्स तस्स नय-विणयसंपउत्तस्स । किं दिज्ञउ उवएसो, नवरं पुण महिलिया चवला ॥ ७४ ॥ चिरसंवसमाणीए, बहुदुच्चरियं तु वं कयं सामि ! । तं समसु मज्झ सबं, मज्यसहावं मणं काउं ॥ ७५ ॥ सामिय ! तुमे समाणं, मह होज्ज न होज्ज दिरसणं नूणं । नइ वि य अवराहसंयं, तह वि य सबं समेज्जासु ॥ ७६ ॥ सा एव नियमं, पित्रमणं, पित्रमणं सरके घरणिवहे । मुच्छानिमीलियच्छी, पत्ता अहदारणं दुक्वं ॥ ७७ ॥ वर्दूरूण घरणिपिडयं, सीयं सेणावई विगयहासो । चिन्तेइ इहारण्णे, कल्लुणी दुकरं नियद ॥ ७८ ॥ विद्यु किंबाविमुको, पानो हं निगयल्जमजाओ । नणनिन्दियमायारो, परपेसणकारओ भिष्टो ॥ ७९ ॥ नियईच्छवज्जियस्स उ, अहियं दुक्वेकतमायमणस्स । भिष्टस नीवियाओ, कुक्कुरनीयं वरं हवह ॥ ८० ॥ परघरलद्धाहारो, साणो होऊण वसइ सच्छन्दो । भिष्टो परवसो पुण, विक्रियदेहो निययकारुं ॥ ८१ ॥ भिष्टस नरवईणं, दिल्लाएसस्स पावनिरयस्स । न य हवह अकरणिज्ञं, निन्दियकम्मं पि नं लोण ॥ ८२ ॥ पुरिसत्तणम्म सरिसे, जं आणा कुणइ सामिसालस्स । तं सबं पश्चक्छं, दीसइ य फलं अहम्मस्स ॥ ८३ ॥ घिद्धी अहो ! अकज्ञं, नं पुरिसा इन्दिएसु आसत्ता । कुंबन्तिह भिष्टतं, न कुणन्ति सुहाल्यं धम्मं ॥ ८४ ॥

सीताको जमीन पर गिरी हुई देख जिसकी हँसी नष्ट हो गई है ऐसे उस सेनापितने सोचा कि इस अरण्यमें कल्याणी सीता मुश्किलसे जी सकेगी। (७८) दयाहीन, पापी, लाज-मर्यादासे रहित, लोकिनिन्दित आचारवाले श्रीर दूसरेकी आज्ञाके अनुसार करनेवाले मुम्म नौकरको धिक्कार है। (७६) श्रपनी इच्छासे रहित श्रीर एकमात्र दुःखमें ही मनको लीन रखनेवाले मृत्यके जीवनसे तो कुलेका जीवन अधिक श्रच्छा है। (८०) दूसरेके घर पर श्राहार करके कुत्ता स्वच्छन्द भावसे रहता है, किन्तु नौकर तो परवश होता है श्रीर सदाके लिए उसने श्रपना शरीर बेच दिया होता है। (८१) राजा द्वारा आज्ञा दिये ग्रये श्रीर पापनिरत भृत्यके लिए लोकमें जो भी निन्दित कार्य होता है वह श्रकरणीय नहीं होता। (८२) पुरुषस्व तो समान होने पर भी स्वामीकी जो श्राह्मा पाली जाती है वह सब श्रधर्मका फल है ऐसा प्रत्यन्त दिखाई पड़ता है। (८३) इन्द्रियों आसक्त पुरुष जो श्रकार्य करते हैं उसके लिए धिक्कार है। लोग नौकरी करते हैं, पर सुखका

वचनके लिए जो योग्य होता है उसे वैसा ही कहा जाता है। यहाँ ऐसा कीन मनुष्य है जो सब लोगोंका मुँह बन्द कर सके। (७०) हे सेनापित! प्रणाम करके तुम रामको मेरी ओरसे कहना कि दानसे बल्वानकी और स्नेहसे बन्धुजनकी सेवा करना। (७१) शीलसे शत्रुकी, सद्भाव एवं स्नेहसे मित्रकी श्रीर श्राये हुए आंतिथ मुनिवरकी सर्वभावसे सेवा करें। (७२) कोधको शान्ति से, मानको मार्दवके प्रयोगसे मायाको ऋजुभावसे और लोभको सन्तोपवृत्तिसे जीतना। (७३) शास्त्र एवं आगममें श्रितकुशल तथा नय एवं विनयसे युक्त उन्हें मैं क्या उपदेश दूँ? फिर मैं तो केवल एक चंचल की हूँ। (७४) हे स्वामी! चिर काल तक पासमें रहनेसे जो मैंने बहुत दुश्चरित किया है उसे, मनको मृदु स्वभाववाला बनाकर, श्राप चमा करें। (७४) हे नाथ! तुम्हारे जैसे मेरे पित हैं, परन्तु फिर भी तुम्हारे दर्शन श्रव मुक्ते नहीं होंगे। यद्यपि मैंने सेकड़ों श्रपराध किये हैं, फिर भी वे सब श्राप चमा करें। (७६) ऐसा कहकर वह कठोर और कर्कश जमीन पर गिर पड़ी। मूर्क्ससे बँद श्राँखोंवाली उसने श्रत्यन्त दारुण दुःख पाया। (७७)

१. •सर्णं भूयं—प्रत्य । २. •सर्यं तं चिय सर्व्य —प्रत्य । ३. •वाइ मुक्को —प्रत्य • । ४. •इहव • —प्रत्य • । ५. कुम्बंति क्ष भि • —प्रत्य • ।

प्याणि य अन्नाणि य, बिळविय सेणावई तिर्ह रण्णे । मोत्तूण कणयतणर्य, बिळ्ओ साएयपुरिहुत्तो ॥ ८५ ॥ सीया वि तस्य रण्णे, सन्नं लद्भूण दुविस्तया कळुणं । रुवह सहावविभुक्ता, निन्दन्ती चेव अप्पाणं ॥ ८६ ॥ हा पउम ! हा नरुत्तम, हा विहल्यिकणयुवच्छल ! गुणोह ! । सामिय ! भउद्दुयाए, किं न महं दिरसणं देहि ! ॥ ८०॥ तुह दोसस्स महाजस !, थेवस्स वि नित्थ एत्थ संबन्धो । अहदारुणाण सामिय !, मह दोसो पुककम्माणं ॥ ८८॥ किं एत्थ कुणह ताओ !, किं व पई ! किं व बन्धवन्नणो मे ! । दुक्लं अणुहिवयमं, संपह य उविदृष्ट कम्मे ॥ ८०॥ तृणं अवण्यवायं, लोए य अणुद्धियं मए पुषं । घोराडवीए मज्झे, पत्ता जेणेरिसं दुक्लं ॥ ९०॥ अहवा वि अन्नजम्मे, वेत्तूण वयं पुणो मए भग्मं । तस्सीयएण एर्य, दुक्लं अहदारुणं जायं ॥ ९१ ॥ अहवा पउमसरत्थं, चक्कायजुर्य युपीइसंजुत्ते । भिन्नं पावाएँ पुरा, तस्स फर्लं मे धुवं एयं ॥ ९२ ॥ अहवा वि कमलसण्डे, विओइयं हंसजुयल्यं पुषं । अहिनिष्यणाएँ संपह, तस्स फर्लं नेव भोत्तवं ॥ ९२ ॥ अहवा वि मए समणा, दुर्गुछिया परभवे अपुण्णाए । तस्स हमं अणुसरिसं, मुक्लेयबं महादुक्लं ॥ ९२ ॥ वा सयलपरियणेणं, सेविज्जन्ती सुहेण भवणत्था । सा हं सावयपउरे, चेद्वामिह भीसणे रण्णे ॥ ९५ ॥ वा सयलपरियणेणं, ऐविज्जन्ती सुहेण भवणत्था । सा हं सावयपउरे, चेद्वामिह भीसणे रण्णे ॥ ९५ ॥ त्राणारयणुज्जोए, पहसयपचल्युए य सयणिज्जे । वीणा-वंसरवेणं, उविग्जन्ती सुहं सहया ॥ ९६ ॥ सं पुण्णास्य सहर, कवणं व दिसन्तरं पवजामि ! । चिद्वामि कत्थ व इहं, उप्पन्ने दारुणे दुक्खे ! ॥ ९८ ॥ किं वा करेमि संपह !, कवणं व दिसन्तरं पवजामि ! । चिद्वामि कत्थ व इहं, उप्पन्ने दारुणे वृक्खे ! ॥ ९८॥ हा पउम ! बहुगुणायर !, हा लक्खण ! किं तुमं न संभरिस !। हा ताय ! किं न याणिस, एत्थारण्णे ममं पहियं ! ॥ ९८ ॥

धामरूप धर्म नहीं करते। (८४) ऐसे तथा दूसरे विलाप करके सेनापित सीताको वहीं अरएयमें छोड़ साकेतकी ओर चल पड़ा। (८५)

उस वनमें होशमें आकर दु:खी सीता घेँगेंका त्याग करके अपनी निन्दा करती हुई करण स्वरमें रोने लगी। (८६) हा राम! हा नरोत्तम! हा ज्याकुल जनोंके वत्सल! गुणींघ! हे स्वामी! भयसे उद्विम सुझे दर्शन क्यों नहीं देते ? (८७) हे महायरा! आपके दोषका यहाँ तिनक भी सम्बन्ध नहीं है। हे नाथ! मेरे अत्यन्त दारण पूर्वकर्मोंका ही दोष है। (८८) इसमें पिता क्या करें ? मेरे पित या बान्धवजन भी इसमें क्या करें ? कर्मका उदय होने पर दु:खका अनुभव करना ही पढ़ता है। (८९) अवश्य ही पूर्वजन्ममें मैंने लोकमें अवर्णवाद (धर्मकी निन्दा) किया होगा जिससे घोर जंगलमें मैंने ऐसा दु:ख पाया है। (६०) अथवा पूर्वजन्म में व्रत अंगीकार करके किर मैंने तोड़ा है। उसके उदयसे ऐसा अतिदारुण दु:ख हुआ है। (६१) अथवा पापी मैंने पद्मसरोवरमें स्थित प्रीतियुक्त चक्रवाक मिथुनको पहले जुदा कर दिया था। उसीका मुझे यह फल मिल रहा है। (६२) अथवा कमळवनमें इंसके जोड़को अतिनिर्दय मैंने पहले वियुक्त कर दिया था। अब उसका फल मुझे भोगना चाहिए। (९३) अथवा अपुण्यशालिनी मैंने परभवमें अमणोंकी निन्दा की होगी। उसके अनुरूप यह महादु:ख मुझे भोगना चाहिए। (६४) जो महलमें आरामसे रहकर सब परिजनों द्वारा सेवित थी वह मैं जंगली जानवरेंसे भरे हुए भीषण वनमें ठहरी हुई हूँ। (६५) नाना प्रकारके रह्नोंसे उद्योदित और सेकड़ों वक्रोंसे आच्छादित शयनमें वीणा और बंसीकी ध्वन्से गुक्त इस वनमें बैठी हुई हूँ। (६६-६७) अब मैं क्या कर्क़ दिशामें जाऊँ? दारुण दु:ख उत्पन्ध होने पर मैं कहाँ बेठूँ १६८) हा अनेक गुणोंकी खानरूप राम! हा लक्ष्मण ! क्या तुम गाई करते ? हा तात ! इस अरण्य में पढ़ी हुई मेरे बारे में क्या तुम नहीं जानते ? (६६)

१. तुक्खे अणुहविसम्बे—मु॰। २. अवण्णवण्णं, लो॰—मु॰।

हा विज्ञाहरपत्थिव !, भामण्डल ! पाँविणी इहारण्णे । सीयण्णवे निमम्गा, तुमं पि किं मे न संभरिस ! ॥१००॥ अहवा वि इहारण्णे, निरत्थयं विलविएण एएणं । किं पुण अणुहवियवं, चं पुषक्यं मए कम्मं ॥ १०१ ॥ एवं सा जणयसुया, जाव उच्छ्ह ताव तं वणं पढमं । बहुसाहणो पविद्वो, नामेणं वज्जवङ्कृतिवो ॥ १०२ ॥ पोण्डरियपुराहिवई, गयवन्थरथे समागओ रंण्णे । वेत्तूण कुक्तरवरे, निमाच्छ्ह साहणसमग्गो ॥ १०३ ॥ ताव य जे तस्स ठिया, पुरस्सरा गहियपहरणावरणा । सोऊण रुण्णसहं, सहसा खुमिया विचिन्तेन्ति ॥१०४॥ गय-महिस-सरह-केसरि-वराह-रुरु-चमरसेविए रण्णे । का एसा अइक्छणं, रुवइ इहं दुक्खिया महिला ! ॥१०५॥ किं होज्ज देवकन्ना, सुरवइसावेण महियले पिंडया ! । कुसुमाउहस्स किं वा, कुविया य रई इहोइण्णा ! ॥१०६॥ एवं सवियक्षमणा, निव ते वचन्ति तत्थ पुरहत्ता । सके वि भउकिगा, वग्गीभूया य चिहन्ति ॥ १०७॥ तत्थ वणे महर्य पि बलं तं, महिलारुण्णसरं सुणिकणं।

नायमयं अह्चञ्चलनेतं, खायनसं विमलं पि निरुद्धं ॥ १०८ ॥

।। इइ परमचरिए सीयानिव्वासर्णावहाणं नाम चडणउयं पव्वं समत्तं ॥

### ९५. सीयासमासासणपव्वं

जाव य सा निययचम्, रुद्धा गङ्ग व पवयवरेणं । ताव करेणुविलम्गो, पराइओ वज्ज जङ्घनिवो ॥ १ ॥ पुच्छइ आसन्नत्ये, केणं चिय तुम्ह गइपहो रुद्धो । दीसह समाउलमणा, भयविहलविसंटुला सबे ! ॥ २ ॥

हा विद्याधरराज भामण्डल ! शोकसागरमें निमन्न पापिनी मैं इस अरण्यमें हूँ । क्या तुम भी मुक्ते याद नहीं करते ? (१००) आधवा यहाँ अरण्यमें ऐसा निरर्थक विलाप करने से क्या ? मैंने पूर्वजन्ममें जो पापकर्म किया था उसका अनुभव करना ही पड़ेगा । (१०१)

इस प्रकार विलाप करती हुई वह जनकसुता सीता जब बैठी हुई थी तब उस वनमें उसके आगमनसे पहले बजांच नामके राजाने विशाल सेनाके साथ प्रवेश किया था। (१०२) पौण्डिरिकपुरका वह राजा हाथियोंको पकड़नेके लिए उस अरण्य में आया था। हाथियोंको लेकर वह सेनाके साथ जा रहा था। (१०३) उस समय उसके आगे जानेवाले जो प्रहरण और कवच धारण किये हुए सैनिक थे वे रोनेका शब्द सुनकर सहसा क्षुच्ध हो सोचने लगे कि हाथी, भैंसे, श्रारभ, सिंह, बराह, मृग, चमरीगायसे युक्त इस वनमें कीन यह दुःखित की अत्यन्त करण विलाप कर रही है ? (१०४-१०५) इन्द्रके शापसे जमीन पर गिरी हुई क्या यह कोई देव कन्या है ? अथवा कामदेवकी कुपित रित यहाँ अवतीर्ण हुई है ? (१०६) इस प्रकार मनमें विकल्पयुक्त वे बहाँ से आगे नहीं जाते थे। भयसे उद्विप्त वे सब व्यप्त होकर ठहर गये। (१०७) उस वनमें कीका रहन-स्वर सुनकर भयभीत, अतिचंचल नेत्रवाला, ख्यातयश और निर्मल भी वह महान सैन्य रूक गया। (१००)

॥ पद्मचरितमें 'सीता निर्वासन-विधान' नामक चौरानवेवाँ पर्व समाप्त हुआ ॥

# ९५. सीताको आश्वासन

जब भपनी उस सेनाको पर्वतसे रुद्ध गंगाकी भाँति अवरुद्ध देखा तब हाथी पर बैठा हुआ वज्रजंघ राजा भाया।
(१) उसने समीपस्थ लोगोंसे पूछा कि किसने तुम्हारा गमन-मार्ग रोका है १ तुम सब मनमें व्याकुल तथा भयसे विह्नल

१. पाविणीइ दीणाए। इह रण्यवे विसमां, तुर्म-प्रत्यः। २. रण्यं-प्रत्यः। ३. पुरिहुता-प्रत्यः। ४. सहित्यः-कृणासरं निद्युणेतं-प्रः।

जाव चिय उल्लावं, देन्ति निरन्दस्स निययचारमद्दा । ताव य वरजुवर्द्दए, सुणइ रुवन्तीएँ कंद्रुणसरं ॥ ३ ॥ सरमण्डळिवर्त्वाओ, भणइ निवो जा इहं रुवइ मुद्धा । सा गुिकणी निरुत्तं, पउमस्स भवे महादेवी ॥ ४ ॥ भणिओ भिक्षेहि पह, एव इमं जं "तुमे समुल्लवियं । न कयाइ अल्लियवयणं, देव ! सुयं जंपमाणस्स ॥ ५ ॥ जाव य एसालावो, वहह तावं नरा समणुपता । पेच्छन्ति जणयतणयं, पुच्छन्ति य का तुमं भद्दे ! ॥ ६ ॥ सा पेच्छिज्जण पुरिसे, बहवे सन्नद्धबद्धतोणीरे । भयविहलवेविरङ्को, ताणाभरणं पणामेइ ॥ ७ ॥ तेहि वि सा पिडभणिया, किं अन्ह विह्नसणेहि एएहि । चिट्टन्तु तुज्झ लच्छी !, ववगयसोगा इओ होहि ॥ ८॥ पुणरिव भणित्त सुन्दिर !, मोतुं सोगं भयं च एत्ताहे । जंपस सुपसन्नमणा, किण्ण मुणिस नरवहं एयं ॥ ९ ॥ पुण्डित्यपुराहिवई, एसो इह वज्जबङ्कनरवसभो । चारित्त-नाण-दंसण-बहुगुणनिल्ओ जिणमयंमि ॥ १० ॥ सङ्काइदोसरिहओ, निच्चं जिणवयणगहियपरमत्थो । परजवयारसमत्थो, सरणागयवच्छलो वीरो ॥ ११ ॥ प्यस्स अपरिमेया, देवि ! गुणा को इहं भणिउकामो । पुरिसो सयलतिहुयणे, जो वि महाबुद्धिसंपन्नो ॥ १२ ॥ एयस्स अपरिमेया, देवि ! गुणा को इहं भणिउकामो । पुरिसो सयलतिहुयणे, जो वि महाबुद्धिसंपन्नो ॥ १२ ॥ तत्थ निविद्दो जंपइ, वज्जमओ सो नरो न संदेहो । इह मोतुं कल्लाणं, जो जीवन्तो गओ सिगहं ॥ १५ ॥ एत्थन्तरे पत्नो, मन्ती संथाविज्जण जणयसुयं । नामेण वज्जबङ्को, एसो पुण्डित्यपुरसामी ॥ १६ ॥

जब यह बातचीत हो रही थी तब राजा वहाँ आ पहुँ चा हाथी परसे नीचे उतरकर उसने यथायोग्य विनय किया। (१४) वहाँ बेठकर उसने कहा कि वह मनुष्य निःसंदेह वज्रमय होगा जो तुम कल्याणी स्त्रीका परित्याग करके अपने घर पर जीवित ही लीट गया है। (१५) तब सीताको सान्त्वना देकर मंत्रीने कहा कि यह वज्रजंघ नामके पौण्डरिक नगरके स्वामी हैं। (१६) हे बत्से? यह बीर पाँच अणुव्रतोंको धारण करनेवाले, समस्त उत्तम गुणोंके समूह रूप, देव एवं गुरुके पूजनमें

दीखते हो।(२) जबतक राजाको अपने चारमट जवाब दें तब तक तो उसने रोती हुई वर युवतीका करण स्वर सुना।(३) स्वरको पहचाननेवाले राजाने कहा कि जो स्त्री यहाँ पर रो रही है, वह अवश्य ही रामकी गर्भवती पटरानी होगी।(४) भृत्योंने कहा कि, प्रभो! आपने जैसा कहा वैसा ही होगा। हे देव! आपको कभी अलीकवचन कहते नहीं सुना।(४) जब ऐसा वार्तालाप हो रहा था तब लोग सीताके पास गये, उसे देखा और पूछा कि, मद्रे! तुम कौन हो? (६) कवच पहने और तूणीर बाँघे हुए बहुतसे पुरुपों को देखकर भयसे विद्वल और काँपते हुए शरीरवाली वह उन्हें आभरण देने लगी।(७) उन्होंने उसे कहा कि इन आभूपणोंसे हमें क्या प्रयोजन? तुम्हारी लक्ष्मी तुम्हारे पास रहे। अब तुम शोकरहित बनो।(०) उन्होंने और भी कहा कि, हे सुन्दरी! शोक और मयका परित्याग करके और मनमें प्रसक्त हो कहो कि इस राजाको क्या तुम नहीं पहचानतीं?(६) यह पींडरिकपुरके स्वामी और जिनधर्ममें कहे गये चारित्र, ज्ञान और दर्शन रूप अनेक गुणोंके धाम जैसे वक्षजंघ नामके राजा हैं।(१०) यह वीर शंका आदि दोषसे रहित, नित्य जिनवचनका मर्म जाननेवाले, परोपकारमें समर्थ तथा शरण में आये हुए पर वात्सल्यभाव रखनेवाले हैं।(११) यह दीनजनों पर विशेष रूपसे करणा करने में उद्यत रहते हैं। शत्रु रूपी हाथीके लिए यह सिंह जैसे तथा सब कलाओं में कुशल हैं। (१२) हे देवी! इस सारे त्रिभुवनमें ऐसा अत्यन्त बुद्धिसम्पन्न पुरुप कौन है जो इसके असंख्येय गुणोंका बखान यहाँ करनेकी इन्छा करे। (१३)

१. ०चार भडा—प्रत्य । २. महुरसरं — मु०। ३. ०विवाया — प्रत्य ०। ४. तुमं समुक्रवसि । न—प्रत्य ०। ५. पिटछंति क्यं (१७वं ) जलिउडा, रक्षिम य का तुमं — प्रत्य ०। ६. नाणाभ ० — प्रत्य ०। ७. तेहिं सा—प्रत्य ०। ८. ०गा तुमं होहि — प्रत्य ०। ९. दीणाण पुण विसेसं अहियं चिय कळण ० — प्रत्य ०।

पञ्चाणुक्यघारो, वच्छे सम्मत्तउत्तमगुणोहो । देव-गुरुपूयणरओ, साहम्मियवच्छछो बीरो ॥ १७ ॥ पवं चिय परिकहिए, सीया तो पुच्छिया नरवईणं । साहेहि कस्स दुहिया ?, करस व महिला तुमं लच्छी ? ॥१८॥ र्व एव पुच्छिया सा, सीया तो भणइ दीणमुहकमला । अइदीहा मज्ज्ञ कहा, नरवइ ! निसुणेहि संखेवं ॥१९॥ जणयनरिन्दस्स सुया, बहिणी भामण्डलस्स सीया हं । दसरहिनवस्स सुण्हा, महिला पूण रामदेवस्स ॥ २० ॥ क इगइवरदाणनिहे, दाउं भरहस्स निययरज्ञं सो । अणरण्णपत्थिवसुओ, पहङ्ओ जायसंवेगो ॥ २१ ॥ रामेण रुक्खणेण य, समं गया दण्डयं नहारणां। संबुक्तवहे नराहिब, हरिया हं रक्खसिन्देणं॥ २२॥ भह ते बलेण सिंहया, नहेण गन्तूण राम-सुग्गीवा । लक्कापुरीऍ जुज्झं, कुणन्ति समयं दहमुहेणं ॥ २३ ॥ बहुभडनीयन्तकरे, समरे लक्काहिवं विवाएउं। रामेण आणिया हं, निययपुरि परमैविभवेणं॥ २४॥ दहूण रामदेवं, भरहो संवेगनायसब्भावो । घेत्त्ण य पाजं, सिद्धिमुहं चेव संपत्तो ॥ २५ ॥ सुयसीगसमावना, पार्जं केगई वि घेत्रणं। सम्माराहियचरिया, तियसविमाणुत्तमं पत्ता ॥ २६ ॥ लोगो वि अमज्जाओ, जंपह अलियं अवण्णवायं में । जह रावणक्रयसङ्गा, पउमेण इहाणिया सीया ॥ २७ ॥ सुणिकण लोगवयणं. पउमेणं अयसदोसभीएणं । जिणवन्दणाभिलासी, डोहलयनिहेण ८६' भणिया ॥ २८ ॥ मा होहि उस्प्रयमणा, पुन्दरि ! जिणचेइयाइ विविहाइं । वन्दावेमि सहीणो, अहियं प्रर-अपुरनिमयाइं ॥२९॥ गन्तुण पिए। पढमं, अद्वावयपषए जिणं उसहं। वन्दामि तुमे सहिओ, जस्स इहं जम्मणं नयरे ॥ ३० ॥ अजियं सुमइमणन्तं, तहेव अहिनन्दणं इह पुरीए । जायं चिय कम्पिले, विमलं धम्मं च रयणपुरे ॥ ३१ ॥ वासपूजां. सावत्थी संभवं समुप्पन्नं । चन्दपहं चन्दपूरे. कायन्दीए कुसुमदन्तं ॥ ३२ ॥ चम्पाऍ

निरत तथा साधर्मिक भाइयोंपर वात्सल्य भाव रखनेवाला है।(१७) इस प्रकार कहने पर राजाने सीतासे पूछा कि, है लक्ष्मी! तुम किसकी पुत्री और किसकी पत्नी हो ? (१८)

इस प्रकार पूछने पर कुन्हलाये हुए मुखकमलवाली सीताने कहा कि, हे राजन ! मेरी कथा बहुत लम्बी है, किन्तु. संदोपों सुनो । (१६) मैं जनकराजाकी पुत्रो, भामण्डलकी बहन, दशरथ राजाकी पुत्रवधृ तथा रामकी पत्नी सीता हूँ । (२०) कैकेईके वरदानके बहानेसे भरतको अपना राज्य देकर अनरण्य राजाके उस पुत्र दशरथने वैराग्य उत्पन्न होने पर प्रव्रज्या छी । (२१) राम चौर लक्ष्मणके साथ मैं दण्डक महारण्यमें गई । हे नराधिप ! शम्यूकके वधमें राचासेन्द्र रावणके द्वारा में चपहृत हुई । (२२) तब सेनाके साथ आकाशमार्गसे जाकर राम और लक्ष्मणने लंकापुरीमें रावणके साथ युद्ध किया । (२३) बहुत सुमटोंके प्राणोंका अन्त करनेवाले उस युद्धमें रावणको मारकर राम सुमे अपनी नगरीमें परम विभवके साथ ले गये । (२४) रामको देखकर संवेगके कारण शुभ भाव जिसमें पैदा हुए हैं ऐसे भरतने प्रव्रज्या ली और सिद्ध-सुख भी प्राप्त किया । (२४) पुत्रके शोकसे युक्त कैकेईने भी दीचा ली । चारित्रकी सम्यक् आराधना करके उसने उत्तम देवविमानमें जन्म लिया । (२६) मर्यादाहीन लोग मेरे वारेमें झुठी निन्दा करने लगे कि रावणके साथ संग करनेवाली सीताको राम यहाँ लाये हैं । (२७) छोगोंका कहना सुन अपयशके दोपसे भीत रामने दोहदके बहाने जिनवन्दनकी अभिकाषा रखनेवाली सुम्ने कहा कि, हे सुन्दरी ! तुम मनमें चिन्तित मत हो । सुर और असुरों द्वारा विन्दत ऐसे विविध जिनमिन्दरीका स्वाधीन रूपसे में तुन्हें खुब दर्शन कराऊँगा । (२८-२६)

हे प्रिये ! जिनका इस नगरमें जन्म हुन्या था उन प्रथम ऋषभ जिनका ऋषापद पर्वतके उपर तुम्हारे साथ में दर्शन करूँगा।(३०) श्वजितनाथ, सुमित नाथ, श्वनन्तनाथ श्वभिनन्दन खामी इस नगरीमें हुए हैं। काम्पिल्यमें विमलनाथ तथा रत्नपुरमें धर्मनाथ हुए हैं। (३१) चम्पामें वासुपूज्य, और श्राक्तीमें सम्भवनाथ पैदा हुए हैं। चन्द्रप्रभ चन्द्रपुरमें और काकन्दीमें पुष्पदन्त हुए हैं। (३२) वाराणसीमें सुपार्श्वनाथ, और कीशाम्बीमें पदाप्रभ उत्पन्न हुए हैं। भिद्रलपुरमें

१. केग६०-प्रत्य । २. ०मविणएणं-प्रत्य ।

वाणारसी सुपासं, कोसम्बीसंभवं च पउमामं । भिह्लपुरसंभूयं, सीयलसामि विगयमोहं ॥ ३३ ॥ सेयसं सीहपुरे, मिहि मिहिलाएँ गयपुरे सिन्त । जायं कुन्धुं च अरं, तत्थेव य कुन्नरपुरिम ॥ ३४ ॥ जायं कुन्समानयरे, मुणिसुबयसामियं जियभवोहं । जस्स इह धम्मचकं, अज्ञ वि पज्ललइ रिवतेयं ॥ ३५ ॥ एयाइ जिणवराणं, जम्महाणाइ तुज्ज सिहाइं । पणमसु भावेण पिए !, अन्नाणि वि अइसयकराइं ॥ ३६ ॥ पुष्किवमाणारूढा, मह पासत्था नहेण अमरिगिरें । गन्तूण पणमसु पिए !, सिद्धाययणाइ दिवाहं ॥ ३० ॥ कोहिम-अकोहिमाइं, जिणवरमवणाइ एत्थ पुहइयले । अहिवन्दिज्य पुणरिवं, निययपुरि अगमिहामि ॥३८॥ एको वि नमोकारो, भावेण कओ जिणन्दचन्दाणं । मोएइ सो हु जीवं, धणपावपसङ्ग जोगाओ ॥ ३९ ॥ वं िवययमेण एवं, भणिया हं तत्थ सुमणसा जाया । अच्छामि जिणहराणं, चिन्तती दरिसणं निचं ॥ ४० ॥ विलयस्स मए समयं, जिणहरपरिवन्दणुस्सुयमणस्स । दइयस्स ताव वत्ता, जणपरिवाई लहुं पत्ता ॥ ४१ ॥ अववायभीयएणं, तत्तो परिचिन्तियं मह पिएणं । लोगो सहाववंको, न अनहा जाइ संतोसं ॥ ४२ ॥ तम्हा वरं खु एसा, सीया नेजण छिद्धया रण्णे । न य मज्झ जसस्स इहं, होउ सणेकं पि वाघाओ ॥ ४३ ॥ सा हं तेण नराहिव!, जगपरिवायस्स भीयहियएणं । परिचर्ता विह रण्णे, दोसविमुका अकयपुण्णा ॥ ४४ ॥ उत्तमकुलस्स लोए, न य एयं सित्यस्स अणुसरिसं । बहुसत्थपण्डियस्स य, धम्मिटइं जाणमाणस्स ॥ ४५ ॥ एयं चिय विचन्तं, परिकहिङ्गं तओ जणयध्या । माणसजल्णुम्हविया, रोवइ कलुणेण सहेणं ॥ ४६ ॥ रोयन्तं जणयस्यं दट्टण नराहिवो किवावनो । संथावणमइकुसलो, जंपइ एयाइ वयणाइं ॥ ४७ ॥ रोयन्तं जणयस्यं दट्टण नराहिवो किवावनो । संथावणमइकुसलो, जंपइ एयाइ वयणाइं ॥ ४७ ॥

चीतमोह शीतल्रस्वामीका जन्म हुआ है। (३३) सिहपुरमें श्रेयांसनाथ, मिथिलामें मिल और हिस्तनापुरमें शांतिनाथ हुए हैं। (३४) संसार को जीतनेवाले मुनिसुव्रतस्वामी कुशाप्रपुरमें हुए, जिनका धर्मचन्द्र आज भी सूर्यके तेजकी भाँति प्रज्वलित हो रहा है। (३४) हे प्रिये! जिनकरोंके जन्म स्थान तुझे कहे। अतिशयकर दूसरे स्थानोंको भी तुम भावपूर्वक प्रणाम करना। (३६) हे प्रिये! मेरे साथ पुष्पक विमानमें आरूढ़ होकर और आकाश मार्गसे सुमेरु पर्वत पर जाकर दिव्य सिद्ध भवनोंको भी तुम बन्दन करना। (३७) इस पृथ्वीतल पर आये हुए कृत्रिम और अकृत्रिम जिनभवनोंको बन्दन करके पुनः अपनी नगरीमें हम आ जायँग। (३०) जिनवरोंको भावपूर्वक एक भी नमस्कार करनेसे वह जीवको घने पाप-प्रसंगके योगसे मुक्त करता है। (३६) प्रियतमके द्वारा इस तरह कही गई मैं प्रसन्न हुई। जिनमन्दिरोंके दर्शनके बारेमें मैं नित्य सोचती रहती थी। (४०) मेरे साथ जानेवाले तथा जिनमन्दिरोंमें बन्दनके लिए उत्सुक्रमना पतिके पास उस समय अचानक जन परिवादकी कथा आई। (४१) अपवादसे ढरनेवाले मेरे पतिने तब सोचा कि स्वभावसे ही टेढ़े लोग दूसरी तरहसे सन्तुष्ट नहीं होते। (४२) श्रतएव यही अच्छा है कि सीताको ले जाकर अरण्यमें छोड़ दिया जाय। इससे मेरे यशको यहाँ एक चत्रके लिए भी व्याघात नहीं होगा। (४३) हे नराधिप! जन-परिवादके कारण हृदयमें भीत उनके द्वारा निर्दोष किन्तु अपुण्यशालिनी में इस अरण्यमें परित्यक्त हुई हूँ। (४४) उत्तम कुलमें उत्पन्न, बहुतसे शास्त्रोंमें पण्डित तथा धर्मकी स्थिति जाननेवाले क्षत्रियके लिए लेकमें ऐसा उचित नहीं है। (४५)

ऐसा वृत्तान्त कहकर मनकी आगसे पीड़ित सीता करुण शब्दमें रोने लगी। (४६) जनकसुताको रोते देख दयालु तथा सान्त्वना देनेमें ऋतिकुशल राजाने ये वचन कहें (४७) जिन शासनमें तीव्र भक्ति रखनेषाली हे सीते! तुम मत रोओ

१. महिलाए — मु॰। २. कुमुमानयरे — मु॰। ३. ०६याई — मु॰। ४. सम्बाई — प्रत्य॰। ५. आगमिस्सामि — प्रत्य॰। ६. ० इजोगाणं — प्रत्य॰। ७. • ता लहु रण्णे — प्रत्य॰।

मा रुयसु तुमं सीए!, जिणसासणतिबभत्तिंसंपन्ने । किं वा दुक्लायाणं, अट्टज्झाणं समारुहसि ! ॥ ४८ ॥ किं वा तुमे न नाया, लोयिटिई एरिसी निययमेव । अधुवत्ताऽसरणत्ता, कम्माण विचित्तया चेव ? ॥ ४९ ॥ किं ते साहुसयासे, न सुयं जह निययकम्मपडिबद्धो । जीवो धम्मेण विणा, हिण्डइ संसारकन्तारे ! ॥ ५० ॥ संजोय-विष्पओया, सुह-दुक्खाणि य बहुप्पयाराई । पत्ताइ दोहकालं, अणाइनिहणेण जीवेणं ॥ ५१ ॥ खज्जन्तेण जल-थले, सकम्मविष्फण्डिएण जीवेण । तिरियभवे दुक्खाइं, छुह-तण्हाईणि भुत्ताइं ॥ ५२ ॥ ैविरहा-ऽववाय-तज्जण-निब्मच्छण-रोय-सोयमाईयं । जीवेणं समणुम्यं, मणुएसु वि दारुणं दुक्खं ॥ ५३ ॥ कुच्छियतवसंभूया, देवा टट्ट्रण परमसुरविहवं। पावन्ति ते वि दुक्खं, विसेसओ चवणकालंमि ॥ ५४ ॥ नरएसु वि उववजा, जीवा पावन्ति दारुणं दुक्खं । करवत्त-जन्त-सामिल-वेयरणीमाइयं विविहं ॥ ५५ ॥ तं नित्थ जणयधूए!, ठाणं ससुरासुरे वि तेलोको। जम्मं मच्चू य जरा, जत्थ न जीवेण संपत्ता ॥ ५६ ॥ इह संसारसमुद्दे, नियकम्माणिलहएण नीवेणं । लद्धे वि माणुसत्ते, एरिसियतणु तुमे पत्ता ॥ ५७ ॥ रामस्स हिययइद्वा, अणुहविऊँणं सुहं तु वइदेही । हरिया रक्खसबङ्णा, जिमिया एकारसे दिवसे ॥ ५८ ॥ तत्तो वि य पडिवक्त्वे, निहए पडिआणिया निययठाणे । पुणरवि य सुहं पत्ता, रामस्स पसायजोएणं ॥५९ ॥ असुहोदएण भद्दे!, गन्भादाणेण संजुया सि तुमं। परिवाजरुणद्शा, निच्छूदा एत्थ आरण्णे॥ ६०॥ जो सुसमणआरामं, दुवयणग्गी ण डहइ अविसेसी । अयसाणिलेण सो वि य, पुणरुत्तं डज्झइ अणाहो ॥ ६१ ॥ धन्ना तुमं कयत्था, सलाहणिजा य एत्थ पुहड्यले । चेइहरनमोकारं, दोहलयं जा समछीणा ॥ ६२ ॥ अज्ज वि य तुज्झ पुण्णं, अस्थि इहं सीलसालिणी बहुयं। दिट्टा सि मए जं इह, गयत्रन्धस्थं पविट्टेणं ॥ ६३ ॥

दु:खके हेतुभूत आर्तध्यान पर तुम क्यों आरोहण करती हो ? (४८) क्या तुम्हें छोककी ऐसी नियत रिथति, अध्रवता, अशरणता तथा कर्मोंकी विचित्रता ज्ञात नहीं है ? (४९) क्या तुमने साधुके पास नहीं सुना कि ऋपने कर्मोंसे जकड़ा हुआ जीव धर्मके विना संसार रूपी जंगलमें भटकता रहता है। (५०) अनादि-अनन्त जीवने संयोग और वियोग तथा बहुत प्रकारके सुख-दु:ख दीर्घ काल तक पाये हैं। (४१) जल और स्थलमें खाये जाते तथा अपने कर्मके कारण तक्ष्पते हुए जीवन तिर्थेग भवमें भूख-प्यास आदि दुःख सहे हैं। (५२) विरह, अपवाद, धमकी, भर्त्सना, रोग, शोक आदि दारुगा दुःख का जीवने मनुष्य मधमें अनुभव किया है। (५३) कुत्सित तपसे उत्पन्न देव उत्तम कोटिके देवींका वैभव देखकर और विशेषतः च्यवनके समय दुःख पाते हैं। (५४) नरकों में उत्पन्न जीव शाल्मली वृक्षके करवत जैसे पत्रों तथा वैतरणी आदि नाना प्रकारका दारुण दु:ख शाप्त करते हैं। (५४) हे सीते ! देव और दानवोंसे युक्त इस त्रिलोकमें ऐसा स्थान नहीं है जहाँ जीवने जन्म, जरा और मृत्यु न पाई हो । (४६) इस संसारसागरमें अपने कर्मरूपी पवनसे जीव आहत होता है। मनुष्य जन्म पाकरके भी तुमने ऐसा शरीर प्राप्त किया है। (५७) रामकी हृदयप्रिया तुम वैदेहीने सुखका अनुभव किया। राक्षसपतिके द्वारा अपहृत होने पर ग्यारहवें दिन भोजन किया। (५८) उसके अनन्तर शत्रुष्टोंके मारे जाने पर हुम श्रपने स्थान लाई गई। रामके श्रानुमहसे पुनः तुमने सुख पाया। (४६) हे भद्रे ! गर्भवती होने पर भी अशुभ कर्मके योगके कारण बदनामीकी आगसे जली हुई तुम इस वनमें छोड़ दी गई हो।(६०) जो सुश्रमण रूपी उद्यान दुर्वचनरूपी श्रागसे ज्रा॰ भी नहीं जलता वह भी अनाथ अपयशरूपी वायुसे जलता है। (६१) तुम इस धरातल पर धन्य हो, कृतार्थ हो और ऋाधनीय हो, क्योंकि चैत्यगृहोमें नमस्कार करनेका दोहद तुन्हें हुआ। (६२) हे शीलशालिनी! आज भी तुन्हारा बहुत पुण्य है कि हाथियोंको यहाँ बाँधनेके लिए प्रविष्ट मेरे द्वारा तुम देखी गई हो। (६३) सोमवंशका पुत्र गजवाहन नामका राजा था। उसकी स्त्री सुबन्धु

१. ०संजुत्ते । किं वा दुक्काययणं—प्रत्य० । २. विविहा०—प्रत्य० । ३. ०ण मणुयजम्मे, अणुहूर्य दारणं—प्रत्य० । ४. ०डण य सुहं—प्रत्य० । ५. दियहे—प्रत्य० । ६. पिद्यागया—सु० । ७. ०वाओरगद्द्वा, नि०—सु० ।

अह सोमवंसतणओ, राया गयवाहणो ति नामेणं । महिला तस्स सुबन्धू, तीए हं कुच्छिसंमूओ ॥ ६४ ॥ अहयं तु वज्जवहो, पुण्डिरयपुराहिबो निणाणुरओ । धम्मविद्दाणेण तुमं, मह बहिणी होहि निक्खुतं ॥ ६५ ॥ उद्देहि मज्ज्ञ नयरं, वश्वसु तत्थेव चिद्वमाणीए । तुह पच्छायवतिबओ, गवेसणं काहिई रामो ॥ ६६ ॥ महुरवयणेहि एवं, सीया संथाविया नरवईणं । अह धम्मबन्धवत्तं, लद्भूणं सा धिइं पत्ता ॥ ६७ ॥ अहिगयतवसम्मादिद्विदाणेकवित्तं, समणमिव गुण्डुं सीलसंभारपुण्णं । परवणउवयारिं वच्छलं धम्मबन्धुं, विमलजर्सनिहाणं को ण सिरिहाइ वीरं ! ॥ ६८ ॥

।। इइ पउमचरिए सीयासमासासगं नाम पञ्चाणवयं पव्वं समत्तं ।।

## ९६० रामसोयपव्वं "

अह तक्लणंमि सिबिया, समाणिया वरिवमाणसमसोहा। लम्बूस-चन्द-चामर-दण्पण-चित्तंसुयसणाहा॥ १॥ मयहरयपरिमिया सा, आरूढा जणयनिदणी सिवियं। वश्चइ परिचिन्तन्ती, कम्मस्स विचित्तया एसा॥ २॥ दिवसेसु तीसु रण्णं, वोलेज्ज्णं च पाविया विसयं। बहुगाम-नगर-पट्टण-समाउलं जण-घणाइण्णं॥ ३॥ पोक्लरिणि-वावि-दीहिय-आरामुज्जाण-काणणसिद्धं। देसं पसंसमाणी, पोण्डरियपुरं गया सीया॥ ४॥ उवसोहिए समस्थे, पोण्डरियपुरे विय**हु**जणपउरे। पइसइ जणयस्स सुया, नायरलोएण दीसन्ती॥ ५॥

इस तरह मधुर वचनोंसे राजाने सीताको सान्त्वना दी। श्रोर धर्म बन्धुको पाकर उसने धेर्य धारण किया। (६७) तप एवं सम्यग्द्दष्टि प्राप्त करके दानमें दत्तचित्त, श्रमणकी भाँति गुणोंसे सम्पन्न, शील-समूहसे पूर्ण, दूसरे लोगोंका उपकार करनेवाते वात्सल्य युक्त, धर्मबन्धु तथा निर्मल यशके निधान वीर की कीन नहीं सराहना करता? (६८)

।। पद्म चरितमें 'सोताको आश्वासन' नामका पचानवेवाँ पर्व समाप्त हुआ ।।

#### ९६. रामका शोक

इसके पश्चात् शीघ्र ही उत्तम विमानके समान शोभावछी तथा छम्बूष (गेंदके आकारका एक आभूषण) से युक्त होछते हुए चँवर, दर्पण और चित्रित वस्त्रोंसे युक्त शिबिका छाई गई। (१) कंचुिकयोंसे घिरी हुई वह सीता शिबिका पर आरूद हुई और कर्मकी इस विचित्रताका चिन्तन करती हुई चछी। (२) तीन दिनमें वन पार करके वह अनेक माम, नगर एवं पत्तन तथा जन एवं धनसे व्याप्त देशमें पहुँची। (३) पुष्करिणी, बाबड़ी, दीर्घिका, आराम एवं बारा-बर्गाचोंसे समृद्ध उस देशकी प्रशंसा करती हुई सीता पौण्डरिकपुरमें पहुँची। (४) सारेके सारे सजाये हुए और विदग्धजनोंसे व्याप्त उस पौण्डरिकपुरमें नगरजनों द्वारा देखी जाती सीताने प्रवेश किया। (४) बड़े-बड़े ढील, मेरी महरी, आइक्न, मृदंग और शंखोंकी

थी। उस ही कुकिसे मैं उत्पन्न हुआ हूँ। (६४) पीण्डरिक नगरीका स्वामी मैं वक्रजंघ जिनेश्वर भगवान्में अनुरक्त हूँ। धर्मविधिसे तुम अवश्य ही मेरी बहन हो। (६४) उठो और मेरे नगरमें चलो। वहीं ठहरी हुई तुम्हारी पश्चात्तापसे तप्त राम गवेषणा करेंगे। (६६)

१. हं गम्भसं ०---प्रत्य ०। २. ०थाविकण नरवङ्णा---मु०। ३. ०सनिदार्ण----मु०। ४. धीरं---प्रत्य ०। ५. ०थणं इणी---प्रत्य ०। ६. पविसङ्---प्रत्य ०।

प्रुपटह-मेरि-झाइरि-आइङ्ग-सङ्क्रासहेणं । मङ्गलगीयरवेण य, न सुणइ लोगो समुखावं ॥ ६ ॥ एवं सा जणयसुया, परियणपरिवारिया महिष्क्रीए । सुरवासहरसरिच्छं, नरवइभवणं अह पविद्वा ॥ ७ ॥ परितुद्दमणा सोया, तत्थऽच्छइ वज्जनङ्घनरवहणा। पुरुजन्ती अहिय, बहिणी भामण्डलेणेव॥८॥ क्वय जीव नन्द सुँइरं, ईसाणे! देवए! महापुज्जे!। कल्लाणी! सुहकम्मे!, भण्णाइ सीया परियणेणं॥ ९ ॥ घम्मकहासत्तमणा धम्मरई धम्मधारणुज्जूता। धम्मं अहिलसमाणी, गमेइ दियहे तहिं सीया॥ १०॥ अह सो कयन्तवयणो, अहियं खिन्नेसु वरतुरंगेसु । सणियं अइकमन्तो पउमसयासं समणुषत्तो ॥ ११ ॥ काऊण सिरपणामं, जंपइ सो देव! तुज्झ वयणेणं। एगागी जणयसुया, गुरुभारा छड्डिया रण्णे॥ १२॥ सीह-ऽच्छभह-चित्तय-गोमाऊरसियभीमसद्दाले । खर-फरुसचण्डवाए, अनोनालीदद्मगहणे ॥ १३ ॥ पञ्चमुहावडियमत्तमायक्के । नउलोरगसंगामे, जुज्झन्तवग्ध-महिसे. सीहचवेडाहयवराहे ॥ १४ ॥ सरभुत्तासियवणयर--कडमडभज्जन्तरुक्खसद्दाले । करयररडन्तबहुबिह-करच्छडाझडियपक्खिउले ॥ १५॥ गिरिनइसलिञ्जद्धाइय-निज्झरझंझत्तिझत्तिनिग्घोसे । तिबञ्चहापरिगहिए. अनोन्नच्छिन्नसावजे ॥ १६ ॥ एयारिसविणिओगे, भयंकरे विविहसावयसमिद्धे । तुज्झ वयणेण सीया, सामि ! मैंया छिड्डिया रण्णे ॥ १७ ॥ नयणंसुदुह्मिणए, नं भणियं देव! तुज्झ महिलाए। तं निसुणसु संदेसं, साहिज्जन्तं मए सबं।। १८॥ पायप्पडणोवगया, सामि ! तुमे भणइ महिलिया वयणं । अहयं जह परिचत्ता. तह जिणंघम्मं न मुञ्जिहिसि ॥ १९ ॥ नेहाणुरागवसगो वि, जो ममं दुज्जणाण वयणेणं । छड्डेहि अमुणियगुणो, सो निणधम्मं पि मुश्चिहइ ॥ २० ॥

आवाज़के कारण तथा मंगळगीतोंकी ध्वनिक कारण लोग बातचीत तक सुन नहीं सकते थे। (६) इस प्रकार परिजनोंसे चिरी हुई सीताने अत्यन्त ऐश्वर्यके साथ देवोंके निवासस्थान जैसे राजभवनमें प्रवेश किया। (७) भामण्डलकी भाँति बहन रूपसे वज्रजंघ राजा द्वारा अत्यन्त पूजित सीता मनमें प्रसन्न हो वहाँ रहने लगी। (०) हे स्वामिनी! हे देवता! हे महापृष्य! हे कल्याणी! हे शुभकर्मा! तुम्हारी जय हो। तुम जीओ और चिरकाल पर्यन्त सुखी रहो इस प्रकार परिजनों द्वारा सीता कही जाती थी। (६) धर्मकथामें आसक्त मनवाली, धर्ममें प्रेम रखनेवाली, धर्मके धारणमें उद्यत और धर्मकी अभिलामा -रखनेवाली सीता वहाँ दिन बिताने लगी। (१०)

उधर अत्यधिक खिन्न उत्तम घोड़ोंसे शनें शनें रास्ता लाँचता हुआ कृतान्तवदन रामके पास आया। (११) सिरसे प्रणाम करके उसने कहा कि, देव! आपके कहनेसे एकाकी और गर्भवती सीताको अरण्यमें मैंने छोड़ दिया है। (१२) हे स्वामी सिंह, ऋज्ञ, भालू, चीते, और सियारकी भयंकर आवाज़से शब्दायमान, तीच्ण और प्रचण्ड वायुवाले, एक-दूसरेक साथ जुड़े हुए यूचोंके कारण सघन, बाघ और भैंसे जिसमें जूम रहे हैं सिहके द्वारा गिराये गये मदोन्मत्त हाथीबाले, न्योले और साँपकी छड़ाईवाले, सिंहके पंजेकी मारसे मरे हुए सूअरोंवाले, शरभ (सिंहकी एक जाति) के द्वारा श्रस्त वनचरों से ज्याप्त, कड़्कड़ ध्विन करके दूटनेवाले वृचोंसे शब्दित, कर-कर शब्द करके रोते हुए तथा ओले और बिजळीके कारण नीचे गिरे हुए नानाविध पत्तीसमूहोंसे व्याप्त, पहाड़ी निद्योंके पानीसे छाया हुआ और महनोंकी जल्दी-जल्दी आनेवाळी मल-मल ध्विके निर्घोषसे युक्त, तीव्र छुधासे जकड़े हुए और एक-दूसरेको मारनेवाले जंगळी जानवरोंसे भरे हुए ऐसे, भयंकर और अनेक प्रकारके जानवरोंसे समृद्ध जंगळमें आपके कहनेसे मैंने सीताको छोड़ दिया है। (१३-७) हे देव! नेत्रोंमें अश्रुक्षपी बादलोंसे व्याप्त आपकी पत्नीने जो सन्देश कहा था वह सारा में कहता हूँ। आप उसे सुनें। (१८०)

हे स्वामी! आपके चरणोंमें गिरकर आपकी पत्नीने यह वचन कहा कि जिस तरह मैं छोड़ दी गई हूँ, उस तरह जिनधर्म को तुम मत छोड़ना। (१६) जो स्नेहरागके वशीभूत हो कर भी गुणोंको न पहचानकर दुर्जनोंके वचनसे मेरा त्याग कर

१. पुजिज्ञन्ती—मु॰। २. सुचिरं सरस्तई। दे॰—प्रत्य॰। ३. अण्णोण्णाछित्तसा॰—प्रप्य॰। ४. मए—प्रस्य॰। ५. ॰णभत्तिं न—मु॰। ६. मुटिचहिसि - मु॰।

निहोसाए वि महं, दोसं न तहा नणो प्रयासिहिइ । वह धम्मविज्यस्स उ, नरवइ छज्जाविहीणस्स ॥ २१ ॥ एयं चिय एकमवे, दुक्सं होहिइ मए मुयन्तस्स । सम्मच-नाण-दंसण-रिहयस्स भवे भवे दुक्सं ॥ २२ ॥ छोए नरस्स मुख्दं, जुवइ-निही-विविह्वाहणाईयं । सम्मदंसणरयणं, दुल्हं पि य रज्जलाभाओ ॥ २३ ॥ रज्जं भोत्त्वण नरो, वश्चइ नरयं न एत्थ संदेहो । सम्मदंसणनिरओ, सिवमुहसोक्सं ल्ह्इ धीरो ॥ २४ ॥ एवं चिय संदिष्टं, सीयाए नेहनिक्भरमणाए । संखेवेण नराहिव!, तुज्झ मए साहियं सबं ॥ २५ ॥ सामिय! सहावभीरू, अहिययरं दारुणे महारण्णे । बहुसत्तभीसणरवे, नणयमुया दुक्करं नियइ ॥ २६ ॥ सेणावइस्स वयणं, सोऊणं राहवो गओ मोहं । पिडयारेण विउद्धों, कुणइ पत्नवं पिययमाए ॥ २७ ॥ चिन्तेऊण पवत्तो, हा! कट्टं खल्यणस्स वयणेणं । मृदेण मए सीया, निच्छूदा दारुणे रण्णे ॥ २८ ॥ हा सोमचन्दवयणे!, हा पउममुहो! गुणाण उप्पत्ती । हा पउममक्मगोरे!, कत्तो चि पिए! विमग्गामि ॥ २९ ॥ हा सोमचन्दवयणे!, कार्य मे देहि देहि बहदेहि!। नाणसि य मज्झ हिययं, तुह विरहे कायरं निश्चं ॥ ३० ॥ निहोसा सि मयच्छी!, किवाविमुक्केण उज्ज्ञिया सि मए । रण्णे उत्तासणए, न य नज्जइ कि पि पाविहिसिः! ॥ ३० ॥ हिरिण व जुहभट्टा, असण-तिसावेयणापरिग्गहिया । रविकिरणसोसियङ्गी, मिरिहिसि कन्ते महारण्णे ॥ ३२ ॥ कि वा वम्येण वणे, खद्धा सीहेण वाइघोरेणं!। कि वा वि घरणिसइया, अकन्ता मत्तहत्थीणं! ॥ ३३ ॥ पायवख्यंकरेणं, नलन्तनालासहस्सपउरेणं। कि वणदवेण दङ्का, सहायपरिवज्जिया कन्ता ॥ ३४ ॥ को रयणजढीण समो, होइ नरो सयलजीवलोयंमि! । जो मज्झ पिययमाए, आणइ वत्ता वि विहलाए ॥ ३५ ॥

सेनापितका ऐसा कथन सुनकर राम बेसुध हो गये। उपचारसे होशमें आने पर प्रियतमाके लिए वे प्रलाप करने लगे। (२७) वे सोचने लगे कि आफ़्सोस है कि दुष्ट जनोंके वचनसे मूद्र मैंने सीताको भयंकर जंगलमें छोड़ दिया। (२८) हा पदादलके समान नयनोंवाली! हा पद्ममुखी! हा गुणोंके उत्पादनके स्थान सरीखी! हा पद्मके गर्भके समान गौर वर्णवाली प्रिये! मैं तुमें कहाँ हुँ हुँ ! (२६) हा चन्द्रके समान सीम्य वदनवाली वैदेही! सुमें जवाब दे, जवाब दे! तेरे विरहके कारण सदेव कातर रहनेवाले मेरे हृदयको तू जानती है। (३०) हे मृगाची! तू निर्दोष है। दयाहीन मैंने तुझे भयंकर जंगलमें छोड़ दिया है। मैं नहीं जानता कि कैसे तेरी रक्षा होगी? (३१) हे कान्ते! यूथभ्रष्ट हरिणीकी भाँति भूख और प्यासकी वेदनासे पीड़ित तथा सूर्यकी किरणोंसे शोषित शरीरवाली तू महारण्यमें मर जायगी। (३२) जंगलमें बाघने अथवा अत्यन्त भयंकर सिंहने तुझे खा लिया होगा, अथवा पृथ्वा पर सोई हुई तुमें मत्त हाथीने कुचल दिया होगा। (३३) सहायता न मिलने पर कान्ता क्या वृचोंका क्षय करनेवाले और जलती हुई हजारों ज्वालाओंसे व्याप्त दावानलसे जल गई होगी? (३४) सम्पूर्ण जीव लेकमें रत्नजटी जैसा कीन पुरुष होगा जो व्याकुल मेरी प्रियतमाका समाचार तक लावे। (३४)

सकता है वह जिनधर्मको भी छोड़ सकता है। (२०) हे राजन ! निर्दोष मेरा लोग उतना दोष नहीं कहेंगे जितना धर्मबर्जित और लजाहीनका कहेंगे। (२१) इस तरह मरने पर मुभे एक ही भवमें दुःख होगा, किन्तु सम्यग्झान और सम्यग्दर्शनसे रिहतको तो भव-भवमें दुःख होगा (२२) मनुष्यको लोकमें युवितयाँ, खज़ाना विविध वाहन आदि सुलभ हैं, किन्तु राज्यलाभ की अपेक्षा भी सम्यग्दर्शन रूपी रल दुर्लभ है। (२३) इसमें सन्देह नहीं कि राज्यका उपभोग करके मनुष्य नरकमें जाता है, किन्तु सम्यग्दर्शनमें निरत धीर पुरुप तो मोक्ष खका आनन्द प्राप्त करता है। (२३) हे राजन ! हृदय में स्नेहसे भरी हुई सीताने इस तरह जो संदेश दिया था वह सब मैंने आपसे संनेपमें कहा। २५) हे स्वामी! स्वभावसे अत्यन्त भीरु सीता अनेक प्राणियोंकी भयंकर गर्जनावाले उस दारुण महावनमें किताईसे जीयेगी। (२६)

१. • द्वो, बिलवइ सोए पिय • — प्रत्य ।

पुच्छह पुणो पुणो चिय, पउमो सेणावई पयिल्यंस् । कह सा घोरारण्णे, घरिहिइ पाणा जणयध्या ! ॥ ३६ ॥ एव मणिओ कयन्तो, ल्रज्जाभरपेलिओ समुलावं । न य देइ ताव रामो, कन्तं सिरंउ गओ मोहं ॥ ३० ॥ एयन्तरिम्म पत्तो, सहसा लच्छीहरो पउमनाहं । आसासिऊण जंपइ, नाह ! निसामेहि मे वयणं ॥ ३८ ॥ धीर त्तणं पवज्जसु, सामिय ! मोतूण सोगसंबन्धं । उवणमइ पुविविह्यं, लोयस्स सुहा-ऽसुहं कम्मं ॥ ३९ ॥ आयासे गिरिसिहरे, जैले थले दारुणे महारण्णे । जीवो संकडपिंडओ, रिक्सिज्जइ पुवसुकएणं ॥ ४० ॥ अह पुण पावस्सुदए, रिक्सिज्जनो वि धीरपुरिसिहिं । जन्तू मरइ निरुत्तं, संसारिठई इहं लोए ॥ ४१ ॥ एवं सो पउमाभो, पसाइओ लक्स्लणेण कुसलेणं । छड्डेइ किंचि सोयं, देइ मणं निययकरणिज्जे ॥ ४२ ॥ सीयाएँ गुणसमूहं, सुमरन्तो जणवओ नयरवासी । रुयइ पयलन्तनेतो, अईव सीलं पसंसन्तो ॥ ४३ ॥ वीणा-मुइङ्ग-तिसिरय-वंसरवुग्गीयविज्ञया नयरो । जाया कन्दियमुहला, तिह्यहं सोयसंतत्ता ॥ ४४ ॥ रामेण भइकल्सो, भणिओ सीयाएँ पयकरणिज्ञं । सिग्धं करेहि विउलं, दाणं च जहिच्छियं देहि ॥ ४५ ॥ जं आणवेसि सामिय !, भणिऊणं एव निग्गओ तुरियं । सबं पि भइकल्सो, करेइ दाणाइकरणिज्ञं ॥ ४६ ॥ जुवईण सहस्सेहिं, अट्टाह अणुसंतयं पि परिकिण्णो । पउमो सीएक्कमणो, सिवणे वि पुणो पुणो सरइ ॥ ४८ ॥ एवं सिण्यं सिण्यं, सीयासोए गए विरल्आवं । सेसमिहलासु पउमो, कह कह वि धिइं समणुपत्तो ॥ ४८ ॥ एवं सल्यं सिण्यं, सीयासोए गए विरल्आवं । सेसमिहलासु पउमो, कह कह वि धिइं समणुपत्तो ॥ ४८ ॥ एवं सल्यं सिण्यं, सीयासोए गए विरल्आवं । सेसमिहलासु पउमो, कह कह वि धिइं समणुपत्तो ॥ ४८ ॥ एवं सल्यं सिण्यं, सीयासोए गए विरल्आवं । सेसमिहलासु पउमो, कह कह वि धिइं समणुपत्तो ॥ ४८ ॥ एवं हल्युन्ता निरन्दचकहरा । भुक्तन्ता विस्पसुहं विमल्जसादेतसथलविस्तयसुहं ॥ ४९ ॥

।। इइ पउमचरिए रामसोयविहाएं नाम छन्नउयं पव्वं समत्तं ॥

इसप्रकार ऑसू बहाते हुए रामने सेनापितसे बारम्बार पृद्धा कि उस भयंकर जंगलमें वह सीता प्राण कैसे धारण करेगी? (३६) इस तरह कहे गये कृतान्तवदनने लजाके भारसे दबकर जब जवाब नहीं दिया तब ता पत्नीको याद करके राम बेहोश हो गये। (३७) उस समय सहसा लक्ष्मण रामके पास आया। उसने आधासन देकर कहा कि, हे नाथ! मेरा कहना सुनें। (३८) हे स्वामी! शोकका परित्याग करके आप धारज धारण करें। पृवेमें किया गया शुभ अथवा अशुभ कर्म लोगोंको प्राप्त होता है। (३९) आकाशमें, पर्दतके शिखर पर, जलमें, स्थलमें अथवा भयंकर वनमें संकटमें पड़ा हुआ जीव पूर्वकृत सुकृतसे बचता है। (४०) पापका उदय होने पर धीर पुरुषों द्वारा रिक्षत प्राणी भी अवश्य मरता है। इस लोकमें संसारकी यही स्थित है। (४१)

इस तरह कुशल लक्ष्मणके द्वारा प्रसादित रामने कुछ शोक छोड़ा श्रीर अपने कार्यमें मन लगाया। (४२) सीताके गुणोंको याद करके उसके शीलकी भूरि भूरि प्रशंसा करते हुए लोग श्रांखांमें श्रांसू लाकर रोते थे। (४३) उस दिनसे बीएा, मृदंग, त्रिसरक श्रोर बंसीकी ध्वनियुक्त संगीतसे रहित वह नगरी शोकसे सन्तप्त हो श्राकन्दनसे मुखर हो उठी। (४४) रामने भद्रकल्लशसे कहा कि सीताका प्रेतकमें जल्दा करो और विपुल एवं यथेन्छ दान दो। (४४) हे स्वामां! श्रापकी जो श्राहा। ऐसा कहकर भद्रकल्लश जल्दी ही गया श्रोर दानादि सब कार्य किया। (४६) आठ हज़ार युवतियोंसे सतत घिरे रहने पर भी एकमात्र सीतामें जिनका मन लगा हुआ है ऐसे राम म्वप्नमें भी उसे पुनः पुनः याद करते थे। (४७) इस तरह शनैः शनैः सीताका शोक कम होने पर रामने शेप महिलाश्रांसे कीसी तरह धेर्य प्राप्त किया। (४=) इस प्रकार बड़े भारी ऐश्वर्य से युक्त, राजाओंमें चक्रवर्ती जैसे तथा निर्मल यशवाले हलधर श्रोर चक्रधर (राम श्रोर लक्ष्मए) समन देशको सुल देते हुए विषय-सुलका उपभोग करने लगे। (४६)

<sup>॥</sup> पद्मचरितमें रामके शोकका विधान नामक छानवेवाँ पर्व समाप्त हुआ ॥

१. बीरत्त --- प्रत्य । २. जलण जले दा६०--- प्रत्य ।

# ९७. लवण-ऽङ्कसुप्पत्तिपच्वं

एवं चिय ताव इमं, वायं अन्नं सुणेहि संबन्धं। लवण-ऽङ्कुसाण सेणिय!, उप्पत्ति राह्वसुयाणं॥ १॥ नह पुण्डरीयनयरे, ठियाएँ सीयाएँ गर्ज्यभवीयाए। आपण्डुरङ्गल्ल्ही, सामलवयणा थणा जाया॥ २॥ बहुमङ्गलसंपुण्णं, देहं अइविन्ममा गई मन्दा। निद्धा य नयणदिद्दी, मुहक्षमलं चेव सुपसन्नं॥ ३॥ पेच्छ्य निसासु सुविणे, कमलिणदल्लपुडयविमलसिल्लेणं। अभिसेयं कीरन्तं, गएसु अइचारुक्वसु॥ ४॥ मणिंदप्पणे विसन्ते, निययसुहं असिवरे पल्लोएइ। मीत्तृण् य गृन्धवं, सुणेइ नवरं धणुयसदं॥ ५॥ चक्तसुं देइ अणिमिसं, सीहाणं पन्नरोयरत्थाणं। एवंविहपरिणामा, गमेइ सीया तिहं दियहे॥ ६॥ एवं नवमे मासे, संपुण्णे सवणसंगए चन्दे। सावणपञ्चदसीए, सुयाण जुयलं पस्या सा॥ ७॥ अह ताण वज्जनङ्को, करेइ जम्मूसवं महाविउलं। गृन्धव-गीय-वाइय-पडुप्डह-मुदद्गसहालं॥ ८॥ अह ताण रक्ष्यणद्दं, जणणीए सरिसवं। सिरे दिना। दोण्ड वि कण्ठोल्ह्या, ससुवण्णा वग्धनहमाला॥ १०॥ यदं कमेण दोण्णि वि, रिङ्कुण-चंकमणयाइ कुणमाणा। बङ्गुन्ति बाल्या ते, पञ्चसु धाईसु सिन्नहिया॥ ११॥ पत्तं सरीरविद्धं, विविहक्तलाहणधारणसमस्था। जाया जणस्स इद्दा, अमरकुमारोवमिसरीया॥ १२॥ ताणं चिय पुण्णेणं, सिद्धत्थो नाम चेलुओ सहसा। पत्तो पुण्डरियपुरं, विज्ञाबलरिद्धिसंपन्नो॥ १३॥ वय-नियम-संजमधरो, लोयाकयमत्थओ विसुद्धप्प। जिणसासणाणुरत्तो, सबक्लाणं च पारगओ॥ १५॥ १५॥ वय-नियम-संजमधरो, लोयाकयमत्थओ विसुद्धप्प। जिणसासणाणुरत्तो, सबक्लाणं च पारगओ॥ १५॥ ॥ १५॥ स्व-नियम-संजमधरो, लोयाकयमत्थओ विसुद्धप्प। जिणसासणाणुरत्तो, सबक्लाणं च पारगओ॥ १५॥ ॥

# ९७. लवण और अंकुञ्च

हे क्रेणिक! इधर तो ऐसा हुआ। अब रामके पुत्र लवण और अंकुराकी उत्पत्तिके बारेमें अन्य वृत्तान्त सुनो। (१) पौरहरिकनगरमें स्थित गर्भवती सीताको देहयष्टि पीली पढ़ गई तथा स्तन श्याम वर्णके हो गये। (२) उसकी देह अनेक मंगलों-से पूर्ण थी, अत्यन्त विल्लसयुक्त उसकी गति मन्द थी, दृष्टि स्तिग्ध थी और मुलकमल प्रसन्न था। (३) उसने रात्रिके समय स्वप्नमें अत्यन्त सुन्दर रूपवाले हाथियों पर कमलिनीके पत्रपुटमें निर्मल जलसे किया जाता अभिषेक देखा। (४) मणियोंके द्र्पण होते हुए भी वह अपना मुख तलवारमें देखती थी और संगीतको छोड़कर धनुषका शब्द सुनती थी। (५) पंजरेके भीतर रहे हुए सिहोंको वह अपना मुख तलवारमें देखती थी। ऐसे परिणामवाली सीता वहां दिन बिताती थी। (६) इस प्रकार नौ महीने पूरे होने पर जब चन्द्रमा श्रवण नक्षत्रसे युक्त था तब श्रावणपूर्णिमाके दिन उसने पुत्रोंके युगलको जन्म दिया। (७) वज्रजङ्गने उनका नृत्ययुक्त संगीत, गान, वादन तथा ढोल और मृदंगकी पटु ध्वानिसे युक्त बहुत वड़ा जन्मोत्सव मनाया। (८) अनंगके समान रूपवाले पहलेका नाम अनंगलवण रखा और उसके मदनके गुणोंके समान दूसरेका नाम मदनाकुश रखा। (९) वहां उनकी रक्ताके लिए माताने शिरमें सरसों बिलेरे। दोनोंके गलोंमें सुवर्णयुक्त बाघनलकी माला पहनाई गई। (१०) इस तरह पाँच दाइयोंके साथ रहनेवाले वे बालक अनुक्रमसे रंगना, चलना आदि करते हुए बढ़ने लगे। (११) शरीरवृद्धिको प्राप्त, वे बिविध कलाओंके प्रहण और घारणमें समर्थ तथा देवकुमारोंकी भाँति शोभायुक्त वे लोगोंके प्रिय हुए। (१२)

उनके पुण्यसे विद्या, बल एवं ऋदिसे सम्पन्न सिद्धार्थ नामक एक शिष्य, जो तीनों सन्ध्याके समय मन्द्र पर्वत पर जाकर और जिन मन्दिरोंमें वन्दन करके आवे चाएमें अपने आवासस्थान पर वापस आ जाता था, पौण्डिरिक पुरीमें अचानक आ पहुंचा। (१३-४) अत, नियम एवं संयमको धारण करनेवाला मस्तक पर लोंच किया हुआ, जिनशासनमें अनुरक्त और सब कलाओं में निपुण वह भिचाके लिए क्रमशः अमण करता हुआ सीताके घरके पास आया। आदर्युक्त तथा विशुद्ध

१. •वा तहिं दि॰--मु•।

भिक्ल हुं विहरन्तो, कमेण पत्तो घरं विदेहाए । दिहो ससंभमाए, पणओ य विसुद्धभावाए ॥ १६ ॥ भासणवरं, सोया सबुत्तमन्नपाणेणं। पडिलाभेइ पहट्टा, सिद्धस्थं सबभावेणं ॥ १७॥ निबत्ताहारी सो, सुहासणत्थो तओ विदेहाए। परिपुच्छिओ य साहइ, निययं चिय हिण्डणाईयं॥ १८॥ सो तत्थ चेह्नसामी, दहुं लवणङ्कसे सुविम्हविओ । पुच्छइ ताण पउत्ति, सीया वि य से परिकहेइ ॥ १९ ॥ परिमुणियकारणो सो, रुयमाणि जणयनन्दिणि दहुं । अइदारुणं किवालः , सिद्धरथो दुक्खिओ जाओ ॥ २० ॥ अट्टक्रनिमित्तधरो, सिद्धत्थो भणइ मा तुमं सोगं। कुणसु खणं एकं पि य, सुएहि एयारिसगुणेहिं॥ २१॥ सिद्धत्थेण कुमारा, सिग्घं नाणाविहाइ सत्थाइं। सिक्स्वाविया सपुण्णा, सक्कलाणं च पारगया ॥ २२ ॥ न हु कोइ गुरू खेवं, वच्चइ सीसेसु सिंचसुँमहेसु । जह दिणयरो पभासइ, सुहेण भावा सचक्खूणं ॥ २३ ॥ देन्तो चिय उवएसं, हवइ कयत्थो गुरू सुसीसाणं । विवरीयाण निरत्थो, दिणयरतेओ व उल्लयाणं ॥ २४ ॥ एवं सबकलागम-कुसला लवण-ऽङ्क्षसा कुमारवरा । अच्छन्ति कीलमाणा, जहिच्छियं पुण्डरीयपुरे ॥ २५ ॥ सोमत्तणेण चन्दं, निणिकण ठिया रविं च तेएणं । वीरत्तणेण सक्तं, उदिहं गम्भीरयाए य ॥ २६ ॥ थिरयाए य नगिन्दं, जमं पयावेण मारुयं गइणा । परिणिज्जिणन्ति हरिंथ, बलेण पुहइं च खन्तीए ॥ २७ ॥ सम्मत्तभावियमणा, नज्जइ सिरिविजय-अमियवरतेया । गुरुजणसुस्सृसपरा, वीरौ जिणसासणुज्जुत्ता ॥ २८ ॥ एवं ते गुणरत्तपबयवरा विन्नाणनाण्तमा, रुच्छीकित्तिनिवाससंगयतण् रज्जस्स भौरावहा । कारुं नेन्ति य पुण्डरीयनयरे भर्षा य भावद्विया, जाया ते विमलंसुणिम्मलजसा सीयासुया विस्सुया ॥२९॥ ॥ इँइ पउमचरिए लवणङ्कर्सभवविद्दाणं नाम सत्ताराउयं पन्वं समत्तं॥

भाववाली सीताने उसे देखा श्रीर प्रणाम किया। (१४-६) उत्तम श्रासन देकर श्रानन्दविभीर सीताने सिद्धार्थको सम्पूर्ण भावसे सर्वोत्तम आहार-पानी दिया। (१७) भोजनसे निवृत्त होने पर सुखासन पर बैंठे हुए उससे सीताने पृक्षा। उसने अपना पर्यटन आदि कहा। (१८) वहाँ लघण और श्रंकुराको देखकर श्रत्यन्त विस्मित उस बाल मुनिने उनका वृत्तान्त पृद्धा। सीताने भी वह कह सुनाया। (१६) कारणसे अवगत र्त्रातदयालु सिद्धार्थ बहुत ही करुणभावसे रोती हुई सीताको देखकर दु:खित हुआ। (२०) अष्टांगनिमित्तके जानकार सिद्धार्थने कहा कि ऐसे गुणवाले पुत्रोंक होते हुए तुम एक क्षणभरके लिए भी शोक मत करो । (२१) सिद्धार्थने पुण्यशाली कुमारोंको नानाविध शास्त्र जल्दी ही सिखा दिये । वे सब कलाश्रोंमें निपुण हुए। (२२) जिस प्रकार पूर्व नेत्रवालेको सब पदार्थ त्रासानीसे दिग्वलाता है. उसी प्रकार महान् शक्तिशाली शिष्योंमें कोई भी गुरु खेद प्राप्त नहीं करता । (२३) सुशिष्योंको उपदेश देने पर गुरु कृतार्थ होता है, किन्तु जिस तरह उल्लूके लिए सूर्य निरर्थेक होता है उसी तरह विपरीत अर्थान् कुशिष्यको उपदेश देने पर वह निरर्थेक होता है। (२४) इस प्रकार सब कलाओं एवं शास्त्रोंमें इराल कुमारवर लवण और अंकुश पीण्डरिकपुरमें यथेच्छ कीड़ा करते हुए रहते थे॥ (२५) सीम्यभावसे चन्द्रमा-को, तेजसे सूर्यको, वीरतासे इन्द्रको और गम्भीरतासे समुद्रको उन्होंने जीत लिया। (२६) स्थिरतासे नगेन्द्र मेरुको, प्रतापसे यमको, गतिसे वायुको, बलसे हाथीको तथा समावृत्तिसे पृथ्वीको उन्होंने जीत लिया। (२७) वीर एवं जिन शासनमें उद्यत वे सम्यक्त्वसे भावित मनवाले श्री एवं विजयके कारण अमित तेजसे युक्त, तथा गुरुजनोंकी सेवामें तत्पर जान पड़ते थे। (२८) इस तरह गुणरूपी रत्नोंसे सम्पन्न पर्वत सरीखे, विज्ञान एवं ज्ञानके कारण उत्तम, लक्ष्मी श्रीर कीर्तिके निवासके योग्य शरीरको धारण करनेवाले, राज्यभारको वहन करनेमें समर्थ, भव्य (मोत्त पानेकी योग्यतावाले) तथा धर्मभावमें स्थित वे पौएडरिकपरमें कालनिर्गमन करते थे। इस प्रकार निर्मल यशवाले वे सीता-पुत्र विमल एवं विश्रुत हुए। (२६)

॥ पद्मचरितमें लवण और अंकुशके भवका विधान नामक सत्तानवेवौँ पर्व समाप्त हुआ ॥

१. सिक्खविया संपुष्णा—प्रत्यः । २. ०सुमुहेसु—प्रत्यः । ३. थिरजोगेण र्णागः — प्रत्यः । ४. धौरा — प्रत्यः । ५. भारव्यहा—प्रत्यः । ६. भव्या भवंते ठिया—प्रत्यः । ७. एवं—मुः । ८. ०सहवर्षिः — मुः ।

### ९८. लवणं-ऽकुसदेसविजयपघ्वं

एको उदारकोल्ण-नोमा लवण-5क्कुसा पलोएउं। राया उ वज्जनक्को, कन्नाउ गवेसए ताणं॥ १ ॥ रूच्छीमईएँ धूया, सिस्नूला नाम सुन्दरा कन्ना। बत्तीसकुमारिजुया, पढमस्स निरूविया सा उ॥ २ ॥ वीवाहमक्रलं सो, दहुं दोण्हं पि इच्छइ निरन्दो । रूवेण अणुसिरच्छं, बीयस्स गवेसए कर्मं॥ ३ ॥ चितन्तेण सुमिरिया, पुहइपुरे पिहुनिरिन्दअक्तरहा। नामेण कणयमाला, अमयमईकुच्छिसंभूया॥ ४ ॥ तीए कएण दूओ, सिम्बं संपेसिओ नरवईणं। संपत्ती पुहइपुरं, तत्थ पिहुं पेच्छइ निरन्दं॥ ५ ॥ नंपइ कयसम्माणो, दूओ हं वज्जन्धन्तरवहणा। संपेसिओ महान्तस!, तुज्क सुयाममणहाए॥ ६ ॥ मयणक्कुसस्स एयं, देहि सुयं देव! वरकुमारस्स। नेहं च अनोच्छिनं, कुणसु समं वज्जनक्केणं॥ ७ ॥ तो भणइ पिहुनिरन्दो, रे दूय! वरस्स नस्स पढमगुणो। न य नज्जह कुल्वेसो, कह तस्स सुयं अहं देिम १ ॥ ८ ॥ एव भणन्तस्स तुमं, जुत्तं चिय दूय! निग्गहं काउं। किं व परेण पउत्तं, नं तं न दुरावहं होइ १ ॥ ९ ॥ सो एव निहुराए, गिराऍ निब्भच्छिओ नरवईणं। दूओ गन्तूण फुढं, कहेह सिरिवज्जनक्क्षस्स ॥ १० ॥ सिणुक्रण दूयवयणं, सन्नद्धो वज्जनक्कनरवसभो। सह साहणेण गन्तुं, विद्धंसह पुहइपुरदेसं॥ ११ ॥ पिहुदेसवहे रुहो, वग्वरहो नाम पत्थिनो सूरो। जुज्झन्तो चिय गहिओ, संगामे वज्जनक्केणं॥ १२ ॥ नाक्रण य लेहत्थं, समागओ पोयणाहिनो राया। बहुसाहणो महण्या, मित्तस सहायकज्जेणं॥ १४ ॥

## ९८. लवण और अंक्रुशका देशविजय

इधर मुन्दर और क्रिड्श योग्य लवण एवं श्रंकुशको देखकर वश्रजंघ राजा उनके लिए कन्याओंकी खोज करने लगा। (१) लक्ष्मीमतीकी शशिचूला नामकी मुन्दर कन्या बत्तीस युवितयोंके साथ पहले लवएकुमार को दी गई। (२) राजा लवए और अंकुश दोनोंका विवाहमंगल देखना चाहता था, अतः दूसरेके लिए रूपमें समान कन्याकी वह खोज करने लगा। (३) सोचने पर उसे याद आया कि पृथ्वीपुरके पृथुनरेन्द्रकी पुत्री श्रीर श्रमृतवतीकी कुक्षिसे उत्पन्न कनकमाला नामकी कन्या है। (४) उसके लिए राजाके पास शोघ ही उसने दूत भेजा। पृथ्वीपुरमें वह पहुँचा। वहाँ उसने पृथुराजाके दर्शन किये। (४) जिसका सत्कार किया गया है ऐसे उस दूतने कहा कि, हे महायश! वश्रजंघ राजाके द्वारा में श्रापकी पुत्रीकी मंगनीके लिए भेजा गया हूँ। (६) हे देव! कुमारवर मदनांकुशके लिए श्राप यह कन्या दें श्रीर वश्रजंघके साथ अविच्छिन्न स्नेह-सम्बन्ध जोड़ें (७)

इसपर पृथु राजाने कहा कि दृत ! जिस बरका प्रथम गुण, कुल्वंश ज्ञात न हो उसे मैं अपनी पुत्री कैसे दे सकता हूँ १ (८) अरे दृत ! इस तरह कहनेवाले तुम्हारा निष्मह करना योग्य है । श्रथबा जो दूसरेके द्वारा भेजा गया है वह दुर्घर होता है । (९) इस प्रकार राजा द्वारा कठोर वाणीसे श्रपमानित उस दूतने जाकर श्रीवज्ञजंघसे सारी बात स्फुट रूपसे कही । (१०)

दूतका वचन सुनकर वज्रजंघ राजा तैयार हुआ । सेनाके साथ जाकर उसने पृथ्वीपुर देशका विध्वंस किया । (११) पृथु राजाके देशके विनाशसे रुष्ट व्याघरथ नामक राजा युद्धमें प्रवृत्त हुचा । युद्धमें लढ़ते हुए उसको वज्रजंघने पकड़ छिया । (१२) व्याघरथके पकड़े जाने खीर विनष्ट वैभववाले देशके बारेमें सुनकर पृथु राजाने लेखके साथ एक आदमीको मित्रके पास भेजा । (१३) पत्रमें लिखा हुआ समाचार जानकर पोतनपुरका बलवान राजा मित्रको सहायता देनेके लिए बड़ी सेनाके साथ आया । (१४) उधर बज्रजंघ राजाने भी शीघ ही पीण्डरिक्तगरमें अपने पुत्रोंके पास सन्देशवाहक पुरुषको

ताव य पुण्डरियपुरं, तूरन्तो वळाजङ्कनरबद्दणा । पुरिसो उ लेहवाहो. पवेसिओ निययपुत्ताणं ॥ १५ ॥ भह ते कुमारसीहा, आणं पिउसन्तियं पिडच्छेउं । सन्नाहसमरमेरिं, दावेन्ति य अप्पणो नयरे ॥ १६ ॥ एत्तो पुण्डरियपुरे, जाओ कोलाहलो अइमहन्तो । बहुसुहडतूरसद्दो, वित्थरिकणं मुणिजण असुयपुषं, तं सहं समरमेरिसंजणियं । किं कि ! तिऽह पासत्ये, पुच्छन्ति रुव-ऽह्नुसा तुरियं ॥ १८ ॥ सुणिकण य सनिमित्तं, वित्तन्तं ते तिहं कुमारवरा । सन्नज्ज्ञां पयत्ता, गन्तुमणा समरकर्ज्ञाम्म ॥ १९ ॥ रुक्भन्ता वि कुमारा, अहियं चिय वज्जबङ्खपुत्तेहिं । गन्तूण समाढता, भणइ विदेही य ते पत्ते ॥ २०॥ तुञ्में हि पुत्त! बाला, न समा जुज्झस्स ताव निर्मिसं पि । न य जुप्पन्तिऽह वच्छा, महइमहारहधुराधारे ॥२१॥ तेहि वि सा पडिभणिया, अम्मो ! किं भणिस दोणयं वयणं । वीरपुरिसाण भोज्जा, वसुहा किं एत्थ विद्धेहि ! ॥२२॥ एवं ताण सहावं, नाऊणं जणयंनिन्दणी भणइ। पावेह पत्थिवजसं, तुब्भे इह सहदसंगामे ॥ २३ ॥ अह ते मज्जियजिमिया, सबालंकारमूसियसरीरा । सिद्धाण नमोक्कारं, काऊणं चेव जणणीए ॥ २४ ॥ धय-चमर-कणय-किंकिणि-विहसिएसं रहेस आरूढा । असि-कणय-चक्क-तोमर-करालकोन्तेस साहीणा ॥ २५ ॥ अब्राइएस पत्ता. दिणेस ते वज्जजङ्गनरवसहं । सन्नद्भवद्भवया. हयगयरहजोहपरिकिण्णा ॥ २६ ॥ दहूण वज्जनञ्चं, समागयं पिहुनरिन्दसामन्ता । तुरिया जँसाहिलासी, अब्भिट्टा समर्'सोण्डीरा ॥ २७ ॥ असि-परसु-चक्क-पट्टिस-सप्सु पहरन्ति उभयवलबोहा । जुज्झन्ति सवडहुत्ता, अन्नोन्नं चेव घाण्न्ता ॥ २८ ॥ एवंविहम्मि जुज्हो, वट्टन्ते सुहङमुक्कवुकारे। लवण-ऽङ्कसा पविद्वा, चका-ऽसि-गयातमन्धारे॥ २९ ॥ अह ते र्तुंरओउ(हु)दए, बहुभडमयरे सुसत्थकमलवणे । लीलायन्ति जहिच्छं. समरतलाए कुमारगया ॥ ३० ॥

इसके पश्चात् स्नान और भोजन से निवृत उन्होंने शरीर पर सब श्रालंशरोंसे विभूपित हो सिद्धोंको और माताको प्रणाम किया। (२४) ध्वज, चँवर, सोनेकी छोटी छोटी घण्टियोंसे बिभूपित रथमें श्वारूढ़, तलवार, कनक, तोमर, चक्र एवं भयंकर भालोंसे लैस. कवच बाँधकर तैयार श्वीर घोड़े, हाथी, रथ श्वीर योद्धाश्वोंसे घिरे हुए वे ढ़ाई दिनोंमें वस्रजंघ राजाके पास जा पहुँचे। (२४-२६) वज्रजंघको आया देल पृथुराजाके यशके अभीलापी तथा लढ़ाईमें वहादुर सामन्त जल्दी ही भिड़ गये। (२०) दोनों सेनाश्चोंके योद्धा सेकड़ों तलवार, फरसे, चक्र और पिट्टसोंसे प्रहार करने लगे। एक-दूसरेको घायल करते हुए वे एक दूसरेके साथ युद्ध करने लगे। (२०) जिसमें सुभट गर्जना कर रहे थे तथा चक्र, तल्दवार श्वीर गदाके तमसे जो श्वन्धकारित हो गया था—ऐसा जब युद्ध हो रहा था तब उसमें लवगा और श्वंकुशने प्रवेश किया। (२९) वे कुमाररूपी हाथी घोड़ेरूपी जलवाले, सुभट रूपी बहुतसे मगरमच्छोंसे युक्त तथा श्वच्छे शक्ररूपी कमलवनसे सम्पन्न ऐसे युद्धरूपी

भेजा। (१५) सिंह जैसे उन कुमारोंने पिताकी श्राक्षा जानकर श्रपने नगरमें युद्धकी तैयारीके लिए भेरी बजाई। (१६) तब पीण्डरिकपुरमें बहुत भारी कोलाहल मच गया। सुभटों व वादोंकी बहुत वड़ी श्रावाज चारों श्रोर फेल गई। (१७) श्रश्रुतपूर्व युद्धकी भेरीसे उत्पन्न श्रश्रुतपूर्व उस श्रावाजको सुनकर लवण और अंकुश पासके लोगोंसे सहसा पृछ्जने लगे कि यह क्या है? यह क्या है? (१८) अपने निमित्तका वृत्तान्त सुनकर वे कुमारवर युद्धकार्यमें जानेके लिए तयार होने लगे। (१९) विश्वजंघके पुत्रों द्वारा बहुत रोके जाने पर भी कुमार जानेके लिए प्रवृत्त हुए। इस पर जानकीने श्रपने पुत्रोंसे कहा कि, हे पुत्रों! तुम बच्चे हो। तुम ज्ञण भरके लिए भी युद्ध करनेमें समर्थ नहीं हो। बड़े भारी रथकी धुराको बहन करने में वत्स (बछड़े श्रीर छोटे बच्चे) नहीं जोड़े जाते। (२०-२१) उन्होंने भी उसे प्रत्यूत्तरमें कहा कि माता जी! श्राप ऐसा दीनवचन क्यों कहती हैं? वसुधा वीरपुरुषों द्वारा भोग्य है। इसमें वृद्धोंका क्या काम ? (२२) उनका ऐसा स्वभाव जानकर सीताने कहा कि इस सुभट-संप्राममें तुम राजाओंका यश प्राप्त करो। (२३)

१. ॰हा तथो पु॰—प्रश्य॰। २. ॰यणंदणी—प्रत्य॰। ३. ॰यखिखिणिविभूमि॰—प्रत्य॰। ४. जयाहि॰—प्रत्य॰। ४. रसोंडीरा—प्रत्य॰। ६. तुरउद्दारे, व॰ मु॰।

गेण्डन्ता संघेन्ता, परिमुखन्ता य सरवरे बहुसो । न य दीसन्ति कुमारा, दीसन्ति य रिवुभडा भिका ॥ ३१ ॥ निह्यपहराभिह्यं, सयळं ळवणडुसेहि रिउसेशं । भगां पिहूण समयं, नज्जह सीहेहि मयजूहं ॥ ३२ ॥ अणुमग्गेण रहवरा, दाउं ते बंपिऊण आढण । अमुणियकुळाण संप्रह, मा भज्जह अहिमुहा होह ॥ ३३ ॥ ह्यविह्यविष्परद्धं, निययबळं पेच्छिउं पळायन्तं । राया पिहू नियचो, पढह कुमाराण चळणेछु ॥ ३४ ॥ अह मणइ पिहुनरिन्दो, दुखरियं वं क्यं पमाएणं । तं खमह मज्झ सबं, सोमसहावं मणं काउं ॥ ३५ ॥ पुहह्पुरसामियं ते, संगासेऊण महुरवयणेहिं । जाया पसल्लियया, समयं चिय वज्जबहुणं ॥ ३६ ॥ ळवणडुसेहि समयं, पिहुस्स पीई निरन्तरा जाया । आणामिया य बहवे, तेहि महन्ता पुहइपाळा ॥ ३५ ॥ आवासिएहि एवं, मडेहि तो वज्जबहुन्तरवहणा । भणिओ य नारयमुणी, कहेहि ळवण-ऽङ्कुसुप्पती ॥ ३८ ॥ वासिएहि एवं, मडेहि तो वज्जबहुन्तरवहणा । भणिओ य नारयमुणी, कहेहि ळवण-ऽङ्कुसुप्पती ॥ ३८ ॥ वासिएहि एवं, भडेहि तो वज्जबहुन्तरवहणा । भणिओ य तारयमुणी, कहेहि ळवण-ऽङ्कुसुप्पती ॥ ३८ ॥ वासिएहि एवं, भडेहि तो वज्जबहुन्तरवहणा । भणिओ य तारयमुणी, कहेहि ळवण-ऽङ्कुसुप्पती ॥ ३८ ॥ वासिएहि एवं, अणुओ पुणं-ळव्यणा तहा भरहो । सत्तुग्यो ए कणिहो, वो सत्तु विणह संगामे ॥ ४९ ॥ वोलेन्तो पाउवयणं, ळव्यणसहिओ समं च घरिणीए । मोत्तूग्य य साएयं, हण्डारण्णं गओ पाउमो ॥ ४२ ॥ ळच्छीहरेण वहिओ, चंन्दणहानन्दणो य सम्बुको । सुयवेरिएण समयं, करेह खरदूसणो जुज्झं ॥ ४३ ॥ संगामिम सहाओ, जाव गओ ळव्यणस्स पाउमाभो । ताव य छळेण हरिया, जणयसुया रक्खिसन्देणं ॥ ४५ ॥ संगामिम सहाओ, जाव गओ ळव्यणस्स पायमाभो । रामस्स गुणासण्च, मिळिया पुषं व सुकएणं ॥ ४५ ॥

सरोबरमें इच्छानुसार लीख करने लगे। (३०) बाणों को लिए हुए, निशान देखते हुए श्रौर छोड़ते हुए कुमार दिखाई नहीं पड़ते थे। (३१) लवण श्रौर श्रंकुश द्वारा निर्देय प्रहारों से पीटी गई सारी श्रृत्रुसेना भागकर प्रथुके पास श्राई। वह सिंहों द्वारा भगाये जाते मृगयूथकी भाँति मालूम होती थी। (३२) पीछे पीछे रथ लगाकर वे कुमार उन्हें कहने लगे कि अज्ञातकुलवालोंसे श्रव मत भागे। सामने श्राश्रो। (३३)

क्षत-विक्षत श्रीर विनष्ट हो भागती हुई अपनी सेनाको देखकर रृष्धुराजा लौटा और क्षमारोंके चरणोंमें जा गिरा। (३४) फिर प्रथुराजाने कहा कि प्रमादवश मैंने जो दुश्चरित किया है वह सब तुम मनको सौम्य स्वभाववाला बनाकर क्षमा करो। (३५) प्रध्वीपुरके स्वामी तथा वज्रजंघके साथ मधुर वचनोंमें सम्भावण करके वे मनमें प्रसन्न हुए। (३६) लवण श्रीर श्रंकुशके साथ प्रथुकी अत्यन्त प्रीति हुई। उन्होंने बड़े बड़े राजाओंको श्रधीन किया। (३७) साथमें ठहरे हुए सुभटोंसे युक्त वज्रजंघ राजाने नारद मुनिसे कहा कि लवण और श्रंकुशकी उत्पत्तिके बारेमें कहें। (३८) तब नारद मुनिसे कहा कि

यहाँ साकेतनगरीमें इक्ष्वाकुवंशमें तिलकभूत दशरथ नामका एक विख्यात राजा था। (३६) उसके चार सागर जैसे शान्ति, कान्ति एवं बलसे युक्त, विज्ञान और ज्ञानमें कुशल तथा धनुर्विद्या तथा अक्षविद्यामें अभ्यस्त चार बीर पुत्र थे। (४०) ज्येष्ठ राम थे। उनसे छोटे लक्ष्मण और भरत थे और शत्रुझ सबसे छोटा था। वह युद्धमें सबको जीत सकता था। (४१) पिताके वचनका पालन करनेके लिए लक्ष्मण और अपनी पत्नीके साथ साकेतका त्याग करके राम द्राहकारएयमें गये। (४२) वहाँ चन्द्रनालाके पुत्र शम्बूकका लक्ष्मण ने वध किया। पुत्रके वैरीके साथ खरदूषणने युद्ध किया। (४३) जब राम युद्धमें लक्ष्मणको सहायता देनेके लिए गये तब राक्षसेन्द्र रावणने सीताका छलसे अपहरण किया। (४४) पूर्वकृत पुण्यके कारण रामके गुणोंमें आसक्त सुमीव, हनुमान, जाम्बवंत विराधित आदि बहुतसे गगनगामी विद्याधर आ जुटे। (४४) राक्षसपितको जीतकर राम सीताको वापस छाये। उन्होंने साकेत नगरीको भी स्वर्गसदृश बना

१. • इन्तिसंजुत्ता--प्रत्य• । २. घीरा-- प्रत्य• । ३. चंदपहा• मु• ।

रामेण रक्ससवइं, बिणिऊणं आणिया तओ सीया । साएया वि य नयरी, समासरिच्छो ह्रया तेहिं ॥ ४६ ॥ परमिक्किसंपउत्ता. हरूहर-नारायणा तहिं रज्जं । अञ्जन्ति सुरवरा इव. सत्तसु रयणेसु साहीणा ॥ ४७ ॥ अह अनया कयाई, नणपरिवायाणुगेण पउमेणं । परपुरिसन्विणयदोसां, नणयसुया छि**ड्डि**या रण्णे ॥ ४८ ॥ कहिकण य निस्सेसं, वर्तं तो नारओ सरिय सीयं। बंपइ समंस्रुनयणो, सवनरिन्दाण पश्चनसं॥ ४९॥ पउमस्स भ्रमामहिसी, अट्टण्हं महिल्यिसहस्साणं । रयणं व निरुवलेवा. उत्तमसम्मत्त-चारिता ॥ ५०॥ नूणं चिय अन्नभवे, पावं समुविज्जियं विदेहाए । तेणेत्थ माणुसत्ते, अणुह्यं दारुणं दुक्खं ॥ ५१ ॥ परतिचिरयस्स इहं, जणस्स अलियं पभासमाणस्स । वासीफलं व जीहा, कह व न पहिया धरणिवहें ! ॥ ५२ ॥ स्रणिकण वयणमेयं, अणक्कलवणो मुणि भणइ एतो । साहेहि इहन्ताओ, केदूरे कोसला नयरो ? ॥ ५३ ॥ सो भणइ जोयणाणं, सयं ससद्धं इमाउ ठाणाओ । साएया वरनयरी, जत्थ य परिवसइ पउमाभो ॥ ५४ ॥ सुणिऊण वयणमेर्य, भणइ लवो वज्जनङ्कनरवसमं। मामय मेलेहि भडा, साएयं जेण वचामो॥ ५५॥ एयन्तरम्मि पिहुणा, दिन्ना मयणाइसस्स निययसुया। वत्तं पाणिमाहणं, तत्थ कुमारस्स तहियहं ॥ ५६ ॥ गमिऊण एगरति, तत्तो वि विणिग्गया कुमारवरा । परदेसे य बिणन्ता, पत्ता आलोगनयरं ते ॥ ५७ ॥ तत्तो वि य निगन्तुं, अब्भण्णपुरं गया सह बलेणं । तत्थ वि कुबेरकन्तं, जिणन्ति समरे नेरवरिन्दं ॥ ५८ ॥ गन्तूण य स्म्पागं, देसं बहुगाम-नगरपरिपुण्णं । तत्थ वि य एगकण्णं, नराहिवं निज्जिणन्ति रणे ॥ ५९ ॥ तं पि य अइक्रमेउं, पत्ता विजयत्थिलि महानयिरं । तत्थ वि जिणन्ति वीरा. भाइसयं नरविरिन्दाणं ॥ ६० ॥ गङ्गं समुत्तरेउं, कहलासस्युत्तरं दिसं पत्ता । जाया य सामिसाला, लव-ऽङ्कुसा णेयदेसाणं ॥ ६१ ॥ **इस-कंब्-कुंत-सीहरू-पण-णंदण-सरुह** रंगरा भीमा । भूया य वामणा वि य, जिया य बहुवाइया देसा ॥६२॥

यह कथन सुनकर अनंगलवणने मुनिसे पूछा कि यहाँ से साकेतनगरी कितनी दूर है यह आप कहें। (५३) उसने कहा कि इस स्थानसे डेदसी योजन दूर साकेत नगरी है, जहाँ राम रहते हैं। (४४) यह कथन सुन लवणांकुशने वज्जंघ राजासे कहा कि, मामाजी! आप सुभट इक्ट्रे करें जिससे हम साकेतकी ओर जायँ। (५६) इस बीच पृथु राजाने मदनांकुशको अपनी लड़की दी। उसी दिन वहाँ कुमारका पाणिमहण हुआ। (५६) एक रात बिताकर वहाँसे वे कुमार वर निकल पड़े और दूसरे देशोंको जीतते हुए आलोकनगरमें आ पहुँचे। (५७) वहाँसे भी निकलकर वे सेनाके साथ अभ्यर्णपुर गये। वहाँ भी कुबेरकान्त राजाको युद्धमें जीता। (५८) वहाँसे बहुतसे गाँव और नगरोंसे परिपूर्ण लम्पाक देशमें गये। वहाँ पर भी उन्होंने एककर्ण राजाको युद्धमें हराया। (४६) उसका भी अतिक्रमण कर वे विजयस्थली नामकी महानगरीमें पहुँचे। वहाँ भी उन वीरोंने राजाओंके सी भाइयोंको जीता। (६०) गंगाको पारकर केलासकी उत्तरिशामें वे पहुँच गये। इस तरह लवण और अंकुश अनेक देशोंके स्वामी हुए। (६१) उन्होंने झव, कम्बु, कुन्त, सिंहल, पण, नन्दन, शलम, लंगल, भीम, भूत, वामन तथा बहुवादिक आदि देश जीते। (६२) सिन्धुको पार करके उस पार आये हुए बहुतसे आर्थ-अनार्थ देश

दिया। (४६) अत्यन्त ऋदिसे युक्त हलधर और नारायण सात रहोंसे युक्त हो देवोंकी भाँति वहाँ राज्यका उपभोग करने लगे। (४७) एक दिन लोगोंके अपवादके कारण रामने परपुरुषसे जन्य दोषवाली सीताको अरण्यमें छोद दिया। (४०) समग्र वार्ता कहकर और सीताका स्मरण करके अश्रुयुक्त नयनोंवाले नारदने सब राजाओंक समन्न कहा कि आठहज़ार महिलाओं में रहके जैसी रामकी पटरानी सीता निर्देष थी और उत्तम सम्यक्त्व एयं चारित्रसे सम्पन्न थी। (४६-५०) अवश्य ही परभवमें सीताने पाप कमाया होगा। उसीसे इस जन्ममें दारुण दुःखका उसने अनुभव किया (४१) दूसरों की वार्तोंमें रत और भूठ बोलनेवाले मनुष्यकी जीभ वासी फलके समान ज़मीन पर क्यों न गिर गई ? (४२)

१. •च्छा य तेहिं कया—प्रत्य । २. मेलेह्-प्रत्य । ३ नरेंदवरं-प्रत्य ० । ४. •हमंगला-मु । ५. बाहणा - प्रत्य ० ।

उत्तरिकण य सिन्धुं, अवरेण निणन्ति ते बहू देसा । आरिय-अणारिया वि य, इमेहि नामेहि नायवा ॥६३॥ आहीर-वीय-जवणा, कच्छा सगंकेरला य नेमाला । बरुला य चारुवच्छा, वरावदा चेव सोपारा ॥ ६४ ॥ कसमीर-विसाणा वि य, विज्ञातिसिरा हिर्डिवयं-ऽबद्दा । सूला बब्बर-साला, गोसाला सरमया सबरा ॥ ६५ ॥ आणंदा तिसिरा वि य, खसा तहा चेव होन्ति मेहल्या । सुरसेणा वल्हीया, खंधारा कोल-उल्लुगा य ॥६६॥ पुरि-कोबेरा कुहरा, अन्धा य तहा कलिक्समाईया । एए अन्ने य बहू, लव-ऽक्कुसेहिं निया देसा ॥ ६७ ॥ एवं लव-ऽक्कुसा ते, सेविज्ञन्ता नरिन्दचक्रेणं । पुणरिव पुण्डरियपुरं, समागया इन्दसमिवहवा ॥ ६८ ॥ सोऊण कुमाराणं, आगमणं वज्ञजङ्कसहियाणं । धय छत्त-तोरणाई, लोएण कया नयरसोहा ॥ ६९ ॥ उवसोहिए समत्थे, पुण्डरियपुरे सुरिन्दपुरसिरसे । लवणक्कुसा पविद्या, नायरलोएण दीसन्ता ॥ ७० ॥ सीया दहूण सुए, समागए निगया वरघराओ । लवण-ऽक्कुसेहि पणया, जणणी सवायरतरेणं ॥ ७१ ॥ तीए वि ते कुमारा, अवगृदा हरिसनेहिहययाए । अक्नेस्र परामुद्दा, सिरेस्र परिचुम्बिया अहियं ॥ ७२ ॥

सपिया सगयतुरंगवाहणा, विसैन्ति ते सियकमलायरे पुरे ।

मणोहरा पयलियचारुकुण्डला, लव-ऽङ्कुसा विमलपयावपायडा ॥ ७३ ॥
॥ इइ पडमचरिए लवङ्कसदेसविजयं नाम अद्वाणडयं पव्वं समत्तं ॥

#### ९९. लवणं-ऽकुसजुज्झपव्वं

एवं ते परमगुणं, इस्सिरियं पाविया वरकुमारा। बहुपत्थिवपरिकिण्णा, पुण्डरियपुरे परिवसन्ति॥ १॥ तत्तो कयन्तवयणं, परिपुच्छइ नारओ अडविमज्झे। विमणं गवेसमाणं, जणयसुयं उज्झिउद्देसे॥ २॥

उन्होंने जीत लिये। उनके ये नाम जानो। (६३) आभीर, वोक, यवन, कच्छ, शक, केरल, नेपाल, वरुल, चारुवत्सी, बरावट, सोपारा, काश्मीर, विषाण, विज्ज, त्रिशिर, हिडिम्ब, श्रम्बष्ठ, शूल, वर्वरसाल, गोशाल, शर्मक, शबर, श्रानन्द, त्रिशिर, खस, मेखलक, शूरसेन, वाह्लीक, गान्धार, कोल, उल्लूक, पुरीकोबेर, कुहर, श्रान्ध्र तथा कलिंग आदि—ये तथा दूसरे भी बहुतसे देश लवण श्रीर श्रंकुशने जीत लिये। (६४-६७)

इस तरह राजाओं के समूह द्वारा सेवित वे इन्द्रके समान वैभववाले लवण और श्रंकुश पुनः पौण्डरिकपुरमें छौट आये। (६०) विश्वजंघके साथ कुमारोंका आगमन सुनकर लोगोंने ध्वज. छत्र, तोरण श्वादिसे नगरकी शोभा की। (६०) पूर्णरूपसे सुरेन्द्रकी नगरीके समान शोभित पीण्डरिकपुरमें नगरजनों द्वारा देखे जाते लवण श्रौर अंकुशने प्रवेश किया। (७०) पुत्रोंका आगमन देखकर सीता सुन्दर घरमेंसे बाहर निकली। लवण श्रौर अंकुशने माताको सम्पूर्ण श्वादरके साथ प्रणाम किया। (७१) हृदयमें हर्ष और स्तेहयुक्त उसने भी उन कुमारों का श्रालिंगन किया, अंगोंको सहलाया श्रौर मस्तकों पर बहुत बार चुम्बन किया। (७२) राजाश्रोंके साथ, हाथी, घोड़े श्रौर वाहनसे युक्त, मनोहर, भूमते हुए सुन्दर कुण्डलवाले तथा निर्मल प्रतापसे देवीरयमान उन लवण श्रौर श्रंकुशने पौण्डरिकपुरमें प्रवेश किया। (७३)

।। पद्मचरितमें लवण और अंकुशका देशविजय नामक अट्ठानबेवाँ पर्व समाप्त हुआ । ॥

## ९९ लवण-अंकुशका युद्धवर्णन

इस तरह वे वरकुमार परम उत्कर्प और ऐश्वर्य प्राप्त करके अनेक राजाओं से घिरे हुए पीण्डरिकपुरमें रहने छगे। (१) जंगलके बीच जिस प्रदेश में सीताका त्याग किया था वहाँ खोजते हुए दुःखी कृतान्तवदनसे नारदने पूँछा। (२) सारा वृत्तान्त कहने

१. ०र-ओब॰—प्रत्य॰। २. ०गकीरला—प्रत्य॰। ३. णेपाणा—प्रत्य०। ४. ०ला रसमया—प्रत्य॰। ५. खिसा—प्रत्य॰। ६. ०णा वण्होया गंधारा कोसला छ्या—प्रत्य॰। ७. पल्हीया मु॰। ८. वसंति—प्रत्य॰।

सयस्त्रे य समक्साए, विचन्ते नारओ गओ तुरियं । पुण्डरियपुरं गन्तुं, पेच्छइ रुवण-ऽङ्कुसे भवणे ॥ ३ ॥ ैसपुद्दओ पविद्वो, भणद् तओ नारओ कुमारवरे । जा राम-लक्खणसिरी, सा तुब्भ हवउ सविसेसा ॥ ४ ॥ काऊण समालानं, खणमेकं नारओ कुमाराणं। साहेइ य विचन्तं, कयन्तवयणाइयं सहं॥ ५॥ तं नारयस्स वयणं, सुणिऊण लव-८ङ्कुसा परमरुद्वा । नंपन्ति समरसज्जं, कुणह लहुं साहणं सबं ॥ ६ ॥ पउमस्सुवरि पयद्दे, पुत्ते दहुण तत्थ वहदेही । रुवह ससंभमहियया, दहयस्स गुणे अणुसरन्ती ॥ ७ ॥ सीयाएँ समीवत्थो, सिद्धत्थों भणइ नारयं एतो । एस कुडुम्बस्स तुमे, भेओ काउं समाढतो ॥ ८ ॥ सिद्धत्थं देवरिसी, भणइ न जाणामि हं इमं कजां। नवरं पुण एत्थ गुणो, दीसइ सत्थो तुमं होहि ॥ ९ ॥ स्रणिऊण य रुयमाणि, जणिं पुच्छन्ति दोण्णि वि कुमारा । अम्मो ! साहेहि रुहुं, केण तुमं एत्थ परिभूया ॥ १०॥ सीया भणइ कुमारे. न य केणइ एत्थ रोसिया अहयं। नवरं रुयामि संपइ, तुम्ह फ्यिं सरिय गुर्णानलयं ॥११॥ भिणया य कुमारेहिं, को अम्ह पिया ? किंह वि सो अम्मो ? । परिवसइ किंच नामं ?, एयं साहेहि भूयत्थं ॥ १२॥ जं एव पुच्छिया सा. निययं साहेइ उब्भवं सीया । रामस्स य उप्पत्ती, लक्खणसहियस्स निस्सेसं ॥ १३ ॥ दण्डारण्णाईयं. नियहरणं रावणस्स वहणं च । साएयपुरिपवेसं. जणाववायं पुणरिव कहेड सीया, जणपरिवायाणुगेण रामेणं। नेऊण उज्झिया हं, अडवीए केसरिरवाए॥ १५॥ गयगहणपिवद्देणं, दिद्दा हं वज्जनङ्घनरवद्गा। काउम धम्मबहिणी, भणिकम इहाणिया नयरं॥ १६॥ एवं नवमे मासे. संपत्ते सवणसंगए चन्दे। एत्थेव पसूया हं, तुइभेहि राह्वस्स सुया।। १७॥ तेणेह क्रवणसायर-परियन्ता वसुमई रयणपुण्णा । विज्ञाहरेहि समयं, दासि व वसीकया सवा ॥ १८॥

माता को रोती सुन दोनों कुमारोंने पूछा कि, मां! तुम जल्दी ही कहो कि तुम्हारा किसने अपमान किया है १ (१०) सीताने कुमारोंसे कहा कि किसीने मुझे कुपित नहीं किया। मैं तो इस समय केवल गुणके धामरूप तुम्हारे पिता को याद करके रोती हूँ। (११) कुमारोंने पूछा कि, माता जी! हमारे पिता कौन हैं? वे कहाँ रहते हैं ? उनका नाम क्या है १ यह सच सच कहो। (१२) इस प्रकार पूँछने पर उस सीताने अपने उद्भव और लक्ष्मण सहित रामकी उत्पत्तिके बारेमें सब कुछ कहा। (१३) उसने दण्डकारएयमें अपना अपहरण, रावणका वध, साकेतपुरीमें प्रवेश तथा लोगोंका अपवाद आदि समग्र युत्तान्त कह सुनाया। (१४) सीताने पुनः कहा कि जन-परिवादको जानकर रामने सिंहकी गर्जनाओं से व्याप्त जंगलमें मुसे छोड़ दिया था। (१४) हाथियोंको पकड़नेके लिए प्रविष्ट वज्जांच राजा द्वारा में देखी गई। धर्मभिगिनी बनाकर और कहकर बादमें मैं यहाँ लाई गई। (१६) इस तरह नी महीने पूरे होने पर अवण नक्षत्रके साथ जब चन्द्रमाका योग था तब रामके पुत्र तुम्हें मैंने यहाँ जन्म दिया। (१७) विद्याधरोंके साथ उन्होंने लवणसागर तक फैली हुई तथा रत्नों से परिपूर्ण सारी पृथ्वी दासीकी माँति वशमें की है। (१८०) अब लड़ाई छिड़ने पर या तो तुम्हारी या फिर रामकी अशोमनीय बात

पर नारद फौरन पौण्डरिकपुर गया और भवनमें लवण एवं अंकुशको देखा (३)। पूजित नारदने प्रविष्ट होकर कुमारोंसे कहा कि राम और लक्ष्मणका जो सिवशेष ऐश्वर्य है वह तुम्हारा हो। (४) एक क्षणभर बातचीत करके नारदने कुमारोंसे कृतान्तवदन आदिका सारा वृत्तान्त कह सुनाया। (४) नारदका वह कथन सुनकर अत्यन्त स्ट लवण और अंकुशने कहा कि युद्ध के लिए शीघ्र ही सारी सेनाको तथार करो। (६) रामके ऊपर पुत्र आक्रमण करनेवाले हैं यह देखकर भयसे युक्त हृदयवाली सीता पतिके गुणोंको याद कर ह रोने लगी। (७) तब सीताक समीपमें रहे हुए सिद्धार्थने नारदसे कहा कि तुम इस कुटुम्बमें भेद ढालनेके लिए प्रवृत्त हुए हो। (८) देविष नारदने कहा कि मैं यह कार्य नहीं जानता। फिर भी इसमें शुभ दिखाई पढ़ता है, अतः तुम स्वस्थ हो। (६)

१ संपूर्को-म्-

आविंदए संगामे. संपद्द कि तुम्ह कि व रामस्स । सुणिहामि असोभणयं, वत्तं तेणं मए रुप्णं ॥ १९ ॥ सी तेहि वि पहिभणिया, अम्मी ! वल-केसवाण अइरेणं । सुणिहिसि माणविभक्तं, समरे अम्हेहि कीरन्तं ॥२०॥ सीया भणइ कुमारे. न य जुत्तं परिसं ववसिउं जे । निमयबो चेव गुरू. हवइह लोए ठिई पसा ॥ २१ ॥ ते एव जंपमाणि, संथावेउमा अत्तणो जणिं। दोण्णि वि मिजिबिजिमिया, आहरणविमुसियसरीरा ॥ २२ ॥ सिद्धाण नमोकारं, काउगं मत्तगयवराह्ददा । तो निग्गया कुमारा, बलसहिया कोसलाभिमुहं ॥ २३ ॥ दसं जोहसहस्सा सञ्ज, गहियकुहाडा बलस्स पुरहुत्ता । छिन्नन्ता तैरुनिवहं, वचन्ति तओ तिहं सहडा ॥२४॥ ताण अणुमम्गओ पूण, खर-करह-बइल-महिसंमाईया । वचन्त रयण-कञ्चण-चेलियबहुधक्रभरभरिया ॥ २५ ॥ नाणाउहगहियकरा, नाणानेवत्थउज्जला जोहा। वश्चन्ति य दढदप्पा, चञ्चलचैमरा वरतरंगा॥ २६॥ ताणं अणुमग्गेणं. मत्तगया बहरूघाउविच्छ्रिया । वश्चन्ति रहवरा पुण. कंयसोहा ऊसियधओहा ॥ २७ ॥ तम्बोल-पुप्फ-चन्दण-कुङ्कुम-कप्पूर-चेलियाईयं । सबं पि सुप्पमूयं, अत्थि कुमाराण खन्धारे ॥ २८ ॥ एवं ते बलसहिया, संपत्ता कोसलापुरीविसयं। पुण्डुच्छु-सालिपउरं, काणण-वण-वण-वण्यरमणिज्ञं॥ २९॥ बोयणमेत्रेयु पयाणप्यु, एवं कमेण संपत्ता। कोसलपुरीऍ नियंडे, नदीऍ आवासिया वीरा ॥ ३०॥ दट्टूण तं कुमारा, पषयसिहरोहतुक्कैपायारं । पुच्छन्ति वज्जनङ्कं, मामय ! किं दीसए एयं ! ।। ३१ ॥ तो भणइ वज्जनहो, साएया पुरवरी हवइ एसा । जत्थ 5च्छइ तुम्ह पिया, पउमो रूच्छीहरसमग्गो ॥ ३२ ॥ स्रणिकण समासन्ने, हल्हर-नारायणा पराणीयं । जंपन्ति कस्स लोए, संपद्द मरणं समासन्नं ॥ ३३ ॥ अहवा वि कि व भण्णाइ ?, सो अप्पाऊ न एत्थ संदेहो । जो एइ अम्ह पासं, कयन्तअवलोइओ पुरिसो ॥३४॥

में धून्गी। इसीसे मैं रोती थी। (१६) उन्होंने उसे कहा कि, माताजी! हमारे द्वारा युद्धमें किए गए बलदेव और केशवके मानभंगके बारेमें तुम शीघ्र ही सुनोगी। (२०) सीताने कुमारोंसे कहा कि तुम्हारे लिए ऐसा करना योग्य नहीं है, क्योंकि गुरुजन वन्दन करने योग्य होते हैं। छोकमें यही स्थिति है। (२१) इस तरह कहती हुई अपनी माताको सान्त्वना देकर उन दोनोंने स्नान-भोजन किया तथा शरीरको आभूषणोंसे अछंकृत किया। (२२)

सिद्धोंको नमस्कार करके मत्त हाथी पर आरूढ़ वे कुमार सेनाके साथ साकेतकी ओर निकल पड़े। (२३) इस हजार योद्धा हाथमें कुल्हाड़ी लेकर सेनाके आगे जाकर पेड़ोंको काटते थे। फिर वहाँ सुभट जाते थे। (२४) फिर उनके पीछे पीछे रत्न, सोना, वस्न तथा अनेक तरहके धान्यके भारसे लदे हुए गधे, ऊँट, बैल, भैंसे आदि जाते थे। (२५) उनके पीछे नाना-प्रकारके आयुध हाथमें धारण किए हुए, नाना-भाँतिके वस्नांसे उज्ज्ञल तथा अत्यन्त द्पेयुक्त, योद्धा और चंचल चमरवाले घोड़े जाते थे। २६) उनके पीछे पीछे गेरू आदि धातुसे अत्यन्त चित्रित मत्त हाथी तथा सजाए गए और ऊँची ध्वाओंवाले रथ जाते थे। (२७) कुमारोंकी छावनीमें ताम्बूल, पुष्प, चन्दन, कुंकुम, कर्पृर, वस्न आदि सब कुछ बहुतायतसे था। (२८) इस तरह सेनाक साथ वे सफेद ऊख और धानसे भरे हुए तथा बाग-बगीचों और किलोंसे रमणीय साकेतपुरीके देश में आ पहुँचे। (२६) योजनमात्र प्रयाण करते हुए वे वीर कमशः साकेतपुरीके समीप आ पहुँचे और नदी पर डेरा डाला। (३०) पर्वतके शिखरके समान उत्तुङ्ग प्राकारवाले उस नगरको देखकर कुमारोंने वक्रजंघसे पूँछा कि, मामा! यह क्या दीखता है! (३१) तब वक्रजंघने कहा कि यह साकेत नगरी है जहाँ तुम्हारे पिता राम लक्ष्मणके साथ रहते हैं। (३२)

समीप में आई हुई राष्ट्रकी सेनाके वारेमें सुनकर राम और रुद्मण ने कहा कि छोकमें किसकी मृत्यु अब नजदीक आई है। (३३) अथवा क्या कहा जाय ! वह अल्पायु है इसमें सन्देह नहीं। जो पुरुष हमारे पास आता है वह यमके द्वारा देखा गया है। (३४) तब पासमें बेंठे हुए विराधितसे रामने सहसा कहा कि सिंह और गरुड़ की ध्वजा से युक्त

१. सा तेहिं प॰—प्रत्य॰। २. तरगहणं, ब॰—प्रत्य॰। ३. ॰सयाईया—प्रत्य॰। ४. ॰चवला व॰—मु॰। ५. कणवामया छ॰—प्रत्य॰। ६. धीरा—प्रत्य॰। ७. ॰क्संघायं—मु॰।

एतो पासल्लीणं, विराहियं भणइ राहवो सहसा । हरि-गरुड-वाहण-धयं, रणपरिहत्थं कुणह सेन्नं ॥ ३५ ॥ भणिऊँण वयणमेयं, चन्दोयरनन्दणेण आह्या। सबै वि नरवरिन्दा, समागया कोसलानयरि ॥ ३६ ॥ दहुण राहववलं, सिद्धत्थो भणइ नारयं भीओ । भामण्डलस्स गन्तुं, एयं साहेहि वित्तन्तं ॥ ३७ ॥ तो नारएण गन्तुं, विचन्ते साहिए अपरिसेसे । जाओ दुक्लियंविमणो, सहसा भामण्डलो राया ॥ ३८ ॥ सोर्ऊंण भाइणेज्जे. आसन्ने रणबलेण महएणं। भामण्डलो पयट्टो. समयं पियरेण पण्डरियं॥ ३९॥ माया-वित्तेण समं, समागयं भायरं पलोएउं। सीया भवणवराओ, विणिगगया निब्भरसिणेहा ॥ ४०॥ सीया कुणइ पलावं, कलुणं पिउ-माइ-माइसंजोए । निवासणाएँ दुक्खं, साहेन्ती जं जहावतं ॥ ४१ ॥ संथाविकण बहिणि, जंपइ भामण्डलो सुणसु देवी ! । रणसंसयं पवन्ना, तुज्झ सुया कोसलपुरीए ॥ ४२ ॥ नारायण-बलदेवा, न य जोहिज्जन्ति सुरवरेहिं पि । लवण-ऽङ्क्सेहि खोहं, नीया ते तुज्झ पुरेहिं ॥ ४३ ॥ **बाव न हवइ पमाओ,** ताण कुमाराण देवि ! एत्ताहे । गन्तूण कोसला हं, करेमि परिरक्खणोवायं ॥ ४४ ॥ सोऊण वयणमेयं, सीया भामण्डलेण समसहिया। दिविवमाणारूढा, पुत्ताण गया समीविम्म ॥ ४५ ॥ अह ते कुमारसीहा, मायामहजुवलयं च जणणि च । संभासन्ति य मामं, सयणसिणेहेण परितृद्रा ॥ ४६ ॥ को राम-खन्खणाणं, सेणिय! वण्णेइ सयलबलरिद्धिं!। तह वि य सुणेहि संपइ, संखेवेणं भणिजान्तं ॥ ४७ ॥ केसरिरहे विलम्गो, पउमो लच्छीहरो य गरुडङ्को। सेसा वि पवरसहडा, जाण-विमाणेस आरुढा ॥ ४८ ॥ रायाँ उ तिसिरनामी, विष्हिसहो सीहविकमो मेरू। एत्तो पलम्बबाह्र, सरहो तह बालिखिली य ॥ ४९ ॥ सूरो य रुद्दमुई, कुलिस्ससवणो य सीहउदरो य । पिहुमारिदत्तनामो. मइन्दवाहाइया बहवे ॥ ५० ॥ एवं पञ्चसहस्सा, नरिन्दचन्दाण बद्धमउडाणं । विज्ञाहराण सेणिय!, भडाण को लहड परिसंखं ।। ५१ ॥

वाहनवाली सेनाको युद्धके लिए तैयार करो। (२५) ऐसा वचन कहकर चन्द्रोदरके पुत्र विराधितके द्वारा बुलाए गए सभी राजा साकेत नगरीमें आये। (२६) रामकी सेनाको देखकर भयभीत सिद्धार्थने नारदसे कहा कि भामण्डलसे जाकर यह बृत्तान्त कहो। (२७) तब नारदने जाकर सारा बृत्तान्त उसे कह मुनाया। उसे सुनकर भामण्डल राजा सहसा दुःखित और विषएण हो गया। (२०) भानजे बड़े भारी सेन्यके साथ समीपमें हैं ऐसा सुनकर भामण्डलने पिताके साथ पीण्डरिकपुरकी ओर प्रयाण किया। (२६) माता-पिताके साथ भाईको आया देख स्नेहसे भरी हुई सीता भवनमेंसे बाहर निकली। (४०) पिता, माई और मातासे निर्वासनका जैसा हुआ था वैसा दुःख कहती हुई सीता करूण स्वरमें विलाप करने लगी। (४६) बहनको सान्त्वना देकर भामण्डलने कहा कि, देवी! सुनो। साकेतपुरीमें तुम्हारे पुत्र युद्धके कारण संशयावस्थामें आ पड़े हैं। (४२) देव भी नारायण और बलदेवके साथ युद्ध नहीं कर सकते। वे तुम्हारे पुत्र लवण और श्रंकुश द्वारा क्षुच्य किये गये हैं। (४३) हे देवी! इस समय उन कुमारोंके लिए प्रमाद न हो, अतः मैं अयोध्या जाकर रक्षाका उपाय करता हूँ। (४४) यह वचन सुनकर भामण्डलके साथ सीता दिव्य विमान पर आरूढ़ हो पुत्रोंके पास गई। (४६) स्वजन के स्नेहसे आनंदमें आये हुए वे बुमारसिंह नाना-नानिके युगल तथा माता एवं मामाक साथ वार्तालाप करने लगे। (४६)

हे श्रेणिक! राम श्रीर लक्ष्मणके समग्र संन्यकी ऋदिका वर्णन कीन कर सकता है? फिर भी तुम संत्रेपसे कही जाती उस ऋदिके बारेमें सुनों। (४५) केसरी रथमें राम और गरुड़से चिहित रथमें लक्ष्मण बेठे थे। बाक्षीके उत्तम सुभट यान एवं विमानोंमें सवार हुए थे। (४८) त्रिशिर नामका राजा, विहिशिस, सिहविक्रम, मेरु, प्रलम्बबाहु, शरभ, वालिखिल्य, पूर्य, रुद्रभृति, कुलिशश्रवण, सिहोदर, पृथु, मारिदत्त, मृगेन्द्रवाहन श्रादि बहुत-से राजा थे। ऐसे पाँच हजार तो विद्याधरोंके मुकुटधारी राजा थे। हे श्रेणिक! सुभटोंकी तो गिनती ही कीन कर सकता है। (४९-५१) घोड़ों

१. ०ण एवमेयं--प्रत्य । २. ०यमणसो, स०--प्रत्य । ३. सुनिल ण-प्रत्य । ४. माया पियरेण-प्रत्य । ४. राधो य--प्रत्य । ।

888

भारोख़ कुन्जरेख़ य, केइ भड़ा रहवरेख़ आरूढ़ा । खर-करह-केसरीख़ य, अन्ने गी-महिसयविरूग्गा ॥ ५२ ॥ एवं रामस्स बलं. विणिगायं पह्यतूरिनम्घोसं । नाणा उहगहियकरं विसक्पाइकवोकारं॥ ५३॥ एतो परबलसई सुणिउं रुवण-ऽङ्कुसानियं सबं। सन्नद्धं रणदच्छं अणेयवरसहरहंबायं ॥ ५४ ॥ कालाणलंक्ष्रचूहा. गवक्कनेवालबब्बरा पुण्डा । मागहय-पारसउला. कालिका सीहला य तहा ॥ ५५ ॥ एकाहिया सहस्ता, दसनरवसहार्ण पवरवीराणं । रुवण-ऽङ्कुसाण सेणिय! एसा कहिया मए संखा ॥ ५६ ॥ एवं परमनलं तं, राहवसेन्नस्स अभिमुहानिडयं। पसरन्तगय-तुरंगं विसमाहयत्रसंघायं ॥ ५७ ॥ जोहा जोहेहि समं. अञ्भिट्टा गयवरा सह गएहिं। जुज्झन्ति रहाख्दा. समयं रहिएस रणसरा ॥ ५८ ॥ खगोहि मोगगरेहि य. अन्ने पहणन्ति सचि-कुन्तेहिं। सीसगहिएकमेका, कुणन्ति केई सुयाजुज्झं॥ ५९॥ जाव य खणन्तरेकं, ताव य गैयतुरयपवरजोहेहिं। अइरुहिरकद्दमेण य रणभूमी दुग्गमा जाया ॥ ६० ॥ गयगज्जियतुर्यंहिंसियरवेणं । न सुणेइ एकमेकं. उछावं कण्णविदयं पि ॥ ६१ ॥ बहत्रनिणाएणं. जह भूमिगोयराणं, वट्टइ जुज्झं पहारविच्छ**ड्ड**ं। तह खेयराण गयणे, अब्भिट्ट संकुळं भीमं ॥ ६२ ॥ लवण-ऽङ्कुसाण पक्खे, ठिओ य भामण्डलो महाराया । विज्जुप्पभी मयह्रो, महाबलो पवणवेगी य ॥ ६३ ॥ सच्छन्द-मियङ्काई. एए विज्ञाहरा महासुहदा । लवण-ऽङ्कुसाण पक्लं, वहन्ति संगामसोडीरा ॥ ६४ ॥ लवण-ऽङ्कुससंभूहं, सुणिकणं खेयरा रणमुहम्मि । सिढिलाइउमारद्धा, सबे, सुग्गीवमाईया ॥ ६५ ॥ दटठण नणयतणयं, सहहा सिरिसेलमाइया पणइं । तीए कुणन्ति सबे, समरे य ठिया उदासीणा ॥ ६६ ॥

इस तरह हाथी और घोड़ोंसे व्याप्त तथा भयंकर रूपसे पीटे जाते वाद्योंके समृह से युक्त वह उत्तम सैन्य रामकी सेनाके सम्मुख उपस्थित हुआ। (५७) योद्धा योद्धा श्रोंके साथ श्रीर हाथी हाथियोंके साथ भिड़ गये। रणशर रथिक रिथकोंके साथ युद्ध करने लगे। (४८) कोई तख्वार और मुद्ररसे तो दूसरे शक्ति और भाखों से प्रहार करते थे। कोई एक-दूसरेका सिर पकड़कर बाहुयुद्ध करते थे। (४९) एक क्षणभर बंतिने पर तो हाथी, घोड़े एवं उत्तम योद्धाश्रोंसे तथा रक्त-जन्य अत्यधिक कीचड्से रएभूमि दुर्गम हो गई। (६०) बहुत-से वादोंके निनादसे तथा हाथियोंकी चिंघाड एवं घोडोंकी हिनहिनाहटसे कानमें पड़ा हुआ एक-दूसरेका शब्द सुनाई नहीं पड़ता था। (६१) आयुध जिसमें फेंके जा रहे हैं ऐसा भूमि पर चलनेवाले मनुष्योंका जैसा युद्ध हो रहा था वैसा हो आकाशमें खेचरोंके बीच संकुल और भयंकर युद्ध हो रहा था। (६२) लग्ण और अंकुशके पक्षमें महाराज भामण्डल स्थित हुआ। विद्युत्प्रभ, मृगांक महाबल, पवनवेग, स्वच्छन्द-मगांक श्रादि युद्धमें वीर महासुभट विद्याधरोंने लवण और अंकुशका पत्त लिया। (६३-४) लवण और श्रंकुशकी विभितिके बारेमें सुनकर युद्धमें सुभीव आदि सब खेचर शिथिल होने लगे। (६५) जनकपुत्री सीताको देखकर हनुमान चादि सुभटोंने उसे प्रणाम किया और वे युद्धसे उदासीन हो गये। (६६)

पर. हाथियों पर तो कोई सुभर उत्तम रथों पर श्रारूढ़ हुए। दूसरे गवे, ऊँट, सिंह, बैल और भैंसे पर सवार हुए। (४२) इस तरह रणवाद्योंका बड़ा भारी घोष करता हुआ, हाथमें नानाविध आयुध लिया हुआ तथा प्यादे जिसमें गर्जना कर रहे हैं ऐसा रामका सैन्य निकला। (४३) उधर शत्रुसैन्यकी आवाज सुनकर ल्वण और अंकुशकी युद्धमें दक्ष श्रीर अनेक उत्तम समटों से युक्त समन्न सेना तैयार हो गई। (५४) कालानल, अंशुचूढ़, गर्वग, नेपाल, बर्बर, पुण्डू, मागघ, पारसक्छ, किलंग तथा सिंहल-यह लवण और श्रंकुश के दश अत्यन्त बीर राजाश्रोंकी ग्यारह हजारकी संख्या, है श्रेणिक ! मैंने तमसे कही। (४४-६)

१. सुणिकण लवं-८द्वसा णिययसेण्णं । स॰ —प्रत्य॰ । २. ०ण धीरपुरिसाणं । ल॰ —प्रत्य॰ । ३. ०तुरंगमविस॰ —सु॰ । ४. सीसं गहिएकमणा, कु॰—प्रत्य॰ । ५. गयनिवहजोहणिवहेहिं—प्रत्य॰ । ६. यहेसिय॰—प्रत्य॰ ।

तं रिउबलं महन्तं, संबहेकण गयघडानिवहं । पिवसन्ति बरकुमारा, हल्हर-ऽनारायणंतेणं ॥ ६० ॥ केसिर-नागारिघए, दर्ठूण लब-ऽह्नुसा रणुच्छाहा । एकेक माणदोष्णि वि, जेट्ट-कणिट्टाण आविहया ॥ ६८ ॥ उद्वियमेचेण रणे, ल्वेण रामस्स सीहघयचावं । िल्नं रहो य भगो, बलपरिहत्थेण वीरेणं ॥ ६९ ॥ अकं रहं विलम्गो, अन्नं घणुवं च राहवो घेतुं । संघेइ जाव बाणं, ताव ल्वेणं कओ विरहो ॥ ७० ॥ आरुहिकण नियरहे, बज्जावत्तं गहाय घणुरयणं । रामो ल्वेण समयं, जुज्झइ पहरोहिवच्छब्हं ॥ ७१ ॥ पउमस्स ल्वस्स नहा, वट्टइ जुज्झं रणे महायोरं । तह लक्खण-ऽह्मुसाणं, तेणेव कमेण नायवं ॥ ७२ ॥ अक्षाण वि नोहाणं, एवं अणुसरिसविकमन्लाणं । नसमम्गयाण सेणिय !, आविहयं दारुणं जुज्झं ॥ ७३ ॥

एवं महन्तदढसत्तिसुनिच्छयाणं, संमाणदाणकथसामियसंपयाणं । जुज्झं भडाण बहुसत्थपडन्तघोरं, जायं निरुद्धनिवयं विमलंसुमगां ॥ ७४ ॥ ॥। इड पडमचरिए स्वयण्-ऽङ्कसजुज्झविहायां नाम नवनउयं पव्यं समत्तं॥

### १००. लवणं-ऽकुससमागमपच्वं

एत्तो मैंगहनराहिव!, जुज्झें विसेसे परिष्फुडं ताणं । जुज्झं कहेमि संपइ, सुणेहि लव-रामपमुहाणं ॥ १ ॥ सिम्धं लवस्स पासे, अविद्वओ वज्जबङ्घनरवसभो । भामण्डलो वि य कुसं, अणुगच्छइ बलसमाउत्तो ॥ २ ॥ रामस्स कयन्तमुहो, अविद्वओ सारही रहारूढो । तह लक्खणस्स वि रणे, विराहिओ चेव साहीणो ॥ ३ ॥

हाथियोंके समृहसे युक्त उस बड़े भारी शत्रुसेन्यको त्रस्त करके ये दोनों हुमारवर राम श्रीर लक्ष्मणके समीप आ पहुँचे। (६७) सिंह और गरुड़की ध्वजावाले राम-लक्ष्मणको देखकर युद्धमें उत्साहशील लवण श्रीर श्रंकुश दोनों बड़े और छोटे भाईमें से एक-एकके साथ जुट गये। (६८) युद्धमें खड़े होते ही बली और वीर लवणने रामका सिंह ध्वजाके साथ धनुष काट हाला और रथ तोड़ हाला। (६६) दृसरे रथ पर सवार हो श्रीर दूसरा धनुष लेकर राम जैसे ही बाण टेकने लगे वैसे ही लवणने उन्हें रथहीन बना दिया। (७०) अपने रथ पर सवार हो और धनुपरल वश्रावर्त हाथमें लेकर राम लवणके साथ जिसमें आयुधोंका समृह फेंका जा रहा है ऐसा युद्ध लड़ने लगे। (७१) राम और लवणका युद्ध चंत्रमें जैसा महाभयंकर युद्ध हो रहा था वैसा ही युद्ध उसी कमसे लक्ष्मण श्रीर श्रंकुशके बीच भी हो रहा था ऐसा सममना चाहिए। (७२) हे श्रेणिक। यशकी चाह रखनेवाले समान विक्रम और बलशाली दूसरे योद्धाश्रोंके बीच भी दारण युद्ध होने लगा। (७३) इस तरह महती शक्ति श्रीर हढ़ निश्चयवाले तथा सम्मान दानके कारण खामीकी सम्पत्ति बढ़ानेवाले सुभटोंके बीच बहुत-से श्राकोंके गिरनेसे भयंकर तथा राजाओं एवं निर्मल आकाशको निरुद्ध करनेवाला युद्ध हुआ। (७४)

॥ पद्मचरितमें रुवण एवं अंकुशका युद्धविधान नामक निज्ञानवेवाँ पर्व समाप्त हुआ ॥

### १००. लवण और अंक्रशका समागम

हे मगधनरेश ! उधर जब विशेष रूपसे युद्ध चल रहा था तब स्वण श्रीर राम आदिके बीच जो युद्ध हुआ वह श्रव मैं विस्पष्टरूपसे कहता हूँ । उसे तुम सुनो । (१) लवणके पास शीघ्र ही वश्रजंघ राजा उपस्थित हुआ । बलसे युक्त भामण्डल भी श्रंकुशका अनुगमन करने लगा । (२) रथ पर श्रारूढ़ छतान्तवदन रामका सारथी हुआ । उसीप्रकार युद्धमें

एयन्तरम्मि पउमी, भणइ कयन्तं रहं सबढहुत्तं। ठावेहि वेरियाणं, करेमि जेणारिसंखोहं॥ ४॥ जंपइ कयन्तवयणो, एए वि हु बज्जरीकया तुरया। सुणिसियनाणेहि पहु!, इमेण संगामदच्छेणं॥ ५॥ निहाबसम्मि पत्ता. इमे ह्या पयलरुहिरविच्छद्वा । न वहन्ति चडुसएहि वि, न चेव करताडिया सामि! ॥ ६ ॥ राहव । मज्झ भयाओ, इमाउ बाणेहि सुणिसियग्गेहिं । पेच्छस अरीण संपद्द, कयम्बकुसमं पिव कयाओ ॥ ७ ॥ पउमो भणइ कयन्तं, वज्जावत्तं महं पि धण्रयणं । सिढिलायइ अइदरं, विहलपयावं व हल्मुसलं ॥ ८ ॥ जनखकयरक्खणाणं. परपक्खखयंकराण दिवाणं। अत्थाण संपद्ग महं, जाया एयारिसाऽवस्था।। ९ ॥ अत्थाण निरत्थत्तं, सेणिय! बहु राहुवस्स संजायं। तह लक्खणस्स वि रणे. एव विसेसेण नायां ॥ १० ॥ परिमुणियनाइबन्धा, सावेक्खा रणमुहे कुमारवरा । जुज्झन्ति तेहि समयं, हरू-चक्कहरा निरावेक्खा ॥ ११ ॥ रामस्स करविमुक्कं, तं सरनिवहं लवो पडिसरेहिं । छिन्नइ बलपरिहत्थो, कुसो वि लच्छीहरस्सेवं ॥ १२ ॥ ताव य कुसेण भिन्नो, सरेख़ रूच्छीहरो गओ मोहं। सिग्धं विराहिओ वि हु, देह रहं कोसलाहुत्तं॥ १३॥ आसत्थो भणइ तओ, विराहियं लक्खणो पिंडवहेण । मा देहि रहं सिग्धं, ठवेहि समुहं रिउभडाणं ॥ १४ ॥ सरपूरियदेहस्स वि, संगामे अहिमुहस्स सुहहस्स । सूरस्स सलाहणियं, मरणं न य प्रिसं जुत्तं ॥ १५ ॥ सुर-मणुयमज्झयारे, परमपयपसंसिया महापुरिसा । कह पडिवज्जन्ति रणे, कायरभावं तु नरसीहा ? ॥ १६ ॥ दसरहिनवस्स पुत्तो, भाया रामस्स रूक्खणो अहयं । तिह्यणिवक्खायजसो, तैस्सेवं नेव अणुसरिसं ॥ १७ ॥ एव भणिएण तेणं, नियत्तिओ रहवरी पवणवेगी । आलग्गी संगामी, पुणरवि जोहाण अइघोरी ॥ १८ ॥ पयन्तरे अमोहं, चक्कं जालासहस्सपरिवारं। लच्छीहरेण मुक्कं, कुसस्स तेलोकभयवंणयं ॥ १९ ॥

विराधित लक्ष्मणका सहायक हुआ।(३) बादमें रामने कृतान्तवदनसे कहा कि रथको शत्रुश्चोंके सम्मुख ले जाओ जिससे मैं राजुओंको व्यप्न करूँ। (४) कृतान्तवदनने कहा कि. हे प्रभो । संप्राममें दत्त इसने तीक्ष्ण बाणोंसे इन घोड़ोंको जर्जर बना दिया है। (४) हे खामी! बहते हुए रुधिरसे आच्छादित ये घोड़े बेसुध हो गये हैं। न तो सैकड़ों मधुर वचनसे श्रीर न हाथसे थपथपाने पर भी ये चळते हैं। (६) हे राघव! मेरी इन भुजाओं को देखो जो फेंके गये तीक्ण नोकवाले बाणोंसे शत्रुओंने कदम्बके पुष्पकी भाँति कर दी है। (७) तब रामने कृतान्तवदनसे कहा कि मेरा भी धनुषरत्न वजावर्त श्रात्यन्त शिथिल बना दिया गया है तथा हल-मुसल भी प्रतापहीन कर दिया गया है। (८) यत्तों द्वारा रक्षा किये जाते तथा रात्रपक्षके लिए विनाशकारी मेरे दिव्य शासों की भी इस समय ऐसी अवस्था हो गई है। (६) हे श्रेणिक ! रामके शस्त्रोंकी जैसी निरर्थकता हुई वैसे ही विशंष रूपसे लक्ष्मणकी भी युद्धमें सममता। (१०) ज्ञातिसम्बन्धको जाननेवाले क्रमारवर सज्ञानभावसे लड़ रहे थे, जबिक राम श्रीर लक्ष्मण उनके साथ निरपेक्षभावसे लड़ रहे थे। (११) रामके हाथसे फेंका गया वाण-समूह युद्धमें दक्ष लवण विरोधी बाएोंसे काट डालता था। इसी तरह अंकुरा भी लक्ष्मणके बाणों को काटता था। (१२) उस समय श्रंकुशके द्वारा बाणोंसे भिन्न लद्मण बेसुध हो गया। विराधितने भी शीघ्र ही रथ साकेत की ओर फेरा। (१३) होशमें आनेपर लक्ष्मणने विराधित से कहा कि विपरीत मार्ग पर रथ मत ले जाओ। शीघ्र ही शत्रुके सम्मुख उसे स्थापित करो । (१४) बार्णोसे देह भरी हुई होने पर भी सामना करनेवाले वीरसुभटका युद्धमें ही मरण ऋाधनीय है. किन्तु ऐसा—पीठ दिखाना उपयुक्त नहीं है। (१४) देव एवं मनुष्योंमें श्रात्यन्त प्रशंसित और नरसिंह सरीखे महापुरुष युद्धमें कातर भाव कैसे स्वीकार कर सकते हैं ? (१६) दशरथ राजाका पुत्र, रामका भाई श्रीर तीनों लोकोंमें विख्यात यशवाला मैं स्थमण हूँ। उसके लिए ऐसा अनुचित है। (१७) ऐसा कहकर उसने पवनवेग नामक रथ लौटाया और योदाओं के लिए अतिभयंकर ऐसे संमाममें जुट गया l (१८) तब लह्मणने अंकुशके ऊपर अमोध, हजारों ज्वालाश्चोंसे व्याप्त तथा तीनों लोकोंमें भय पदा करनेवाला चक्र फेंका। (१६) विकसित प्रभावाला वह चक्र खंकु एके पास जाकर शीध ही वापस लौट

१. **वाहेडि—प्रत्य**ः। २. तस्सैयं—प्रस्यः। ३. ०जण**णं**—प्रत्यः।

गन्त्ण कुससयासं, तं चकं वियसियप्पष्टं सिग्धं। पुणरवि य पडिनियत्तं, संपत्तं रुक्खणस्स करं॥ २०॥ तं लक्सणेण चक्कं, खित्तं कित्तं कुसस्स रोसेणं। विहलं तु पिंडनियत्तइ, पुणो पुणो पवणवेगेणं॥ २१॥ एयन्तरे कुसेणं. धणुयं अप्फालिउं सहरिसेणं । ठा ठाहि सवहदुत्तो, भणिओ लच्छोहरो समरे ॥ २२ ॥ वट द्रण तहाम्यं, रणक्रणे स्वन्तणं समत्थभदा। नंपन्ति विम्हियमणा, कि एयं अन्नहा नायं ! ॥ २३ ॥ किं कोडिसिलाईयं, अलियं चिय लक्खणे समणुजायं ! । कज्जं मुणिवरविहियं !. चक्कं जेण ऽन्नहाभूयं ॥ २४ ॥ अह भणइ लच्छिनिलओ, विसायपरिविज्ञिओ धुवं एए । बलदेव-वासुदेवा, उप्पन्ना भरहवासिमा ॥ २५ ॥ ळजाभरोत्थयमणं, सोमित्ति पेच्छिऊण सिद्धत्थो । सह नारएण गन्तुं, जंपइ वयणं सुणसु अम्हं ॥ २६ ॥ देव ! तुमं चक्कहरो, बलो य पउमो न एत्थ संदेहो । किं मुणिवराण वयणं, कयाइ अलियं हवइ लाए ? ॥ २७ ॥ सोयाएँ सुया एए, रुवं-ऽकुसा नाम दोण्णि वि कुमारा । गन्भट्टिण्सुँ जेसुं, वइदेही छाड्डिया रण्णे ॥ २८ ॥ सिद्धत्थ-नारएहिं, तम्मि य सिट्टे कुमारवित्तन्ते । ताहे सअंसुनयणो, उज्झाइ लच्छीहरो चक्कं ॥ २९ ॥ रामो वि निष्प्रणिकणं, सुयसंबन्धं तओ वियल्यिच्छो । घणसोयपीडियतण्, मुच्छावसविम्मलो पडिओ ॥ ३० ॥ चन्दणजलोक्षियक्को, आसत्थो राह्यो सुयसमीवं । वच्चइ लक्खणसहिओ, नेहाउलमाणसो सिग्धं ॥ ३१ ॥ खवणं-ऽकुसा वि एत्तो, ओयरिकणं रहाउ दो वि जणा । तायस्स चलणजुयलं, पणमन्ति ससंममसिणेहा ॥ ३२ ॥ अवगृहिकण पुत्ते, कुणइ पलावं तओ पउमनाहो । अइनेहिनिव्भरमणो, विमुक्कनयणं सुजर्लानवहो ॥ ३३ ॥ हा हा! मया ८ इक हं, पुत्ता! गडभट्टिया अणज्जेणं। सीयाऍ समं चत्ता, भयजणणे दारुणे रण्णे ॥ ३४ ॥ हा! विउलपुण्णया वि हु. सीयाए जं मए वि संभूया । उयरत्था अइघोरं, दुक्खं पत्ता उ अडवीए ॥ ३५ ॥

लजाके भारसे दबे हुए मनवाले लक्ष्मणको देखकर सिद्धार्थ नारदके साथ उसके पास गया श्रीर कहा कि हमारा कहना सुनो। (२६) हे देव श्रापही चक्रधर श्रीर राम बलदेव हैं, इसमें सन्देह नहीं। क्या मुनिवरोंका वचन कभी लोकमें श्रासत्य होता है ? (२७) लवण श्रीर अंकुरा नामके ये दोनों कुमार सीताके पुत्र हैं, जिनके गर्भमें रहते समय खीता बनमें छोड़ दी गई थी। (२६) सिद्धार्थ और नारद द्वारा कुमारोंका वर वृत्तान्त कहे जाने पर श्रांखोंमें आँपृसे युक्त लक्ष्मणने चक्रको छोड़ दिया। (२६) पुत्रोंका बृत्तान्त सुनकर श्रांखोंमें श्रांपृ बहाने वाले श्रोर शोकसे श्रत्यन्त पीड़ित शरीरवाले राम भी मूर्च्छावश विह्नल हो नीचे गिर पड़े। (३०) चन्दनके जलसे सिक्त देहवाले राम होशमें श्राकर मनमें स्नेहसे युक्त हो कद्माणके साथ शीघही पुत्रोंके पास गये। (३१) उधर रथ परसे नीचे उतरकर दोनों लवण और अंकुरा श्रादर श्रीर स्नेहके साथ पिताके चरणोंमें गिरे। (३२) पुत्रोंको श्रालिंगन करके मनमें श्रत्यन्त स्नेहसे युक्त तथा आँखोंमें से श्रश्रुजलका प्रवाह बहानेवाले राम प्रलाप करने लगे कि मुसे दुःख है कि श्रनार्थ मैंने सीताके साथ गर्भियत पुत्रोंको भयोत्पादक दारुण वनमें होड़ दिया। (३३-३४) विपुल पुरुयवाली सीतामें जो मेरे द्वारा उत्पन्न किये गये थे उन उदरस्य पुत्रोंको वनमें श्रतिभयंकर दुःख मिला। (३५) यदि ये पोण्डरिक पुर ह स्वामी उस वनमें न होते तो मैं तुम पुत्रोंका वदनहत्वाचन्द्र केसे देख पाता ? (३६)

श्वाया और लक्ष्मणके हाथमें पहुँच गया। (२०) लक्ष्मणने वह चक्र रोषमें श्वाकर पुनः पुनः अंकुशके ऊपर फेंका, किन्तु विफल होकर पवनके वेगकी तरह वह पुनः पुनः वापस आता था। (२१) तव श्वानन्दमें श्वाकर अंकुशने धनुपका श्वारफालन किया और लक्ष्मणसे कहा कि युद्धमें सामने खड़े रहो। (२२) युद्धमूर्ममें लच्मणको वसा देख मनमें विस्मित सब सुभट कहने लगे कि यह श्वन्यथा कैसे हुश्वा १ (२३) मुनीश्वर द्वारा उक्त कोटिशिला श्वादि कार्य क्या लक्ष्मणमें श्वसत्य मानना, क्योंकि चक्त श्वन्यथामूत हुश्वा है। (२४) इस पर विपादमुक्त लक्ष्मणने कहा कि अवश्य ही भरत त्रंत्रमें ये बलदेव और वासुदेव उत्पन्न हुए हैं। (२४)

१. विहयमाणा-प्रत्य । २. ० सु जेसु य व ० -- प्रत्य ० ।

बाइ एसी तत्थ वणे, न य होन्ती पुण्हरीयपुरसामी । तो तुम्ह पुत्तया हं, कह पेच्छन्ती वयणचन्दे ? ॥ ३६ ॥ एएहि अमोहेहि, जं न मए विनिह्या महत्वेहिं। हा बच्छय अइपुण्णा, तुब्मे ऽत्थ जए निरवसेसं ॥ ३७ ॥ पुणरिव भणइ सुभणिओ, पउमो तुब्मेहि दिहसंतेहिं । नाणामि नणयतणया, नीवइ नत्थेत्थ संदेहो ॥ ३८ ॥ लच्छीहरो वि एंत्रो, सयंयुनयणो विओगदुक्लत्रो । आलिक्नइ दो वि जणे, गाढं लवण-ऽकुसकुमारे ॥ ३९ ॥ सत्तग्घाइनरिन्दा. मुंणिऊणं एरिसं तु वित्तन्तं । तं चेव समुद्देसं, संपत्ता उत्तमा पीई ॥ ४० ॥ बाओ उभयबळाणं. समागमोऽणेयसहरूपमुहाणं । घणपीइसंगयाणं. रणतत्तिनियत्तिचाणं ॥ ४१ ॥ पुत्ताणं दहयस्य य. समागमं पेच्छिज्जण नणयसुया । दिबविमाणारूढा, पुण्डरियपुरं गया सिग्धं ॥ ४२ ॥ एत्तो हरिसवसगओ, पुत्ताण समागमे पउमनाहो । खेयर-नरपरिकिण्णो, मण्णइ तेलोकलम्भं व ॥ ४३ ॥ अह तत्थ राहवेणं, पुत्ताण कओ समागमाणन्दो । बहुतूरमङ्गलरवो, नचन्तविरुसिणीपउरो ॥ ४४ ॥ अह भणइ वज्जनञ्जं. पउमी भामण्डलं च परितुद्दो । तुब्मेहि मज्झ बन्धू , जेहि कुमारा इहाणीया ॥ ४५ ॥ एतो साएयपुरी, सम्मसरिच्छा कया खणद्धेणं। बहुतूरमङ्गलरवा, नडनष्टपणिचउम्मीया॥ ४६॥ पुत्तेहि समं रामो, पुष्फविमाणं तओ समारूढो । तत्थ विलग्गो रेहइ, सोमित्ती विरद्द्याभरणो ॥ ४७ ॥ पायारगोउराईं, निणभवणाई च केउनिवहाई। पेच्छन्ता नरवसभा, साएयपुरिं पविसरन्ति॥ ४८॥ गय-तुरय-जोह-रहवर-समाउला जणियतूरजयसद्दा । हल-चक्कहर-कुमारा, वचन्ति जणेण दोसन्ता ॥ ४९ ॥ नारीहि तओ सिग्धं, रुवणं-ऽकुसद्रिसणुस्सुयमणाहि । पडिपूरिया गवक्सा, निरन्तरं पङ्कयमुहीहिं ॥ ५० ॥ अइह्रवजोषणधरे, अहियं लवणं-ऽकुसे नियन्तीहिं। जुवईहि हारकडयं, विवडियपडियं न विन्नायं ॥ ५१ ॥

वचनकुशल रामने पुनः कहा कि तुमको देखनेसे मैं मानता हूँ कि सीता जीवित है, इसमें कोई सन्देह नहीं। (३८) आँखोंमें आँपू भरे हुए तथा वियोगके दु:खसे पीड़ित लदमएने दोनों लवण श्रीर अंकुरा छुमारोंको गाढ़ श्रालिंगन किया। (३९) रात्रुध्न आदि राजा ऐसा वृत्तान्त जानकर उस प्रदेशमें आये। उन्होंने उत्तम प्रीति सम्पादित की। (४०) अनेक प्रमुख सभटौंवाडी, अत्यन्त प्रीतिसे सम्पन्न श्रीर युद्धकी प्याससे निवृत्त चित्तवाली—ऐसी दोनों सेनाश्रोंका समागम हुआ। (४१) पुत्रोंका और पतिका समागम देखकर दिंग्य विमानमें आहद सीता शीघ्र ही पौण्डरिकपुर चली गई। (४२) विद्याधर तथा मनुष्योंसे घिरे हुए राम पुत्रोंका समागम होने पर छानन्दमें आकर मानो हैलोक्यकी प्राप्त हुई हो ऐसा मानने लगे । (४३) बादमें वहाँ पर रामने पुत्रोंका बहुविध वाद्योंकी मंगलध्वनिसे युक्त तथा नाचती हुई विलासिनियोंसे सम्पन्न मिलन-महोत्सव मनाया। (४४) तब अत्यन्त आनन्दित रामने वक्रजंघ और भामएडएसे कहा कि तुम मेरे भाई हो, क्योंकि तुम कुमारोंको यहाँ लाये हो। (४५) अनेकविध मंगलध्वनिसे युक्त तथा नट एवं नर्तकों द्वारा प्रनर्तित एवं उद्गीत वह साकेतनगरी थोड़ी ही देरमें स्वर्ग सदृश बना दी गई। (४६) फिर पुत्रोंके साथ राम पुष्पक विमानमें आरूढ़ हुए। उसमें बैठा हुआ तथा आभृषणोंसे विभूषित लद्मण भी शोभित हो रहा था। (४७) प्राकार, गोपुर, जिनमन्दिर श्रीर ध्वजाओं के समूहको देखते हुए वे नरश्छे साकेतपुरीमें प्रविष्ट हुए। (४८) हाथी, घोड़े, योद्धा एवं सुभटोंसे घिरे हुए, वाद्योंकी ध्वनिके साथ जयघोष किये जाते तथा लोगोंके द्वारा दर्दन किये जाते वे चल रहे थे। (४९) उस समय लवण श्रीर श्रंकुशके दर्शनके लिए मनमें उत्सुक कमलसदृश मुखवाली द्वियोंने खाली जगह न रहे इस तरहसे गवाचाँको भर विया। (५०) अत्यन्त रूप और यीवन धारण करनेवाले लवण और श्रं कुशको गौरसे देखनेवाली कियोंको निकलकर गिरे हुए हार और कड़ेके बारेमें कुछ खबर ही नहीं रही। (५१) छारी! सुन्दर केशपाश और पुष्पोंसे भरे हुए सिरको

हे बत्स ! मेरे द्वारा इन अमोध महाक्रोंसे छाहत होनेपर भी तुम नहीं मारे गये थे, इसलिए इस सारे विश्वमें तुम अत्यन्त पुण्यशास्त्री हो । (३७)

१. एको विकागदुक्खेण दुक्खियसरीरो । आ • — प्रत्य ० । २. सुनिकणं — प्रत्य ० ।

एयं कुसुमाउण्णं, सीसं नामेहि वियहधिमालं। मग्गेण इमेण हले!, पेच्छामि लवं-ऽकुसे जेणं॥ ५२॥ तीए वि य सा भणिया, अन्नमणे! चवलच्छालसहावे!। विउलं पि अन्तरिमणं, एयं न वि पेच्छिसि हयासे! ॥५३॥ मा धणहरेण पेछुसु, जोषणमयगिष्धः! विगयलज्जे!। किं मे रूसिस बहिणे!!, सबस्स। वि कोउयं सिरसं ॥५४॥ अन्ना अन्नं पेछुह, अन्ना अन्नाएँ नामए सोसं। अवसारिज्ण अन्नं, रियइ गवक्सन्तरे अन्ना॥ ५५॥ नायरबहूहि एवं, लवणं-ऽकुसल्वकोउयमणाहिं। हलबोलाउलमुहला, भवणगवक्सा कया सबे॥ ५६॥ चन्दद्धसमिनहाला, एए लवणं-ऽकुसा वरकुमारा। आहरणभूसियङ्गा, रामस्स अविद्या पासे॥ ५७॥ सिन्दूरसिनहेहिं, वत्थेहि इमो लवो न संदेहो। दिबन्वरेसु य पुणो, सुगिषच्छसमप्पभेसु कुसो॥ ५८॥ धन्ना सा जणयसुया, जीए पुत्ता इमे गुणविसाला। दूरेण सुकयपुण्णा, जाए होहिन्ति वरणीया॥ ५९॥ केई नियन्ति एन्तं, सत्तुम्घं केइ वाणराहिवई। अन्ने पुण हणुमन्तं, भामण्डलखेयरं अन्ने॥ ६०॥ केई तिकृहसामी, अन्ने य विराहियं नलं नीलं। अङ्गं अङ्गयमाई, नायरलोया पलोएन्ति॥ ६१॥ नायरलोण एवं, क्रयजयआलोयमङ्गलसणाहा। वचन्ति रायमग्गं, हलहर-नारायणा मुइया॥ ६२॥ नायरलोण एवं, क्रयजयआलोयमङ्गलसणाहा। वचन्ति रायमग्गं, हलहर-नारायणा मुइया॥ ६२॥

एवं कमेण हरू-चक्कहरा सपुत्ता, उद्भूयचारुचमरा बहुकेउचिन्था।
नारीजणेण कयमङ्गरूगीयसद्दा, गेहं नियं विमलकन्तिथरा पविद्वा॥ ६३॥
॥ इह पडमचरिए ल्वणं-ऽकुससमागमविद्वाणं नाम सययमं पव्वं समत्तं॥

### १०१. देवागमविहाणपव्वं

अह अन्नया कयाई, विन्नविओ राहवो नरिन्देहिं । किकिन्धिवइ-मरुस्सुय-बिहीसणाईहि बहुएहिं ॥ १ ॥

तिनक नीचा कर जिससे इस मार्गसे जाते हुए लवण और अंकुशका मैं देख सकूँ। (४२) उस कांने उसे भी कहा कि, हे अन्यमनस्के! चपल और चंचल स्वभाववाली! हताश! इतनी बड़ी खाली जगहको भी क्या तू नहीं देखती? (५३) किसी कीने दूसरी कीसे कहा कि यौवनक मदसे गवित और निर्लेज ! तू अपने स्तनोंक भारसे मुक्ते मत दवा। इस पर उसने पहली कीसे कहा कि, बहन! तुम मुझ पर रुष्ट क्यों होती हो? सबके लिए कौतुक समान होता है। (४४) कोई एक की दूसरी कीको दवाती थी, कोई दूसरी कीका सिर नैवाती थी तो कोई दूसरीको हटाकर गवाल के भीतर जाती थी। (४४) लवण और अंकुशका रूप देखनेकी इच्छावाली नगरवधुओंने इस तरह मकानोंके सब गवाल कोलाहलसे मुखरित कर दिये। (४६) अर्थ चन्द्रके समान ललाटवाले तथा आभूपणोंसे विभूषित शरीरवाले ये कुनारवर लवग और अंकुश रामके पास खड़े हैं। (४०) सिन्दूर सहश वक्षोंसे यह लवग है इसमें सन्देह नहीं रहता और तोतेके पंखक समान कान्तिवाले दिव्य पक्षोंसे यह अंकुश ज्ञात होता है। (४०) वह जनकमुता सीता घन्य है जिसके विशाल गुगवाले ये पुत्र हैं और वे तो अत्यन्त पुण्यशालिनी होंगी जिनके द्वारा ये वरणीय होंगे। (४६) कई लोग आने हुए रात्रुच्नको देख रहे थे, तो कई वानराधिपति सुमीवको देख रहे थे। (६०) कई विक्ट्रस्वामी विभीषणको तो दूसरे नगरजन विराधित, नल, नील, अंग और अंगद आदिको देख रहे थे। (६०) इस तरह नगरजनों द्वारा किये जाते जयघोप, दर्शन और मंगलाचारसे युक्त राम और लक्ष्मग आनन्दित हो राजमार्गसे जा रहे थे। (६०) इस तरह कीरिको धारण करनेवाले राम और लक्ष्मणने पुत्रोंके साथ अपने भवनमें अनुक्रमसे प्रवेश किया। (६३)

॥ पद्मचरितमें छवण और अंकुशके समागमका विधान नामक सीवाँ पर्व समाप्त हुआ ॥

#### १०१. देवोंका आगमन

किसी दिन सुप्रीय, हनुमान, विभीषण आदि बहुत में राजा शांते रामसे बिनती की कि, हे नाथ ! परदेशमें वह

सामिय । परविसए सा. दुक्खं परिवसइ जणर्यानवतणया । तीए पसन्नमणसो. होऊणं देहि आएसं ॥ २ ॥ परिचिन्तिऊण एत्तो. पउमाभो भणइ जणपरीवायं। पत्ताऍ विदेहीए, कह तीऍ मुहं नियच्छे हं ॥ ३ ॥ जइ पुहइजणं सबं, एँयं सबहेण पत्तियावेइ। तो तीऍ समं वासो, होहिइ न य अन्नमेएणं।। ४ ॥ भणिकण एवमेयं, खेयरवसहेहि तुरियवेगेणं। आहुओ पुहुइजणो, समागओ नरवहसमग्गो॥ ५॥ विज्ञाहरा वि सिग्धं, समागया सयलपरियणाउण्णा । आवासिया य सबे, नयरीए बाहिरुहेसे ॥ ६ ॥ मञ्चां कया विसाला, पेच्छागिहमण्डवा मणभिरामा । तेसु य जणो निविद्वो, सबहेक्खणकङ्क्किओ सबी ॥ ७ ॥ तम्बोल-फुल्ल-चन्दण-सयणा-ऽऽसण-खाण-पाणमाईयं । सबं पि सुंपरिउत्तं, मन्तीहि कयं जणवयस्स ।। ८ ॥ तो रामसमाइद्वा, सुम्गीव-बिहीसणा सँरयणबढी । भामण्डलहँ णुमन्ता, विराहियाई अह पयद्वा ॥ ९ ॥ एए अन्ने य भडा. पुण्डरियपुरं गया खणद्धेणं । पंडसन्ति रायभवणं. जत्थ उ परिवसङ वडदेही ।। १० ॥ काऊग य जयसहं, सीयं, पणमन्ति खेयरा सबे। ते वि य ससंभमाए, अहियं संभासिया तीए ॥ ११ ॥ अह ताण निविद्वाणं, जंपइ सीया सनिन्दणं वयणं । एयं मज्झ सरीरं, कयं च दुक्लासयं विहिणा ॥ १२ ॥ अङ्गाई इमाई महं, दुज्जणवयणाणलेण दङ्खाई। खीरोयसायरस्स वि, जलेण न य नेषुई जन्ति ॥ १३॥ अह ते भणन्ति सामिणि !, एयं मेहोहि दारुणं सोयं । सो पावाण वि पावो, जो तुज्झ रूएइ अववायं ।। १४ ॥ को उक्लिवइ वसुमइं, को पियइ फुलिङ्गपिङ्गलं जलगं । को लेहइ जीहाए, सिस-सुरतणू वि मूढप्पा ॥ १५ ॥ जो गेण्हइ अववायं, एतथ जए तुज्झ सुद्धसीलाए । सो मा पावउ सोक्खं, कयाइ लोएँ अलियवाई ॥ १६ ॥ एयं पुष्फविमाणं, विसिक्तियं तुज्झ पउमनाहेणं। आरुहस देवि! सिग्धं, वश्वामी कोसलानयरि ॥ १७ ॥

जनकराजकी पुत्री सीता दु:खपूर्वक रहती है। आप मनमें प्रसन्न होकर उसको लानेके लिए आज्ञा दें। (१-२) तब रामने सोचकर कहा कि लोगोंका श्रपवाद-प्राप्त उस सीताका मुख में कैसे देख सकता हूँ ? (३) यदि शपथपूर्वक पृथ्वी परके सब लोगोंको वह विश्वास करावें तो उसके साथ रहना हो सकेगा, दूसरे किसी प्रकारसे नहीं। (४) 'ऐसा ही हो' इस तरह कहकर खेचर राजाओंने तुरन्त ही पृथ्वीके लोगोंको बुलाया। राजाओंके साथ वे श्वाये (४) सम्पूर्ण परिवारके साथ विद्याधर भी शीघ्र ही आ पहुँचे। नगरीके बाहरक प्रदेशमें वे सब ठहराये गये। (६) विशाल मंच और मनोहर प्रेचागृह तथा मण्डप बनाये गये। शपथ देखनेकी इच्छावाल सबलोग उनमें बैठ गये। (७) पान-वीड़ा, फूल, चन्दन, शयनासन, खान-पान आदि सबकी मंत्रियोंने लोगोंक लिए भली-भौति व्यवस्था की थी। (८)

तब रामसे आज्ञाप्राप्त रत्नजटीके साथ सुप्रीय, विभीषण, भामण्डल, हनुमान और विराधित आदि तथा दूसरे सुभद पौण्डिरिकपुरकी ओर चल पड़े और आघे चएमें वहाँ पहुँच गये। जिस राजभवनमें सीता थी उसमें उन्होंने प्रवेश किया। (६-१०) 'जय' शब्द करके उन खेचरोंने सीताको प्रणाम किया। आदरयुक्त उसके साथ उन्होंने खूब बातचीत की। (११) बैठे हुए उनसे सीताने आत्मिन्दापरक वचन कहे कि विधिने मेरा यह शरीर दु:खका आश्रयस्थान-सा वनाया है। (१२) दुर्जनोंकी वचनहपी आगसे जले हुए मेरे ये खंग क्षीरसागरके जलसे भी शान्त नहीं हो सकते (१३) इस पर उन्होंने कहा कि, खामिनी! इस दारण शोकका आप परित्याग करें। जो आपके बारेमें अपवाद कहता है वह पापियोंका भी पापी है। (१४) कीन पृथ्वीको उपर फेंक सकता है? चिनगारियोंसे पीली आगको कीन पी सकता है? कीन मूर्ख जीभसे चन्द्रमा और सूर्यका शरीर चाट सकता है? (१४) शुद्ध शीलवाली आपकी जो इस जगत्में बदनामी खीकार करता है वह पापी और झुटा इस लोकमें कभी सुख न पावे। (१६) हे देवी! आपके लिए रामने यह पुष्पक विमान भेजा है। आप जल्दी इस पर सवार हों, जिससे हम साकेतनगरीकी ओर प्रयाण करें। (१७) जिसप्रकार चन्द्रकी मूर्तिके

१. एवं — प्रत्य ॰ । २. होही ण य — प्रत्य ॰ । ३. मुपश्चित्तं — मु॰ । ४. सुरयण ॰ — मु॰ । ५. हणुवंता — प्रत्य ॰ । ६. पश्चित्तं स्थिल । ७. मिल्हेहि — प्रत्य ॰ । ६. लोओ — प्रत्य ॰ ।

वडमो देसो य पुरी, न य सोहं देन्ति निरहियाणि तुमे । जह तरुभवणागासं, निवज्जियं चन्दमुत्तीए ॥ १८ ॥ सा एव भणियमेचा, सीया अववायविहुणणद्वाए । आरुहिय वरविमाणं, साएयपुरि गया सभडा ॥ १९ ॥ तत्थ उ महिन्दउद्प, ठियस्स रामस्स वरविमाणाओ । अवइण्णा जणयसुया, तत्थ य रयणि गमइ एकं ॥ २० ॥ अह उग्गयम्मि स्रे, उत्तमनारोहि परिमिया सीया। लिल्यकरेणुवलग्गा. पउमसयासं समणुपता॥ २१॥ वंपइ वणो समत्यो, रूवं सत्तं महाणुभावतं । सीयाएँ उत्तमं चिय, सीलं सयले वि तेलोक्के ॥ २२ ॥ गयणे खेयरहोओ, धरणियले वसुमईिं असे। साहुकारमुहरवो, अहियं सीयं पलोएइ॥ ३२॥ केई नियन्ति रामं, अन्ने पुण लक्खणं महाबाहुं। ससि-सूरसमच्छाए, पेच्छन्ति लवं-ऽङ्कुसे अन्ने ॥ २४ ॥ सुग्गीवं जणयसुयं, बिहीसणं केइ तत्थ हणुवन्तं । पेच्छन्ति विम्हियमणा, चन्दोयरनन्दणं अन्ने ॥ २५ ॥ रामस्स सिन्नयासं, तत्थ रियन्तीऍ जणयधूयाए । सह पत्थिवेहि अग्धं, विहेइ लच्छीहरो विहिणा ॥ २६ ॥ दट्ट्रण आवयंति, सीयं चिन्तेइ राहवी एत्ती । कह उज्झिया वि न वि मया, एसा सत्ताउले रण्णे ? ॥ २७ ॥ काऊण अञ्जलिउडं, पणिवइया राहवस्स चैलणेसु । सीया बहुप्पयारं, परिचिन्तन्ती ठिया पुरओ ॥ २८ ॥ तं भणइ पउमनाहो, मा पुरओ ठाहि मज्झ वहदेहि !। अवसंरसु पेच्छिउं जे, न य हं तीरामि गर्यलेखो ॥२९॥ लक्काहिवस्स भवणे, अन्तेउरपरिमिया बहू दिवसे । तत्थ तुमं परिवसिया, न य हं नाणामि ते हिययं ॥३०॥ सीया पई पनुत्ता, तुह सरिसो नित्थ निहुरो अन्नो । पाययपुरिसो ब नहा, वनसिस अइदारुणं कम्मं ॥ ३१ ॥ डोहरूछम्मेण अहं, नंसि तुमे छिड्डिया महारण्णे । तं राहव ! अणुसरिसं, किं ते अइनिट्टरं कम्मं ! ॥ ३२ ॥ जह हं असमाहीए, तत्थ मरन्ती महावणे घोरे । तो तुब्भ किं व सिद्धं, होन्तं महदोग्गइकरस्स ! ॥ ३३ ॥

बिना वृत्त, भवन और श्राकाश नहीं सुहाते वैसे ही श्रापके विना राम, देश श्रीर नगरी शोभित नहीं होती। (१८) इस प्रकार कही गई सीता श्रपवादको दूर करनेके लिए उत्तम विमान पर आरूढ़ हुई और सुभटोंके साथ साकतपुरीको गई। (१६) बहाँ महेन्द्रोदय नामक उद्यानमें ठहरे हुए रामके उत्तम विमानमेंसे सीता नीचे उत्तरी और वहीं पर एक रात विताई। (२०)

स्वांद्य होने पर उत्तम कियोंसे घिरी हुई सीता सुन्दर हथिनी पर सवार हो रामके पास गई। (२१) सबलोग कहने लगे कि समम त्रिलोकमें सीताका रूप, सत्त्व, महानुभावता और शील उत्तम है। (२२) श्राकाशमें विद्याधर और पृथ्वी पर मनुष्य—सब कोई मुँहसे प्रशंसा करते हुए सीताको श्राधिक देखने लगे। (२३) कोई रामको तो कोई महासमर्थ लक्ष्मणको देखते थे। दूसरे चन्द्रमा और पूर्यके समान कान्तिवाले लवण और अंकुशको देखते थे। (२४) वहाँ कोई सुप्रीवको, भामण्डलको, विभीषणको, हनुमानको तो दूसरे चन्द्रोदरके पुत्र विराधितको मनमें विस्मित हो देखते थे। (२४) वहाँ रामके पास जाती हुई सीताको पार्थियोंके साथ लक्ष्मणने विधिवन अर्घ्य प्रदान किया। (२६) आती हुई सीताको देखकर राम सोचने लगे कि वन्य प्राणियोंसे ज्याप्त अरण्यमें छोड़ने पर भी यह क्यों न मरी ? (२७) हाथ जोड़कर सीताने रामके चरणोंमें प्रिणिपात किया। अनेक प्रकारके विचार करती हुई वह सम्मुख खड़ी रही। (२८) रामने उसे कहा कि, सीते! तुम मेरे श्रागे मत खड़ी रहो। तुम दूर हटो, क्योंकि निर्लज में तुम्हें देख नहीं सकता। (२९) रानियों से घिरी हुई तुम बहुत दिन तक रावणके महलमें रही। मैं तुम्हारा हृदय नहीं जानता। (३०) इसपर सीता ने पित से कहा कि—

तुन्हारे जैसा दूसरा कोई निष्टुर नहीं है। हे स्वामी! प्राकृतजनकी भाँति तुम दारुण कर्म कर रहे हो। (३१) हे राघव! दोहदके बहानेसे जो मुक्ते तुमने महावनमें छोड़ दिया उसके जैसा श्रितिनिष्टुर तुन्हारा दृसरा कार्य कीन-सा है? (३२) यदि मैं उस घोर जंगलमें असमाधिपूर्वक मर जाती तो श्रित्यन्त दुर्गित करनेवाले तुन्हारा क्या सिद्ध होता? (३३) हे प्रभो!

१. ॰णुषिलग्गा—प्रत्य॰। २. तइलोक्के—प्रत्य॰। ३. ॰या न वि मुया--मु॰। ४. चलणेहिं--मु॰। ५. ॰सरह पे॰--प्रत्य॰। ६. गयलज्जे--प्रत्य॰।

भेवो वि य सन्भावो, मज्झुवरिं तुज्झ वह पह ! होन्तो । तो किं न अज्जियाए, गेहे हं छिट्टिया तह्या ! ॥३४॥ अपहणमणाहाणं, दुक्खत्ताणं दिरहम्याणं । विसममायाण सामिय !, हवहह विणसासणं सरणं ॥ ३५ ॥ वह वहिस सामि ! नेहं, एव गए वि य पयच्छ मे आणं । होऊण सोमहियओ, किं कायबं मए एत्थं ! ॥३६॥ रामो भणह तुह पिए ! अह्यं बाणामि निम्मलं सीलं । नवरं जणाववायं, विगयमलं कुणसु दिवेणं ॥ ३७ ॥ सुणिऊण वयणमेयं, वंपह सीया सुणेहि महं वयणं । पश्चसु दिवेसु पह !, लोगमहं पित्यावेमि ॥ ३८ ॥ आरोहामि तुल्महं, जल्णं पविसामि घरिमि फालं च । उमां च पियामि विसं, अर्ज पि करेमि भण समयं ॥३९॥ परिचिन्तिऊण रामो, वंपह पविसरसु पावगं सीए ! । तोए वि य सो भणिओ, एविमणं निष्य संदेहो ॥४०॥ पहिवलिम्म य समयं, तं विय सीयाए जणवओ सोउं । पयलन्तअसुनयणो, जाओ अहदुक्खिओ विमणो ॥४१॥ एयन्तरे पवुत्तो, सिद्धत्थो सुणसु देव ! मह वयणं । न सुरेहि वि सीलगुणा, विण्णजन्ती विदेहाए ॥ ४२ ॥ पविसेज व पायालं, मेरू ल्वणोदिह ब सूसेजा । न हु सील्स्स विवत्ती, होज पह ! जणयतणयाए ॥ ४३ ॥ विज्ञा-मन्तेण मए, पश्चसु मेरूसु वेहयहराइं । अहिवन्दियाइं राहव !, तवो य चिण्णो सुहरकालं ॥ ४४ ॥ तं मे हवउ महाजस !, विहलं जं तत्थ पुण्णमाहप्यं । जह सील्स्स विणासो, मणसा वि य अत्थ सीयाए ॥ ४५ ॥ पुणरवि भणइ सुभणिओ, सिद्धत्थो जइ अलिण्डयचित्ता । सीया तो अणलाओ, उत्तरिही कणयलिह ब ॥ ४६॥ गयणे खेयरलोओ, वंपह घेरणीचरो महियल्लथे । साहु ति साहु भणियं, सिद्धत्थ ! तुमेरिसं वयणं ॥ ४० ॥ सीया सई सई चिय, भणइ जणो तत्थ उच्चकण्डेणं । न य होइ विगारतं, पउम ! महापुरिसमहिलाणं ॥ ४८॥

यदि मुक्त पर तुन्हारा थोड़ा भी सद्भाव होता तो उस समय तुमने मुझे श्रार्थिकाके घर (उपाश्रय) पर क्यों नहीं छोड़ दिया ? (१४) हे स्वामी! लावारिस, अनाथ, दुःखार्त, दिरद्र और संकटमें आये हुए छोगोंके लिए जिनशासन शरणरूप हैं। (१५) हे स्वामी! ऐसा होने पर भी यदि तुम स्नेह धारण करते हो तो हृदयमें सौन्यभाव धारण करके मुक्ते आाज्ञा दो कि मैं श्रव क्या करूँ ? (१६) इस पर रामने कहा कि, प्रिये! मैं जानता हूँ कि तुन्हारा शीछ निर्मल है, केवल दिव्य-परीक्षा द्वारा लोगोंके अपवादको तुम विमल बनाओ। (१७) यह वयन सुनकर सीताने कहा कि, हे प्रभो! मेरा कहना श्राप सुनें। पाँच दिव्योंसे मैं लोगोंको विश्वास करा सकती हूँ। (१८) मैं तुला पर चढ़ सकती हूँ, श्रागमें प्रवेश कर सकती हूँ, लोहे की तपी हुई छम्बी छड़को धारण कर सकती हूँ, उप विष पी सकती हूँ। श्रापको दूसरा भी कोई सम्मत हो तो वह कहो। मैं वह भी कर सकती हूँ। तब रामने सोचकर कहा कि, हे सीते! तुम आगमें प्रवेश करो। उसने भी उनसे (रामसे) कहा कि इसमें सन्देह नहीं कि ऐसा ही हो। (४०)

सीता द्वारा स्वीकृत उस शपथको सुनकर आँखों से आँसू बहाते हुए लोग अत्यन्त दु:खित और विषण्ण हो गये। (४१) इस समय सिद्धार्थने कहा कि, देव! मेरा कहना सुनें। वैदेहीं शीलगुणका तो देव भी वर्णन नहीं कर सकतें। (४२) हे प्रभो! भले ही मेरुपवेत पातालमें प्रवेश करे या लवणसागर पूख जाय पर सीताके शीलका बिनाश नहीं हो सकता। (४३ हे राघव! विद्यासम्पन्न मैंने पाँच मेरुओं पर आये हुए चैत्यगृहों में वन्दन किया है और सुचिर काल पर्यन्त तप भी किया है। (४४) हे महायश! मनसे भी यदि सीताके शीलका बिनाश हुआ हो तो जो मेरा विशाल पुण्य है वह बिफल हो जाय। (४५) सुन्दर वचनवाले सिद्धार्थने आगे कहा कि यदि सीता अखण्डित शीलवाली है तो वह स्वर्णयिष्टकी भाँति आगमेंसे पार उतर जायगी। (४६) आकाशमें स्थित खेचर लोग तथा पृथ्वी स्थित मनुष्योंने कहा कि, हे सिद्धार्थ! तुमने ऐसा वचन बहुत अच्छा कहा, बहुत अच्छा कहा। (४७) हे राम! सीता सती है, सती है। महापुरुषोंकी पित्वयोंमें विकार नहीं होता—ऐसा लोग वहाँ ऊँचे स्वरंसे कहने लगे। (४=) इस तरह सब लोग रोते-रोते गद्गद कण्ठसे कहने लगे कि,

१. अब्बंधु-मणा॰—प्रत्य॰ । २. मे ब॰—प्रत्य॰ । ३. ॰ण पडमो,—प्रत्य॰ । ४. समए—प्रत्य॰ । ५. धरणीघरो —प्रत्य॰ । ६. विधारत्यं सु॰—प्रत्य॰ ।

एवं सबो वि चणो, रोवन्तो भणइ गग्गरसरेणं । राहव ! अइनिकलुणं, मा ववससु प्रिसं कम्मं ॥ ४९ ॥ पउमी मणइ बइ फिबा, तुन्मं चिय अस्थि पत्थ तणुया वि । मा चेपह अइचवला, सीयापरिवायसंबन्धं ॥५०॥ रामेण तओ भणिया, पासत्था किंकरा खणह वाविं । तिण्णेव उ हत्थसया, समचउरंसाऽवगादा य ॥ ५१ ॥ पूरेह इन्यणेहिं, कालागुरु-चन्दणाई चूलेहिं। चण्डं जालेह लहुं, वावीए सबओ अमि।। ५२॥ कं आणवेसि सामिय !, भणिकणं एव किंकरगणेहिं । तं चेव वाविमाई, केंम्मं अणुचिद्रियं सबं ॥ ३५ ॥ एयन्तरम्म सेणिय !. तं रत्ति सयलमूसणमुणिस्स । निणओ चिय उनसम्गो, परभवनेरीण उज्जाणे ॥ ५४ ॥ विज्जुवयंणाववाप, पावाप रक्ससीऍ घोराए । जहं तीऍ तस्स जिणयं, दुक्खं तं सुणसु एगमणो ॥ ५५ ॥ गुजाविहाणनयरं, उत्तरसेढीऍ अत्थि वेयह्वे । तं सीहविद्यमनिवो, मुजाइ विज्ञाहँरो सुरो ॥ ५६ ॥ तस्स सिरी वरमहिला, पुत्तो वि य सयलभूसंगो नामं । परिणेइ सो कुमारो, अट्ट सयाइं वरतणूणं ॥ ५७ ॥ अह तस्स अग्गमहिसी, गुणकलिया किरणमण्डला नामं । निययं मेहुणयं सा, अहियं अहिलसइ हेमसिहं॥५८॥ तं पेच्छिकण सहसा, रुद्दो चिय सयलभूसणो अहियं । महुरक्करे हिं सो पुण, उवसमिओ सेसमहिलासु ॥५९॥ अह अन्नया कयाई, तेण समं किरणमण्डला सँइया । नाया य धाडिया पुण, रुट्टेणं नरवरिन्देणं ॥ ६० ॥ संवेयसमावन्नो, पबद्दओ सयलभूसणो राया। मरिऊण सा वि जाया, विज्जुमुही रक्ससी घोरा ॥ ६१॥ भिक्लट्टं विहरन्तस्स तस्स सा रक्लसी महापावा । छेत्तण आल्गाओ, हरिय तो कुणइ उवसमां ॥ ६२ ॥ गिहदाहं रयवरिसं, पहे य बहुकण्टयाण पक्लिवणं । पडिमागयस्स उ तहा, गिहसंघि छिन्दिउं तस्स ॥ ३६ ॥ चोरो काऊण तओ, बद्धो साह् पुणो य परिमुको । मञ्झण्हदेसयाले, पविसङ् नयरं च भिक्खद्रं ॥ ६४ ॥

हे राघव! ऐसा अत्यन्त निर्दय कार्य आप मत करें।(४६) इस पर रामने कहा कि यदि तुममें र्तानक भी दया होती तो अत्यन्त चक्कल तुमने सीताके परिवादका यूत्तान्त न कहा होता।(५०) तब पासमें खड़े हुए नौकरोंसे रामने कहा कि तुम। एक तीन सौ हाथ गहरी और समचतुरस्र बावड़ी खोदो। (५१) कालागुरु और चन्दन आदिकी लकड़ियोंसे उसे ऊपर तक भर दो और उस बावड़ीमें चारों और प्रचएड आग जल्दी जलाओ।(५२) 'खामी! जैसी आज्ञा'—ऐसा कहकर नौकरोंने बावड़ी आदि सब काम सम्पन्न किया।(५३)

हे श्रेणिक! उस रात उद्यानमें सकलभूषण मुनिके ऊपर परभवके एक वैरीने उपसर्ग किया। (४४) विद्युद्वदना नामकी उस भयद्वर पापी राश्चसी ने उनको जैसा दुःख दिया उसे ध्यानसे सुनो। (४६) वेताढ्यकी उत्तरश्रेणीमें गुंजा नामका एक नगर है। सिंहिविकम नामका दूर विद्याधर उसका उपभोग करता था। (४६) उसकी श्री नामकी उत्तम पत्नी तथा सकलभूषण नामका पुत्र था। उस कुमारने आठ सौ मुन्दरियोंके साथ विवाह किया। (४७) उसकी गुणोंसे युक्त किरणमण्डला नामकी एक पटरानी थी, जो अपने फूफेके पुत्र हेमसिंहको अधिक चाहती थी। (४०) यह देखकर सहसा सकलभूषण अधिक रुष्ट हो गया। शेष महिलाओं द्वारा वह मीठे वचनोंसे शान्त किया गया। (४६) एक दिन उसके (हेमसिंहके) साथ किरणमण्डला सो गई। ज्ञान होने पर रुष्ट राजाने उसे बाहर निकाल दिया। (६०) संवेग प्राप्त सकलभूषण राजा ने प्रव्रज्या ली। वह रानी भी मरकर विद्युन्मुखी नामकी भयद्वर राज्ञसी हुई। (६१) भिक्षाके लिए विहार करते हुए उस पर उस महापापी राज्ञसीने बन्धनमेंसे हाथीको छोड़कर उपसर्ग किया। (६२) गृहदाह, धूलकी वर्षा, मार्ग पर बहुत-से काँटोंका बिखेरना—ये उपसर्ग उसने किये। दो दीवारोंक बीचका गुप्त स्थान तोड़कर और चोर कहकर उसने उस धारण करके वह भिज्ञा लेकर बादमें वह छूट गया। मध्याह्नके समय नगरमें उस साधुने भिक्षार्थ प्रवेश किया तो स्वीका रूप धारण करके वह भिज्ञा लेकर

१. ०इपूलेहिं—प्रत्य०। २. इसमं च अणुट्टियं —मु०। ३. ०णाविवाए —प्रत्य०। ४. जह तस्त्र तीए दुषस्तं जिल्यं तं सुणह एयमणो —प्रत्य०। ५. ०हरो बलिओ —प्रत्य०। ६. ०मूसणो तीसे। प० —प्रत्य०। ७. ०क्खरेमु सो —मु०। ८. मुहया — प्रत्य०। ६. पम्मुको —प्रत्य०।

महिलारूबेण तओ, भिक्सं बेत्ण निग्गया हारं। सा बन्धइ तस्स गले, भणइ य समणो इमो चोरो ॥ ६५ ॥ एए अने य बहू, उवसगो, कुणइ तस्स सा पावा। पुणरिव महिन्दउदयिद्धयस्स समणस्स संपत्ता ॥ ६६ ॥ वेयालेसु गण्सु य, सीहेसु य भीसणोरगसण्सु। महिलासु य उवसगां, सा तस्स करेइ अइचण्डा ॥ ६७ ॥ एएसु य अन्नेसु य, बहुदुक्खुप्पायणेसु रूबेसु । न य खुहियं तस्स मणं, उप्पन्नं केवलं नाणं ॥ ६८ ॥ केवलनाणुप्पत्ती, नाऊण सुरा अखण्डलाईया। गय-तुरय-रहारूढा, साहुसयासं गया सिग्धं ॥ ६९ ॥ दृहूण हिरणकेसी, खणयसुयासन्तियं तु वित्तन्तं। साहेइ अमरवइणो, पेच्छ पहू ! दुक्तरं एयं ॥ ७० ॥ देवाण वि दुप्फरिसो, हुयासणो सबसत्तभयजणणो । कह सीयाएँ महाजस !, पवत्तिओ घोरउवसग्गो ॥ ७१ ॥ विणधम्मभावियाए, सुसावियाए विसुद्धसोलाए। एवंविहाएँ सुरवइ !, कह होइ इमो उ उवसग्गो ! ॥ ७२ ॥ सो सुरवईण भणिओ, अहयं वश्वामि वन्दओ साहुं। तं पुण वेयावश्वं, करेहि सीयाएँ गन्तूणं ॥ ३७ ॥ एव भणिऊण इन्दो, पायब्भासं मुणिस्स संपत्तो । हिरणेगवेसी वि तओ, गओ य सीयासमीवं सो ॥ ७४ ॥

एवं किरीडवरहारविमूसियझं, सामन्तणेयपरिचुम्बियपायपीढं।

सेणाणिओ अमरनाहनिउत्तचित्रो, रामं निएइ विमलम्बरमगसत्थो ॥ ७५ ॥ ॥ इइ पडमचरिए देवागमविहाणं नाम एकोत्तरसयं पट्वं समत्तं ॥

#### १०२. रामधम्मसवणविहाणपव्वं

तं पेच्छिज्जण वार्वि, तणकट्टसुपूरियं अइमैंहन्ती। पउमो समाउरूमणो, चिन्तेइ बहुप्पयाराइं॥ १॥ कत्तो हं वइदेहिं, पेच्छिरसं विविहगुणसयाइण्णं। नियमेण एत्थ मरणं, पाविहिइ हुयासणे दित्ते॥ २॥

चली गई। उसके गलेमें हार पहनाया और कहा कि यह श्रमण चोर है। (६३-५) उस पर ये तथा श्रान्य भी बहुत-से उपसर्ग उस पापी राक्षसीने किये। महेन्द्रोद्यानमें स्थित श्रमणके पास वह पुनः श्राई। (६६) श्रातिकुपित उसने वेताल, हाथी, सिंह, सैंकड़ों भयहूर सर्प तथा क्षियों द्वारा उस मुनि पर उपसर्ग किये। (६०) इन तथा दूसरे श्रात्यन्त दुःखजनक रूपों द्वारा उस मुनिका मन क्षुड्य न हुआ। उसे केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ। (६०) केवल ज्ञानकी उत्पत्तिके बारेमें जानकर इन्द्र आदि देव हाथी, घोड़े श्रीर रथ पर सवार हो शीघ ही साधु के पास आये। (६६)

सीताका वृत्तान्त जानकर हरिणकेशीने इन्द्रसे कहा कि, हे प्रभो! दुष्कर कार्यको देखो। (७०) हे महायश! देवोंके छिए भी दुःस्पर्श्य और सब प्राणियोंके लिए भयजनक ऐसा आगका यह घोर उपसर्ग सीताके छिए क्यों किया गया है? (७१) हे देवेन्द्र! जिन धर्ममें श्रद्धालु, सुश्राविका श्रीर विशुद्धशीला—ऐसी सीता पर ऐसा उपसर्ग क्यों हुआ? (७२) उसे इन्द्रने कहा कि मैं साधुको वन्दन करने जाता हूँ। तुम भी जाकर सीताकी सेवा करो। (७३) ऐसा कहकर इन्द्र मुनिके चरणोंके समीप पहुँच गया। बादमें हरिणगमेपी भी सीताके पास गया। (७४) इस तरह किरीट एवं सुन्दर हारसे विभूषित शरीरवाले और अनेक सामन्तों द्वारा चुम्बित है पादपीठ जिसकी ऐसे रामको इन्द्र द्वारा सोंपे गये कार्यमें व्यापारित मनवाले सेनापित हरिणगमेपीने निर्मल श्राकाशमार्गसे गमन करके देखा। (७५)

।। पद्मचरितमें देवागम विधान नामका एक सौ एक पर्व समाप्त हुआ ।।

#### १०२. रामका धर्मश्रवण

तृण और काष्टसे एकदम भरे हुए उस विशाल गड्ढेको देखकर मनमें व्याकुल राम बहुत प्रकारसे सोच-विचार करने लगे। (१) विविध गुणोंसे युक्त वैदेहीको मैं कैसे देखूँगा ? अवश्य ही वह इस प्रदीप्त आगमें मर जायगी। (२)

१. ॰ यासु य, सु॰ — प्रत्य०। २. वंदिनं सा॰ — प्रत्य०। ३. तुह पुण — मु॰। ४. ॰ महन्तं — प्रत्य०।

विविद्दि वणो सको, वह एसा वणयंणंदणा सीया। अनवायव्याणियदुक्खा, मया य वळणं पविसिक्षणं ॥ ३ ॥ तह्या हीरन्तीए, नेच्छन्तीए य सीलकलियाए। लह्महिनेण सीसं, कि न छुयं मण्डलगोणं ! ॥ ४ ॥ एवंविहाएँ मरणं, वह होन्तं तत्थ वणयतणयाए। निव्विह्यो सीलगुणो, होन्तो य वसो तिहुयणम्म ॥ ५ ॥ अहवा वं जेण वहा, मरणं समुविद्याय सयललोए। तं तंण पावियवं, नियमेण न अन्नहा हो ह ॥ ६ ॥ एयाणि य अन्नाणि य, विंतन्तो जाव तत्थ पउमाभो। विदृह ताव हुयवहो, पज्जलिकणं समादत्तो ॥ ७ ॥ वण्डाणिलाहएणं, धूमेणं वहलकज्जलिमेणं। छन्नं चिय गयणयलं, पाउसकाले व मेहेणं॥ ८ ॥ असमंत्थो विय वट्टुं, तहाविहं मेहिलीएँ उवसमां। सिग्धं कियालुयमणो, दिवायरो कत्थिव पलाणो ॥ ९ ॥ धगधगधगेन्तसहो, पज्जलिओ हुयवहो कणयवण्णो। गाउयपरिमाणासु य, वालामु नहं पदीवेन्तो ॥ १० ॥ कि होज्ज दिणयरसर्य, समुग्गयं ! कि व महियलं मेतुं। उप्पायनगवरिन्दो, विणिग्गओ दुस्सहपयावो ॥११॥ अहचवलचञ्चलाओ, सक्तो विप्पुरन्ति वालाओ। सोयामणीउ नज्जइ, गयणयले उग्गतेयाओ॥ १२ ॥ एवंविहिम्म जलणे, पज्जलिए उद्दिया जणयधूया। काँउण काउसग्गं, थुणइ जिणे उसभमाईए ॥ १३ ॥ एवंविहिम्म जल्णे, पज्जलिए उद्दिया जणयधूया। काँउण काउसग्गं, थुणव जिणे उसभमाईए ॥ १३ ॥ सिद्धा य तहायरिया, साह वगविस्सुए उवज्ञाए। पणमइ विसुद्धियया, पुणो य मुणिसुवयं सिरसा॥ १४ ॥ एए निम्जण महापुरिसा तो भणइ वणयनिवतणया। निसुणन्तु लंगवाला, सच्चेणं साविया सवे॥ १५ ॥ वह मण-वयण-तणूणं, रामं मोत्तृण परनरो अन्नो। सिविणे वि य अहिलिसओ, तो इह्उ ममं इमो अम्गी॥१६॥ अह पुण मोत्तृण पइं, निययं अन्नो न आसि मे हियए। तो मा इहउ हुयवहो, वह सीलगुणस्स माहप्र ॥१०॥

धग्-धग् आवाज करती हुई, सोनेकी-सी वर्णवाली तथा कोस भर ऊँची ज्वालाओंसे आकाशको प्रदीप्त करती हुई आग जलने लगी। (१०) क्या सी सूर्य उगे हैं अथवा क्या पृथ्वीको फाइकर दुःसह प्रतापवाला और उत्पातजनक ऐसा कोई महान पर्वत निकल आया है ? (११) अत्यन्त चंचल ज्वालाएँ चारों श्रोर दहकने लगी। उम तेजवाली विजलियों-सी वे ज्वालाएँ मालूम होती थीं। (१२) ऐसी आग प्रज्वित होने पर सीता उठी और ध्यान धरकर ऋपभ आदि जिनेश्वरोंकी स्तुति करने लगी। (१३) सिद्धों, विश्वविश्रुत आचार्यों और उपाध्यायों को विश्रुद्ध हृदयवाली सीताने प्रणाम किया। पुनः मुनिसुन्नत स्वामीको मस्तक भुकाकर वंदन किया। (१४) इन महापुक्यों को नमस्कार करके जनकराजकी पुत्री सीताने कहा कि सत्यकी सीगन्द दिये गये सब लोकपालो ! तुम सुनो। (१५) यदि मैंने मन, वचन और शरीरसे रामको छोड़कर दूसरे पुरुषकी स्वप्नमें भी अभिलाषा की हो तो मुक्ते यह अग्नि जला डाले। (१६) और यदि अपने पितको छोड़कर दूसरा कोई मेरे हृदयमें नहीं था और शोलगुणका माहात्म्य है तो आग मुझे न जलावे। (१७) ऐसा कहकर उस सीताने आगमें प्रवेश किया।

सब लोग कहेंगे कि अपवादके कारण जिसे दुःख उत्पन्न हुआ है ऐसी जनकनिन्दनी सीताको मैंने आगमें प्रवेश कराया। (३) इस समय अपहृत और शीलसे सम्पन्न होनेक कारण न चाहनेवाली इसका सिर रावणने तलवारसे क्यों नहीं काट डाला। (४) ऐसी सीताका यदि वहाँ मरण होता तो शीलगुण स्पष्ट होता और तीन लोकमें यश हो जाता। (५) अथवा जिसने जो और जैसा मरण डपार्जित किया होता है उसे वंसा मरण सारे लोकमें अवश्य ही मिलता है। वह अन्यथा नहीं हो सकता। (६) ऐसा तथा दूसरा विचार करते हुए राम जब वहाँ बंठे थे तब तो आग जलने लगी। (५) प्रचण्ड वायुसे आहत कृष्णपत्तकी रात और काजलके समान काले धूएँ से, वर्षाकालमें वादलकी भाँति, आकाश छा गया। (६) मंथिलीका वेसा उपसर्ग देखनेमें असमर्थ कृपालु मनवाले सूर्यने भी शीघ ही कहीं प्रयाण किया। (६)

१. ०यनंदिणी--मु॰। २. ०मत्थो इव दट्ठं तहाविहं महिलियाए उ॰--मु॰। ३. सिग्धं दयालुय॰--मु॰। ४. दाऊण--प्रत्य॰।

सा एव वंपिड्यां, तओ पविद्वाऽरुणं बणयभूया । जायं वरुं सुविमलं, सुद्धा दढसीरुसंपे ता ॥ १८ ॥ न य दारुयाणि न तर्ण, न य ह्यवहसन्तिया य इङ्गाला । नवरं आलोइजाइ, वावी सच्छच्छवलभरिया ॥१९॥ मेत्रुण घरणिवद्दं, उच्छल्यिं तं जलं गुलुगुलेन्तं। वियडगमीरावत्तं, संघटद्रहेन्तफेणोहं ॥ २० ॥ शगझगझगति कत्थइ, अन्नत्तो दिलिदिलिन्तसद्दालं । पवहइ जलं सुभीमं, उम्ममाप्यहरूक्कोलं ॥ २१ ॥ जाव य खणन्तरेकं, ताव चिय खुहिचसागरसमाणं । सिललं कडिप्पमाणं, जायं च तओ थणाणुवरि ॥ २२ ॥ सिल्लिण तओ लोगो, सिग्घं चिय वुक्तिभउं समादतो । विज्ञाहरा वि सबे, उप्पद्दया नहयलं तुरिया ॥ २३ ॥ वरसिप्पिएसु वि कया, संखुभिया तत्थ मञ्चसंघाया । ताहे जणो निरासो, वुब्भंतो विरुविउं पत्तो ।। २४ ॥ हा देवि ! हा सरस्सइ !, परितायसु धम्मवच्छले ! लोगं । उदएण वुज्झमाणं, सबालवुष्ट्राउलं दीणं ॥ २५ ॥ दहुण हीरमाणं, लोयं ताहे करेंसु जणयसुया। सिललं फुसइ पसन्नं, जायं वावीसमं सहसा ॥ २६ ॥ ववगयसिकलभओ सो, सबो वि जणो सुमाणसो वावि । पेच्छइ विमलजलोहं, णीलुप्पलभरियकूलयलं ॥ २० ॥ सुरहिसयवत्तकेसर-निलीणगुञ्जन्तमहुयरुगीयं । चक्काय-हंस-सारस-नाणाविहसउणगणकल्यं ॥ २८॥ मणिकञ्चणसोवाणं, तीए वावीऍ मज्झयारत्थं । पउमं सहस्सवत्तं, तस्स वि सीहासणं उविरं ॥ २९ ॥ दिबंसुयपरिछन्ने, तत्थ उ सीहासणे सुहिनिविद्वा । रेहइ जणयनिवसुया. पउमहहवासिणि व सिरी ॥ ३० ॥ <sup>\*</sup>देवेहि तक्खणं चिय, विज्जिज्जइ चामरेहिं दिबेहिं । गयणाउ कुसुमवुट्टी, मुक्का य सुरेहिं तुट्टेहिं ॥ ३१ ॥ सीयाएँ सीलनिहसं, पसंसमाणा सुरा नहयलत्था। नचन्ति य गायन्ति य. साहुकारं विमुखन्ता ॥ ३२ ॥ तूराइं सुरगणेहिं विविहाइं। सद्देण सयललोयं. नजाइ आवूरयन्ताइं॥ ३३॥ गयणे समाहयाइं.

वह शुद्ध श्रीर टढ़शीलसे सम्पन्न थी, अतः आग निर्मेल जल हो गई। (१८) न तो लकड़ी, न तृण श्रीर न श्राग के अंगारे वहाँ दीखते थे। वह बावड़ी स्वच्छ निर्मल जल से भर गई। (१९) पृथ्वीका तला फोड़कर कल कल आवाज करता हुआ, भयंकर श्रीर गंभीर श्रावतोंसे युक्त तथा टकरानेसे उठनेवाली फेनसे व्याप्त जल वछलने लगा। (२०) कहीं मग्-मम् शब्द करता हुश्रा, दूसरी जगह दिल्-दिल् जैसी श्रावाज करता हुश्रा अत्यन्त भयंकर और उन्मार्गकी ओर प्रवृत्त तरंगोंसे युक्त जल वहने लगा। (२१) थोड़ी ही देरमें तो क्षुब्ध सागरके जैसा पानी सीताकी कमर तक श्रा गया। फिर स्तनोंके ऊपर तक बढ़ गया। (२२) उस समय सब लोग पानीमें एकदम इबने लगे और सब विद्याधर भी तुरन्त आकाशमें उड़ गये (२३) उत्तम शिल्पियों द्वारा छत मञ्चोंके समृह संक्षुब्ध हो गये। तब निराश होकर डूबते हुए लोग विलाप करने लगे कि, हा देवी! हासरखती! हा धर्मवत्सले जलमें डूबते हुए बालक और बुड्ढोंसे युक्त दीन लोगोंको बचाश्रो। (२४-२४) तब लोगोंको बहते देख सीताने निर्मल जलको हाथसे छूआ। वह सहसा बावड़ी जितना हो गया। (२६)

पानी का भय दूर होने पर मनमें प्रसन्न सब लोगोंने निर्मल जलसे पूर्ण और किनारे तक नील कमलोंसे भरी हुई उस बावड़ीको देखा। (२७) सुगन्धित कमलोंके केसरमें लीन होकर गूँ जते हुए भौरोंके गीतसे युक्त, चक्रवाक, हंस, सारस आदि नानाविध पिचयोंके समृहसे सम्पन्न तथा मणि एवं कांचनकी सीढ़ियोंवाली उस बावड़ीके बीच एक सहस्रदल कमल था। उसके ऊपर भी एक सिहासन था। (२८-२६) दिव्य वस्नसे आच्छादित उस सिहासन पर सुखपूर्वक बेठी हुई सीता पद्म सरोवरमें रहने वाली लक्ष्मी जैसी शोभित होती थी। (३०) तत्त्वण देव-दिव्य चामर होलने लगे। आनन्दमें आये हुए देवोंने आकाशमेंसे पुष्पपृष्ठि की। (३१) सीताके शीलकी कसीटीकी प्रशंसा करते हुए आकाशस्थ देव साधुवाद कहते कहते नाचने और गाने लगे। (३२) देवगणोंने आकाशमें विविध वाद्य बजाये। उस समय सारा लोक मानों शब्दसे भर गया

१. ॰संपन्ना—प्रत्य॰ । २. ०पलोइ॰ — प्रत्य॰ । ३. ०तो लविउमादलो — मु॰ । ४. ०हं कमलुप्पल॰ — मु॰ । ४. देवीहिं — मु॰ ।

विज्ञाहरा य मणुया, नचन्ता उल्लवन्ति परितुद्दा । सिरिजणयरामधूया, सुद्धा दिशाणले सीया ॥ ३४ ॥ एयन्तरे कुमारा, रुवं-ऽकुसा नेहनिब्भराऽऽगन्तुं । पणमन्ति निययन्तर्णाणं, ते वि सिरे तीऍ अग्वाया ॥ ३५ ॥ रामो वि पेच्छिकणं, कमलसिर्रि चेव अत्तणो महिलं । जंपइ समीवसंथो, मज्झ पिए ! सुणसु वयणमिणं ॥३६॥ पंयारिसं अकर्ज, न पुणो काहामि तुज्झ ससिवयणे !। सुन्दरि ! पसन्नहियया, होहि महं समस्र दुर्खरियं ॥३७॥ महिलाण सहस्साइं, अट्ट ममं ताण उत्तमा भद्दे ! । अणुहवसु विसयसोक्खं, मज्झ वि आणं तुमं देन्ती ॥३८॥ पुण्फविमाणारूढा, खेयरजुवतीसु परिमिया कन्ते !। वन्दसु जिणभवणाई, मए समं मन्दरादीणि ॥ ३९ ॥ बहुदोसस्स मह पिए !, कोवं मोत्तृण लमसु दुच्चरियं । अणुहवसु सलाहणियं, सुरलोयसमं विसयसोक्सं ॥४०॥ तो भणइ पइं सीया, नरवइ! मा होहि एव उक्षिगो । न य कस्सइ रुट्टा हं, एरिसर्य अज्जियं पुबं ॥ ४१ ॥ न य देव ! तुज्झ रुट्टा, न चेव लोयस्स अल्यिवाइस्स । पुर्वाज्जयस्स राहव !, रुट्टा हं निययकम्मस्स ॥ ४२ ॥ तुज्झ पसाएण पहू, भुत्ता भोया सुरोवमा विविद्या । संपद्द करेमि कम्मं, तं जेण न होमि पुण महिला ॥४३॥ इन्दर्भण-फेणबुब्बुयसमेषु भोएसु दुरभिगन्धेसु । किं एएसु महाजस, कीरइ बहुदुक्खजणएसु ॥ ४४ ॥ बहुजोणिसयसहस्सा, परिहिण्डन्ती अहं सुर्पारसन्ता । इच्छामि दुक्लमोवर्ख, संपइ जिणदेसियं दिक्लं ॥४५॥ एवं भणिकण सीया, अहिणवैसोहा करेण वरकेसे । उप्पाडइ निययसिर, परिचत्तपरिग्गहारम्भा ॥ ४६ ॥ मरगयभिक्कक्रनिमे, केसे ते पेच्छिऊण पउमाभो । मुच्छानिमोलियच्छो, पडिओ धरणीयले सहसा ॥ ४७ ॥ जाव य आसासिज्जइ, पउमाभो चन्दणाइदबेहिं। ताव य सुणिसबगुत्तो, दिक्खिय अज्जाणमप्पेइ ॥ ४८ ॥ जाया महबयधरी. चत्तेकपरिग्गहा समियपावा । मयहरियाएँ समाणं. गया य मुणिपायमूलिम ॥ ४९ ॥

हो ऐसा प्रतीत होता था। (३३) आनन्दमें आकर नाचंत हुए विद्याधर और मनुष्य कहते थे कि श्रीजनकराजकी पुत्री सीता प्रदीप्त अग्निमें शुद्ध हुई है। (३४) तब स्नेहसे भरे हुए लवण और अंकुश कुमारोंने भी आकर अपनी माताको प्रणाम किया। उनके सिरको उसने सुँघा। (३५) अपनी पत्नीको कमलभी (लक्ष्मीकी) तरह देखकर समीपस्थ रामने कहा कि,

प्रिये! मेरा यह कथन सुन। (३६) हे शशिवदने! ऐसा अकार्य में तुझ पर फिर कभी नहीं कहँगा। हे सुन्द्री! तू मनमें प्रसन्न हो और मेरा अपराध क्षमा कर। (३७) हे भद्रे! मेरी आठ हज़ार पिलवाँ हैं। उनमें तू उत्तम है। सुभकों भी आज्ञा देती हुई तू विषय सुखका अनुभव कर। (३८) हे कान्ते! खेचर युवितयों से घिरी हुई तू मेरे साथ पुष्पक विमानमें आहृद होकर मन्दर आदि जिनभवनोंको वन्दन कर। (३६) हे प्रिये! बहुत दोषवाले मेरे दुश्चरितको तू कोधका परित्याग कर समाकर और देवलोक जैसे श्लाधनीय विषयसुखका अनुभव कर। (४०)

इस पर सीताने पितसे कहा कि, हे राजन ! इस तरह आप उद्विप्त न हों मैं किसी पर रुष्ट नहीं हूँ । मैंने पूर्वजन्ममें ऐसा ही कर्म बाँघा होगा । (४१) हे देव ! मैं न तो ध्राप पर रुष्ट हुई हूँ और न भूठ बोलनेवाले लोगों पर ही । हे रामव ! मैं तो पूर्व के कमाये हुए अपने कर्म पर रुष्ट हुई हूँ । (४२) हे प्रभो ! आपके अनुप्रहसे देव सरीखे विविध भोग मैंने भोगे हैं । अब मैं ऐसा कर्म करूँगी जिससे पुनः की न होऊँ। (४३) हे महायश ! इन्द्रधनुष, फेन और बुखबुले के समान च्याभंगुर, ख़राब गन्धवाले और बहुतसे दुःखोंके उत्पादक इन भोगोंसे क्या प्रयोजन हे ? (४४) अनेक लाख योनियोंमें घृमनेसे थकी हुई मैं अब दुःखनाशरूप जिनशिक्त दीचा लेना चाहती हूँ। (४५) ऐसा कहकर अभिनव शोभावाली सीताने परिप्रह और आरम्भका परित्याग करके हाथसे अपने सिर परके मुन्दर केश उखाड़ डाले। (४६) मरकत और भौरिके शरीर सरीखे काले उन बालोंको देखकर मूर्च्छांके कारण बन्द आँखोंवाले राम सहसा पृथ्वी पर गिर पड़े। (४७) जबतक राम चन्दन आदि दूव्यों से आश्वस्त हुए तब तक तो मुनि सर्वगुप्तने आर्या को दीचा दे दी। (४५) सब परिप्रहोंका त्याग करके

१. • बसोया क • — प्रत्य • ।

गोसीसचन्दणाइसु, 'आसत्थो राहवो निरिक्खेइ! सीयं अपेच्छमाणो, रुद्दो आरुद्द मचगयं ॥ ५० ॥ किसयिसयायवचो, सल्लियधुवन्तचामराजुयलो। परिवारिओ महेहिं, नज्जइ इन्दो ब देवेहिं ॥ ५१ ॥ अह भाणिउ पयत्तो, मह घरिणी विमल्खुद्धचारिचा। देवेहि पाहिहेर, किं व कयं एत्थ वि सदेहिं!॥५२॥ सीयं विलुक्तिसेंस, जइ देवा मह लहुं न अप्पेन्ति। देवाण अदेवचं, करेमि सिग्धं न संदेहो॥ ५३ ॥ को इच्छइ मरिउं जे! कस्स कयन्तेण सुमरियं अजं!। जो मज्ज्ञ हिययइहं, घरेइ पुरिसो तिहुयणिम्म ॥५४॥ बह वि य विलुक्तिसी, अज्ञाणं तत्थ मज्ज्ञस्यारत्था। तह वि य आणेमि लहुं, बहदेहिं संगयसरीरं॥ ५५ ॥ प्याणि य अन्नाणि य, जंपन्तो लन्न्लणेण उवसमिओ। पउमो नरवहसहिओ, साहुसयासं समणुपचो॥ ५६ ॥ सर्यरविसरिसतेयं, दहूणं सयलभूसणं रामो। ओयरिय गयवराओ, पणमइ तं चेव तिविहेणं॥ ५७ ॥ पउमो पुचेहिं समं, उवविद्दो, मुणिवरस्स आसन्ने। चन्दा-ऽऽइज्जसमम्मो, मुराण ईसो इव जिणस्स॥ ५८ ॥ अन्ने वि नरवरिन्दा, लच्छीहरमाइया जिणं निमउं। उवविद्दा घरणियले, पुबनिविद्देसु देवेसु॥ ५९ ॥ आहरणविज्ञया वि य, सियवत्थिनियंसणी जणयपूया। अज्ञाहि समं रेहइ, तारासु व सयलसिलेहा॥ ६० ॥ सर-मणुय-खेयरेहिं, उवविद्देहिं तओ सयलमाणी। सिस्सेण पुच्छिओ सो, जिणधम्मं अभयसेणेणं॥ ६१ ॥ सर-मणुय-खेयरेहिं, उवविद्देहिं तओ सयलमाणी। सिस्सेण पुच्छिओ सो, जिणधम्मं अभयसेणेणं॥ ६१ ॥ पर्थ अणन्ताणन्ते, आगासे सासओ सहावत्थो। लोगो तिमेयभिन्नो, हवइ चिय तालसंठाणो॥ ६३ ॥ वित्तसण्यसरिच्छो, अहलोगो चेव होइ नायबो। झ्छरिनिहो य मज्ने, उवरिं पुण मुरवसंठाणो॥ ६४ ॥ वित्तसण्यसरिच्छो, अहलोगो चेव होइ नायबो। झ्छरिनिहो य मज्ने, उवरिं पुण मुरवसंठाणो॥ ६४ ॥

शमित पापवाली सीता पाँच महाव्रतोंको धारण करनेवाली साध्वी हुई। प्रमुख साध्वीके साथ वह मुनिके चरणोंमें गई। (४६)

गोशीर्षचन्दन आदिसे होशमें आये हुए राम देखने छगे और सीताको न देखकर रुष्ट वे मत्त हाथी पर सवार हुए। (५०) सफ़ द छत्र ऊपर घरे हुए, लीला के साथ दो चँवर डोले जाते तथा सुभटोंसे घिरे हुए राम देवेंसे युक्त इन्द्रकी भाँति मालूम होते थे। (५१) वे कहने छगे कि मेरी पत्नी विशुद्ध शील एवं चारित्रवाली है। यहाँ धूर्त देव प्रातिहार्य-कर्म कैसा करते हैं? (५२) यदि देव विलुप्त केशवाछी सीताको जल्दी नहीं ला देते तो में देवों को अदेव बना दूँगा, इसमें सन्देह नहीं। (५३) कौन मरना चाहता है? त्राज किसको यमने याद किया है? तीनों लोकमें ऐसा कौन पुरुष है जो मेरी हृद्य प्रिया सीताको रख सकता है? (५४) यदि विलुप्तकेशी वेंदेही साध्ययोंके बीचमें भी हो तो भी उसे सशरीर जल्दी ही ले आओ (५५) इस तरह तथा अन्य बहुत प्रकारसे बोछते हुए रामको लक्ष्मणने शान्त किया। फिर राजाओंके साथ राम साधुके पास गये। (५६) शरत्कालीन सूर्य के समान तेजवाले सकलभूपण मुनिको देखकर राम हाथी परसे नीचे उतरे और मन-वचन-काया तीनों प्रकारसे उन्हें प्रणाम किया। (५७) पुत्रों के साथ राम जिस तरह चन्द्र और सूर्यके साथ इन्द्र जिनेश्वरके पास बैठता है उस तरह, मुनिवरके पास बैठे। (२८) छत्त्मण आदि दूसरे राजा भी जिनेश्वरको नमस्कार करके पहलेसे बैठे हुए देवोंके पास जमीन पर जा बैठे। (५६) आभूषणोंसे रहित होने पर भी रवेत वस्न धारण करनेवाछी सीता आयिओंके साथ ताराओंमें पूर्णमाकी कलाकी भाँति शोभित हो रही थी। (६०)

देव, मनुष्य तथा विद्याधरोंके बैठ जाने पर श्रभयसेन नामक शिष्यने सर्वज्ञ मुनिसे जिन धर्मके बारेमें पूछा । (६१) जलधरके समान गम्भीर निर्धोष करनेवाले मुनिवरेन्द्र ने विपुल अर्थवाले, कुशलकारी, यथार्थ और सुखपूर्वक समक्तमें आ जाय ऐसे धर्मका उपदेश दिया (६२)—

इस श्वनन्तानन्त श्राकाशमें शाश्वत, स्वभावस्थ, स्वर्ग, नरक और मध्यलोकरूप तीन भेदोंसे भिन्न तथा तालके समान संस्थानवाला लोक श्वाया है। (६३) वेत्रासनके समान अधोलोक मालरके समान मध्यलोक तथा मुरजके समान संस्थानवाला ऊपरका लोक (स्वर्ग) जानना चाहिए। (६४)

१. आस( सि )त्तो--प्रत्य• ।

मेरुगिरिस्सं अहत्था, सत्तेव हवन्ति नरसपुहवोओ । रयणप्पहाइयाओ, जीवाणं दुक्खजणणीओ ॥ ६५ ॥ 'रयणप्पमा य सकर-वालुय-पञ्चप्पमा य धूमपमा । एत्ते तमा तमतमा, सत्तिमया हवइ अइघोरा ॥ ६६ ॥ तीसा य पजवीसा, पणरस दस चेव होन्ति णायहा । तिण्णेकः पञ्चूणं, पञ्चेव अणुत्तरा नरया ॥ ६० ॥ एए चउरासीई, स्वन्ता सीमन्तयाइया घोरा । सर-फरुस-चण्डवाया, सिस-सूरविविज्जया भीमा ॥ ६८ ॥ दसितगअहिया एकाहिया य नव सत्त पञ्च तिण्णेका । नरईदण् कमो खन्छ, ओसरमाणो उ रयणाए ॥ ६९ ॥ अउणावन्नं नरया, सेढी सोमन्तयस्स पुढेणं । चउसु वि दिसासु एवं, अट्टहं चेव परिहाणी ॥ ७० ॥ चत्तास्थिद्दिया, सत्त य छप्पञ्च तह य चतारि । अवसरमाणा य पुणो, जाव चिय अप्पइट्टाणो ॥ ७१ ॥

मेरपर्वतके नीचे जीबोंके लिए दुःखजनक रल्लप्रभा आदि नरकर्भूमयाँ आई हैं। (६५) रत्नप्रभा शर्कराप्रभा, वालुकाप्रभा, पंकप्रभा, घूमप्रभा, तमःप्रभा तथा तमस्तमःप्रभा—ये सात आंतभयंकर नरक हैं। (६६) तीस लाख, पर्चास छाख, पन्द्रह लाख, दस लाख, तीन लाख, एक लाख, एक लाखमें पाँच कम और पाँच—ये क्रमशः नरक योत्नियाँ हैं। (६७) सीमान्तक आदि ये चौरासी छाख नरकावास घोर, तीक्ष्ण, कठोर व प्रचण्ड वायुवाल, चन्द्र एवं स्थेस रहित और भयंकर होते हैं। (६०) तेरह, ग्यारह, नी, सात, पाँच, तीन, और एक – इस प्रकार रत्नप्रभासे क्रमशः घटते हुए नरकेन्द्रक (मुख्य नरकावास) होते हैं। (६९) सीमान्तककी पूर्व दिशामें ४६ नरक आये हैं। इसी प्रकार चारों दिशाओं में हैं। प्रत्येक प्रतरमें आठ-आठकी कमी होती जाती है। (७०) अड़तालीस, सैताछीस, छ्यालीस, पैताछीस, चयालीस इस प्रकार अर्थातदान तक वे घटते जाते वे हैं। (७१) ये नरक तपाये दुए छोहेके समान स्पर्शवाले, दुर्शन्धसे भरे हुए, वक्षकी बनी हुई सृद्योस व्याप्त जर्मानकी भीत

९३ ९९ ६ ७ ६ ६ ९ तेरि-क्कारस-नव-सग-पण-तिन्नि-ग-पयर सन्विगुणयन्ना । सीमन्ताई अप्पड्ठाणंता इंदया मज्हे ॥ १७३ ॥

तेरह, ग्यारह, नी, सात, पाँच, तीन और एक—इस प्रकार कुळ मिलाकर ४९ प्रतर होते हैं। सीमान्तकरें केवर अप्रांतष्टान तकके मध्यवर्ती नरकावासीको नरकेन्द्रक कहते हैं।

तेहिंतो दिसि-विदिसि विणिग्गया अट्ट नरयआविष्ठया।
पढमे पयरे दिसि इगुणवन्न विदिसासु अख्याला॥ १७४॥
बियाईसु पयरेसु इगेगहीणाउ होति पंतीओ। क् जा सीमन्तयपयरे दिसि इक्तिको विदिसि नरिया। १७५॥

सीमान्तक आदि इन्द्रफ-नरकावासोंकी दिशा और विदिशामें मिलकर नरककी आठ श्रेणियाँ होती है। प्रथम इतरमें दिशामें आई हुई इस श्रेणीकी संख्या ४९ की है और विदिशामें ४८ की। इस श्रेणीमें रहे हुए नरकोंके आवासोंको नरकावास कहते हैं।

दूसरे आदि प्रतरमें (प्रत्येक प्रतरमें अनुक्रमसे) दिंशामें तथा विदिशामें आई हुई श्रेणियोमें एक एक रेख्या कम होती जाती हैं; अर्थात् आठ दिशाओं में एक एक रेख्या कम होती जाती हैं; अर्थात् आठ दिशाओं में आठ-आठ नरकावास कम होते जाते हैं इस प्रकार दूसरे प्रतरकी दिशामें ४८ और विदिशामें ४० नरकावास आए हैं। 'इसी क्रमसे घटते-घटते सातवें नरकके अन्तिम प्रतर (उसमें एक ही प्रतर होता है) में दिशामें एक नरकावास रहता है, जबकि विदिशामें तो एक भी नहीं रहता। अन्तिम अप्रतिष्ठान प्रतरमें एक इन्द्रक नरकावास तथा चार दिशाओं चार नरकावास—इस प्रकार वुल मिलाकर पाँच नरकावास होते हैं। इस अप्रतिष्ठान नरकेन्द्रकका चारों दिशाओं सें आये हुए नरकावासों के नाम इस प्रकार हैं—

पूर्व दिशा काल दिशा रोर पश्चिम दिशा महाकाल उत्तर दिशा महारोर

१. •स्स व हिंद्रा स•--प्रत्य । २. ान्त नरकाउ । ति •-- मु ।

<sup>3.</sup> गाथा ६९, ४० तथा ४९ अत्यन्त अस्पष्ट होनेसे उनमें आये हुए विषयका स्पष्ट ख्याल नहां आता; अत: मलधारी श्रीचन्द्रस्रिकृत संग्रहणीप्रकरणमेंसे नीचे तीन गाथाएँ उद्भृत की जाती हैं, जिससे उपर्युक्त गाथाओंमें आया हुआविषय भटीभीत अवगत हो सके—

तत्तायससमफित्सा, दुम्मन्या वज्जस्ह्अहदुगमा । सीउण्हवेयणा वि य, करवत्त-ऽसिवत्तवन्ता य ॥ ७२ ॥ रस-फिरसवसगया जे, पावयरा विगयधम्मसक्मावा । ते चिय पहन्ति तरए, आयसिपण्डं पिव बलोहे ॥ ७३ ॥ हिंसा-ऽलिय-चोरिकाइएसु परजुनहसेवणाईसु । पार्व कुणन्ति जे वि हु, भीमं वच्चन्ति ते नरयं ॥ ७४ ॥ सयमेव पावकारी, परं च कारेन्ति अणुमयन्ती य । तिबक्तसायपरिगया, पहन्ति जीवा धुवं नरए ॥ ७५ ॥ ते तत्थ समुप्पना, नरए दित्तिगवेयणा पावा । डज्झिन्ति आरसन्ता, वल्वल्यणं चेव कुणमाणा ॥ ७६ ॥ तत्तो य अगिगभीया, वेयरिणं जन्ति अहतिसाभ्या । पाइज्जन्ति रहन्ता, तत्तं लारोदयं दुरिहं ॥ ७७ ॥ मुच्छागया विउद्धा, असिपत्तवणं तओ य संपत्ता । छिज्जन्ति आडहेहिं, उवरोविर आवयन्तेहिं ॥ ७८ ॥ छिज्ञकर-चरण-जङ्घा, छिज्ञसुया छिज्ञकण्ण-नासोद्धा । छिज्ञसिर-तालु-नेत्ता, विभिन्नहियया मिहं पिढया ॥ ७९ ॥ वैद्युहं गळित्वद्धा, वलएऊणं च सामिल पावा । किष्ठुज्जन्ते य पुणो, कण्य्यसंछित्रभिज्ञका ॥ ८० ॥ वेतहत्य कुम्भिपाए, पचन्ति अहोसिरा धगधगेन्ता । जन्तकरवत्तिष्ठजा, अन्ने अन्नेसु खज्जन्ति ॥ ८१ ॥ असि-सित्त-कणय-तोमर्-सुल-मुसुंडीहिं मिन्नसबङ्गा । विल्वन्ति धरणिविद्या, सीहसियालेहि खज्जन्ता ॥ ८२ ॥ एवं अणुक्कमेणं, कालं पुढवीसु नरयमज्झगया । अणुहोन्ति महादुक्खं, निमसं पि अलद्धसुहसाया ॥ ८४ ॥ सीउण्हछुहातण्हाइयाइं दुक्खाइं जाइ तेलोके । सबाइं ताइं पावइ, जीवो नरए गरुयकम्मो ॥ ८५ ॥ सिहा इमं सुणोउं, फलं अधम्मस्स तिबदुक्खयरं । होह सुपसन्नहियया, जिणवरधम्मुज्जया "निक्चं ॥ ८६ ॥ त्रमहा इमं सुणोउं, फलं अधम्मस्स तिबदुक्खयरं । होह सुपसन्नहियया, जिणवरधम्मुज्जया "निक्चं ॥ ८६ ॥

अत्यन्त दर्गम, शीत और उष्णकी वेदनावाले तथा करवत, असिपत्र एवं यंत्रोंसे युक्त होते हैं। (७२) जो लोग रस एवं स्पर्शके बशीभत, पापी श्रीर धर्मके सुन्दर भावसे रहित होते हैं वे जलाशयमें लोहेके पिण्डकी भाँवि नरकमें गिरते हैं। (७३) हिंसा. झठ. चोरी आदि तथा परस्नी-सेवन आदि भयंकर पाप जो करते हैं वे नरकमें जाते हैं। (७४) जो स्वयं पाप करते हैं. दसरेसे करवाते हैं और श्रानुमोदन करते हैं वे तीव्र कषायमें परिगत जीव श्रवश्य ही नरकमें जाते हैं। (५५) उन नरकोंमें उत्पन्न वे पापी दीप्त अभिकी बेदना सहन करते हैं तथा 'मैं जल रहा हूँ, मैं जल रहा हूँ' ऐसा चिह्नाते हुए वे जलते हैं। (७६) आगसे हरे हुए वे प्याससे अत्यन्त अभिभूत होकर बैतरणी नदीके पास जाते हैं। रइते हुए उन्हें गरम, खारा और दुर्गन्धयुक्त जल पिलाया जाता है। (७५) मुर्जित वे होशमें श्राने पर श्रसिपत्रके बनमें जाते हैं। वहाँ लगातार ऊपरसे गिरनेवाले आयुधोंसे वे क्षिन-भिन्न किये जाते हैं। (७८) हाथ, पैर, जाँघ, भुजा कान, नाक, होंठ, सिर, तालु और नेत्रोंसे क्षिन्न तथा फटे हुए हृद्यवाले वे जमीन पर गिर पड़ते हैं। (७९) गलेमें रस्सीसे बँघे हुए वे पापी शाल्मलिके बनमें लौटाये जाते हैं। वहाँ बिछे हुए कॉॅंटोंसे खण्डित शरीरवाले वे फिर खींचे जाते हैं।(८०) धग्-धग् आवाज करते हुए कई नीचा सिर करके क्रिम्भिपाकमें पकाये जाते हैं। यंत्र श्रीर करवतसे काटे गये दूसरे अन्य नारिकयों द्वारा खाए जाते हैं। (८१) तलबार, शक्ति, कनक, तोमर, शूल, मुसुंढि आदि शकोंसे सारा शरीर जिनका कट गया है ऐसे ये सिंह और सियारों द्वारा खाये जाते नारकी जीव जमीन पर गिरकर विलाप करते हैं। (८२) रत्नप्रभा आदि नरकोंमें कमश: एक, तीन, सात, दस, सन्नह, बाइस और तेत्तीस सागरोपमकी आयु होती है। (८३) इस तरह नरकभूमियोंमें गये हए जीव समय व्यतीत करते हैं और निमिष मात्रके लिए भी सुख-शान्ति प्राप्त न करके अत्यन्त दु:ख अनुस्य करते हैं। (=४) तीनों लोकों में शीत, उदण, क्षुधा, पिपासा आदि जो दुःख हैं वे सब भारी कर्म करनेवाला जीव नरकमें पाता है। (८५) इसलिए अधर्मका ऐसा तीव्र दुःख देनेवाला फल सुनकर मनमें सुप्रसन्न हो जिनवरके धर्ममें नित्य उद्यमशील रही । (८६)

१. ॰परिणया—मु॰ । २. रजजूहि गलयबदा—मु॰ । ३. ०र-मोगगर-मुसुदीहि भि॰—मु॰ । ४. ०यालेसु सा॰—प्रत्य॰ । ४. निवर्य—मु॰ ।

रयणप्यमाएँ भागे, उबरिक्षे भवणवासिया देवा। असुरा नाग सुवण्णा, वाउसमुद्दा दिसिकुमारा॥ ८०॥ दीवा बिज्जू थणिया, अगिगकुमारा य होन्ति नायवा। भुक्तन्ति विसयसोक्सं, एए देवीण मज्क्रगया॥ ८८॥ चउसही चुळसीई, बावचरि तह य हवइ छन्ठाई। छावचरि मो छन्ता, सेसाणं हवइ छण्डं पि॥ ८९॥ एएसु य भवणेसु य, देवा संगीयवाइयरवेणं। निच्चं सुहियपमुद्दया, गयं पि काळं न याणिन्ति॥ ९०॥ ताणं अणन्तरोवरि, दीवसमुद्दा भवे असंखेजा। जन्तुदीवादीया, एते उ सर्यभुरमणन्ता॥ ९१॥ एएसु वसन्ति सुरा, किञ्चर-किपुरिस-गरुड-गन्धवा। जक्ता भूयिपसाया, कीळन्ति य रक्तसा मुद्दया॥ ९२॥ एइन्दियाउ वाव उ, जीवा पश्चिन्दिया मुणेयवा। फरिस-रस-गन्ध-चक्रव् सोउवओगा बहुवियप्पा॥ ९४॥ दिवहा थावरकाया, सुद्धमा तह वायरा य नायवा। उभओ वि होन्ति दुविहा, पज्ज्ञा तह अपज्ज्ञा॥ ९५॥ जीवाणं उवओगो, नाणं तह दंसणं जिणक्तायं। नाणं अहिवयप्पं, चउविहं दंसणं भणियं॥ ९६॥ अण्डाउय-पोयाउय-वराउया गञ्भजा इमे भणिया। सुर-णारओववाइय, सेसा संमुच्छिमा जीवा॥ ९७॥ जीरालियं विउवं, आहारं तेजसं च कम्मद्द्यं। सुदुमं परंपराए, गुणेहि संपज्ज्व सरीरं॥ ९८॥ धम्मा-ऽषम्मा-ऽऽगासं, कालो जीवो य पोगगलेण समं। एयं तु हवइ दवं, छञ्भयं सत्तमक्रजुयं॥ ९९॥ एयं दबविसेसो, नरवइ! कहिओ मए समासेणं। निसुणेहि भणिज्यन्तं, दीवसमुद्दाण संखेवं॥ १००॥ चम्बुदीवाईया, दीवा ळवणाइया य सिळळनिही। एगन्तरिया ते पुण, दुगुणा दुगुणा असंखेजा॥ १०१॥ वम्बुदीवाईया, दीवा ळवणाइया य सिळळनिही। एगन्तरिया ते पुण, दुगुणा दुगुणा असंखेजा॥ १०१॥

रत्नप्रभाके जपरके भागमें भवनवासी श्रमुर, नाग, सुपर्श, वायुकुमार, समुद्रकुमार, दिक्कुमार, द्वीपकुमार, विदुत्कुमार, स्तानितकुमार श्रीर श्रमिकुमार ये दस प्रकार के देव रहते हैं। देवियों के बीच में रहे हुए वे विषय मुखका खप्रभोग करते हैं। (८५-८८) इन में से पहले चारके क्रमशः चौसठ लाख, चौरासी लाख, बहत्तर लाख, और ब्रिआन वे लाख तथा बाकी के ब्रह्मिक (प्रत्येकके) ब्रिह्मिर लाख भवन होते हैं। (८६) इन भवनों में देव गाने बजाने की ध्विनसे नित्य मुखी व प्रमुद्तित रहते हैं श्रीर बीते समयको भी नहीं जानते। (६०)

उनके एकदम ऊपर जम्बूद्वीपसे लेकर स्वयम्भूरमण तक असंख्येय द्वीप-समुद्र आये हैं। (९१) इनमें किन्नर, किंपुरुष, गरुइ, गम्धर्व, यत्त, भूत, पिशाच और राक्षस आनन्दके साथ क्रीड़ा करते हैं। (६२) प्रथ्वीकाय, जलकाय, अिनकाय, वायुकाय और वनस्पतिकाय—ये पाँच प्रकारके स्थावरकाय एकेन्द्रिय जीव होते हैं। (६३) एकेन्द्रियसे लेकर स्पर्शनेन्द्रिय, जिह्नेन्द्रिय, घाणेन्द्रिय, चक्षुरिन्द्रिय तथा श्रोत्रेन्द्रियसे युक्त विविध प्रकारके पंचेन्द्रिय जीवोंको जानो। (६४) दो प्रकारके स्थावरकाय क्षातव्य हैं: सूक्ष्म और बादर। दोनों भी दो प्रकारके होते हैं: पर्याप्त और अपर्याप्त। (६४)

जिन द्वारा कहा गया जीवोंका उपयोग भी दो प्रकारका है: ज्ञान और दर्शन। ज्ञान चाठ प्रकारका तथा दर्शन वार प्रकारका कहा गया है। (६६) अण्डज, जरायुज तथा पोतज इन तीन प्रकारके प्राणियोंका गर्भज जन्म होता है। देव चौर नारक जीवों का उपपात जन्म होता है। शेष जीव सम्मूर्छिम होते हैं। (६७) औदारिक, वैक्रयिक, च्याहारक, तैजस और कार्मण—ये पाँच प्रकारके शरीर क्रमशः सूच्म होते हैं चौर गुणोंसे प्राप्त होते हैं। (६८) धर्म, अधर्म, आकाश, काल, जीव चौर पुद्रल ये छः प्रकारके द्रव्य नेगम चादि सात भंगोंसे युक्त होते हैं। (६६)

हे राजन ! इस तरह खास खास द्रव्य मैंने संज्ञेपसे कहे। अब मैं संज्ञेपमें द्वीप-समुद्रोंके बारेमें कहता हूँ। उसे तुम सुनो। (१००) जम्बू द्वीप श्रादि द्वीप और लवण आदि समुद्र एकके बाद एक असंख्येय हैं। वे विस्तारमें दुगुने दुगुने हैं। (१०१) अन्तमें स्वयम्भूरमण समुद्र है। बीचमें जम्बूद्वीप है। यह मण्डलाकार श्रीर एक लाख

१. ड---प्रत्यः । २. सुर-नार्य उत्रवाया, इमे य सम्मुः - मुः । ३. ० जन्ता दीव-समुद्दा उ सं - - सुः ।

अन्ते सर्यभुरमणो, जम्बुद्दीवो उ होइ मज्झिम्म । सो जोयणाण लक्स्न, पमाणओ मण्डलायारो ॥ १०२ ॥ तस्स वि य हवइ मज्झे. नाहिगिरी मन्दरी सयसहस्सं । सबपमाणेणुची, विश्थिण्णी दससहस्साई ॥ १०३॥ दाहिणउत्तरभागे, तस्स उ कुलपबया लवणतीयं । उभओ फुसन्ति सबे, कञ्चणवररयणपरिणामा ॥ १०४ ॥ हिमवी य महाहिमवी, निसढी नीलो य रुप्पि सिहरी य । एएहिं बिहत्ताई, सत्तेव हवन्ति वासाई ॥ १०५ ॥ भरहं हेमवयं पुण, हरिवासं तह महाविदेहं च। रम्मय हेरण्णवयं, उत्तरओ हवइ एरवयं ॥ १०६॥ गङ्गा य पढमसरिया, सिन्धू पुण रोहिया मुणेयबा । तह चेव रोहियंसा. <sup>३</sup>हरी नदी चेव हरिकन्ता ॥ १०७ ॥ सीया वि य सीओया. नारी य तहेव होइ नरकन्ता । रुप्पयसुवण्णकूला, रत्ता रत्तावई भणिया ॥ १०८ ॥ वीसं वक्लारगिरी, चोत्तीस हवन्ति रायहाणीओ । उत्तरदेवकुरूओ, सामलिजम्बूसणाहाओ ॥ १०९ ॥ जम्बुद्दीवस्स ठिओ, चउम्गुणो तस्स धायई सण्डो । तस्स वि दुगुणपमाणं, पुक्लरदीवे हवइ अद्धं ॥ ११० ॥ पञ्चसु पञ्चसु पञ्चसु , भरहेरवण्सु तह विदेहेसु । भणियाउ कम्मभूमी, तीसं पुण भोगभूमीओ ॥ १११ ॥ हेमवयं हरिवासं, उत्तरकुरु तह य हवइ देवकुरू। रम्मय हेरण्णवयं, एयाओ भोगभूमीओ ॥ ११२ ॥ आउ-ठिईपरिमाणं, भोगो मिहुणाण जारिसो होइ । तं सबं संखेवं, भणामि निसुणेहि एगमणो ॥ ११३ ॥ नाणाविहरयणमई, भूमी कप्पद्मेसु य समिद्धा । मिहुणयकयाहिवासा, निचुज्ञोया मणभिरामा ॥ ११४ ॥ गिह-जोइ-भूसणङ्गा, भोयण भायण तहेव वत्थङ्गा । चित्तरसा तुडियङ्गा, कुसुमङ्गा दीवियङ्गा य ॥ ११५ ॥ बहुरयणविणिम्माया, भवणद्मा अट्टभूमिया दिवा । सयणासणसन्निहिया, तेएण निदाहरविसरिसा ॥ ११६ ॥ जोईद्रमाण उवरिं, ससि-सूरा जत्थ वचमाणा वि । ताण पहावोवह्या, निययं पि छविं विमुच्चन्ति ॥ ११७ ॥

योजन विस्तृत है। (१०२) उसके भी मध्यमें नाभिस्थानमें आया हुआ पर्वत मन्दर कुल मिला कर एक लाख योजन ऊँचा और दस हजार योजन विस्तीर्ए है। (१०३) उसके दिच्चा और उत्तर भागमें सोने और सब प्रकारके उत्तम रत्नोंसे युक्त कुलपर्वत दोनों ओर लवणसागरको कृते हैं। (१०४) हिमवान, महाहिमवान, निषध, नील, रुक्मि और शिखरी इन छः पर्वतोंसे विभक्त सात ही चेत्र होते हैं। (१०५) भरत हैमवत, हरिचेत्र तथा महाविदेह, रम्यक, हैरएयवत और उत्तरमें ऐरावत—ये सात चेत्र हैं। (१०६) पहली नदी गंगा और फिर सिन्धु रोहिता और रोहिदंशा, हरि और हरिकान्ता, सीता और सीतोदा, नारी और नरकान्ता, रुप्यककूळा और सुवर्णकूला तथा रक्ता और रक्तवती—ये महानदियाँ कही गई हैं। (१०५०) वीस वक्तकार पर्वत, चौतीस राजधानियाँ और शाल्मिळ एवं जम्बूबृक्षोंसे युक्त उत्तरकुरु और देवकुरु नामके चेत्र होते हैं। (१०६)

जम्बूद्वीप जितना है उससे चारगुना बड़ा धातकी खण्ड होता है श्रौर उससे भी दुगुने परिमाणका श्राधा पुष्करद्वीप होता है । (११०) पाँच पाँच ऐरावत और पाँच विदेह - कुल मिलाकर पन्द्रह कर्मभूमियाँ तथा तीस भोगभूमियाँ होती हैं । (१११) हैमवत, हरिवर्ष, उत्तरकुरु एवं देवकुरु, रम्यक श्रीर हैरण्यवन ये भोगभूमियाँ हैं। (४१२)

युगलिकोंका श्रायुष्य, स्थिति, परिमाण तथा भोग जैसा होता है वह सब मैं संदोपसे कहता हूँ। तुम ध्यानसे सुनो। (११३) नानाविध रह्नोंसे युक्त भूमि कलपृष्ठशोंसे समृद्ध होती है। युगलिकोंके लिए बनाये गये निवास नित्य प्रकाशित और सुन्दर होते हैं। (११४) गृहांग, ज्योतिरंग, भूषणांग, भोजनांग, वस्नांग, चित्ररसांग, श्रुटितांग, कुसुमांग तथा दिव्यांग— ये दस प्रकारके कलपृष्ट्य होते हैं। (११४) वहाँ अनेक प्रकारके रत्नोंसे निर्मित आठ मंजिलवाले दिव्य भवनद्रुम होते हैं। श्र्यनासनसे युक्त वे तेजमें निदाधकालीन सूर्यके सहश होते हैं। (११६) ज्योतिद्रु मोंके ऊपर चन्द्र और सूर्य विद्यमान होने पर भी उन द्रुमोंके प्रभावसे तिरस्कृत होकर वे श्रुपनी कान्ति होड़ देते हैं। (११७) ज्या हार, कटक, कुएडल,

१. इनइ--मु॰। २. हरी णई हवइ हरि--प्रत्य०। ३. नियुणेह एगमणा--मु॰।

बरहार-कडय-कुण्डल-मउडालंकार-नेउराईणि । निययं पि मूसणाइं, आहरणदुमेसु जायन्ति ॥ ११८ ॥ **अट्टसयक्तज्जयजुओ, चउसट्टी तह य वञ्जणवियप्पा । उप्पज्जइ आहारो, भोयणरुक्त्वेसु रसक**लिओ ॥११९॥ भिक्कार-थाल-बहुय-कञ्चोलय-बद्धमार्णमाईणि । कञ्चण-स्यणमयाई. जायन्ति य भायणङ्गेस ॥ १२० ॥ सोमय-द्रगुष्ठ-बारुय-चीणंसुयपट्टमाई याइं च । वत्थाइं बहुविहाइं. वत्थाह्यमा पणामेन्ति ॥ १२१ ॥ कायम्बरी पसन्ना, आसवजोगा तहेव णेगविहा । चित्तंगरसेसु सया, पाणयजोगा उ जायन्ति ॥ १२२ ॥ वीणा-तिसरिय-वेणू-सच्चीसयमाइया सरा विविद्या । निययं सवणसुहयरा, तुडियङ्गदुमेसु जायन्ति ॥ १२३ ॥ वरबउल-तिलय-चम्पय-असोय-पुत्राय-नायमाईणि । कुसुमाइं बहुबिहाइं. कुसुमङ्गदमा पणामेन्ति ॥ १२४ ॥ सिस-सुरसिरसतेया, निचं जगजगजगेन्तबहुविडवा । विविहा य दीवियङ्गा, नासन्ति तमन्ध्यारं ते ॥ १२५ ॥ प्यारिसेख भोगं. दमेस अजनित तत्थ मिहणाई। सबज्जसन्दराई. विश्वयनेहाणुरीयाई॥ १२६॥ आउठिई हेमवए, पल्लं दो चेव होन्ति हरिवासे । देवकुरुम्मि य तिष्णि, एस कमो हवइ उत्तरओ ॥ १२,७ ॥ दो चेव धणुसहस्सा, होइ पमाणं त हेमवयवासे । चतारि य हरिवासे, छचेव हवन्ति कुरुवाए ॥ १२८ ॥ नय पत्थिया न भिचा, नय खुजा नेय वामणा पङ्ग् । न य मूया बहिरन्धा, न दुक्लिया नेव य दरिद्दा ॥ १२९ ॥ समचउरससंठाणा, विरु-पिलयविविज्ञिया य नीरोगा । चउसिट्टलक्वणधरा, मणुया देवा इव सुरूवा ॥ १३० ॥ कोमुइससिवयणसोहाओ ॥ १३१ ॥ ताणं चिय महिलाओ, वियसियवरकमलपत्तनेताओ । सबङ्गसन्दरीओ, भुक्तन्ति विसयसोक्खं. जं पुरिसा तत्थ भोगभूमीस । कालं चिय अइदीहं, तं दाणफलं मुणेयबं ॥ १३२ ॥ दाणं पुण द्वियप्पं, सुपत्तदाणं अपत्तदाणं च । नायबं हवइ सया, नरेण इह बुद्धिमन्तेणं ॥ १३३ ॥

मुद्धालंकार तथा नूपुर आदि अलंकार श्राभरण दुमोंसे उत्पन्न होते हैं। (११६) एक सी श्राठ खाद्योंसे युक्त तथा चौसठ प्रकारका व्यंजनवाला रसयुक्त श्राहार भोजन वृक्षोंसे पैदा होता है। (११६) कारी, थाली, कटोरी, प्याले, शराव आदि स्वर्ण एवं रत्नमय पात्र भाजनांगवृक्षोंसे उत्पन्न होते हैं। (१२०) क्षौम, दुकूल, बालके बने बन्न (ऊनी बन्न) चीनांशुक, पृष्ट (सनका कपड़ा) श्रादि श्रनेक प्रकारके कपड़े वन्नांगद्रम देते हैं। (१२१) कादम्बरी, प्रसन्ना तथा दृसरे अनेकविध श्रासवों एवं पेय पदार्थोंका लाभ चित्ररसांगोंसे होता है। (१२२) वीणा, त्रिसरिक (तीन तारोंबाला बाद्य) वंसी, सचीसक (बाद्य-विशेष) आदि श्रवणेन्द्रियके लिए मुखकर विविध वाद्य बुटितांगद्रुमोंसे पैदा होते हैं। (१२३) उत्तम बकुल, तिलक, चम्पक, अशोक, पुन्नाग, नाग श्रादि विविध पुष्प कुसुमांगद्रुम देते हैं। (१२४) चन्द्रमा और पूर्यके समान तेजवाले और विविध प्रकारके नित्य प्रकाशित होनेवाले दिव्यांग वृक्ष अन्धकारको दूर करते हैं। (१२५) सर्वागमुन्दर श्रीर वढ़ते हुए स्नेहानुरागवाले युगल वहाँ ऐसे वृक्षके कारण भोगोंका उपभोग करते हैं। (१२६)

आयुकी स्थिति हैमवतमें एक पत्योपमकी हिर वर्षमें दो पत्योपमकी तथा देवकुरुमें तीन सागरोपमकी होती है। उत्तरसे भी यही कम है। (१२७) हैमवत चेत्रमें दो हजार धनुप जितनी हरिवर्षमें चार हजार धनुप जितनी और देवकुरुमें छ: हजार धनुप जितनी ऊँचाई होती है। (१२८) इन चेत्रोंमें न राजा होता है, न भृत्य: न कोई कुबड़ा, बीना, पंगु, मूक, बिहरा, अन्धा होता है और न कोई दुःखी-दरिद्र होता है। (१२९) यहाँके मनुष्य समचनुरस्र संधानवाले, भुरियों और सफेद बालोंसे रहित, नीरोग, चौसठ लक्षणोंको धारण करनेवाले और देवोंकी भाँति सुरूप होते हैं। (१३०) उनकी खियाँ जित्र हुए उत्तम कमलदलके समान नेत्रोंबाली, सर्वागसुन्दर और शरदपूर्णिमाके चन्द्रमाके समान सुखकी शोभासे युक्त होती हैं। (१३०)

इन भोगभूमियों में लोग च्रतिदीर्घकाल पर्यन्त विषय-सुखका जो श्रमुभव करते हैं वह दानका फल है ऐसा जानो। (१३२) बुद्धिमान पुरुषको दो प्रकारका दान—सुपात्रदान श्रीर अपात्रदान सदा जानना चाहिए। (१३३) पाँच

१. •णयाईया - कः मु॰। २. •इयाणं च-मु॰। ३. •रागेणं--प्रत्य॰। ४. •व व विद्युद्धरुताए--प्रत्य॰। ४. •या णिरोगा व । च॰--प्रत्य॰।

पश्चमहबयकल्या, निष्यं सज्झाय-झाण-तवनिरया । धण-सयणविगयसङ्गा, ते पत्तं साहवो भणिया ॥ १३४ ॥ सद्धा-सत्ती-भत्ती-विन्नाणेणं हवेज्ज वं दिन्नं । साहूण गुणधराणं, तं दाणं बहुफलं भणियं ॥ १३५ ॥ तस्स पभावेण नरा, हेमवयाईसु चेव उववना । भुक्तन्ति विसयसोक्खं, वरतरुणीमज्झयारत्था ॥ १३६ ॥ संजमरहियाण पुणो, जं दिजाइ राग-दोसकञ्जसाणं । तं न हु फलं पयच्छइ, धणियं विधिउज्जमन्ताणं ॥ १३७ ॥ एवं त भोगमूमी. तुज्झं कहिया मए समासेणं । तह उज्जमेह संपद्द, जेण निरुत्तेण पावेह ॥ १३८ ॥ अन्तरदीवा मणुया, अहावीसाविहा उ सीहमुहा । उक्कोसेणं आउं, ताण य पर्रियट्टमं भागं ॥ १३९ ॥ वन्तरसराण उवरिं, पञ्चविहा जोइसा तओ देवा । चन्दा सूरा य गहा, नक्खना तारया नेया ॥ १४० ॥ एए भगन्ति मेरं, पयाहिणंता सहावतेयंसी । रइसागरोवगाढा, गयं पि कालं न याणन्ति ॥ १४१ ॥ जोइसियसुराणुवरिं, कप्पो नामेण हवइ सोहम्मो । तह य पुणो ईसाणो, सणंकुमारो य माहिन्दो ॥ १४२ ॥ बंभो कप्पो य तहा, रुन्तयकप्पो य होइ नायबो । तह य महासुको वि य, तह अट्टमओ सहस्सारो ॥ १४३ ॥ तत्तो य आणओ पाणओ य तह आरणो मुणेयबो । कप्पो अच्चयनामो, उत्तमदेवाण आवासो ॥ १४४ ॥ कप्पाणं पुण उवरिं, नव गेवेज्ञाइं मणभिरामाइं । ताण वि अणुद्दिसाइं, पुरओ आइचपगुद्दाइं ॥ १४५ ॥ विजयं च वेजयन्तं, जयन्तमवराइयं मणभिरामं। अहमिन्दवरविमाणं, सबद्वं चेव नायशं॥ १४६॥ तस्स वि य जोयणाई, बारस गन्तूण उविरमे भागे । इसिपब्भारा पुढवी, चिट्टन्ति निर्ह ठिया सिद्धा ॥ १४७ ॥ पणयालीसं रुक्ता, जोयणसंखाऍ हवइ वित्थिण्णा । अट्टेव य बाहला, उत्ताणयळत्तसंठाणा ॥ १४८ ॥ एतो विमाणसंखा. कहेमि बत्तीससयसहस्साइं। सोहम्मे ईसाणे. अट्टावीसं त भणियाइं॥ १४९॥

महाव्रतसे युक्त, स्वाध्याय ध्यान एवं तपमें निरन्तर निरत तथा धन एवं स्वजनोंके संगसे विरत जो साधु होते हैं वे पात्र कहे जाते हैं। (१३४) श्रद्धा, शक्ति, भक्ति श्रीर ज्ञानपूर्वक जो दान, गुण धारण करनेवाले साधुओंको दिया जाता है वह बहुत फल्द्रायी कहा गया है। (१३४) उसके प्रभावसे हैमवत आदिमें उत्पन्न मनुष्य सुन्दर तक्षणियोंके बीचमें रहकर विषयसुखका उपभोग करते हैं। (१३६) संयमरहित और राग-द्रेषसे कलुधित व्यक्तियोंको जो दान दिया जाता है वह बहुत विधिसे उद्यम करने पर भी फल नहीं देता। (१३७) इसतरह मैंने तुम्हें भोगभूमिके बारेमें संत्रेपसे कहा। श्रव तुम ऐसा उद्यम करो जिससे वह अवश्य ही प्राप्त हो। (१३८)

श्चन्तर्द्वीपोंमें रहनेवाले मनुष्य श्रद्वाईस प्रकारके तथा सिंह जैसे मुखवाले होते हैं। उनकी उत्कृष्ट आयु पल्योपमका श्चाठवाँ माग होती है। (१३६) व्यन्तर देवोंके ऊपर चन्द्र, सूर्य, ग्रह. नक्षत्र और तारे—ये पाँच प्रकारके ज्योतिष्क देव जानने चाहिए। (१४०) स्वभावसे तेजस्वी ये मेरुकी प्रदक्षिणा करते हुए घूमते हैं। प्रेम-सागरमें छीन ये बीते समयको भी नहीं जानते। (१४१)

ज्योतिष्क देवों के ऊपर सीधर्म नामका कल्प तथा-ईशान, सनत्कुमार, माहेन्द्र, ब्रह्मलोक, लान्तककल्प, महाशुक्र, आठवाँ सहस्रार, आनत, प्राग्णत, श्रारण श्रीर श्रन्युत नामके उत्तम देवोंके श्रावास रूप कल्प श्राये हैं। (१४२-४४) कल्पोंके ऊपर मनोहर नो श्रेवेयक श्रादि श्राए हैं। उनके भी— अनुहिस (?) ऐसे पूर्वसे प्रारंभ करके श्रादित्य प्रमुख हैं। (१४५) उनसे भी ऊपर श्रहमिन्द्रोंके विजय, वैजयन्त, जयन्त, सुन्दर श्रापराजित तथा सुन्दर विमान सर्वार्थसिद्ध—ये पाँच श्रनुत्तर विमान जानो। (१४६) इससे भी बारह योजन ऊपरके भागमें जाने पर ईषरशाग्भार नामकी पृथ्वी श्राई है जहाँ सिद्ध ठहरते हैं। (१४७) वह पैतालीस छाख योजन विस्तृत है। आठ योजन मोटी यह खोले हुए ब्रन्नके श्राकारकी है। (१४८)

अब मैं विमानों की संख्या कहता हूँ। वे सौधर्ममें बत्तींस छाख और ईशानमें श्रद्धाईस छाख कहे गये हैं। (१४६)

१. ०यं पि वि उक्क - सु० २. य शह - मु०। ३. इस शब्दका अर्थ अस्पष्ट है। आदित्यादि लोकान्तिक हैं और उनका स्थान म प्रलोकों है तरगर्थ - ४-२५ ।

बारस सर्णकुमारे, माहिन्दे चेद अट्ट लक्खाई । चत्तारि पुणो बग्मे, विमाणलक्खा तहिं होन्ति ॥ १५० ॥ पन्नाससहस्साई, संखाए छन्तए विमाणाणं। तत्तो य महासुक्के, चचाळीसं सहस्साई॥ १५१॥ छचेव सहस्स सळ, हवन्ति कप्पे तहा सहस्सारे । आणय-पाणयकप्पेस होन्ति चत्तारि उ सयाइं ॥ १५२ ॥ तिणीव सया भणिया, आरणकप्पे तह ऽचुए चेव । तिण्णि सया अट्ठारस, उवरिमगेवेज्जमाईसु ॥ १५३ ॥ पाइक-तुरय-रह-गय-गोविस-गन्धव-नष्टियन्ताइं । अणियाइं होन्ति एयाइं सत्त सकस्स दिवाइं ॥ १५४ ॥ बाउ हरि मायली वि य, तहेव एरावणी य दंगिश्वी । रिट्टअस णीलंजस, एए अणियाण मयहरया ॥ १५५ ॥ तत्थ सुधम्मविमाणे, एरावणवाहणो उ वज्जधरो । इन्दो महाणुभावो, जुइमन्तो रिद्धिसंपन्नो ॥ १५६ ॥ चत्तारि लोगपाला, जम-वरुण-कुबेर-सोममाईया । सामाणियदेवाण वि, चउरासीइं सहस्साइं ॥ १५७ ॥ तत्थ सुधम्मसहाए, परिसाओ तिण्णि होन्ति देवाणं । समिया चन्दा जउणा, मणाभिरामा रयणचित्ता ॥ १५८ ॥ पउमा सिवा य सुरुसा, अञ्जू सामा तहा,विहा अयला । कालिन्दी भाणू वि य, सकस्स य अगगमहिसीओ ॥१५९॥ एकेका वरजुवई, सोल्सदेबोसहस्सपरिवारा। उत्तमरूवसिरोया, संकं रामेन्ति गुणनिलया ॥ १६०॥ सो ताहि समं इन्दो, भुक्षन्तो उत्तमं विसयसोक्लं । कालं गमेइ बहुयं, विद्यद्धलेसो तिनाणीओ ॥ १६१ ॥ सो तस्स विउल्तवपुण्णसंचओ संजमेण निष्फन्नो । न चइज्जइ वण्णेउ, अवि वाससहस्सकोडीहि ॥ १६२ ॥ एवं अन्ने वि सुरा, नहाणुरूवं सुहं अणुहवन्ता । अच्छन्ति विमाणगया. देविसहस्सेहि परिकिष्णा ॥ १६३ ॥ एवं जह सोहम्मे, तह ईसाणाइएसु वि कमेणं । कप्पेसु होन्ति इन्दा, सलोगपाला सदेवीया ॥ १६४॥ दो सत्त दस य चोहस, सतरस अद्वार वीस बावीसा । एकोत्तरपरिवड्डी, अहमिन्दाणं त तेत्तीसं ।। १६५ ॥

सनत्कुमारमें बारह लाख, माहेन्द्रमें आठ लाख श्रीर ब्रह्मलोकमें चार लाख विमान होते हैं। (१५०) लान्तकमें विमानोंकी संख्या पचास इजार है। महाशुक्रमें चालीस इजार विमान हैं। (१५१) सहस्रार कल्पमें छः इजार ही विमान होते हैं। आनुत एवं प्राणत कल्पोंमें चार सी होते हैं। (१४२) श्रारण एवं श्रच्युतकल्पमें तीन सी ही विमान कहे गये हैं। कपरके प्रैवेयक आदिमें तीन सौ अठारह होते हैं। (१५३) पदाति सैनिक, श्रथ, रथ, हाथी, ग्रपभ, गन्धर्व स्रौर नर्तक —ये सात दिव्य सैन्य इन्द्रके होते हैं। (१५४) वायु, हरि, मातलि, ऐरावत, दामर्थि, रिष्टयशा श्रौर नीलयशा—ये सेनाओंके नायक हैं। (१५५) वहाँ सुधर्मा नामक विमानमें रहा हुआ इन्द्र ऐरावतका वाहनवाला, वज्रको धारण करनेवाला उदात्तमना, चितमान तथा ऋदिसम्पन्न होता है। (१५६) उसके यम, वरुण, कुवेर श्रीर सोम ये चार लोकपाल तथा चौरासी हजार सामानिक देव होते हैं। (१४७) वहाँ देवोंकी सुधर्म नामक सभाकी मनोहर एवं रत्नोंसे शोभित शमिता चन्द्रा व यमुना नामकी तीन परिषद् होती 👸। (१५८) पद्मा, शिवा, सुलसा, श्रंजू, रयामा, विभा, श्रचला, कालिन्दी भीर भानु—ये शककी पटरानियाँ हैं। (१५६) उत्तम रूप श्रीर कान्ति से सम्पन्न और गुणोंके आवासरूप इन सुन्दर युवतियों में से एक एकका परिवार सोलह हजार देवियोंका होता है। ये इन्द्र के साथ रमण करती हैं। (१६०) विशुद्ध नेश्या और तीन ज्ञानवाला वह इन्द्र इनके साथ उत्तम विषयसुख का श्रवुभव करता हुश्रा बहुत समय बिताता है। (१६१) डसके संयमसे निष्पन्न विपुल तप एवं पुण्यके संचयका वर्णन तो हजारों करोड़ वर्षोमें भी नहीं किया जा सकता। (१६२) इसी प्रकार हजारों देवियोंसे घिरे हुए दूसरे भी देव यथानुरूप सुखका अनुभव करते हुए विमानोंमें रहते हैं। (१६३) जिसप्रकार सौधर्ममें उसीप्रकार अनुक्रमसे ईशान आदि कल्पोंमें भी लोकपाल एवं देवियोंसे युक्त इन्द्र होते हैं। (१६४) दो, सात, दस, चौदह, सत्रह, अठारह, बीस, बाईस और फिर एक एक की वृद्धि करते हुए अहमिन्द्रोंके तेत्तीस-इतने सागरोपम कल्पवासी देवोंकी उत्कृष्ट आयु होती है। मोहरहित श्रहमिन्द्रोंकी तो यह श्रायु नियत होती है, अर्थात्

१. दामिद्वी-सुः । २. सका रामेइ-मुः । ३. गुणकिलया-प्रत्यः । ४. न वि नज्जह वः - मुः । ४. तेतीसा-प्रत्यः ।

प्याहं सागराहं, कप्पाईणं सुराण परमाउं। अहमिन्दाणं नियमं, हबह इमं मोहरिह्याणं ॥ १६६ ॥ प्यन्तरिम रामो, पिरुच्छह साहवं कयपणामो । कम्मरिह्याणं भयवं!, सिद्धाणं केरिसं सोक्खं! ॥ १६० ॥ तो भणइ मुणिवरिन्दो, मुणेहि को ताण बण्णिउं सोक्खं । तीरह नरी नराहिव, तह वि य संखेवओ सुणसु ॥१६८॥ मणुयाण वं तु सोक्खं, तं अहियं हवइ नरवरिन्दाणं । चक्कीण वि अहिययरं, नराण तह भोगम्माणं ॥ १६९ ॥ वन्तरदेवाण तओ, अहियं तं बोहसाण देवाणं । तह भवणवासियाणं, गुणन्तरं कप्पवासीणं ॥ १७० ॥ गेवेज्जगाण तत्तो, अहियं तु अणुत्तराण देवाणं । सोक्खं अणन्तयं पुण, सिद्धाण सिवालयर्थाणं ॥ १७१ ॥ वं तिहुयणे समत्थे, सोक्खं सबाण सुरवरिन्दाणं । तं सिद्धाण न अग्वइ, कोडिसयसहस्सभागिमा ॥ १०२ ॥ ते तत्थ अणन्तवला, अणन्तनाणी अणन्तदरिसी य । सिद्धा अणन्तसोक्खं, अणन्तकालं समणुहोन्ति ॥१०३॥ संसारिणस्स वं पुण, वीवस्स सुद्धं तु फरिसमादीणं । तं मोहहेउगं निययमेव दुक्खस्स आमूलं ॥ १०४॥ वोवा अभवरासी, कुषम्मधम्मेसु जइ वि तवचरणं । घोरं कुणन्ति मुद्धा, तह वि य सिद्धं न पावेन्ति ॥१०५॥ विणसासणं पमोतुं, राहव ! इह अन्नसासणरयाणं । कम्मक्खओ न विज्ञइ, धणियं पि सगुज्जमन्ताणं ॥१७६॥ वं अन्नाणतवस्सी, खवेइ भवसयसहस्सकोडीहिं । कम्मं तं तिहि गुत्तो, खवेइ नाणी मुहुत्तेणं ॥ १७०॥ मिव्या जिणवयणरया, जे नाण-चरित्त-दंसणसमग्गा । सुकज्झाणरईया, ते सिद्धं जन्ति धुयकम्मा ॥ १७८ ॥ एवं सुणिकण तओ, रहुत्तमो साहवं मणइ भयवं!। साहिहि जेण सत्ता, संसाराओ पमुचन्ति ॥ १७८ ॥ एयन्तरे पवुत्तो, जिणधम्मं सयलभूत्वणो साह् । सम्महंसणमूलं, अणेयतवनियमसंजुत्तं ॥ १८० ॥

उसमें । उत्कर्ष-अपकर्ष नहीं होता । (१६५-१६६) तब रामने हाथ जोड़कर साधुसे पूछा कि, हे भगवन् ! कर्मसे रहित सिद्धोंका सुख कैसा होता है ? (१६७) इस पर मुनिवरने कहा कि, हे राजन् ! उनके सुखका वर्णन कीन कर सकता है ? तथापि संत्तेपमें मैं कहता हूँ । (१६८) मनुष्योंको जो सुख होता है उससे अधिक राजाओंको होता है । उससे अधिक चक्रवर्तियों और भोगभूमिके मनुष्योंको होता है । (१६९) उससे अधिक व्यन्तर देवोंको, उससे अधिक ज्योतिष्क देवोंको, उससे अधिक मनन्वासी देवोंको, उससे अधिक प्रवियकोंको, उससे अधिक अनुत्तर विमानवासी देवोंको सुख होता है । शिवधाममें रहे हुए सिद्धोंका सुख उससे अनन्तगुना अधिक होता है । (१७१) समस्त त्रिमुवनमें सब देव एवं इन्द्रोंका मिलाकर जो सुख होता है वह सिद्धोंके हज़ार-करोड़वें भागके भी योग्य नहीं होता । (१७२) वहाँ जो अनन्त बलवाले, अनन्तज्ञानी और अनन्तदर्शी सिद्ध होते हैं वे अनन्त काल तक अनन्त सुखका अनुभव करते हैं । (१७३) संसारी जीवको जो स्पर्श आदिका सुख होता है वह मोहजन्य होता है, अतः अवश्य ही वह दु:खका मूल है । (१७३) अभव्यराशिके मूढ़ जीव कुधर्मको पैदा करनेवाले धर्मोंका पालन कर यदि घोर तपश्चरण करें तो भी सिद्ध प्राप्त नहीं कर सकते । (१७४)

हे राघव! जिनशासनको छोड़कर श्रन्य शासनमें रत मनुष्य बहुत उद्यम करे तो भी उनके कर्मोंका च्चय नहीं होता। (१७६) श्रज्ञानी तपस्वी जिस कर्मको लाख करोड़ भवोंमें खपाता है उस कर्मको मन-वचन-काय. इन तीनोंका संयमन करनेवाला ज्ञानी मुहूर्तमें खपाता है। (१७७) जो भव्य जीव जिनोपदेशमें रत, ज्ञान, चारित्र श्रीर दर्शनसे युक्त तथा शुक्रध्यानमें लीन होते हैं वे कर्मोंका नाश करके मोचमें जाते हैं। (१७८)

ऐसा सुनकर रामने उन साधुसे कहा कि, भगवन्! जिससे जीव संसारसे मुक्त होते हैं उसके बारेमें आप कहें। (१७९) तब सकलभूषण मुनि मूलमें सम्यग्दर्शनवाले तथा अनेक प्रकारके तप एवं नियमसे युक्त जिनधर्मके बारेमें कहने लगे। (१००) जो जीवादि नी पदार्थोंके ऊपर श्रद्धा रखता है और लौकिक देवोंसे रहित है वह सम्यग्दष्टि कहा

१. •मादीयं। तं -- प्रत्यत्।

को कुणइ सहहाणं, बीवाईयाण नवपयत्थाणं । छोइयसुरेसुं रहिओ, सम्महिद्वी उ सो भणिओ ॥ १८१ ॥ संकाहदोसर हिओ, कुणइ तथ सम्मदंसंणोवायं। इन्दियनिरुद्धपसँरं, तं हवइ सया सुचारित्तं ॥ १८२ ॥ जत्थ अहिंसा सर्च, अदत्तपरिवज्जणं च बम्भं च । दुविहपरिग्गहविरई, तं हवइ सया सुचारित्तं ॥ १८३ ॥ विणभो दया य दाणं, सीलं नाणं दमो तहा झाणं। कीरइ जं मोक्खहे, तं हवइ सया सुचारितं॥ १८४॥ वं एवगुणं राहव !, तं चारित्तं निणेहिं परिकहियं । विवरीयं पुण छोए, तं अचरित्तं मुणेयबं ॥ १८५ ॥ चारित्रेण इमेणं, संजुत्तो दढिघई अणन्नमणो । पुरिसो दुक्खिवमोक्लं, करेइ नत्थेत्थ संदेहो ॥ १८६ ॥ न द्या दमो न सन्नं, नय इन्दियसंवरो नय समाही । नय नाणं नय झाणं, तत्थ उधम्मो कओ हवड १॥१८७॥ हिंसालियचोरिका, इत्थिरई परिगहो वहिं धम्मो । न य सो हवइ पसन्थो, न य दुक्खविमोक्खणं कुणइ॥१८८॥ हिंसाल्यिचोरिका, इत्थिरई परिगहां अविरई य । कीरइ धम्मनिमित्तं, नियमेण न होइ सो धम्मो ॥१८९ ॥ दिक्लं घेत्रण पुणो. छज्जीवनिकायमद्दणं कुणइ । धम्मच्छलेण मुदो. न य सो सिवसोग्गइं लहह ॥ १९० ॥ वह-बन्ध-वेह-तालण-दाहण-छेयाइँकम्मनिरयस्स । कय-विक्वयकारिस्स उ. रन्धण-पयणाइसत्तस्स ॥ १९१ ॥ ण्हाणुषदृण-चन्दण-मला-ऽऽभरणाइभोगतिसियस्स । एवंविहस्स मोक्लो, न कयाइ वि हवइ लिंगिस्स ॥१९२॥ मिच्छादंसणनिरओ, अन्नाणी कुणइ जइ वि तवचरणं। तह वि य किंकरदेवो, हवइ विसुद्धप्पओगेणं॥१९३॥ जो पुण सम्मिद्दृष्टी, मन्द्रच्छाहो वि जिणमयाभिरओ । सत्तृहु भवे गन्तुं, सिज्झाइ सो नित्थ संदेहो ॥ १९४ ॥ उच्छाहददिषिईओ. जो निययं सीलसंजमाउची । दो तिण्णि भवे गन्तुं, सो लहुइ सुहेण परलोयं ॥१९५॥ कोइ पुण भवियसीहो, एकभवे भाविकण सम्मत्तं । धीरो कम्मविसीहिं, काकण य लहह निवाणं ॥ १९६ ॥

जाता है। (१८१) सम्यग्दर्शनरूप उपायसे युक्त जो मनुष्य शंका त्रादि दोपोंसे रहित हो तप करता है और इन्द्रियोंके प्रसारका निरोध करता है वह सदा सुचारित्री होता है। (१८२) जहाँ श्रदिसा, सत्य, अचीर्थ, ब्रह्मचर्य तथा बाह्य एवं श्रभ्यन्तर दोनों प्रकारके परिप्रहसे विरित होती है वह सदा सुचारित्री होता है। (१८३) जो मोच्चके लिए विनथ, दया, दान, शील, क्कान, दम तथा ध्यान करता है वह सदा सुचारित्री होता है। (१८४) हे राधत्र ! ऐसा जो गुण होता है उसे जिनेश्वरोंने चारित्र कहा है। छोकमें इससे जो विपरीत होता है उसे अचारित्र सममता। (१८५) इस चारित्रसे युक्त, टढ्मित श्रीर एकाप्र चित्तवाला जो पुरुष होता है वह दु:खका नाश करता है, इसमें सन्देह नहीं। (१८६) जहाँ न तो दया है, न दम, न सत्य, न इन्द्रियनिप्रह, न समाधि, न ज्ञान श्रीर न ध्यान, वहाँ धर्म कैसे हो सकता है ? (१८७) हिंसा झूठ, चोरी, स्त्री-प्रेम और परिप्रह जहाँ धर्म होता है वह न तो प्रशस्त होता है और न दुःखका नाश करता है। (१८८) धर्मके निमित्तसे जो हिंसा, झूठ, चोरी, स्त्रीर्रात, परिष्रह श्रीर अविर्रात की जाती है वह अवश्यमेव धर्म नहीं है। (१८९) दीक्षा प्रहण करके जो मूद मनुष्य धर्मके बहाने छः जीवनिकायोंका मर्दन करता है वह मोच जैसी सद्गति नहीं पाता। (१६०) वध, बन्ध, वेध, ताइन, दाहन, छेदन आदि कर्ममें निरत, क्रय-विकय करनेवाला, राँधने-पकाने श्रादिमें आसक्त, स्नान, उबटन, चन्दन, 9व्प, श्राभरण श्रादि भोगोंमें तृषित—ऐसे लिंगधारी साधुका कभी मोत्त नहीं होता। (१६१-१६२) मिध्यादर्शनमें निरत अज्ञानी जीव यदि विशुद्ध प्रवृत्तिके साथ तपश्चरण करे तो भी वह किकर-देव होता है। (१६३) यांद जिनमतमें श्वभिरत सम्यग्दृष्टि जीव मन्दोत्साही हो तब भी सात-आठ भवोंमें वह सिद्धि प्राप्त करता है, इसमें सन्देह नही। (१६४) उत्साह एवं हद मतिवाला जो व्यक्ति शील एवं संयमसे अवश्य युक्त होता है वह दो-तीन भवोंको बिताकर सखसे परलोक (मोक्ष) प्राप्त करता है। (१६४) भव्यजनोंमें सिंह जैसा कोई धीर तो एक भवमें ही सम्यक्त्वकी भावनासे भावति श्रीर कर्मोंकी विद्युद्धि

१. ॰सुईसु र॰ — मु॰। २. ॰रहियं कु॰ — प्रत्य॰। ३. ॰सणो वीओ। ६० — मु॰। ४. ०सरं सह ६० — प्रत्य॰। ५. ॰इकामनि॰ — प्रत्य॰। ६. वीरो — प्रत्य॰

स्तुण वि निणधमी, बोहिं स कुडुम्बक्रह्मिनहुत्तो । इन्दियसुहसाउस्त्रओ, परिहिण्डइ सो वि संसारे ॥१९०॥ एतो क्यझिलिउहो, परिपुच्छइ राहवो सृणिवरं तं। भयवं! किं भविओ हं! केण उवाएण मुचिस्सं! ॥१९८॥ अन्तेउरेण समयं, पुहइं मुञ्जामि उदिहपिरयन्तं। रूच्छीहरस्स नेहं, एकं न य उज्झिउं सत्तो ॥ १९९ ॥ अइघणनेहज्ञरूण, दुक्लावंत्ताऍ विसयसिरयाए । वुज्झन्तस्स महामुणि! हत्थास्त्रम्बं महं देहि ॥ २०० ॥ भणिओ य मुणिवरेणं, राम! इमं मुयसु सोयसंबन्धं। अवसेण मुझियबा, बरुदेबसिरी तुमे विउस्त ॥२०१॥ भोतूणं उत्तमसुहं, इह मणुयभवे सुरिन्दसमसिरसं। सामण्णसुद्धकरणो, केवलनाणं पि पाविहिसि ॥ २०२ ॥

<sup>3</sup>एयं केविरुभणियं, <sup>४</sup>सोउं हिस्साइओ य रोमञ्चइओ । जाओ सुविमरुहियओ, वियसियसयवत्तरुपणो य पउमाभो ॥ २०३ ॥

॥ इइ पडमचरिए रामधम्मसवणविद्याणं नाम दुरुत्तरसयं पव्यं समत्तं ॥

# १०३. रामपुन्वभव-सीयापन्वज्जाविहाणपन्वं

विज्ञाहराण राया, विभीसणो सयलम्सणं निमउं। पुच्छइ विम्हियहियओ, माहप्पं रामदेवस्स ॥ १ ॥ कि राहवेण सुक्रयं, भयवं! समुविज्ञयं परभविम्म?। जेणेह महारिद्धो, संपत्तो लक्खणसमग्गो ॥ २ ॥ प्यस्स पिया सीया, दण्डारण्णे ठियस्स छिद्देणं। लङ्काहिवेण हरिया, केण व अणुबन्धनोगेणं?॥ ३ ॥

करके निर्वाण प्राप्त करता है। (१६६) जिन धर्ममें बोधि प्राप्त करके जो कुटुम्बरूपी कीचड़में निमग्न श्रीर इन्द्रियोंके सुखमें लीन रहता है वह भी संसारमें भटकता रहता हैं। (१६७)

तब रामने हाथ जोड़कर उन मुनिवरसे पूछा कि, हे भगवन ! क्या मैं भव्य हूँ ? किस उपायसे मैं मुक्त हो सकूँगा ? (१६८) अन्तः पुरुके साथ समुद्र पर्यन्त पुरुवीका मैं परित्याग कर सकता हूँ, पर एक लक्ष्मण्के देमका त्याग करनेमें मैं समर्थ नहीं हूँ । (१६६) हे महामुनि ! अत्यन्त सघन स्नेहरूपी जलसे युक्त तथा दुःखरूपी मँवरींवाली विषय नदीमें इबते हुए मुझे आप हाथका सहारा हैं। (२००) तब मुनिवरने कहा कि, हे राम ! इस शोकसम्बन्धका परित्याग करो । बलदेवके विपुल ऐश्वर्यका तुम्हें अवश्य भोग करना पड़ेगा। (२०१) इस मानवभवमें देवोंके इन्द्र सरीखे उत्तम सुखका उपभोग करके आमण्यके विशुद्ध आचारसे सम्पन्न तुम केवल ज्ञान भी प्राप्त करोगे। (२०२) केवली द्वारा कथित यह यत्तांत सुनकर विकसित कमलके समान नेत्रोंवाले राम हवित, रोमांचित और विमल हृदयवाले हुए। (२०३)

॥ पद्मचरितमें रामके धर्म-श्रवणका विधान नामक एक सो दूसरा पर्व समाप्त हुआ ॥

# १०३ रामके पूर्वभव तथा सीताकी प्रवज्या

विद्याधरोंके राजा विभीषणने सकलभूषण मुनिको बन्दन करके हृदयमें विस्मित हो रामका माहात्म्य पूछा। (१) हे भगवन ! रामने परभवमें कौनसा पुण्य उपार्जित किया था जिससे लक्ष्मणके साथ उन्होंने महती ऋदि पाई है १ (२) दण्डकारण्यमें स्थित इनकी प्रियाका किस पूर्वानुबन्धके योगसे रावणने छलपूर्वक अपहरण किया था १ (३) सर्व कलाओं

१. ॰ताऍ नेइसरि॰—मु॰। २. मोत्तृष—मु॰। ३. एवं—प्रत्य॰। ४. सुविदं—प्रत्य॰।

सबकलागमकुसली वि राहवो कह पुणो गओ मोहं ?। परजुवइसिहिपयक्को, कह चाओ रक्लसाहिवई ?॥ ४॥ विज्ञाहराहिराया, दसाणणो अइवलो वि संगामे । कह लक्खणेण विह्ञो १, एयं 'साहेहि मे भयवं १ ॥ ५ ॥ अंह भणिउं भाढतो, केवलनाणी इमाण अन्नभवे । वेरं आसि विहीसण !, रावण-रुच्छीहराणं तु ॥ ६ ॥ इह जम्बुद्दीववरे, दाहिणभरहे तहेव खेमपुरे। नयदंत्त णाम सिट्टी, तस्स सुणन्दा हवइ भजा॥ ७॥ पुत्तों से भणदत्तो, बीओ पुण तस्स हवइ वसुदत्तो । विप्पो उ जन्नवको, ताण कुमाराण मित्तो सो ॥ ८ ॥ तत्थेव पूरे विणञो, सायरदत्तो पिया य रयणाभा । तस्स सुओ गुणनामो, धूया पुण गुणमई नामं ॥ ९ ॥ सा अनया कयाई, सायरदत्तेण गुणमई कन्ना । नोबण-गुणाणुरूवा, दिन्ना घणदत्तनामस्स ॥ १० ॥ तंत्थेव पूरे सेट्टी, सिरिकन्तो नाम विस्सुओ लोए । सो मगाइ तं कत्रं, जोवण-लायण्णपरिपुण्णं ॥ ११ ॥ धणदत्तरस्य ऽवहरिउं, सा कन्ना तीऍ अत्थलुद्धाए । रयणप्यभाऍ दिन्ना, गूढं सिरिकन्तसेर्द्धिस्स ॥ १२ ॥ नाऊण जन्नवको, त गुणमइसन्तियं तु वित्तन्तं । साहेइ अपरिसेसं, सिग्धं वसुदत्तिमत्तस्स ॥ १३ ॥ तं सोऊणं रुद्दो, वसुदत्तो नीलवत्थपरिहाणो। वच्चइ असिवरहत्थो, रिच जत्थ ऽच्छए सेद्दी॥ १४॥ दिद्वो उज्जाणत्थो, सेद्वी आयारिओ ठिओ समुहो । पहओ य असिवरेणं, तेण वि सो मारिओ सन् ॥ १५॥ एवं ते दो वि जणा, अन्नोनं पहणिऊण कालगर्या। जाया विन्झापाए, कुरङ्गया पुषदुकएणं ॥ १६॥ भाइमरणा (इद्वृहिओ, धणदत्तो दुज्जणेहिं तं कन्नं । पिडिसिद्धो य घराओ, विणिग्गओ भमइ परदेसं ॥ १७ ॥ मिच्छत्तमोहियमई, सा कन्ना विहिवसेण मरिऊणं। तत्थुप्पन्ना हरिणो, जत्थ मया ते परिवसन्ति ॥ १८ ॥ तीए कएण ते पुण, कुरक्तया घाइऊण अन्तोनं। घोराडवीऍ जाया, दाढी कम्माणुभावेणं॥ १९॥ हत्थी य महिस-वसहा, पवद्गमा दोविया पुणो हरिणा । घायन्ता अन्नोन्नं, दो वि रुक्त चेव उप्पन्ना ॥ २० ॥

और आगमोंमें कुशल राम क्यों मोहवश हुए श्रीर रावण परस्त्री रूपी आग्नमें पतिगा क्यों हुश्रा? (४) विद्याधरोंका राजा दशानन अतिबली होने पर भी संप्राममें लक्ष्मण द्वारा क्यों मारा गया? हे भगवन्! श्राप मुझे यह कहें। (४) इस पर केवलज्ञानीने कहा कि, हे विभीषण! इन रावण एवं लक्ष्मणका परभवमें वेर था। (६)

इस जम्बूद्वीपके दक्षिण-भरतत्तेत्रमें आये हुए त्रेमपुरमें नयदत्त नामका एक श्रेष्ठी रहता था। उसकी सुनन्द्र नामकी भार्या थी। (७) उसका एक पुत्र धनदत्त स्रोर दूसरा बसुदत्त था। याज्ञवल्क्य विष्ठ उन कुमारोंका मित्र था। (८) उसी नगरमें विणक् सागरदत्त और उसकी प्रिया रत्नप्रभा रहते थे। उसे गुणनामका एक पुत्र स्रोर गुणमती नामकी एक पुत्री थी। (९) बादमें कभी सागरदत्तने योवनगुणके अनुरूप वह गुणमती कन्या धनदत्तको दी। (१०) उसी नगरमें लोकमें विश्रुत श्रीकान्त नामक एक सेठ रहता था। योवन एवं लावण्यसे प्रतृश्णे उस कन्याकी उसने मँगनी की। (११) धनदत्तके यहाँसे स्रपहरण करके स्रर्थलुब्ध रत्नप्रभाने वह कन्या गुप्ररूपसे श्रीकान्त सेठको दी। (१२) गुणमती सम्बन्धी वृत्तान्त जानकर याज्ञवल्क्यने शीघ्र ही वह सारा वृत्तांत मित्र वसुदत्तसे कहा। (१३) उसे सुन कृद्ध वसुदत्त काले कपड़े पहनकर और हाथमें तलवार लेकर रातके समय जहाँ सेठ था वहाँ गया। (१४) उसने उग्रानमें ठहरे हुए सेठको देखा। ललकारकर वह सामने खड़ा हुआ और तलवारसे प्रहार किया। उसने भी शत्रुको मारा। (१५) इस तरह एक-दूसरे पर प्रहार करके वे दोनों मर गये और पूर्वके पापसे विन्ध्याटवीमें हरिण हए। (१६)

भाईके मरग आदिसे दु:खित धनदत्त, दुर्जनों द्वारा उस कन्याके रोके जाने पर, घरसे निकल पड़ा श्रीर परदेशमें घूमने लगा। (१८) मिध्यात्वसे मोहित बुद्धिवाली वह कन्या मरकर भाग्यवश वहीं उत्पन्न हुई जहाँ वे हरिण रहते थे। (१९) हाथी, भैंसे, बैंछ, बन्दर तथा फिर हरिण—इस तरह श्रन्योन्यके घात करके वे रुठ अनार्य मनुष्य) के रूपमें पैदा हुए। (२०)

१. साहेसि--प्रत्यः। २ अह भाषाउं पयत्तो--मुः। ३. ०दत्तो नाम धणी, त०--मुः। ४. विष्पो य जण्णवको होहः कुः--प्रत्यः। ५. अह अख्या --प्रत्यः। ६. ०या। उष्पःश्या विकाए - प्रत्यः।

सिक्ति थले य पुणरिव, पुषं दहबद्धवेर संपण्णा । उप्पञ्जन्ति मरिन्त य, वायन्ता चेव असीखं ॥ २१ ॥ अह सो भाइविओगे, धणदची वसुमइं परिभमन्तो । तण्हािकळािमयङ्गो, रिंच समणासमं पची ॥ २२ ॥ सो भणइ मुणिवरे ते, देह महं पाणियं सुतिसियस्स । सयलवगं ज्ञीविहिया, अहियं धम्मप्पिया तुब्ने ॥ २२ ॥ तं पक्षो भणइ मुणी, संथािवन्तो य महुरवयणोिहं । अमयं पि न पायबं, भइ ! तुमे कि पुणो सिक्लं ॥ २४ ॥ मच्छी-कीड-पयङ्गा, केसा अन्नं पि नं असुन्तं ते । मुझ्नन्तएण रिंच, तं सबं मिक्त्यं नवरं ॥ २५ ॥ अत्थिमिए दिवसयरे, नो मुङ्गइ मृद्यमावदोसेणं । सो चउगइवित्थिण्णं, संसारं ममइ पुणरुतं ॥ २६ ॥ लिङ्गो व अल्किङ्गी वा, नो मुङ्गइ सबरीसु रसिगद्धो । सो न य सोग्गइगमणं, पावइ अचरितदोसेणं ॥ २७ ॥ ने सबरीसु पुरिसा, मुङ्गन्तिह सोलमंनमिह्णा । महु-मज्ज-मंसिनरया, ते नित्त मया महानरयं ॥ २८ ॥ हीणकुलसंभवा वि हु, पुरिसा उच्ल्वनदार-धण-सयणा । परपेसणाणुकारी, ने मुचा रयणिसमयिम्म ॥ २० ॥ करचरणपुरुकेसा, बीभच्छा दृह्वा दरिहा य । तण-दारुनीविया ते, नेहि य मुचं वियालम्म ॥ ३० ॥ ते तत्थ वरिवमाणे, देवीसयपरिमिया विसयसोक्खं । मुंनन्ति दोहकालं, अच्छरसुग्गीयमाहप्पा ॥ ३१ ॥ ते तत्थ वरिवमाणे, देवीसयपरिमिया विसयसोक्खं । मुंनन्ति दोहकालं, अच्छरसुग्गीयमाहप्पा ॥ ३२ ॥ महुम्मन्त्रे निवाले लायिकचीसु । उवमुङ्गिन्त पोक्तं, पुणरिव पावन्ति सुरसिरं ॥ ३३ ॥ पुणरिव निवाले मुत्ति लायिकचीसु । ववमुङ्गिन्त पोक्तं, पाविति सिवालयं वौरा ॥ ३४ ॥ अइआउरेण वि तुमे, भइ ! वियाले न चेव भोत्त्वं । मंसं पि विज्यवं, आमूलं सबदुक्लाणं ॥ ३५ ॥

मजबूतीसे बाँचे हुए बैर-संपन्न होकर वे जलमें और स्थलमें पुनः पुनः उत्पन्न होते थे और एक-दूसरेका घात करते हुए मरते थे। (२१)

उधर भाई के वियोगमें पृथ्वी पर परिश्रमण करता हुआ वह धनदत्त तृष्णासे क्लान्त शरीरवाला होकर रातके समय श्रमगोंके आश्रम में जा पहूँचा। (२२) उसने उन मुनिवरोंसे कहा कि श्राप समय जगन्के जीवोंके हितकारी और धर्मप्रिय हैं। खूब प्यासे मुक्तकों आप जल दें। (२३) मधुर वचनोंसे शान्त करते हुए एक मुनिने उसे कहा कि, हे भद्र ! रातके समय श्रमृत भी नहीं पिछाना चाहिए, फिर पानी की तो क्या बात ? (२४) मर्क्सा, कीड़े, पतिंगे, बाल तथा दसरा भी जो दिखाई नहीं देता वह सब रातमें भोजन करनेवाले मनुष्यने अवश्य ही खाया है। (२५) पूर्यके अस्त होने पर जो मर्खताका खाता है वह चारों गतियों में फैले हुए संसारमें बारम्बार भटकता है। (२६) लिंगी या अलिंगी जो रसमें गृद्ध हो रातके समय खाता है वह अचारित्रके दोषके कारण सद्गतिमें नहीं जाता। (२७) शील एवं संयमसे हीन तथा मधु. मध एवं मांसमें निरत जो पुरुष इसलोकमें रातके समय भोजन करते हैं वे मरकर महानरकमें जाते हैं। (२८) जो मनुष्य रातके समय खाते हैं वे हीन कुलमें उत्पन्न होने पर भी पत्नी, धन एवं स्वजनोंसे रहित हो दूसरेका नौकरी करते हैं। (२६) जो असमयमें खाते हैं वे दूटे हुए हाथ-पैर और बालों वाले, बीभत्स, कुरूप, दरिद्र एवं घात-लकड़ी पर जीवन गुजारनेवाले होते हैं। (३०) श्रीर जो जिनवरके धर्मको प्रहणकर मधु, मांस और मध्यसे विरत होते हैं तथा रात्रिभोजन नहीं करते वे भारी ऋदिवाले देव होते हैं। (३१) श्रप्तसाश्रों द्वारा जिनका माहात्म्य गाया जाता है ऐसे वे वहाँ उत्तम विमानमें सैकडों देवियोंसे घिरकर दीर्घकाल पर्यन्त विषयसुखका उपभोग करते हैं। (३२) वहाँसे च्युत होकर यहाँ आये हुए वे ख्यातकीर्ति वाले राजकुळोंमें उत्पन्न होकर पुनः देवसहश सुखका उपभोग करते हैं। (३३) पुनः जिनवरके धर्ममें बोधि प्राप्त करके व्रत नियमोंको धारण करनेवाले वे वीर उदार तप करके मोक्ष प्राप्त करते हैं। (३४) हे भद्र! अत्यन्त आतुर होने पर भी तुन्हें असमयमें नहीं खाना चाहिए और सब दु:खोंके मूल रूप मांसका भी त्याग करना चाहिए। (३५)

१. «रसंबद्धा । उ॰ --- मु॰ । २. ॰गजीवहियया --- प्रत्य॰ । ३. इहं आया -- प्रत्य॰ । ४. धीरा -- प्रत्य॰ ।

तं साहबस्स बयणं, युणिऊणं सावओ तओ वाओ । कालगओ उक्वन्नो, सोहम्मे सिरिचरो देवो ॥ ३६ ॥ सो हार-कडय-कुण्डल-मउडालंकारमूसियसरीरो । मुरगणियामज्झगओ, मुझइ भोगे सुरिन्दो ह ॥ ३७॥ अह सो चुओ समाणो, महापुरे धारिणीएँ मेरूणं । सेट्ठीण तओ वाओ, वियपउमरुइ ति नामेणं ॥ ३८ ॥ तस्य पुरस्साहिनई, छत्तच्छाउ ति नाम नरवसभो । भज्जा से सिरिकन्ता, सिरि व सा रूवसारेणं ॥ ३९ ॥ अह अनया कयाई, गोट्टं गच्छन्तएण जरवसभी। दिहो पउमरुईणं, निच्चेहो महियरूयो सो॥ ४०॥ अह सो तुरक्रमाओ, अोयरिउं तस्स देइ कारुणिओ । पश्चनमोक्कारिमणं, मुयइ सरीरं तओ जीवो ॥ ४१ ॥ सो तस्स पहावेणं, सिरिकन्ताए य कुच्छिसंम्ओ । छत्तच्छायस्स सुओ, वसहो वसहद्भओ नामं ॥ ४२ ॥ अह सो कुमारलीलं, अणुहवमाणो गओ तमुद्देसं। जत्थ मओ जरवसभो, जाओ जाईसरो ताहे ॥ ४३ ॥ सी-उण्ह-छुहा-तण्हा-बन्धण-बहणाइयं वसहदुक्लं । सुमरइ तं च कुमारो. पञ्चनमोक्कारदायारं ॥ ४४ ॥ उपक्रबोहिलामो, कारावेकण निणहरं तुझं। ठावेइ तत्थ बालो, णियँअणुह्यचित्तियं पडयं॥ ४५॥ भणइ य निययमणुस्सा, इमस्स चित्तस्स जो उ परमत्थं । जिणहिइ निच्छएणं, तं मज्झ कहिज्जह तुरन्ता ॥४६॥ अह वन्दणाहिलासी. पउमरुई तं निणालयं पत्तो । अभिवन्दिऊण पेच्छइ, तं चित्तपडं विविहवण्णं ॥ ४७ ॥ जाव य निबद्धदिट्टी, तं पउमरुई निएइ चित्तपडं । ताव पुरिसेहि गन्तुं, सिट्टं चिय रायपुत्तस्स ॥ ४८ ॥ सो मत्तगयारूढो, तं जिणभवणं गओ महिङ्गीओ । ओयरिय गयवराओ, पउमरुइं पणमइ पहट्टो ॥ ४९ ॥ चलणेसु निवडमाणं, रायसुर्यं वारिकण पउमरुई । साहेइ निरवसेसं, तं गोद् क्लं बहुकिलेसं ॥ ५० ॥ तो भणइ रायपुत्तो. सो हं बसहो तुह प्पसाएणं । जाओ नरबहपुत्तो. पत्तो य महागुणं रज्जं ॥ ५१ ॥

साधुका यह कथन सुनकर वह शावक हुआ और मरने पर सौधर्म देवलोकमें कान्तिधारी देव हुआ। (३६) हार, कटक, कुरहल, मुकुट और अलंकारोंसे विभूषित शरीरवाला वह देव-गणिकाओंके बीच रहकर इन्द्रकी माँति भोगोंका उपभोग करने लगा। (३७) वहाँसे च्युत होने पर वह महापुरमें मेरु सेठकी धारणी पत्नीसे जिनपद्मरुचिक नामसे उत्पन्न हुआ। (३०) उस नगरका स्वामी छत्रच्छाय नामक राजा था। उसकी रूपमें लक्ष्मीके समान श्रीकान्ता नामकी भार्या थी। (३६) एक दिन गोशालाकी ओर जाते हुए पद्मरुचिने जमीन पर बेठे हुए एक बूढे बेल को देखा। (४०) घोड़े परसे नीचे उतर कर कारुणिक उसने उसे पंच-नमस्कार मंत्र दिया। तब उसके जीवने शरीर छोड़ा। (४१) उसके प्रभावसे वह बेल छत्रच्छायका श्रीकान्ताकी कोखसे उत्पन्न ग्रुपभध्वज नामका पुत्र हुआ। (४२)

कुमारकी लीलाका अनुभव करता हुत्रा वह उस स्थान पर गया जहाँ बूढ़ा बेल मर गया था। तब उसे जातिस्मरण शान हुत्रा। (४३) उसने शीत, उष्ण, क्षुधा, पिपासा, बन्धन, वध आदि बैलके दु:सको तथा उस पंचनमस्कारके देनेवालेको याद किया। (४४) सम्यग्झान प्राप्त किये हुए बालकने एक ऊँचा जिनमन्दिर बनवाया और उसमें अपने अनुभूतसे चित्रित एक पट स्थापित किया। (४४) और अपने आदिमियोंसे कहा कि, जो इस चित्रका परमार्थ निश्चयपूर्वक जानता हो उसके बारेमें मुझे फौरन आकर कहो। (४६)

एकदिन वन्दनकी इच्छावाला पद्मरुचि उस जिनालयमें आया । वन्दन करके विविध वर्णोंसे युक्त उस चित्रपटको उसने देखा। (४७) जब त्राँखें गाइकर पद्मरुचि उस चित्रपटको देखने लगा तब आदमियोंने जाकर राजपुत्रसे कहा। (४८) मत्त हाथी पर त्रारुद्ध वह बड़े भारी ऐश्वर्यके साथ उस जिनमन्दिरमें गया। आनन्दमें त्राये हुए उसने हाथी परसे उतरकर पद्मरुचिको प्रणाम किया। (४६) पैरोंमें गिरते हुए राजकुमारको रोककर पद्मरुचिने त्रात्यन्त पीड़ासे युक्त उस देलके दु:खके बारेमें सब कुछ कहा। (४०) तब राजकुमारने कहा कि मैं वह बेल हूँ। त्रापके अनुप्रहसे राजाका पुत्र हुआ हूँ त्रीर

१. सिद्वीतणभो जाओ-प्रत्य । २. ओयरियं त०-प्रत्य । ३. निययभवचितियं मु ।

तं चिय न कुणइ माया, नेय पिया नेव बन्धवा सबे । नं कुणइ सुप्पसन्त्रो, समाहिमरणस्स दायारो ॥५२॥ अह भणइ तं कुमारो, मुझसु रज्जं इमं निरवसेसं । पउमरुइ ! निच्छएणं, मजझ वि आणं तुमं देन्तो ॥५३॥ एवं ते दो वि जणा, परमिष्ट्रिज्या सुसावया जाया । देवगुरुपूरणरया, उत्तमसम्मत्तदढभावा ॥ ५४ ॥ वसहद्भुओं क्याई, समाहिबहुलं च पाविउं मरणं । उनवन्नो ईसाणे, देवो दिवेण रूवेणं ॥ ५५ ॥ पउमरुई वि समाहीमरणं रुद्ध् ण सुचरियगुणेणं । तत्थेव य ईसाणे, महिष्क्रिओ सुरवरी जाओ ॥ ५६ ॥ तं अमरपवरसोक्सं, भोत्तूण चिरं तओ चुयसमाणो । मेरुस्स अवरभाए, वेयह्रे पवए रम्मे ॥ ५७ ॥ नयरे नन्दावत्ते, कणयाभाकुच्छिसंभवो जाओ। नन्दीसरस्स पुत्तो, नयणाणन्दो ति नामेणं॥ ५८॥ भोत्तृण वेयरिद्धि, पष्टज्ञमुवागओ य निग्गन्थो । चरिय तवं कालगओ, माहिन्दे सुरवरो जाओ ॥ ५९ ॥ पश्चिन्दियाभिरामे, तत्थ वि भोगे कमेण भोत्तृणं । चइओ खेमपुरीए, पुषविदेहे सुरम्माए ॥ ६० ॥ सो विउलवाहणसुओ, नाओ पउमावईऍ देवीए । सिरिचन्दो त्ति कुमारो, नोबण-लायँण्ण-गुणपुण्णो ॥ ६१ ॥ कन्ताहिं परिमिओ सो. मुझन्तो उत्तमं विसयसोक्खं । न य जाणइ वचन्तं, कालं दोगुन्दओ चेव ॥ ६२ ॥ अह अन्नया मुणिन्दो. समाहिगुत्तो ससङ्घपरिवारो । पुहइं च विहरमाणो, तं चेव पूरि समणुपत्तो ॥ ६३ ॥ सोऊण मुणिवरं तं, उज्जाणे आगयं पुहइवालो । वच्चइ तस्स सयासं, नरवइचक्रेण समसहिओ ॥ ६४ ॥ दहूण साहवं तं, अवइण्णो गयवराओ सिरिचन्दो । पणमइ पहट्टमणसो, समाहिगुत्तं सपरिवारो ॥ ६५ ॥ कयसंथवो निविद्यो, दिन्नासीसो समं नरिन्देहिं। राया पुच्छइ धम्मं, कहेइ साहू वि संखेवं॥ ६६॥ जीवो अणाइकालं, हिण्डन्तो बहुविहास जोणीस । दुक्खेहि माणुसत्तं, पावइ कम्माणुभावेणं ॥ ६७ ॥

अति समृद्ध राज्य मैंने पाया है। (५१) न तो माता, न पिता और न सब बन्धुजन वह कर सकते हैं जो सुप्रसन्न और समाधिमरणका दाता कर सकता है। (५२)

कुमारने उससे कहा कि, हे पद्मरुचि ! मुफे भी आज्ञा देते हुए आप इस समस्त राज्यका उपभोग करो । (५३) इस तरह वे दोनों व्यक्ति देव एवं गुरुके पृजनमें रत, सम्यक्त्वसे युक्त उत्तम दृढ़ भाववाले तथा उत्कृष्ट ऋदिवाले सुश्रावक हुए। (५१) कभी समाधिसे युक्त मरण पाकर शृषभध्वज ईशान देवलोकमें दिव्य रूपसे सम्पन्न देव हुआ। (५६) पद्मरुचि भी समाधिमरण पाकर सदाचारके प्रभावसे उसी ईशान देवलोकमें बड़ी भारी ऋदिवाला देव हुआ। (५६) देवोंके उस उत्तम सुखका चिरकाल तक उपभोग करनेके बाद च्युत होनेपर वह मेरुके पश्चिम भागमें आये हुए सुन्दर वैताक्य पर्वतके ऊपर नन्दावर्त नगरमें नन्दीश्वरकी कनकाभाकी कुक्षिसे उत्पन्न नयनानन्द नामका पुत्र हुआ। (५७-५८) विद्याधरकी ऋदिका उपभोग करके निर्धन्य उसने प्रव्रज्या ली। तप करके मरने पर वह माहेन्द्र लोकमें उत्तम देव हुआ। (६६) वहाँ पाचों इन्द्रियोंके छिए सुखकर भोगोंका उपभोग करके च्युत होनेपर वह पूर्व विदेहमें आई हुई सुरम्य चेमपुरीमें विमल वाहनकी पद्मावती देवीसे श्रीचन्द्र कुमार नामके यौवन एवं लावण्य गुणोंसे पूर्ण पुत्रके रूपमें उत्पन्न हुआ। (६०-६१) पिह्नयोंसे घिरा हुआ वह दोगुन्दक देवकी भाँति उत्तम विपयसुखका उपभोग करता हुआ समय कैसे बीतता है यह नहीं जानता था। (६२)

एक दिन पृथ्वी पर विहार करते हुए समाधिगुप्त नामके मुनिवर संघ और परिवारके साथ उसी पुरीमें पधारे। (६३) उद्यानमें श्राये हुए उन मुनिवरके बारेमें सुनकर राजसमूहके साथ राजा उनके पास गया। (६४) उस साधुको देखकर श्रीचन्द्र हाथी परसे नीचे उतरा और मनमें प्रसन्न हो परिवारके साथ समाधिगुप्त मुनिको प्रणाम किया। (६४) स्तुति करके वह बैठा। नरेन्द्रोंके साथ आशीर्वाद दिये गये राजाने धर्मके बारेमें पूछा। साधुने संदोपसे कहा कि—

श्रनादि कालसे नानाविध योनियोंमें परिश्रमण करता हुआ जीव कर्मके फलस्वरूप मुश्किलसे मनुष्य जन्म प्राप्त करता है। (६६-६७) मानव जन्म प्राप्त करके भी विषयसुखकी पीड़ासे लोलुप मूर्ख मनुष्य अपनी स्रीके स्नेहसे नाचता हुआ

१. नेय व० - प्रत्य० । २. १व उ ६० -- मुना ३. ०ण स्वयरमिद्धि -- मुन । ४. ०यसपिंडपुत्ती -- प्रत्य० । ४. पुरं स० -- मुन ।

पत्तो वि माणुसत्तं, विसयपुहासायलोळुओ मूढो । सकलत्तनेहनडिओ, न कुणइ जिणदेसियं घम्मं ॥ ६८ ॥ इन्दर्भणु-फेण-बुब्बुय-संझासिरसोवमे मणुयजम्मे । जो न कुणइ जिणधम्मं, सो हु मओ वश्चए नरयं ॥ ६९ ॥ होइ महावेयणियं, नरए हण-दहण-छिन्दणाईयं। जीवस्स सुइरकारुं, निमिसं पि अलद्भसुहसायं॥ ७०॥ तिरियाण दमण-बन्धण-ताडण-तण्हा-छुहाइयं दुक्लं । उप्पज्जइ मणुयाण वि. बहुरोगविओगसोगक्यं ॥ ७१ ॥ भोतुण वि सुरलोए, विसयसुई उत्तमं चवणकाले। अणुहवइ महादुक्लं, जीवो संसारवासत्यो॥ ७२॥ जह इन्ध्रणेसु अग्गी, नय तिप्पइ नय जलेसु वि समुद्दो । तह जीवो नय तिप्पइ, विउलेसु विकामभोगेसु॥७३॥ को पवरसुरसुहेसु वि, न य तिर्त्ति उवगओ सलो नीवो । सो कह तिप्पइ इण्हि, माणुसभोगेसु तुच्छेसु ॥७४॥ तम्हा नाऊण इमं. रेसुमिणसमं अद्धुवं चलं जीयं । नरवह ! करेहि धम्मं, जिणविहियं दक्खमीक्खद्रे ॥७५॥ सायार-निरायारं. धम्मं निणदेसियं विउपसत्थं । सायारं गिहवासी, कुणन्ति साहू निरायारं ॥ ७६ ॥ हिंसा-ऽलिय-चोरिका-परदार-परिगाहस्स य नियत्ती । एयाई सावयाणं, अणुवयाई तु भणियाई ॥ ७७ ॥ एयाई चेव पुणो, महबयाई हवन्ति समणाणं। बहुपज्जयाई नरवइ!. संसारसमुद्दतरणाई॥ ७८॥ सावयधम्मं काऊण निच्छिओ लहइ सुरवरमहिद्धि । समणो पुण घोरतवो. पावइ सिद्धि न संदेहो ॥ ७९ ॥ दुविहो वि तुज्झ सिट्टो. धन्मो अणुओ तहेव उक्कोसो । एयाणं एकवरं. गेण्हस व ससित्तजोगेणं ॥ ८० ॥ तं मुणिवरस्स वयणं, सिरिचन्दो निस्रणिकण परितृहो । तो देइ निययरज्ञं, स्रयस्स धिइकन्तनामस्स ॥ ८१ ॥ मोत्तृण पणइणिवणं, रुयमाणं महुरमञ्जूलपलावं । सिरिचन्दो पषद्भो, पासिम्म समाहिगुत्तस्स ॥ ८२ ॥ विसद्भसम्मत्तो । चारित्त-नाण-दंसण-तव-नियमविभूसियसरीरो ॥ ८३ ॥ तिजोगधारी उत्तमवयसंज्ञतो.

जिनेश्वरप्रोक्त धर्मका आचरण नहीं करता। (६०) इन्द्रधनुष, फेन, युद्बुद श्रीर सन्ध्या तुल्य क्षणिक मानवजनमें जो जिनधर्मका पालन नहीं करता वह मरकर नरकमें जाता है। (६९) नरकमें निमिष भरके लिए सुख शान्ति प्राप्त न करके सुचिर काल पर्यन्त जीवको वध दहन, छेदन श्रादि श्रत्यन्त दुःख मेलना पड़ता है। (७०) तिर्यवोंको दमन, बन्धन, ताइन, तृषा, श्रुधा श्रादि दुःख होता है। मनुष्योंको भी अनेक प्रकारके रोग, वियोग एवं शोकजन्य दुःख उत्पन्न होते हैं। (७१) देवलोकमें उत्तम विषयसुखका उपभोग करके च्यवनके समय संसारमें रहा हुआ जीव महादुःख श्रनुभव करता है। (७२) जिस तरह ईधनसे श्राग श्रीर जलसे समुद्र तृप्त नहीं होता उसी तरह विपुल कामभोगोंसे भी जीव तृप्त नहीं होता। (७३) जो दुष्ट जीवके उत्तम सुखोंसे तृप्त न हुआ वह यहाँ तुच्छ मानवभोगोंसे कैसे तृप्त हो सकता है? (७४) अतएव हे राजन ! स्वप्रसदृश, क्षणिक एवं चंचल इस जीवनको जानकर दुःखके विनाशके लिए जिनविहित धर्मका श्राचरण करो। (७५)

बिद्वानों द्वारा प्रशंसित जिन-प्रोक्त धर्म सागार श्रीर श्रनगारके भेदसे दो प्रकारका है। गृहस्थ सागारधर्मका और साधु श्रनगारधर्मका पालन करते हैं। (७६) हिंसा, झूठ, चोरी, परदार एवं परिप्रहसे निवृत्ति ये श्रवकोंके श्रणुव्रत कहें गये हैं। (७७) हे नरपित ! श्रनक भेदोंवाले तथा संसार-समुद्रसे पार उतारनेवाले ये ही श्रमणोंके महाव्रत होते हैं। (७८) श्रावकधर्मका पालन करके मनुष्य अवश्य ही देवोंकी महती श्रद्धि प्राप्त करता है श्रीर घोर तप करनेवाला श्रमण मोक्ष पाता है, इसमें सन्देह नहीं। (७६) मैंने तुन्हें अणु और उत्कृष्ट दो प्रकारका धर्म कहा। अपनी शक्तिके अनुसार इनमेंसे कोई एक तुम प्रहण करो। (८०)

मुनिवरका ऐसा उपदेश सुनकर अत्यन्त हर्षित श्रीचन्द्रने श्रापना राज्य धृतिकान्त नामक पुत्रको दे दिया। (८१) रोती और मधुर मंजुल प्रलाप करती युवितयोंका त्याग करके श्रीचन्द्रने समाधिगुप्त मुनिके पास दीचा ली। (८२) उत्तम स्रतसे युक्त, मन-वचन-कायाके निप्रहरूप तीन प्रकारके योगको धारण करनेवाला, चारित्र, ज्ञान, दर्शन, तप एवं नियमसे

१. सुविण•----प्रत्य• ।

सज्झाय-झाणनिरओ, जिद्दन्दिओ सिमिइ-गुणिसंजुचो । सचमयविष्पमुको, सए वि देहे निरवयक्को ॥ ८४ ॥ छट्ट-ऽट्टमाइएहिं, जेमन्तो मासल्यमणनोगेहिं । विहरह मुणी महप्पा, कुणमाणो बज्जर कम्मं ॥ ८५ ॥ एवं मावियकरणो, सिरिचन्दो दढसमाहिसंजुचो । काळ्गओ उववन्नो, इन्दो सो बम्मलोगिम्म ॥ ८६ ॥ तथ्य विमाणे परमे, चूडामणिमउडकुण्डलभरणो । 'सिरि-किचिलच्छिनिल्लो, निदाहरविसिन्निभसरीरो ॥ ८७ ॥ मणनयणहारिणीहिं, देवीहिं परिमिओ महिद्वीओ । भुज्जइ विसयसुहं सो, सुराहिवो बम्मलोगत्थो ॥ ८८ ॥ एवं सो घणदचो, तुष्प्र विहीसण शक्तेण परिकहिओ । संपद्द साहेमि फुढं, पगयं वसुदच्तेष्टीणं ॥ ८९ ॥ नयरे मिणालकुण्डे, परिवसइ नराहिवो विजयसेणो । नामेण रयणचूला, तस्स गुणालंकिया भज्जा ॥ ९० ॥ पुचो य वज्जकंचू, तस्स वि महिला विया उ हेमवई । तीए सो सिरिकन्तो, बाओ पुचो अह सर्यम् ॥ ९१ ॥ विणसासणाणुरचो, पुरोहिओ तस्स होइ सिरिभुई । तस्स वि गुणाणुरूवा, सरस्सई नाम वरमहिला ॥ ९२ ॥ मन्दाइणीएँ पद्धे, तीएँ निमग्गाए जीयसेसाए । अह देइ कण्णजावं, तरक्रवेगो गयणगामी ॥ ९४ ॥ तचो सा कालगया, सरस्सईकुच्छिसंभवा बाया । वेगवई वरकता, दुहिया सिरिभुइविप्पस्स ॥ ९५ ॥ अहस्तविणीएँ तीएँ, कपण उक्किण्ठया पुहइपाला । वाया मयणावत्था, सबे वि सर्यभुमादीया ॥ ९७ ॥ बह वि य कुवेरसिरसो, मिच्छादिही नरो हवइ लोए । तह वि य तस्स कुमारी, न देमि तो भणइ सिरिभुई ॥ ९८॥ वह वि य कुवेरसरिसो, मिच्छादिही नरो हवइ लोए । तह वि य तस्स कुमारी, न देमि तो भणइ सिरिभुई ॥ ९८॥

विभूषित शरीरवाला, स्वाध्याय व ध्यानमें निरत, जितेन्द्रिय, सिमित और गुप्तिसे युक्त, इहलोकभय, परलोकभय आदि सात भयसे मुक्त, अपनी देहमें भी अनासक्त, बेले, तेले आदि तथा मासचमण (लगातार एक महीनेका उपवास) के योगके बाद भोजन करनेवाळा वह महात्मा मुनि कर्मको जर्जरित करता हुआ विहार करने लगा। (८३-५५) इस तरह शुद्ध आचारवाला तथा दृढ़ समाधिसे युक्त श्रीचन्द्र मरकर ब्रह्मछोकमें इन्द्रके रूपमें उत्पन्न हुआ। (८६) उस उत्तम विमानमें चूड़ामणि, कुण्डल एवं आभरणोंसे सम्पन्न, श्री, कीर्ति एवं लक्ष्मीका धामरूप, श्रीष्मकालान सूर्यके जैसा शरीरवाला वह ब्रह्मलोकस्थ महर्द्धिक इन्द्र मन और आँखोंको आनन्द देनेवाली देवियोंसे विरक्तर विषयसुखका अनुभव करता था। (८७-८)

हे विभीपण! इस तरह धनदत्तके बारेमें मैंने क्रमशः तुमसे कहा। अब मैं वासुदेव श्रेष्ठीका वृत्तान्त स्फुट रूपसे कहता हूँ। (८६) मृणालकुण्ड नगरमें विजयसेन राजा रहता था। गुणोंसे घलंकुत रत्नेषूड़ा नामकी उसकी भार्या थी। (६०) पुत्र वक्रकंचुक और उसकी प्रिय पत्नी हेमवती थी। वह श्रीकान्त उससे स्वयम्भू नामक पुत्रके रूपमें उत्पन्न हुआ। (६१) उसका जिनशासनमें अनुरक्त श्रीभृति नामका एक पुरोहित था। उसकी भी सरस्वती नामकी गुणानुरूप उत्तम खी थी। (६२) जो गुणमती खी थी वह नानाविध योनियोंमें श्रमण करके अपने कर्मोंसे दुःखी हो श्ररण्यमें एक हथनीके रूपमें पैदा हुई। (६३) मन्दाकिनीके कीचड़में निमग्न उसके जब प्राण निकलने बाकी थे तब गगनगामी तरंगवेगने कार्नोंमें नमस्कारमंत्रका जाप किया। (६४) वहाँसे मरने पर सरस्वतीकी कुन्तिसे उत्पन्न वेदवती नामकी वह उत्तम कन्या श्रीभृति ब्राह्मणुकी पुत्री हुई। (९४)

किसी समय भिक्षाके लिए घरमें आये हुए साधुओंका उपहास करनेवाली उसे पिताने रोका। तब वह निश्चयसे श्राविका हुई। (६६) उस रूपवतीके छिए उत्कण्ठित स्वयम्भू आदि सभी राजा कामातुर हुए। (६७) मले ही छोकमें कुवेर जैसा हो, पर यदि वह मिध्यादृष्टि होगा तो मैं उसे लड़की नहीं दूँगा, ऐसा श्रीभृतिने कहा। (६८) इस पर कुट

१. सिरि-कन्तिल०-- मु•। २ •ण मए वि परि०---प्राय•। ३. •ओ हवइ तस्स सिरि---प्राय•।

रुद्दो सर्वभुराया, सिरिम्हं मारिकण वेगनइं। आयश्वह रयणीए, पुणो वि अवगृहह रुयन्ती ॥ ९९ ॥ कञ्चणाइं विरुवमाणी, नेच्छेन्तो चेव सवलकारेणं । रिमया वेगवई सा. सयंभुणा मयणमृदेणं ॥ १०० ॥ रुद्दा भणइ तस्रो सा, पियरं विह्रिजण नं तुमे रिमया । उप्पज्जेज्ज वहत्थे, पुरिसाहम ! तुज्झ परलोए ॥१०१॥ अरिकन्ताएँ सयासे, वेगवई दिक्सिया सिमयपावा । जाया संवेगमणा, कुणइ तवं बारसवियप्पं ॥ १०२ ॥ घोरं तवोविहाणं, काऊण मया समाहिणा तत्तो । बम्भविमाणे, देवी जाया अइललियह्न्वा सा ॥ १०३ ॥ मिच्छाभावियकरणो, तत्थ सयंभू वि कालधम्मेणं । संजुत्तो पिरिहिण्डइ, नरय-तिरिक्सास जोणीस ॥ १०४ ॥ कम्मस्स उवसमेणं, जाओ उ कुसद्धयस्स विष्यस्स । पुत्तो सावित्तीए, पभासकुन्दो त्ति नामेणं ॥ १०५ ॥ अह सो पभासकृत्दो, मुणिस्स पासिम्म विजयसेणस्स । निग्गन्थो पबइओ, परिचत्तपरिग्गहारम्भो ॥ १०६ ॥ रहरागरोसरहिओ, बहुगुणधारी निइन्दिओ धीरो । छट्ट-ऽट्टम-दसमाइसु, भुझन्तो कुणइ तक्कम्मं ॥ १०७ ॥ एवं तवोधरो सो, सम्मेयं वन्दणाएँ वचन्तो । कणगप्पहस्स इङ्गी, पेच्छइ विज्ञाहरिन्दस्स ॥ १०८॥ अह सो कुणइ नियाणं, होउ महं ताव सिद्धिसोक्खेणं । भुज्जामि खेयरिद्धिं, तबस्स जइ अश्थि माहप्पं ॥१०९॥ पेच्छह भो ! मूढत्तं, मुणीण सनियाणदूसियतवेणं । रयणं तु पुहइमोल्लं, दिन्नं चिय सागमुट्टीए ॥ ११० ॥ छेतुण य कप्पूरं, कुणइ वहं कोइवस्स सो मूढो । आचुण्णिकण रयणं, अविसेसो गेण्हए दोरं ॥ १११ ॥ दहिऊण य गोसीसं, गेण्हइ छारं तु सो अबुद्धीओ । जो चरिय तवं घोरं, मरइ य सनियाणमरणेणं ॥११२॥ अह सो नियाणदूसियहियओ महयं पि करिय तवचरणं । कालगओ उववन्नो, देवो उ सणंकुमारिम्म ॥११३॥ तत्तो चुओ समाणो, जाओ चिय केकँसी एँ गब्भिम । रयणासवस्स पुत्तो, विक्लाओ रावणो नामं ॥११४॥ जं एरिसी अवत्था, हवइ मुणीणं वि दूमियमणाणं । सेसाण किं च भण्णइ, वय-गुण-तव-सीलरिइयाणं ! ॥११५॥

स्वयम्भू राजा रातके समय श्रीभूतिको मारकर वेगवतीको ले गया और रोती हुई उसका श्रालिंगन किया। (६६) करुण विलाप करती हुई श्रोर न चाहनेवाली वेगवतीके ऊपर कामसे मूढ़ स्वयम्भूने बलात्कार किया। (१००) रुष्ट उसने कहा कि है श्राधम पुरुष! पिताको मारकर तुमने जो रमण किया है उससे परलोकमें तुम्हारे वधके लिए मैं उत्पन्न हूँगी। (१०१) बादमें श्रामित पापवाळी वेगवतीने श्रारिकान्ताके पास दीक्षा ली और मनमें वराग्ययुक्त होकर बारह प्रकारका तप किया। (१०२) घोर तप करके समाधिपूर्वक मरने पर वह ब्रह्मविमानमें अत्यन्त सुन्दर रूपवाली देवी हुई। (१०३)

मिध्यात्वसे भावित अन्तःकरणवाला स्वयम्भू भी कालधर्मसे युक्त हो नरक-तिर्यंच द्यादि योनियों में परिश्रमण करने छमा। (१०४) कर्मके उपशमके कारण वह कुशध्वज ब्राह्मणका सावित्रीसे उत्पन्न प्रभासकुन्द नामका पुत्र हुआ। (१०५) रित एवं राग-द्रेषसे रिहत, बहुत-से गुणोंको धारण करनेवाला, जितेन्द्रिय और धीर वह बेला, तेला, चौला श्रादिके बाद भोजन करके तप करने लगा। (१०६-७) ऐसे उस तपस्त्रीने सम्मेतिशखरकी ओर जाते हुए विशाधरराज कनकप्रभकी श्राद्धि देखी। (१०००) तब उसने निदान (संकल्प) किया कि मोचके सुखसे मुझे प्रयोजन नहीं है। तप का यि माहात्म्य है तो खेचरोंकी श्राद्धिका में उपभोग कहाँ। (१०९) निदानसे तपको दूषित करनेवाले मुनिकी मूर्खताको तो देखा। प्रथ्वी जितने मृत्य का रह्न उसने मुद्दी भर सागके लिए दे दिया। (११०) जो तपश्चरण करके निदानयुक्त मरणसे मरता है वह भूर्ख मानो कपृरके पेड़को काटकर कोदोंकी खेती करना चाहता है, रत्नको पीसकर वह अविवेकी डोरा लेना चाहता है, वह अज्ञानी गोशिषचन्दनको जलाकर उसकी राख प्रहण करता है। (१११-११२) निदानसे दूषित हृदयवाला वह बड़ा भारी तप करके मरने पर सनत्कुमार देवलोकमें देवरूपसे उत्पन्न हुआ। (११३) वहाँसे च्युत होने पर वह केकसीके गर्भसे रत्नश्रवाके पुत्र विख्यात रावणके नामसे उत्पन्न हुआ। (११४) सन्तप्त मनवाले मुनियोंकी भी यिद ऐसी अवस्था होती है तो फिर व्रत, गुण, तप एवं शील्यदित बाकी लोगोंके बारेमें तो कहना ही क्या १ (११४) ब्रह्मेन्द्र भी च्युत होकर

१. •न्ती तेण सब—प्रत्य• । २. संपत्तो—प्रत्य• । ३. •गइ-दोस•—मु• । ४. केकसीए—प्रत्य• ।

बम्मिन्दो वि य चिवर्जं, जाओ अवराइयाएँ देवीए । दसरहनिवस्स पुत्तो, रामो तेलोकविक्लाओ ॥ ११६ ॥ जो सो नयदत्तसुत्रो, घणदत्तो आसि बम्मलोगवई । सो हु इमो पउमामो, बल्देवसिरिं समणुपत्तो ॥११७॥ बसुदत्तो वि य जो सो, सिरिभूई आसि बम्भणो तइया । सो ळन्सणो य जाओ, संपइ णारायणो एसी ॥११८॥ सिरिकन्तो य सयम्मू, कमेण जाओ पहासकुन्दो सो । विज्ञाहराण राया, जाओ छक्काहिवो सूरो ॥ ११९ ॥ सा गुणमई कमेणं, सिरिभूइपुरोहियस्स वेगवई । दुहिया बम्भविमाणे, देवी इह वट्टए सीया ॥ १२० ॥ जो आसि गुणमईए, सहीयरो गुणघरो ति नामेणं । सो जणयरायपुत्तो, जाओ भामण्डलो एसो ॥ १२१ ॥ जो जनवक्षविष्पो, सो हु बिहीसण ! तुमं समुष्पन्नो । वसहद्धओ वि जाओ, सुमीवो वाणराहिवई ॥१२२॥ एए सबे वि पूरा. आसि निरन्तरिसणेहसंबन्धा । रामस्स तेण नेहं, वहन्ति निययं च अणुकूला ॥ १२३ ॥ एतो बिहीसणो पुण, परिपुच्छइ सयलमूँसणं निमउं । वालिस्स पुराजणियं, कहेहि भयवं ! भवसमूहं ॥१२४॥ निसुणसु बिहीसण । तुमं, एको परिहिण्डिकण संसारं । जीवो कम्मवसेणं. दण्डारण्णे मओ जाओ ॥१२५॥ साहु सज्झायंतं, सुणिऊणं कालधम्मसंज्ञतो । उप्पन्नो एरवए, मघदत्तो नाम धणवन्तो ॥ १२६ ॥ तस्स पिया विहियनस्तो, सुसावओ सिव मई हवइ माया । मघदत्तस्स वि जाया, जिणवरघम्मे मई विउला ॥१२७॥ पञ्चाणुबयधारी, मओ य सो सुरवरो समुप्पन्नो । वरहार-कुण्डलधरो, निदाहरविसन्निहसरोरो ॥ १२८ ॥ चइओ पुबिवदेहे, गामे विजयावईऍ आसन्ने । अह मत्तकोइलखे, कंतासोगो तिह राया ॥ १२९ ॥ तस्स रयणावईए, भज्जाए कुच्छिसंभवो जाओ। नामेण सुप्पभो सो. रज्जं भोत्तृण पबइओ ॥ १३० ॥ चरिय तवं कालगओ, सबद्दे सुरवरो समुप्पन्नो । तत्तो चुओ वि नाओ, वाली आइचरयपुत्तो ॥ १३१ ॥ काऊण विरोहं जो, तइया सह रावणेण संविग्गो । पषद्यो <sup>४</sup>कहलासे. कुणइ तवं घीरगम्भीरो ॥ १३२ ॥

अपराजिता देवीसे दशरथका पुत्र तीनों लोकोंमें विख्यात रामके रूपमें पैदा हुआ। (११६) जो नयदत्तका पुत्र ब्रह्मदत्त ब्रह्मलोकका स्वामी था, उसीने इस रामके रूपमें बलदेवका ऐश्वर्य प्राप्त किया। (११७) जो वसुदत्त उस समय श्रीभूति ब्राह्मण था वही लक्ष्मण हुआ। इस समय वह नारायण है। (११८) श्रीकान्त जो क्रमशः स्वयम्भू और प्रभासकुन्द हुआ था वह, विद्याधरोंका राजा शूर्यीर रावण हुआ। (११६) वह गुणमती अनुक्रमसे श्रीभूति पुरोहितकी वेगवती पुत्री और ब्रह्मविमानमें देवी होकर यहाँ सीताके रूपमें है। (१२०) गुणमतीका गुणधर नामक जो भाई था वह जनकराजका पुत्र यह भामएडल हुआ है। (१२१) जो याझवल्क्य ब्राह्मण था वह विभीषणके रूपमें उत्पन्न हुआ है। वृषभध्वज वानराधिपति सुप्तीव हुआ है। (१२२) ये सब पहले निरन्तर स्नेहसे सम्बद्ध थे। इससे सतत अनुकूल रहनेवाल वे रामके लिए स्नेह धारण करते हैं। (१२३)

इसके बाद विभीषणने पुनः सकलभूषण से नमन करके पूछा कि, हे भगवन ! वालिके परभवके जन्मोंके बारेमें आप कहें। (१२४) इस पर उन्होंने कहा कि, विभीषण ! तुम सुनो। संसारमें परिश्रमण करके कोई एक जीव कर्मवरा दण्डकारण्यमें मृग हुआ। (१२४) साधु द्वारा किये जाते स्वाध्यायको सुनकर काळ-धर्मसे युक्त होने पर (मरने पर) वह ऐरावत चेत्रमें धनसम्पन्न मघदत्तके नामसे उत्पन्न हुआ। (१२६। उसका पिता सुश्रावक विहिताच और माता शिवमती थी। मघदत्तको जिनवरके धर्ममें उत्तम बुद्धि हुई। (१२७) पाँच महाव्रतोंको धारण करनेवाला वह मरकर उत्तम हार एवं कुण्डळ धारण करनेवाला तथा प्रीष्मकार्लान सूर्यके समान तेजस्वी श्रारेखाला देव हुआ। (१२८) च्युत होने पर वह पूर्वविदेहमें आई हुई विजयावतीके समीपवर्ती मत्त-कोकिलरव नामक प्रामके कान्ताशोक राजाकी मार्या रत्नावतीकी कुच्चिस सुप्रम नामसे उत्पन्न हुआ। राज्यका उपभोग करके उसने प्रवृत्या ली। (१२६-१३०) तप करके मरने पर वह सर्वार्थसिद्ध विमानमें देवके रूपमें उत्पन्न हुआ। वहाँसे च्युत होने पर आदित्यराजाका पुत्र वालि हुआ। (१३१) उस समय रावसके

१. •णो पहाणो, संपद्द नारा• — मु । २. •सर्णं समणं । वा • — मु • । ३. सिरिमई — मु • । ४. इयलासे — प्रत्य • ।

सबायरेण तह्या, उद्धरिओ रावणेण कह्कासो । अक्गुष्ट्रण सो पुण, नीओ वाळी ण संस्तोहं ॥ १३३ ॥ श्राणाणलेण डिह उ, निस्सेसं कम्मेकयवरं वाळी । संपत्तो परमप्यं, अजरामरनीरयं ठाणं ॥ १३४ ॥ एवं अक्षोक्तवरं, कुणमाणा व्यव्यद्भद्ददेवरा । संसारे परिमिया, दोण्णि वि वसुदत्त-सिरिकन्ता ॥ १३५ ॥ जेणं सा वेगवई, आसि सयंभुस्स वर्छहा तेणं । अणुबन्धेण ऽवहरिया, सीया वि हु रक्सिसन्देणं ॥ १३६ ॥ बो वेव य सो सिरिमुई, वेगवईए कए सयंमुणा । वहिओ धम्मफलेणं, देवो जाओ विमाणिम्म ॥ १३७ ॥ बहुउं पहुटुनयरे, पुणवस् खेयराहिवो जाओ । महिलाहेउं सोयं, करिय नियाणं च पबहुओ ॥ १३८ ॥ काऊण तवं धोरं, सणंकुमारे सुरो समुप्पन्नो । चहुओ सोमित्तिसुओ, जाओ वि हु लक्स्लणो एसो ॥१३९ ॥ सत्त्रू जेण सयंम्, सिरिमुइपुरोहियस्स आसि पुरा । तेण इह मारिओ सो, दहवयणो लिल्छिनलएणं ॥१४०॥ जो जेण हुओ पुढं, सो तेण वहिज्ञए न संदेहो । एसा ठिई विहोसण, संसारखाण जीवाणं ॥ १४१ ॥ एवं सोऊण इमं, जीवाणं पुढवेरसंबन्धं । तन्हा परिहरह सया, वेरं सक्वे वि दूरेणं ॥ १४२ ॥ वयणेण वि उडेओ, न य कायबो परस्स षोडयरो । सीयाएँ जह ऽणुमुओ, महाववाओ वयणहेऊ ॥ १४२ ॥ मण्डिल्याउज्जाणे, सुदिसणो आगओ मुणिवरिन्दो । दिट्टो य वन्दिओ सो, सम्मिद्दिण लोण्णं ॥ १४४ ॥ साहुं पलोइउं सा, वेगवई कहइ सथललोयस्स । एसो उज्जाणत्थो, महिलाएँ समं मए दिट्टो ॥ १४५ ॥ तत्तो गामजणेणं, अणायरो मुणिवरस्स आढतो । तेण वि य कओ सिम्धं, अभिगहो धीरपुरिसेणं ॥ १४६ ॥ जह मज्झ इमो दोसो, फिट्टिहिइ असण्णिदुज्जणनिउत्तो । तो होही आहारो, भणियं चिय एव साहुणं ॥१४७॥

साथ विरोध करके वैराग्ययुक्त उसने दीचा ली श्रीर धीर-गम्भीर उसने कैलास पर्वत पर तप किया। (१३२) उस समय सर्वेथा निर्भय होकर रावणने कैलास उठाया श्रीर वालिने श्रंगूठेसे उसे संक्षुब्ध किया। (१३३) ध्यानरूपी श्राप्तिसे समप्र कर्म कचरेको जलाकर वालिने श्रजर, अमर, और रजहीन मोच-स्थान प्राप्त किया। (१३४)

इस तरह पहले के बाँधे हुए हट बैरभावके कारण एक-दूसरेका वय करते हुए वसुदेव और श्रीकान्त दोनों संसारमें घूमने छगे। (१३५) स्वयम्भूकी वछभा वेगवती थी वह कर्मविपाकवश सीताके रूपमें राश्वसेन्द्र रावण द्वारा श्रपहृत हुई। (१३६) वेगवती के लिए जो श्रीभूति स्वयंभूके द्वारा मारा गया था वह धर्मके फलस्वरूप विमानमें देव हुआ। (१३७) वहाँसे च्युत होकर वह प्रतिप्रनगरमें विद्याधरोंका राजा पुनर्वसु हुआ। पत्नीके लिए शोक श्रीर निदान करके उसने दीका छी। (१३०) घोर तप करके सनत्कुमार देवलोकमें वह देवरूपसे पदा हुआ। वहाँसे च्युत होने पर सुमित्राका पुत्र यह लक्ष्मण हुआ है। (१३६) चूँकि पूर्वजन्ममें स्वयम्भू श्रीभूति पुरोहितका शत्रु था, इसलिए लक्ष्मणने इस जन्ममें उस रावणका वध किया। (१४०) जो जिसको पूर्वभवमें मारता है वह उसके द्वारा मारा जाता है, इसमें सन्देह नहीं। हे विभीषण! संसारमें रहनेवाले जीवोंकी यह स्थिति है। (१४१) इस तरह जीवोंके पहलेके बैरके बारेमें तुमने यह सुना। श्रतः सबलोग बैरका दूरसे ही त्याग करें। (१४२) वचनसे दूसरेको पीड़ा देनेवाला उद्देग नहीं करना चाहिए उदाहरणार्थ—वचनके कारण सीताने बड़े भारी श्रपवादका अनुभव किया। (१४३)

एक बार मण्डलिक उद्यानमें सुदर्शन नामक मुनि पधारे। सम्यग्दृष्टि लोगोंने उनका दर्शन एवं वन्दन किया। (१४४) साधुको देखकर उस वेगवतीने सब लोगों से कहा कि उद्यानमें ठहरे हुए इस मुनिको मैंने स्त्रीके साथ देखा था। (१४५) तब गाँवके लोगोंने मुनिवरका अनादर किया। उस धीर पुरुषने भी शीघ्र ही अभिम्रह किया कि अज्ञानी और दुर्जन लोगों द्वारा आरोपित यह दोष जब दूर होगा तभी मेरा भोजन होगा। उसने साधुओंसे यह कहा भी। (१४६-१४७)

१. •म्मरयमलं वा• — मु॰। २. पुञ्चवेरपव्डिबद्धा। सं॰ — प्रत्य॰। ३. वि हु सो — प्रत्य॰। ४. •वइकएण संभुणा विद्यो। धम्मफलेणं देवो जाओ अह वरविमाणिम्म — मु॰। ५. वि दुव्याओ — मु॰। ६. सीयाए जह अणुओ, म॰ — प्रत्य॰। ७. सम्बलो॰ — प्रत्य॰।

तो वेगवई ए मुहं, सूणं चिय देवयानि ओगेणं । भणइ तओ सा अल्प्यं, तुम्हाण मए समक्लायं ॥ १४८ ॥ तत्तो सो गामनणो, परितद्दो मुणिवरस्स अहिययरं । सम्माणपीइपमुहो, नाओ गुणगहणतत्तिक्षो ॥ १४९ ॥ जं दाऊण ऽववाओ, विसोहिओ मुणिवरस्स कन्नाएँ । तेण इमाए विसोही, जाया वि हु जणयतणयाए ॥१५०॥ दिहो सुओ व दोसो, परस्से न कयाइ सो फहेयबो । निणधम्माहिरएणं, पुंरिसेणं महिल्याए वा ॥ १५१ ॥ रागेण व दोसेण व. जो दोसं जणवयस्य भासेइ । सो हिण्डइ रसंसारे. दुक्खसहस्साइं अणुहन्तो ॥ १५२ ॥ तं मुणिवरस्स वयणं, सोऊण णरा-८मरा सुविम्हद्दया । संवेगसमावन्ना, विमुक्कवेरा तओ जाया ॥ १५३ ॥ बहवो सम्मिद्दि जाया पूण सावया तर्हि अत्रे । भोगेस विरत्तमणा. समणत्तं केइ पिडवन्ना ॥ १५४ ॥ एत्तो कयन्तवयणो, सुणिऊणं भवसहस्सद्क्लोहं । दिक्लाभिमुहो पउमं, भणइ पह सुणसु मह वयणं ॥१५५॥ संसारिम अणन्ते. परिहिण्डन्तो चिरं सुपरितन्तो । दुक्खविमोक्खट्टे हं. राहव ! गेण्हामि पवजां ॥ १५६ ॥ तो भणइ पउमनाहो, कहिस तुमं उज्झिउं महं नेहं । गेण्हिस दुद्धरचरियं, असिधारं जिणमयाणुगयं ॥१५७॥ कह चेव छुहाँईया, विसिहस्सिस परिसहे महाघोरे । कण्टयतुलाणि पुणो, वयणाणि य खलमणुस्साणं ! ॥१५८॥ उब्भडिसराकवोलो. अट्टियचम्मावसेसत्प्यक्रो । गेण्हिहिस परागारे, कह भिक्खादाणमेत्ताहे ! ॥ १५९ ॥ जंपइ कयन्तवयणो, सामिय ! जो तुज्झ दारुणं नेहं । छड्डेमि अहं सो कह, अत्रं कर्ज न साहेमि ! ॥१६०॥ एवं निच्छियभावो, क्यन्तवयणो वियाणिओ जाहे । ताहे श्चिय अणुणाओ, लक्खणसहिएण रामेणं ॥ १६१ ॥ आपुच्छिऊंण पडमं, सोमित्तिसुयं च सबसुहदायं । गेण्हइ कयन्तवयणो, मुणिस्स पासिम्म पबज्जं ॥ १६२ ॥ अह सयलभूसणन्ते. सुरासुरा पणमिऊण भावेण । निययपरिवारसहिया. बहागया पिडगया सबे ॥ १६३ ॥

देवताओं के प्रयत्नसे वेगवतीका मुँह सूज गया। तब उसने कहा कि तुमको मैंने झ्ठमूठ कहा था। (१४८) इस पर गाँवके वे लोग आनिन्दत होकर मुनिवरका ओर भी अधिक सम्मान व प्रेम करने लगे तथा गुणोंके प्रहणमें तत्पर हुए। (१४६) मुनिवर पर अपवाद लगाकर कन्याने फिर उसे विशुद्ध किया था, इर्सालए इस जनकतनया की विशुद्धि हुई। (१५०)

जिनधर्ममें निरत पुरुष अथवा स्त्रीको देखा या सुना दोष दूसरेसे नहीं कहना चाहिए। (१५१) राग अथवा द्वेषवश जो लोगोंसे दोष कहता है वह हजारों दु:ख अनुभव करता हुआ संसारमें भटकता है। (१५२)

उस मुनिवरका उपदेश सुनकर मनुष्य और देव विस्मित हुए और वैरका परित्याग करके संवेगयुक्त हुए।(१५३)वहाँ बहुतसे सम्यग्दिष्ट हुए, दूसरे पुनः भावक हुए और भोगोंसे विरक्त मनवाले कई लोगोंने भ्रमणस्व अंगीकार किया। (१५४) तब इजारों दुःखोंसे युक्त संसारके बारेमें सुनकर दीक्षाभिमुख इतान्तवदनने रामसे कहा कि, हे प्रभो! मेरा कहना आप सुने। (१५४) हे राघव! अनन्त संसारमें चिरकालसे घूमता हुआ अत्यन्त दुःखी में दुःखके नाशके लिए दीचा लेना चाहता हूँ। (१५६) तब रामने कहा कि तुम मेरे स्नेहका त्याग करके ऐसा कहते हो। जिनधर्मसम्मत असिधारा जैसे दुर्धर चारित्रको तुम महण करना चाहते हो। (१५७) तुम भूख आदि अतिघोर परीषह तथा खल मनुष्योंके कण्टकतुल्य बचन कैसे सहोगे? (१५८) उभरी हुई नसोंसे युक्त कपोळवाले तथा अस्थि एवं चर्म ही बाक्ती रहे हैं ऐसे छुश शरीरवाले तुम दूसरोंके घरमें केवल भिक्षा दान ही कैसे महण करोगे? (१५०) इस पर छुतान्तवदनने कहा कि, हे स्वामी! में यदि आपके प्रगाद स्नेहका परित्याग कर सकता हूँ तो अन्य कार्य भी क्यों नहीं कर सक्कूँगा? (१६०) इस तरह जब दृद भाववाले छुतान्तवदनको जाना, तब लक्ष्मणके साथ रामने अनुमित दी। (१६१) सब प्रकारके सुख देनेवाले राम और ळक्ष्मणसे पूछकर छुतान्तवदनने मुनिके पास दीक्षा महण की। (१६२)

इसके बाद भावपूर्वक सकलभूषण मुनिवरको प्रणाम करके वे सुर और द्यासुर अपने द्यपने परिवारके साथ जैसे

१. ॰स्त ण व सो कयाइ कहियम्बो—प्रत्य । २. संसारं—प्रस्य । ३. ॰यणं सुणिकण गरा मणेसु विम्ह ॰ — मु ।

४. ॰हाईया विसिद्धिसि परीसहा महाघोरा । क॰ — मु । ५. ॰ण रामं—प्रत्य ॰ ।

रामो वि केविल तं, अभिवन्देऊण सेसया य मुणी । सीयाएँ सिनयासं, संपत्ती अप्यवीओ सो ॥ १६४ ॥ रामेण तओ सीया, दिहा अज्ञाण मज्झयारत्था । सेयम्बरपरिहाणा, तारासिहय व सिसलेहा ॥ १६५ ॥ प्वंबिहं निप्उं, संजमगुणधारिणि पउमनाहो । जिन्तेह कह पवन्ना, दुक्करचिर्य इमा सीया ? ॥ १६६ ॥ पसा मज्झ मुनोयरमाण्णणा निययमेव सहलिलया । कह दुवयणचडयरं, सिहही मिच्छत्तमिहलाणं ! ॥१६०॥ जाप बहुप्पयारं, सुत्तं जिय भोयणं रससिमिद्धं । सा कह लद्धमलद्धं, भिक्सं संजीहि परिदानं ! ॥ १६८ ॥ वीणावंसरवेणं, उविगज्जन्ती य जा सुहं सहया । कह सा लहिही निहं, संपद फरुसे धरणिवहे ! ॥ १६९ ॥ पसा बहुगुणनिल्या, सीलमई निययमेव अणुकूला । परपरिवाएण मए, मृदेणं हारिया सीया ॥ १७० ॥ पयाणि य अन्नाणि य, परिजन्तेऊण तथ्य पउमाओ । परमत्थमुणियकरणो, पणमह ताहे जणयतणयं ॥१७१॥ तो मणह रामदेवो, एकहं चेव परिवसन्तेणं । जं चिय तुह दुच्चरियं, क्रयं मए तं समेज्ञासु ॥ १७२ ॥ एवं सा जणयसुया, लम्बलणपं मुहेहि नरविरन्देहिं । अहिवन्दिया सुसमणी, अहियं परितुहिहयएहिं ॥ १७३ ॥ अहिणन्दइ वहदेही, एवं भणिऊण राहवो चिलओ । भडचकेण अपरिवुहो, संपत्ती अत्तणो भवणं ॥ १७४ ॥ अहिणन्दइ वहदेही, एवं भणिऊण राहवो चिलओ । भडचकेण अपरिवुहो, संपत्ती अत्तणो भवणं ॥ १७४ ॥ अहिणन्दइ वहदेही, एवं भणिऊण राहवो चिलओ । भडचकेण अपरिवुहो, संपत्ती अत्तणो भवणं ॥ १७४ ॥

सो लहइ बोहिलाहं, हवइ य लोयिम उत्तमो विमलजसो ॥ १७५ ॥

।। इइ पडमचरिए रामपुव्वभवसीयापव्यज्ञाविद्दाणं नाम तिउत्तरसयं पव्यं समत्तं।।

॥ पद्मचरितमें रामके पूर्वभव तथा सीताकी प्रवज्याका विधान नामक एक सौ तीसरा पर्व समाप्त हुआ ॥

खाये थे वैसे लौट गये। (१६३) राम भी उन केवली तथा दूसरे मुनियोंको वन्दन करके लक्ष्मणुके साथ सीताके पास गये। (१६४) वहाँ रामने सीताको खार्याओंके बीच अवस्थित देखा। खेत वस्त पहने हुई वह तारा सिहत चन्द्रमाकी लेखा की माँति प्रतीत होती थी। (१६४) इस तरह संयमगुगको धारण करनेवाली सीताको देखकर राम सोचने लगे कि इस सीताने दुष्कर चारित्र केसे खंगीकार किया होगा? (१६६) मेरी भुजाओंमें लीन रहनेवाली श्रीर सर्वदा सुखके साथ दुलार की गई यह मिथ्यात्वी कियों के कठोर दुवंचन कैसे सहती होगी?(१६०) जिसने रससे समृद्ध नानाविध खाद्योंका भोजन किया हो वह दूसरेके द्वारा दी गई और कभी मिली या न मिली ऐसी भिन्ना कैसे खाती होगी? (१६६) अनेक गुणों के धामरूप, शीलवती और सर्वदा अनुकूल ऐसी इस सीताको मूर्व में दूसरोंके परिवादसे खो बेठा हूँ। (१७०) ये तथा एसे हो दूसरे विचार करके मनमें परमार्थको जाननेवाले रामने तब सीताको प्रणाम किया। (१७१) तब रामने कहा कि साथमें रहते हुए मैंने जो तुम्हारा बुरा किया हो उसे ज्ञमा करो। (१७२) इस प्रकार हृदय में अत्यन्त प्रसन्न लक्ष्मण प्रमुख राजाओं द्वारा सुश्रमणी जनक सुता सीता अभिवन्दित हुई। (१७३) वैदेही प्रसन्न है—ऐसा कहकर सुमटोंके समृहसे थिरे हुए राम चले और अपने भवन पर खा पहुँच। (१७४) अन्तःकरणों श्रद्धाके साथ जो पुरुष यह रामचरित पढ़ेगा या सुनेगा उसे बोधिलाभ प्राप्त होगा और वह लोक में उत्तम तथा विमल यशवाला होगा। (१७४)

१. भुओवरिम - प्रत्य । २. ०पउमेहिं - मु. । ३. परिमिओ संपत्तो सो सर्यं भवणं - मु. । ४. एवं रा० - प्रत्य ।

## १०४. लवणं-ऽ कुसपुन्वभवाणुकित्रणपन्वं

पत्तो बिहीसणो पुण, परिपुच्छइ सयलम्सणं साहुं। भयवं परभवनणियं, कहेहि लवणं-ऽंकुसच्चरिय ॥ १ ॥ तो भणइ मुणी निष्ठुणसु, कायन्दिपुराहिबस्स स्र्रस्स । रइबद्धणस्स मिहला, सुदिरसणा नाम विक्लाया ॥ २ ॥ तीए गन्नुप्पन्ना, दोण्णि सुया पियहियंकरा घीरा। मन्ती उ सबगुत्तो, तत्थ निरन्दस्स पिडकूलो ॥ ३ ॥ विजयाविल ति नामं, घरिणी मन्तिस्स सा निसासमए। गन्तूण नरविरन्दं, भणइ पहू! सुणसु मह वयणं ॥ ४ ॥ तुज्जाणुरायरत्ता, कन्तं मोत्तूण आगया इहइं। इच्छसु मए नराहिव! मा वक्खेवं कुणसु एत्तो ॥ ५ ॥ भणिया य नरवईणं, विजयाविल! नेव परिसं जुत्तं। वर्रणारिफिरिसणं विय, उत्तमपुरिसाण लज्जणयं॥ ६ ॥ कं एव नरवईणं, भणिया विज्यावलो गया सिगहं। परपुरिसिदिन्नहियया, मुणिया सा तत्थ मन्तीणं॥ ७ ॥ अइकोहवसगएणं, तं नरवइसन्तियं महाभवणं। मन्तीण रयणिसमए, सहसा आलोवियं सबं॥ ८ ॥ तो गूदसुरङ्गाण, विणिग्गओ नरवई सह सुण्हिं। महिलाय ठिवय पुरओ, गओ य वाणारसीदेसं॥ ९ ॥ मन्ती वि सबगुत्तो, अक्कमिऊणं च सयलरज्ञं सो। पेसेइ निययदूयं, कासिनरिन्दस्स कासिपुरं॥ १० ॥ गन्तूण तओ दूओ, साहइ कसिवस्स सामियादिहं। वत्रोणावि उवालद्धो, दूओ अइनिट्दुरगिराए॥ ११ ॥ को तुज्ज सामिघायय, गेण्हइ नामं पि उत्तमो पुरिसो। जाणन्तो चिय दोसे, पिडवज्जइ नेव भिचतं॥ १२॥ सह पुत्तिहं सुसामी, जं ते वहिओ तुमे अर्णज्ञेणं। तं ते दावेमि कहुं, रइबद्धणसन्तियं मम्मं॥ १३॥ सह पुत्तिहं सुसामी, जं ते वहिओ तुमे अर्णज्ञेणं। तं ते दावेमि कहुं, रइबद्धणसन्तियं मम्मं॥ १३॥

# १०४ लवण और अंकुशके पूर्वभव

एक दिन विभीषणने पुनः सकलभूषण मुनिसे पूछा कि, भगवन् ! लवण और श्रंकुशका परभव-सम्बन्धी चरित श्राप कहें । (१) तब मुनिने कहा कि सुनो :—

काकन्दीपुरके स्वामी शूर्वीर रित्वर्धनकी सुद्रीना नामकी विख्यात पत्नी थी। (२) उसके गर्भसे प्रियंकर और हितंकर नामके दो पुत्र हुए। वहाँ सर्वगुप्त नामका मंत्री राजाका विरोधी था। (३) मंत्रीकी विजयावली नामकी पत्नी थी। रातके समय जाकर उसने राजासे कहा कि, हे प्रभो! आप मेरा कहना सुने। (४) हे राजन! आपके प्रेममें अनुरक्त में पितका त्याग करके यहाँ आई हूँ। आप मेरे साथ भोग भोगो और तिरस्कार मत करो। (४) राजाने कहा कि, विजयावली! ऐसा करना उपयुक्त नहीं है। उत्तम पुरुपोंके लिए परकीका स्पर्शन भी लज्जास्पद होता है। (६) जब राजाने ऐसा कहा तब विजयावली अपने घर पर गई। वहाँ मंत्रीने जान लिया कि वह परपुरुपको हृदय दे चुकी है (७) कोधके अत्यन्त वशीभृत होकर मंत्रीने रातके समय राजाका सारा महल सहसा जला ढाला। (८) सुरंगके गुप्त मार्ग द्वारा राजा पुत्रोंके साथ बाहर निकल गया और पत्नीको आगे करके वागणसी देशमें गया। (६) उस सर्वगुप्त मंत्रीने भी सारे राज्य पर आक्रमण करके काशीनरेशके पास काशीनगरीमें अपना दूत भेजा। (१०) उस दूतने जाकर काशीराज कशिपसे स्वामीका कहा हुआ कह सुनाया। उसने भी अत्यन्त निष्ठुर वाणीमें दृतकी भत्सना की कि अरे स्वामिघातक! कीन उत्तम पुरुष तेरा नाम भी ले। दोषोंको जानकर कोई उत्तम पुरुष नौकरी नहीं स्वीकार करता। (११-१२) पुत्रोंके साथ अपने स्वामीका अनार्य तुमने जो वध किया है, इससे रितवर्धनका रास्ता में तुम्हें शीघ ही दिखाता हूँ। (१३)

१. ति णामा घ॰—प्रत्य॰। २. परनारिसेवणं चिय, उ॰—मु॰। ३. तेण वि य उ॰—प्रत्य॰ ४. अकज्जेणं—प्रत्य॰। ५. लहुं, सिरिवद्द॰—प्रत्य॰।

कसिवेण निट्दुराप, गिरापॅ निक्भिच्छिओ गओ दूओ। सबं सिवत्थरं तं, कहेइ निययस्स सामिस्स ॥ १४ ॥ सुणिकण दूयवयणं, अह सो भडचडयरेण महएणं । निष्फिडइ सबगुत्तो, कसिवस्सुवरिं अइतुरन्तो ॥ १५ ॥ पइसरइ सबगुत्तो, कासोपुरिसन्तियं तओ देसं। कसिवो वि निययसैन्नं, तुरियं मेलेइ दढसत्तो ॥ १६ ॥ रइवद्वणेण पुरिसो, कसिवस्स पवेसिओ निसि पओसे । पत्तो साहेइ फुढं, देव ! तुमं आगओ सामी ॥ १७ ॥ स्रुणिकण अपरिसेसं, वत्तं कसिवो गओ अइतुरन्तो । पेच्छइ उज्जाणत्थं, सपुत्त-महिलं निययसामि ॥ १८ ॥ अन्तेउरेण समयं, पणमइ सामिं तओ सुपरितुद्वो । कसिवो कुणइ महन्तं, निययपुरे संगमाणन्दं ॥ १९ ॥ रइबद्धणेण समरे, कसिवसमग्गेण सबगुत्तो सो । भग्गो पइसइ रण्णं, पुलिन्दसरिसो तओ जाओ ॥ २० ॥ पुणरिव कायन्दीए, राया रइवद्धणो कुणइ रज्जं । कसिवो वि भयविमुको, भुजाइ वाणारिसं मुहओ ॥ २१ ॥ काऊण सहरकालं, रज्जं रइवद्धणो सुसंविग्गो। समणस्स सन्नियासे, सुभाणुनामस्स पदद्भो॥ २२॥ विजयावली वि पढमं, चत्ता मन्तीण सोगिणी मरिउं। नियकम्मपभावेणं, उप्पन्ना रक्खसी घोरा ॥ २३ ॥ तहया तस्युवसम्मे, कीरन्ते रक्ससीऍ पावाए। रहवद्धणस्स सहसा, केवलनाणं समुप्पन्नं॥ २४॥ काउरण य पवर्जा. दो वि जणा पियहियंकरा समणा । पत्ता <sup>२</sup>गेवेजिङ्गि, चउत्थभवरुद्धसम्मता ॥ २५ ॥ सेणिय ! चउत्थनमी, सामिलनयरीऍ वामैदेवसुया । वसुनन्द-सुनन्दिभहा, आसि चिय बम्भणा पुर्व ॥ २६ ॥ अह ताण महिलियाओ, विस्सावसु तह पियंगुनामाओ। विष्पकुलजाइयाओ, जोबण-लायण्णकलियाओ ॥२७॥ दाऊण य सिरितिलए, दाणं साहुस्स भावसंजुत्तं । आउन्सए सभजा, उत्तरकृतवे समुप्पन्ना ॥ २८ ॥ भोगं भोत्तण तओ. ईसाणे सुरवरा समुप्पन्ना । चइया बोहिसमम्गा, पियंकर-हियंकरा जाया ॥ २९ ॥

कशिप द्वारा कठोर वचनोंसे तिरस्कृत दृत छौट आया और अपने स्वामीसे सब कुछ विस्तारपूर्वक कहा। (१४) दृतका कथन सुनकर बड़ी भारी सुभट-सेनाके साथ सर्वगुप्त किशपके ऊपर श्राक्रमण करनेके लिए जल्दी निकल पड़ा। (१५) काशीपुरीके समीपके देशमें सर्वगुप्तने प्रवेश किया। दृढ़ शक्तिवाले किशपने भी तुरन्त ही श्रपनी सेना भेजी। (१६) रितवर्धनने रातमें प्रदोषके समय किशपके पास श्रादमी भेजा। जाकर उसने स्कृट रूपसे कहा कि, देव! श्रापके स्वामी आये हैं। (१७) सारी बात सुनकर किशप एकदम जल्दी गया और उचानमें ठहरे हुए अपने स्वामीको पुत्र और पत्नीके साथ देखा। ११८) तब अत्यन्त आनन्दित किशपने अन्तः पुरके साथ श्रपने स्वामीको प्रणाम किया श्रीर अपने नगरमें मिळनका महान उत्सव मनाया। (१६) किशपके साथ रितवर्धन द्वारा हराये गये उस सर्वगुप्तने श्ररण्यमें प्रवेश किया और भील जैसा हो गया। (२०) रितवर्धन राजा पुनः काकन्दीमें राज्य करने छगा। भयसे विमुक्त किशप भी श्रानन्दके साथ वाराणसीका उपभोग करने लगा। (२१)

सुचिरकाल तक राज्य करके संवेगयुक्त रितवर्धनने सुभानु नामके श्रमणके पास दीक्षा ली। (२२) मन्त्री द्वारा पूर्वमें त्यक्त विजयावली भी दु:खित होकर मरी श्रीर श्रपने कर्मके प्रभावसे भयंकर राक्षसीके रूपमें उत्पन्न हुई। (२३) उस समय पापी राक्षसी द्वारा उपसर्ग किये जानेपर उस रितवर्धनको सहसा केवल ज्ञान हुशा। (२४) प्रव्रज्या लेकर चौथे भवमें सम्यक्त्व प्राप्त किये हुए दोनों ही प्रियंकर श्रीर हितंकर श्रमणोंने प्रैवेयककी ऋदि प्राप्त की। (२४)

हे श्रेणिक ! पूर्वकालमें, चौथे भवमें, शामलीनगरीमें वामदेवके वसुनन्द और सुनन्द नामके दो ब्राह्मणपुत्र थे। (२६) उनकी ब्राह्मण कुलमें उत्पन्न तथा यौवन एवं लावण्यसे युक्त विश्वावसु ब्रीर प्रियंगु नामकी भार्याएँ थीं। (२७) श्रीतिलक नामके साधुको भावपूर्वक दान देनेसे ब्रायुका क्षय होने पर वे भार्याओंके साथ उत्तरकुरुमें उत्पन्न हुए। (२८) वहाँ भोगोंका उपभोग करके ईशान देवलोकमें वे देव रूपसे उत्पन्न हुए। वहाँसे च्युत होने पर सम्यक्त्वके साथ वे प्रियंकर स्रीर हितंकर

१. कासीपुरस०-मु०। २ गेबेजिठिइं, च०-मु०। ३. वामदेविसुया। वमुदेवसुया जाया, आसि-प्रत्य०।

तं कम्ममहारणं, सयसं शाणाणलेण दिहर्जणं। रईवद्धणो महप्पा, पत्तो सिवसासँयं मोक्सं॥ ३०॥ किहिया जे तुज्ज्ञ मए, एत्तो पियंकर-हियंकरा भवा। गेवेज्जचुया सेणिय!, जाया स्वणं-ऽंकुसा घीरा॥३१॥ देवी सुदिरसणा वि य, सणियाणा हिण्डिकण संसारे। निज्जिरिय जुवइकम्मं, सिद्धैत्थो खुडुओ नाओ ॥३२॥ पुबसिणेहेण तओ, कया य स्वण-ऽंकुसा अईकुसस्रा। सिद्धत्थेण नराहिव!, रणे य अवराइया घीरा॥३३॥ पृवसिणेहेण तओ, कया य स्वणंकण भवोहदुक्सं. जीवाण संसारपहे ठियाणं।

"तुब्भे य सबे वि सयाऽपमत्ता, करेह धम्मं विमलं समत्था ॥ ३४ ॥

।। इइ पडमचरिए लवणं-ऽंकुसपुठ्वभवाणुकित्तणं नाम चडरुत्तरसयं पठवं समत्तं ।।

## १०५. महु-केढवउवक्खाणपन्वं

चइऊण य पइ-पुत्ते, निक्लन्ता तिबनायसंवेगा। नं कुणइ तवं सीया, तं तुज्झ कहेमि मगहवई! ॥ १ ॥ तह्या पुण सबनाणो, उवसमिओ सयलमूसणमुणोणं। नाओ निणधम्मरओ, भिक्लादाणुज्जओ अहियं॥ २ ॥ ना आसि सुरवहूणं, सिरसी लायण्ण-नोबणगुणेहिं। सा तवसोसियदेहा, सीया दश्वा लया नेव ॥ ३ ॥ पञ्चमहन्वयधारी, दुन्भावविविज्ञिया पयइसोमा। निन्दन्ती महिलत्तं, कुणइ तवं नारसवियप्पं॥ ४ ॥ लोयकयउत्तमङ्गी, मलकञ्चुयधारिणो तणुसरीरा। छह-ऽहम-मासाइसु, सुत्तविहीणं क्याहारा॥ ५ ॥ रइ-अरइविष्पमुका, निययं सज्झाय-झाणकयभावा। समिईसु य गुत्तीसु य, अविरहिया संनमुञ्जुत्ता॥ ६ ॥

हुए। (२६) कर्मरूपी उस समप्र महारण्यको ध्यानरूपी आग्निसे जलाकर महात्मा रितवर्धनने शिव और शाखत मोक्षपद पाया। (३०) हे शेणिक! मैंने तुमसे जिन प्रियंकर और हितंकरके भवोंके बारेमें कहा वे प्रवेचकसे च्युत होने पर धीर लवण और अंकुश हुए हैं। (३१) सुदर्शना देवी भी श्रनुक्रमसे संसारमें परिश्रमण करती हुई की-कर्मकी निर्जरा करके श्लुलक सिद्धार्थ हुई है। (३२) हे राजन्! पूर्वस्नेहवश सिद्धार्थने लवण और अंकुशको श्रत्यन्त कुशल, धीर और युद्धमें अपराजित बना दिया है। (३२) इस तरह संसार मार्गमें स्थित जीवोंके संसार-दु:लको सुनकर समर्थ तुम सब सदा श्रप्रमत्त होकर निर्मल धर्मका श्राचरण करो। (३४)

॥ पद्मचरितमें ख्वण और अंकुशके पूर्वभवोंका अनुकीर्तन नामक एक सौ चौथा पर्व समाप्त हुआ ॥

## १०५. मधु-कैटभका उपाख्यान

हे मगधपित ! पित और पुत्रोंका त्याग करके तीव्र संवेग उत्पन्न होने पर दीक्षित सीताने जो तप किया उसके बारेमें में कहता हूँ। (१) उस समय सकलभूषण मुनिद्वारा उपशमशाप्त सब छोग जिनधमें निरत और भिक्षा-दानमें अधिक उद्यमशीछ हुए। (२) सीन्दर्थ एवं यौवनमें जो देवबधुत्रों सरीखी थी वह तपसे शोषित शरीरवाली सीता जछी हुई लताके जैसी मालूम होती थी। (३) पाँच महाव्रतोंको धारण करनेवाली, दुर्भावनासे रहित और स्वभावसे ही सीम्य वह क्षीभावकी निन्दा करती हुई बारह प्रकारके तप करने लगी। (४) सिर परके बालोंका लोंच किए हुई और मिलन चोछी धारण करनेवाछी दुर्बलदेहा वह शाकोक्त विधिक साथ बेला तेला, मासश्रमण आदि तपश्चर्श करके आहार लेती थी। (५) रित और अर्रातसे मुक्त, सतत भावपूर्वक स्वाध्याय एवं ध्यान करनेवाली और संयममें उद्यत वह समिति एवं गुप्तिमें निरत रहती थी। (६)

१. ऊणं। सिरिवद्द०—सु०। २. बसयं ठाणं—प्रत्य०। ३. ब्द्रायो चेह्नको जा०—प्रत्य०। ४. एयं—प्रत्य०। ५. तुक्सेहि सब्वे--प्रत्य०।

परिगल्ध्यिमंस-सोणिय-ण्हारु-छिरा पायडऽद्वियक्कोला । सहबिष्कुएण वि तया, वणेण नो लिक्स्या सीया ॥ ७ ॥ एवंबिहं तवं ैसा वि सिंद्वितिसाणि सुमहयं काउं । तेचीसं पुण दियंहा, विहिणा संलेहणाउचा ॥ ८ ॥ विहिणाऽऽराहियचरणा, कालं काऊण तत्थ वहदेही । बावीससायरिठई, पिंद्विन्दो अच्चुए वाओ ॥ ९ ॥ मगहाहिव ! माहप्पं, पेच्छसु निणसासणस्स नं नीतो । मोचूण जुनहमानं, पुरिसो वाओ सुरविरन्दो ॥ १० ॥ सो तत्थ वरिनगणे, सुमेरुसिहरोवमे रयणिवचे । सुरजुनईहिं परिवुडो, सीइन्दो रमइ सुहपउरो ॥ ११ ॥ एयाणि य अन्नाणि य, नीवाणं परभवाणुचिरयाई । निसुणिज्जन्ति नराहिव !, मुणिवरकहियाई बहुयाई ॥१२॥ तो भणइ मगहराया, भयवं कह तेहिं अच्चुए कप्पे । बावीससागरिठई, मुचा महु-केढवेहिं पि ॥ १३ ॥ भणइ तओ गणनाहो, विरससहस्साणि चेव चउसद्वी । काऊण तवं विउलं, नाया ते अच्चुए देवा ॥ १४ ॥ कालेण चुयसमाणा, अह ते महु-केढवा इहं भरहे । काऊण तवं विउलं, नाया ते अच्चुए देवा ॥ १४ ॥ कंस्समहिया उ लक्ता, विरसाणं अन्तरं समक्तायं । तित्थयरेहिं महायस !, भारह-रामायणाणं तु ॥ १६ ॥ पुणरिव य भणइ राया, भयवं ! कह तेहिं दुलहा बोही । रुद्धा तवो य चिण्णो !, प्यं साहेहि मे सबं ॥१०॥ तो भणइ इन्दमूई, सेणिय ! महु-केढवेहिं अन्नभवे । जह निणमयिन बोहो, रुद्धा तं सुणसु एगमणो ॥१८॥ हि साद्ध मगहाविसए, सालिगामो चि नाम विक्साओ । सो भुझह तं कालं, राया निस्सन्दिओ नामं ॥१०॥ विष्पो उ सोमदेवो, तत्थ उ परिवसइ सालिवरगामे । तस्सऽिगलाएँ पुचा, सिहिभुई बाउमुई य ॥ २० ॥ अह ते पिंद्वियमाणी, छक्रम्मरया तिभोगसम्मुढा । सम्मइंसणरिव्या, निणवरधम्मस्स पर्णीया ॥ २१ ॥ अह ते पिंद्वियमाणी, छक्रम्मरया तिभोगसम्मुढा । सम्मइंसणरिव्या, निणवरधम्मस्स पर्णीया ॥ २१ ॥

रक्त-मांस गल जानेसे तथा आंस्थमय कपोलों पर धमनियों श्रीर नसोंके स्पष्ट रूपसे दिखाई देनेसे साथमें पले-पोसे लोगों द्वारा भी सीता पहचानी नहीं जाती थी। (७) ऐसा साठ साल तक बड़ा भारी तप करके उसने तैंतीस दिन तक विधि पूर्वक सलेखना की। (८) विधिपूर्वक चारित्रकी श्राराधना करके मरने पर वेदेही अच्युत देवलोकमें बाईस सागरोपमकी स्थितिवाला इन्द्र हुई। (६) हे मगधाधिप! जिन शासनका माहात्स्य तो देखों कि जीव स्त्रीभावका त्याग करके देवेन्द्रके रूपमें पुरुष होने हैं। (१०) सुमेरके शिखरके समान उन्नत श्रीर रत्नोंसे चित्रित उस उत्तम विमानमें सुर-युवतियोंसे चिरा हुआ वह सीतेन्द्र कीड़ा करता था। (११) हे राजन्! मुनिवरके द्वारा कहे गये ये तथा दूसरे बहुत-से परभवके चरित सुने गये। (१२)

तब मगधराज श्रेणिकने पूछा कि, हे भगवन् ! उन मधु एवं कैटभने अच्युत कल्पमें बाईस सागरोपमकी स्थिति कैसे भोगी थी ? (१३) इसपर गणुनाथ गौतमने कहा कि—

चौसठ इजार वर्ष तक बड़ा भारी तप करके वे श्रत्युत देवलोकमें देव हुए थे। (१४) समय श्राने पर वहाँसे च्युत हो वे मधु श्रोर कैटभ इस भरतत्त्रेत्रमें कृष्णके दो पुत्र शाम्ब और प्रयुक्त रूपसे उत्पन्न हुए। (१४) हे महायश! तीर्थकरोंने भारत श्रीर रामायणके बीच छलाखसे श्राधक वर्षका अन्तर कहा है। (१६)

पुनः राजाने पूछा कि, भगवन् ! उन्होंने किस तरह दुर्लभ बोधि प्राप्त की थी श्रीर तप किया था ?—यह सब आप मुझे कहें। (१७) तब इन्द्रभुतिने कहा कि, हे श्रेणिक! मधु एवं कैटभने परभवमें जिन धर्ममें जो सम्यग्दृष्टि प्राप्त की थी उसे तुम एकाप्र मनसे सुनो। (१८)—

इस मगधमें शालियाम नामका एक विख्यात नगर था। उस समय निःष्यन्दित नामका राजा उसका उपभोग करता था। (१९) उस शालियाममें एक सोमदेव नामका ब्राह्मण रहता था। श्राग्निटासे उसे शिखिभूति तथा वायुभूति नामके। हो पुत्र हुए। (२०) वे पण्डितमानी, षड्विध कर्मोंमें रत, तीनों प्रकारके भोगोंसे विमूद, सम्यग्दर्शनसे रहित और जिनवरके

१. सा तिसर्टि॰—प्रत्य॰। २. दिवसा वि॰—प्रत्य॰। ३. ०यचरिया, कार्ल—मु॰। ४. ॰ बुडा, इन्दो सो रमह—मु॰। ४. चउसर्ट्ठि सहस्साई, वरिं॰—मु॰। ६. एवं—मु॰। ७. पर्डणीया—प्रत्य॰।

करसइ काळस्स तओ, विहरन्तो समणसङ्घपरिकिण्णो । अह नन्दिवद्धणमुणी, साल्किगामं समणुपत्तो ॥ २२ ॥ तं चेव महासमणं, उज्जाणत्थं जणो निसुणिकणं । सालिग्गामाउ तओ, वन्दणहेउं विणिष्फिडिओ ॥ २३ ॥ तं अग्गि-वाउभूई, दट्ठुं पुच्छन्ति कत्थ अद्दप्तरो । एसी जाद जणवओ, सबाल-वुङ्गो अद्दुरन्तो ! ॥ २४ ॥ अन्नेण ताण सिद्धं, उज्जाणे आगयस्स समणस्स । वन्दणनिमित्तहेउं, तस्स इमो जाइ गामजणो ॥ २५ ॥ अह ते जेट्ट-कणिट्टा, वायत्थी उवगया मुणिसयासं । जंपन्ति दोण्णि वि जणा, मुणीण पहिकुद्ववयणाइं ॥२६॥ भो भो तुब्मे त्थमुणी! जइ जाणह किंचि सत्थसंबन्धं। तो भणह लोयमज्झे, अइरा मा कुणह वक्लेवं॥२०॥ एक्रेण मुणिवरेणं, भणिया तुब्भेहि आगया कत्तो !। जंपन्ति आगया वि हु, सालिग्गामाओ अम्हेहि ॥ २८ ॥ पुणरिव मुणीण भणिया, कवणाओ भवाओ आगया तुब्मे । एयं माणुसजम्मं ?, कहेह जइ अत्थ पण्डिचं ॥२९॥ तं ते अयाणमाणा, अहोमुहा लिज्जया ठिया विष्पा। ताहे ताण परभवं, कहिऊण मुणी समादत्तो ॥ ३० ॥ गामस्स वणथलीए, इमस्स तुब्मे हि दोण्णि वि सियाला । आसि चिय परलीए, मंसाहारा बहुकिलेसा ॥३१॥ एत्थेव अत्थि गामे, पामरओ करिसओ <sup>२</sup>गओ छेतं । मोत्तूण य उवगरणं, तत्थ पुणो आगओ सगिहं ॥३२॥ ते दो वि सियाला तं. उवगरणं खाइऊण कालगया । कम्मवसेणुप्पन्ना, पुत्ता वि हु सोमदेवस्स ॥ ३३ ॥ अह सो पभायसमए, पामरओ परिथओ नियं खित्तं । पेच्छइ दोण्णि सियालो, उवगरणं खाइऊण मए ॥३४॥ दिविए काऊण तओ, दोण्णि वि ते पत्थिओ निययगेहं । पामरओ कालगओ, नाओ गर्न्भम्म सुण्हाए ॥३५॥ सरिजण पुषजाई, मूगर्च कुणइ तत्थ सो बालो । कह बाहरामि पूर्त, तायं सुण्हं च <sup>४</sup> जणणी हं ? ॥ ३६ ॥ जइ नित्थ पचओ मे, तो तं वाहरह एत्थ पामरयं। एयं चिय वित्तन्तं, जेण असेसं परिकहैिम ॥ ३७ ॥ वाहरिओ य मुणीणं, भणिओ जो आसि वच्छ पामरओ। सो हु तुमं दुऋएणं, जाओ गन्भिम्म सुण्हाए ॥३८॥

धर्मके विरोधी थे। (२१) कुछ कालके बाद श्रमणसंघके साथ विहार करते हुए निन्दिवर्धनमुनि शालिशाममें पधारे। (२२) वे महाश्रमण उद्यानमें ठहरे हैं ऐसा मुनकर लोग वन्दनके लिए उस शालिशाममें से बाहर निकले। (२३) उस मानव-समृहको देखकर श्रम्निभूति श्रीर वायुभूतिने पूछा कि श्राबालवृद्ध यह अतिविशाल जनसमुदाय जल्दी-जल्दी कहाँ जा रहा है ? (२४) किसीने उनसे कहा कि उद्यानमें पधारे हुए श्रमणको वन्दन करने के लिए ये नगारजन जा रहे हैं। (२५) तब शास्त्रार्थकी इच्छावाले वे दोनों ज्येष्ठ श्रीर किनष्ठ भाई मुनिके पास गये। वे दोनों ही मुनिसे प्रतिकृल बचन कहने लगे कि, श्रोर मुनियों! यदि तुम कुछ भी शास्त्रकी बात जानते हो तो लोगोंके बीच बोलो। श्रम्यथा बाधा मत हालो। (२६-२७)

एक मुनिने उनसे पूछा कि तुम कहाँसे आये हो ? उन्होंने कहा कि हम शालिमामसे आये हैं। (२८) पुनः मुनिने उनसे पूछा कि किस भवमेंसे इस मनुष्यभवमें आये हो यह, यदि पाण्डित्य है तो, कहो। (२६) उसे न जाननेसे वे ब्राह्मण लिजित हो मुँह नीचा करके खड़े रहे। तब उन्हें मुनि परभव कहने लगे। (३०)—

इस गाँवकी वनस्थलीमें तुम दोनों परभवमें मांसाहारी और बहुत दुःखी सियार थे। (३१) इसी गाँवमें प्रामरक नामका एक किसान रहता था। वह खेत पर गया श्रीर वहाँ उपकरण छोड़कर पुनः अपने घर पर श्राया। (३२) वे दोनों सियार उस उपकरणको खाकर मर गये। कर्मवश वे दोनों सोमदेवके पुत्र रूपसे उत्पन्न हुए। (३३) सुबहके समय वह प्रामरक श्रपने खेत पर गया और उपकरणको खाकर मरे हुए दोनों सियारोंको देखा। (३४) उन दोनोंका प्रेतकर्म करके वह श्रपने घर पर गया। मरने पर प्रामरक अपनी पुत्रवधूके गर्भमें उत्पन्न हुशा। (३४) पूर्वजन्म याद करके उस बालकने मीन धारण किया कि मैं पुत्रको पिता और पुत्रवधूको माता कैसे कहूँ ? (३६) यदि तुन्हें विश्वास नहीं है तो उस प्रामरकको यहाँ बुलाओ जिससे यह सारा वृत्तान्त मैं कह सुनाऊँ। (३७) सुनिने उसे बुलाया श्रीर कहा कि, हे कत्स! जो प्रामरक था वही तुम दुष्कृतकी बजहसे पुत्रवधूके गर्भसे पैदा हुए हो। (३०) राजा शृत्य होता है श्रीर शृत्य राजत्व पाता है।

१. ॰ चि अत्य॰ — प्रत्य॰ । २. गओ खिलं — प्रत्य॰ । ३. तो दो — मु॰ । ४. जनजीयं — प्रत्य॰ । ५. ॰ कहेइ — प्रत्य॰ ।

राया जायइ भिन्नो, भिन्नो रायत्तणं पुण उवेइ । माया वि हवइ घूया, पिया वि पुत्तो समुब्भवइ ॥ ३९ ॥ एवं अरहट्टघडोजन्तसमे इह समत्थसंसारे । हिण्डन्ति सबनीवा, सकम्मं विप्फंदिया सुइरं ॥ ४० ॥ एवं संसारिठहं, वच्छ ! तुमं नाणिऊण मृगत्तं । मुझसु फुहक्सरवयं, बंपसु इह लोयमज्झम्मि ॥ ४१ ॥ सो एव भणियमेचो, परितुद्दो पणिमऊण मुणिवसहं । सबं जणस्स साहइ, वित्तन्तं कोल्हुयाईयं ॥ ४२ ॥ संवेयजणियभावो, पामरओ दिक्सिओ मुणिसयासे । सुणिऊण तं अणेगा, जाया समणा य समणी य ॥ ४३ ॥ ते जणवप्ण विष्पा, उवहसिया कलयलं करेन्तेणं । एए ते मंसासी उ कोल्हुया बम्भणा नाया ॥ ४४ ॥ वय-सीलवजिएहिं, इमेहिं पसुएहिं पावबुद्धीहिं। मुसिया सबेह पया, धम्मत्थी भोगतिसिएहिं॥ ४५॥ सबारम्भपविचा, अवस्भयारी य इन्दियपसत्ता । भण्णन्ति चरणहीणा, अवस्भणा वस्भणा लोए ॥ ४६ ॥ एए तव-चरणिठया, सुद्धा समणा य<sup>२</sup> बम्भणा लोए । वयवन्थसिहाडोवा, खन्तिखमाबम्भसुत्ता य ॥ ४७ ॥ **झाणिमाहोत्तिनरया, ड**हन्ति निययं कसायसमिहाओ । साहन्ति मुत्तिमम्गं, समणा इह वम्भणा धीरा ॥ ४८ ॥ जह केइ नरा छोए, हवन्ति स्वन्दिन्द-रुद्दनामा उ । तह एए वयरहिया, अवस्भणा वस्भणा भणिया ॥ ४९ ॥ एवं साहूण थुई, बंपन्तं जणवयं निसुणिऊणं । मरुमूइ-अग्गिभूई, लक्जियविलिया गया सगिहं ॥ ५० ॥ नाऊण य उवसम्मं, एज्जन्तं अत्तणो मुणिवरिन्दो । <sup>3</sup>पडिमाइ पेयभवणे, ठाइ तओ घीरगम्भीरो ॥ ५१ ॥ रोसाणलपज्जलिया, निसासु ते बम्भणा मुणिवहत्थे । पविसन्ति पिउवणं ते, असिवरहत्था महाघोरा ॥ ५२ ॥ बह्विह्चिया पलीविय, जलन्तहज्झन्तमङ्यसंघायं। गह्-भूय-बम्भरक्लस-डाइणि-वेयालभीसणयं॥ ५३॥ किलिकिलिकिलन्तरक्तस-सिवामुहुज्जलियपेयसंघायं । कबायसत्थपउरं, मडयसमोत्थइयमहिवीढं॥ ५४॥

माता पुत्री होती है और पिता भी पुत्र रूपसे पैदा होता है।(३९) इस तरह रहँटके समान इस समस्त संसारमें सब जीव अपने कर्मसे परिश्रान्त होकर भटकते हैं।(४०) है वत्स! ऐसी संसारिश्यित जानकर तू मौनका त्याग कर और यहाँ लोगोंके बीच स्फुट श्रक्षरोंबाली वाणीका उद्यारण कर।(१)

इस प्रकार कहे गये उसने आनन्दित होकर मुनिको प्रणाम किया और लोगोंसे सियार आदिका सारा वृत्तान्त कह सुनाया। (४२) वैराग्यजन्य भावसे युक्त प्रामरकने मुनिके पास दीन्ता ली। उसे सुनकर अनेक लोग अमण और अमणी हुए। (४३) कोलाहल करते हुए लोग उन ब्राह्मणों का उपहास करने लगे कि वे मांसभक्षक सियार ये ब्राह्मण हुए हैं। (४४) बत एवं शीलसे रहित, पापबुद्धि और भोगोंके प्यासे इन पशुओंने सारी धर्माधी प्रजाको ठगा है। (४५) सभी हिंसक कार्योंमें प्रवृत्ति करनेवाले, अब्रह्मचारी, इन्द्रियोंमें आसक्त, चारित्रहान ये अब्राह्मण लोकमें ब्राह्मण कहे जाते हैं। (४६) तपश्चयिमें स्थित, शुद्ध, ब्रतरूपी शिखाबन्धके आटोपवाले तथा क्षान्ति-क्षमारूपी यज्ञीपवीतसे सम्पन्न ये अमण ही लोकमें ब्राह्मण हैं। (४७) ध्यानरूपी अग्निहोत्रमें निरत ये कषायरूपी समिधाओंको जलाते हैं। अप्रणरूपी ये धीर ब्राह्मण यहाँ मुक्तिमार्ग साधते हैं। (४६) जैसे इस लोकमें कई मनुष्य स्कन्द, इन्द्र, रुद्र के नामधारी होते हैं वेसे ही ब्रतराहित ये अब्राह्मण ब्राह्मण कहे गये हैं। (४६)

इस तरह लोकोंको साधुकी स्तुति करते सुन मरुभूति श्रौर अग्निभूति लिजित होकर श्रपने घर पर गये।(१०) अपने पर श्रानेवाले उपसर्गको जानकर धीर-गम्भीर वह मुनिवर श्मशानमें ध्यान लगाकर स्थित हुए।(११) रोपाग्निसे प्रज्विति वे श्रातिभयंकर ब्राह्मण मुनिके वधके लिए हाथमें तलवार लेकर श्मशानमें प्रविष्ट हुए।(१२) वहाँ अनेक चिताएँ जली हुई थी; जले श्रौर दग्ध मुरदोंका ढेर लगा था; यह, भूत, ब्रह्मराक्षस, डाकिनी श्रौर वैतालोंसे वह भयंकर था; किलिकिल श्रावाज करते हुए राक्षसों श्रौर गीदड़के जैसे मुख्यालोंसे तथा ऊँची ज्वालाओंसे युक्त वह प्रेतोंके समूहसे ज्याप्त था; राक्षसोंके शक्षोंसे वह प्रचुर था; उसकी जमीन मुरदोंसे ब्राई हुई थी; पकाये जाते मुरदोंक फेफड़ोंसेसे

१. ०प्पंडियं सु०-मु॰। २. उ-प्रत्य॰। ३. ०माउ पिउवणे सो, ठाइ-मु॰।

पक्ततमहर्यपुष्फसिसिमियगुरून्तरुहिरविच्छक् । हाइणिकवन्यकान्न्रियभीमं, रुण्टन्तम्यगर्ग ॥ ५५ ॥ क्रयतिगिच्छमन्तरवं । मण्डल्स्यपवणुद्धयइन्दाउहजणियनहमगा ॥ ५६॥ कहपूयणगहियरहन्तिहम्भयं विज्ञासाहणसुद्वियर्जगू लियतारजणियमन्तरवं वायसअवहियमंसं. उद्भमुहन्नइयजम्बुगणं ॥ ५७ ॥ वेयालाहयतरुणियरभमन्तभूयगणं ॥ ५८ ॥ पेयायद्भियमडयविकीरन्तं कलहसद्दालं । कत्थइ रडन्तरिष्टं, अन्नत्तो मुगुभुगेन्तजम्बुगणं । बुघुघुघुघुपन्तघूयं, क्रथ्यह क्रयपिक्रलाबोलं ॥ ५९ ॥ कत्थइ कढोरह् यवहतडतडफुट्टन्तअद्विसहालं । कत्थइ साणायश्चिय-मडयामिसँ लग्गजुद्धधणि ॥ ६०॥ कत्थइ कतथइ कवालघवलं, कतथइ मसिघूमघूलिधूसरियं । किंसुयवणं व कतथइ, जालामालाउलं दिसं ॥ ६१ ॥ एयारिसे मसाणे, झाणत्यं मुणिवरं पलोएउं। विष्पा वहुज्जयमई, सविज्ञण मुणि समाढता ॥ ६२ ॥ रे समण ! इह मसाणे. मारिज्जन्तं तुमं धरउ लोओ । पचन्खदेवए वि हु, जं निन्दिस बम्भणे अम्हे ॥ ६३ ॥ अम्हेहिं भाससि तुमं, जह एए जम्बुगा परभविम । आसि किर दोण्णि वि जणा, एए विप्पा समुप्पन्ना ॥६४॥ ते एव भाणिऊणं, दहोहा असिवराइं कड्केंद्रं। पहणन्ता मुणिवसहं तु थम्भिया ताव जक्लेणं॥ ६५॥ एवं कमेण स्यणी, विप्याणं थम्भियाण वोलीणा । उइओ य दियसणाहो. साहण समाणिओ नोगो ॥ ६६ ॥ तावागओ समत्थो. सङ्घो सह जणवएण मुणिवसमं । वन्दइ विन्हियहियओ, पेच्छन्तो थम्भिए विप्पे ॥ ६७॥ भणिया य जणवएणं. एए विष्पा पराइया वाए । समणेण राणवरेणं, जाया वि हु तेण पडिकुद्दा ॥ ६८ ॥ चिन्तेन्ति तओ विष्पा, एस पहावो मुणिस्स निक्खुत्तं । बलविरियसमत्था वि य, तेण 5म्हे थिम्भया इहइं ॥६९॥

सिम-सिम करके मरते हुए रुधिरसे वह आच्छन्न था; डाकिनियों के धड़ों में से बाहर निकले हुए और भयंकर आवाज करनेवाले भूतगण उसमें थे; उसमें कटपूतन (व्यन्तरदेव) देव रोते हुए बच्चे ले रखे थे; चिकित्साके लिए मंत्रध्वनि वहाँ की जा रही थी, पवनके द्वारा उठी हुई मंडळाकार घूलते आकाशमार्ग में इन्द्रधनुष उत्पन्न हुन्ना था, विद्यासाधनके लिए सन्द्री तरहसे स्थित जांगु लिकों (विवमंत्रका जाप करनेवालों) द्वारा ऊँचे स्वरसे की जानेवाले मंत्रध्वनिसे वह व्याप्त था, उसमें कीवे मांस छीन रहे थे श्रीर गीद इ ऊँचा मुँह करके चिल्ला रहे थे। (४३-४७) कहीं प्रेतों द्वारा आकर्षित मुरदों के विखर जानेके कारण कळह ध्वनिसे वह शब्दित था, कहीं वैताल द्वारा आहत वृक्षों में कन्दन करनेवाले भूतगण वृम रहे थे, कहीं किए चिह्ना रहे थे, सियार भुग्-भुग् श्रावाज कर रहे थे, कहीं उल्लू घू-घू श्रावाज कर रहा था तो कहीं किपंजल पक्षी बोल रहा था, कहीं मयंकर श्रागसे तइ-तइ फूटतो हुई हिंडु योंसे वह शब्दित था, तो कहीं कुत्तों द्वारा खींचे जाते मुरदों के मांसको लेकर युद्धकी ललकारें हो रही थीं, कहीं वह खोपड़ियोंसे सफेद और कहीं काले घूएँ और घूलसे धूसरित था, कहीं टेमुका जंगल था, तो कहीं जलती हुई खाळाओंके समृहसे वह युक्त था। (४८-११)

ऐसे रमशानमें ध्यानस्थ मुनिवरको देखकर वधके लिए उद्यत बुद्धिवाले वे ब्राह्मण मुनिको मुनाने लगे कि, अरे श्रमण! इस रमशानमें हमारे द्वारा मारे जाते तुम्हारी छोग रक्षा करे, क्योंकि साक्षात् देवतारूप हम ब्राह्मणोंकी तुमने निन्दा की है। (६२-६३) हमारे लिए तुमने कहा था कि ये दोनों व्यक्ति परभवमें गीदड़ थे। वे ब्राह्मण रूपसे पैदा हुए हैं। (६४) ऐसा कहकर होंठ पीसते हुए उन्होंने तलतार खोंचकर जैसे ही मुनिवरके ऊपर प्रहार किया वैसे ही एक यक्षने उन्हें थाम लिया। (६४) इस तरह थामे हुए ब्राह्मणोंकी रात क्रमशः व्यतीत हुई। पूर्य उदित हुआ। साधुने योग समाप्त किया। (६६) उस समय छोगोंके साथ समस्त संघ मुनिवरको बन्दन करनेके छिए आया। हृदयमें विस्मित उस संघने उन स्तन्भित ब्राह्मणोंको देखा। (६७) लोगोंने कहा कि वादमें ये ब्राह्मण श्रमण गुरुवरों द्वारा पराजित हुए थे। उसीसे ये कुपित हुए हैं। (६८) तब ब्राह्मण सोचने लगे कि अवदय ही यह प्रभाव मुनिका है। इसीसे बल एवं वीर्यमें

१. •यकुष्फुसमितिमित्तियग•—प्रत्य॰। २. •न्तिभेयसहालं—सु०। ३. यालहर्यं, रुणुरुणिय भम•—सु॰। ४. •सळद्वधणिय\* सुहं—प्रत्य•। ५. गुणवरेणं—प्रत्य•।

प्याप् अवत्थाप, वह अन्हे कह वि निष्पिडीहामो । तो मुणिवरस्स वयणं, निस्सन्देहं करीहामो ॥ ७० ॥ प्यन्तरम्मि पचो, समयं चिय अगिगलाएँ त्रन्तो । विष्पो उ सोमदेवो, पणमइ साहुं पसापन्तो ॥ ७१ ॥ पणओ पुणो पुणो क्विय, 'समणं तो बम्भणो भणइ एवं । जीवन्तु देव 'एए, दुष्पुचा तुज्झ वयणेणं ॥७२॥ समसपु-निच्नावा, समसुह-दुक्ला पसंस-निन्दसमा । समणा पसत्थिचित्ता, हवन्ति पावाण वि अपावा ॥ ७३ ॥ ताव क्विय संपत्तो, जक्सो ते बम्भणं भणह रहो । मा देसि संपइ तुमं, अञ्चक्साणं मुणिवरस्स ॥ ७४ ॥ पावा य कछसचित्ता, निच्छादिही मुणी दुगुंछन्ता । रे विष्प । तुज्झ पुत्ता, इमे मए थिन्मया दुहा ॥ ७५ ॥ मारेन्तो छहइ वहं, सम्माणेन्तो य छहइ सम्माणं । जो जं करेइ कम्मं, सो तस्स 'फलं तु अणुहवइ ॥७६ ॥ तं पव जंपमाणं, अइचण्डं दारणं महादुक्लं । विजवइ पायविष्ठओ, साहुं च पुणो पुणो विष्पो ॥ ७७ ॥ तो भणइ मुणी जक्लं, मरिससु दोसं इमाण विष्पाणं । मा कुणसु जीवघायं, मज्झ कए भइ ! दीणाणं ॥७८ ॥ तं आणवेसि मुणिवर !, एवं भणिऊण तत्य जक्त्वेणं । ते बम्भणा विमुक्का, आसत्था साहवं पणया ॥ ७९ ॥ ते अग्नि-चाउम्हें, वेयसुइं उज्झिऊण उवसन्ता । साहुस्स सित्रयासे, दो वि जणा सावया जाया ॥ ८० ॥ ति अग्नि-चाउम्हें, वेयसुइं उज्झिऊण उवसन्ता । साहुस्स सित्रयासे, दो वि जणा सावया जाया ॥ ८० ॥ ति अग्नि-चाउम्हें, वेयसुइं उज्झिऊण उवसन्ता । सोहम्मकप्पवासी, दोण्णि य देवा समुप्पन्ना ॥ ८१ ॥ तच्या-नयणाणन्दा, पुणरिव सायारथम्मजोएणं । मरिऊण तओ जाया, देवा सोहम्मकप्पिम ॥ ८२ ॥ नन्दण-नयणाणन्दा, पुणरिव सायारथम्मजोएणं । मरिऊण तओ जाया, देवा सोहम्मकप्पिम ॥ ८३ ॥ ते तत्थ वरविमाणे, तुहिय-ऽङ्गय-कुण्डलाहर्णा । भुझन्ति विसयसोक्सं, सुरवहुपरिवारिया सुहरं ॥ ८४ ॥

जिनशासनमें अनुरक्त वे दोनों गृहस्थ-धर्मका पालन करके मरने पर सौधर्म देवलोकवासी देवके रूपमें उत्पन्न हुए। (८१) बहाँ से च्युत होने पर साकेतनगरीमें समुद्रदत्त सेठकी धारिणी नामकी प्रियासे पुत्रके रूपमें उत्पन्न हुए। (८२) नन्दन और नयनानन्द वे पुन: गृहस्थधर्मके प्रभावसे मरकर सौधर्मकल्पमें देव हुए। (८३) उस उत्तम विमानमें तोड़े, बाजूबन्द, कड़े, एवं कुण्डलोंसे विभूषित और देवकन्याओंसे धिरे हुए उन्होंने चिरकाल तक विषयसुखका

समर्थ होने पर भी हम यहाँ पर स्तम्भित किये गये हैं। (६९) इस अवस्थामें से यदि हमें किसी तरहसे छुटकारा मिलेगा तो हम निस्सन्देह रूपसे मुनिवरके वचनका पालन करेंगे। (७०)

उस समय धानिलाके साथ सोमदेव ब्राह्मण जल्दी जल्दी आया और प्रशंसा करके साधुको प्रणाम किया। (७१) बारंबार श्रमणको प्रणाम करके ब्राह्मणने ऐसा कहा कि, हे देव! आपके वचनसे ये दुष्ट पुत्र जीवित रहे। (७२) रात्र और मित्रमें समभात्र रखनेत्राने, सुख ओर दुःखमें सम तथा निन्दा एवं प्रशंसामें भी समवृत्ति और प्रसन्न चित्तवाले श्रमण पापियों के ऊपर भी निष्पाप होते हैं। (७३) उसी समय रुष्ट यत्त उपस्थित हुआ और उस ब्राह्मणसे कहने लगा कि अब तुम मुनिवर पर मिध्या दोषारोप मत लगाओ। (७४) रे विप्र! पापी, मलिन चित्तवाले, मुनिके निन्दक तुम्हारे इन दुष्ट पुत्रों को मैंने स्तम्भित कर दिया है। (७४) मारने पर वध मिलता है और सम्मान करने पर सम्मान मिलता है। जो जैसा कार्य करता है वह उसका फल चखता है। (७६) इस तरह कहते हुए अतिप्रचण्ड, भयंकर और महादुःखदायी उस यक्षके एवं साधुके पैरोंमें पढ़कर ब्राह्मण पुनः पुनः बिनती करने लगा। (७७) तब मुनिने यक्षसे कहा कि इन ब्राह्मणोंका दोष चमा करो। हे भद्र! मेरे लिए दीनजनोंका जीवधात मत करो। (७५) हे मुनिवर! जैसी आक्रा'—ऐसा कहकर यक्षने उन ब्राह्मणोंको छोड़ दिया। अधस्त उन्होंने साधुको प्रणाम किया। (७९) क्रोध आदि विकाररहित उन अग्निमृति और बायुमृतिने वेदश्रुतिका परित्याग किया। दोनों जन साधुके पास श्रावक हुए। (००)

१. समणं तं **४०—**प्रत्य॰ । २. एए पुत्ता मे तुष्झ—प्रत्य॰ । ३. फलं समणुहोइ—मु॰ । ४. विह धरमं—प्रत्य॰ । **४. वि—प्र**त्य॰ ।

चइया अमरवर्द्देए, देवीए कुच्छिसंभवा जाया। ते हेमणाहपुत्ता, विणियाए सुरकुमारसमा॥ ८५॥ मह-केदवा नरिन्दा. जाया तेलोकपायडपयावा । भुक्तन्ति निरवसेसं, पुहर्इ जियसपुसामन्ता ॥ ८६ ॥ नवरं ताण न पणमइ. भीमो गिरिसिहरदुग्गमावत्थो । उदासेइ य देसं, उइण्णसेन्नो क्रयन्तसमो ॥ ८७ ॥ वडनयरसामिएणं. भीमस्स भएण बोरसेणेणं । संपेसिया य छेहा, तूरन्ता महुनरिन्दस्स ॥ ८८ ॥ स्रिणिकण य छेहत्थं. देसविणासं तओ परमरुद्दो । निष्फिड३ य महुराया, तस्सुवरिं साहणसमग्गो ॥ ८९ ॥ अह सो कमेण पत्तो, वहनयरं पविसिउं कयाहारो । तं वीरसेणभज्जं, चन्दाभं पेच्छइ निरन्दो ॥ ९० ॥ चिन्तेइ तो मणेण, इमा**एँ सह जः न भु**क्तिमो भोगे । तो मज्झ इमं रज्जं, निस्सारं निष्फलं <sup>२</sup> जीयं ॥९१॥ कज्जा-ऽकज्जवियन् , पहिसत्तुं निज्जिन्मा संगामे । पुणरवि साएयपुरिं, कमेण संपरिथओ राया ॥ ९२ ॥ काऊण य मन्तर्णयं. राया पूर्इ सबसामन्ते । वाहरइ वीरसेणं. ताहे अन्तेजरसमगां ॥ ९३ ॥ सम्माणिओ य सो वि य. विसिक्तिओ सबनरवहसमग्गो । नवरं चिय चन्दाभा, महुणा अन्तेउरे रेछुढा ॥९४॥ अभिसेयपट्टबन्धं, चन्दाभा पाविया नरिन्देणं। जाया य महादेवी, सवाण वि चेव महिलाणं॥ ९५॥ अह सो मह नरिन्दो, चन्दाभासहगओ तहिं भवणे । रइसागरोवगाढो, गयं पि कालं न लक्खेड ॥ ९६ ॥ सो य पूज वीरसेणो. हरियं नाउँण अत्तणो कन्तं । घणसोगसिक्षयङ्गो. सहसा उम्मत्तओ जाओ ॥ ९७ ॥ एवं अणुहविय चिरं. कन्ताविरहम्मि दुस्सहं दुक्लं । मण्डवसाहुसयासे. पबद्दओ वीरसेणो सो ॥ ९८ ॥ सो वीरसेणसाह, तवचरणं अज्ञिऊण कालगओ। दिवङ्गयमउडधरो, देवो वेमाणिओ जाओ॥ ९९॥ अह सो मह नरिन्दो. चिद्रइ धम्मासणे सुहनिविद्रो । मन्तोहिं सहालावं. ववहारिवयारणं कुण्ड ॥ १०० ॥

उपभोग किया। (८४) च्युत होने पर विनीता नगरोमें श्रमरवती देवीकी कुक्षिसे उत्पन्न वे हेमनाथके देवकुमारके समान सुन्दर पुत्र हुए। (८५) वे मधु श्रीर केंट्रभ राजा तीनों लोकोंमें व्यक्त प्रतापवाले हुए श्रीर रात्रु-राजाश्रोंको जीतकर समम्म पृथ्वीका उपभोग करने लगे। (८६) परन्तु पर्वतके शिखर पर आये हुए दुर्गमें स्थित भीम उनके समन्न भुकता नहीं था। यमके जैसा श्रीर प्रवल सैन्यवाला वह देशको उजाइने लगा। (८७) वइनगरके स्वामी वीरसेनने भीमके भयसे मधु राजाके पास फीरन पत्र भेजे। (८८) पत्रमें लिखे हुए देशके नाशके बारेमें सुनकर श्रत्यन्त कुद्ध मधुराजा उसके ऊपर आक्रमण करनेके लिए सेनाके साथ निकला ८६) क्रमराः चलता हुत्रा वह वइनगर पहुँचा। प्रवेश करके भोजन करके राजाने वीरसेनकी भार्यो चन्द्राभाको देखा। (६०) तब वह मनमें सोचने लगा कि यदि में इसके साथ भोग नहीं भोगूँगा तो मेरा यह राज्य निस्सार है और यह जीवन निष्फल है। (६१) कार्य-श्रकार्यको जाननेवाले उसने विरोधी शत्रुको संप्राममें जीत लिया। राजाने साकेतपुरीकी श्रोर पुनः क्रमशः प्रस्थान किया। (६२) मंत्रणा करके राजाने सब सामन्तीका पुजा-सत्कार किया। तब श्रन्तःपुरके साथ वीरसेनको बुलाया। (६३) सम्मान्ति उसे भी सब राजाओंके साथ विसर्जित किया, किन्तु मधुने चन्द्राभाको अन्तःपुरमें रख लिया। (६४) राजासे चन्द्राभाने श्रमिषेक का पट्टबन्ध पाया। सभी मिहलाश्रोंकी वह महादेवी हुई। (६४) उस महलमें चन्द्रभाके साथ प्रेमसागरमें लीन वह मधु राजा बीते हुए समयको भी नहीं जानता था। (९६)

उधर वह वीरसेन अपनी पत्नीका अपहरण हुआ है ऐसा जानकर शरीरमें शोकसे अत्यन्त पीड़ित हो सहसा उन्मत्त हो गया। (६७) इस तरह चिरकाल तक पत्नीके विरहमें अत्यन्त दुः।ंखत हो वीरसेन राजाने मण्डप साधुके पास प्रवाज्या ली। (९८) वह वीरसेन साधु तपश्चर्या करके मरने पर दिव्य अंगद एवं मुकुटधारी वैमानिक देव हुआ। (६६)

एक दिन धर्मासन पर सुखपूर्वक बैठा हुआ मधु राजा मंत्रियोंके साथ परामर्श और व्यवहारकी विचारणा कर रहा था। (१००) उस व्यवहारको छोड़कर वह अपने भवन की छोर चला। चन्द्राभाने पूछा कि है नाथ! आज विस्तंत्र

१. ॰सामन्तं—मु॰। २. जायं—मु॰। ३. ॰ण समरमुहे। पु॰--प्रस्य॰। ४. बूढा--मु॰। ५. ॰णो य--प्रस्य०।

तं चैव उ ववहारं, राया मोतूण पत्थिओ सिगहं। भणिओ चन्दाभाए, कि अज चिरावियं सामि! ॥१०१॥ तेण वि सा पिडभणिया, ववहारो पारदारियस्स पिए!। आसि न तीरइ छेतुं, चिरावियं तेण अज मए ॥१०२॥ तो भणइ विहसिकणं, चन्दाभा पारदारियं सामि!। पूर्षि पयत्तेणं, न तस्स दोसो हवह होए ॥१०२॥ सुणिकण तीएँ वयणं, रुद्दो महुपत्थिवो भणइ एवं। जो निगगहस्स भागी, सो कह पूइजाए दुद्दो ! ॥१०४॥ वह निमाहं नराहिव!, कुणसि तुमं पारदारियनरस्स । घोरं तु महादेण्डं, किं न हु तं अत्तणो कुणसि !॥१०५॥ पटअपरदारसेवी, सामि! तुमं सयलवसुमईनाहो। पच्छा हवह य लोओ, वह राया तह पया सवा ॥१०६॥ सयमेव नरविरन्दो, जत्थ उ परदारिओ हवह दुद्दो। तत्थ उ किं ववहारो, कीरइ लोगस्स मज्झिम्म !॥१००॥ सुणिकण वयणमेयं, पिडबुद्धो तक्खणं महू राया। निन्दइ पुणो पुणो चिय, विष्णं जायसंवेगो ॥१०८॥ कुलबद्धणस्स रर्ज, दाउं सह केढवेण महुराया। निक्षमइ दढिघईओ, पासे मुणिसोहसेणस्स ॥ १०९॥ चन्दामा वि महाकुलसंभूया उज्झिकण रायसिरिं। तस्सेव पायमूले, मुणिस्स दिक्खं चिय पवना ॥ ११०॥ घोरं काकण तवं, कालग्या आरणच्चुए कप्पे। महु-केढवाऽणुनाया, दोण्णि वि ते इन्दपिइस्त्रा ॥ ११९॥ समणी वि य चन्दाभा, संजम-तव-नियम-जोगजुत्तमणा। कालगया उववना, देवी दिवेण रूलेणं ॥ ११२॥ बाबोससागराइं, वह तेहि सुदं मणोहरं भुत्तं। सेणिय। अच्चुयकप्पे, सीया इन्दो वि य तहेव ॥ ११२॥ बाबोससागराइं, वह तेहि सुदं मणोहरं भुत्तं। सेणिय। अच्चुयकप्पे, सीया इन्दो वि य तहेव ॥ ११३॥

इमं मह्-केढवरायचेट्टियं, समासओ तुज्झ मए निवेइयं। निरन्द! घीरद्वकुमारसंगयं, सुणेहि एतो विमलाणुकित्तणं ॥ ११४॥ ॥ इइ पडमचरिए महु-केढवडवक्साणं नाम पञ्चुत्तरसयं पब्वं समत्तं॥

क्यों हुआ ? (१०१) उसने भी उसे उत्तरमें कहा कि, हे प्रिये! परस्त्री में लम्पटका एक मुक़दमा था। उसके निर्णयका पण नहीं चलता था। इससे आज मुमे विलम्ब हुआ। (१०२) तब चन्द्राभाने हँसकर कहा कि, हे स्वामी! तुम उसकी प्रयत्नसे पूजा करो परकीसेवन करनेवाले का लोकमें दोष नहीं होता। (१०३) उसका कथन मुनकर रुष्ट मधु राजाने ऐसा कहा कि जो दण्डका भागी है वह दुष्ट कैसे पूजा जायगा? (१०४) हे राजन! परकीलम्पट मनुष्यकी तुम घोर दण्ड देते हो, तो अपने आपको दण्ड क्यों नहीं देते? (१०५) हे स्वामी! सारी प्रश्वीके मालिक तुम प्रथम परदारसेवी हो। बादमें लोग हैं। जैसा राजा वैसी सारी प्रजा होती है। (१०६) जहाँ स्वयं राजा ही दुष्ट व परस्त्रीलम्पट होता है वहाँ लोगोंके बीच क्या फैसळा किया जाता होगा? (१०७)

यह कथन सुनकर मधु राजा तत्काल प्रतिबुद्ध हुआ । विरक्त वह अपने आपकी पुनः पुनः निन्दा करने लगा । (१०००) कुलवर्धनको राज्य देकर दृढ़ बुद्धिवाले मधु राजाने कैटमके साथ सिंहसेन मुनिके पास दी ज्ञा ली । (१०००) बढ़े कुलमें उत्पन्न चन्द्राभाने भी राज्यकी लक्ष्मीका परित्याग कर उसी मुनिके चरणों में दी ज्ञा श्रंगीकार की । (११०) घोर तप करके मरने पर वे दोनों मधु और कैटम आरण और अच्युत कल्पमें इन्द्र और प्रति-इन्द्रके रूपमें पेदा हुए। (१११) संयम, तप, नियम और योगमें युक्त मनवाली श्रमणी चन्द्राभा भी मरने पर दिव्य रूपसे सम्पन्न देवीके रूपमें उत्पन्न हुई। (११२) हे श्रेणिक ! जिस तरह उन्होंने बाईस सागरोपम तक श्रच्युत देवलोकमें मनोहर सुख भोगा उसी तरह इन्द्र रूपसे सीताने भी भोगा। (११३) हे राजन ! मधु एवं केटभ राजाओंका चरित मैंने तुमसे संन्तेपमें कहा। अब श्राठ धीर कुमारोंका विमल एवं स्वाचनीय चरित सुनो। (११४)

<sup>।।</sup> पद्मचरितमें मधु-कैटभका उपाल्यान नामक एक सी पाँचवाँ पर्व समाप्त हुआ ।।

१. ०ण्डं तो किं ण हु अ०--प्रत्य । २. अत्ताणं --प्रत्य । ३. ०न्दो च्चिय--प्रत्य ।

# १०६ लक्खणङ्कमारनिक्खमणपव्यं

कश्चणनयराहिवई, कणबरहो णाम खेयरो स्रो । महिला तस्स 'सयहुया, दोण्णि य धूयाउ कलाओ ॥ १ ॥ ताणं सर्यवरहे, सबे वि य खेयरा समाहृया । कणयरहेण तुरन्तो, रामस्स वि पेसिओ लेहो ॥ २ ॥ सुणिऊण य लेहत्यं, हल्हर-नारायणा सुयसमग्गा । विज्ञाहरपरिकिण्णा, तं कणयपुरं समणुपत्ता ॥ ३ ॥ ताव सहासु निविद्वा, सबे वि य उभयसेदिसामन्ता । आहरणम्सियका, देवा व महिष्ठिसंजुत्ता ॥ ४ ॥ रामो लक्खणसहिओ, कुमारपरिवारिओ विमाणाओ । अवयरिऊण निविद्वो, तत्येव सहाएँ सुरसरिसो ॥ ५ ॥ ताव य दिणे पसत्ये, कलाओ दो वि कयविम्साओ । तं चेव रायउदिहं, जणकलोलं पविद्वाओ ॥ ६ ॥ ताणं चिय मयहरओ, दावेइ नराहिवे बहुवियप्पे । हरि-वसह-सिहि-पर्वगम-गरुड-महानागचिन्धाले ॥ ७ ॥ मयहरयदाविए ते, जहकमं नरवई पलोएउं। कंलाहि कया दिद्वी, लवं-ऽ कुसाणं घणसिणेहा ॥ ८ ॥ मन्दाइणीएँ गहिओ, अणक्रलवणो अणक्रसमरूवो । चन्दसुहोए वि तओ, गन्तुं मयणंकुसो वरिओ ॥ ९ ॥ अह तत्थ जणसम्हे, जाओ चिय हल्हलारवो गहिरो । जय-हसिय-गीय-वाइयं-विमुक्तुंकारवुकारो ॥ १० ॥ साहु त्ति साहु लोगो, बंदइ सीसङ्गुलि भमाडेन्तो । अणुसरिसो संजोगो, अन्हेहि स्यंवरे दिद्वो ॥ ११ ॥ राम्भीरधीरगरुयं, एसा मन्दाइणी गया लवणं । मयणंकुसं सुरूवं, चन्दमुही पाविया धीरं ॥ १२ ॥ साहुकारसुहरवं, लोगं सुणिऊण लक्खणस्स सुया । लवणं-ऽ कुसाण रुद्वा, सन्नज्ञेउं समादत्ता ॥ १३ ॥ साहुकारसुहरवं, लोगं सुणिऊण लक्खणस्स सुया । लवणं-ऽ कुसाण रुद्वा, सन्तज्ञेउं समादत्ता ॥ १३ ॥ देवीण विसल्लाईण नन्दणा अट वरकुमारा ते । पन्नासुणेहिं तिहिं, सप्हि भाईण परिकिण्णा ॥ १४ ॥

### १०६. कुमारोंका निष्क्रमण

कांचननगरका स्वामी कनकरथ नामका एक शूर्वीर खेचर था। उसकी पत्नी शातहुता थी। उसकी दो अविवाहित पुत्रियाँ थीं। (१) उनके स्वयम्बरके छिए सभी खेचर जुलाये गये। कनकरथने रामके पास भी फीरन लेख भेजा। (२) लेखमें जो लिखा था वह सुनकर विद्याधरोंसे घिरे हुए राम और लहमण पुत्रोंके साथ उस कनकपुरमें आ पहुँचे। (३) तब सभामें आभूषणोंसे भूषित शरीरवाले और देवोंके समान बड़ी भारी ऋदिसे युक्त दोनों श्रेणियोंके सब सामन्त बंठ गये। (४) कुमारोंसे धिरे हुए देव जैसे राम लक्ष्मणके साथ विमानमेंसे उतरकर उसी सभामें जा बैठे। (५) तब शुभ दिनमें अलंकृत दोनों कन्याएँ लोगोंरूपी तरंगोंवाले उस राजसमुद्रमें प्रविष्ट हुई। (६) सिंह, वृषभ, मोर, वानर, गरुण एवं महानागके चिह्नोसे अंकित अनेक राजा कंचुकीने उन्हें दिखाये। (७) अनुक्रमसे कंचुकी द्वारा दिखाये गये राजाओं को देखती हुई उन कन्याओं ने सघन स्नेहयुक्त दृष्टि छवण और ऋंकुश पर डाली (८) मन्दाकिनीने अनंगके समान रूपवाले अनंग लवणको अंगीकार किया तो चन्द्रमुखीने भी जाकर मदनांकुशका वरण किया। (६) तब उस जनसमूहमें जयध्वित, हास्य, गाना-बजाना तथा हुंकार और गर्जना जिसमें हो रही है ऐसा गम्भीर कोछाहल मच गया। (१०) मस्तक और उँगली घुमाते हुए लोग 'अच्छा हुआ, अच्छा हुआ।' स्वयम्बरमें हमने सहशका सदशके साथ योग देखा है— ऐसा कहने लगे। (११) यह मन्दाकिनी गंभीर और धीर बड़े छवणके साथ गई है और चन्द्रमुखीने सुन्दर धीर मदनांकुशको पाया है। (१२)

मुखसे साधुवाद कहते हुए लोगोंको सुनकर लक्ष्मणके पुत्र लवण व ऋंकुशके ऊपर रुष्ट हुए और कवच धारण करने लगे। (१३) विशल्या आदि देवियोंके पुत्र वे आठ कुमारवर दूसरे ढाई सी भाइयोंसे घिरे हुए थे। लवण और

१. सयंहुय, दो॰—प्रत्य॰। २. ॰ण्णा कणयपुरं चेवसणु॰—प्रत्य०। ३. य—मु॰। ४. कण्णाहिं दिस दिही—प्रत्य० ﴾ ५. ॰यपमुक॰—प्रत्य॰। ६. सर्यवरो — प्रत्य॰। ७. धीरा—मु॰।

क्ष्मणं-ऽ'कुसाम कुद्धं, भारतकं तेहिं अहिंह क्षेत्रेहं। मेन्तेहि क उवसमिनं, अमामाणं समृहं का। १५ ॥ ताहे सर्व-5'कुमार्क, पाणिमाहर्ण कमेण निक्षं। बहुत्र-सञ्चपत्ररं, नव्यन्तविस्नसिणिवणोर्हः॥ १६॥ तेः स्मर्खणस्य पुरा, दह्ण समंवरिः महारिद्धि । अह भाणिष्ठं पयत्रा, सामरिसा दुहुबमणाई ॥ १७ ॥ <sup>3</sup>अन्दे कि केम हीणा, गुणेहि एयाण जाणइसुयाणं ! । जेणं चिय परिहरिया, कन्नाहि विवेगरहियाहि ॥१८॥ एयाणि य असाणि य, सीयन्ता तत्थ वरकुमारा ते । भणिया है वमईए, सुएण अहबुद्धिमन्तेणं ॥ १९ ॥ महिलाएँ कए कम्हा, सोयह तुब्मेत्य दारुणं सबे । होहह उवहसणिजा, इमाएँ चेट्ठाएँ लोगस्स ! ॥ २०॥ र्खं जेण कर्य कर्म, सुद्दं वे असुद्दं व एत्थ संसारे । तं तेण पावियवं, तुन्मे मा कुणह परितावं ॥ २१ ॥ एयाण अद्धुक्तणं, कयलीथम्भ व साररहियाणं। भोगाण विससमाणं, कएण मा दुक्लिया होह ॥ २२ ॥ तायस्स मए अक्के, ठिएण नालेण पोत्थयम्म सुयं । क्यणं वह मणुयभवो, भवाण सन्बुत्तमो एसो ॥ २३ ॥ तं एव इमं लद्भुं, माणुसनम्मं नयम्म अइद् लहं । कुणहं परलोयहिययं, निणवरधम्मं प्यत्तेण ॥ २४ ॥ दाणेण साहवाणं, भोगो लब्भइ तवेण देवतं । नाणेण सिद्धिसोक्खं, पाविज्ञह सीलसिहएणं ॥ २५ ॥ वायस्स धुवं मरणं, दोग्गइगमणं च होइ परलोगे । तं एव जाणमाणा, सबे वि य कुणह जिणधन्मं ॥ २६ ॥ सुणिऊण वयणमेयं, पिंडबुद्धा ते तेहिं कुमारवरा । पियरं कयञ्चलिउद्धा, भणन्ति निस्रणेहि विन्नप्पं ॥ २७ ॥ ज़इ ताय ! इच्छिसि हियं, अम्हाणं वल्लभाण पुत्ताणं । तो मा काहिसि विग्धं. दिक्खाभिमुहाण सवाणं ॥२८॥ संसारम्मि अणन्ते, परिममिया विसयलोलुया अग्हे । दुक्खाणि अणुहवन्ता, संपद्द इच्छामि पबद्दउं ॥ २९ ॥ तो भणइ लंच्छिनिलओ, वयणं अभ्याइउं सिरे पूता । कइलासिसहरसिसा, एए चिय तुम्ह पासाया ॥ ३०॥

अंकुराके ऊपर कुद्ध भाइयोंकी सेनाको उन बाठ जनोंने मन्त्रोंसे शान्त किये जानेवाले सर्पोंके समृहकी भाँति, शान्त किया। (१५) तब छवण बार अंकुराका पाणिप्रहण विधिवत् सम्पन्न हुआ। उस समय अनेक विध वाद्य बार शंख बज रहे थे और वारांगनाओंका समृह नाच रहा था। (१६)

लक्ष्मणके वे पुत्र स्वयम्बरकी महान् ऋदिको देखकर ईर्व्यावश दृष्ट वचन कहमे छगे कि क्या हम इन जानकीपुत्रोंसे गुणोंमें कुछ हीन हैं कि विवेकरिहत इन कन्याओंने हमको छोड़ दिया। (१७-१८) इन तथा ऐसे दूसरे वचन सुनकर रूपमतीके अत्यन्त बुद्धिशाली पुत्रने उन कुमारोंसे कहा कि तुम सब कींक छिए क्यों दारुण शोक करते हो? ऐसी चेष्टासे लोगोंमें तुम उपहस्तनीय होओगे। (१९-२०) इस संसारमें जिसने जैसा शुभ अथवा श्राशुभ कर्म किया होगा, वैसा ही फल पावेगा। अतः तुम दुःख मत करो। (२१) इन अध्रुव, केलेके खम्भेके समान सारहीन और विषतुल्य भोगोंके लिए तुम दुःखी मत हो। (२२) बचपनमें पिताकी गोदमें बैठे हुए मैंने पुस्तकमेंसे यह वचन सुना था कि मनुष्यभव सब भवोंमें टक्ष्म है। (२३) जगतमें अतिदुर्लभ ऐसे इस मनुष्यजन्मको पाकर परलोकमें हितकर जिनवरके धर्मका प्रयत्नपूर्वक श्राचरण करो। (२४) साधुश्रोंको दान देनेसे भोग मिलता है, तपसे देवत्व और शीलसहित क्वानसे सिद्धिका सुख मिलता है। (२५) जो पैदा दुशा है उसका मरण निश्चित है और परलोकमें दुर्गतिमें जाना पड़ता है। यह जानके सब कोइ जिनधर्मका पाइन करें। (२६)

यह कथन सुनकर वे कुमारवर वहीं प्रतिबुद्ध हुए। हाथ जोड़कर उन्होंने पितासे कहा कि आप हमारी बिनती सुनें। (२७) हे तात! हम प्रिय पुत्रोंका यहि आप हित चाहते हैं तो दीचाकी ओर श्रमिमुख हम सबके ऊपर विष्न मत सालना। (२८) विषयलोतुप हम दु:खोंका अनुभव करते हुए श्रनन्त संसारमें भटके हैं। अब हम प्रव्रज्या लेना चाहते हैं। (२६) तब लक्ष्मणने सिर पर सूँघकर कहा कि पुत्रो! कैलासपर्वतके शिखरके जैसे ऊँचे ये सोनेकी उत्तम दीवारीवाले,

१. सन्तीहि य उत्तर-मु॰। २. अस्हेहि केण—प्रत्य॰। ३. ह्यवईए—प्रत्य॰। ४. होह उवहासणिजा—मु॰। ५. व तुक्खं व—प्रत्य॰। ६. ॰ह य परलोयहियं—मु॰। ७. तहिं वरकुमारा—प्रत्य॰।

वरकञ्चणभित्तीया. सञ्जवगरणेहिं संज्ञया रम्मा । वीणा-वंसरवेण य. महुरसरुम्गीयनिम्बोसा ॥ ३१ ॥ वरजुवईहिं मणहरे, विवुहावासे । रयणपज्जलिए । कह पुत्त मुझह हमे, पासाए निचरमणिज्जे ।। ३२ ॥ आहार-पाण-चन्दण-मञ्जा-८८हरणेस लालिया तुब्मे । विसहिस्सह कह एयं, दकरचरियं मुणिवराणं ॥ ३३ ॥ कह नेहनिब्सराओ, मुखह जणणीउ विरुवमाणीओ । न य बीवन्ति खणं पि हु, 'तुज्झ विओगम्मि एयाओ ॥३४॥ सो तेहिं वि पहिभणिओ, ताय! भमन्ताण अम्ह संसारे । जणणीण सयसहस्सा, पियराण य वोलियाऽणन्ता ॥३५॥ न विया न चेव माया, न य भाया नेय अत्थसंबन्धा । कुबन्ति परित्ताणं, जीवस्स उ धम्मरहियस्स ॥ ३६॥ नं भणिस ताय ! भुझह, इस्सरियं एत्थ माणुसे नम्मे । तं खिवसि अन्धकृते, जाणन्तो दुत्तरे अम्हे ॥ ३७॥ सिललं चेव पियन्तं, हरिणं जह हणइ एकओ वाहो । तह हणइ नरं मच्चू , तिसियं चिय कामभोगेस ॥३८॥ जइ एव विष्पओगो; जायइ बन्धूहिं सह धुवो एत्थं । तो कीस कीरइ रई, संसारे दोसबाहु हे !। ३९ ॥ बन्घणसिणेहनडिओ. पुणरवि भोगेसु दारुणं सत्तो । पुरिसो पावइ दुक्खं, चिरकारुं दीहसंसारे ॥ ४० ॥ भवावत्ते । घणदोग्गइविच्चीए, जरमरणिकलेसकल्लोले ॥ ४१ ॥ कसायगाहकडे दक्खसिललावगाढे. एयारिसे महायस !, भिमया संसारसायरे अन्हे । दुक्लाइं अणुहवन्ता, कह कह वि इहं समुत्तिण्णा ॥ ४२ ॥ संसारियद्क्लाणं, भीया जरमरणविष्वओगाणं। अणुमन्नसु ताय ! तुमं, पद्यज्ञं गिण्हिमो अर्ज्ञः ॥ ४३ ॥ ते एव निच्छियमणा, दिक्लाभिमुहा सुया मुणेऊणं । अणुमन्निया कुमारा, अवगृदा रुच्छिनिरुएणं ॥ ४४ ॥ भाउच्छिकण पियरं, बन्धुनर्ण चेव सबनणणीओ । ताहे गया कुमारा, महिन्दउदयं वरुज्जाणं ॥ ४५ ॥ चइऊण निरवसेसं, परिगाहं जायतिबसंवेगा । सरणं महाबलसुणि, पत्ता ते अद्र वि कुमारा ॥ ४६ ॥

सभी उपकरणोंसे युक्त, बीणा श्रीर बंसीकी ध्विनसे रम्य तथा मधुर स्वरवाले गीतोंके निर्चोषसे सम्पन्न तुम्हारे ये महल हैं। (३०-३१) पुत्रो ! सुन्दर युवितयोंके कारण मनोहर, रत्नोंसे देदीप्यमान देवोंके श्रावास जैसे श्रीर नित्य रमणीय ऐसे इन प्रासादोंको क्यों छोड़ित हो ? (३२) श्राहार, पान, चन्दन, पुष्प एवं श्राभरणोंसे लालित तुम मुनिवरोंके दुष्कर चरित्रको कैसे सह सकोगे ? (३२) स्नेहसे परिपूर्ण रोती हुई माताश्रोंका तुम कैसे त्याग करोगे ? तुम्हारे वियोगमें ये ज्ञणभर भी जीती नहीं रहेंगी। (३४)

इस पर उन्होंने उसे कहा कि, हे तात! संसारमें घूमते हुए हमारे लाखों माताएँ और अनन्त पिता व्यतीत हो चुके हैं। (३५) इस लोकमें धर्मरहित जीवकी रक्षा न पिता, न माता, न भाई और न सगे सम्बन्धी ही कर सकते हैं। (३६) पिताजी! आपने जो कहा कि इस मनुष्यजन्ममें ऐश्वर्यका उपभोग करो, तो ऐसा कहकर आप हमें जानवूमकर दुस्तर ऐसे अन्धे कूएँमें फेंक रहे हैं। (३७) जिस तरह पानी पीते हुए हिरनको अकेला व्याध मार डालता है उसी तरह कामभोगों पें प्यासे मनुष्यको मृत्यु मार डालती है। (३८) यदि इस लोकमें बन्धु जनोंके साथ अवश्य ही वियोग होता हो तो दोषोंसे भरे हुए संसारमें रित क्यों की जाय ? (३६) स्नेहके बन्धनमें नाचता हुआ मनुष्य भोगों पुनः पुनः अत्यन्त आसक्त हो दीर्घ संसारमें विरकाल तक दुःख पाता है। (४०) हे महायश ! दुःखरूपी जलसे भरे हुए, कषायरूपी प्राहोंसे व्याप्त, भवरूपी आवर्तवाले, दुर्गतिरूपी विशाल तरंगोंसे युक्त तथा जन्म-मरणके क्लेशोंसे कल्लोलत — ऐसे संसारसागरमें भटकते हुए और दुःख अनुभव करते हुए हम किसी तरहसे यहाँ तैरकर आये हैं। (४१-४२) हे तात! संसारके जन्म, मरण और वियोगके . दुःखोंसे भयभीत हमें आप अनुमित दें। हम आजं प्रव्रव्या प्रहण करेंगे। (४३)

इस तरह दृदं मनवाले और दीक्षाकी ओर अभिमुख पुत्रोंको जानकर रूमणने अनुमति दी और आलिंगन किया। (४४) तब पिता, बन्धुजन तथा सब मातात्रोंसे पूछकर कुमार महेन्द्रोदय नामके उत्तम उद्यानमें गये। (४४) समझ\_ परिम्रहका त्याग करके तीव्र संवेगवाले उन आठों कुमारोंने महाबल मुनिकी शरण ली। (४६) समिति और गुप्तिसे युक्त तथा

१. तुब्भ वि•—मु॰।

उमां तबोबिहाणं, कुणमाणा समिइ-गुचिसंजुचा। अह ते कुमारसमणा, विहरन्ति महिं दढिघिईया॥ ४७॥ एयं कुमारबरनिक्समणं पसत्यं, भावेण जे वि हु सुणन्ति नराऽपमचा। ताणं पणस्सइ खणेण समत्थपावं, बोहीफलं च विमलं समुविज्ञिणन्ति॥ ४८॥ ॥ इइ पडमचिर्ए कुमार्गनक्खमणं नाम छडचरसयं पत्र्वं समन्तं॥

#### १०७ मामंडलपरलोयगमणविहाणपव्वं

वीरिजिणिन्दिस्स गणी, पढमपयं संसिओ मइपगब्भो। साहइ मणोगयं सो, भामण्डलसन्तियं चिरयं॥ १॥ निसुणेहि मगहसामिय!, अह सो भामण्डलो पुरे नियए। भुझइ खेयरइड्डि, कामिणिसिहओ सुरिन्दो ब ॥२॥ चिन्तेऊण पयत्तो, संपइ जह हं लएमि जिणदिवस्तं। तो जुवइपउमसण्डो, सुस्सिहिइ इमो न संदेहो॥ ३॥ कामिणिजणमञ्झगओ, विसयसुहं भुझिऊण चिरकालं। पच्छा तवं सुधोरं, दुक्खिविमोक्सं करिस्से हं॥ ४॥ भोगेसु अज्जियं जं, पावं अइदारुणं पमाएणं। तं पच्छिमिम काले, झाणग्गीणं दिहस्से हं॥ ५॥ अहवा वि माणभक्तं, समरे काऊण खेयरभडाणं। ठावेमि वसे दोण्णि वि, आणाकारीउ सेढोओ॥ ६॥ मन्दरिगरीसु बहुविहरयणुज्ञोवियनियम्बदेसेसु। कीलामि तत्थ गन्तुं, इमाहिं सिहओ पणइणीहिं॥ ७॥ वत्थुणि एवमाई, परिचिन्तन्तस्स तस्स मगहवई!। भुझन्तस्स य भोगं, गयाइं संवच्छरसयाइं॥ ८॥ विन्तयन्तस्स । सामण्डलस्स आउं, संथारं आगयं ताव॥ ९॥

हद् बुद्धिवाले वे कुमारश्रमण उम्र तपोविधि करते हुए पृथ्वी पर विहार करने लगे। (४७) कुमारोंके इस प्रशस्त निष्क्रमणको जो पुरुष श्रप्रमत्त होकर भावपूर्वक सुनते हैं उनका सारा पाप चण भरमें नष्ट हो जाता है श्रीर वे विमल वोधिफल प्राप्त करते हैं। (४८)

॥ पद्मचरितमें कुमारोंका निष्क्रमण नामका एक सौ छठाँ पर्व समाप्त हुआ ॥

#### १०७. भामण्डलका परलोक गमन

तब वीर जीवेन्द्रके ऋाघनीय और समर्थ बुढिशाली प्रथम गण्धर गौतमस्वामी मनमें रहा हुआ भामण्डल विषयक चिरित कहने लगे। (१) हे मगधनरेश ! तुम सुनो। वह भामण्डल कियोंके साथ अपने नगरमें सुरेन्द्रकी भाँति खेचर-ऋदिका उपभोग करता था। (२) वह सोचने लगा कि यदि मैं दीक्षा लूँ तो यह युवतीरूपी पद्मवन मुख जायगा, इसमें सन्देह नहीं। (३) कियोंके बीचमें रहा हुआ मैं चिरकाल तक विषयसुखका उपभोग करके बादमें दु:खका नाश करनेवाला घोर तप करूँगा। (४) भोगोंमें प्रमादवश जो अतिदारण पाप अजित करूँगा वह बादके समयमें (वृद्धावस्थामें) ध्यानाग्निसे मैं जला डालूँगा। (४) अथवा युद्धमें खेचर-सुभटोंका मानभंग करके दोनों श्रेणियोंको आझाकारी बनाकर बसमें करूँ। (६) मन्दराचल पर आये हुए नानाविध रत्नोंसे उद्योतित प्रदेशोंमें इन कियों के साथ जाकर कीड़ा करूँ। (७) हे मगधपित ! ऐसी बातें सोचते हुए और भोगका उपभोग करते हुए उसके सकड़ों साल बीत गये। (८) 'ऐसा करके समय आने पर यह करूँगा'—ऐसा सोचते हुए आमण्डलकी बिद्धीने पर पड़े रहनेकी आयु (वृद्धावस्था) आ गई। (६)

अह अज्ञवा क्याई, पासाओविर ठियस्स सक्सई । भागण्डरुस्स अक्षणी, बंडिया य सिरे घगाभीन्ती ॥ २०॥ जणयसुए कालगए, वाकी अन्ते उरे महाकन्दो । हाहाकारमुहस्वो, पर्याख्यनयणंसुविच्छ्ड्रो ॥ ११ ॥ जाणन्ता वि पर्माई, अशं वस्मन्तरं ध्रुवं पुस्सा । तह वि य कालक्सेवं, कुणन्ति विसयामिसासत्ता ॥ १२ ॥ सणभक्रुरस्स कज्ञे, इमस्स देहस्स साररहियस्स । पुरिसा करेन्ति पावं, जाणन्ता चेव सत्थाई ॥ १३ ॥ किं कीरइ सत्थेहिं, अपाणो जेहि नेव उवसमिओ । एकपर्यं पि वरं तं, जं निययमणं पसाएइ ॥ १४ ॥

एवं जो दीहसुर्च <sup>3</sup>कुणइ इह नरो णेयवाबारजुत्तो, निष्यं भोगाभिलासी सयणपरियणे तिबनेहाणुरत्तो । संसारं सी महन्तं परिभमइ चिरं घोरद्<sup>षे</sup>क्सं सहन्तो । तम्हा रायं ! प्सत्ये ससियरबिमले होहि धम्मेक्कचित्तो ॥ १५ ॥ ॥ इइ पडमचरिए भामण्डलपरलोयगमणंविहाणं नाम ससुत्तरसयं पञ्चं समत्तं ॥

## १०८. हणुवणिव्वाणगमणपव्वं

एतो मगहाहिबई !, सुणेहि हणुयस्स ताव वित्तन्तं । वरकण्णकुण्डलपुरे, भोगे चिय सेवमाणस्स ।। १ ॥ जुवइसहस्सेण समं, विमाणसिहरिद्धओ मिहह्वीओ । लोलायन्तो विहरइ, महीऍ वरकाणणवणाइं ॥ २ ॥ अह अन्नया वसन्ते, संपत्ते जणमणोहरे काले । कोइलमहुरुम्गीए, महुयरमुचन्तझंकारे ॥ ३ ॥ चिल्ओ मेरुनगवरं, वन्दणभत्तीऍ चेइयहराणं । हणुओ परियणसिहओ, दिवविमाणे समारूदो ॥ ४ ॥

कभी एक दिन प्रासादके ऊपर स्थित भामण्डलके सिर पर श्रक्तमात् धग्-धग् करती हुई विजली गिरी। (१०) जनकसुत भामण्डलके मरने पर श्रन्तः पुरमें हाहाकारसे मुखरित श्रीर श्राँखों में से गिरते हुए श्राँ मुश्रोंसे न्याप्त ऐसा जबरदस्त श्राक्तन्द मच गया। (११) दूसरा जन्मान्तर श्रवश्य है ऐसा जानते हुए भी प्रमादी पुरुष विषयक्षी मांसमें श्रासक्त हो समय न्यतीत करते हैं। (१२) शास्त्रोंको जानते हुए भी इस क्षणभंगुर एवं सारहीन देहके लिए मनुष्य पाप करते हैं। (१३) जिनसे श्रात्मा खपशान्त न हो ऐसे शास्त्रोंसे क्या किया जाय? वह एक शब्द भी अच्छा है जो अपने मनको प्रसन्न करता हो। (१४) इस तरह यहाँ पर श्रनेक न्यवसायों युक्त जो मनुष्य दीर्घपुत्रता करता है श्रीर स्वजन-परिजनमें तीन्न स्नेहसे अनुरक्त होकर भोगोंकी नित्य श्रमिलाषा रखता है वह चिरकाल तक घोर दुःख सहनकर विशाल संसारमें भटकता फिरता है। श्रीर हो राजन ! प्रशस्त और चन्द्रमाके समान विमल धर्ममें एकाप्र बनो। (१४)

॥ पद्मचरितमें भामण्डलका परलोकगमन-विधान नामक एक सौ सातवौँ पर्व समाप्त हुआ ॥

## १०८. इनुमानका निर्वाणगमन

हे मगधाधिपति श्रेणिक ! तुम अब उत्तम कर्णकुण्डलपुरमें भोगोंका उपभोग करनेवाले इनुमानका धृत्तान्त सुनो । (१) एक इज़ार युवितयोंके साथ विमानके शिखर पर शिथत और बड़ी भारी ऋदिवाला वह पृथ्वी पर आये हुए सुन्दर बाग बग़ी बोमें ळीलापूर्वक विहार करता था। (२) एक दिन कोयलके द्वारा मधुर स्वरमें गाई जाती और भौरोंके मंकारसे मंकुत वसन्त ऋतुके आनेपर लोगोंको आनन्द देनेवाले समयमें परिजनोंसे युक्त इनुमान दिव्य विमानमें समारूढ़ हो चैत्यगृहोंके दर्शनके लिए मेरु पर्वतकी ओर चला। (३-४) मन और पवनके समान अत्यन्त तीव्र गतिवाला वह आकाशमें उड़कर

अप्यहको गयणबरी, वेबह मणपवणदच्छपरिहत्थी। कुरुष्ययाण उपरि, अभिवन्दन्ती विणहरीई ॥ ५ ॥ संपत्ती य मगवरं, रयणसिलाकणयसिहरसँघायं । माणाबिहदुमगहणं, व्यवकाणवर्मण्डियं रन्मं ॥ ६ ॥ सी मणइ पेच्छ सुन्दरि !, नगरायस्युवरि विणहरं तुङ्गं । बगवगवगेन्तसोहं, उडमासेन्तं दिसायकं ॥ ७ ॥ वजास बोयणाई, दीहं पणुबीस केव वित्थिष्णं। रेहइ छत्तीसुचं, गिरिस्स मञ्डायए रम्मं ॥ ८ ॥ सर्वावज्जुञ्जल-निम्मलगोउरथइतुङ्गवियदपायारं । घय-छर्च-पट्ट-चामर-लम्बूसा-ऽऽदिरस-मालब्रुं॥ ९ ॥ पयाई पेच्छ कन्ते !, नाणानिहपायवोहछकाई । चतारि उनवणाई, उंबरवरिं नगवरिन्दस्स ॥ १० ॥ घरणियले सास्त्रणं च नन्दणं मेहरूएँ अइरम्मं । तत्तो चिय सोमणसं, पण्डगपरिमण्डियं सिहरं ॥ ११ ॥ बरवउछ-तिलय-वन्यय-असोय-पुन्नाय-नायमाईहि । रेहन्ति पायवेहि, कुसुमफलोणिमयसाहेहि ॥ १२ ॥ घणकुत्रुमगुच्छकेसरमयरन्दुद्दामसुरहिगन्भेणं । वासन्ति व दिसाओ, समन्तओ काणणवणाई ॥ १३॥ प्प्यु चउनिकाया, देवा कीलन्ति परियणसमग्गा । रइसागरोवगाढा, न सरन्ति निए वि हु विमाणे ॥ १४ ॥ पयाण उनवणाणं, ठियाइं मज्झम्मि चेहयघराई। तवणिक्वपिक्तराई, बहुविहसुरसङ्घनमियाई॥ १५ ॥ अवहण्णो पवणसुओ, तस्य विमाणाउ परियणसमग्गो । पायम्खिणं करेउं, पविसरइ तओ जिणागारं ॥ १६ ॥ दहुण सिद्धपिडमा, बहुरुक्खणसंजुया दिणयरामा । पणमइ पहट्टमणसो, कन्ताहि समं पवणपुत्तो ॥ १७ ॥ मण-नयणहारिणीओ, हणुक्त्स वियाउ कणयकमलेहि । पूप्नित सिद्धपिडमा, अन्नेहि वि दिबकुसुमेहि ॥ १८ ॥ सयमेव पवणपुत्तो, पिंडमाओ कुङ्कुमेण अञ्चेउं। देइ वरसुरिहधूयं, बिल च तिवाणुराएणं ॥ १९ ॥ एत्तो वाणरमज्ली, अरहन्तं झाइऊण भावेणं । थुणइ थुइमङ्गलेहिं, विविहेहिं पावमहणेहिं ॥ २० ॥

कुलपर्वतों के ऊपर आये हुए जिनमन्दिरों में वन्दन करता हुआ रत्नों की शिलाओं और सोने के शिखरों से युक्त, नानाविध वृक्षों से ज्याप्त और चार उचानों से मण्डित ऐसे एक सुन्दर पर्वतके पास आ पहुँ चा। (४-६) उसने कहा कि, हे सुन्दरी! पर्वतके ऊपर विशाल, जगमगाती शोभावाले और दिशाओं को प्रकाशित करनेवाले जिनमन्दिरको देखो। (७) पचास योजन लम्बा, पचीस योजन चौड़ा और अत्तीस योजन ऊँचा वह सुन्दर जिनमन्दिर पर्वतके मुक्ट जैसा छगता है। (८) सोने के उज्ज्वछ और निर्मल गोपुर व अत्युक्तत विकट प्राकारवाळा यह ध्वजा, अत्र, पृह, चामर, छम्बूष, दर्पण और मालासे शोभित है। (९) हे कान्ते! पर्वतों में श्रेष्ठ इस पर्वत पर ऊपर-ऊपर आये हुए तथा नानाविध वृक्षों के तमृहसे आच्छक इन चार उपवनों को देख। (१०) धरातल पर शालवन, मध्यके भागमें अत्यन्त सुन्दर नन्दनवन, उससे ऊपर सौमनस वन है और शिखर पार डुक वनसे मण्डित है। (११) फूछ और फलों से सुकी हुई शाखाओं वाले उत्तम बकुल, तिलक, चम्पक, अशोक, पुन्नाग और नाग आदि वृक्षों से वे शोभित हो रहे हैं। (१२) फूलों के घने गुच्छों के केसरके मकरन्दकी तीव मीठी महकसे मानो वाग-वर्ग विशालों को चारों ओरसे सुगन्धित कर रहे हैं। (१३)

इन उद्यानोंमें अपने परिजनोंके साथ चारों निकायोंके देव प्रेमसागरमें श्रवगाहन करके क्रीड़ा करते थे। दे अपने विमानोंको भी याद नहीं करते थे। (१४) इन उद्यानोंके बीच सोनेके बने होनेसे पीत वर्ण वाले तथा देवताओंके नानाविध संघों द्वारा प्रणत चैत्यगृह श्रवस्थित थे। (१४)

परिजनके साथ पवनसुत हनुमान विमानमेंसे नीचे उतरा । प्रदक्षिणा करके उसने जिनमन्दिरमें प्रवेश किया । (१६) नाना लक्षणोंसे युक्त और सूर्यके समान कान्तिवाली सिद्ध-प्रतिमाको देखकर मनमें हर्षित हनुमानने पत्नियोंके साथ वन्दन किया । (१७) हनुमानकी मन और आँखोंको हरण करनेवाली सुन्दरप्रियाओंने सोनेके कमलों तथा अन्य दिन्य पुर्णोसे सिद्ध-प्रतिमाकी पूजा की । (१८) स्वयं हनुमानने ही केसरसे प्रतिमाश्रीकी पूजा करके तीव्र अनुराग वश उत्तम सुगन्धित धृष प्रवा बिक्त प्रदान की । (१६) तब बामरीमें मुक्तटके समान केष्ठ हनुमानने भाषपूर्वकं अरिहन्तका ध्यान करके पापका नाश

१. ॰लचारुचा॰—प्राय॰। २. उबरोबरि—प्राय॰। ३. ण चच्चेउं—प्राय॰।

थुणिकण बहिच्छाए, विणिमाओ जिणहराउ ह्णुवन्तो । पायिक्खणेह मेरुं, वन्दन्तो सिद्धभवणाई ॥ २१ ॥ भरहं एन्तस्स तओ. क्रमेण अत्थंगओ दियंसनाहो । हणुवस्स सयलसेन्नं, ठियं च सुरदुन्दुहिगिरिम्मि ॥ २२ ॥ सो तत्थ बहुळपक्रवे, गयणयळं मारुई पलोयन्तो । पेच्छइ घणञ्जणनिहं, ताराष्ट्र समन्तओ छर्च ॥ २३ ॥ चिन्तेइ तो मणेणं, जह एयं चन्दिवरिह्यं गयणं । न य सोहइ कुरूगयणं, तहा विणा पुरिसचन्देणं ॥ २४ ॥ तं नित्थ जए सयले, ठाणं तिलतुसितभागमेतं पि । जत्थ न कोल्ड् मच्चू , सच्छन्दो सुरवरेहिं पि ॥ २५ ॥ जह देवाण वि एसा, चवणावत्था उ हवइ सबाणं । अम्हारिसाण संपद्, का एत्थ कहा मणुसाणं ? ॥ २६ ॥ वुब्मन्ति जत्थ हत्थी, मत्ता गिरिसिहरसिनहा गरुया । तो एत्थ किं व भण्णइ ?, पढमं चिय अवहिया ससया ॥ २७ ॥ अन्नाणमोहिएणं, पश्चिन्दियवसगएण जीवेणं।तं नित्थि महादुक्लं, जं नऽणुहूयं भमन्तेणं॥ २८॥ महिलाकरेणुयाणं. द्वद्धो घरवारिनियलपिडवद्धो । अणुहवइ तत्थ दुक्लं, पुरिसगओ वम्महासत्तो ॥ २९ ॥ पासेण पञ्जरेण य. बज्झन्ति चउप्पया य पक्ली य । इह जुबहपञ्जरेणं. बद्धा पुरिसा किलिस्सन्ति ॥ ३० ॥ किपागफलसरिच्छा, भोगा पसुहे हर्वान्त गुँलमहुरा । ते चेव उ परिणामे, जार्यान्त य विसमविससरिसा ॥ ३१ ॥ तं जाणिऊण एवं, असासयं अद्धुवं चलं जीयं। अवहृत्थिऊण भोगे, पहजं गिण्हिमो अर्जा ॥ ३२ ॥ एयाणि य अन्नाणि य, परिचिन्तेन्तस्स पवणपुत्तस्स । रयणी कमेण झीणा, पभासयन्ती रवी उइओ ॥ ३३ ॥ पडिबुद्धो पवणसुओ, भणइ तओ परियणं पियाओ य । धम्माभिमुहस्स महं, निसुणेह परिप्फुडं वयणं ॥३४॥ वसिऊण सुइरकालं, माणुसजम्मम्म बन्धवेहिं समं । अवसेण विप्पओगो, हवइ य मा अद्भिई कुणह ॥ ३५ ॥ ताहे भणन्ति हणुवं, महिलाओ महुरमम्मणिराओ । मा मुञ्जस नाह ! तुमं, अम्हे एत्थं असरणाओ ॥ ३६ ॥

करनेवाले विविध प्रकारके स्तुतिमंगलोंसे स्तुति की। (२०) इच्छानुसार स्तुति करके जिनमन्दिरमें से बाहर निकले हुए हनुमानने सिद्धभवनोंको वन्दन करते हुए मेरुकी प्रदक्षिणा दी। (२१) जब हनुमान भरत तेत्रकी छोर अनुक्रमसे आ रहा था तब सूर्य अस्त हो गया। हनुमानके सारे सैन्यने सुरदुन्दुिभ पर्वत पर हेरा हाला। (२२) हनुमान उस कृष्णपक्षमें आकाशको देखने लगा। चारों ओर ताराओं से आच्छादित और घने अंजनके जैसे काले आकाशको उसने देखा। (२३) वह मनमें सोचने लगा कि जिस तरह चन्द्रसे रिहेत यह आकाश सुहाता नहीं है उसी तरह कुलरूपी गगन भी पुरुषरूपी चन्द्रके विना नहीं सुहाता। (२४) सारे जगतमें तिल और भूसांके तीसरे भाग जितना भी स्थान नहीं है जहाँ मृत्यु स्वच्छंदरूपसे कीड़ा न करती हो। उत्तम देवों के साथ भी वह कीड़ा करती है। (२५) यदि सभी देवोंकी यह च्यवनावस्था (मृत्यु) होती है, तो फिर हम जैसे मनुष्योंकी तो बात ही क्या! (२६) जिनमें पर्वतके शिखरके समान बड़े भारी मदोन्मत्त हाथी भी बह जायँ तो फिर खरगोश जैसे पहले ही बह जायँ तो उसमें कहना ही क्या! (२७) अज्ञानसे मोहित और पाँचों इन्द्रियोंके वशीभृत जीवने ऐसा कोई महादुख नहीं है जो संसारमें घूमते हुए अनुभव न किया हो। (२८) खीक्सी हथानियोंमें लुब्ध घरबाररूपी जंजीरसे जकड़ा गया और काममें आसक्त पुरुपात जीव वहाँ (संसारमें) दुख अनुभव करता है। (२६) चौपाये और पक्षी बन्धन और पिजरेमें पकड़े जाते हैं। यहाँ युवतीरूपी पिजड़ेमें जकड़े गय पुरुष दुख उठाते हैं। (३०) किपाकके फलके समान भोग प्रथम गुढ़ जैसे मधुर होते हैं परिणाममें वे ही विषम विषके जैसे हो जाते हैं। (३२) ऐसा तथा दृसरा विचार करते हुए हनुसान की रात कमसे व्यतीत हो गई और प्रकाशित करनेवाला सूर्य उदित हुआ। (३२)

प्रतिबुद्ध इनुमानने तब परिजन एवं प्रियाश्रोंसे कहा कि धर्मकी खोर श्रभिमुख मेरे स्पष्ट बचन तुम सुनो। (३४) सुचिर काल पर्यन्त मनुष्यजन्ममें बन्धुजनोंके साथ रहनेके बाद श्रवश्य वियोग होता है। श्रतः तुम खधीर मत होवो। (३४) तब मधुर और मर्मभाषी महिलाओंने हनुमानसे कहा कि, हे नाथ! यहाँ पर श्रसहाय हम सबका तुम त्याग मतकरो। (३६)

१. दिवस॰---प्रत्य॰। २. गुणमः---मः।

भणइ तओ हणुवन्तो, परिहिण्डन्तस्स मज्झ संसारे । महिलाण सहस्साई, गयाई कालेण बहुयाई ॥ ३० ॥ व माया नेव पिया, न पुनदारा इहं मरन्तस्स । पुरिसस्स परिचाण, न कुणन्ति वहा कुणइ धम्मो ॥ ३८ ॥ तं पव अणुहवेउं, नरयितिरिक्खेष्ठ दारुणं दुक्खं । कह पुण वाणन्तो हं, करेमि महिलाप्ठ सह नेहं ॥ ३९ ॥ संसारिम्म अणन्ते, भीओ हं वाइयब-मरणाणं । संपइ लण्मि दिक्खं, मिरसह मे अविणयं सबं ॥ ४० ॥ मेरुं पिव थिरगरुयं, हिययं नाऊण तस्स महिलाओ । ताहे कुणन्ति परमं, अक्कन्दं लोलनयणाओ ॥ ४१ ॥ आसासिऊण धीरो, जुवईओ ठाविउं सुयं रज्जे । निष्फिड विमाणाओ, विज्ञाहरसुह दिरिकण्णो ॥ ४२ ॥ आराहिय पुरिसजाणं, नाणाविहरयणिकरणपज्जलियं । संपिर्धओ कमेणं, उज्जाणत्थं विणाययणं ॥ ४२ ॥ काऊणं वन्दणयं, विणमवणे साहवं सुहिनिवृदं । नामेण धम्मरयणं, तं पणमइ मारुई तुद्धे ॥ ४४ ॥ काऊणं व किहकम्मं, हणुवो तो भणइ मुणिवरं एत्तो । भयवं ! होहि गुरू मे, विहेहि संखेवओ दिक्खं ॥ ४५॥ अणुमित्रओ गुरूणं, ताहे मउदं सकुण्डलाहरणं । देइ सुयस्स निरन्दो, संवममागे कउच्छाहो ॥ ४६ ॥ विपरिचक्तममोगो, कुणइ सिरे मारुई तओ लोयं । हणुवन्तो पबइओ, पासे मुणिधम्मरयणस्स ॥ ४० ॥ पश्चासा सत्त सया, संवेगपरायणा य नरवइणो । पबइया खायवसा, चारणसमणं पणिमऊणं ॥ ४८ ॥ हणुयस्स महिल्याओ, सवाओ दइयसोगदुहियाओ । लच्छीमईऍ सयासे, वायाओ चेव समणीओ ॥ ४९ ॥ सिरिसेलो कम्मवणं, सबं झाणाणलेण दिहऊण तओ । केवल्रुद्धाइसओ, संपत्ती विमलनिम्मलं परमपर्यं ॥ ५० ॥ सिरिसेलो कम्मवणं, सबं झाणाणलेण दिहऊण तओ । केवल्रुद्धाइसओ, संपत्ती विमलनिम्मलं परमपर्यं ॥ ५० ॥

॥ इइ पउमचरिए इणुर्वानव्वाणगमणं नाम अट्ठुत्तरसयं पव्वं समत्तं ॥

इस पर हनुमानने कहािक संसारमें घूमते हुए मेरी अनेक सहस्र महिलाएँ कालकममें हो चुकी हैं। (३७) इस लोकमें मर्त हुए पुरुषका परिताण वैसा न माता, न पिता, न पुत्र और न पत्नी करते हैं जैसा धर्म करता है। (३८) नरक और तिर्थेच गितियोंमें वैसा दारुण दुःख अनुभव करके अभिज्ञ में कैसे स्त्रियोंके साथ स्तेह कर सकता हूँ ? (३६) जन्म-मरणके अनन्त संसारसे भयभीत मैं अब दीक्षा लेता हूँ। मेरा सारा अविनय क्षमा मरो। (४०)

मेरुकी भाँति अत्यन्त स्थिर उसका हृद्य जानकर चंचल नेत्रोंवाली खियाँ घोर आकन्द करने लगी। (४१) युवितयोंको आश्वासन देकर और पुत्रको राज्यपर स्थापित करके विद्याधर सुभटोंसे घिरा हुन्ना वह धार विमानमेंसे निकला। (४२) पुरुष द्वारा चलाये जाते और नानाविध रत्नोंको किरणोंसे देदीप्यमान वाहन पर न्नारूढ़ होकर उसने उद्यानमें आये हुए जिनमन्दिरकी न्नोर प्रस्थान किया। (४३) जिनभवनमें वन्दन करके शान्तिसे बैठे हुए धर्मरत्न नामके मुनिको हृतुमानने प्रसन्न होकर प्रणाम किया। (४४) हृतुमानने प्रणाम करके मुनिवरसे कहा कि भगवन ! त्राप मेरे गुरु हो त्रीर शीघ ही मुक्ते दीक्षा दें। (४४) तब गुरु द्वारा त्रातुमाने पर संयम मार्गमें उत्साही राजा हृतुमानने मुकुट त्रीर कुण्डलोंके साथ आभूषण पुत्रको दे दिये। (४६) बादमें कामभोगोंका त्याग करनेवाले हृतुमानने सिर परसे बालोंका लोंच किया त्रीर मुनि धर्मरत्नके पास दीक्षा ली। (४७) चारणश्रमणको प्रणाम करके संवेगपरायण तथा ख्यातयश सात सौ पचास राजाओंने दक्षा ली। (४८) पतिके शोकसे दुःखित हृतुमान की सब पित्रयाँ लक्ष्मीमतीके पास श्रमणियाँ हो गई। (४५) इसके पश्चात् हृतुमानने कर्मकृषी बनको ध्यानकृषी व्यग्तिसे जलाकर कैयल्यातिशय प्राप्त करके विमल त्रीर निर्मल परमपद—मोक्ष पाया। (५०)

<sup>॥</sup> पद्मचरितमें हनुमानका निर्वाणगमन नामका एक सौ आठवाँ पर्व समाप्त हुआ ॥

१. काजण वंदणविद्धि, जिण०--प्रत्य०। २. दाहिण-बामकरेहि, कुणइ--प्रत्य०।

## १०९. सक्संबद्धाविहाणपण्यं

अह तत्थ कुमाराणं, हणुयस्स य निसुणिऊण पद्य । भणइ पउमो हसन्तो, कह भोगाणं विरत्ता ते ॥ १ ॥ सन्ते वि य परिचइउं, भोगे गिण्हन्ति जे हु पद्य । नूणं ते गहगहिया, वाऊण विलक्षिया पुरिसा ॥ २ ॥ अहवा ताण न विज्ञा, अध्य सहीणा पओगमइकुसला । जेणुजिक्षऊण भोगा, ठिया य तव-संबम्मामिमुहा ॥३॥ एवं भोगसमुद्दे, तस्स निमगस्स रामदेवस्स । दुद्धी आसि अइन्नहा, सेणिय । उदएण कम्मस्स ॥ ४ ॥ अह अन्नया सुरिन्दो, सहाएँ सीहासणे सुहनिविद्धो । चिद्धइ मिहिक्दुजुत्तो, देवसहस्सेहिं परिकिण्यो ॥ ५ ॥ नाणालंकारघरो, घीरो बल-विरिय-तेयसंपन्नो । अह संकहागयं सो, वयणं चिय भणइ देविन्दो ॥ ६ ॥ देवतं इन्दत्तं, जस्स पसाएण पवरसिद्धत्तं । लब्भइ तं नमह सया, ससुरासुरवन्दियं अरहं ॥ ७ ॥ जेण इमो निस्सारो, संसारिवृ जगे अन्वियपुष्टो । संजमसंगाममुहे, पावो नाणासिणा निह्ओ ॥ ८ ॥ कन्द्रपतरक्राढं, कसायगाहाउलं भवावत्तं । संसारसिलल्लाहं, उत्तारइ जो जणं भवियं ॥ ९ ॥ नायस्स जस्स तह्या, सुमेरुसिहरे सुरेहिं सबेहिं । नणिओ चिय अहिसेओ, खीरोयहिवारिकल्सेहिं ॥१०॥ मोहमलपडल्ल्लं, पासण्डविवज्ञियं नयविदीणं । नाणिकरणेहि सबं, पयासियं जेण तेलोकं ॥ ११ ॥ सो निणवरो सयंम्, भाणु सिवो संकरो महादेवो । विण्ह हिरण्णाव्यो, महेसरो ईसरो रहो ॥ १२ ॥ जो एवमाइएहिं, थुवइ नामेहिं देव-मणुएहिं । सो उसहो जगवन्ध्यू, संसारुच्छेयणं कुणइ ॥ १३ ॥ नाइ इच्छह अणुहविउं, कक्षाणपरंपरं निरवसेसं । तो पणमह उसहिन्तणं, सुर-असुरनमंसियं भयवं ॥ १४ ॥ नाइ इच्छह अणुहविउं, कक्षाणपरंपरं निरवसेसं । तो पणमह उसहिन्तणं, सुर-असुरनमंसियं भयवं ॥ १४ ॥

# १०९. इन्द्रका वार्तालाप

कुमारों श्रीर हनुमानकी प्रव्रज्याके बारे में सुनकर हँसते हुए रामने कहा कि वे भोगोंसे क्यों विरक्त हुए ? (१) विद्यमान भोगोंको छोड़कर जो प्रव्रज्या लेते हैं वे पुरुष श्रावर्य ही भूत आदिसे प्रस्त हैं अथवा वायुसे पीर्इत हैं। (२) श्रायवा उनके पास प्रयोगमती कुशल विद्या नहीं है, जिससे भोगोंका त्याग करके तप एवं संयमकी ओर वे श्राभिमुख हुए हैं। (३), हे श्रेणिक ! इस तरह कर्मके उदयसे भोग-समुद्रमें निमन्न उन रामकी बुद्धि अतिजड़ हो गई थी। (४)

एक दिन बड़ी भारी ऋदिसे युक्त और हजारों देवतांश्रोंसे घरा हुआ इन्द्र सभामें सिंहासन पर आरामसे बैठा हुआ था। (५) नाना अलंकारोंको धारण करनेवाला, धीर तथा बल, वीर्य और तेजसे सम्पन्न उस इन्द्रने वार्तालापके दौरानमें यह वचन कहा कि जिसके प्रसादसे देवत्व, इन्द्रत्व और उक्तम सिद्धगति प्राप्त होती है उस सुर-असुर द्वारा वन्दित आरहन्तको सदा नमस्कार हो। (६-७) जिसने विश्वमें पहले न जीते गये ऐसे इस असार संसारक्षणी पाणी शत्रुको संयमक्षणी समरत्तेत्रमें ज्ञानक्षणी तलवारसे मार डाला है; जो कामक्षणी तरंगोंसे युक्त कषायक्षणी प्राहोंसे ज्याप्त और भवक्षणी आवर्तों से सम्पन्न संसारक्षणी सागरसे भव्य जीवोंको पार लगाता है; जिसके उत्पन्न होने पर सुमेरु पवतके शिखर पर सब देवताओंने मिलकर श्रीरसागरके जलसे पूर्ण कलशों द्वारा आभिषेक किया था; जिसने मोहक्षणी मलके पटलसे आच्छादित, धर्मसे रहित और नीतिसे विहीन सारे त्रिभुवनको ज्ञानकी किरणोंसे प्रकाशित किया है वह जिनवर हैं; स्वयम्भू, भानु, शिव, शंकर, महादेव, विष्णु, हिरण्यगर्भ, महेश्वर, ईश्वर और रुद्र ऐसे नामांसे देव एवं मनुष्यों द्वारा जिनकी स्तुति की जाती है वे जगद्वन्धु ऋषभदेव संसारका नाश करते हैं। (८-१३) यदि सममक्ष्यसे कल्याणोंकी परम्पराका अनुभव करना चाहते हो तो सुर एवं असुर द्वारा वन्दित भगवान ऋषभदेवको प्रगाम करो। (१४) अनादि निधन जीव अपने कार्यक्रणी पवनसे आहत

जीवो अणाइनिहणो, सकस्मपवणाहओ परिभमन्तो । कह कह वि माणुसत्तं, पत्तो न कुणेइ जिणधम्मं ॥ १५ ॥ मिच्छादंसणचरियं, काऊणं नइ वि लहइ देवतं । तह वि य चुओ समाणो े मुज्झे इह माणुसे नम्मे ॥ १६ ॥ निन्दइ जिणवरधम्मं, मिच्छत्तो नाण-दंसणिवहूणो । सो हिण्डइ संसारे, दुक्खसहस्साइं अणुहोन्तो ॥ १७ ॥ पेच्छह महिष्ट्रियस्स नि, युनाणजुत्तस्स माणुसे बम्मे । दुलहा उ हवइ बोही, कि पुण अन्नाणजुत्तस्स ? ॥ १८ ॥ इन्दो भणइ कया हं, बोहिं रुद्धूण माणुसे जम्मे । कम्मट्टविप्पमुको, परमपयं चेव पाविस्सं ? ॥ १९ ॥ तं भणइ सुरो एको, जइ तुज्श वि एरिसी हवइ बुद्धो । अम्हारिसाण नियमा, माणुसजम्मे विभुज्झिहिइ ॥ २० ॥ इन्दं महिङ्किजुत्तं, बम्भविमाणे सुरं चुयसमाणं । रामं किं च न पेच्छह्, माणुसभोगेसु अइमूढं ? ॥ २१ ॥ तो भणइ देवराया, सबाण वि बन्धणाण दूरेणं । कढिणो उ नेहबन्धो, संसारत्थाण सत्ताणं ॥ २२ ॥ नियलेहि पूरिओ चिय, वचइ पुरिसो नहिच्छियं देसं । एकं पि अङ्गुलमिणं, न नाइ घणनेहपडिवद्धो ॥ २३ ॥ रामस्स निययकालं, सोमित्ती घणसिणेहमणुरत्तो । सो वि य तस्स विओगे, मुख्य बोयं अइसमत्थो ॥ २४ ॥ सो तं लच्छिनिकेयं, पउमो न य मुयइ नेहपिडबद्धो । कम्मस्स य उदण्णं, कालं चिय नेइ मइमूढो ॥ २५ ॥ सुरवइभणियं जं तच्चमगगाणुरत्तं, जिणवरगुणगहणं सुप्पसत्थं पवित्तं ।

सुणिय विबुहसङ्घा तं च इन्दं नमेउं, अइविमरुसरोरा जन्ति सं सं निकेयं ॥ २६ ॥

।। इइ पडमचरिए सक्ससंकहाविहाणं नाम नवुत्तरसर्यं पन्धं समत्तं।।

॥ पद्मचरितमें इन्द्रके वार्तालापका विधान नामक एक सौ नवाँ पर्व समाप्त हुआ ॥

होकर भटकता हुआ किसी तरहसे मानवभव प्राप्त करके भी जिनधमैका आचरण नहीं करता । (१५) मिध्यात्व से युक्त तप आदि आचरण करके यद्यपि देवत्व प्राप्त होता है, तथापि च्युत होने पर इस मनुष्य जन्ममें वह पुनः मोहित होता है। (१६) **ज्ञान श्रीर दर्शनसे रहित जो मिथ्यात्वी जिनधर्मकी निन्दा करता है वह हजारों दुखोंका अनुभव करता हुश्रा संसारमें भटकता** है। (१७) देखो तो, महर्धिक सुज्ञानयुक्त मनुष्य जन्ममें भी बोधि दुर्लभ होती है, तो फिर अज्ञानयुक्त प्राणीका तो कहना ही क्या ? (१८) तब इन्द्र कहने लगा कि कब मैं मानव जन्ममें बोधि प्राप्त करके श्रीर आठों कर्मोंसे विमुक्त हो परम पद प्राप्त करूँगा ? (१६)

उसे एक देवने कहा कि यदि आपकी भी ऐसी मित है तो फिर हम जैसोंकी बुद्धि तो मनुष्य जन्ममें नियमतः मोहित हो जाएगी। (२०) ब्रह्म विमानमें श्रत्यन्त ऋद्भिसम्पन्न सुरेन्द्रके च्युत होनपर मानव भोगोंमें श्रत्यन्त मूढ़ रामको क्या आप नहीं देखते ? (२१) इस पर देवेन्द्रने कहा कि संसारस्थ जीवोंके छिए सब बन्धनोंकी श्रपेक्षा स्नेहबन्धन श्रत्यन्त दृढ़ होता है। (२२) जंजीरोंसे बँधा हुन्ना मनुष्य इन्ह्यानुसार देशमें जा सकता है, पर घने स्नेहसे जकड़ा हुआ मनुष्य एक अंगुल भी नहीं जा सकता। (२३) रामक ऊपर लक्ष्मण सर्वदा घने प्रेमसे अनुरक्त रहता है। वे अतिसमर्थ राम भी उसके वियोगमें प्राणोंका त्याग कर सकते हैं। (२४) स्नेहसे जकड़े हुए वे राम लक्ष्मणको नहीं छोड़ने और कर्मके उदयसे मतिमूढ़ हो समय बिताते हैं। (२५) देवेन्द्रने जो सत्यमार्गमें अनुरागपूर्ण, जिनवरके गुणोंसे व्याप्त, अत्यन्त प्रशस्त और पवित्र वचन कहे उसे सुनकर अतिर्गिमल शरीरवाले देवोंक संघ इन्द्रको प्रणाम करके अपने अपने भवनकी श्रोर चले गये। (२६)

०णो सिज्झइ इह-मु०। २. मुरस्स चइयस्स माणुरो-मु०।

# ११० लवण-ऽङ्क्रसत्तवीवणपवेसविद्याणपव्यं

अह तत्थ दोण्णि देवा, कुऊहली रयणचूल-मणिचूला। नेहपित्क्खणहेउं, समागया राम-केसीणं ॥ १ ॥ रामं सोऊण मयं, केरिसियं कुणइ लक्खणो चेट्टं! हिस्सइ किं वा गच्छह!, किं वा परिभासए वयणं! ॥ २ ॥ अहवा सोगाउलियं, पेच्छामो लक्खणस्स मुहयन्दं। ते एव कयालावा, साएयपुरिं अह पविद्वा ॥ ३ ॥ देवा रामस्स घरे, कुणन्ति मायाविणिम्मयं सहं। पउमो मओ मओ ति य, वरजुवईणं चिय विलावं ॥ ४ ॥ रामस्स मरणसहं, सोउं अक्किन्द्रियं च जुवईहिं। लच्छीहरो विसण्णो, जंपइ ताहे इमं वयणं ॥ ५ ॥ हा किं व इमं वैत्तं, एव भणन्तस्स तस्स सयराहं। वायाण् समं जीयं, विणिग्गयं लच्छिनिल्यस्स ॥ ६ ॥ कञ्चणथम्भिनसन्नो, अणिमोलियलोयणो तहावत्थो। लिक्खज्ञइ चक्कहरो, लेप्पमं ओ इव विणिम्मविओ ॥ ७ ॥ दृष्टुण विगयजीयं, सोमित्तिं सुरवरा विसण्णमणा। निन्दिन्त य अप्पाणं, दोष्णि वि लज्जासमावन्ना ॥ ८ ॥ लक्खणमरणनिहेणं, एएणं एत्थ पुषविहिएणं। जायं परितावयरं, अम्हाण मणं तु अप्पाणं॥ ९ ॥ पच्छातातुम्हविया, जीयं दाऊण तस्स असमत्था। निन्दन्ता अप्पाणं, सोहम्मं पत्थिया देवा॥ १० ॥ असमिक्खयकारीणं, पुरिसाणं एत्थ पावहिययाणं। सयमेव क्यं कम्मं, परितावयरं हवइ पच्छा॥ ११ ॥ सुरवरमायाण् कयं, कम्मं अविजाणिऊण जुवईओ। पणयकुविओ ति काउं, सक्षाउ पइं पसाएन्ति ॥ १२ ॥ एका भणइ सुभणिया, जोकणमयगिवयाण् पावाए। सािम! तुमं रोसिविओ, कवणाए पावबुद्धोए॥ १२ ॥ पणयकल्वहिम् सािमय!, भणिओ वं अविणयं तुमं ताए। तं अम्ह खमसु संपइ, जंपसु मेंहुराऍ बायाए॥ १४ ॥

## ११०० लवण और अंकुशका तपोवनमें प्रवेश

रत्नभूल श्रीर मणिचूल नामके दो देव कुतृह्त्वश राम श्रीर तद्मणके स्नेहकी परीक्षा करनेके लिए वहाँ श्राये। (१) रामको मृत सुनकर लक्ष्मण केसी चेष्टा करता है ? केसा रुष्ट होता है, कैसे जाता है और कौनसे वचन कहता है ? (२) श्रथवा लक्ष्मणके शोकाकुल मुख्यचन्द्रको हम देखें। इस तरह बातचीत करके वे साकतपुरीमें प्रविष्ट हुए। (३) रामके महलमें मायानिर्मित शब्द करने लगे कि राम मर गये, राम मर गये और सुन्दर युवतियोंका विलाप भी किया। (४) रामकी मृत्युका शब्द श्रीर युवतियोंका आकन्दन सुनकर दुःची लद्मणने तब यह वचन कहा। (४) 'हा! यह क्या हुश्रा?'— ऐसा कहते हुए उस लक्ष्मणके वार्णाक साथ प्राण भी निकल गये। (६) सोनेके स्तम्भका श्रवलम्बन लेकर बेठा हुश्रा तथा खुली श्राँखोंवाली—ऐसी श्रवस्थामें स्थित लक्ष्मण मृति जैसा बन गया हो ऐसा प्रतीत होता था। (७)

लक्ष्मणको निर्जीव देखकर मनमें खिन्न दोनों देव लिजित होकर अपने आपकी निन्दा करने लगे—(६) पूर्वकर्मोंसे विहित लक्ष्मणके इस मरणके कारण हमारा अपना मन हमें परितापजनक हो गया है।(६) पश्चात्तापसे तप्त और उसके लिए अपने प्राण देनेमें असमर्थ वे देव अपनी निन्दा करते हुए सीधम देवलोककी ओर गय।(१०) मनमें पापयुक्त और असमीक्ष्यकारी पुरुपोंके लिए अपना किया हुआ कार्य बादमें दुःखजनक हो जाता है।(११)

देवताओं की मायासे यह कार्य हुआ यह न जानकर सब युवितयाँ, 'प्रणय-कुपित हैं' ऐसा मानकर पितको प्रसन्न करने लगीं। (१२) एक वचन-कुशल युवितोने कहा कि, नाथ! यौवनमदसे गर्वित किस पापयुद्धि और पापी स्त्रीने आपको रुष्ट किया है ? (१३) हे स्वामी! प्रणय-कलहमें उसने आपसे जो अविनययुक्त कहा हो उसके लिए आप हमें क्षमा करें। अब आप मधुर वाणीसे बात करें। (१४) सुन्दर कमलके समान कोमलांगी कोई स्त्री स्नेहसे युक्त आख्यिन करने लगी तो

१. वर्त, इमं भ०-मु॰। २. ०मओ चेव निम्म॰-मु॰। ३. महुर्क्वराए वायाए-प्रत्य॰।

वरकमलकोमलक्की, अवगृहइ कावि निव्भगसणिहं । चल्लेख पडइ अन्ना, पत्तिय सामी ! कउल्लावा ॥ १५ ॥ घेत्ण काइ बीणं, तस्स य गुणिकत्तणं महुरसंदं। गायह वरगन्धवं, दइयस्स पसायजणणहं॥ १६॥ अवगूहिकण काई, चुम्बइ गण्डत्थलं मणभिरामं । जंपइ पुणो पुणो चिय, अम्ह पह् ! देहि उल्लावं ॥ १७ ॥ संपुण्णचन्दवयणा, कयनेवच्छा कडक्लविच्छोहं । नच्चइ शांव मणहरं, पियस्स पुरओ ससवभावं ॥ १८ ॥ एयाणि य अन्नाणि य, ताण कुणन्तीण चेद्वियसयाई । जायं निरत्थयं तं, जीवियरिह्यिम्म कन्तिम ॥ १९. ॥ चारियमुहाउ सुणिउं, तं वित्तन्तं ससंभमो रामो । तं लक्खणस्स भवणं, तूरन्तो चेव संपत्तो ॥ २० ॥ अन्तेउरं पविद्वो, पेच्छइ विगयप्पमं सिरीरहियं । रुच्छीहरस्स वयणं, पमायससिसन्निहायारं ॥ २१ ॥ चिन्तेइ तओ पउमो, केण वि कज्जेण मज्झ चकट्रो । रुट्टो अब्भुट्टाणं, न देइ चिट्टइ अधिणयङ्गो ॥ २२ ॥ विरलक्षेमेसु गन्तुं, अग्वायइ मत्थण घणसिणेहं । पउमो भणइ कणिट्टं, कि मज्झ न देनि उलावं ! ॥ २३ ॥ चिन्धेहि जाणि ऊण य, गयजीयं लक्षणं तहावत्थं । तह वि य तं जीवन्तं, सो मन्नइ निन्भरसिणेहो ॥२४॥ न य हसइ नेव जंपइ, न चेव उस्ससइ चेट्टपरिहीणो । दिहों य तहाबखां. सोमित्ती रामदेवेणं ॥ २५ ॥ मुच्छागओ विउद्धो, परमो परिमुसइ तस्स अङ्गाई । नक्लक्खयं पि एकं, न य पेच्छइ मग्गमाणो वि ॥२६॥ एयावत्थस्स तओ. वेज्ञा सद्दाविऊण पडमाभो । कारावेड तिगिच्छं. मन्तेहि तहोसहैहि पि ॥ २७ ॥ वेज्ञगणेहि जया सो. मन्तोसिंहसंजुएहि विविदेहि । न य पिडवन्नो चेट्टं, तओ गओ राहवो मुच्छं ॥ २८ ॥ कह कह वि समासत्थी, कुणइ, पठावं तओ य रोवन्तो । रामी सअंग्रुनयणी, दिही जुवईहिं दीणमुद्दी ॥२९॥ एयन्तरम्मि ताओ. सबाओ रुक्प्वणस्य महिलाओ । रोवन्ति विहरुविम्मरुमणाओ अङ्गं हणन्तीओ ॥ ३० ॥

दूसरी 'हे नाथ! में आपके आश्रयमें आई हूँ' ऐसा कहकर चरणोंमं गिरने लगी। (१५) कोई मीठे स्वरवाली स्त्री वीणा लकर पितको प्रसन्न करनेक लिए जिसमें उसके गुणोंका वर्णन है ऐसा उत्तम गीत गाने छगी। (१६) कोई आलिंगन देकर मनोहर गण्डस्थलको चूमती थी और बार-बार कहती था कि. हे प्रभो! हमारे साथ बातचीत तो करो। (१७) पूर्ण चन्द्रके समान बदनवाली कोई स्त्री वस्त्र-पिरधान करके भनोहर कटा हा-विद्तेष करती हुई प्रियके सम्मुख सुन्दर भावके साथ नाचती थी। (१८) इन तथा दूसरी सैकहीं प्रकारकी चेष्टाएँ करनेवाली उन स्त्रियोंकी सब चेष्टाएँ निर्जीव पितक सम्मुख निरर्थक हुई। (१६)

गुप्तचरोंक मुखसे उस प्रतान्तको मुनकर संश्रमयुक्त राम जल्दी ही लक्ष्मएक भवनमें श्रा पहुँचे। (२०) श्रम्तः पुरमें प्रवेश करके उन्होंने प्रभाहान, श्रारहित और प्रभातकालीन चन्द्रमाके जैसे श्राकारवाले लक्ष्मणंक मुखको देखा। (२४) तब राम सोचने लगे कि किस कारण चक्रधर लक्ष्मए मुक्त पर रुष्ट हुआ है ? वह श्रादरपूर्वक क्यों ग्रद्धा नहीं होता श्रोर शरीरमें श्रविनय धारण करके बेठा है ? (२२) थोड़े कदम आगे जाकर श्रीर अत्यन्त स्नेहसे सिरको स्वक्तर रामने छोटे भाईसे कहा कि मेरे साथ बात क्यों नहीं करता ? (२३) चिह्नोंसे उस अवस्थामें बेठे हुए लक्ष्मएको निष्प्राण जानकर भी स्नेहसे परिपूर्ण वे उसे जीवित ही मानते थे। (२४) न तो वह हँसता था, न बोलता था, न माँस लेता था। रामने लक्ष्मएको चेप्टारहित और उसी श्रवस्थामें बेठा हुआ देखा। (२५) इससे वे बेहोरा हो गये। होशमें श्राने पर रामने उसके अंगोंको महलाया। हूँ इने पर भी एक नखस्त तक उन्होंने नहीं देखा। (२६) तय रामने बेगोंको युलाकर ऐसी अवस्थामें स्थित उसकी मंत्रों तथा औपधियोंसे चिकित्सा करवाई। (२७) विविध मंत्र व श्रीषधियोंके प्रयोग से बेग्गणों के द्वारा जब बह होशमें नहीं आया तब राम मुद्धित हो गये। (२६) किसी तरह श्राध्यन्त होने पर वे रोते हुए प्रलाप करने लगे। युवितयोंने रामको आँखोंमें श्रामुश्रोंसे युक्त तथा दीनवदन देखा। (२९)

उस समय लक्ष्मणकी वे सब भार्याण मनमें विद्वल हो अंगको पीटती हुई रोने लगी। (३०) हा नाथ ! महायश !

१. ०सहा। गा॰—मु॰। २. ० छणं, ग॰—प्रत्य॰।

हा नाह! हा महाजस!, उट्टेहि ससंभमाण अम्हाणं। पणिवइयवच्छल! तुमं, उक्कावं देहि वियसन्तो ॥ ३१॥ हा दिक्लिण्णगुणायर, तुज्झ सयासम्मि चिट्टए पउमो। एयस्स किं व रुद्दो, न य उद्घिस आसणवराओ ॥३२॥ अलथाणियागयाणं, सुहर्दाणं नाह! दिसणमणाणं। होऊण सोमचित्तो, आलावं देहि विमणाणं॥ ३३॥ हा नाह! किं न पेच्छिस, एयं अन्तेउरं विलवमाणं!। सोयाउरं च लोयं, किं न निवारेसि दीणसुहं!॥३४॥ सोयाउराहिं अहियं, जुवईहिं तत्थ रोवमाणीहिं। हिययं कस्स न कळुणं, जावं चिय गग्गरं कण्ठं!॥३५॥ एवं रोवन्तीहिं, जुवईहिं हार-कडयमाईयं। सित्तुज्झिएहिं छन्ना, सबा रायक्रणत्थाणी॥ ३६॥ एयन्तरम्मि सोउं, कालगयं लक्खणं सुसंविग्गा। लवणं-ऽकुसा विरत्ता, भोगाणं तक्षणं धीरा॥ ३०॥ चिन्तेन्ति जो सुरेसु वि, संगामे लक्खणं अजियपुबो। बल-विरियसमत्थो वि हु, सो कह कालारिणा निहओं।॥३८॥ किं वा इमेण कीरइ, कयलीयँम्भो व साररहिएणं। देहेण दुक्ल-दोग्गइकरेण भोगाहिलासीणं!॥ ३९॥ गढभवसहीऍ भोथा, पियरं निमऊण परमंसंवेगा। दोण्णि व महिन्दउद्यं, उज्जाणं परिथया धीरा॥ ४०॥ अमयरसनामधेयं, साहुं पित्विज्जिकण ते सरणं। पबइया खायजसा, उत्तमगुणधारया जाया॥ ४१॥ एकत्तो सुयविरहो, मरणं च सहोयरस्स अन्नतो। घणसोयमहावत्तं, रामो, दुक्खण्णवे पिडओ॥ ४२॥ रामस्स पिया पुत्ता, पुत्ताण उ वल्लहो य सोमित्ती। विरहे तस्स नराहिव!, रामो अइदुक्लिओ जाओ॥ ४२॥ एवं कम्मनिओगे, संवते सबसंगए बन्धुजणे। सोगं वेरग्गसमं, जायन्तिह विमळचेट्टिया सप्पुरिसा॥ ४४॥

।। इइ परमर्चारए लवणं-ऽकुसतवोवणपवेसविहाणं नाम दसुत्तरसयं पव्यं समत्तं।।

॥ पद्मचरितमें छवण और अंकुशका तपोवनमें प्रवेश-विधान नामक एक सो दसवाँ पर्व समाप्त हुआ ॥

हा प्रणिपात करनेवाले पर वात्सल्यभाव रखनेवाले ! तुम उठो श्रीर सम्भ्रमयुक्त हमारे साथ हँ सकर बातें करो । (३१) हा दक्षिण्य गुणाकर ! तुम्हारे पास राम खड़े हैं, क्या इन पर भी तुम रुष्ट हुए हो ? जिससे श्रासन परसे खड़े नहीं होते ? (३२) हे नाथ ! सभामंडपमें श्राये हुए श्रीर तुम्हारे दर्शनके लिए उत्सुक मनवाले दुःखी सुभटोंके साथ चित्तमें शान्ति धारण करके तुम बातचीत करा । (३३) हा नाथ ! विलाप करते हुए इस श्रन्तःपुरको क्या तुम नहीं देखते ? शोकातुर और दीन मुखवाले लोगोंका तुम दुःख दूर क्यों नहीं करते ? (३४) श्रत्यन्त शोकातुर और रोती हुई युवितयों से वहाँ किसका हृदय करुणापृर्ण और कण्ट गहुद् नहीं हुआ ? (३४) इस प्रकार रोती हुई युवितयों द्वारा फेंके श्रीर हो गये हार, कटक श्रादिसे राजभवनका सारा श्रांगन श्रीर सभा-स्थान हा गया । (३६)

उधर लक्ष्मणके मरणको मुनकर अत्यन्त संवेगयुक्त धीर लवण भीर भंकुश तत्स्वण भोगोंसे विरक्त हुए। (३७) वे सीचने लगे कि जो लक्ष्मण युद्धमें देवों द्वारा भी अजेय थे वे बल एवं वीर्यसे युक्त होने पर भी कालरूपी शत्र द्वारा केसे मारे गये? (३०) श्रयवा कदलीस्तम्भक समान सारहीन, दुःख और दुर्गति प्रदान करनेवाले श्रीर भोगोंके श्रभिलापी इस देहका क्या प्रयोजन है ? (३०) गर्भनिवाससे डरे हुए, परम रावेगयुक्त श्रीर धीर वे दोनों पिताको नमस्कार करके महेन्द्रोदय उद्यानकी श्रीर गये। (४०) श्रयमृतरस नामक साधुकी शरण स्वीकारकर स्थात यशवाले उन्होंने प्रव्रज्या ली श्रीर उत्तम गुणोंक धारक बने। (४१) एक तरफ पुत्रोंका वियोग श्रीर दूसरी तरफ भाईका मरण। इस तरह अत्यन्त शोक रूपी बड़े बड़े भँयरवाले दुःखार्णवमें राम गिर पड़े। (४२) रामको पुत्र प्रिय थे भीर पुत्रों की अपेन्ना लक्ष्मण अधिक प्रिय थे। हे राजन्! उसके विरहमें राम श्रतिदुःखित हुए। (४३) इस तरह कर्मके नियमवश बन्धुजनकी मृत्यु होनेपर वेराग्यके तुल्य शोक होता है, किन्तु सत्युरुप तो ऐसे समय विमल भाचरणवाले बनते हैं। (४४)

१. अत्थाणआग॰—प्रत्य॰। २. •हाणं णेहदरि॰—प्रत्य॰। ३. •ह्रणुच्छाणी—प्रत्य॰। ४. •ह्रणुच्छाणी—प्रत्य॰। ४. •ह्रणुच्छाणी—प्रत्य॰।

## १११. रामविप्पलावविहाणपव्वं

अह कालगयसमाणे, सेणिय ! नारायणे जुगपहाणे । रामेण सयलरक्कं, बन्धवनेहेण परिचर्च ॥ १ ॥ लच्छोहरस्स देहं, सुरहिसुगन्धं सहाबंओ मडयं । जीएण वि परिमुकं, न मुयह पडमो सिणेहेणं ॥ २ ॥ अग्वायह परिचुम्बह, ठवेह अक्कं पुणो फुसह अक्कं । रुयह महासोगाणलसंतचो राहवो अहियं ॥ ३ ॥ हा कह मोत्तूण मए, एक्कांगं दुक्लसागर्रानमगं । अहिलसिस वच्छ ! गन्तुं, सिणेहरिहओ इव निरुत्तं !॥ १॥ उद्घेहि देव ! तुरियं, तबोवणं मज्झ पत्थिया पुत्ता । जाव न वि जन्ति दृरं, ताव य आणेहि गन्तूणं ॥ ५ ॥ धीर ! तुमे रहियाओ, अहगाढं दुक्लियाओ महिलाओ । लेलन्ति धरणिवहे, कलुणपलावं कृणन्तीओ ॥ ६ ॥ वियल्यिकुण्डलहारं, चृढामणिमेहलाई यं एयं । जुबइजणं न निवारिस, वच्छय ! अहियं विलवमाणं ॥ ७ ॥ उद्घेहि सयणवच्छल !, वाया मे देहि विलवमाणस्स । कि व अकारणकुविओ, हरिस मुहं दोसरहियस्स ! ॥ ८ ॥ तहा दहइ निदाहो, दिवायरो हुयबहो व पज्जलिओ । जह दहइ निरवसरं, देहं एक्कोयरिवओगो ॥ ९ ॥ कि वा करेमि वच्छय ! कत्त्रो वच्चामि हं तुमे रहिओ ! । ठाणं पेच्छामि न तं, निवाणं जत्थ उ लहामि ॥ १० ॥ हा वच्छ ! मुखसु इमं, कोवं सोमो य होहि संखवं । संपइ अणगाराणं, वट्टइ वेला महरिसीणं ॥ ११ ॥ अत्थाओ दिवसयरो, लच्छीहर ! कि न पेच्छिस इमाइं । मउलन्ति कुवलयाइं, वियसन्ति य कुमुयसण्डाइं ! ॥ १२ ॥ अत्थाओ दिवसयरो, लच्छीहर ! कि न पेच्छिस इमाइं । मउलन्ति कुवलयाइं, वियसन्ति य कुमुयसण्डाइं !॥ १२ ॥ संपुण्णचन्दसरिसं, आसि तुमं अइमणोहरं वयणं । कक्रेण केण सुपुरिस !, संपइ विगयप्पभं जायं ! ॥ १४ ॥ संपुण्णचन्दसरिसं, आसि तुमं अइमणोहरं वयणं । कक्रेण केण सुपुरिस !, संपइ विगयप्पभं जायं ! ॥ १४ ॥

#### १११. रामका विलाप

युगप्रधान नारायण लक्ष्मण्के मरने पर वन्धुनेनहके कारण रामने सारा राज्य छोड़ दिया। (१) लक्ष्मको सुगन्धित महकवाली और स्वभावसे ही कोमल देहको प्राणीय रहित होने पर भी राम स्नेहवश नहीं छोड़ते थे। (२) शोकांप्रिसे अत्यन्त सन्तप्त राम उसे सुँचते थे, ज्ञूमने थे, गोदमें रखने थे, फिर अंगका स्पर्श करते थे खीर बहुत रोते थे। (३) हा वत्स! दुःखसागरमें निमप्त एकाकी सुन्ने छोड़कर म्नेहरहित तुमने चुपचाप कैसे जानेकी इच्छा की १ (४) हे देव! जल्दी उठो। मेरे पुत्र तपोवनमें गये हैं। जब तक वे दूर नहीं निकत जाने तब तक जा करके तुम उन्हें ले आओ। (४) हे धार! तुम्हारे बिना अत्यन्त दुःखित स्त्रियाँ करण प्रलाप करती हुई जुर्मान पर लोटती हैं। (६) हे बत्स! कुण्डल कोर हार तथा चूड़ामणि और मेखला चादिसे रहित इन अत्यिक रोती हुई युवितयोंको तुम क्यों नहीं रोकते १ (७) हे स्वमनवत्सल! तुम उठो और रोते हुए मेरे साथ बातें करो। निष्कारण कुपित तुमने दोषरहित मेरा सुन्य क्यों हर लिया है १ (८) अग्राका तरह जलता हुआ प्रीप्मकाल अथवा पूर्य वैसा नहीं जलाता जैसा सहोदर माईका वियोग सारी देहको जलता है। (६) हे बत्स! तुम्हारे विना में क्या कहूँ कहूँ जाऊँ १ एसा कोई स्थान नहीं दोग्यना जहाँ में शान्ति पाऊँ। (१०) हा बत्स! इस क्रीधका त्याग करो और थोड़ा-सा सीम्य बने। अब अनगार महिवयोंकी आग्रमन-वेला है। (१०) हो बत्स! इस क्रीधका त्याग करो और थोड़ा-सा सीम्य बने। अब अनगार महिवयोंकी आग्रमन-वेला है। (१०) कल्दी ही सेज बिछाओ, जिससे बाकीके व्यापारों को छोड़कर लक्ष्मणको अपने बाहुमें लपेटकर में निद्राका सेवन कहूँ। (१३) हे सुपुरुष! पूर्ण चन्द्रमाके समान तुम्हारा अतिसुन्दर मुख था। अब वह किस लिए कान्तिहीन हो गया है १ (१४) तुम्हारे मनमें जो

१. ०वअइरम्मं---प्रत्य० । २. ०इथं सव्वं । जुबइजणं ण वि बार्रास---प्रत्य० । ३. ०सि मुद्दं दो०---मु० । ४. अच्छुरह---प्रत्य० । ५. परिसेसियसे०---प्रत्य० ।

नं तुज्झ हिययइटं, दबं संपाययामि तं सबं। सबावारमणहरं, काऊण मुहं समुख्लवसु ॥ १५ ॥ मुख्य विसायं सुपुरिस!, अम्हं चिय खेयरा अइविरुद्धा । सबे वि आगया वि हु, घेचुमणा कोसलं कुद्धा ॥१६॥ मह्यं पि सनुसेनं, जिणयन्तो चो इमेण चकेणं । सो कह सहिस परिभवं, कथन्तं चक्कस्स धीर तुमं ॥ १७ ॥ सुन्दर ! विमुख्य निहं, वोलीणा सबरी रवी उइओ । देहं पसाहिऊणं, चिट्टसु अत्थाणमज्झगओ ॥ १८ ॥ सबी वि य पुहइजणो, समागओ तुज्झ सिन्नयासिम । गुरुभत्त ! मित्तवच्छल !, एयस्स करेहि माणत्थं ॥१९॥ निययं तु सुप्पहायं, जिणाण लोगावलोगदिरसीणं । भवियपउमाण वि पुणो, जायं मुणिसुबओ सरणं ॥ २० ॥ वैच्छ ! तुमे चिरसइए, सिदिलायइ निणहरेसु संगीयं । समणा निणेण समयं, संपत्ता चेव उद्येयं ॥ २१ ॥ उद्देहि सयणवच्छल !, धीरेहि ममं विसायपिडवन्नं । एयावत्थिम तुमे, न देह सोहा इमं नयरं ॥ २२ ॥ णूणं कओ विओगो, कस्स वि जीवस्स अन्नजम्मिम मया। एक्कोयरस्स वसणं, विमर्कविहाणस्स पावियं तेण सया॥ २३ ॥

॥ इइ पडमचरिए रामविष्पलार्वावहाणं नाम एगाद्मुत्तरसयं पन्वं समत्तं ॥

#### ११२. लक्खणविओगबिहीसणवयणपव्वं

एसी खेयरवसहा, सबे तं जाणिऊण वित्तन्तं । महिलामु समं सिग्धं, साएयपुरि समणुपता ॥ १ ॥ अहं सी लक्काहिवई, विहीसणी सह सुएहिं सुग्गीवो । चन्दोयरस्स पुत्तो, तहेव ससिवद्धणो सुहडो ॥ २ ॥

इप्ट हो वह सारा द्रव्य में ला देता हूँ। चेप्टाश्रोंसे मुखको मनोहर करके तुम बोलो। (१५) हे सुपुरुप! तुम विपादका त्याग करो। हमारे जो विरोधी खेचर थे वे सब कृद्ध होकर साकेतपुरीको लेनेकी इच्छामे श्राये हैं। (१६) हे धीर! जो इस चक्रसे बड़ी भारी शबुसनाको भी जीत लेता था वह तुम यमके चक्रका पराभव कसे सहागे ? (१७) हे सुन्दर! नीं इ छोड़ो। रात बीत गई है। सूर्य उदित हुश्रा है। शरीरका प्रसावन करके सभामण्डपके बीच जाकर बठो। (१८) हे गुरुभक्त! मित्रवत्सल ! पृथ्वी परके सब लोग तुम्हारे पास श्राये हैं। इनका सम्मान करो। (१८) लोक और अलोकको देखनेवाल जिनोंके लिए तो सर्वदा सुप्रभात ही होता है, किन्तु भव्यजन रूपी कमलोंक लिए मुनिसुवत स्वामी शरणरूप हुए हैं, यही सुप्रभात है। (२०) हे बत्स! तुम्हारे विना जिनमन्दरोंमें संगीत शिथिल हो गया है। लोगोंक साथ अमण भी डांद्रम हो गये हैं। (२१) हे स्वजनवत्सल! तुम उठो। विपादयुक्त मुक्ते धीरज विधाओ। तुम्हारे इस अवस्थामें रहते यह नगर शोभा नहीं देता। (२२) दूसरे जन्ममें मैंने अवश्य ही किसी जीवका वियोग किया होगा। उसीसे मैंने विमल भाग्यवाले सहोदर भाईका दुख पाया है। (२३)

॥ पद्मचरितमं रामके विप्रलापका विधान नामक एक सौ म्यारहवाँ पर्व समाप्त हुआ ॥

#### ११२. विभीषणका आश्वासन

इस वृत्तान्तका जानकर सभी विचरराजा शीध ही महिलाओंके साथ, साकतपुरीमें आ पहुँचे। (१) वह लंकापित विभीषण, पुत्रोंके माथ मुमीब, चन्द्रोदरका पुत्र तथा सुभट शशिवर्धन—इन तथा दूसरे बहुत-स आँखोंमें आँसुओंसे युक्त

<sup>्</sup>र्रं, ब्याहयामि नं सब्वं । वावारमणहरं तं, काऊ०—प्रत्य । २. बन्तवक्रास्सः—मु॰ । ३. वि हु पु॰—प्रत्य । ४. मा (१ मो) पेच्छं—प्रत्य । ५. बयकुमुयाण य पुणो,—प्रत्य । ६. जाणं मु॰—मु॰ । ७. वच्छ ! तुमण् विरिदृष्,—प्रत्य । ६. वयणं— मु॰ । ६. ब्यणं— पु॰। ७. वच्छ ! तुमण् विरिदृष्,—प्रत्य । द. वयणं— मु॰। ६. ब्यणं— पु॰। इत्य विष्ठे वि जा॰—प्रत्य । १०. सब्वे ते जा॰—प्रत्य ।

एए अन्ने य बहु, खेयर बसहा सर्असुनयणजुया। पित्सन्ति सिरिहरं ते, रामस्स कयञ्चलिपणामा। ३ ॥ अह ते विसण्णवयणा, काऊण विही उ महियले सबे। उबिवद्ध पउमामं, मणन्ति पाएमु पिड्ऊणं ॥ ४ ॥ जइ वि य इमो महाजस!, सोगो दुक्खेहिं मुञ्चइ हयासो। तह वि य अवसेण तुमे, मोत्तवो अम्ह वयणेणं ॥ ५॥ ते एव जंपिऊणं, तुण्हिका खेयरा ठिया सबे। संथावणाम्म कुसलो, तं भणइ तिहीसणो वयणं ॥ ६ ॥ जल्बुब्बुयसिरसाई, राहव! देहाई सबजीवाणं। उप्पज्जन्ति चर्यान्त य, नाणाजीणीसु पत्ताणं॥ ७ ॥ इन्दा सलोगपाला, अञ्चन्ता उत्तमाई सोक्नाई। पुण्णक्ष्यम्मि ते वि य, चँइउं अणुहोन्ति दुक्त्वाई॥ ८ ॥ ते तत्त्र्थ मणुयदेहे, तणिबन्दुचलाचले अइदुगन्धे। उपपज्जन्ति महाजस!, का सन्ना पायए लोण १ ॥ ९ ॥ अन्नं मयं समाणं, सोयइ अहियं विमृहभावेणं। मच्चुवयणे पविद्वं, न सोयई चेव अप्पाणं॥ १० ॥ जत्तो पमुद्द जाओ, जोवो तत्ता पमुद्द मच्चुणं। गहिओ कुरक्तओ विव, करालवयणेण सीहणं॥ ११ ॥ लोयस्त पेच्छसु पृहु!, परमं चिय साहसं अभीयस्स। मच्चुस्स न थि य बीहइ, प्रशी वि हु उमाइण्डस्स ॥ १२ ॥ लोयस्त पेच्छसु पृहु!, परमं चिय साहसं अभीयस्स। मच्चुस्स न थि य बीहइ, प्रशी वि हु उमाइण्डस्स ॥ १२ ॥ नित्य जीवलोए, ठाणं तिल्दुसतिभागमेतं पि। जत्य न जाओ जोवो, जत्यव न पाविओ मरणं॥ १३ ॥ मोत्तुण जिणं एकं, सबं ससुरासुरिम तेलोकं। मच्चूण छिज्जइ पृहु!, वसहेण तणं व तिह्यसं॥ १४ ॥ भिमऊणं य संसारे, जीवो कह कह वि लहइ मणुयत्तं। वन्धवनेहिवणिडिओ, न गणइ आउं परिगलन्तं ॥ १५॥ जाणणीऍ जइ वि गहिओ, रिक्बज्जन्तो वि आउहसप्रहि। तह वि य नरी नराहिव!, हारइ मच्चूण अक्यस्था॥ १६॥ संसारिम अणन्ते, "सयणोहा इह सरीरिणा पत्ता। ते सिन्धुसायरस्स वि, सिक्वणः सार्म अहिययरा॥ १७॥

खेचर राजाओंने रामको हाथ जोड़कर प्राणाम करके भवनमें प्रवेश किया। (२३) तब विषण्ण मुख्याले वे सब यथोचित विधि करके जमीन पर बेठे और परोंमें गिरकर रामसे कहने लगे कि, हे महायश! वर्षाप हताश करनेवाला यह शांक मुित्कल से छोड़ा जा सके ऐसा है, तथापि हमारे कहनेसे आपको इसका परित्याग करना चाहिए। (४-५) ऐसा कहकर वे सब खेचर चुप हो गये। तब सान्त्वना देनेमें श्रातिकुशल विभीषणने उनसे ऐसा वचन कहा। (६)

हे राघव ! सव जावों के रारार पानी के बुल्ले के समान श्रीणक हैं । नाना योनियों को प्राप्त करके जांव पैदा होते हैं श्रीर मरते हैं । (७) लोकपालों के साथ इन्द्र उत्तम सुखों का उपभोग करते हैं । पुण्यका श्रय होने पर वे भी न्युत हो कर दुःखों का अनुभव करते हैं । (८) हे महायश ! वे वहाँ तिनक पर स्थित वृँद की भाँति अश्रियर छीर आंतदुणियमय मनुष्य देहमें पैदा होते हैं, तो फिर पापी लोगों की तो वात ही क्या ? (६) मनुष्य मरे हुए दृस्वरेफ लिए विमुद्ध भावसे बहुत शोक करता है, किन्तु मृत्युक मुखमें प्रावृष्ट अपने आपका शोक नहीं करता । (१०) जबसे जीव पदा हुआ है तबसे मृत्युके, कराल मुखवाले सिहक द्वारा पकड़े गये हिरनकी भाँति, पकड़ रखा है । (११) हे प्रभो ! निडर लोगों का अतिसाहस तो देखो । आगे खड़े हुए उप दण्डवाले यमसे भी वे नहीं हरते । (१२) जीवलोकमें तिल और तुपक दीसरे भाग जितना ऐसा कोई भी स्थान नहीं है जहाँ जीव पैदा नहीं हुआ है और जहाँ जीवने मरण भी नहीं पाया है । (१३) हे प्रभो ! सुर-असुरसे युक्त त्रिलोकमें एक जिनवरको छोड़कर सब मृत्युके द्वारा, यूपभके द्वारा उस दिनके घामकी भाँति, विच्छिन किय जाते हैं । (१४) संसारमें अमण करके जीव किसी तरहसे मनुष्य भव प्राप्त करता है । वन्धुजनों के स्नेहमें नाचता हुआ वह बीतती हुई आयुका ध्यान नहीं रखता है । (१५) हे राजन ! मले ही माता द्वारा पकड़ा हुआ हो अथवा सैकड़ों आयुधों द्वारा रिक्त हो, फिर भी अकृत्वर्थ मनुष्य मृत्युके द्वारा हरण किया जाता है । (१६) हे स्वामी ! अनन्त संसारमें शरीरी जीवने जो स्वजनसमूह पाये हैं वे सिन्धु ओर सागरकी रेतसे भी कहीं अधिक हैं । (१७) पापमें आसक्त जीवने नरकों में ताँव

१. ०र्सुहडा अञं - प्रत्य । २. विहीए म - मु । ३. ०थावियमर्कृगरी - सु । ४. चह्यं - प्रत्य । ५. ते एत्थ - प्रत्य । ६. अन्तं तु मयसमार्थ - सु । ७. ०द्वं, ण य सीयर् चेव - प्रत्य । ८. ०पृगं पं ते ० - प्रत्य । ६. ०ण वि सं ० - प्रत्य । १०. स्थणी भाई सरी ० - प्रत्य ।

नेरएसु य जं पीयं, किस्कं जीवेण पावसतेणं । तं जयइ पिण्डियं चिय, सर्यभुरमणस्स वि जलोहं ॥ १८ ॥ पुँचो पिया रहुत्तम !, जायइ धूया वि परभवे जणणी । बन्धू वि होई, वहरी, संसारिटिई इमा सामि ! ॥१९ ॥ रयणप्पहाइयं जं, दुक्खं जीवेण पावियं बहुसो । तं निष्ठणिऊण मोहं, को न चयइ उत्तमो पुरिसो ! ॥२०॥ तुम्हारिसा वि राहव !, उबिगाज्ञन्ति जह वि मोहेणं । का सन्ना हवइ पह !, धीरते पाययनराणं ! ॥ २१ ॥ एयं निययसरीरं, जुत्तं मोत्तुं कसायंदोसावासं ।

किं पुण अन्नस्स तण्, न य उज्झिसि देव सुविमलं करिय मणं ? ॥ २२ ॥

॥ इइ पडमचरिए लक्खणविओगबिहीसणवयणं नाम बारसुत्तरसयं पञ्बं समत्तं ॥

#### ११३. कल्लाणमित्तदेवागमणपव्वं

सुम्गोवमाइएहिं, भडेहिं निमऊण राहवो भिणओ । सकारेहि महाजस!, एयं रुच्छीहरस्स तणुं ॥ १ ॥ तो भणइ सकलुसमणो, रामो अचिरेण अज्ज तुन्मेहिं । माइ-पिइ-सयणसिहया, उज्ज्ञह अहियं खरुसहावा ॥ २ ॥ उद्देहि रुच्छिवछह !, अत्रं देसं रुहुं पगच्छामो । जत्थ इमं अइकडुयं, खरुण वयणं न य सुणामो ॥ ३ ॥ निन्मिच्छिऊण एवं, खेयरवसहाऽइसोगसंतत्तो । रुच्छीहरस्स देहं आढतो चुम्बिउं रामो ॥ ४ ॥ अह सो अवीससन्तो, ताहे रुच्छीहरस्स तं देहं । आरुहिय निययखन्धे, अन्नुदेसं गओ पउमो ॥ ५ ॥

आदिके रसका जो पान किया है उसका यदि ढेर लगाया जाय तो वह म्वयम्भूरमण सागरकी जलराशिको भी मात कर दे। (१८) हे रबूसम ! परभवमें पुत्र पिता और पुत्री माता हो सकती है तथा भाई भी वैरी हो सकता है। हे स्वामी ! संसारकी यह स्थिति है। (१६) रलप्रभा आदि नरकभूमियोंमें जीवने जो अनेक बार दुखः पाया है उसे सुनकर कौन उत्तम पुरुप मोहका त्याग न करेगा ? (२०) हे राघव ! यदि आपके सरीके भी मोहवश उद्विम हों तो फिर, हे प्रभो ! प्राकृत जनोंकी धीरजके बारेमें कहना ही क्या ? (२१) कषाय एवं दोपोंके आवास रूप इस शरीरका त्याग करना उपयुक्त है। तो फिर, हे देव ! मनको अतिनिर्मल करके दूसरेके शरीरका त्याग क्यों नहीं करते ? (२२)

॥ पद्मचिरतमें लक्ष्मणके वियोगमें विभीषणका उपदेश नामक एक सौ बारहवाँ पर्व समाप्त हुआ ॥

#### ११३ मित्र देवोंका आगमन

सुमीव आदि सुभटोंने रामको प्रणाम कर कहा कि, हे महायश! लक्ष्मणके इस शरीरका संस्कार करो। (१) तब कलुषित मनवाले रामने कहा कि, त्याज तुम दुष्ट स्वभाववाले माता, पिता तथा स्वजनोंके साथ त्रपने आपको एक दम जला डालो। (२) हे लक्ष्मण! तुम उटो। जल्दी ही हम दृसरे देशमें चले जायँ जहाँ दुष्टोंका ऐसा अत्यन्त कडुत्रा वचन स्नना नहीं पड़ेगा। (३) खेचर राजात्रोंका इस तरह तिरस्कार करके शोकसे श्रतिसन्तप्त राम लक्ष्मणके शरीरको चूमने लगे। (४) इसके पश्चात् श्रविश्वास करके लक्ष्मणके उस शरीरको अपने कन्वे पर रखकर श्रन्य प्रदेशमें चले गये।

१, णिरएसु जं च पीयं जीवेणं कलमलंततत्तेण । तं जिण्ड — प्रत्य० । २, ०या उ जायइ, राहव । धूया — प्रारय० । ३, ०इ वेरी — प्रत्य० । ४, ०हाइदुवर्ख, जीवेणं पावियं तु इह वहुसी — प्रत्य० । ५, ०यदोससयं । किं — प्रत्य० । ६, रामो तुष्मेहि साम्यः क्षचिरेणं । मा० प्रत्य० । ७, ०स्स पर्द्रं, आ० — प्रत्य० । ८, क्षन्नं देसं गओ रामो — प्रस्य० ।

अवपर्जरीवर्दं, मज्जणपीदे तओ ठवेजणं। अहिसिखइ सोमिति, कश्चणकलसेई पउमाभे॥ ६॥ आहरिजण असेसं, ताहे वाहरइ स्वयारं सो। सज्जेहि भोयणविहिं, सिग्धं मा कुणसु वंक्सेवं॥ ७॥ आणं पिडिच्छिजणं, करिणज्ञं एवमाइयं सवं। अणुट्टियं तु सिग्धं, सामिहिएणं पिरयणेणं॥ ८॥ सो ओयणस्य पिण्डं, रामो पिक्सवइ तस्स वयणिम। नऽहिलसइ नेव पेच्छइ, निणवरधम्मं पिव अभवो॥ ९॥ एसा य उत्तमरसा, निययं कायम्बरी तुमं इद्या। पियसु चसएसु लक्त्वण!, उप्पलवरसुरहिगन्धश्चा॥ १०॥ वबीस-वंस तिसिरिय-वीणा-गन्धव-विविहनडएसु । थुवइ अविरहियं सो, सोमित्ति रामवयणेणं॥ ११॥ एयाणि य अन्नाणि य, करिणज्ञसयाइं तस्स पउमाभो। कारेइ मृदहियओ, परिविज्ञयसेसवावारो॥ १२॥ तैंव मुणिज्ञण एयं, वित्तन्तं वेरिया रणुच्छाद्या। बाह्र य वज्जमाली, र्यणक्साई य सुन्दसुया॥ १३॥ जंपन्ति अम्ह गुरवं, वहिज्ञणं तेण अगणियभएणं। पायालंकारपुरे, ठिवओ य विराहिओ रज्जे॥ १३॥ सीयाएँ अवहियाए, र्छद्धणं तत्थ पवरसुग्गोवं। लङ्घेउं लवणजलं, अणेयदीवा विणासेन्ते॥ १५॥ पत्तो खिय विज्ञाओ, ताहे चक्केण रावणं समरे। मारेज्ञण य लङ्का, कया वसे खेयरा सबे॥ १६॥ सो कालचक्कपहओ, सोमित्तो पर्थिओ परं लोगं। रामो वि तस्स विरहे, मोहेण वसीकओ अहियं॥ १०॥ अज्ञप्तमूह बद्दह, छम्मासो तस्स मोहगहियस्स। वावारविज्ञयस्स य, भाइसरीरं वहन्तस्स॥ १८॥ अज्ञप्तमूह वद्दह, छम्मासो तस्स मोहगहियस्स। वावारविज्ञयस्स य, भाइसरीरं वहन्तस्स॥ १८॥ काजण संपहारं, एवं ते निययसाहणसमग्गा। सन्नद्भवद्भकवया, साएयपुरिं समणुपत्ता॥ १९॥ सोजण वज्जमार्लं, समागयं सुन्दपुत्तपरिवारं। रामो वज्ञावतं, वाहरइ क्रयन्तदण्डसमं॥ २०॥ सोजण वज्जमार्लं, समागयं सुन्दपुत्तपरिवारं। रामो वज्ञावतं, वाहरइ क्रयन्तदण्डसमं॥ २०॥

हे लक्ष्मण ! उत्तम रसवाली श्रीर मुन्दर कमलोंकी मीठी महकसे युक्त यह तुम्हारी अतिष्रिय मिद्रा है। प्यालोंसे इसे पीश्रो । (१०) रामके कहनेसे वन्वीस (वाद्यविशेष), बंसी, त्रिसरक (तीन तारवाला वाद्य), बीणा, संगीत तथा विविध नृत्योंसे उस द्वश्मणकी श्रविरत्न स्तृति की गई। (११) मूढ़ हृदयवाले रामने दूसरे सब न्यापारोंका त्याग करके उसके लिए ये तथा दूसरे सकड़ों कार्य करवाये। (१२)

उस समय यह वृत्तान्त सुनकर युद्धके लिए उत्साही वैरी चारु, वज्जमाली तथा रत्नाक्ष श्रादि सुन्दके पुत्र कहने लगे कि भयको न माननेवाल उसने हमारे गुरुजनको मारकर पातालपुरके राज्य पर विराधितको स्थापित किया है। (१३-१४) सीताका अपहरण होने पर प्रवर सुप्रीवको पाकर श्रीर लवणसागरको लाँधकर श्रनेक द्वीपोंका विनास करते हुए उसने अनेक विद्याएँ प्राप्त की । तब चक्रसे रावणको मारकर लंका श्रीर सब लेकरांको अपने बसमें किया। (१४-१६) कालके चक्रसे श्राहत होने पर उस लक्ष्मणने परलोकको ओर प्रस्थान किया है। उसके विरहमें राम मी मोहके अत्यन्त बशीभृत हो गये हैं। (१७) मोहसे प्रस्त, न्यापारोंसे रहित और भाई के शरीरको ढोनेवाले उस रामको श्राज तक छः मास बीत गये हैं। (१८) इस तरह मंत्रणा करके तैयार होकर कवच बाँधे हुए वे श्रपनी सेना के साथ साकेतपुरीमें श्रा पहुँचे। (१९)

सुन्दके पुत्र परिवारके साथ वन्नमाली आया है ऐसा सुन रामने यमदण्ड जैसे वन्नावर्त धनुपको मंगवाया। (२०) जाये गये उस धनुषको इन्होंने प्रहण किया। फिर लच्नमणको गोदमें रखकर रामने शत्रुसेनाके ऊपर

<sup>(</sup>५) भुजाओं में श्रालिंगित लक्ष्मणको स्नानपीठ पर रखकर रामने सोनेके कलशों से नहलाया। फिर पूर्ण रूपसे श्रामूषित करके उन्होंने रसोइयेसे कहा कि जल्दी ही भोजनिविधि सज्ज करो। देर मत लगाओ। (७) श्राङ्गा पाकर जो कुछ करणीय था वह सब स्वामीका हित चाहनेवाले परिजनोंने तत्काल किया। (८) रामने चावलका एक कीर उसके मुखमें डाला। जिस तरह अभव्यजीव जिनवरके धर्मको न तो चाहता है श्रीर न देखता ही है उसी तरह उसने उस कीरको न तो चाहा श्रीर न देखा ही। (६)

१. ० झराव० — प्रत्य०। २. विक्लेवं — मु०। ३. परिरोसियसव्ववा० — प्रत्य०। ४. ताव सुणि० — प्रत्य०। ५. पराणकस्वासंद सुन्द०-प्रत्य०। ६. लङ्क्ण् य तेण तत्थ सुग्गीवं — प्रत्य०। ७. रामणं — प्रत्य०। ८. कतिहतो, सो० — प्रत्य०। ६. ०ओ वरं लोगं — प्रत्य०।

उवणीयं चिय गेण्हइ, तं घंणुयं लक्सणं ठविय अक्के । ताहे कयन्तसिरसो, देइ रहू रिवुनले दिहिं ॥ २१ ॥ एयन्तरिंम जाओ, आसणकम्पो सुराण सुरलोए । माहिन्दिनिवासीणं, तत्थ जंडाऊ-क्यंताणं ॥ २२ ॥ अविहिविसएण दहुं, देवा सोंगाउरं पउमनाहं । तं चेव कोसलपुरिं, पिल्हिं वेरियनलेणं ॥ २३ ॥ सिरिऊण सामियगुणे, समागया कोसलापुरिं देवा । वेदिन्त अरिवलं तं, समन्तेओ सेन्ननिवहेणं ॥ २४ ॥ दृष्ण सुरनलं तं, भीया विज्ञाहरा वियल्प्यिया । नासेन्ति एकमेकं, लक्केन्ता निययपुरिहृत्ता ॥ २५ ॥ पत्ता निययपुरं ते जंपन्ति विहीसणस्स कह वयणं । पेच्छामो गयलज्ञा, विभगमाणा सल्स्सहावा ! ॥ २६ ॥ अह ते इन्दहतणया, सुन्दसुया चेव नायसंवेगा । रहवेगस्स सयासे, मुणिस्स दिक्सं चिय पवना ॥ २७ ॥ सत्तुभयम्मि ववगए, सुरववरा तस्स सिन्नयासम्म । नणयन्ति सुक्तरुक्तं, रामस्स पन्नोहणद्वम्म ॥ २८ ॥ वसहकलेवरजुत्तं, सीरं काऊण तत्थ य जंडाऊ । उच्छहइ वाहिउं जे, पिल्क्तर्रह य बीयसंघायं ॥ २९ ॥ रीवइ य पउमसण्डं, सिलायले पणिएण सिम्बन्ता । पुणरिव चक्कारूदो, पील्ड सिक्या र्वंडाउद्वरो ॥ ३० ॥ एयाणि य अन्नाणि य, अत्थविरुद्धाइ तत्थ कज्ञाइं । कुणमाणा सुरपवरा, ते पुच्छइ हल्हरो दो वि ॥ ३१ ॥ भो भो ! सुक्तरुक्तरं, कि सिम्बसि मूढ ! सिल्ललिवहेणं । वसहकलेवरजुत्तं, सीरं नासेसि विज्ञसमं ॥ ३२ ॥ सिल्ले मन्थिजन्ते, सुद्धु वि ण य मूढ होइ णवणीयं । सिक्याएं पीलियाए, कत्तो चिय नायए तेछं ॥ ३२ ॥ त्रं होइ कज्जसिद्धी, एव कुणन्ताण मोहगहियाणं । नायइ सरीरखेओ, नवरं विवरीयनुद्धीणं ॥ ३४ ॥ तं भणइ कयन्तसुरो, दुहमवि जीवेण विज्ञयं देहं । कह वहिस अपरितन्तो, नेहमहामोहगहिलां हगाहिओ । ३५ ॥ तं भणइ कयन्तसुरो, दुहमवि जीवेण विज्ञयं देहं । कह वहिस अपरितन्तो, नेहमहामोहगहिलां हगाहिओ ।॥ ३५ ॥

यम सरीखी दृष्टि डाली । (२१) उस समय देवलोकमें माहेन्द्रकल्प निवासी जटायु श्रीर छतान्तवक्त्र देवोंके श्रासन काँप डिटे। (२२) अविधिज्ञानसे देवोंने शोकातुर रामको तथा शत्रुके सेन्यद्वारा घिरी हुई साकतपुरीको देखा। स्वामीके गुणोंको याद करके वे देव साकेतपुरीमें आये श्रीर शत्रुकी सेनाको सेन्यसमूह द्वारा चारों श्रोरसे घेर लिया। (२४) उस देवसन्यको देखकर भयभीत हो श्राक्षोंका त्याग करनेवाले विद्याधर एक दूसरेको लाँवते हुए श्रपनी नगरीकी श्रोर भागे। (२४) श्रपने नगरमें पहुँचकर वे कहने लगे कि निर्ल्जिज, मानहीन श्रीर दुष्ट स्वभाववाले हम विभीषणका मुख कैसे देख सकेंगे? (२६) इसके बाद इन्द्रजीत श्रीर सुन्दके उन पुत्रोंने वैराग्य उत्पन्न होने पर रितवेग मुनिके पास दीचा ली। (२७)

शत्रुश्चोंका भय दूर होने पर देवोंने रामके प्रबोधके छिए उनके पास एक पूखा पेड़ पैदा किया। (२०) बैलोंके शरीरसे जुते हुए हलका निर्माण करके जटायु उसे चलानेके लिए उत्साहित हुआ श्वीर बीजसमूह विखेरने छगा। (२६) जटायुदेव शिलातल पर पद्मवन बोकर उसे पानीसे सींचने लगा। फिर चक्की में बालू पीसने लगा। (३०) इन तथा अन्य निरर्थक कार्य करते हुए उन दोनों देवोंसे रामने पूछा कि अरे मूढ़! तुम पानीसे सूखे पेड़को क्यों सींचते हो? बैलोंके शरीरोंसे युक्त हलको भी तुम बीजके साथ क्यों नष्ट करते हो? (३१-३२) श्ररे मूखें! पानीको खूब मथने पर भी मक्खन नहीं निकतेगा। बाल्को पीसने पर कैसे तेल निकलेगा? (३३) ऐसा करते हुए मुखोंको कार्यसिद्धी नहीं होती किन्तु विपरीत बुद्धिवालोंको केवल शरीरखेद ही होता है। (३४)

इस पर उनसे कृतान्तदेवने कहा कि स्नेह और महामोहरूपी प्रहसे प्रस्त तुम भी सर्वथा खिन्न हुए बिना जीवरहित शरीरको क्यों घारण करते हो ? (३४) लक्ष्मणुके उस शरीरका आर्किंगन करके रामने कहा कि अमंगल करते हुए तुम

१. घणुर्व-प्रत्य । २. जहागीकर्य ०--प्रत्य ० । ३. ०पुरं, प०--प्रत्य ० । ४. ० वतओ विययसेण्येषं--प्रत्य ० । ६. जहागी-प्रत्य ० । ५. ०रई बी०--प्रत्य ० । ६. जहागिसु०--प्रत्य ० । १०. ०विष्टुणाई त०--प्रत्य ० । ११. य तुम्ह क०--प्रत्य ० ।

तं ख्यस्वणस्स देहं, अवगृहेऊण भणइ पउमाभो । कि सिरिहरं दुगुंछिस, अमक्कलं चेव कुणमाणो !! ३६ !! बाव कयन्तेण समं, परमो रामस्स वट्टइ विवाओ । रयणकलेवरखन्थो, ताव बहाऊ समणुपचो !! ३० !! दृष्ण अभिमुहं तं, हलाउहो भणइ केण कज्जेणं । एयं कलेवरं चिंय, मइमूढो वहिस खन्धेणं ! !! ३८ !! भणिओ सुरेण पउमो, तुमं पि पाणेष्ठ विज्ञ्यं महयं । वहिस अविवेगवन्तो, अहिययरं बालबुद्धीओ !! ३९ !! वालम्मकोहिमेचं, दोसं पेच्छिस परस्स अईसिग्धं ! मन्दरमेचं पि तुमं, न य पेच्छिस अचणो दोसं !! ४० !! दृष्ण तुमे परमा, मह पीई संपयं समणुनाया । सिरसा सिरसेष्ठ सया, रज्जन्ति सुई न्नणे एसा !! ४१ !! काऊण मए पुरओ, नणम्म सवाण बालबुद्धीणं ! पुविपसायाण तुमं, राया मोहं उवगयाणं !! ४२ !! अम्हे मोहवस्त्राया, दोण्णि वि उम्मचयं वयं काउं । परिहिण्डामो वसुहं, कुणमाणा गहिल्यं लोयं !! ४२ !! एवं भणियं सुणिउं, पितिहल्यां च उवगए मोहे । सुमरइ गुरुवयणं सो, पउमो लज्जसमावन्नो !! ४४ !! असणाइएण व नहा, लढ़ं चिय भोयणं हिययइटं । तण्हाधर्थण सरं, दिहं पिव सिलल्यं हपुण्णं !! ४६ !! असणाइएण व नहा, लढ़ं चिय भोयणं हिययइटं । तण्हाधर्थण सरं, दिहं पिव सिलल्यं हपुण्णं !! ४६ !! असणाइएण व नहा, लढ़ं चिय भोयणं हिययइटं । तण्हाधर्थण सरं, दिहं पिव सिलल्यं हपुण्णं !! ४९ !! अहं महोसहं पिव, अच्चन्तं वाहिपीहियत्रणूणं ! एव पउमेण सिर्यं, गुरुवयणं चेव दुक्खेणं !! ४८ !! पिसलं चिय संनायं, तस्स मणं गहियधम्मपरमत्यं । मोहं मल्यखल्यस्कं, नज्जइ सरए व रविविग्वं !! ४९ !! अन्नं भवन्तरं पिव, संपचो विमल्यमणसो रामो । चिन्तेक्जावची, संसारिठई सुसंविग्नो !! ५० !!

लक्ष्मणकी क्यों निन्दा करते हो ? (३६) जब कृतान्तके साथ रामका खूब विवाद हो रहा था तब जटायु रत्नोंसे युक्त मुरदेको कन्छे पर रखकर आ पहुँचा।(३७) उसे सम्मुख देखकर रामने कहा कि, अतिमृद तुम क्यों इस मुरदेको कन्छे पर लेकर घूमते हो ? (३८) देवने रामसे कहा कि अविवेकी और अत्यधिक बालखुद्धिवाले तुम भी प्राणोंसे रहित मुरदेको धारण करते हो।(३८) बालके अप्रभाग जितना दूसरेका दोप तुम जल्दी ही देख लेते हो, किन्तु मन्दराचल जितना अपना दोष तुम नहीं देखते।(४०) तुम्हें देखकर इस समय मुक्ते अत्यन्त प्रीति उत्पन्न हुई है। सदृश व्यक्ति सदृश व्यक्तियोंके साथ ही सद्दा प्रसन्न होते हैं, ऐसी लोगोंमें अनुश्रुति है।(४१) लोकमें सब मूर्व पुरुषोंका मुक्ते अगुआ बनाकर तुम पहलेके मोहप्राप्त मूर्खोंके राजा हुए हो।(४२) अतः मोहके वशीभूत हम दोनों ही उन्मत्त वचन बोलकर लोगोंको उन्मत्त बनाते हुए पृथ्वी पर परिश्रमण करें।(४३)

ऐसा कहना सुनकर मोहभाव शिथिल होने पर लिजात उस रामने गुरुके वचनको याद किया। (४४) मोहरूपी बादल दूर होने पर प्रतिबोधरूपी निर्मल किरणोंसे युक्त वे दृढ़मितवाले राम शरत्कालीन चन्द्रमाकी भाँति शोभित हुए। (४४) भूखेने जैसे मनपसन्द भोजन पाया और प्यासेने मानो पानीसे परिपूर्ण सरोवर देखा। (४६) व्याधिसे श्रत्यन्त पीड़ित शरीरवालेने मानो महौपिध पाई। इसी भाँति दुःखी रामने गुरुके वचनको याद किया। (४७) प्रतिबुद्ध राजा कमलदलके समान प्रफुल नेत्रोंवाला हो गया। वह सोचने लगा कि मोहरूपी श्रन्धे कूएँमें से मैं बाहर निकला हूँ। (४८) धर्मके परमार्थको प्रहण करनेवाला उनका मन निर्मल हो गया। मोहरूपी मलपटलसे मुक्त वे शरत्कालमें सूर्यविम्बकी भाँति प्रतीत होते थे। (४९) निर्मल मनवाले रामने मानो दूसरा जन्म पाया। श्रत्यन्त वैराग्ययुक्त वे संसार स्थितिके बारेमें सोचने लगे। (५०)

१. जडागी — प्रत्य०। २. चिय. अइ० — प्रत्य०। ३. ०णगुज्जुत्तो — प्रत्य०। ४. हियं इट्टं — प्रत्य०। ५. ताहोचत्थेण — प्रत्य०। ६. ०परिपु० — प्रत्य०। ७. ० ह्रवयणकमलो सो। चि० — प्रत्य०। ८. मोहपडलमलमुकः — मु०।

परिहिण्डन्तेण मया, संसारे कह वि माणुसं जम्मं । लद्धं अलद्धं पुषं, मूढो चिय जाणमाणो हं ॥ ५१ ॥ लब्मन्ति कलत्ताइं, संसारे बन्धवा य णेयविहा । एका जिणवरविहिया, नवरं चिय दल्लहा बोही ॥ ५२ ॥ एवं पहिनुद्धं तं. देवा नाऊण अंप्पणी रिद्धि । दावेन्ति हरिसियमणा, विम्हयजणीं तिह्यणिमा ॥ ५३ ॥ पवणो सुरहिसुयन्धो. नाणविमाणेसु छाइयं गयणं । सुरजुवईसु मणहरं, ैगीयं वरवीणमहुरसरं ॥ ५४ ॥ एयन्तरम्मि देवा, दोण्णि वि पुच्छन्ति तत्थ रहुणाहं । कह तुज्झ नरवराहिव !. सुहेण दियहाँ वहकन्ता ॥५५॥ तो भणइ सीरधारी, कत्तो कुसलं महं अपुण्णस्स । निययं तु ताण कुसलं, जाण दढा जिणवरे भत्ती ॥ ५६ ॥ पुच्छामि फुडं साहह, के तुब्मे सोमदंसणसहावा !। केणेव कारणेणं, जिंगयं च विचेद्वियं एयं !।। ५७ ॥ तत्तो "बढाउदेवो, बंपइ बाणासि दण्डयारण्णे । मुणिदरिसणेण तइया, गिद्धो तुन्भं समझीणो ॥ ५८ ॥ घरिणीएँ तुज्झ नरवइ!. अगुएण य लालिओ चिरं कारूं। सीयाएँ हरणसमए, निहुओ चिय रक्खसिन्देणं ॥५९॥ तस्स मरन्तस्स तुमे, महिलाविरहाउलेण वि किवाए । दिन्नो य नमोक्कारो, पश्चमहापुरिससंजुत्तो ॥ ६० ॥ कालगओ माहिन्दे. सामिय! सो हं सुरो समुप्पन्नो । तुज्झ पसाएण पहु!. परिमिद्धं चेव संपत्तो ॥ ६१ ॥ तिरियभवद्क्लिएणं, जं सुरसोक्खं मए समणुपत्तं। तं चेव तुमं राहव!, पम्हुहो एत्तियं कालं॥ ६२॥ तुज्झ ऽवसाणे राहव!, अकयाघो हं इहागओ पायो। किर किंचि थेवयं पि य, करेमि एयं तु उवयारं ॥ ६३ ॥ तं भणइ कयन्तप्तरो, इहासि सेणावई अहं तुज्झं। नामेग कयन्तमुहो, सो प्ररप्तरो समुप्पन्नो ॥ ६४ ॥ सामिय! देहाणिं, दबं जं उत्तमं तिहुयणिमा। तं तुज्झ संपइ पह् !, सबं तु करेमि साहीणं ॥ ६५ ॥ ं रामो भणइ रिवुबलं, भग्गं तुब्मेहि बोहिओ अहयं । दिद्वा कल्लाणं मुहा, एयं चिय किन्न पज्जत्तं ? ॥ ६६ ॥

संसारमें घूमते हुए मैंने किसी तरह पहले अप्राप्त ऐसा मनुष्य-जन्म प्राप्त किया है, यह जानता हुआ भी मैं मूर्ब ही रहा। (५१) संसारमें क्रियाँ और अनेक प्रकारके बन्धुजन मिलते हैं, पर एकमात्र जिनवरविहित बोधि दुर्लभ है। (५२) इस तरह उन्हें प्रतिबुद्ध जानकर मनमें हिर्षत देवोंने तीनों लोकोंमें विस्मय पैदा करनेवाली अपनी ऋदि दिखलाई। (५३) मीठी महकवाला पवन, यान एवं विमानोंसे आच्छादित आकारा और सुरयुवितयों द्वारा गाया जानेवाला मनोहर और उत्तम बीणाके मधुर खन्वाला गीत—ऐसी ऋदि दिखलाई। (५४) तब दोनों देवोंने रामसे पूछा कि, हे राजन ! आपके दिन, किस तरह सुखसे बीत सकते हैं? (५५) तब हलधर रामने कहा कि अपुण्यशाली मेरी छु अल कैसी? जिनकी जिनवरमें हद भक्ति है उन्हींकी छु अल निश्चित है। (५६) मैं पूछता हूँ। तुम स्पष्ट रूपसे कहना। सीम्य दर्शन और स्वभाववाले तुम कौन हो? और किसलिए यह विचेष्टा पैदा की? (५७) तब जटायुदेवने कहा कि क्या आपको याद है कि दरडकारएयमें उस समय सुनिके दर्शनके लिए एक गीध आपके पास आया था। (५८) हे राजन ! आपको पत्नी और छोटे माईने चिरकाल तक उसका लालन-पालन किया था और सीताके अपहरणके समय राश्चसेन्द्र रावण द्वारा वह मारा गया था। (६८) मरते हुए उसको पत्नीके विरहसे व्याकुल होने पर भी आपने छुपापूर्वक पाँच महापुरुवोंसे युक्त नमस्कार मंत्र दिया था। (६०) हे स्वामी! मरने पर वह मैं माहेन्द्र देवलोकों देवसुल पाया उससे इतने काल तक तुम विस्मत हुए हो। (६२) हे राम! आखिरकार अकुतक्ष और पापी मैं यहाँ आया और छुछ थोड़ासा भी यह उपचार किया। (६३)

कृतान्त देवने कहा कि यहाँ पर श्रापका कृतान्तवदन नामका जो सेनापित था वह मैं देवरूपसे उत्पन्न हुआ हूँ। (६४) हे स्वामी! आप आज्ञा दें। हे प्रभो! तीनों लोकमें जो उत्पन्न द्रव्य है वह सब मैं श्रापके अधीन अभी करता हूँ। (६४) इस पर रामने कहा कि तुमने शत्रुवैत्यको भगा दिया, मुक्ते बोधित किया और पुण्यमुखवाले

१. • द्वयं वो, मू॰ — प्रत्य॰ । २. अत्तणो — प्रत्य॰ । ३. गीयवरं बीण॰ — प्रत्य॰ । ४. ॰ हा अइ॰ — प्रत्य॰ । ५. जहागिदे॰ — प्रत्य॰ । ६. ब्दो उ तुमं स॰ — प्रत्य॰ । ७. ॰ णसुहा, ए॰ — प्र॰ ।

तं भासिकण रामं, निययं संपत्थिया द्धरा ठाणं । भुजान्ति उत्तमसुहं, जिणवरधन्माणुभावेणं ॥ ६७ ॥ पेयविभवेण एतो, सकारेकण रुक्तणं रामो । पुहर्इएँ पालणहे, सिग्धं चिय भणइ सत्तुग्धं ॥ ६८ ॥ वच्छ । तुमं सयलमिणं, भुजासु रज्जं नराहिवसमग्गो । संसारगमणभीओ, पविसामि तवोवणं अहयं ॥ ६९ ॥ सत्तुग्धो भणइ तओ, अलाहि रज्जेण दोग्गइकरेणं । संपइ मोत्तूण तुमे, देव ! गई नित्थं मे अन्ना ॥ ७० ॥ न कामभोगा न य बन्धुवग्गा, न चेव अत्थो न बलं पस्यं।

कुणन्ति ताणं सरणं च लोए, जहा सुचिण्णो विमलो हु धम्मो ॥ ७१ ॥ ॥ इइ पडमचरिए कहाणिमत्तदेवागमणं नाम तेरसुत्तरसयं पञ्चं समत्तं॥

#### ११४. बलदेवणिक्खमणपव्वं

परलोगनिच्छियमणं, सचुग्धं नाणिऊणं पउमामो। पेच्छइ आसन्नत्थं, अणङ्गलवणस्स अङ्गरुहं॥ १॥ तं ठवइ कुमारवरं संमचवसुहाहिवं निययरज्ञं। रामो विरत्तभोगो, आउच्छइ परियणं ताहे॥ २॥ एत्तो बिहीसणो वि य, सुभूसणं नन्दणं निययरज्ञं। ठावेइ अङ्गयं पि य, सदेसणाहं तु सुग्गीवो॥ ३॥ एवं अन्ने वि भडा, मणुया विज्ञाहरा य पुचाणं। दाऊण निययरज्ञं, पउमेण समं सुसंविग्गा॥ ४॥ पउमो संविग्गमणो, सेट्टिं तत्थागयं अरहदासं। पुच्छइ स सावय! कुसलं, सवाल्युद्धुस्स सङ्घस्स ॥ ५॥ तो भणइ अरहदासो³, सामि! तुमे दुक्खिए नणो सबो। दुक्खं चेन पननो, तह चेन विसेसओं सङ्घो॥ ६॥

तुमको मैंने देखा। क्या यह पर्याप्त नहीं है? (६६) इसप्रकार रामके साथ वार्तालाप करते वे देव अपने स्थान पर गये और जिनधर्मके प्रभावसे उत्तम सुखका उपभोग करने लगे। (६७)

इसके पश्चात् वैभवके साथ लक्ष्मणका भेत संस्कार करके पृथ्वीके पालनके लिए शीघ्र ही रात्रुघ्नसे कहा कि, हे बत्स! राजाश्रोंसे युक्त इस समग्र राज्यका तुम उपभोग करो। संसारमें श्रमणसे भयभीत में तपोवनमें प्रवेश कहाँगा। (६०-६) तब शत्रुघ्नने कहा कि दुर्गतिकारक राज्यसे मुझे प्रयोजन नहीं। हे देव! श्रापको छोड़कर अध मेरी दूसरी गति नहीं है। (७०) न कामभोग, न बन्धुवर्ग, न अर्थ और न बड़ा भारी सन्य ही लोकमें वैसा रक्षणहरूप या शरणहरूप होता है, जैसा कि सम्यग्रूपसे श्राचरित विमल धर्म त्राण श्रीर शरणहरूप होता है। (७१)

॥ पद्मचरितमें कल्याण करनेवाले भित्र-देवोंका आगमन नामक एक सौ तेरहवाँ पर्व समाप्त हुआ ॥

#### ११४. बलदेव (राम) का निष्क्रमण

परलोकमें निश्चित मनवाले शत्रुधनको जानकर रामने समीपमें बेटे हुए अनंगलवणक पुत्रको देखा। (१) समस्त वसुधाके स्वामी उस कुमारवरको ऋपने राज्य पर स्थापित किया। फिर भोगोंसे विरक्त रामने परिजनोंसे पूझा। (२) उधर विभीषणने अपने राज्य पर सुभूषण नामके पुत्रको और सुप्रीवने ऋपने देशके स्वामी अंगदको स्थापित किया। (३) इस तरह दूसरे भी सुभट, मनुष्य और विद्याधर पुत्रोंको ऋपना राज्य देकर रामके साथ विरक्त हुए। (४) मनमें वैराग्ययुक्त रामने वहाँ आये हुए सेठ अई इाससे पूझा कि, हे श्रावक! बालक एवं बृद्धसहित संघका कुराखनेम तो है न ? (४) तब अई इासने कहाकि, हे स्वामी! आपके दुःखित होने पर सब लोगोंने दुःख पाया है और विशेषतः संघने। (६) श्रावकने कहा कि हे स्वामी! मुनिसुद्रतकी परम्परामें हुए सुद्रत नामके चारणश्रमण इस

१. ॰ण माहर्ष । पे॰—प्रत्य॰। २. समत्यव॰ मु॰। —३. ०सो मित्त ! तु॰—प्रत्य॰

भणियं च सावएणं, सामिय ! मुणिसुबयस्स वंसम्मि । संपइ चारणसमणो, इहागओ सुबओ नामं ॥ ७ ॥ द्धणिकण वयणमेर्य. बणियमहाभावपुरुइयसरीरो । रामो मुणिस्स पासं. गओ बहुसुहडपरिकिण्णो ॥ ८ ॥ समणसहस्सपरिमियं, महामुणि पेच्छिऊण पउमाभो । पणमङ् ससंभममणो, तिक्खुत्तपयाहिणावत्तं ॥ ९ ॥ विज्ञाहरा य मणुया, कुणन्ति परमं तु तत्थ महिमाणं । धय-तोरणमाईयं, बहुतूरसहस्ससद्दालं ॥ १० ॥ गमिऊण तत्थ रयणि, दिक्सयरे उग्गए महाभागो । रामो भणइ मुणिवरं, भयवं ! इच्छामि पबइउं ॥ ११ ॥ अणुमन्त्रिओ य गुरुणा, पयाहिणं कुणइ मुणिवरं रामो । उप्पन्नबोहिलाभो, संवेगपरायणो<sup>२</sup> धीरो ॥ १२ ॥ छेत्ण मोहंपासं, संचुण्णेऊण नेहनियलाइं।ताहे मुञ्जह पउमो, मउडाइं भूसणवराइं॥ १३॥ काऊण तत्थ घीरो, उववासं कमलकोमलकरेहिं । उप्पाडइ निययसिरे<sup>४</sup>, केसे वरकुसुम् सुसुयन्धे ॥ १४ ॥ वामप्पासिठयस्स उ, सह रयहरणेण दाउ सामइयं । पद्माविओ य पउमो, सुवयनामेण समणेणं ॥ १५ ॥ पञ्चमहबयकिलो, पञ्चसु समिईसु चेव आउत्तो । गुत्तीसु तीसु गुत्तो, बारसतवधारओ धीरो ॥ १६ ॥ मुका य कुसुमबुद्दी, देवेहि य दुन्दुही नहे पहया । पवणो य सुरहिगन्धो पडुपडहरवो य संजणिओ ॥१७॥ मोत्तण रायलच्छि, निययपए ठाविउं सुयं जेट्टं। सत्तुम्घो पबइओ, इन्दियसत्तू जिणिय सबे ॥ १८॥ राया बिहीसणो वि य, सुग्गीवो नरवई नलो नीलो । चन्दनहो गम्भीरो, विराहिओ चेव दढसत्तो ॥ १९ ॥ एए अन्ने य बहू, द्णुइन्दा नरवई य पबइया। रामेण सह महप्पा, संखाए सोलस सहस्सा॥ २०॥ जुबईण सहस्साइं, तीसं सत्त्तराइं तिद्दवसं। पषज्जमुबगयाईं, सिरिमइअज्जाऍ पासिम्म ॥ २१ ॥ काऊण य पबर्जं, सिंहं वासाइं सुबयसयासे । तो कुणइ मुणिवरो सो, एकछविहारपरिकम्मं ॥ २२ ॥

राजलक्ष्मीका त्याग करके श्रीर अपने पद पर ज्येष्ठ पुत्रको स्थापित करके शत्रुघने प्रव्रज्या ली और इन्द्रियोंके सब शत्रुश्चोंको जीत लिया। (१८) राजा विभीषण, सुप्रीव नृपति, नल, नील, चन्द्रनख, गम्भीर तथा बलवान् विराधित—ये तथा श्रन्य बहुतसे संख्यामें सोलह हजार महात्मा राक्षसेन्द्र और नरपित रामके साथ प्रव्रजित हुए। (१६-२०) उस दिन सैतिस हजार युर्वातयोंने श्रीमती श्रायिक पास दीक्षा ली। (२१) सुव्रत मुनिके पास साठ वर्षतक विहार करके वे मुनिकर

समय यहाँ आये हैं। (७) यह कथन सुनकर श्रत्यन्त आनन्दके कारण पुलकित शरीर वाले तथा अनेक सुभटोंसे चिरे हुए राम मुनिके पास गये। (८) हजारों श्रमणोंसे चिरे हुए महामुनिको देखकर मनमें श्रादरयुक्त रामने उन्हें तीनबार प्रदिष्णा देकर बन्दन किया। (९) वहाँ विद्यावरों श्रीर मनुष्योंने ध्वजा एवं तोरण आदिसे युक्त तथा नानाविधि हजारों वाद्योंसे ध्वनिमय ऐसा महान् उत्सव मनाया। (१०) वहाँ रात बिताकर सूर्यके उदय होने पर महाभाग रामने मुनिवरसे कहा कि, भगवन् ! मैं प्रव्रज्या लेना चाहता हूँ। (११) गुरुने श्रनुमति दी। सम्यग्दृष्टि, संवेगपरायण और धीर रामने मुनिवरको प्रदक्षिणा दी। (१२) तब मोहके पाशको छिन्न श्रीर स्नेहकी जजीरोंको चूर-चूर करके रामने मुकुट आदि उत्तम श्राभूषणोंका त्याग किया। (१३) रामने उपवास करके वहाँ श्रपने सिर परसे उत्तम पुष्पोंक समान श्रमलके समान कोमल हाथोंसे लोंच किया। (१४) बाई ओर स्थित रामको रजोहरणके साथ सामायिक देकर सुव्रत नामक श्रमणने दीक्षा दी। (१५) वे धीर राम पाँच महाव्रतोंसे युक्त, पाँच सीमितियोंसे सम्पन्न, तीन गुप्तियोंसे गुप्त तथा बारह प्रकारके तपके धारक हुए। (१६) देवोंने पुष्पोंकी वृष्टि की और आकाशमें दुन्दुिभ बजाई। उन्होंने मीठी महकवाला पवन और नगारेका बढ़ा भारी नाद पेदा किया। (१७)

१. ॰सहाइं—प्रत्य ॰। २. ॰णो जाओ—प्रत्य ॰। ३. मोहजालं, सं ॰ —प्रत्य ॰। ४. ॰रे, वरकुसुमसुगंघिए केसे —प्रत्य ॰। ५. ॰मसुहगंधे —प्रत्य ॰। ६. वामेण संद्रियस्मा, सह —प्रत्य ॰। ७. देवेहिं दुं ॰ —प्रत्य ॰। ८. ॰वरा य—प्रत्य ॰।

विविहासिग्गहधारी, पुबन्नसुएण भावियमईओ । तवभावणाइयाओ, भावेउं भावणाओ य ॥ २३ ॥ अह निग्गओ मुणी सो, गुरूण अणुमोइओ पउमनाहो । पिंडवन्नो य विहारं, एकाई सत्तभयरिहो ॥ २४ ॥ गिरिकन्दरिद्यस्स य<sup>3</sup>, रयणीए तोएँ तस्स उप्पन्नं । पउमस्स अविहनाणं, सहसा झाणेकिचित्तस्स ॥ २५ ॥ अविहिवसएण ताहे, सुमरइ रुच्छीहरं पउमणाहो । अवियण्हकामभोगं, नरयावत्थं च दुक्खरं ॥ २६ ॥ संयमेग कुमारत्ते, तिण्णेव संयाणि मण्डिल्टिते य । चतालीस य विजए, जस्स उ संवच्छरं।ऽतीया ॥ २० ॥ एकारस य सहस्सी, पञ्चेव सया तहेव सिंहजुया । विरसाणि महारक्के, जेण सयासे ठिया विसया ॥ २८ ॥ बारस चेव सहस्सा, हवन्ति विरसाण सबसंखाए । भोतूण इन्दियसुहं, गओ य नरयं अनिमयत्या ॥ २० ॥ देवाण को व दोसो, परभवजणियं समागयं कम्मं । वन्धवनेहिनहेणं, गओ गओ रुक्खणो नरयं ॥ ३० ॥ मह तस्स नेहवन्धो, वसुदत्ताईभवेर्षु बहुएसुं । आसि पुरा मह झीणो, संपइ सबो महामोहो ॥ ३१ ॥ एवं चाणो समस्थो, बन्धवनेहाणुरायपिडवद्धो । धम्मं असद्दहन्तो, परिहिण्डइ दोहसंसारे ॥ ३२ ॥ एवं सो बल्डदेवो, एगागी तत्थ कन्दरुदेसे । चिट्टइ सज्झायरुओ, दुक्खियोक्खं विचिन्तेन्तो ॥ ३३ ॥ एयं चिय निक्खमणं, वल्डदेवमुणिर्सं मुंणिय एयमणा । होह जिणधन्मितरया, पत्रिहण्ड नेष्ठा मा ३४ ॥ एयं चिय निक्खमणं, वल्डदेवमुणिर्सं मुंणिय एयमणा ।

।। इइ पडमचरिए बल्रदेव<sup>९३</sup>निक्खमणं नाम चड**द**सुत्तरसयं पव्वं सभत्तं ।।

एकाकी परिश्रमण करने लगे। (२२) विविध प्रकारके अभिष्रहोंको धारण करनेवाले तथा पूर्व एवं श्रंग श्रुतसे भावित बुद्धिवाले उन्होंने तपोभावना श्रादि भावनात्रोंसे अपनेको भावित किया। (२३)

गुरु द्वारा अनुमोदित वे राम मुनिन विहार किया और सात प्रकारके भयसे रहित हो एकाकी विहार करने लगे। (२४) उस रात पर्वतकी कन्दरामें स्थित हो ध्यानमें एकाप्रचित्तवाले रामको सहसा अवधिज्ञान उत्पन्न हुआ। (२४) जब अवधिज्ञानसे रामने कामभोगकी तृष्णा रखनेवाले, दुःखार्त और नरकमें स्थित लक्ष्मणको याद किया। (२६) जिसके एक सी वर्ष कुमारावस्थामें, तीन सी वर्ष माण्डलिक राजाके रूपमें और चालीस विजय करनेमें बोते। (२७) महाराज्यमें जिसके पास ग्यारह हजार, पाँच सी, साठ वर्ष तक सब देश अधीन रहे। (२०) इस प्रकार कुल बारह हजार होते हैं। असंयातमा वह इन्द्रियसुखका उपभोग करके नरकमें गया। (२६) इसमें देवोंका क्या दोप है ? परभवमें पदा किया गया कर्म उदयमें आया है। भाईके स्नेहके कारण मर करके लक्ष्मण नरकमें गया है। (३०) पहले वसुदत्त आदि अनेक भवोंमें मेरा उसके साथ स्नेहसक्वन्ध था। अब मेरा सारा महामोह चीण हो गया है। (३१) इस तरह सब लोग बन्धुजनोंके स्नेहानुरागमें बद्ध होकर धर्म पर अश्रद्धा करके दीर्घ संसारमें परिभ्रमण करते हैं। (३२) इस प्रकार वह बलदेव राम इस गुफा-प्रदेशमें दुःखके नाशकी चिन्ता करते हुए स्वाध्यायमें रत होकर एकाकी रहते थे। (३३) हे निर्मल चेष्टा करनेवाले सत्युक्तो ! इस तरह बलदेव सुनिका निष्क्रमण एकामभावसे सुनकर नित्य जिनधमें निरत रहो। (३४)

॥ पद्मचरितमें बलदेवका निष्क्रमण नामका एक सौ चौदहवाँ पर्व समाप्त हुआ ॥

## ११५. बलदेवसुणिगोयरसंखोभविहाणपव्वं

अह सो बल्देवसुणी, छट्डुववासे तें जो वहकते। पविसरह सन्दणथिं, महापुरिं पारणद्वाप ॥ १ ॥ मत्तगयलीलगामी, सरयरवी चेव किन्तसंजुत्तो। दिद्वो नयरिन्णणं, अञ्चन्ध्रयल्वसंठाणो॥ २ ॥ वैतं पेच्छिजण एन्तं, विणिमाओ अहिमुहो नणसमूहो। वेदेइ पउमणाहं, साहुकारं विमुञ्चन्तो॥ ३ ॥ वंपह नणो समत्थो, अहो हु तवसंनमण रूनेणां। उन्तरिस्तरिण सयलं, एएण अलंकियं भुवणं॥ ४ ॥ वञ्चइ जुगन्तिदृष्टी, पसन्तकलुसासओ पलम्बभुओ। अञ्चन्ध्रयरूवधरो, संपइ एसो नयाणन्दो॥ ५ ॥ पविसह तं वरनयरिं, वन्दिजन्तो य सबलोएणं। उक्तीलय-णचणं-वग्गणाइ अहियं कुणन्तेणं॥ ६ ॥ नयरी पविष्ट सन्ते, नहक्तमं समयचेष्टिए रामे। पिडपूरिया समत्था, रत्थामग्गा नणवएणं॥ ७ ॥ वरकणयभायणत्थं, एयं आणिष्टि पायसं सिग्धं। सयरं दिहं च दुद्धं, तूरन्तो कुणसु साहीणं॥ ८ ॥ कप्पूरसुरहिगन्धा, बद्धा गुलसकराइसु मणोजा। आणिहि मोयया इह, सिग्धं चिय परमरसजुत्ता॥ ९ ॥ थालसु वृष्टपसु य, कञ्चणपत्तीसु तत्थ नारीओ। उन्योन्ति नराहारं, मुणिस्स दढभत्तिजुत्ताओ॥ १० ॥ आबद्धपरियरा वि य, केइ नरा सुरिभगन्धनलपुण्णा। उन्योन्ति कणयकल्ये, अन्नोन्नं चेव लङ्घन्ता॥ ११ ॥ वंपन्ति नायरन्तणा, भयवं! गेण्हह इमं सुपरिसुद्धं। आहारं चिय परमं, नाणारसगुणसमाउत्तं॥ १२ ॥ दद-किणदिण्पर्हिं, भिक्लादाणुज्जणिहं एएहिं। पाडिज्ञन्ति अणेया, भायणहत्था तुरन्तेहिं॥ १३ ॥

### ११५. रामका भिक्षाटन

पष्ठ (बेला) का उपवास पूर्ण होने पर उन बलदेव मुनिने महानगरी स्वन्दनस्थलीमें पारनेके लिए प्रवेश किया। (१) मत्त गजके समान छीलापूर्धक गमन करनेवाले, शररकालीन पूर्वके समान कान्तियुक्त तथा श्रात्य अस्त हुए एवं संस्थानवाले वे नगर्राके छोगों द्वारा देखे गये। (२) उन्हें श्राते देख जनसमृह निकलकर सामने गया और साधुकार करते हुए उसने रामको घेर लिया। (३) सबलोग कहने लगे कि अहो! तप, संयम एवं रूपसे इस सुन्दर मनुष्यने सारे लोककों श्रालंकत किया है। (४) युग (चार हाथ) तक दृष्टि रखनेवाले, मानसिक कालुक्य जिलका शान्त हो गया है ऐसे लटकती हुई भुजाशोंवाले, अत्यन्त अद्भुत रूप धारण करनेवाले श्रीर जगत्को आक्त्य देनेवाले ये इस समय जा रहे हैं। (५) उत्तमकीड़ा तथा नाचना-वजाना श्रादि करते हुए सबलोगों द्वारा बन्दन किये जाते उन्होंने उस नगरी में प्रवेश किया। (६) नगरीमें प्रविष्ट होने पर क्रमशः विहार करते हुए जब राम शाकानुसार आचरण कर रहे थे तब लोगोंने सारे गली-कूचे भर दिये। (७) सोनेके सुन्दर पात्रमें इनके किए शीघ ही खीर लाओ; शर्करायुक्त दृष्टी और दृध तुरन्त ही इन्हें हो; कपूरकी मीठी सुगन्धवाले, गुड़ श्रीर शक्करसे बाँचे गये सुन्दर श्रीर उत्तम रससे युक्त लड्डू जल्दी ही यहाँ लाशो—ऐसा छोग कहते थे। (०-१) दृढ़ भक्तियुक्त स्त्रियाँ थालोंमें कटोरोंमें तथा सोनेके पात्रोंमें मुनिके लिए उत्तम श्राहार लाई। (१०) कमर कसे हुए कितने ही मनुष्य एक-दृसरेको लाँघवर मीठी सुगन्धवाले जलसे भरे हुए सोनेके कलश लाये। (११) नगरजन कहने लगे कि, भगव्य एक-दृसरेको लाँघवर मीठी सुगन्धवाले जलसे भरे हुए सोनेके कलश लाये। (११) नगरजन कहने लगे कि, भगव्य उत्तत ही उत्तर करते हुए इन दृढ़, कठिन और दर्पयुक्त मनुष्योंने हाथमेंसे श्रोक पात्र गिरा दिये। (१३) इस तरह लिए उद्यत हो जल्दी करते हुए इन दृढ़, कठिन और दर्पयुक्त मनुष्योंने हाथमेंसे श्रीक पात्र गिरा दिये। (१३) इस तरह

१. तओ अइ०—प्रत्य०। २. मंपिच्छिकण—प्रत्य०। ३. णयमंदिरेण—प्रत्य०। ४. उवकीलिय-णच्चण-मन्नणाति—प्रत्य०। ४. •ण-गायणाइ—प्रत्य०। ६. ०न्ति णाह ! भयवं ! गिण्ह इमं सव्वदोसपरि०—प्रत्य०।

एवं तत्य पुरजणे, संजाए करुयलारवे महए। हत्थी अरुणथम्मे, भेत्णं विणिगाया बहवे ॥ १४ ॥ गरुरज्ज्या य द्वरया, तोडेऊणं परायणुज्जुता। जाया खर-करहा विय, मिहस-बह्ला य भयभीया ॥ १५ ॥ तं जणवयस्स सदं, पिंडणन्दी नरवई सुणेऊणं। पेसेइ निययभिन्ने, कीस इमं आउलं नयरं ! ॥ १६ ॥ पिरमुणियकारणेहिं, सिट्ठे भिन्नेहिं नरवई ताहे। पेसेइ पवरसुहडे, आणह एयं महासमणं ॥ १७ ॥ गन्त्ण ते वि सुहडा, भणन्ति तं मुणिवरं कयपणामा। विन्नवइ अन्ह सामी, तस्स घरं गम्मए भयवं! ॥१८॥ तस्स घरम्म महामुणि!, सहावमुवकिष्यं वराहारं। गेण्डसु निराउलमणा, एहि पसायं कुणसु अन्हं ॥ १९ ॥ एव मणियं सुणेउं, संबाओ तत्थ पउरनारीओ। भिक्खा समुज्जयाओ, दाउं सुपसन्नभावाओ ॥ २० ॥ रायपुरिसेहिं ताओ, सिग्धं अवसारियाउ जुवईओ। ताहे सुदुम्मणाओ, तन्खणमेत्रेण जायाओ ॥ २१ ॥ उवयारछलेणेवं, नाऊण य अन्तराइयं ताहे। जाओ विपराहुत्तो, महामुणी वन्नइ सहेणं॥ २२ ॥ पैविसरइ महारण्णं, संवेगपरायणो विसुद्धप्या। जुगिमत्तंतरिदृष्टी, मयमोहविविज्जओ सया विमलमणो ॥ २३ ॥

।। इइ पउमचरिए गोयरसंखोभविहाणं नाम पञ्चद्सुत्तरसयं पव्वं समत्तं ॥

## ११६. बलदेवसुणिदाणपसंसाविहाणपव्वं

अह सो मुणिवरवसहो, वोलीणे तत्थ वासरे बिइए । कुणई य संविग्गमणो, अभिग्गहं धीरगम्भीरो ॥ १ ॥ जइ एत्थ महारण्णे, होहिइ भिक्ला उ देसयालम्म । तं गेण्हीहामि अहं, न चेव गामं पविसरामि ॥ २ ॥

वहाँ नगरजनों का महान् कोलाहल होने पर बन्धनस्तम्भोंको तोड़कर बहुतसे हाथी भाग खड़े हुए। (१४) घोड़ें गलेकी रस्सी तोड़कर पलायन करनेके लिए उद्यत हुए और गवे, ऊँट, भैंसे और बैज भी भयभीत हो गये। (१४) लोगोंके उस कोलाहलको सुनकर प्रतिनन्दी राजाने अपने नौकरोंको भेजा कि यह नगर क्यों श्राकुल हो गया है १ (१६) कारण जानकर नौकरोंने राजासे कहा। तब उसने उत्तम सुभटोंको भेजकर श्राह्मा दी कि उन महाश्रमएको यहाँ लाश्रो। (१७) जा करके श्रीर प्रणाम करके उन सुभटोंने उन मुनिवरसे कहा कि, हे भगवन्! हमारे स्वामी अपने घर पर श्रानेके लिये आपसे बिनती करते हैं। (१८) हे महासुनि! उनके घर पर स्वाभाविक रूपसे तैयार किया गया उत्तम श्राहार श्राप निराकुल मनसे प्रहण करें। श्राप पधारें श्रीर हम पर श्रानुप्रह करें। (१८) ऐसा कहना सुनकर वहाँकी सुप्रसन्न भाववाली सब नगरनारियाँ भिन्ना देनेके लिए उद्यत हुई। (२०) राजपुरुषोंने उन युवितयोंको शीघ्र ही दूर हटाया। उस समय वे एकदम श्रत्यन्त खिन्न हो गई। (२१) इस प्रकार उपचारके बहानेसे श्रन्तराययुक्त जानकर महामुनि वापस लीटे और सुखपूर्वक चले गये। (२२) संवेगपरायण, विशुद्धात्मा, साढ़े तीन हाथ तक देखकर चलनेवाले, मद एवं मोहसे रहित तथा विमल मनवाले रामने महारण्यमें प्रवेश किया। (२३)

॥ पद्मचरितमें भिक्षाटन संक्षोभ विधान नामक एक सौ पन्द्रहवाँ पर्व समाप्त हुआ ॥

# ११६. बलदेव मुनि दानकी प्रश्नंसा

वहाँ दूसरा दिन व्यतीत होने पर मनमें संवेगयुक्त श्रीर धीर, गम्भीर उन श्रेष्ठ मुनिवरने अभिष्रह किया कि यदि इस महारएयमें यथा समय भिक्षा मिलेगी तो उसे मैं प्रहण कहँगा, किन्तु, गाँवमें प्रवेश नहीं कहँगा। (१-२) इधर जब

१. महाजस ! सहावडव०—प्रत्य०। २. सब्बत्तो त०—प्रत्य०। ३. ०६ पहेणं प्रत्य०। ४. भवसिरिरंजियदेहो, सुर-नर्वकृतिमयचरणजुओ। पविसरइ महारण्णं, मयमोह०-मु०, उक्कण्ठाउलिह्ययं, सन्वं काऊण जणवयं सुपुरिसो। पविसरइ महारण्णं, मयमोह०-प्रत्य०। ५. बारिसे दिवसे। कु०—प्रत्य०। ६. ०६ सुसंवि०—प्रत्य०। ७. होही भि०, होहइ भि० प्रत्य०। ८. तं गिण्डिस्सामि—प्रत्य०।

अह तस्थ समारूढे, साहूण अभिग्गहे महाघोरे । ताव य दुद्दाऽऽसिह ओ, पिहणन्दी पेसिओ रण्णे ॥ ३ ॥ तस्सऽविहयस्स सबो, समाउलो जणवेओऽणुमग्गेणं । वश्चद तुरयारूढो, सिह ओ सामन्तचकेणं ॥ ४ ॥ हीरन्तस्सारणे, पिहणन्दिनराहिवस्स सो तुरओ । वेगेण वश्चमाणो, सरवरपक्के श्चिय निहुत्तो ॥ ५ ॥ ताव य तुरयारूढा, समागया वप्पक्रह्मिनहुत्तं । पेच्छन्ति वरहयं तं, मरणावस्थं समणुपतं ॥ ६ ॥ उत्तारिऊण तुरयं, भणन्ति सुद्धद्वा तओ नरविरन्दं । एयं नन्दणपुण्णं, सरं तुमे दिरिसियं अम्हं ॥ ७ ॥ थोवन्तरेण ताव य, समागओ नरवेहस्स खन्धारो । तस्सेव सरस्स तडे, सिग्धं आवासिओ सबो ॥ ८ ॥ अह सो भडेहिं सिहओ, विमल्जले मिज्जिजण नरवसहो । आहरणम्सियको, भोयणम्मीस्रुहासीणो ॥ ९ ॥ एतो सो बलदेवो, गोयरवेलाएँ पविसद्द निवेसं । दिद्दो य नरवेईणं, पणओ य ससंभममणेणं ॥ १० ॥ स्मिज्जओवल्ति, कमलेहि समिश्चए मिहपपसे । तत्थेव मुणिवरो सो, ठिवओ निवईण भत्तीए ॥ ११ ॥ गोण्हित्तु वराहारं, राया पउमस्स मुद्दयसबको । खीराइसुसंपुण्णं, आहारं देइ परितुद्दो ॥ १२ ॥ सद्धाइगुणसमगं, दायारं जाणिऊण सुरपवरा । मुञ्चन्ति रयणबुद्धि, गन्धोदयसुरभिकुसुमजुर्य ॥ १३ ॥ एवं कमेण पत्ते, पारणए नरवईण पउमाभो । पणओ मावियमइणा, परिअणसहिएण पुणरुत्तं ॥ १५ ॥ प्या सुरेहिं पत्तो, साहूण अणुबयाई दिन्नाई। जाओ विसुद्धभावो, पिहणन्दी जिणमयाणुरओ ॥ १६ ॥ रामो वि समयसंगय-सीलक्कसहस्सणेयजोगधरो । विहरइ विमल्सरीरो, बीओ ब दिवायरो समुज्जोयन्तो ॥१७॥

#### ।। इइ पउमचरिए दाणपसंसाषिद्दाणं नाम सोलसुत्तरसयं पव्वं समत्तं।।

साधुने महाघोर अभिग्रह धारण किया उस समय एक दुष्ट घोड़े द्वारा श्रपहृत प्रतिनन्दीने श्ररण्यमें प्रवेश किया। (३) उसके अपहृत होने पर आकुल सब लोग घोड़े पर चढ़कर सामन्तों के साथ उनके पीछे गये। (४) श्ररण्यमें प्रतिनन्दी राजाका श्रपहरण कर वेगसे जाता हुश्रा वह घोड़ा सरोवरके की चड़में निमग्र हो गया। (४) उस समय घोड़े पर सवार होकर श्राये हुए लोगोंने किनारेके पासके की चड़में डूबे हुए श्रीर मरणावस्थाको प्राप्त उसे सुन्दर घोड़को देखा। (६) शीव्र ही घोड़को बाहर निकालकर सुभटोंने राजासे कहा कि इस नन्दनपुण्य सरोवरको श्राप्त हमें दिखलाया। (७)

थोड़ी देरके बाद राजाका सैन्य श्रा गया। उसी सरोवरके तट पर सबने शीघ्र ही डेरा लगाया। (二) इसके बाद सुभटोंके साथ निर्मल जलमें स्नान करके आभरणोंसे विभूषित शरीरवाला वह राजा भोजनस्थान पर सुखसे बैठा। (६) उधर उस वलदेवने गोचरीके समय झावनीमें प्रवेश किया। राजाने उन्हें देखा खौर मनमें आदरके साथ प्रणाम किया। (१०) बुहारे और पोते गये तथा कमलोंसे श्रवित उस पृथ्वी-प्रदेश पर राजाने भक्तिपूर्वक उन सुनिवरको ठहराया। (११) सारे शरीरमें मुदित तथा परितृष्ट राजाने उत्तम आहार महण करके रामको क्षीर खादिसे परिपूर्ण खाहार दिया। (१२) श्रद्धा खादि गुणोंसे युक्त दाताको जानकर देवोंने रल्लोंकी तथा सुगन्धित पुष्पोंसे युक्त गन्धोदककी वृष्टि की। (१३) तब 'छहो दान!' ऐसी देवोंने घोपणा की तथा खाकाशमें दुन्दुभि बजाई खप्सराखोंने गीत तथा नृत्ययुक्त संगीत गाये। (१४) इस प्रकार राजाने रामको पारना कराया। शुद्ध बुद्धिवाले उसने परिजनोंके साथ पुनः पुनः प्रणाम किया। (१५) देवोंसे पूजा प्राप्त की। साधुने खागुव्रत दिये। इस तरह विशुद्ध भाववाला प्रतिनन्दी जिनमतमें खनुरक्त हुआ। (१६) शाकोंमें कहे गये हज़ारों शीलांग तथा अनेक योगोंको धारण करनेवाले, निर्मल शरीरवाले तथा देवीप्यमान दूसरे सूर्य सरीखे राम भी विहार करने लगे। (१७)

॥ पद्मचितमें दान-प्रशंसा विधान नामक एक सौ सोलहवाँ पर्व समाप्त हुआ ॥

१. ०ओ सम०--मु०। २. ०वरस्स--प्रत्य॰। ३. ०म्रसाहीणो--प्रत्य॰। ४. ०वरेणं--प्रत्य॰। ५. ०स्स सुद्धसंबेगो। न्त्री॰--प्रत्य॰। ६. पत्तो, पा॰---मु॰, दत्ते, पा॰--प्रत्य॰।

## ११७. पउमकेवलनाणुप्पत्तिविद्वाणपव्वं

भयवं बरुदेवो सो, पसन्तरइमच्छरो तवं घोरं। काऊण समादत्तो, नाणाविह्नोगसुपसत्थं॥१॥ छट्ट-ऽद्वमेहि विहरइ, गोयरचरियाऍ तत्थ आरण्णे । वणवासिणीहिं अहियं, पूइज्जन्तो सुरवहृहिं ॥ २ ॥ वय-समिद्द-गुत्तिज्ञत्तो, समभावजिद्दन्दिओ जियकसाओ । सज्झायझाणनिरओ, नाणाविहरुद्धिसंपन्नो । ३ ॥ कत्थइ सिलायलत्थो, निबद्धपलियङ्कझाणगर्याचत्तो । चिट्टइ पलम्बियभुओ, कत्थइ थम्मो इव अकम्पो ॥ ४ ॥ एवं महातवं सो, कुणमाणो अणुक्रमेण संपत्तो । कोडिसिला जा तह्या, हक्खुत्ता लच्छिनिलएणं ॥ ५ ॥ अह सो तत्थारुहिउं, रिंच मण-वयण-कायसंजुचो । पिंडमाएँ ठिओ धीरो, कम्मस्स विणासणद्वाए ॥ ६ ॥ अह सो झाणोवगओ, सीयापुर्वेण अच्चइन्देणं । अवहिविसएण दिद्टो. अश्वन्तं नेहराएणं ॥ ७ ॥ निययं भवसंघटं नाऊण य निणतवस्स माहप्पं । अच्चयवई खणेणं, संपत्तो विम्हयं चिन्तन्तेण य मुणिओ, एसो हरूधारणो जयाणन्दो । जो आसि मणुयलोए, महिलाभूयाए मह कन्तो ॥ ९ ॥ एयं चिय अच्छेरं, कम्मस्स विचित्तयाएँ वं जीवो । रुद्धण इत्थिभावं, पुणरवि उप्पज्जइ मणुस्सो ॥ १० ॥ अवियण्हकामभोगो, अहोगई लक्खणो समणुपत्तो । सो चेव रामदेवो, बन्ध्विओगम्मि पद्दश्री ॥ ११ ॥ एयस्स खवगसेढीगयस्स रामस्स तं करेमि अहं । वेमाणिओ य देवो, जायइ मित्तो महं जेणं ॥ १२ ॥ तो तेण समं पीई, काऊणं मन्दराइसु ठियाइं। वन्दीहामि पहट्टो, चेइयभवणाइ सबाइं॥ १३॥ नरयगयं सोमित्ति, आणेउं रुद्धबोहिसम्मत्तं। समयं रामसुरेणं, सुह-दुक्खाई च जंपेहं॥ १४॥

# ११७. रामको केवलज्ञान

रितभाव और मात्सर्य जिनका उपशान्त हो गया है ऐसे वे भगवान बलदेव नानाविध योगसे अति प्रशस्त घोर तप करने लगे। (१) वनवासिनी देवियों द्वारा अधिक पूजित वे उस अरण्यमें बेले और तेलेके बाद गोचरीके लिए जाते थे। (२) व्रत, सिमित और गुप्तिसे युक्त, समभाववाले, जितेन्द्रिय, कपायोंको जीतनेवाले, स्वाध्याय और ध्यानमें निरत तथा नानाविध छिष्योंसे सम्पन्न वे कभी शिलातल पर बैठकर और पर्यकासन छगाकर चिक्तमें ध्यान करते हुए बैठते थे, तो कभी स्तम्भकी तरह निष्कंप हो भुजाएँ लटकाकर ध्यानस्थ होते थे। (३-४) इस प्रकार महातप करते हुए वे अनुक्रमसे कोटिशिलाके पास पहुँचे, जिसको उस समय छक्ष्मणने उठाया था। (५) उस पर चढ़कर रातके समय मन, वचन और कायाका निष्रह करनेवाले धीर वे कर्मीके नाशके छिए प्रतिमा (ध्यान)में स्थित हुए। (६)

तब ध्यानस्थ उन्हें पूर्वकी भव सीता और अब अच्युतेन्द्रने अवधिक्कानसे अत्यन्त स्नेहपूर्वक देखा। (७) अपनी भवपीड़ा तथा जिन तपका माहात्म्य जानकर अच्युतपित क्षणभरमें विस्मयको प्राप्त हुआ। (८) सोचने पर क्कात हुआ कि विश्वको सुख देनेवाले ये जो हलधर हैं वे मनुष्यलोकमें जब मैं खीरूपमें थी तब मेरे पित थे। (९) यह एक आश्चर्य है कि कमेकी विचित्रतासे जीव सीभाव प्राप्त करके पुनः पुरुषके रूपमें उत्पन्न होता है। (१०) कामभोगों ने तृष्णायुक्त लक्ष्मणने अधोगित पाई हैं और उन रामने बन्धुके वियोगमें प्रवच्या ली है। (११) चपक श्रेणी पर आरूद रामके लिए मैं ऐसा करूँ—यदि कोई वैमानिक देव मेरा मित्र हो जाय तो उसके साथ प्रीति करके मन्दराचल आदि पर स्थित सब चैत्यगृहोंको मैं हर्षित हो वन्दन करूँ। (१२-१३) सम्यग्दर्शन पाये हुए नरकगत लक्ष्मणको लाकर रामके साथ मैं सुख-दु:खकी बातें करूँ। (१४)

परिचिन्तिऊण एवं. अवहण्णो सुरवरो विमाणाओ । सिग्घं माणुसलोयं, संपत्तो बत्थ पउमाभो ॥ १५ ॥ बहुकुसुमरओवाही, कुओ य पवणो सुरेण सयराहं । कोलाहिलयं च वर्ण, पक्लिगणाणं कलरवेणं ॥ १६ ॥ तरुतरुणपछ्चमायमञ्जरिसहयार्किस्यावयरं । कोइलमहुरुगीयं उज्जाणं मह्यरारुणियं ॥ १७ ॥ एवंविहं वणं तं, देवो काऊण जाणगोरूवं। रामस्स समब्भासं, गओ य नेहाणुराएणं॥ १८॥ सीया किलैं सहस त्ती, भणइ अहं आगया तुह समीवं । राहव ! विरहाउलिया, संपद्द दुक्खं चिय पवन्ना ॥१९॥ जंपइ पासछोणा, पण्डियमाणी अहं तुह समक्खं। पषद्या विहरन्ती, खेयरकन्नाहि परियरिया॥ २०॥ खेयरकन्नाहि अहं. भणिया दावेहि राहवं अम्हं । तुज्झाएसेण सिए!, तं चेव वरेमु भत्तारं ॥ २१ ॥ एयन्तरिम सहसा. नाणालंकारभूसियङ्गीओ । पत्ताउ कामिणीओ. सुरिन्दवेउिवयक्रयाओ ॥ २२ ॥ ठविऊण मए पूरओ, समयं एयाहिं उत्तमं भोगं । भुजन्त देव! नहिच्छं, साएयाए सुरिन्दसमं ॥ २३ ॥ अइकक्खडा महाजस !. बाबीस परीसहा छुहाईया । एएहिं संजमरणे, राहव ! बहबो नरा भग्गा ॥ २४ ॥ ताव य सुरजुवईहिँ, पवत्तियं सवणमणहरं गीयं। आढत्तं चिय नष्टं, कडक्खिदिद्वीवियारिलं॥ २५॥ कुरूमकयचित्रकं, दावेन्ती थणहरं तर्हि का वि । नचह मणखोभयरं, अधीरसत्ताण पुरिसाणं ॥ २६ ॥ अन्ना नंपह महुर, इमाहिं जुवईहिं सामि! अइगाढं। उँबेइया महानस!, सरणं तुह आगया सिग्धं ॥ २० ॥ का वि विवायं महिला, कुणमाणी अपगया सह सहोहिं । पुच्छइ कहेहि राहव, कमे(१का उ) ण सवणस्स[१८]तीयाडा(१ढा) ॥ २८॥ बाहा पसारिकणं, दुरत्थाए असोगलइयाए। गेण्हेइ कुसुममेलं, <sup>१°</sup>दावेन्ती का वि थणजुयलं ॥ २९ ॥

ऐसा सोचकर वह सुरवर विमानसे नीचे उतरा श्रीर जहाँ राम थे वहाँ मनुष्यलोकमें शीघ ही आ पहुँचा। (१६) उस देवने एकदम बहुत प्रकारके पुष्पोंकी रजको वहन करनेवाले पवनका निर्माण किया श्रीर पिल्योंके कलस्वसे वन कोलाहलयुक्त बना दिया। (१६) निकले हुए पह्नवोंवाले तरुण वृत्तों तथा मंजरीयुक्त सहकार एवं पलाश वृक्षोंके समूहसे युक्त, कोयलके मधुर स्वरसे गाया जाता श्रीर भीरोंकी गुनगुनाहटसे व्याप्त—ऐसे उस वनको बनाकर श्रीर सीताका रूप घारण करके वह देव स्नेहपूर्वक रामके पास गया। (१७-१८) हँसती हुई सीताने कहा कि, हे राम! विरहसे आकुल श्रीर दुःख पाई हुई मैं तुम्हारे पास श्राई हूँ। (१६) पासमें वेठा हुई उसने कहा कि श्रपने श्रापको पण्डित माननेवाली मैं तुम्हारे समस्त दीक्षित हुई थी। विहार करती हुई मेरा विद्याधर कन्याओंने श्रपहरण किया। (२०) खेचरकन्याओंने मुक्ते कहा कि हमें राम दिखलाओ। हे सीते! तुम्हारे आदेशसे उसी भर्ताका वरण हम करेंगी। (२१) इसी बीचमें सहसा सुरेन्द्र द्वारा दिव्य सामर्थ्यसे उत्पन्न नानाविध श्रलंकारोंसे विभूषित शरीरवाली खियाँ आई। (२२) हे देव! मुझे आगे स्थापित करके इनके साथ साकतमें सुरेन्द्रके समान उत्तम मोगोंका इच्छानुसार उपभोग करो। (२३) हे महायश! क्षुधा आदि बाईस परीषह श्रतिकठोर हैं। हे राधव! संयमहृत्य युद्धमें इनसे वहुत-से मनुष्य भगन हुए हैं। (२४)

उस समय देवयुषितयोंने श्रवण-मनोहर गीत गाना शुरू किया और कटाक्षयुक्त दृष्टियोंसे विकारयुक्त नृत्य करने सगीं। (२१) कोई वहाँ केशरका लेप किये हुए स्तनोंको दिखाती थी, कोई अधीर और आसक पुरुषोंके मनको क्षुच्य करनेवाला नाच कर रही थी, दूसरी मीठे वचनोंसे कह रही थी कि, हे नाथ! इन युवितयोंसे मैं अत्यन्त खिन्न हो गई हूँ। इसीछिए हे महायश! मैं तुन्हारी शरणमें शीघ ही आई हूँ। (२६-२७) कोई विवाद करती हुई की सांखयोंके साथ आई और पृक्षने लगी कि, हे राघव! आप श्रमणको कौनसी की अित आदरणीय है ? (२०) कोई हाथ पसारकर दोनों स्तनोंको दिखळाती हुई दूरस्य अशोकलितकाके फूळोंके गुच्छेको लेती थी। (२६) इन तथा अन्य दूसरे कियाज्यापारोंसे धीरमना

१. ॰णं घणरवेणं—प्रत्य॰। २. ॰सुयवयारं। कोइलमुह्छ्ग्गीयं—प्रत्य॰। ३. ॰हं च देवो काऊणं जणयतणयवर्क्यं। रा॰—प्रत्य॰। ४. ॰ळ विहरंती, ॰ळ सुहपत्ती—प्रत्य॰। ५. ॰काहिं अवहरिया—प्रत्य॰। ६. परिवरिया—प्रत्य॰। ७. ॰हिं, णिव्हतं समणमण॰—प्रत्य॰। ८. उन्वेविया—प्रत्य॰। ९. कवणेस वणस्तर्दे नियदे—मु॰। १०. दावेड् य तह य यण॰—प्रत्य॰।

एएसु य अन्नेसु य, करणनिओगेसु तत्थ पउमाभो । न य खुभिओ धीर मणो. अहिय झाणं चिय पवन्नो ॥३०॥ बाहे विजवणाहिं, सुरेण न य तस्स खोभियं झाणं । ताहे कम्मरिउंबलं, नट्टं पउमस्स निस्सेसं ॥ ३१ ॥ माहस्स सुद्धपंक्ले, बारसिरिचिम्मि पच्छिमे जामे । पउमस्स निरावरणं, केवलनाणं समुप्पन्न ॥ ३२ ॥ एतो केवलनाणं, उप्पन्नं वाणिकण सुरपवरा। रामस्स सन्नियासं, समागया सयलपरिवारा॥ ३३॥ गय-तुरय-वसह-केसरि-जाण-विमाणा-८ऽसणाई मोत्तुणं । वन्दन्ति सरा पउमं, तिक्खत्तप्याहिणावत्तं ॥ ३४ ॥ सोयाइन्दो वि तओ, केवल महिमं च तत्थ काऊणं । पणमइ बलदेवमुँणि, पउन्नमाणो थुइसयाई ॥ ३५ ॥ बहुदुक्लजले।पुण्णं. कसायगाहाउलं भँवावतं। संजमपोयाह्नदो संसारमहोयहिं तिण्णो ॥ ३६ ॥ **झाणाणिलाहएणं,** विविहतविन्धणमहन्तजलिएणं । नाणाणलेण राहव !, तुमए जम्माडवी द**डू**। ॥ ३० ॥ वेरगामोग्गरेणं, विचुण्णियं णेहपञ्जरं सिग्धं । निहुओ य मोहसत्तू, उवसमसूलेण धीरेणं ॥ ३८ ॥ भणइ सुरो सुणिवसभं, संसारमहाडविं भमन्तरस । केवललद्भाइसयं, तुहें मह सरणं भवविणासं ॥ ३९ ॥ एयं संसारनदं, बहुदुक्खावत्तअरइकलोलं । एत्थ निबुड्डं राहव !, उत्तारसु नाणहत्थेणं !! ४० || भणइ तओ सुणिवसहो, सुञ्चसु दोसासयं इमं रागं । लहुइ " सिवं तु अरागी, रागी पुण भमइ संसारे ॥४१॥ नह बाहासु सुराहिब, उत्तरिउं नेव तीरए उयही । तह न य तीरइ तरिउं, भवीयही सीलरहिएहिं ।। ४२ ॥ <sup>९3</sup>नाणमयदारुएणं, तवनियमायासबद्धकढिणेणं । संसारोयहितरणं, हवइ<sup>९६</sup> परं धम्मपोएणं ॥ ४३ ॥ राग-होसविमुको, परिसो तव-नियम-संजमाउत्तो । झाणेक्रजणियभावो, पावह सिद्धि न संदहो ॥ ४४ ॥

राम क्षुड्ध नहीं हुए और ध्यानमें ऋधिक लीन हुए। (३०) जब वैकियक शक्ति द्वारा देव उनके ध्यानको क्षुड्ध न कर सका तब रामका कर्मक्षी समय शत्रुसैन्य नष्ट हो गया। (३९) माय महीनेके शुक्ल पक्षकी द्वादशीकी रातके पिछले प्रहरमें रामको आवरण रहित केवलज्ञान उत्पन्न हुआ। (३२) केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ है ऐसा जानकर देव परिवारके साथ रामके पास आये। (३३) हाथी, घोड़े, श्रुप्म एवं सिहके यान, विमान एवं आसनोंका त्याग करके देवोंने तीन प्रदक्तिणा देकर रामको वन्दन किया। (३४) तब सीतेन्द्रने भी वहाँ केवल ज्ञानका उत्सव मनाकर सैकड़ों स्तुतियोंका प्रयोग करके बलदेवमुनिको बन्दन किया। (३५) बहुत दु:सक्ष्पी जलसे पूर्ण, कषायक्ष्पी प्राहोंसे युक्त और भव क्ष्ण आवर्तवाले संसार क्ष्पी महोद्धिको संयम क्ष्पी नीका पर आक्ष्र हो तुमने पार किया है। (३६) हे राधव! ध्यानक्ष्पी वायुसे आहत और विविध तप क्ष्पी ईधनसे खूब जली हुई ज्ञान क्ष्पी आगसे तुमने जन्मक्षी खटवी को जला डाला है। (३७) हे नाथ! वैराग्यक्षी मुद्दरसे तुमने पिंजरेको तो शीच ही तोड़ डाला है। धीर तुमने उपशमक्षी शूलसे मोहरूपी शत्रुको मार डाला है। (३०) देवने कहा कि, हे मुनिश्चम! संसारक्षी महाटवींमें घूमते हुए मेरे लिए तुम्हारा भवविनाशक केवलज्ञानातिशय शरणक्ष्य है। (३६) यह संसारक्षी नदी नाना दु:खोंक्षी भँवरों और खेदक्षी तरंगोंसे युक्त है। हे राधव! इसमें डूबे हुए को ज्ञानक्षी हाथसे पार लगा दो। (४०)

तब मुनिवरने कहा कि दोषयुक्त इस रागका त्याग करो। अरागी मोक्ष पाता है, जब कि रागी संसारमें घूमता है। (४१) हे सुराधिप! जिस तरह भुजाओंसे समुद्र नहीं तैरा जाता उसी तरह शीलरहितोंसे भवोद्धि नहीं तैरा जाता। (४२) परंतु ज्ञानरूपी लकड़ीसे बनाये गये और तप एवं नियम में किये जानेवाले अम द्वारा मज़बूतीसे बाँचे गये धर्मरूपी जहाज़से संसारसागरको तैरा जा सकता है। (४३) राग-द्वेषसे रहित, तप, नियम एवं संयमसे युक्त और ध्यानसे छत्पन्न एकाम भाववाला पुरुष सिद्धि पाता है, इसमें सन्देह नहीं। (४४) यह कथन सुनकर अत्यन्त हर्षित सीतेन्द्र हलधर

१. ॰रसुणी—प्रत्यः । २. ०उघणं, तः — प्रत्यः । ३. ॰पक्सेकारसि॰ — प्रत्यः । ४. ०वलिमहिमं च सुविदलं कादं । प॰ —प्रत्यः । ५. ०सुणि, उक्कित्तो गुणसयाई — प्रत्यः । ६. ॰लाइण्णं — प्रत्यः । ७. भयावणं — सुः । ८. ०वधं । हणिओ य मोहसत् । उत्तमलेसातिस्लेणं — प्रत्यः । ६. ॰हवं वसंतत्स — प्रत्यः । १०. तुः हुं — प्रत्यः । ११. इ य सिवं अ॰ — प्रत्यः । १२. ॰एणं — प्रत्यः । १३. नाणक्यः — सुः । १४. ०इ तको धम्मः — प्रत्यः ।

सुणिकण वयणमेयं, सीयादेवो तओ सुपरितुष्टो । निमकण सीरघारिं, निययविमाणं गओ सिग्धं ॥ ४५ ॥
एवं सुरासुरा ते, केवलनाणी कमेण थोकण गया ।
विहर६ महामुणी वि य, सेसहरकरिनयरसिरसिवमलाभतणुः॥ ४६ ॥
॥ इइ पर्णमचरिए पर्णमस्स केवलनाणुष्पत्तिविद्वाणं नाम सत्तदस्त्तरसर्यं प्रव्धं समत्तं ॥

#### ११८ पउमणिव्वाणगमणपव्वं

अह सो सीयाइन्दो, नरयत्थं लक्स्लणं ैसुमिरिकणं। अवइण्णो मणवेगो, पिडवोहणकारणुज्जुत्तो ॥ १ ॥ सो लिङ्क्किण पदमं, सकरपुदिवं च वालुयापुदिवं। पद्गत्थे चिय पेच्छइ, नेरहया तत्थ दुक्स्तता ॥ २ ॥ पदमं सुरेण दिहो, संबुक्को घणकसायपरिणामो । घोरिगिमाइयाइं, अणुहोन्तो तिबदुक्खाइं ॥ ३ ॥ अन्ने वि तत्थ पेच्छइ, नेरहया हुयवहम्मि पिक्सित्ता । इज्झिन्ति आरसन्ता, नाणाचेद्वासु दीणमुहा ॥ ४ ॥ केपत्थ सामलीए, कण्टयपउराऍ विल्ह्या सन्ता । अभियरणा-ऽऽरुहणाइं, कारिज्जन्तेत्थ बहुयाइं ॥ ५ ॥ जन्तेसु केइ छूदा, पीलिज्जन्ते पुरा अक्रयपुण्णा । कन्दूसु उद्धपाया, इज्झिन्त अहोमुहा अन्ने ॥ ६ ॥ असिचक्कमोगगरहया, लोलँन्ता कक्स्वडे धरणिवहे । खज्जन्ति आरसन्ता, चित्तय-वय-वग्य-सीहेहिं ॥ ७ ॥ पाइज्जन्ति रहन्ता, सुतत्तत्वंतुतम्बसिन्नमं सिललं । असिपत्तवणगया वि य, अन्ने छिज्जन्ति सत्थेहिं ॥ ८ ॥

रामको प्रशाम करके शीघ ही अपने विमानमें गया। (४४) इस तरह केवळ्डानीकी क्रमशः स्तुति करके वे सुर चले गये। चन्द्रमाकी किरणोंके समृहके समान निर्मल कान्ति युक्त शरीरवाले महामुनिने भी विहार किया। (१६)

॥ पद्मचरितमें रामको केवलज्ञानकी उत्पत्तिका विधान नामक एक सौ सत्रहवाँ पर्व समाप्त हुआ ॥

#### ११८. रामका निर्वाणगमन

वह सीतेन्द्र नरकस्थ लद्मणको याद करके उसके प्रतिबोधके लिए उद्यत हो मन के वेगकी भाँति नीचे उत्या। (१) पहली रलप्रभा पृथ्वी तथा दूसरी शर्करा पृथ्वी और तीसरी बालुका पृथ्वीको लाँघकर चौथी पंक पृथ्वीमें रहे हुए दुःखसे श्रार्त नारकोंको उसने देखा। (२) देवने प्रथम घने काषायिक परिणामवाले शंबूकको भयंकर अगिन आदि तीव्र दुःखोंका अनुभव करते हुए देखा। (३) वहाँ उसने आगमें फेंके गये, जलते हुए, चिह्नाते हुए और नानाविध चेष्टाओं द्वारा दीन मुखवाले नारिकयोंको देखा। (४) वहाँ कितने कएटकप्रचुर शाल्मिलके पेड़ों पर चढ़ाकर बहुतबार उतारा-चढ़ाया जाता था। (४) पूर्वजन्ममें पुण्य न करनेवाले कई यंत्रों में फेंककर पीसे जाते थे। पर उपर और सिर नीचा किये हुए दूसरे हाँड़ोंमें जलाये जाते थे। (६) तलवार, चक्र और मुग्दरसे आहत नारकी कठोर जमीन पर लोटते थे और चिह्नाते हुए वे चीतों, भेड़ियों, बाघ और सिहों द्वारा खाये जाते थे। (७) रोते हुए कितनेको पानी जैसा अत्यन्त तप्त काँसा और ताँवा पिलाया जाता था। श्रसिपत्र नामक बनमें गये हुए दूसरे शक्तोंसे काटे जाते थे। (६)

१. ससिकरणियर॰—प्रत्य॰। २. समिर॰—मु॰। ३. ओसरणा॰—मु॰। ४. स्रोलिता—प्रत्य॰। ५. ॰तउसिणाओं कलकुर्लितं असि॰—प्रत्य॰। ६. भं कललं—मु॰।

सो एवमाइयाई, दट्ठुं दुक्लाई नरयवासीणं । कारुण्णजणियहियओ, सोयइ परमं सुरवरिन्दो ॥ ९ ॥ सो अग्गिकुण्डमज्झाउँ निग्गयं लक्खणं सुरवरिन्दो । पेच्छइ तालिज्जन्तं, बहुएहि य नरयपालेहिं ॥ १० ॥ सो तेहि तस्स पुरओ, करवत्त-ऽसिवत्त-जन्तमादीहिं। भयविहळवेवियङ्गो, जाइजाइ जायणसपहिं॥ ११॥ दिहो लक्काहिवई, सुरेण भणिओ य तत्य संबुको । रे पाव ! पुक्रजणियं, अज्ञ वि कोवं न छंडडेसि ॥ १२ ॥ तिककसायवसगया, अणिवारियइन्दिया किवारिहिया । ते एत्थ नरयलोए, अणुहुन्ति अणेयद्कलाई ॥ १३ ॥ सोऊण वि नेरइयं, दुक्लं जीवस्स जायइ भवोहे । किं पुण तुज्झ न जायइ, भयं इहं विसहमाणस्स ! ॥१४॥ सोऊण वयणमेर्य, संबुक्को उवसमं सम्णुपत्तो । ताहे लङ्काहिवई, लन्खणसहियं भणइ देवो ॥ १५ ॥ मोत्तण भउषेयं, मह वयणं सुणह ताव वीसत्था । तुरुमे हि विरइरहिया, संपत्ता प्रिसं दुक्लं ॥ १६ ॥ दिबविमाणारूढं, ते रावण-रुक्खणा मुरं दट्टुं । पुच्छन्ति साहसु फुडं, को सि तुमं आगओ एत्थ ! ॥१०॥ सो ताण साहृ सुरो, एत्तो पउमाइयं नहावतं । पडिबोहकारणहे, निययं च समागमारम्भं ॥ १८ ॥ निययं चिय वित्तन्तं, सुणिउं ते तत्थ दो वि पडिबुद्धा । सोएन्ति दीणवयणा, अप्पाणं लिज्जियमईया ॥ १९ ॥ धी ! किं न कओ धम्मो. तहया अन्हेहिं माणुसे जम्मे ? । जेणेह दहावतथा. संपत्ता दारुणे नरए ॥ २० ॥ धन्नो सि तुमं प्ररवर!, जो परिचइकण विसयसोक्खाइं। जिणवरधम्माणुरओ, संपत्तो चेव देविश्वं ॥ २१ ॥ तत्तो सो कारुणिओ, जंपइ मा भाह दो वि बुंब्से हं। हक्खुविकण इमाओ, नरगाओ नेमि मुरलोयं ॥ २२ ॥ आबद्धपरियरो सो. हक्खुविऊणं तओ समादत्तो । विलियन्ति अइद्गेज्झा. ते अणलहओ ब नवनीओ ॥२३॥ सबोवाएहि जया, घेत्रुण न चाइया सुरिन्देणं। ताहे ते नेरइया, भणन्ति देवं मुयसु अन्हं ॥ २४ ॥

तरकवासियों के ऐसे दुःख देखकर हृदयमें कारुएयभाव उत्पन्न होनेसे वह देवेन्द्र अत्यन्त शोक करने लगा। (६) उस सुरेन्द्रने बहुतसे नरकपालों द्वारा श्राग्निकुण्डमें से निकले हुए लक्ष्मणको पांट जाते देखा। (१०) उन करवत, श्रास्पित्र तथा यंत्र श्राद्रि सेकड़ों यातनाओं के कारण भयसे विद्वल श्रीर काँपतं हुए शरीखाला वह उसके श्रागे गिड़गिड़ा रहा था। (११) देवने वहाँ लंकाधिपितको देखा। फिर शंव्कसे कहा कि, रेपापी! पूर्वजन्ममें उत्पन्न कोपको श्राज भी तू क्यों नहीं छोड़ता? (१२) जो तीन्न कपायों के वशीभूत होते हैं, इन्द्रियों का निमह नहीं करते श्रीर दयाहीन होते हैं वे यहाँ नरकलोकमें श्रानेक दुःखोंका श्राप्पत करते हैं। (१२) नरक सम्बन्धी दुःखके बारेमें सुनकर संसारमें जीवको भय पदा होता है। यहाँ दुःख सहते हुए तुमको भय नहीं होता? (१४) यह बचन सुनकर शंवूकने शान्ति प्राप्त की। तब लक्ष्मणके साथ लंकाधिपित रावणसे देवने कहा कि भय एवं उद्देगका त्याग करके विश्वस्त हो तुम मेरा कहना सुनो। विरितरिहत होनेसे तुमने ऐसा दुःख पाया है। (१४-६) दिव्य विमानमें आरूद उस देवको देखकर रावण श्रीर लक्ष्मणने पृद्धा कि यहाँ श्राये हुए तुम कीन हो, यह स्पष्ट कहो। (१७) तब देवने उन्हें राम श्रादिका सारा यृत्तान्त श्रीर प्रतिबोधके लिए अपने श्रागमनके बारेमें कहा। (१८) श्रपना यृत्तान्त सुनकर वे होनों वहाँ प्रतिबुद्ध हुए। दीनवचन श्रीर मनमें लिज्जत वे स्वयं अपने लिए श्रांक करने लगे कि हमें धिक्कार है उस समय मनुष्य-जन्ममें हमने धर्म क्यों नहीं किया? इसी कारण इस दारुण नरकमें हमने दुःखकी श्रवस्था प्राप्त की है। (१६-२०) हे सुरवर! तुम धन्य हो कि विषय सुखोंका परित्याग करके जिनवरके धर्ममें अनुरत हो तुमने देवोंकी श्रव्ध पाई है। (२१)

इस पर उस कार्राणकने कहा कि तुम दोनों मत डरो। इस नरकमेंसे निकालकर मैं तुम्हें देवलोकमें ले जाता हूँ। (२२) तब कमर कसकर वह उन्हें ऊपर उठाने लगा किन्तु अत्यन्त दुर्गाद्य वे आगमें मक्खनकी तरह विलीन हो गये। (२३) सब उपायोंसे भी देव जब उन्हें प्रहण न कर सका तब उन नारिकयोंने देवसे कहा कि

१. छड्डेहि-- प्रत्य॰ । २. तुम्हेहिं । इ॰ -- मु॰ । ३. ॰ वं सुणसु--- मु॰ ।

गच्छसु तुमं सुराहिव !, सिग्धं चिय आरणखुर्यं कप्पं । अम्हेहिं पावचणियं, अणुद्दिवयः महादुक्लं ॥ २५ ॥ विसयामिसछुद्धाणं, नरयगर्याणं अईवदुक्लाणं । निययं परबसाणं, देवा वि कुणन्ति किं ताणं ? ॥ २६ ॥ देव ! तुमं असमत्थो, इमस्स दुक्लस्स मोइउं अम्हे । तह कुणसु बह न पुणरिव हवइ मई नरयगइगमणे ॥२०॥ भणइ सुरो अ रहस्तं, परमं चिय उत्तमं सिवं सुद्धं । सम्महंसणरयणं, गेण्हह परमेण विणएणं ॥ २८ ॥ एवं गए वि संपद्द, जह इच्छह अत्तणो धुवं सेयं । तो गेण्हह सम्मतं, सुद्धं निवाणगमणफळं ॥ २९ ॥ एतो न उत्तरं वि हु, न य भूयं न य मविस्सए अन्नं । महमक्कलं पवित्ता तिलोगसिहरिष्ट्या सिद्धा ॥ ३० ॥ जीवाइपयत्था जे, निणेहिं भणिया तिलोयदिस्सीहिं । तिविहेण सहहन्तो, सम्मिद्देशे नरो होई ॥ ३१ ॥ भणिएहिं तेहि एवं, गहियं नरयिद्वपहिं सम्मतं । वं बहुभवकोडीहि वि, अणाइमन्तेहि न य पत्तं ॥ ३२ ॥ भो सुरवइ ! अम्ह हियं, तुमे कर्यं कारणं अइमहन्तं । वं सयलजीवलोए, सम्मतं उत्तमं दिनं ॥ ३२ ॥ भो भो सीइन्द ! तुमं, गच्छ लहुं आरणखुयं कप्पं । निणवरघम्मस्स फलं, मुझसु अइउत्तमं भोगं ॥ ३२ ॥ एवं महाणुभानो, देवो काऊण ताण उवयारं । सोएन्तो नरइए, संपत्तो अत्तणो ठाणं ॥ ३५ ॥ सो तत्थ वरविमाणे, सेविज्जन्तो वि अमरकन्नाहिं । सिरिजण नरयदुक्तं, देविन्दो अद्धिहं कुणइ ॥ ३६ ॥ अवयरिकणाहत्तो, पउमेणालंकियं इमं भरहं । गय-तुरय-वसह-केसरिठिएसु देवेसु परिकिण्णो ॥ ३७ ॥ बहुतूरिनणाएणं, अच्छरं संगिज्जमाणमाहप्पो । पउमस्स गओ सरणं, सीइन्दो सयलपरिवारो ॥ ३८ ॥ सवायरेण देवो, थोऊण पुणो पुणो पउमणाहं । तत्थेव सिन्निविहे, महिवीढे परियणसमग्गो ॥ ३९ ॥ सवायरेण देवो, थोऊण पुणो पुणो पउमणाहं । तत्थेव सिन्निविहे, महिवीढे परियणसमग्गो ॥ ३९ ॥

तुम हमें छोड़ हो। (२४) हे सुराधिप! तुम शीघ ही आरण-श्रच्युत कल्पमें चले जाओ। हमें पापजिनत महादुःख भोगना ही पड़ेगा। (२४) विषयरूपी मांसमें लुब्ध, नरकमें गये हुए, अतीव दुःखी श्रीर सदेव परवश प्राणियोंका देव भी क्या रक्षा कर सकते हैं? (२६) हे देव! हमें इस दुःखसे मुक्त करनेमें तुम भी असमर्थ हो। तुम वैसा करो जिससे नरकगितमें गमनकी बुद्धि हमें पुनः न हो। (२७) इस पर देवने कहा कि परम रहस्यमय, उत्तम, कल्याणकर श्रीर शुद्ध सम्यग्दर्शनरूपी रक्षको श्रत्यन्त विनयके साथ प्रहण करो। (२०) ऐसा हो चुकने पर भी यि तुम श्रपना शाश्वत कल्याण चाहते हो तो निर्वाणगमनका फल देनेवाला शुद्ध सम्यक्त्व धारण करो। (२९) इससे बढ़कर दृसरा महामंगल न तो है, न था श्रीर न होगा। इसीसे पिवत्र होनेके कारण सिद्ध तीनों लोकोंके शिखर पर स्थित होते हैं। (३०) त्रिछोकदर्शी जिनोंने जो जीवादि पदार्थ कहे हैं उस पर मन-वचन-काया तीनों प्रकारसे श्रद्धा रखनेवाला मनुष्य सम्यग्दिष्ट होता है। (३१) इस प्रकार कहने पर नरकस्थित उन्होंने वह सम्यक्त्व प्राप्त किया जो श्रनादि-श्रनन्त श्रनेक करोड़ो भवोंमें भी प्राप्त नहीं किया था। (३२)

वे कहने छगे कि, हे सुरपित ! तुमने हमारा बहुत बड़ा हित किया है, क्योंकि सम्पूर्ण जीवलोकमें जो उत्तम सम्यक्त है वह दिया है। (१२) हे सीतेन्द्र ! तुम जल्दी ही आरणाच्युत कल्पमें जाओ और जिनवरके धर्मके फलस्वरूप अत्युक्तम भोग का उपभोग करो। (२४)

इस तरह वह महानुभाव इन्द्र उन पर बड़ा उपकार करके नार्राक्यों के लिए शोक करता हुआ अपने स्थान पर चला गया। (३५) वहाँ उत्तम विमानमें देवकन्याओं द्वारा सेव्यमान वह इन्द्र नरकके दु:खको यादकर मनमें अशान्ति धारण करता था। (३६) हाथी, घोड़े, वृषभ तथा सिंहों पर स्थित देवोंसे घिरा हुआ वह नीचे उतरकर द्वाम द्वारा अलंकृत इस भरतचेत्रमें आया। (३७) नार्नावध वादोंके निनादके साथ श्रप्यसाओं द्वारा गाये जाते माहात्म्यवाला वह सीतेन्द्र सकल परिवारके साथ रामकी शरणमें गया। (३०) सम्पूर्ण आदरके साथ पुनः पुनः रामकी स्तुति करके परिजनके

१. •याणं च तिव्वतु • — प्रत्य • । २. होहि — प्रत्य • । ३. ०वकोडीहिं वियणापसेहि वि ण पर्सं — प्रत्य • । ४. • समकलं चिय, भु • — प्रत्य • । ५. • भावी, महयं का • — मु • , • भावी, काऊणं ताण सी उ उव • — प्रत्य • । ६. • रसुरिग • — मु • ।

निम्जण पुच्छइ सुरो, मयवं ] जे एश्य दसरहाईया । ख्वणं-ऽकुसा य भविया, साहसु कवणं गई पत्ता ! ॥१०॥ वं एव पुच्छिओ सो, बळदेवो भणइ आणए कप्ये । वहुइ अणरण्णसुओ, देवो विमल्प्रवरामरणो ॥ ११ ॥ ते दो वि वज्जय -कणया, केगइ तह सुप्पहा य सोमित्ती । अवराइयाएँ समयं, इमाइं सम्गोववनाइं ॥ १२ ॥ णाण-त्तव-संवमदहा, विसुद्धसोला ळवं-ऽकुसा धीरा । गच्छोहन्ति गुणघरा, अबावाहं सिवं ठाणं ॥ १३ ॥ एव मणिओ सुरिन्दो, अच्वन्तं हरिसिओ पुणो निमंदं । पुच्छइ कहेहि भयवं!, संपइ भामण्डलस्स गईं ॥ १४ ॥ तो भणइ सीरघारी, सुरवर! निसुणेहि ताव संवन्धं । विरएण तुज्ज भाया, जेणं चिय पावियं ठाणं ॥ १५ ॥ अह कोसलापुरीए, घणवन्तो अल्य वज्जको नामं । पुत्ता असोय-तिल्या, तस्स पिया मयरिया भज्जा ॥ १६ ॥ निश्चासियं सुणेदं, सोयं सो दुक्लिओ तओ वाओ । विन्तेइ सा अरण्णे, कह कुणइ घिइं महाघोरे ! ॥ १० ॥ अहियं किवाखुओ सो, संविग्गो जुइमुणिस्स सीसत्तं । पहिवज्जिज्जण काओ समणो परिवज्जियारभो ॥ १८ ॥ अह अन्नया कथाई, असोग-तिल्या गया जुइमुणिन्दं । पणमन्ति आयरेणं, पियरं च पुणो पुणो तुहा ॥ १० ॥ सोजण धम्मरयणं, सहसा ते तिबज्जायसंवेगा । दोण्णि वि जुइस्स पासे, असोय-तिल्या विणिक्सन्ता ॥ ५० ॥ कांजण तवं घोरं, कालगओ उवरिमिम गेवेजे । उववन्नो तत्थ जुई, महाजुई उत्तमो देवो ॥ ५१ ॥ कांजण तवं घोरं, कालगओ उवरिमिम गेवेजे । उववन्नो तत्थ जुई, महाजुई उत्तमो देवो ॥ ५२ ॥ कांजण तवं घोरं, कालगओ उवरिमिम गेवेजो । वववन्नो तत्थ जुई, महाजुई उत्तमो देवो ॥ ५२ ॥ कांत्रण पिया पुत्त, कुकुडनयरं समुज्जया गन्तुं । संवेयजणियमावा, वन्दणहेउं जिणिन्दस्स ॥ ५२ ॥ वन्नास जोयणाई, गयाणं अह अन्नया समणुपनो । नवपाउसो महाघणतिहच्छडाडोवसलिल्लोहो ॥ ५३ ॥ तो गिरिवरस्स हेहे, जोगत्था मुणिवरा ददधईया। जन्तेण कोसलाए, दिहा जणयस्स पुत्रणं ॥ ५४ ॥ तो गिरिवरस्स हेहे, जोगत्था मुणिवरा ददधईया। जन्तेण कोसलाए, दिहा जणयस्स पुत्रणं ॥ ५४ ॥

साथ देव वहीं जमीन पर बैठा। (३६) वन्त्रन करके देवने पूछा कि हे भगवन् ! यहाँ जो दशरथ श्रादि तथा लवण और श्रंकुश भन्य जीव ये वे किस गतिमें गये हैं. यह आप कहें। (४०) ऐसा पूछने पर उस बलदेवने कहा कि अनरण्यका पुत्र देवरूपसे उत्पन्न होकर निर्मेछ वस्न एवं अलंकार युक्त हो आनत कल्पमें रहता है। (४१) वे दोनों जनक कन्याएँ तथा अपराजिताके साथ कैकेई, सुप्रभा श्रीर सुमित्रा—ये स्वर्गमें उत्पन्न हुए हैं। (४२) ज्ञान, तप एवं संयममें टढ़, विशुद्ध श्रीतवाले, धीर श्रीर गुणोंके धारक छवण श्रीर अंकुश श्रव्यावाध शिवस्थानमें जाएँगे। (४३)

इस प्रकार कहें जाने पर अत्यन्त हर्षित सुरेन्द्रने नमन करके पुनः पूछा कि, भगवन् ! अब आप भामण्डलकी गितके बारेमें कहें । (४४) तब रामने कहा कि, हे सुरवर ! जिस आचरणसे तुम्हारे भाईने जो स्थान पाया है उसका शृतान्त तुम सुनो । (४५) कोशलापुरीमें वज्रक नामका एक धनवान् रहता था । उसके अशोक और तिलक नामके दो पुत्र तथा प्रिय भार्या मकरिका थी । (४६) निर्वासित सीताके विषयमें सुनकर वह दुःखित हुआ और सोचने लगा कि आंतभयंकर अरण्यमें वह धीरज कैसे बाँधती होगी ? (४७) अत्यन्त दयालु वह विरक्त होकर आरम्भका परित्याग करके और शुतिमुनिका शिष्यस्य अंगीकार करके अमण हो गया । (४८) एक दिन अशोक और तिलक द्युतिमुनिके पास गये । हिषत उन्होंने पिताको आदरसे पुनः पुनः वन्दन किया । (४६) धर्मरत्नका श्रवण करके सहसा तीन्न वैराग्य उत्पन्न होने पर दोनों अशोक और तिलकने युतिमुनिके पास दीक्षा ली। (५०) घोर तप करके मरने पर द्युतिमुनि उध्व प्रवेयकर्मे महाद्युतिवाले उत्तम देव हुए । (४१)

संवेगभाष जिन्हें उत्पन्न हुआ है ऐसे वे पिता और पुत्र जिनेन्द्र के दर्शनार्थ कुक्कुटनगरकी ओर जानेके लिए उद्यत हुए। (५२) पचास योजन जाने पर एक दिन बड़े बादलमें बिजलीकी घटासे युक्त जलसमृह्वाल अभिनव वर्षाकाल आ गया। (५३) तब पर्वतके नीचे योगस्थ और हढ़ बुद्धिवाले मुनिवरोंको साकेतकी श्रोर जाते हुए जनकके पुत्र मामण्डलने देखा। (५४) वह सोचने लगा कि सिद्धान्तकी रच्चाके लिए ये इस घोर, उद्देगजनक श्रीर श्रनेक जंगली जानवरोंसे भरेपूरे

१, गयं प॰—प्रत्य॰। २. ॰यतणया—मु॰। ३. ॰सा वीरा। गच्छोहिति—प्रत्य॰। ४. घणमंतो अत्य वज्जगो ना॰—प्रत्य॰। ५. ॰मसवणं—प्रत्य॰। ६. दो वि जुइस्स य पासे—प्रत्य॰। ७. चिर्कण तवं—प्रत्य॰। ८. जुई, महहमहा उ॰—प्रत्य॰। ६. ॰ण तह—मु॰।

चिन्तेइ इमे साहू, इहिंद्या समयरक्खणद्वाए। घोरे उत्तासणए, रण्णे बहुसावयाइण्णे॥ ५५॥ भामण्डलेण एवं, चिन्तेउं पाणरक्खणनिमित्तं । साहूण समासन्ने, विज्ञासु कर्य पुरं परमं ॥ ५६ ॥ काले देसे य पुरं. समागया गोचरेण ते समणा। पडिलामेइ महप्पा, चंउविहआहारदाणेणं॥ ५७॥ एवं कमेण ताणं, चाउम्मासी गया मुणिवराणं । भामण्डलेण वि तओ, दाणफलं अज्जियं विउलं ॥ ५८ ॥ भामण्डलो कयाई. सह सुन्दरमिहल्याएँ उज्जाणे । असणिहभो उववन्नो, देवकुराए तिपश्चक ॥ ५९ ॥ दाणेण भोगभूमी. छहइ नरो तवगुणेण देवतं । नाणेणं सिद्धिपुर्ह, पावइ नत्थेत्य संदेहो ॥ ६०॥ पुणरिव भणइ सुरिन्दो, अहोगई लक्सणो समणुपत्तो । उषट्टो य महामुणि !, ठाणं कवणं तु पाविहिद ! ॥ ६१ ॥ निज्जरिय कम्मनिवहं, लॅमिही कवणं गई च दहवयणो !। को व भवीहामि अहं !, एयं इच्छामि नाउं जे ॥६२॥ भणइ तओ बल्द्रेवो. सुणेहि देविन्द! आगमिस्साणं। उक्कित्तणं भवाणं, लक्क्काहिव-रूच्छिनिलयाणं॥ ६३॥ नरयाउ समुत्तिण्णा, कमेण सुरपबयस्स पुबेणं। विजयावइनयरीप, मणुया ते दो वि होहिन्ति ॥ ६४ ॥ ताणं विया सुणन्दो, जणणी वि य हवइ रोहिणी नामं । सावयकुळसंभूया, गुरुदेवयपूर्यणाहिरया ॥ ६५ ॥ अइसुन्दरहृत्वघरा, नामेण अरहदास-सिरिदासा। काऊण सावयत्तं, देवा होहिन्ति सुरलोए॥ ६६॥ चह्या तत्थेव पुरे, मणुया होऊण सावया परमा । मुणिवरदाणफलेण, होहिन्ति नरा य हरिवरिसे ॥ ६७ ॥ भोगं भोत्तूण मया, देवा होहिन्ति देवलोगिम्म । चह्या तत्थेव पुरे, नरबहपुर्ता हवीहिन्ति ॥ ६८ ॥ वाउकुमारस्स सुया, लच्छीदेवीऍ कुच्छिसंम्या । अमरिन्दंसरिसरूवा, जयकन्त-जयप्पहा धीरा ॥ ६९ ॥ काऊण तवमुयारं, देवा होहिन्ति लन्तए कप्पे। उत्तमभोगिठईया, उत्तमगुणघारया घीरा॥ ७०॥

वनमें ठहरे हुए हैं। (४४) ऐसा सोचकर प्राणोंकी रक्षाके लिए भामण्डलने साधुओंके पास विद्यार्थों द्वारा एसम नगरका निर्माण किया। (४६) काल और देशको जानकर वे श्रमण नगरमें गोचरीके लिए गये। महात्मा भामण्डलने चतुर्विष आहारका साधुओंको दान दिया। (४७) इस तरह क्रमसे उन मुनिवरोंका चातुर्मास व्यतीत हुआ। उस समय भामण्डलने दानका विपुल फल धार्जित किया। (४८) किसी समय मुन्दर महिलाओंके साथ भामण्डल उद्यानमें था। उस समय विजली गिरनेसे मरकर देवकुरुमें तीन पल्योपमकी आयुज्यवाला वह उत्पन्न हुआ है। (४६) मनुष्य दानसे भोगभूमि, तपसे देवत्व और क्रानसे मोक्ष-सुख पाता है, इसमें सन्देह नहीं। (६०)

सुरेन्द्रने पुनः पूछा कि, हे महागुनि! सक्ष्मणने अघोगति पाई है। उस गतिमेंसे बाहर निकलकर वह कौन-सा स्थान पावेगा? (६१) कर्मसमूहकी निर्जरा करके रावण कौन-सी गति पावेगा? और मैं क्या हुँगा? मैं यह जानना चाहता हूँ। (६२) तब बलदेव रामने कहा कि छंकाघिप रावण और लक्ष्मणके आगामी भवोंका बर्णन सुनो। (६३) नरकमेंसे निकछकर वे दोनों ही क्रमशः मेरुपवेतके पूर्वमें चाई हुई विजयावती नगरीमें मनुष्य होंगे। (६४) चनका पिता सुनन्द और माता आवक कुलमें उत्पन्न तथा गुरु एवं देवताके पूजनमें अभिरत रोहिणी नामकी होगी। (६४) चित्रपुन्दर रूप धारण करनेवाले अहेदास और श्रीदास नामके वे शावक धर्मका पालन करके देवलोकमें देव होंगे। (६६) च्युत होने पर उसी नगरमें मनुष्य होकर उत्तम शावक होंगे। सुनिवरको दिये गये दानके फल स्वरूप हरिवर्षमें भी वे मनुष्य रूपसे उत्पन्न होंगे। (६७) भोगका उपयोग करके मरनेपर देवलोकमें वे देव होंगे। च्युत होनेपर उसी नगरमें राजाके पुत्र होंगे। (६०) कक्षमीदेवीकी कुक्तिसे उत्पन्न वे वायुकुमारके जयकान्त और जयप्रभनामके धीर पुत्र व्ययरेन्द्रके रूपके समान सुन्दर रूपवाले होंगे। (६६) उप तप करके खन्तक कर्लमें धीर, उत्तम भोग और स्थितवाले तथा उत्तम गुणोंके धारक वे देव

१. चडव्विहाहार०--प्रत्य०। २. सुंदरिम०--प्रत्य०। ३. हमणं--प्रत्य०। ४. समिद्वित कमणं गति च--प्रत्य०। ४. ०ता य मवि०---प्रत्य०। ६. ०न्द्रहम्बसरिसा, ड०---सु०।

तुहमिव इह मरहे खद्ध, चइऊणं अच्चुयाउ कप्पाओ । चोहसरयणाहिव ई, चक्कहरो होहिसि निरुत्तं ॥ ७१ ॥ ते चेव द्धरा चह्या, दोण्णि वि तुह नन्दणा भवीहिन्त । इन्दुर ह-भोयरहा, अमरकुमारोवमिसरीया ॥ ७२ ॥ परनारिवज्रणेणं, वएण एकेण सो हु दहवयणो । जाओ चिय इन्दुरहो, सम्मत्तपरायणो धीरो ॥ ७३ ॥ सो चेव य इन्दुरहो, लिमऊण भवा इमा सुराईया । पच्छा होहह अरहा, समत्थतेलोकपरिमहिओ ॥ ७४ ॥ अह सो वि चक्कवटी, रज्जं रयणत्यले पुरे काउं । होह ह तवोवलेणं, अहमिन्दो वेजयन्तिम्म ॥ ७५ ॥ सो हु तुमं सम्माओ, चह्नओ अरहस्सँ तस्स गणपवरो । होऊण तिहुयणमां, सिद्धिसुह चेव पाविहिसि ॥ ७६ ॥ एसो ते परिकहिओ, दसाणणो सह तुमे सुराहिवई ! । एचो सुणाहि पुणरिव, लक्सणपगयं भणिज्ञन्तं ॥ ७८ ॥ एक्सर्वे वेतिहेसे भोयरहो, चक्कहरसुओ तवप्पभावेणं । भिमऊण उत्तमभवे, केई दह्मम्मसंजुत्तो ॥ ७८ ॥ पुक्सर्वे विविदेहे, पउमपुरे लक्स्णो उ चक्कहरो । होहिइ तित्थयरो पुण, तत्थेव भवे तियसणाहो ॥ ७८ ॥ सत्तसु विरसेसु जिणो , काऊण असेसदोससंघारं । सुर-असुरनिमयचल्डणो, पाविहिइ अणुतरं ठाणं ॥ ८० ॥ एवं केबल्किहियं, भविस्सभवसंकहं सुणेऊणं । आभवन्दइ सुरपवरो, जिणवरभवणाइं विविहाइं ॥ ८२ ॥ नन्दोसराइयाइं, अभवन्देऊण चेइयहराइं । कुरुवं चिय संपत्तो, पेच्छइ भामण्डलं देवो ॥ ८२ ॥ संभासिऊण पयओ, संवोहिय भायरं सिणेहेणं । विबुहाहिवो खणेणं, संपत्तो अच्जुयं कप्तं ॥ ८४ ॥ तत्थारणचुए सो, अमरबहुसयसहस्सपरिक्षिणो । अणुहवइ उत्तमसुहं, सीइन्दो सुमहयं कालं ॥ ८५ ॥ तत्थारणचुए सो, अमरबहुसयसहस्तपरिक्षिणो । अणुहवइ उत्तमसुहं, सीइन्दो सुमहयं कालं ॥ ८५ ॥

इस तरह केवली द्वारा कही गई भावी भावोंकी कथा युनकर भावनासम्पन्न इन्द्र संशयरिहत हुआ। (८१) तब सम्पूर्ण द्वादरके साथ रामदेवको पुनः पुनः नमस्कार करके देवेन्द्रने जिनवरके अनेक भवनोंमें अभिवन्दन किया। (८२) नन्दीश्वर आदिमें आये हुए चैत्यमन्दिरोंमें वन्दन करके वह कुरुत्तेत्रमें गया और भामण्डल देवको देखा। (८३) भाईको स्नेहपूर्वक सम्बोधित करके बातचीत की। फिर इन्द्र ज्ञाणभरमें अच्युत कल्पमें पहुँच गया। (८४) वहाँ आरण-अच्युत कल्पमें लाखों देववधुओंसे धिरे हुए उस सीतेन्द्रने अतिदीर्घ काल तक उत्तम युखका अनुभव किया। (८४)

होंगे। (७०) तुम भी अच्युत कल्पसे च्युत होकर अवश्य ही इसी भरत चेत्रमें चौदह रह्नों के स्वामी चक्रवर्ती राजा होंगे। (७१) वे दोनों देव भी च्युत होकर देवकुमारके समान कान्तिवाले इन्दुरथ श्रीर भोगरथ नामके तुम्हारे पुत्र होंगे। (७२) एक परनारीवर्जनके व्रतसे वह रावण सम्यक्त्वपरायण श्रीर धीर इन्दुरथ होगा। (७३) वे देव श्रादि भव प्राप्त करेंगे। बादमें वही इन्दुरथ सारे त्रैलोक्यमें प्रसिद्ध अरिहन्त होगा। (७४) वह चक्रवर्ती भी रह्मस्थल नामक नगरमें राज्य करके तपोबलसे वैजयन्तमं श्रहमिन्द्र होगा। (७५) वह तुम भी स्वर्गसे च्युत होनेपर श्रारहन्तके गणमें प्रमुख बनकर त्रिभुवनके श्राप्तभागमें स्थित मोज्ञका सुख पाओगे। (७६)

हे सुराधिपति! तुम्हारे साथ रावणके बारेमें यह मैंने तुमसे कहा। श्रव लक्ष्मिणके बारेमें कहा जाता वृत्तान्त सुनो। (७७) जो वह चक्रवर्तीका धर्ममें दृढ़ श्रास्थावान पुत्र भोगरथ था वह तपके प्रभावसे कई उत्तम भवोंमें परिश्रमण करेगा। (७८) पुष्करवरद्वीपके विदेहमें आये हुए पद्मपुरमें चक्रधर लक्ष्मण उसी भवमें देवोंका नाथ तीर्थकर होगा। (७९) सात वर्षों में सुर-श्रसुर जिनके चरणोंमें नमस्कार करते हैं ऐसे वे जिनेश्वर सम्पूर्ण दोषोंका संहार करके श्रनुत्तर मोच्चस्थान प्राप्त करेंगे (८०)

१. ०रहा-मो०—मु०। २, ४. होहिइ—प्रत्य०। ३. ०श्वले तबं का०—प्रत्य०। ५. ०स्स गणहरो पवरो—मु०,०स्स गणहरो परमो—प्रत्य०। ६. सो पुण मो०—प्रत्य०। ७. ०रवतीवि०—प्रत्य०। ८. ०णो खिवऊण असेसकम्मसंघायं सु०—प्रत्य०। ६. एवं केव- लिबिहियं—मु०।

पंत्ररस सहस्साई, विरसाण तयाऽऽसि आउयं हिल्णो । सोल्स चावाणि पुणो, उच्चतं चेव नायवं ॥ ८६ ॥ पेच्छह बलेण मह्या, जिणिन्दवरसासणे धिहं काउं । जम्म-जरा-मरणिर्त्रू, पराजिया घीरसर्तणं ॥ ८७ ॥ निस्तेसदोसरिह्ओ, नाणाअइसयिवमूइसंजुत्तो । केवलिकरणुज्जिल्ओ, विभाइ सरए व दिवसयरो ॥ ८८ ॥ आराहिकण धीरो, जिणसमयं पद्मवीस विरसाई । आउक्लयम्मि पत्तो, पउमो सिवसासयं ठाणं ॥ ८९ ॥ विगय भवहेउगं तं, अणगारं सुद्धसील्सम्मत्तं । सवायरेण पणमह, दुक्लक्सवर्कारयं रामं ॥ ९० ॥ पुक्तिणेहेण तया, सीयादेवाहिवेण परिमहियं । परिमिष्ट्रिसंपउत्तं, पणमह रामं मणोरामं ॥ ९१ ॥ इक्लागवंसितल्यं, इह भरहे अट्टमं तु बल्देवं । तं नमह णेयभवस्यसहस्समुकं सिवपयत्थं ॥ ९२ ॥ एयं हल्हरचरियं, निययं जो सुणइ सुद्धभावेणं । सो ल्हइ बोहिलाभं, बुद्ध-बलाऽऽउं च अइपरमं ॥ ९२ ॥ उज्जयसत्थो वि रित्रू, लिप्पं उवसमइ तस्स उवसम्गो । अज्जिणई चेव पुण्णं, जसेण समयं न संदेहो ॥ ९४ ॥ रज्जरिको वि रज्जं, लहइ धणस्थो महाधणं विउलं । उवसमइ तक्लणं चिय, वाही सोमा य होन्ति गहा ॥ ९४ ॥ महिल्तथी वरमहिलं, पुत्तत्थो गोत्तनन्दणं पुत्तं । ल्हइ परदेसगमणे, समागमं चेव बन्धूणं ॥ ९६ ॥ सुक्भासियाइं दुक्चित्याइं दुक्चरियसयसहस्साइं । नासन्ति पउमिकत्तणकहाऍ दूरं समत्थाइं ॥ ९७ ॥ वं पि य जणस्स हियएं, अविष्टं कारणं अइमहन्तं । तं तस्स निच्छएणं, उवणमइ सुहाणुवन्धेणं ॥ ९८ ॥ एवं धम्मोवाया, सिद्धा तव-नियम-सील्माईया । तित्थयरेहिं भहाजस !, अणन्तनाणुत्तमधरेहिं ॥ ९० ॥ निययं करेह भत्ति, जिणाण मण-वयण-कायसंजुत्ता । जेणऽहकम्मरहिया, पावह सिद्धि सुवीसत्था ॥ १०० ॥

हलधर रामकी श्रायु पंद्रह हजार वर्षकी थी। उनकी ऊँचाई सोलह धनुषकी जानो। (=६) देखो! जिनेन्द्रवरके शासनमें दृढ़ श्रद्धा रखकर धीरसत्त्व रामने बड़े भारी बलसे जन्म, जरा एवं मरणक्ष्मी शत्रुओंको पराजित किया। (=७) समय दोषोंसे रिहत, ज्ञानातिशयकी विभूतिसे संयुक्त और केवलज्ञानक्ष्मी किरणोंसे प्रकाशित वे शरत् कालमें सूर्यकी भाँति शोभित हो रहे थे। (==) जिनसिद्धान्तकी पचीस वर्ष तक आराधना करके श्रायुका चय होने पर धीर रामने शिव और शाधत स्थान प्राप्त किया। (८६) भवका हेतु जिनका नष्ट हो गया है ऐसे श्रनगार, शुद्ध शील एवं सम्यक्त्ववाले तथा दुःखोंके श्रयकारक उन रामको सम्पूर्ण श्रादरसे वन्दन करो। (६०) उस समय पूर्वके रनेहवश सीतेन्द्र द्वारा परिपूजित, परम ऋदिसे युक्त श्रीर सुन्दर रामको वन्दन करो। (९१) इक्ष्यकु वंशमें तिलकक्ष्म, इस भरतचेत्रमें आठवें बलदेव, अनेक लाखों भवोंके बाद मुक्त तथा शिवपद (मोक्ष) में स्थित उन्हें प्रणाम करो। (६२)

हलधर रामके इस चरितको जो शुद्ध भावसे सुनता है वह सम्यक्त और अत्युत्कृष्ट बुद्धि, बल एवं आयु प्राप्त करता है। (६३) इसके सुननेसे शक्ष उठाये हुए रात्रु और उनका उपसर्ग शीघ ही उपशान्त हो जाता है। और यशके साथ ही वह पुण्य अर्जित करता है इसमें संदेह नहीं। (६४) इसके सुननेसे राज्यरहित व्यक्ति राज्य; और धनार्थी विपुल एवं उत्तम धन प्राप्त करता है; व्याधि तत्त्वण शान्त हो जाती है और प्रह सौम्य हो जाते हैं। (६४) क्षीकी इच्छा करनेवाला उत्तम की; और पुत्रार्थी कुलको आनन्द देनेवाला पुत्र पाता है तथा परदेशगमनमें भाईका समागम होता है। (६६) दुर्भावित, दुश्चिन्तित ओर लाखों दुराचरित —ये सब रामकी कीर्तनकथासे एकदम नष्ट हो जाते हैं (६७)। मनुष्यके हृदयमें जो कोई भी अतिमहान प्रयोजन रहा हो तो वह पुष्यके अनुबन्धसे अवश्य ही प्राप्त होता है। (६८)

हे महायरा ! इस प्रकार अनन्त और उत्तम ज्ञान धारण करनेवाले तीर्थंकरोंने तप, नियम, शील आदि धर्मके उपाय कहे हैं। (EE) अतः तुम नित्य ही जिनवरोंकी मन, वचन और कायासे संयत होकर भक्ति करो, जिससे आठ कर्मोंसे रहित हो निःशंकभावसे तुम सिद्धि पाओगे। (१००)

१. सत्तरस— मु ० । २. वीरो—प्रत्य० । ३. ०भयहे०— मु० । ४. ०कारणं रा०— मु० । ५. ०वभय० — प्रत्य० । ६. जो पढइ सद०— मु०, जो पढइ परमभावेणं — प्रत्य० । ७. ०इ सो य पु०—प्रत्य० । ६. घणट्ठी घणं महाविउलं — प्रत्य० । १०. ०हिं भगवया, क्ष०—प्रत्य० ।

प्यं विद्युद्धलेख्यक्सरहेउजुतं, अक्लाणप्यु विविहेसु निबद्धअरथं।
नासेइ दुग्गइपहं सिं निच्छप्णं, रामारिवन्दचरियं तु सुयं समत्थं॥ १०१॥
प्यं वीरिक्णिण रामचरियं सिंहं महत्थं पुरा, पंच्छाऽऽलण्डलमृहणा उ कहियं सीसाण धम्मासयं।
मूओ साहुपरंपराऍ, सयलं लोए ठियं पायहं, एताहे विमल्जेण सुत्तसिहंयं गाहानिबद्धं क्यं॥ १०२॥
पश्चेय य वाससया, दुसमाए तीसवरिससंजुत्ता। वीरे सिद्धिमुवगए, तओ निबद्धं इमं चरियं॥ १०२॥
इल्हर-चक्कहराणं, समयं लक्काहिवेण जं वत्तं। विसयामिससत्ताणं, इत्थिनिमित्तं रणं परमं॥ १०४॥
बहुजुबह्रसहरसेहिं, न य पत्तो उवसमं मयणमूढो। सो विज्ञाहरराया, गओ य नरयं अणिमियप्या॥ १०५॥
कोऽणेयपण्डणीहिं, लालिज्जन्तौ वि न य गओ तित्ति। कह पुण अन्नो तुहिं, वैचिहिं सुधोविकल्याहिं!॥१०६॥
के विसयसहासत्ता, पुरिसा तव-नियम-संजमविह्णा। ते उज्झिकण रयणं, गेण्हन्ति हु कागिणि मूढा॥१०७॥
पूर्व वेरिनिमित्तं, परनारीसंसियं सुणेकणं। होह परलोयकह्वी, परिवल्यं चेव बज्जेह॥ १०८॥
सुक्रयफलेण मणुस्सो, पावइ टाणं सुसंपयनिहाणं। दुक्रयफलेण य कुगईं, लह इ सहावो इमो लोए॥ १०९॥
न य देह कोइ कस्सइ, आरोग्गधणं तहेव परमाउं। जइ देन्ति सुरा लोएँ, तह वि हु कि दुक्खिया बहवे!॥१९॥
काम-स्थ-धम्म-मोक्खा, एत्थ पुराणिम्म विण्या सबे। अगुणे मोत्त्वण गुणे, गेण्हह जे तुन्ह हियज्ञणणे॥१११॥
बहुएण कि व कीरइ, अबो भणियवएण लोयिमिं!। एकप्यमिं वि बुउक्कह, रमह सया जिणवरमयिमा॥११२॥

विशुद्ध और सुन्दर श्रक्षरों व हेतुश्रोंसे युक्त तथा विविध श्राख्यानोंसे जिसमें श्रर्थ गृँथा गया है ऐसे इस समस्त रामचरितका श्रवण श्रवश्य ही दुर्गतिके मार्गको नष्ट करता है। (१०१)

बीर जिनेश्वरने पहले महान् श्चर्थवाला यह रामचरित कहा था। वादमें इन्द्रभूति गीतमने धर्मका आश्रयभूत यह चिरत शिष्यों से कहा। पुनः साधु-परम्परासे लोकमें यह सारा प्रकट हुआ, अब विमलने सुन्दर बचनोंके साथ इसे गाथाओं निवद्ध किया है। (१०२) इस दु:पम कालमें महावीरके मोस्तमें जानेके बाद पाँच सी तीस बर्प न्यतीत होने पर यह चरित लिखा है। (१०३)

विषय रूपी मांस में आसक्त हलधर और चक्रधरका लंकाधिपके साथ स्त्रीके लिए महान् युद्ध हुआ। (१०४) कामसे मोहित उस श्वनियमितास विद्याधर राजाने अनेक हजार युवतियोंसे शान्ति न पाई और नरकमें गया। (१०४) यि अनेक स्त्रियों द्वारा स्नेहपूर्वक पालन किये जाने पर भी उसने तृप्ति न पाई, तो फिर दूसरा बहुत थोड़ी कियोंसे कैसे सन्तोष प्राप्त करेगा? (१०६) जो मूर्ल पुरुप तप, नियम एवं संयमसे विहीन और विषयोंमें आसक्त होते हैं वे मानो रत्नका त्यागकर कीड़ी लेते हैं। (१०५) परनार्राके आश्रयसे होनेवाले वैरके इस निमत्तको सुनकर परलोक (मोक्त) के आकांक्षी बनो और दूसरेका विनय करो। (१०६) मनुष्य पुण्यक फल स्वरूप सुसंपत्तियोंकी निधि पाता है और पापके फलस्वरूप दुर्गति पाता है। जगत्का यह स्वभाव है। (१०६) कोई किसीको आरोग्य, धन तथा उत्तम आयु नहीं देता। यदि देव लोगोंको ये सब देते तो बहुत लोग दुःसी क्यों हैं? (११०) काम, अर्थ, धम और मोक्त—ये सब इस पुराणमें कहे गये हैं। दुर्गुणोंको लोड़कर गुणोंको, जो तुम्हारे हितजनक हैं, महण करो (१११) अरे! लोकमें बहुत कहकर क्या किया जाय? एक शब्दमें ही तुम समक्ष जाओ। जिनवरके धमें तुम सदा रमण

विण सासणाणुरता, हो ऊर्ण कुणह उत्तमं धम्मं। जेण अविग्धं पावह, बल्देवाई गया वत्य ॥ ११३ ॥ एवं राहवचरियं, सवा वि य समयदेवया निययं। कुबन्तुं संसणिऊं, जणं च नियमत्तिसंजुतं ॥ ११४ ॥ रक्सन्तु भवियलोयं, स्राईया गहा अपरिसेसा। सुसमाहियसोममणा, जिणवरधम्मुक्जयमईया ॥ ११५ ॥ उणं अइरित्तं वा, जं एत्थ क्यं पमायदोसेणं। तं मे पिंडपूरेउं, स्वमन्तु इह पिण्डिया सवं ॥ ११६ ॥ राहू नामायरिओ, ससमयपरसमयगहियसञ्भावो। विजओ य तस्स सीसो, नाइलकुल्वंसनन्दियरो ॥ ११० ॥ सीसेण तस्स रहयं, राहवचरियं तु स्रिविमलेणं। सोऊर्ण पुष्पए, नारायणं-सीरिचरियाइं ॥ ११८ ॥ जेहिं सुयं ववगयमच्छरेहिं तञ्मतिभावियमणेहिं। ताणं विहेउ बोहिं, विमलं चरियं सुपुरिसाणं ॥ ११९ ॥

।। इइ पडमचरिए पडमनिव्याणगमणं नाम घाइदसुत्तरसयं १०पव्यं समत्तं।।

॥ "इइ नाइरुवंसिदणबरराहुसूरिपसीसेण महप्पेण पुषहरेण विमलायरिएण विरइयं सम्मत्तं पउमचरियं "।

करो । (११२) जिनशासनमें अनुरक्त होकर उत्तम धर्मका पालन करो जिससे बलदेव आदि जहाँ गये उस स्थानको तुम निर्विचन प्राप्त करो । (११३)

सभी श्रुतदेवता इस रामचरितका नित्य सिम्नधान करे और लोगोंको अपनी भक्तिसे युक्त करे । (११४) समाधियुक्त, सीम्यमनवाले तथा जिनवरके धर्ममें उद्यत बुद्धिवाले धूर्यादि सब बह भव्यजनोंका रक्षण करे। (११४) प्रमाद-दोषवश मैंने जो यहाँ कमोवेश कहा हो उसे पूर्ण करके पण्डितजन मेरे सब दोष क्षमा करें। (११६)

स्वसिद्धान्त श्रीर परिसद्धान्तके भावको प्रहण करनेवाले राहु नामके एक श्राचार्य हुए। उनका नागिलवंशके लिए मंगलकारक विजय नामका एक शिष्य था। (११७) उसके शिष्य विमलस्पिते पूर्व-मन्थोंमें श्राये हुए नारायण तथा हलघरके चिरतोंको सुनकर यह राघवचिरत रचा है। (११८) मत्सररिहत श्रीर उन रामकी भक्तिसे भावित मनवाले जिन्होंने यह चिरत सुना उन सुपुरुषोंको बोधि श्रीर विमल चिरत्र मिले।

<sup>।।</sup> पद्मचरितमें रामका निर्वाणगमन नामका एक सौ अठारहवाँ पर्व समाप्त हुआ ।।
।। नागिरुवंशमें सूर्य जैसे राहुसूरिके प्रशिष्य पूर्वेघर महात्मा विमलाचार्य द्वारा चरित पद्मचरित समाप्त हुआ ।।

१-२ एकस्मिन् प्रत्यन्तरे नास्तीयं गाथा । ३. ०न्तु ससणिष्मं, ज०—प्रत्य० । ४. खमंत मह पं०—प्रत्य० । ५. बहुनामा आयरिको—प्रत्य० । ६. विजयो तस्स उ सी०—प्रत्य० । ७. ०ण-राम च०—प्रत्य० । ८. वोहिं, स (१ म ) हिंसविमलचरियाण जिणहें दे —प्रत्य० । ९. ०साणं ॥११९॥ ॥८६८४॥—प्रत्य० । १०. पव्वं सम्मत्तं ॥ प्रन्याप्रम् १०५५० सर्वसंख्या—प्रत्य० । ११. नास्तीमा प्रष्यिका एकस्भिन्—प्रत्यन्तरे । १२. चरियं ॥ इति पठमचरियं सम्मत्तं । मन्याप्रम् सर्वसंख्या ॥ अक्खर-मत्ता-विंदू, जं च न लिहियं अयाणमाणेणं । तं [च] समस् सब्य महं, तिस्थयरविणिग्गया वाणी । ॥ द्युभं भवतु ॥ श्री संघस्य श्रेयोऽस्तु । श्रन्याप्रम् १२००० । संवत् १६४८ वर्षे बहसाख विद ३ तुथे ओझा रुहं लिखितं ॥ लेखक पाठकयोऽस्तु—एकस्मिन् प्रत्यन्तरे ।

# परिशिष्ट

| अइबल−१      | वानर राजा ६.८४             |                         | २४; १०२. ३५; १०४.१.                      | अंब्रह - १                 | अइविरिभ का सहायक                           |
|-------------|----------------------------|-------------------------|------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------|
| अइबल~२      | राजा, पाँचवें तीर्थंकर     |                         | ३१.३३;१०६.८ १३,१५,                       | · ·                        | राजा, ३७.१२                                |
| ,           | का पूर्वजन्म नाम. २०.१२    |                         | 94;990. 30;994. 80                       | अंबिया                     | पाँचवं वामुदेव की माता२०.                  |
| अइबल-३      | वानर योद्धा ५७ ४,५९.३२     |                         | (देखों <b>कुस और मयणंकुस</b> )           |                            | 9 ८ ४                                      |
| भइबल-४      | राक्षस योद्धा ५६२४         | अंग                     | वानर योद्धा ५९.३७;७६.                    | अंसुमई '                   | राज्ञी, विद्याधर राजा                      |
| अइमीम       | विद्याधर राजा ६.३०         | -4                      | v;900.£9.                                |                            | खंदगइ की स्त्री २६.८२;                     |
|             | मुनि, पाँचवें बासुदंब      | अंगअ }                  | वानरराज सुरगीव का                        |                            | ३०.५८,७५,९३                                |
| अइभूइ-१     |                            |                         | पुत्र १०.१०:४७.२१;४५.                    | अझ-१                       | राक्षस योद्धा ५९.२                         |
|             | के पूर्वजन्म गुरू २०.१७६;  |                         | २ <b>१,५</b> ४.२१, ५७,७, ५९.             | ,, −२                      | , ५९.३                                     |
| ,, ۶        | ब्राह्मणपुत्र ३०.६०,६२,    |                         | ३७,७५;६१.२८;६२.३२;                       | अक्षज्ञि                   | विद्याधर ४५.२८                             |
|             | ६९,७२,७७                   | }                       | <b>६</b> ४.२;६८. <b>१,४</b> .८,२२,२४,    | अक्रतेअ                    | विद्याधर राजा ५.४६                         |
| अइरकुच्छि   | आठवं बलदेव <b>पडम</b>      |                         | <b>३३;६९.४३;७</b> ९.३८;७६.               | अक्रोस~१                   | राक्षस योद्धा ५९.५                         |
|             | के विद्यागुरू २५.१६.       |                         | २३;७८.२४,२५;७९.२३;<br>९०. १८;१००.६१;११४. | ,, –২                      | वानर योद्धा ५९.८                           |
| अइराणी - १  | राज्ञी, तीर्थंकर संति      | İ                       | ३; -कुमार ५९. ७३;                        | अक्ख                       | राक्षसयोद्धा ६७.१४                         |
|             | की माता. २०.४२;            | अंगकुमार 🕽              | प्रद <u>्</u> , जुल्लार ११. उर्दे,       | <b>अ</b> भिगकुं <b>ड</b> ा | बाह्मणी, विस्सभूद की स्री                  |
| ,, २        | ब्राह्मणी २४.१६            | अंगारअ-१                | राक्षसवंशीय राजा ५.२६२.                  | -                          | <b>८२.२८</b>                               |
| अइब्रिरिअ-१ | नन्दावसपुर का              | <b>,,</b> −₹            | विद्याधरराजा५१. १५,२०.                   | अग्गिकेउ−१                 | ज्योतिष्क देव ३९,७६                        |
|             | राजा १.७१;३७.३,४,१८,       | अंगिर <b>म</b> (अंगिरस) | •                                        | अग्गिकेउ–२                 | राजपुरोहितपुत्र पुनः एक                    |
|             | २३,२६,२८,३०,३४,३६,         | अंजणसंदरी )             | विद्याधरी, <b>पवर्णंजय</b>               |                            | तापस ४१. ४६, ४८,                           |
|             | ३८,४४,५३,५६ ६०,६२.         | 0141413471              | की स्त्री. <b>हणुझ की</b> माता           |                            | 46, 48                                     |
|             | ६४,६५ ६७, ६८; ३८.३,        | }                       | १५. १२, ५७:                              | अस्मिद्या                  | सातवें वासुदेव के पिता                     |
|             | <b>४,८,११;६४.५;</b> ९१.२४; |                         | 9.62;94.60 60, 46;                       |                            | २०.१८२.                                    |
| ,, ২        | इक्ष्याकुर्वशीय राजा ५.५   | अंजणा ∫                 | 94.34,38.46,40,43,                       | अभिग <b>भू</b> ड           | बाह्मणपुत्र, सालिग्गाम                     |
| अंक         | सावरिथ से बहिष्कृत,        |                         | ७१ ७२;१७.८ १७,२५,                        | 7                          | निवासी १०५. २४, ५०,                        |
|             | पुनः एक नट, पुनः           |                         | ३७,४३,६९ ७९ ८९ ९१,                       |                            | ८०. देखो सिहिभूइ)                          |
|             | सावित्थ का राजा. ८८.       |                         | ९७,१०५,११५,११८;१८.                       | अभिगल                      | ब्राह्मण, <b>धन्नगाम</b> निवासी            |
|             | १८,२१.२२,२४.३३.–सुर        |                         | 4,4,92,38,38,83,84,                      |                            | ওও ওপ্                                     |
|             | cc. 89.                    |                         | ४८,५५,५०.२०,५३.१८,                       | अधिगला                     | ब्रा <b>द्य</b> णी, <b>सोमदेव की</b> पत्नी |
| अंकुस       | सीया का द्वितीय पुत्र ी.   |                         | –सुंदगे१८.५८.                            |                            | १०५.२०                                     |
|             | ३२ ८४ ८७;९१.९;९७ १,        |                         | –तणभ अंत्रणापुत्र <b>हणुअ</b>            | अचल                        | राजा, <b>सीया</b> -स्त्रयंवर में           |
|             | १९,२५; ९८ १,१८. २९,        |                         | ४७.२८;५३.८३                              |                            | उपस्थित २८.१०२                             |
|             | ३२,३७,३८,६१,६७,६८.         | अंधअ }                  | वानरराज <b>किर्किधि</b> का               | अजिअ—१                     | द्वितीय तीर्थंकर १२,४०;                    |
|             | ७०,७१,७३;९९.३,६,४३,        |                         | ञ्राता १. ४४, ४५; ६.                     |                            | <b>५ १४०,१४६: ९.९१;२०.</b>                 |
|             | 48,48,83-84,82,02;         | }                       | १८५,१९३;                                 |                            | ४, २८, १०१; ९५. ३१;-                       |
|             | १००. २८, ३२, ३९, ५०,       |                         | -कुमार ८.१९७:                            |                            | जिणिंद ५.७७,१६७;—सामि                      |
|             | ५१,५२, ५६, ५७; १०१.        | अंधकुमार                | ६.१८६.१९३.                               |                            | <i>બ</i> .બ્ર                              |

| अजिअ-२            | इक्ष्त्राकुराजा ११.८                                                         | अणलपभ                           | र<br>ज्योतिष्कवासी देव ३९.३१                        | अमयरस                   | मुनि, स्वण व अंकुस के                                                         |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>अ</b> जगुत्त   | मुनि २६.१९                                                                   |                                 | 995,933                                             |                         | दीक्षागुरु ११०४१                                                              |
| अञ्जुणविक्ख       | <b>लक्बण-</b> पुत्र ९१.२४                                                    | <b>अ</b> णाढिय                  | जंबुद्दोच का अधिपति देव                             | अमयसर                   | <b>द्</b> त ३९.३९                                                             |
| <b>अ</b> णंगकुसुम | राक्षसयोद्धा ५६.३५                                                           |                                 | १.५०; ३. ३४; ७. १०९,                                | अमरधणु                  | भृत्य ५.९०९                                                                   |
| अणंगकुसुमा        | राक्षसी <b>, चंदणहा</b><br>की पुत्री, हणुश्च की स्त्री<br>१९.३४:४९.२,५;५३४२. | अणिल                            | १९५.<br>विद्याधरवंशीय राजा ५.<br>२६४                | अमरपभ                   | वानरवंशीय राजा, वानर-<br>राजचित्र प्रवत्तंक ६.६९,<br>७१,७२ ८ <b>२</b> ,८३,९०. |
| अणैगरासि          | राक्षसयोद्धा ५६.३६                                                           | अणिलङ्कलिअ                      | सप्तर्षि मुनि ८९.२                                  | अमरवर्ड                 | रानी, <b>महु-केढव की माता</b>                                                 |
|                   | उ <b>ज्जेणी</b> की वेदया ३३.६६                                               | अणिवारि-                        | अइविरिध्य (१) का                                    |                         | 904,24                                                                        |
| भ जंगस्या         |                                                                              | अविरिअ                          | सहयोगी राजा ३७ ११                                   | अभरमुंदर                | विद्याधरराजा ८.३९ (देखो                                                       |
| भणंगलवण           | सीया का प्रथम पुत्र                                                          | अणुकोसा                         | ब्राह्मणी ३०.६०,६४,६७,                              |                         | सुरसुंदर                                                                      |
|                   | ९७.९;९८.५३ <b>:</b><br>१०६.९; ११४.१, ( <del>दे</del> खो                      |                                 | ره نع                                               | अमियगइ                  | मुनि १७४७                                                                     |
|                   | ल <b>सण</b> )                                                                | अणुद्धर-१                       | अ <b>रिहपुर का</b> राजपुत्र,<br>पुनः तापस ३९.७९,८१, | अ <b>मिय</b> ण <b>भ</b> | रायपुर का राजा, चक्रवसी<br>जयसेण का पूर्वजन्मनाम                              |
| अणंगसरा           | पुंडरीयविजयके चकवर्सी                                                        |                                 | ८२,१००                                              |                         | २०.१५२                                                                        |
|                   | राजा विद्याधर तिहुयणा                                                        | ,, –২                           | वानरयोद्धा ५७.४                                     | अभियुत्रल               | ड्स्वाकुवंशीय राजा ५.४                                                        |
|                   | <b>णंद</b> कौपुत्री६३.३४,४९,६०                                               | अणुद्धरा                        | गण <b>पा</b> ली <b>आर्यिका ३९.४८</b>                | अभियवेग                 | राक्षसवंशीय राजा ५.२६१                                                        |
| अणंगसुदरी         | राधण की स्त्री ७४.१०                                                         | अणुद्धरी                        | वानर <b>सुग्गीव</b> पुत्री ४७.५३                    | अमोहयिजया               | धरणिंद द्वारा रावण को                                                         |
| अणत               | चौदहवें तीर्थंकर १.४:५.                                                      | अणुगहा                          | विद्या <b>धररानी, विराह्यिअ</b>                     | जनाइ।जनम                | दी गयी शक्ति ५.१०१                                                            |
|                   | १४८; ९. ९३; २०.५,                                                            |                                 | की माता १. ५४; ९. २०३                               | अयल-१                   | प्रथम बलदेव ५.१५४;७०.                                                         |
|                   | ४० <b>:९५</b> .३                                                             |                                 | 8 <b>५.</b> .३                                      | अवन्त्र- ।              | ३५<br>३५                                                                      |
| अणंतयल            | केवली मुनि १४.६९,१०९;                                                        | अणेययुद्धि                      | गजा कुंडलमंडिय                                      | अयल-२                   | वाणारसीका राजा ४१.                                                            |
|                   | ३९.१२१ (देखो <b>अणंत</b> -                                                   | . F. Jane                       | का मंत्री २६.१६                                     |                         | 80                                                                            |
| ANTESTE           | विरिभ )                                                                      | अह्विजर<br>अप्रडिघाअ            | दिवाधरयोद्धा १२.९५                                  | अयल-३                   | अवरविदेह का चकवर्ती                                                           |
| अणतरह             | <b>दसरह</b> के ज्येष्ठ श्राता २२.<br>१०१, <b>१०</b> ५                        | अप्पाडयाञ<br>अप्पमे <b>य</b> बल | वानरयोद्धा ५७.८<br>मुनि ७५.२३                       |                         | ८२.६८                                                                         |
| अगंतबिरिअ         | केवली मुनि १.५९;१४.४,                                                        | अध्यसेअ )                       | -                                                   | अयल-४                   | दाशरथी <b>भरह</b> के साथ                                                      |
| अगताबारज          | ६८, १०७; १८, ४४;३९.                                                          | अप्यसंभ                         | गृहपतिपुत्र, ४८.७९;<br>४८.७८,८८,८९,९३,९५.           |                         | वीक्षित गजा ८५.४                                                              |
|                   | १२० १२४: ४१.४७, ६३:                                                          | अभयमद्दे                        | <b>स्वस्यण</b> की रानी ११.१५                        | अयल~'५                  | महुरा का राजा ८८.                                                             |
|                   | ४८. ९९;६९. २३; ७३.२,                                                         | अभयसेण-१                        | मुनि २२.१०३                                         |                         | १७,२०-२४,२६-२८,३०-                                                            |
|                   | ५. (देखो अणंतबळ)                                                             | अभयसेण२                         | मुनि सयलभूमण                                        |                         | ₹8.₹७                                                                         |
| अणयार             | मुनि, प्रथम बलदेव के                                                         |                                 | के शिष्य १०२.६१                                     | अर )                    | अहारहवें तीर्थंकर, १.४;                                                       |
|                   | पूर्वजन्म−गुरू २०१९२                                                         | अभिचंद                          | दसवे कुलकर ३.५५                                     |                         | ٩. ٩४८; २०. ६, ٩४८,                                                           |
| अणरण्ण            | दसरह के पिता १.५७;                                                           | अभिणंदण १)                      | चतुर्थं नीर्थंकर ५ १४७;                             | }                       | <b>१</b> ९८;९५.३४-जिण ९.                                                      |
|                   | १०. ८४, ८७. ८८; २२.                                                          | अभिनंदण ∫                       | १.२;९९१ (देखो                                       | अर )                    | ९४;२०.४४;<br>सातवें चक्रवर्षी भी ५.१४९,                                       |
|                   | 100,103,108;2 <b>६</b> ,28,                                                  |                                 | अहिणंदण )                                           | जर /                    | तातन पक्षाना सा त. १४८,                                                       |
| מל נחודה החודה לא | २७,३१ <b>:३०.२१</b> ;<br><b>सम्बद्ध</b> २०३५३७.२६                            | <b>अभि</b> णंदण-२               | मुनि ८२.२९                                          | अरहदल )                 |                                                                               |
| अणर ण्णसुअ        | <b>दसरह</b> २४.३४,३७;२६.<br>९४ <b>;</b> २८,७०;३१.३२;३२.                      | अमयपभा                          | रानी, <b>अवराइआ की</b>                              |                         | <b>साकेयपुर</b> का श्रा <b>वक ८९.</b><br>१२ १३                                |
|                   | २८; <b>९५.२</b> ९;११८.४१.                                                    | अमयमङ्                          | माता २२.१०६<br>विकासनेत्रत की राजी १८ ५             | 216222                  | ८५.२३                                                                         |
|                   | /-+ · > · / ! ) ! ! a · a · ! ·                                              | নান <b>ান্</b>                  | पिहु नरेन्द्र की रानी ९८.४                          | अरिहदत्त 🖯              | - ** 1 ₹                                                                      |

| अरहदास-१                                                                | साकेयपुर का श्रेष्ठी श्रावक                                                                              | अस्णिदेअ-२                               | वानर् योद्धा ५४.२२                                                                                                                                                     | आणंद-२                   | छठे बलदेव ५१५४:७∙.<br>३५                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| अरहदास−२                                                                | ११४,५,६.<br><b>विज्ञयावई</b> नगरी का<br>श्रावक ११८.६६                                                    | असोगलया<br>असोय                          | विद्याघर राजपुत्री ८.३५<br>धनाद्रुयः कोस्स <b>लपुरी</b> का<br>११८.४६,४९,५०                                                                                             | , <b>ર</b>               | राजा, तेईसवें तीर्थंकर का<br>पूर्वजन्मनाम २०.१५                                                                                                                                |
| अरिंदम                                                                  | <b>अंजणासुंदरी</b> का भाई<br>१५.११                                                                       | असोयदन                                   | मगहपुर का नागरिक ८२.                                                                                                                                                   | आणंदण<br>आणंदमान्त्रि    | राक्षस योद्धा ५९.५<br>(देगो <b>नंदिमालि)</b>                                                                                                                                   |
| अरिकंता                                                                 | साम्बी <b>, वेगवई</b> (४)की<br>गुरुआनी १०३.१०२                                                           | अस्सायर                                  | विद्याधर वंशीय रा <b>जा</b> ५.४ <b>२</b>                                                                                                                               |                          | विद्याधर राजा, <b>चंदाय</b><br><b>त्तपुर का</b> १३.३७                                                                                                                          |
| अरिद्वनेमि                                                              | बाइसवे तीर्थकर<br>(देखो नेमि) २०.५७,२००                                                                  | अहदंद                                    | विद्याधर राजा, <b>मेहपुर</b><br>का, सिरिकंठ के पिता ६.२                                                                                                                | आणंदिअ                   | दाशर <b>बी भरह</b> के साथ<br>दीक्षित राजा ८५३                                                                                                                                  |
| अरिदमण−१<br>,, -२                                                       | दक्ष्याकुवंशीय राजा ५७<br>मुनि, द्वितीय तीर्थंकर के                                                      | अहिणंदण \<br>अहिनदण ∫                    | चतुर्थं तीर्थंकर २०.४,३०,<br>(देखो अभि <b>णंदण</b> )<br>९५. ३१                                                                                                         | आयरंग                    | म्लेच्छराजा, <b>मऊरमाल</b><br>का २७.६,७,३१,३४,३६,                                                                                                                              |
| ,,३                                                                     | पूर्वजन्मगुरु. २०.९७<br>मुनि, सातवें तीर्यंकर के<br>पूर्वजन्मगुरु. २०.९८                                 | अहिदेव                                   | कोसंबी का वणिक्-पुत्र<br>५५.३९                                                                                                                                         | आयासर्विदु               | ३८<br>( देखो <b>वोमर्बिदु )केकसी</b><br>के पिता ७.७२                                                                                                                           |
| ,, –४<br>अरिविजअ                                                        | (देखो <b>सन्तुंदम</b> )३८.४३<br>वानरयोद्धा ५७.१५                                                         | आइच                                      | वानर राजा, <b>किर्किधिपुर</b><br>का१.५३;-रय ६.२१४;७.<br>१५२;८.२२९,२३१,२३४,                                                                                             | आवित                     | <b>रंभक</b> शिष्य, <b>पउमपुर</b> का<br>नागरिक ५.९५,९७:- <b>य</b><br>५.९४,१११ ११९.                                                                                              |
| <b>अ</b> रिसंतास<br>अरिहर् <b>त</b>                                     | राक्षसवंशीय राजा ५.२६५<br>(देखो <b>अरहदत्त</b> )                                                         |                                          | २५५, २५६; ९. <b>१</b> .६, २७;<br>४७.९;१०३,१३१.                                                                                                                         | आवली                     | विद्याधरी ९.११                                                                                                                                                                 |
| अरिहसण<br>अरूहमत्तिमंत                                                  | <b>गंघार</b> का राजपुत्र ३१.२३<br>राक्षसवंशीय राजा ५.२६४                                                 | आइचिकित्ति                               | विद्याघर रानी, लोकपाल<br><b>स्रोम</b> की माना ७४३                                                                                                                      | आयगीव                    | प्रथम प्रतिवासुदेव ५ १५६;<br>२•.२०३;४६.९४                                                                                                                                      |
| <b>अव</b> राइअ                                                          | राजा, छठँ तीर्थंकर का<br>पूर्वभवनाम २०.१३                                                                | आइचगइ                                    | राक्षसवंशीय राजा ५.२५२,<br>२५४,२५५.                                                                                                                                    | आसद्द <b>अ</b><br>आसधम्म | विद्याधरवंत्रीय राजा ५.४२<br>,, ५.४२                                                                                                                                           |
| अवराइआ                                                                  | आठों बलदेव <b>पउम</b><br>(राम) की माता तथा                                                               | आइचगइ-<br>छुमार                          | राक्षसंक्षीय राजा ५.२६१                                                                                                                                                | आसतेण                    | चौबीसर्वे तीर्थंकर के पिता<br>२०.४९                                                                                                                                            |
|                                                                         | <b>दसरह</b> की प्रथमरानी २०.<br>१९६;२२.१०६.२५. १ ७;<br>३२.३६;७८.१,९;७९.२६;                               | आइचजम                                    | चकवर्ती <b>भरह</b> का पुत्र:<br><b>इक्रवाग</b> वंग प्रश्तक                                                                                                             | <b>अ</b> ।सिणिदेवी       | राक्षस <b>हत्थ</b> और <b>पहत्य</b><br>की माता ५८. १२                                                                                                                           |
|                                                                         | १२,१६,७८. १, ५० ४. ५५<br>८२ ८: १०३ ११६; ११८.<br>४२.<br>बानस्योद्धा ५७.५                                  | आइचर <b>स</b> व<br>आइचरस - १             | ५.३.९.१८०;९४९<br>विद्याधर राजपुत्र ५.१६६<br>(देखो <b>आइद्य</b> )                                                                                                       | आहट्ठ<br>आहळा            | वानस्योद्धा ५७.५<br>विद्याधर राजपुत्री १३ ३५,<br>४२                                                                                                                            |
| अविणह<br>असंकिअ<br>असणिघोस<br>असणिनिघाअ<br>असणिरह<br>असणिवेअ<br>( ग )-१ | महुरा का राजा ८८.८<br>विद्याघर राजा ७०.१९<br>राक्षस योद्धा ७१.३६<br>., ,, ५६.३१<br>विद्याघर राजा, रहनेडर | आउणह<br>आउह<br>आडोव-१<br>., -२<br>आणंद-१ | विद्याधर राजा ९.१८  राक्षसी, राजवधू ५२५४  विद्याधर राजा ५.४४  विद्याधर योद्धा, लोकपाल जम का ८.२३९-२४२ वानर योद्धा ६७.९  पोयणपुर का राजा, द्वितीय तीर्थंकर के नाना ५.५२ |                          | विद्याधरगजा, रहने उर<br>सक्कवालपुर का देखो<br>महिंद और सक्क १४०,<br>६५; १८,१३,२२-२४३०,<br>३१,३३-३५,४०,४१,४१,<br>१०१,१६५; ८.४,७१,७२,<br>७६ ७७,२४८,२५३,२५४,<br>८९,९३,९४,१००,१०७- |

|                   | 99•,9२०, 9२२, 9२४,                         | इंद <b>रह</b>                      | विद्याधरवंशीय राजा ५.४४                    | उद्या— २                | विद्याधरयोद्धा १२.९८                       |
|-------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------|
|                   | 126, 135;13.9 3,6-                         | इदलेहा                             | रानी, द्वितीय तीर्थंकर की                  | उगणाञ                   | राक्षसयोद्धा ५६.२९                         |
|                   | ८.१२,१३, ३१,५०,५२;                         | <b>५</b> ५० <b>ए</b> ।             | दादी ५५१                                   | उगसिरी                  | राक्षसवंशीय राजा ५.२६४                     |
|                   | <b>५३.९५;६५.</b> १४;७•.४७.                 | इंदा <b>उह</b>                     | वानर योद्धा ५०.९                           | <b>ट</b> क्स <b>सेण</b> | रावणमंत्री ८.१६                            |
|                   | −मु <b>अ(देखो<b>जयंत</b>)१२.<b>१३</b>८</b> | इदाउहपभ                            | विद्याधर राजा ६.६६,६७                      | उज                      | " ८.9६                                     |
| <b>इंद</b> इ-१    | रावणपुत्र १.७७८०;१०.                       | इंदाणी१                            |                                            | <b>उ</b> ज्जुबई         | दाशरथी अगरहकी प्रण-                        |
|                   | २३,१९.२५,४५.३७,५३.                         | ईदाणा                              | राक्षस रानी, <b>सुकेस की</b><br>परनी ६.२१९ |                         | यिनी ८०.५२                                 |
|                   | १०२, १०५, १०६, ११७;                        | इंदाणी२                            | रानी, रा <b>जा महीहर</b> की                | उज्झिअ                  | वानर योद्धा ५७.१२.                         |
|                   | ५५.२०; ६१.४३,५१,७४.                        | \$41-11-7                          | पत्नी ३६.९                                 | उत्तम                   | राक्षसवंशीय राजा ५.२६४                     |
|                   | २२;७५.७,९ ११,४३,५९,                        | इंदाभ                              | दाशर <b>थी भरह के</b> साथ                  | <b>उत्तर्</b> गइ        | ,. ,, ५.२६४                                |
|                   | ७४, ८५; -कुमार १२.                         | 441-1                              | दीक्षित राजा ८५.8                          | <b>उदय</b> ग्ह          | दृक्ष्वाकुवं <b>शीय राजा२२.९७</b>          |
|                   | १०८: १५. १८;५३.९७;                         | इंट्रास्टर्स्ट्रास्ट्रास्ट्रास्ट्र | विद्याधर राजा ६.६७                         | <b>उद्</b> यसुंदर       | राजपुत्र, <b>नःगपुर</b> का २१.             |
|                   | ५९.४५, ४७;६१.२४,४७                         | इंदा <b>मयनंद</b> ण<br>• –         |                                            | 47187                   | 84,44,45,56                                |
|                   | –मुणि ७७.५६,५७,६१;                         | इंदास <b>णि</b>                    | वानरयोद्धा ६१.२७                           | उदहिकुमार               | भवनवासी देव १.४३; ६.                       |
|                   | = इंदई ८.६३;१२.१०५ <b>,</b>                | इंदाह                              | राक्षसयोद्धा ५६.३१                         | Q (163m) (              | १०५ १०६, ११०, १११,                         |
|                   | १३८;१५. १६; ४८. ५७;                        | इंदुमई                             | दाशरथी <b>भरह</b> की प्रणयिनी              |                         | 188,180,                                   |
|                   | ५३.११४,११६,११९;५५.                         |                                    | 60.40                                      | उ <b>दिअ</b>            | दूतपुत्र ३९. ४०, ४५, ४६,                   |
|                   | ८;५६.४१;५९. ५२, ६८,                        | इंदु-मुही                          | रानी, कोसंबी नरेश                          |                         | <b>90</b>                                  |
|                   | ७६;६३.३; ६४.४२; ६७.                        |                                    | नंद् की ७५.६२;-वयणा                        | उहाम                    | नानस्योद्धाः ५७ ७ ९                        |
|                   | १४;७०.३;७५.७९.<br>                         | ,                                  | به . چ نو <sub>م</sub> , به نور<br>م       | उपनिक्षा                | वणिक् स्त्री. मित्तमई की                   |
|                   | ∼तणया <b>इंद्रष्ट्</b> के पुत्र<br>११३.२७  | इंदुरह                             | चक्रवर्त्तीपुत्र, रावण का                  |                         | सखी ४८.२१,२२                               |
| <b>ईदइ</b> –२     | राक्ष <b>सर्वशीय</b> राजा ५.२६२            |                                    | आगामी जन्मनाम ११८.                         | उयहि                    | मुनि, आठवें वासुदेव के                     |
|                   |                                            | ١                                  | 95-98                                      |                         | पूर्वजन्मगुरु २०.१७७                       |
| <b>इंदके</b> उ    | राजा जाणा के पिता २८.                      | इंधण }<br>इधय                      | विप्र कर्षक, ५८.४,७१६;<br>५८.१५            | <b>उ</b> वओगा           | दूतपत्नी ३९.३५,४४.                         |
|                   | <b>१५,५३</b>                               | इक्खाग-कुल                         | डक्ष्वाकु वंश ११.७;२२.                     | उवस्थि                  | सेणापुर की एक खो,                          |
| इंदगिरि           | <b>इरियशीयराजा २१.९</b>                    | \$4.3141 <b>.3</b> 00              | १००;९४.८;-वंस ५.२;                         |                         | द्सरह का पूर्व-जन्म नाम                    |
| इंद <b>जुइण्ण</b> | इक्षाकुवंशीय राजा ५६                       |                                    | <b>6.८८;२८.६९;९८.३९</b>                    |                         | ३१.५,६.३३                                  |
| इंदणील            | वानरयोद्धा ६८.२                            | इभक्षण                             | द्रमाधिपति यक्ष देव ३५.२१                  | <b>उवम</b> च्चु         | पुरोहित ३१.२१,२८,३५                        |
| इंददत्त           | राजा,कोसंबीका ८८.२५                        | इलव <b>द</b> ण                     | हरिवंशीय राजा २१.२९                        | <b>उ</b> वरंभा          | वियाधर <b>नलकुञ्चर की</b>                  |
| इंदधणु            | विद्याघर राजा सुरोदय                       | इला                                | राजा जणा की माता                           |                         | ह्मी. १.५७; १२ ५३ ५५,                      |
|                   | नगर का ८.१८६                               |                                    | २१.३३                                      |                         | <b>\$</b> ₹, <b>\$</b> \$, <b>\$</b> \$    |
| इंदपभ             | राक्षस वंशीय राजा ५.२६१                    | उअहि                               | विद्याधरवंशीय राजा५.१६६                    | <b>उ</b> व्व <b>सी</b>  | रावणत्री ७४.८                              |
| इंदभूइ            | देखो गोयम १.३४;१२.                         | उइअ                                | ., ,, ,, ५,२३३                             | उसभ )                   | प्रथम तीर्थंकर १.३५:३.                     |
| · -•              | 90;39 7; 83.6; 44.7;                       | <b>उइअ</b> पर <b>क्रम</b>          | दक्ष्वाकु-बशीय राजा ५.६                    | ĺ                       | ६८;१०६.११४, १२७;४.                         |
|                   | ५८.३;७७. ६९:१०५ १८                         | उक्                                | विद्याधरवशीय राजा१०.२०                     |                         | ८४;५. १०, ४९;,१४५;९<br>९०;११.९३ ९८;२०.३,४, |
| इंद्रमालि         | रानी वानरराज आइश्व-                        | उ <b>कामुह</b>                     | <b>महुरा</b> का राजपुत्र, ८८.              | }                       | 6 909, 904; 26, 80,                        |
|                   | रथ की पत्नी ५.१                            | ****                               | 96,20                                      | j                       | ५०;३७.५२; ४८ ११०;                          |
| इंदमालिणी         | साध्वी ११.६३                               | उक्कालंगूल                         | वानरयोद्धा ५४.२३                           | उसइ-१                   | ८० २५;९४.८;१०२.१३<br>१. १: ९५. ३०; १०९.    |
| इदमेह             | राक्षसंत्रधीय राजा ५.२६१                   | उग्ग−९                             | राजपुत्र ८८.१६,२०                          | 3/16 1                  | १३, १४                                     |
|                   |                                            |                                    | <b>~</b>                                   | •                       |                                            |

| ड <b>सह</b> −२         | धायईसंड में अरिजयपुर<br>का राजा ५. १०९                                     | क्रवाग- १                 | <b>मिल्यायई</b> का एक वणिक्<br>४८ १९                                | <b>%</b> मलनामा            | हणुअ की स्त्री, वानर<br>सुरगोध की पुत्रो ४९.                                      |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| उसहसेण                 | उंसह-जिन के गणधर                                                           | कणग २                     | देखो <b>कणअ</b> १) ३७ २७                                            |                            | १४ (देखो पडमराग)                                                                  |
|                        | 8.34                                                                       | कणगप्पह                   | विद्याधरराजा १०३ १०८                                                | कमलबंधु                    | इक्ष्वाकुवंशीय राजा २२.९८                                                         |
| ए <b>क चूड</b><br>एगकण | विद्याधरवंशीय राजा ५.४५<br>राजा, <b>लंपागदेश</b> का<br>९८.५९               | कणय-१                     | विद्याधरराजा, <b>कणयपुर</b><br>का ६.२४१                             | कमलमई                      | दाशरथी <b>भरह की प्रणयिनी</b><br>८०.५१                                            |
| एरावण-१                | देवेन्द्र का हाथी २.३८,<br>१९५;२८.३०;७९.३                                  | कणय-२<br>कणयपभा           | विद्याघर राजा ८.३६<br>(देखो <b>कणयप्पभा</b> '५४.                    | <b>कमलमाला</b>             | राजा आणंद् (१) की रानी<br>जियस्तुत (१) की सास-<br>५५२                             |
| एरावण-२                | विद्याधर <b>इंद</b> का हाथी ७.<br>१०,२२,१२.८५,१३२                          | कणयप्पभ                   | <sup>५</sup> .<br>विद्याधर <b>योद्धा १२.</b> ९८                     | कमलसिरी−१                  | विद्याधरी, <b>छक्खण की ली</b><br>५४.४२                                            |
| कदगई                   | दाशर <b>थी भरह</b> की माता<br>८०.३५:८६.२८;९५.२१<br>(देखों <b>केंक्रई</b> ) | कणयप्भा                   | रावण-स्त्री, राजा मरुझ<br>की पुत्री ११.१०० (देखो<br>कणयपभा)         | ,, –२<br>कमला<br>कमलुस्सवा | <b>रावण</b> की स्त्री ०४.९<br>,, ,, ०४. <b>९</b><br>राज्युत्री, <b>देसभूसण</b> और |
| <b>क</b> इ <b>द</b> अ  | वानरवंशीय राजा ६.८३                                                        | कणयमाला                   | कुम को स्त्रो ९८.४                                                  |                            | कुलभू पण की भगिनी                                                                 |
| कंकड                   | राजा ३२.२३                                                                 | कणयरह−१                   | (देखो <b>रयणरह</b> २)९.०.२८                                         |                            | <b>३९.</b> ९४                                                                     |
| कंचणाभा                | रानी <b>पियंचय</b> की पत्नी<br>३९.३७(देखो <b>कणयाभा</b> )                  | कणयरह२                    | विद्याघर राजा, <b>कंखण-</b><br><b>नगर</b> का १०६.१,२                | कयंत−९<br>कयंत −२          | राक्षम योद्धा ५६.३१<br>दाशरथी <b>राम का</b> सेनापति                               |
| कंडुर<br>कंत           | द।शर <b>थी भरह के</b> साथ<br>दीक्षित राजा ८५.५<br>वानर योद्धा ५७.१८        | कणयस्मिरी                 | विद्याधररानी, <b>कणय १ की</b><br>पश्नी <b>, मालवंत की</b> सास       |                            | ८६.४७; १००.४, ८;—मुह्<br>८६.३०;९४.६२; १००.३;<br>११३.६४;—स्यण १.८६;                |
| कंता-१                 | राचण की स्त्री ७४.११                                                       |                           | ६.२४१                                                               |                            | ८६.२६,४६, <b>४९,५०;८८</b> .                                                       |
| , –₹                   | दाशर्थी भरह की प्रणयिनी                                                    | कणयाभा-१                  | सोदास की रानी २२.७६                                                 |                            | ४१,४२; <b>९४.२० २४,२९</b> ,                                                       |
| , .                    | 60.40                                                                      | ., -२                     | सन्तद्मण की रानी ३८.                                                |                            | ३४.४७,५४,५७; ५६.११;                                                               |
| <b>कं</b> तामोग        | पुष्वविदेह में मत्तकोइ-<br>लरव प्राम का राजा १०३.<br>१२९                   | ,, −₹<br>,, −8            | २७<br>(देवो <b>कंचणाभा</b> )३°७९<br>अयळ (५) की माता ८८.             |                            | ५५.२.५; १००.५; १०३.<br>१५५, १६०,१६१,१६२;<br>—सुर ११३.२२,३५,३७,                    |
| बंद                    | वानर योद्धा ६१.२७                                                          |                           | <b>৭</b> ৩                                                          |                            | ६४                                                                                |
| <b>क</b> कु <b>ह</b>   | इक्ष्याकुवंशीय राजा २२.९९                                                  | ,, - <sup>1</sup> 9       | विद्याधर रानी १०३.५८                                                | क्यंबनिडन                  | राक्षसयोद्धा ५६.३८                                                                |
| कढोर                   | राजा ३२२३                                                                  | कणयावली-१                 | विद्याधर राजपुत्री, माल-                                            | कयचित्रा                   | <b>रावण</b> -पुत्री ११.१० <b>१</b>                                                |
| कणअ १                  | राजा <b>जणश</b> के भाई २७.<br>२५;२८ १३२,१३४,१३५;                           | ,, –۶                     | <b>यंत की स्त्री. ६.२४१</b><br>लोकपाल <b>कुबेर को मा</b> ता<br>७.४५ | क्रयधम्म                   | राजा, <b>कंपिछपुर</b> का,<br>तीर्थंकर <b>विमल के पिता</b><br>२०.३९                |
|                        | ३१. ३५ -सुया (देखो<br><b>समहा</b> )२८.१३६,१३९                              | क•ह                       | नवम बामुदेव ५.१५५,                                                  | <b>कया</b> ण               | ब्राह्मण ३०.६१,७१,७६                                                              |
| कणअ-२                  | राक्षस योद्धा ५६.३२                                                        | कत्तविरिय                 | १०५.१५<br>सावस्थी मरेश, चकतर्ती                                     | <b>क</b> र <b>हह</b>       | राजा, <b>पुष्फावद्य्या न</b> गर<br>का ७७.७५,८८                                    |
| कणअ-३                  | " ५६३६                                                                     |                           | सुभूम के पिता २०.१३९                                                | कलह                        | अइविरियं का मित्रराजा                                                             |
| कणओयरी                 | रानी, अंजणा का पूर्व-<br>भव नाम १०५५,६०,<br>६२.६४६८                        | कमण<br>कमलकंता<br>कमलगब्भ | राक्षसयोद्धा ७१.३६<br>साम्त्री ३०.६७<br>सुनि ३१.१९,२४               | कलिंग<br>कल्लाणगुणधर       | ३७.७<br>बानरयोद्धा ५७.१२<br>मुनि १३.४ <b>४</b>                                    |

Ş

| कल्लाणमाला         | राजा <b>बालिखिल की</b><br>पुत्री ल <b>क्ष्मण की</b> रानी | कित्तिधर-१          | मुनि, द्वितीय बलदेव के<br>गुरु २०.२०५                        | कुंभय <b>ण</b> पुत्त                  | ६१. २८;७७.६४ (देखो<br>इ.म.१)                             |
|--------------------|----------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                    | ३४.२; ७९.८;८०.५१;                                        | ,,7                 | इक्षाकु राजा २१.७८-                                          | कुठुगइरव<br>क्रांक्स                  | वानरबोद्धा ५७.९                                          |
| क्लाणमालिणी        | ३४.२२,५६;९१.२३                                           | _                   | ८१,९१;२२.१,५.४७                                              | कुणिम<br>                             | इरियंशीय राजा २१३०                                       |
| <b>क</b> ल्लाणमुणि | मुनि ८८.१२                                               | ., ~ <del>\$</del>  | मुनि ७४.३४                                                   | <b>कुबे</b> र                         | इंद् का लोकपाल, ७.४५,४७                                  |
| <b>क</b> विल       | विप्र बहुक ३५.५ ६,४४,                                    | कित्तिधवल           | राक्षसवंशीय राजा ५.२६९;<br>६.६,१२,१५ १६,१८,२८                | कुबेरकंत                              | <b>अध्यण्णपुर का</b> राजा                                |
|                    | ५१,६२,६४,७३,७४,७९,                                       | कित्तिगाम           | वानर योद्धा ५७.९                                             | · — ·                                 | 9646                                                     |
|                    | ۷٩.                                                      | किलिमई-१            | वणिक्स्री ५.८३                                               | कुबेरद <del>त</del><br>कुबेरी         | इक्ष्याकुर्वशीय राजा २२.९८<br>दाशरथी <b>अरह</b> की प्रण- |
| कसिव               | राजा, <b>कासी</b> का १०४.<br>१ <b>१</b> ,१४–२१.          | कित्तिमई२           | अंजिणा की सास १५.२७;                                         |                                       | यिनी ८०.५१                                               |
| कामश्रिग           | राक्षसयोद्धा ५६.३६                                       |                     | १७.५,७,२२,१८. <i>२५,२८</i><br><b>( दे</b> लो <b>के.उमई</b> ) | कु <b>रबर</b><br>कार्य                | (देखी नलकुष्कर)                                          |
| कामवण्य            | <b>پ</b> برو.ع بر                                        | किरणमंदला           | ( दला कउमहा<br>विद्याधर रानी १०१.५८,                         | <b>कुमु</b> अ                         | वानरयभेद्धा-प्रमुख ४९.२१<br>. ५४.३४;६२.३०;६८.२;          |
| <b>का</b> ल-१      | राजा ८.१५६,१५७                                           | (1)(3)44601         | £ 6                                                          |                                       | . 10.4°;41. 4°; 42. 4;                                   |
| <b>का</b> ल-२      | विभीसण का मुख्य भट                                       | <b>कि</b> रीड       | ्वानरयोद्धा ५७.९                                             | कुमु <b>यात्रत्त</b>                  | वानरयोद्धा ५७.३                                          |
| •                  | 44.23                                                    | कोल                 | ,, <b>५७</b> ,१२                                             | कुम्मी                                | बाह्मणी, नारअमाता ११.                                    |
| <b>का</b> ल-३      | वानर योद्धा ५०.११                                        | कुंद                | वानरबोद्धा ५४.२१                                             |                                       | <b>५०,५२,</b> ५८,५९                                      |
| काल-४              | ,, ५७,१२                                                 | <b>कुंड</b> ल       | राजा, वि <b>यब्भनयर</b> का                                   | कुरूविदा                              | विणक्सी ५५.३८                                            |
| काल-५              | वाशरथी <b>राम</b> की प्रजाका                             |                     | २६.६५, ६९; ३०. ७७:-                                          | कुलणंदण                               | विद्याधरराजकुमार ३१.३०                                   |
| 4110 J             | अगुआ ९३.१७                                               |                     | मंडिअ २६.१०, १३,२४,                                          | कुल-भूसण                              | मुनि, सिद्धत्थनगर का                                     |
| कालश्चिम-१         | विद्याधर र।जा, लोकपाल                                    |                     | २८ <b>,२९,३२,७६</b> ;३ <b>०.२०,</b>                          |                                       | राजकुमार ३९.८७,१२२,                                      |
| dileteri 1         | जम के पिता ७.४६                                          |                     | 89,68                                                        |                                       | -त्रिह्सण १.७२                                           |
| कालि               | राक्षसयोद्धा ६१२७,२९                                     | <del>কু</del> র     | वानरयोद्धा ५९.३८                                             | कुलवद्धण                              | महु(केटच) वा पुत्र १०५.                                  |
|                    |                                                          | <del>કું</del> યુ–૧ | सत्तरहवें तीर्थंकर, छठें चक्र-                               |                                       | 909                                                      |
| कायहिय             | दास ५.१०२                                                |                     | वर्सी भी १.४;९.९४;२०.                                        | कुलविह्सण<br>सन्दर्भ                  | (देखो कुलभूसण)                                           |
| कासद्ध्य           | उवरंभा के पिता १२.७०                                     |                     | ६,४३;९५. ३४:५. १४८,                                          | <b>कु</b> लिसउदर<br>कुलिस <b>धा</b> र | राक्षसयोद्धा ५६.३१<br>इसहाय ८८.७                         |
| कासव               | दाशरथी राम की प्रजा का                                   | ன்ன <sub>-</sub> ந  | १४९,१५३;२०.५३,१३६<br>इक्ष्याकु वंशीय राजा २२.                | कुलिसनिणाअ                            | राक्षसयोद्धा ५६२९                                        |
| <b>~</b> ^         | अगुआ ९३.१७                                               | कुंथु२              | इस्पाकु पशाय राजा <b>र</b> र.<br>९८                          |                                       | •                                                        |
| क्यिपिस            | नागरिक, सिहिपुर का                                       | कुंभ−१              | <b>कुंभकण्ण</b> का पुत्र ८.                                  | कुलिस <b>-यश</b>                      | देखो <b>चउनकण्ण</b> ७९.९;<br>सवण ९९.५०                   |
|                    | 93.76                                                    | <b>3</b>            | २७१: १०.२३; ५३. ९२;                                          | कुस                                   | सीया का पुत्र, देखो                                      |
| किर्किध-१          | वानग्यंशीय राजा १.४४,<br>५३;६.१५४,१७४,१७६,               |                     | ६१.२८;७१.३६                                                  | <b>G</b>                              | अंकुस १००.२,१२,१९                                        |
| •                  | 14;4.178, 108, 104,<br>164, 164, 164, 144,               | कुंम-२              | राजा, मिहिलापुरी का,                                         |                                       | <b>२२</b>                                                |
|                    | 958, 956,209, 200,                                       | • •                 | जिनम्ली के पिता. २०.४५                                       | कुसद्धय                               | ब्राह्मण १०३.१०५                                         |
|                    | २४३                                                      | कुंभ <b>-कण</b>     | रात्रण का भाई (देखो                                          | <b>कु</b> सुमदंत                      | नवें तीर्थंकर देखो पुष्फ-                                |
| किकिंध-२           | विद्याधर राजा १०.२०                                      | <del>-</del> - ·    | भाणुकण्य ) ३.१२;८.                                           |                                       | वंत ) १.३५.५.३२;                                         |
| किकिधिदंड          | हाथी ६८.१                                                |                     | ५६,५७,७५.५;                                                  | कुसुममाल                              | वानस्योद्धा ५७.६                                         |
| किलि-१             | मुनि, पाँचवें बस्रदेव के गुरु                            |                     | –यण्ग १.७७; २. १०८; ८.                                       | कुसुमरद                               | (देखो <b>कुसुमदंत</b> ) २०.५                             |
|                    | २०,२०५                                                   |                     | ७०,१३१                                                       | कुसुमाउह                              | वानरयोद्धा ५७.६                                          |
| किलि-२             | रायण की स्री ७४.११                                       |                     | —यण्णमुणि ६१.२८                                              | कृष                                   | दास <b>५.९०</b> २                                        |

| कूर-१               | यानरयोद्धा ५४.२१                                              | केसी                       | सातवं वामुदेत की माता                                        | खेमंकर-१                | तृतीय कुलकर ३.५२                                        |
|---------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------|
| g, −₹               | राक्षसयोद्धा ५६२९                                             |                            | ₹०.9८४                                                       | <b>,,</b> −₹            | मुनि २१.८०                                              |
| ,, -3               | मृत्य, घायईसंड का ५.                                          | कोडिसिला                   | लक्खण द्वारा उठायोग <b>यी</b>                                | <b>"</b> −₹             | राजा, सिद्धत्थनगर का                                    |
|                     | 9 • \$                                                        |                            | शिला ४८ ९९, १००,                                             |                         | देसभूसण व कुल-                                          |
| केड                 | राक्षसयोद्धा ६१.२९                                            |                            | १०३: ११७. ५ (देखो                                            |                         | भूसण के पिता ३९.८६,                                     |
| केउमई               | अं <b>ज्ञणा</b> की सास १५.२७;                                 | _                          | निब्दाणसिला )                                                | खेमंधर                  | ९०,९३,९८<br>                                            |
| મહત્વ               | 90.4,0,22,96 24,26                                            | कोण                        | वानरयोद्धा ५७.१३                                             |                         | चतुर्य कुलकर ३.५२                                       |
|                     | (देखो कित्तिमई)                                               | कोमुईनंदण                  | ., ,, 40.92                                                  | खेयरमरिंद<br>खोभ        | यानरवंशीय राजा ६.८४<br>राक्षसयोद्धा ५६.३२               |
| केकई                | दसरहकी रानी व लक्खण                                           | कोलावसंदर<br>कोलाइल        | विद्याधर राजा १०.२१<br>वानग्योद्धा ५७१८                      | <sup>ज्या</sup> म<br>गअ | राक्षसयोद्धा ५९.२                                       |
| <i>v u</i> <b>q</b> | की माता २२.१८८.=                                              | कालाहरू<br>कोच             | राक्षमयोद्धा ५९ १४,=कोह                                      | गंगद <del>त</del>       | मुनि, नवम वासु <b>देव का</b>                            |
|                     | केगई २०.१८४; = केगया                                          | <b>प्राप</b>               | ५९.१३=कोहण ५६.३२                                             | गगद्गरा                 | पूर्वजन्म नाम २०.१७ <b>२</b>                            |
|                     | ७९२६ (देखो सुमिसा                                             | कोसल                       | इक्ष्याकु वंशीय राजा २२.                                     | गंगाहर                  | विद्याधर राजपुत्र ८.१९५,                                |
|                     | और सोमित्ती)                                                  | 40.1.0                     | ५ (देखो <b>सुकोसल</b> )                                      |                         | 200                                                     |
| केकई                | दसरह की रानी व भरह                                            | कासिय                      | केकसी की भगिनी, बेस-                                         | गंधव्य                  | विद्याधर राजा ५१.१२,२५                                  |
|                     | और सन्तुग्ध की माता                                           |                            | मणकी माता ७.५४                                               | गंधव्या                 | विद्याधर राजकुमारी ५.                                   |
|                     | ७९.२८; केगई १.६४,६९,                                          | कोह }                      | देखो कोच                                                     |                         | २४३                                                     |
|                     | २४.३,२३, ३७,३९; २५.                                           | कोहण ∫                     |                                                              | गंधारी                  | विधाधर राजवधू ५.२४३                                     |
|                     | १४;२८. १३०; ३१. ६३,                                           | संद                        | वानरयोद्धा ५७.८:६७.११                                        | गंभीर-१                 | राक्षसयोद्धा ५९.३                                       |
|                     | ६५,६७,७०,७३-७५,८९,                                            | <b>ख</b> ण <b>क्</b> षेत्र | वानरयोद्धा ५७.१४                                             | गंभीर२                  | विद्याधर राजा ११४.१९                                    |
|                     | ९८;३२.३७ ४८,५०,५४;                                            | स्त्रदूमण                  | <b>चंदण</b> हा का पति, <b>रावण</b>                           | गमीरणाअ                 | राक्षसयोद्धा ५६.२८                                      |
|                     | £8.20;60. 63. 6.90;                                           |                            | का वहिनोई <b>, पायालंकार</b>                                 | गयणचंद्                 | वालि के दीक्षागुरू, मुनि                                |
|                     | ८८.३७;९५.२६;११८.४२                                            |                            | पुर का राजा. १.७४;९.                                         | ^                       | 4,8€                                                    |
|                     | केगइपुत्त ३२.४४; केगइसुअ<br>८७.१;८८.१.(देखोसनुंज              |                            | 90,92;90.90;94.28,                                           | गयणतिंड                 | रावणमत्री ८.१५                                          |
|                     |                                                               |                            | २६;४३. <b>१६</b> , १८; ४४.२,<br>१०,१३, ३ <b>५;</b> ४५.५. १२, | गयणविजजू                | विद्याधर राजा ८.१३२                                     |
| केकसी               | <b>रावणमा</b> ता व विद्याथर<br>राजा <b>योमचिंदु की</b> पुत्री |                            | 13,14,47,015,15,<br>13-9'1,27,30,89;86.                      | गयणाञ्ज                 | राक्षसयोद्धा ५६.३८                                      |
| }                   | १.४९; ७.५४. ६७, ७२,                                           |                            | 99,94,20,24,3,8;                                             | गयणाणंद्<br>            | वानरवंशीय राजा ६.८४                                     |
|                     | <b>9</b> ५%;                                                  |                            | ४९.८;५३.३४. (देखो                                            | गयर्णिदु                | विद्याधर राजा ५.४५                                      |
| केकसी 🕽             | 993. 998.                                                     |                            | दुसण )                                                       | गयणुजल                  | राक्ष्मयोद्धा १२.९२                                     |
| केगई }<br>केगया √   | (देखो के <b>कई</b> और केकई)                                   | खर <b>निस्</b> सण          | राक्षमयंद्धा ५६३०                                            | गयवरघोस<br>गयवरवास      | वानरयं≀द्धा ५४.२ <b>१</b><br>वानरयं≀द्धा ५७. <b>१</b> ० |
| केटब                | पञ्जुण्ण का पूर्वभवनाम,                                       | म्बियारि                   | वानरयोद्धा ५९.१२-१४                                          | गयवरतास                 |                                                         |
| ,                   | <b>साकेयपुरका</b> राजा                                        |                            | खरदृस्णका मंत्री४५.१५                                        | गयत्राहण                | राजा <b>वज्जर्जध के</b> पिता<br>४५.६४                   |
|                     | 9 • 4. 9 ₹, 9 4, 9 ८, ८ ६,                                    | खार <b>द्ध</b> ण<br>खितिधर | वानग्योद्धा ५७ ११                                            | गयारि                   | राक्षस राजा ५६.२८                                       |
|                     | 9 • ९, <b>9</b> 9 9 , 9 9 8                                   |                            | ·                                                            | गरुडंक                  |                                                         |
| केलीगिल             | वानरयोद्धा ५४.२१                                              | खी <b>रकयंब</b>            | वसुराजा के गुरु, नारस<br>के पिता, बाह्यण ११.९,१२             | गरुडक<br>गरुडाहिव       | ड्स्वाकुवंशीय राजा ५.७<br>गर <b>डदे</b> ओं का अधिपति, व |
| केसरि-१             | विद्याधर योद्धा १२.९८                                         | -A                         |                                                              | 4401/64                 | राजा खेमंकर (३) का                                      |
| केसरि-२             | अइविरिअ का मित्रराजा                                          | खीरधारा<br>केटर            | <b>किंपुरिस की झो</b> १३.२६<br>वानरयोद्धा ५७.१५              |                         | पुनभव नाम. ३९. १२९;                                     |
| #/II / /            | ३७.११                                                         | बेअ<br>खेम                 | दानरथा आ ५७.१५<br>दाशरथी <b>राम की</b> प्रजा                 |                         | ६०.७;६५.२३                                              |
| केसरिविरिक्ष        | 314.14                                                        | থা <b>ল</b>                | का अगुआ ९३.९७                                                | ्र<br>गरुयचंदाभ         | वानरयोद्धा ६७.९                                         |
| कताराया <b>र्</b> ज | ,, ,, ,,                                                      |                            | and and the same                                             |                         |                                                         |

| गहस्रोम            | राक्षसवंशीयराजा ५.२६६                       | चणवाहण-३         | रावण का पुत्र १५.१६;                                       | चंदणक्खा )          | <b>रावण-</b> भगिनी १०१८;                              |
|--------------------|---------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------|
| गिरिनंद            | वानरवंशीय राजा ६.८४                         |                  | ४८.५७;५६.४१; ५९,६२,                                        | चंदणहा }            | v.९८; ८.१३;९. १०,१२;                                  |
| विरिभूइ            | विप्र ५५.३५,३७,४४                           |                  | ६५,६१.५२,६७.१४,७०.                                         |                     | 99.38883.96,38,36;                                    |
| गुणधर )            | वणिक् पुत्र, गुणसङ् (३)                     |                  | ३;७४.२२;७५.७ ४३ ५९,                                        |                     | 88 9,3; 84.94;89. 3;                                  |
| गुणनाम }           | का भाई १०३.१२१,                             |                  | ७४,७९ (देखो <b>मेहबाहण</b> २ )                             |                     | ५३.२८;७५.८३;<br>चंत्राहानंत्र (केन्स्) <b>चंत्र</b> ी |
| J                  | 903.6                                       | घणवाहर <b>ह</b>  | राजा ८५.२                                                  |                     | चंदणहा-नंद (देखो सुंद् )<br>४५.४०; ९८४३;चंदणहा-       |
| गुणनिहि            | मुनि ८२.९५                                  | घणेभ             | विभीसण का मुख्य मट                                         |                     | नंदिणी (देखो अणंग-                                    |
| गुणमइ-१            | दाशरथी अरह की प्रणियनी                      |                  | ५५ २३                                                      |                     | कुसुमा ) ४९.२,५३.४२.                                  |
|                    | 60,40                                       | घम               | वानरयोद्धा ५७.१३                                           | चंदणपायव            | वानरयोद्धा ५७.९                                       |
| गुणमइ-२            | ,, ,, ८०.५२                                 | घोर              | विभी <b>सण</b> का मुख्य भट                                 |                     |                                                       |
| गुणमइ३             | वणिक् पुत्री, सीया का पूर्व-                |                  | 44.23                                                      | चंदणभ }<br>चदणह }   | राक्षसयोद्धा ६१.२७                                    |
|                    | भवनाम १०३.९,१०,१३,                          | घेससेण           | मुनि, सातवें वासुदेव के                                    |                     | ,, , 46.39                                            |
|                    | ९३,१२०,१२१                                  |                  | पूर्वजन्मगुरू                                              | चंदणहा<br>सम्बद्धाः | देखो चंदणक्या                                         |
| गुणमाला            | विश्वषर राजपुत्री, ल <b>क्खण</b>            | चउचूड            | विवाधरवंशीय राजा ५.४५                                      | चदणा                | दाशर <b>थी भरह</b> की प्रणयिनी<br>८०५१                |
|                    | की की ५४.४२;९३.६                            | चउम्मुह          | इक्ष्याकुवंशीय राजा २२.९६                                  | चंदनह               | विद्याधर राजा १२४.१९                                  |
| गुणवर्द            | वानररानी ६.६९,७१                            | चंचल             | राक्षसयोद्धा ५६.३९                                         | चंदपह )             | आठवें तीर्थंकर ९५.३२;                                 |
| गुणवह्नी           | रानी १३.२९                                  | चंड              | विद्याधरवंशीय राजा५.२६४                                    | चदपह                | (देखो चंदाभ २) व                                      |
| गुणस <b>मुद्दा</b> | दाशरथी आरह की प्रणयिनी                      | चंडंगु           | वानरयोद्धा ५७.१२                                           |                     | ससिप्पड्ड)३३.८९,१२६;                                  |
|                    | ८०.५२                                       | ूँ<br>चंडकुंड    | राक्षसयोद्धा ५६.३३                                         |                     | 80.49                                                 |
| गुणसायर            | मुनि २१.७१                                  | <b>बं</b> डुम्मि | वान(योद्धा ७१.३८                                           | चंदभइ               | महुरा का राजा ८८.१५,                                  |
| गोभूइ              | विप्र ५५.३५,४४                              | चंद~ <b>१</b>    | राक्षसयोद्धा ५९.२                                          |                     | १७,२८–३०,३२                                           |
| बोसुह              | गृहपति १३.२७                                | ,,- <b>-</b> २   | वानरबोद्धा ५९.३८                                           | चंदमई१              | रानी ५.११५                                            |
| गो <b>यम</b>       | (देखो महाबीर के गणधर                        | ,,−३             | दाशरथी <b>भरह</b> का पूर्वभवनाम                            | चंदमईं∸२            | विवाधरी, मालि की स्त्री                               |
|                    | <b>इन्दभूइ</b> ) २.६०;३.३,७;                | ,, ,             | ८२.११८ (देखो चंदोदय)                                       |                     | <b>६.२३७</b>                                          |
|                    | २०.६३                                       | ,,-8             | <b>लक्खण</b> पुत्र ९१.२०                                   | चंदमंडल             | <b>सुरग्गीयपुर</b> का राजा                            |
| गोहाणिय            | विषिक् ७७.१११                               | ,, °<br>चंदंक    | विद्याघरवंशीय राजा ५ ४३                                    |                     | <b>६३.</b> 9९                                         |
| घंटत्थ             | राक्षसयोद्धा ५६.३५                          | चंदकंता          | दाशरथी भरह की प्रण-                                        | चंदमरीइ             | वानरयोद्धा ६७.११                                      |
| घडउबरि             | वानरयोद्धा ६१२७                             | पदकता            | याराया <b>अरह</b> का प्रण-<br>यिनी ८०.५२                   | चंदमुह              | मुनि ८२.९०,९३                                         |
| घण                 | ,, ५७.११                                    | चंदक <u>ः</u>    | राक्षसयोद्धा ५९ १२; ६१.                                    | चदमुही              | कुस की विद्याधर स्त्री                                |
| घणमालि             | विद्याधरयोद्धा १२.९५                        | ય બુલક           | १०                                                         | 1.96                | 904.5,97                                              |
| धणरङ्              | वानरयोद्धा ५४.२१                            | i<br>i           |                                                            | चदरस्सि             | वालि का पुत्र ४७.२३;                                  |
| घणरह               | मुनि, जिन संति के पूर्व-                    | चंदगइ            | विवाधर राजा <b>, खक्कबा</b> ल<br>नगर का. <b>भामंड</b> ल के |                     | 48.99;49.30;57.37                                     |
|                    | सबगुर २०.१९ १३३                             |                  | द्वितीय पिता. २६.८०;२८.                                    | चंदरह-१             | विद्याधरवंशीयराजा ५.१५                                |
| घणवाहण १           | रक्खस द्वीप का विद्याधर                     |                  | ۵,२०,२ <b>१,२२. ४५, ५</b> ٩,                               | ,, −₹               | 19 19 19 19.88                                        |
|                    | वंशीय प्रथम राजा ५.                         |                  | ५५,५८,६७,७६;३०.१५,                                         | " −\$               | बानर बोद्धा ५७.६                                      |
|                    | (2)                                         |                  | 9८,२७,४५,४६, ४८,५६,                                        | ं<br>चंदछेहा        | दाशरथी राम की स्नी, राजा                              |
|                    | (देखो मेह्बाहण (१))                         |                  | ५७. (देखो <b>चंद्विकम)</b>                                 | · 7 - W ·           | गंधव्य की पुत्री ५१ १३                                |
| घणवाहण-२           | राक्षसवंशीय राजा, <b>सहा</b> -              | चंदचूड           | विद्याधरवंशीय राजा ५.४५                                    | चंदबद्धण            | विद्याधर राजा ७२.५.७                                  |
|                    | <b>रक्ख का पुत्र</b> ५.१६०,<br>१६५ २३५;४३.९ | चं <b>दजो</b> इ  | वानर राजा ५४.२२                                            | चंदव <b>य</b> ण     | विद्याबर राजा ७२.५,७                                  |
|                    | 14 2 14 384 412                             | न्यनार्थ         | गागर राजा ७७.९९                                            | 1 स्त्र भाषा        | ·च्याचरपराम् राजा ७, ४६ ६                             |

| चद्वबणा-१         | रावण की स्त्री ७४.८             | चर्रल               | » » ሣ६ <b>.३</b> ९                                 |                    | ४९.२९;५४.३६;६७.१२;                             |
|-------------------|---------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------|
| ,, <del>-</del> ? | विद्यावरी, राजा रयणरह           | चवलगड् )            | राजा चंदगह क। मृत्य                                |                    | ७१.११; = जबूनश ४७.८;                           |
|                   | (२ की रानी ९०.२                 |                     | २८.२५,४१                                           |                    | <b>६</b> ४.२                                   |
| चंदविक्स          | (देखो खंदगइ) ३०.७५              | चवलवेग ∫            | २८२६                                               | जंबुमालि           | रावण का पुत्र ५९.२२,२५;                        |
| <b>चंद</b> सिहर   | विद्याधरवंशीयराजा ५.४३          | चाउँडरात्रण         | विद्याधग्वंशीयराजा ५.२६३                           |                    | ७१ ३६;७७.६२                                    |
| चंदहास            | <b>रावण की एक त</b> लवार        | <b>बाह</b>          | राक्स सुंद् का पुत्र ११३.                          | <b>जंबुव</b> त     | देखी <b>जंबब</b>                               |
|                   | 5.98;६८ ४२;६९.४३                | •                   | 93                                                 | जंबू               | राक्षसयोद्धाः ५६.३०                            |
| चंदाभ-१           | व्यारहर्वे कुलकर ३.५५           | चारुसिरी            | सुग्गीव की पुत्री ४७.५४                            | जंबूण अ—१          | दाशरथी भरत के साथ                              |
| चंदाभ-२           | <b>आ</b> ठवें तीर्थंकर २०.५,३४, | चितामणि             | नतम <b>चक्रवर्त्तों</b> का पूर्व-                  |                    | दीक्षित राजा ८५.२                              |
| 44IN-1            | ५४ (देखो ससिपभ)                 |                     | जन्मनाम, बीयसोयनयरी                                | जबूणअ-२            | देखो जंबव                                      |
| चंदाभ -३          | वानरबोद्धा ५७. ३; ५९.           | _                   | का राजा २०१४२                                      | जबूणयपुत्त         | जंबवंत का पुत्र ५९.३३                          |
| अव्राज - र        | ३७;७६.२३                        | विलपभ               | <b>खरदूसण</b> कामंत्री ४४.                         | जंबूनअ<br>         | देखी जंबय                                      |
| a                 | वानर सुग्गीच की पुत्री,         | <b>C</b>            | 98                                                 | जक्बदल             | कुंचपुर का राजकुमार                            |
| चंदाभा १          | ४७.५३                           | चित्तभाणु           | विद्याधर राजा, पडिस्र                              | <b>अक्</b> लसेण    | ४८.११ १३,१५,२६                                 |
| •                 | वडनधर के राजा <b>बीर</b> -      |                     | के पिता तथा अंजिणा के                              |                    | जक्खद्त्तं के पिता ४८.१४                       |
| ,, – <del>२</del> | सेन की रानी १०५.९०.             |                     | नाना १७.१०२                                        | जगज्जुइ            | चंदाइचपुर का राजकुमार                          |
|                   | 98,94,98,909 903                | चित्रमाला - १       | उवरंभा की दूती १२५५.                               | \                  | ۲۹.۶۷ <del></del>                              |
|                   | 990,993                         | ,, −₹               | गंधर्व मणिचूल की स्त्री                            | जडाइ <u>)</u><br>। | एक पक्षी, <b>दश्चनारण्या में</b>               |
| चंदोदय            | दाशरथी भरह का पूर्व-            | _                   | 99.68                                              |                    | राम-सीया द्वारा प्राप्त,<br>दंडग राजा का आगामी |
| 44144             | भव-नाम ८२.२५,२७                 | चि <b>श्त</b> रह    | सीया-स्वयंवर में उप-                               |                    | सव ४१.७५                                       |
|                   | ११६ (देखो चंद ३)                | F                   | स्थित राजा २८.१०१                                  | जडाउ }             | 9.02; 88. 80, 4 <b>4</b> ;                     |
| चंदोयर            | विराहिश के पिता,                | चित्तारिक्ख         | मुनि, चौदहवें तीर्थंकर के                          | 1010               | ११३. २२ २९, ३७–छुर                             |
| 7717              | पायालंकार का राजा १.            | <del>Saut</del> rar | पूर्वभवगुरु २०.१९<br>देवी, <b>सीया-पू</b> र्वभवनाम |                    | ११३.३०-देव ११३.५८;                             |
|                   | ५४:९.१८ २०:४५.३,२१              | चित्तुस्सवा         | दवा, <b>साया</b> -पूर्वमवनाम<br>३०,७०              | जडागि              | ४१.६५ ७८;४२.३५;४४.                             |
|                   | 89;992.2                        |                     | •                                                  | )                  | ३७,५४;४७. ३,५३. ३३;                            |
|                   | -नंदण ४५.२६;७९. २४:             | चूडामणि             | रानी २१.४३                                         | <b>ज</b> ढर        | राक्षसयोद्धा १२.९२                             |
|                   | ८५. २७: ९९.३६;१०१.              | छत्तछाय             | महापुर का राजा १०३.                                | जणअ }              | सीया के पिता, मिहिला                           |
|                   | २५ देखा <b>विराद्धिम</b>        | जडणदल               | ३९,४२<br><b>महुरा</b> का राजकुमार ८८.              | जणय 🕈              | के इरिवंशीय राजा २१.                           |
| चक्रंक            | विद्याधर <b>साहसगर् के</b>      | <b>अउ</b> गद्ता     | <b>भहुरा</b> का राज्युमार ००.<br>१६                |                    | <b>३३,३४;२३. १२,१५,१८</b> ;                    |
|                   | पिता १०.३                       | जउणदेव              | ा६<br><b>सन्तुरघ</b> का पूर्व-जन्म-                |                    | २४.११ ३६;२६.१,२,७०,                            |
| चक्दअ             | चक्कपुर का राजा २६.४            | ગહ-ાજ્ય             | नाम, महुराका निवासी                                |                    | ७२,९२. ९५,१०२, १०३;                            |
| चकार              | विद्याधरवंशीयराजा ५.२६३         |                     | 66'8                                               |                    | २७. २,३,८-११.२२,२३,                            |
| चक्खुमाम          | भाठवें कुलकर ३.५३               | जडणा १              | वणिक् स्त्री ३३.६५                                 |                    | २५,२८,४१; २८.१, १५,                            |
| चमर               | पभव (१) का आगामी                | " –₹                | गृह्पति <b>पभच</b> की स्त्री                       |                    | 89-84,49,43,44,48                              |
|                   | बन्मनाम, भवनवासी देवीं          |                     | 85.00                                              |                    | ६३,६६,६८, ७३,७६,७७,                            |
|                   | का एक अधिपति ८७.२,              | जंबव                | ) वानर सुग्गीय का मंत्री                           |                    | ७९,८२, ९३ ९६, १३२:                             |
|                   | ३,१२,-कुमार १२.३३;              |                     | ४९.२१; ६२.२४;९८.४५;                                |                    | ३०.८, ३३, ५१,५५,८४,                            |
|                   | –राया ८७.१५                     | जंबवंत              | ४८.६१;५७.२;७६.२३;                                  |                    | ८५,९५,९७;३१.३५;४६.                             |
| चल-१              | वानरयोद्धा ५७११                 | <b></b>             | ७१.१०;७६.७;=जंबूणअ-२                               |                    | ५७;९५.२०;९६.५;११८.                             |
| <b>बल-</b> -२     | राक्षसयोद्या ५६३९               | जंबुवंत             | 80.92;86.00,50,56;                                 |                    | ४२,५४;                                         |
| <b>ર</b>          |                                 |                     |                                                    |                    |                                                |
| -                 |                                 |                     |                                                    |                    |                                                |

| -तणय देखो <b>भामंडल</b> ५९  | जणमेजअ           | चंपापुरी का राजा ८.                     | जया-१                    | जसहर (१) की रानी                      |
|-----------------------------|------------------|-----------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|
| ६२;६४,१२,९५;-नंदण५७.        |                  | १५६,१५७,२०४                             |                          | 4 990                                 |
| २०,६५.२५,७६.७; -पुत्त       | अण्य             | देखो जणम                                | जया२                     | पियनंदी की रानी १७                    |
| ५५.४८;६२.३१;७१.४७;          | जगवाहर           | दाशरधी अरह के साथ                       |                          | 86                                    |
| १०३.१२१; -सुक्ष ३०.         | •                | दीक्षित राजा ८५.४                       | जया ३                    | तीर्थंकर वसुपुज की माता               |
| ३२; ६५. २८; ७४. ३०;         | जण्हविपुत्त      | जाहवीपुत्र भगीरह ५                      |                          | २०.३८                                 |
| us. 94; 900. 99;            | 21.3             | २०१                                     | जयाणंद                   | वानर <b>सुग्गीय</b> का पुत्र          |
| -अंगया ४१. ७८; देखो         | <b>জন্মবন্ধ</b>  | विप्र, घणद्र का मित्र,                  |                          | 98.90                                 |
| सीया -तणया ३०.              |                  | विभीसणका पूर्व-भव-नाम                   | जयावई                    | एक भृत्य की माता ५.१०९                |
| 80;30.38;39.94,70,          |                  | 903.6,93                                | अर                       | राक्षसयोद्धा ५९.३,९                   |
| २२; <b>४३.४०</b> ;४४.३९;४६. | जम               | विद्याधर राजकुमार, विद्या-              | जरासंधु )                | नवम प्रतिबासुदेव २०.                  |
| 9 3,85;86.60,995;           |                  | धर <b>इंद</b> का दक्षिण क्षेत्र         | जरासिंधु 🕽               | २०४.<br>५. १५६                        |
| ५५.६:६५.३२:६९.२१,           |                  | का लोकपाल १. ५३:                        | जरात्य <i>ु</i><br>जलकंत |                                       |
| ३९:८०.५४; ९४.८५;९५.         |                  | ७. ४६, ४७; ८. २२९,                      | ગલમા                     | 96.3                                  |
| <b>६;९९.६६;१००.३८;१०</b> १. |                  | २३०,२३२, २३४, २३७,                      | जलण जिंह                 | न्ट.२<br>विद्याधरवशीयराजा ५.४६        |
| <b>२,४३;१०२.५,१५;१०३.</b>   |                  | २३८,२३९, २४२, २४५,                      | जलणसह-१                  | पुरोहित ५.३१                          |
| १,०५,१७९:-दुहिया २३         |                  | २४६,२५२, २५३;९. २७;                     | s, −3                    | जोईपुर का विदाधर                      |
| १९;३०.३५; –धूरा ३१.         |                  | <b>१६.१४</b> ३५५;                       | ,, `                     | राजा, सारा के पिता १०.                |
| 998;34.90;88.83;            | अमदंड            | रावण का मंत्री ६६.३२,                   |                          | ٩,६,                                  |
|                             | •                | 3 0                                     | ,, —३                    | आहल्ला के पिता, <b>अरिं</b> -         |
| ४६. १,५२,५६,७७,४८.४         | जमदंगि           | <b>परसुराम</b> के पिता २०.              | "                        | जयपुरका विद्याधर राजा                 |
| <b>५३.१४८.५४.७,११.७</b> ६.  |                  | 980                                     |                          | 93.34                                 |
| 93,96;53.9;53.4,9%          | जय-१             | सीतास्वयंवर में उपस्थित                 | जलयगहण                   | वानरयोद्धा ५७.१६                      |
| < 8. 79; < 4. 8€, 4€. < 6.  |                  | राजा २८.१०१                             |                          |                                       |
| ३६;१०१.२६; १०२.१३,          | जय-२             | वानरयोद्धाः ५७ १४;५९.<br>३८             | जलहर                     | त्रिद्याधर योद्धा १२.९५               |
| १८३४६०; न्नदणा १०२.         |                  | २०<br>विद्याधर <b>इंद्</b> का पुत्र १२. | जलियक्ख<br>=ं-=          | ,, ,, १२.९५<br>जनसम्बद्धाः ५९ २.५     |
| ३: -नंदणी ९४.४६ ५३:         | जयंत             | १००,१०२-१०५,१०७                         | जसकंत                    | वानरयोद्धा ५९.३७                      |
| -नंदिणी ४५.१८;९६.२;         | जयंती            | महुराजा की पत्नी ८६.                    | जसकित्ति                 | वकत्ती सयर का पूर्व                   |
| ९७.२०:९८.२३: -सुया          | <b>ગવ</b> તા     | 38                                      |                          | जन्मनाम, पुढईपुर का                   |
| ३७.६२; ३८.२३: ३९.९,         | जयकंत            | र॰<br>राजकुमार, <b>रावण</b> का          |                          | राजकुमार ५.११७                        |
| ११;४१.७०; ४२.१७;४४.         | 99 1/1           | आगामी जन्मनाम ११८.                      | जसमई                     | चकार्ती जयसेण की                      |
| २२,४८,५१. ६१;४६.१४,         |                  | <b>६९</b>                               |                          | माता २०.१५३                           |
| ३७,४७:५३.६०;६३. १२:         | जयचंदा           | विद्याधर राजकुमारी ८.                   | जसरह                     | इक्ष्त्राकुवंशीयराजा २२ ९६            |
| ६४.२:६५ १७ २८:६८.२४         | •                | 969                                     | <b>ज</b> सव <b>ई</b>     | चकवर्त्ती <b>सगर</b> की माता          |
| ३६,४५; ९२. १३; ९३.८,        | अयप्पह           | राजकुमार ११८.६९                         |                          | २०.१० <b>९</b>                        |
| २६,३९:९४. ३६. १०२:          | जयमंत            | सप्तर्षि मुनि ८९.२                      | जसहर-१                   | पुद्दईपुर का राजा ५.                  |
| ९५.१६,४७; ९६.७ १२,          | अयमित्त-१        | ,, ,, ८९.२                              |                          | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |
| २६;९८.४४, ४८;९९. २:         | ,, −₹            | वानरयोद्धा ५७.३                         | जसहर-२                   | सगर के पूर्वजनमगुर, मुनि              |
| १००.४२,५९:१०१. २०,          | जयसेण-१          | वानरयोद्धा ६७.१२                        | ->-                      | ₹0.9°6                                |
| ं २५,७०: १०२. २६, ३०;       | " — <del>2</del> | ब्यारहरें चक्र <b>दर्सी राजा</b>        | जसोयर                    | वानरबोद्धा ५७.१९                      |
| १०३.१७३;१०७.११.             |                  | ५.१५३;२०.१५३                            | जसोहर                    | मुनि ३१.११                            |

|                       |                                                |                         | -                                              |                                     |                                                |
|-----------------------|------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|
| आगई }                 | जणभकी पुत्री १०६.१८                            | हिंच                    | विद्याधर राजा १०.२०                            | तिलय                                | धनिकपुत्र <b>११८.४६,</b> ४९,५०                 |
| आणगी                  | (देखो सीया) ११७१८                              | णील                     | देसो नील ६८२                                   | तिलयसिरी                            | कुंधुजिन की माता २०.                           |
| आयव                   | वशनाम २०.५६                                    | तडिकेस 🕽                | विद्याधर बंशीय राजा ६.                         | तिलयसुद्र                           | ४३<br>मुनि ३१.३१                               |
| जिणदत्त               | श्रावक, गृहपति २०.११६                          |                         | ९६,९८, ९९ १००. १०३,                            | ।तलयसुद्रः<br>तिस्रयसुंद् <b>री</b> | शुल्प २ ग.२ ग<br>रानी, <b>सुष्पभ</b> (२) की की |
| <b>जिणमाम</b>         | वानरयोद्धा ५७.१९                               | . }                     | 9 - 4, 983, 984, 984,                          | Mara Advi                           | ₹ <b>०.</b> 9₹ <b>9</b>                        |
| जिणपउमरह              | श्रेष्ठिपुत्र १०३.३८,४०                        |                         | १५१;७. १६३ <del>-स</del> मण ६.<br>१४९          | तिलिंगसमण                           | मुनि २०.१५५                                    |
|                       | (देखो <b>पडमहर्</b> )                          | तडिकेसि                 | <b>६.</b> १४९                                  | तिविट्दु 🕽                          | प्रथम वासुदेव ५.१५५;२•.                        |
| जिणपेम्म              | वानर योद्धा ५७.१९                              | तिङ्जीह                 | राक्षसयोद्धा ५६.३२                             | 6                                   | १९८;७० ३४<br>४६.९४                             |
| <b>अिणम</b> ई         | वानर <b>सुग्गीय</b> की पुत्री<br>४७.५४         | तडिपिंग                 | विद्याधरयोद्धा १२.९५                           | ति <b>बु</b> द्ध<br>तिसला           | महावीरस्त्रामी की माता                         |
| <b>जि</b> णम <b>य</b> | वण-२व<br>बानरयोद्धा ५७.१९                      | तडिप्पभा                | विद्याधर रानी ६,१६६                            | Mari                                | (देखो पियकारिणी) २.                            |
| जिणव <b>इ</b> रसेण    | पुंडरीगिणी का राजा,                            | तडिमाला–१               | कुंभकणा की स्नो ८.५५                           |                                     | २२-सुय ( <b>महावीर</b> )                       |
| 124445/21             | चक्रवर्ती भरह के पूर्व                         | तडिमाला-२               | रावण की स्त्री ७४.१०                           |                                     | ٩.३३                                           |
|                       | जन्म-पिता २०.१०७                               | तडियंगय                 | विद्याधर राजा ५.२३३                            | तिसिर-१                             | राक्षसंबोद्धा ८.२७४                            |
| जियपउमा               | <b>लक्खण</b> की स्त्री, राजा                   | तडिवाह                  | वानरयोद्धा ५७ १६                               | तिसिर-२                             | दाशस्थी रामका मित्र-                           |
| •                     | ससुदमण की पुत्रो १,                            | तडिविलसिअ               | राक्षसयोद्धा २३.२१,२२                          | तिहु <b>य</b> णाणंद                 | राजा, ९९.४९<br><b>पुण्डरीयविजय</b> का चक-      |
|                       | ७२,,३८,२७, २८ ३५,४४,                           | तडिवेअ )                | विद्याधरवंशीयराजा ५.१८                         | त्तिषुपनागर                         | वर्तागाजा, <b>अणंगसरा के</b>                   |
|                       | ४९,५०,५५;७७.५०;९१.                             | तडियेग                  | ६.२०५                                          |                                     | पिता ६३.३४,५५                                  |
|                       | 94                                             | तणुकंचु                 | आवली की पुत्री ९.११                            | तुरंग                               | वानरयोद्धा ५९.३८                               |
| <b>जियभाणु</b>        | विद्याधर्वशीयराजा ५                            | तरंगतिलअ                | बानरयोद्धा ५७.१२                               | तेयस्मि                             | इक्ष्वाकुवंशीयराजा ५.५                         |
| जियसमु- १             | २५९,२६०<br>जिन <b>अजिश</b> के पिता             | तरंगमाला                | गंघटव राजा की पुत्री,                          | तेलोक                               | -मंडण दाशरथी <b>राम का</b>                     |
| ।जयसमुः ।             | ५.५१,५३;२०.२८                                  |                         | रामकी ५१.१३                                    |                                     | एक इस्ति ८०.६०;८ <b>१ १</b> ४<br>-विभूषण ८१.१५ |
| ", — <del>-</del> -   | (देखो सनुद्रमण)                                | तरल                     | वानरयोद्धा ५०१३                                |                                     | -ावमूतण ८१.1५<br>(देखो <b>भुवणालंकार</b> )     |
| •                     | खेमंजलीपुर का राजा                             | तारग                    | द्वितीय प्रतिवासुदेव ५.                        | दंड                                 | विवाधर योद्धा १२.९८                            |
|                       | ७७५०                                           |                         | १५६;२०.२०३;७०.३७                               | दंडअ }                              | कण्णकुंडल का राजा,                             |
| जीमुत्तनायक           | राक्षसयोद्धा ६१.१०                             | ताग-१                   | वानर <b>सुग्गीय</b> की स्नी<br>१०.२:१९३७:४७.५० |                                     | जडागिका पूर्वभवनाम                             |
| जुइ                   | मुनि ३२.५७;८९.१८,१९,                           |                         | ा॰.२.१८ १७;४७.२०<br>(देखो सुताग)               |                                     | 83.98.                                         |
|                       | २०,२३,११८.१८—५१                                | तारा–२                  | रानी, सुभूम की माता                            | दंडग                                | ४१. १८ १९,३५,३७                                |
| जुगंधर                | मुनि, आठवें तीर्यंकर के<br>पूर्वजन्मगुरु २०.१८ |                         | २०.१३९                                         | दक्त                                | इरिवंशीयराजा २१.२७ २९                          |
| जुउझवंत               | बानरयोद्धा ५७.१८                               | तावण                    | इक्ष्वाकुवंशीय राजा ५.'५                       | दगिकत्तिधर                          | दंखगारण्ण निवासी३१.२५                          |
| जोइ<br>जोइ            | ,, ,, <b>६७.</b> ९०                            | तिउरामु <b>इ</b>        | विद्याधर राजा १०.२१.                           | दटरह−१                              | विद्याधरवंशीयराजा ५.४१                         |
| जोइव्पिक्ष            | वानर योद्धा ५७.४                               | तिगुत्ति                | मुनि ४१.१६                                     | दहरहू-२                             | गजा, जिन <b>धम्म</b> का                        |
| जे'इमई                | रानी, विस्सावसु की                             | तिचूड                   | विद्याधरवशीयराजा ५.४५                          |                                     | पूर्व भव नाम २०.१४                             |
| • •                   | 92.32                                          | নি <b>জ্</b> − <b>૧</b> | ,, ५.२६२                                       | ददरह-३                              | जिनसीयस के पिता २०.३६                          |
| जोयणगंधा              | राजा भूरिण की रानी                             |                         | विद्याधर राजा १०.२०                            | दढरह-४                              | वानरयोद्धाः ५७.४;६१.२९;<br>६७.९                |
|                       | <b>३१.</b> २३                                  | तिय <b>संज</b> अ        | साकेयपुर का राजा, जिन                          |                                     |                                                |
| डामरमुणि              | तेई सवें तीर्थं कर के पूर्व जन्म               |                         | <b>अज्ञिथ के</b> पितामह ५.                     | दत्त- १                             | सातवें वासुदेव ५.१५५ <u>:</u><br>२०.१९९;७०.३४  |
|                       | गुह्य २०२१                                     |                         | ५१,५३,६२                                       |                                     | 4411790a158                                    |

<del>दत्त-</del>२ दम**थ**र

दमयंत

द्सरगीव

मंत्रीपुत्र ६.१३६ मुनि, छठें, बलदेव के पूर्व-भवगुर २०.१९३ राजपुत्र, हुणुश्च का पूर्व-भवनाम १७.४८ ४९ **लंका**धिपति **रावण** ७३. ८; ८६. ४१; = दस्राणण ٩. ६३; ३. ٩५; ७. 908; 6.94,20, 40, **48. 904. 990, 992,** १२६, १२९ १३५. १३७, २११,२१४, २८०;९.३१, ५१ ८२, ८७, ९९, १०४; १०.१७,६२;११.९७.१०२, 998; 92.4, 62, 932, 980;98.943**;**98.94; 98.96,92;88.80;84. ३१,४६ १२,४७.३९,५२— ५४;४८. ५९,११६, ११९; ५३ ४२, १२०; ६१. २०, ६४,७९; ६३.9; ६५. २०, ३९६६.१ २५; ६७. ११; ६८.३९,७०. १८,४१,७१. ४५,७२.३०, ७४.२९,७५. 98; 903.4; 996. 00; =दहगीव ७८.२५; = दह-ग्गीत्र १२ ४७ = दह्रमुद्द १. ४९,५२,५६,५८, ६५.७८, ७९;७. ९६, १२८, १३०, दसरह 983, 980, 988, 948, १७२;८.५, १५, १७, २२, ३८,४३,६८, ७७,८४,८५, **८९,९०, ९४. ९९, ११४,** ११७,१४०, १४२, २२३. २२६, २२८,२३७, २४५ २५६,२७१, २७६, २७८; ९.३७, ७६,८१;१०.३३, ६४ ७९: ११. ८६:१२.५३,

६१,६३,७२. १३६;१४.७;

४४.३९,३२; ४६.६४ ८६;

86.55; 42.4, 98,26,

९९;५४.१६; ५५.२१,३१; ५९.८१;६१. १६,५३;६४. २८,२९;६८.५,३६,३७; ६९.१९;७०. ६२;७१.५९; ७२.१२;११५.२३ -पुत्ता १५. १६ (इंद्र्ड् और घणवाह्म) = दहव्यण (देखो

राष्ट्रण ) १. ५४: ८.

८, १३, १४, ४४, ४८, ८६, १०१, ११९, १२३, २१२,२१३,२१७,२७५, २८१,२८५: ९. ११, २६, ६१,९७, १०३; १०. १४, 96,86,43,69,66,63; ११.४६. ८५, ५८, १०४, १०७, ११०:१२. ३७,४६, ६५,७३: १३. २,४: १४ 942;96, 23, 68; 98. २४,३३:४४.२९.३५,३९, ४१,४२,४६, ३८,४५.५५, ५९,८१;४८.१२०;५३.४६, **६३;५४.१८;**५५. २,**११,** 96,49.88169. 64.60, ७३;६३.६;६५.८,४७;६७. ५ ४२, ४६; ६८. २६.३१; ६९.२६,४२:७० १,४.२७ ४८: ७३ १३,२८; ७४ ६; 903.980;996,67,03 साकेयपुरी के राजा, **भा**ठवें बलदेव **एउम के** पिता 9 68.66;20.963; 29 ३४,२२.१०१,१०३,१०८, १०९;२३.१ १०–१२,१६, 90,28,28.99,96,20, २९,३०, ३३,३५: २५८, २३:२६.९३, ९४; २७ ९. १६:२८. ७० ९९, १३४, 989; 28. 86; 30.36, ३८, ४५, ७८, ८३; ३१. 9, 2, 8, 32, 30, ३८, ५१, ७१, ७२,७९,

८६. ११४, १२६; ३२.
२६;३६.११;६७. ४०;७८.
१५:८६.९;९०.५:९३.२६;
९५.२०;९८.३९;१००.१७;
१०३.११६;११८.४०—मुणि
३२३५
-पुत्त ६१.१९,—सुय २८.
५७,५८. —नदण ७१. ६३;
(देखो एउम)—पुत्त ७२.
६०. —सुय ६३. ५९.
(देखो छक्खण) —पुत्त ८६.३९;८८.३७.(देखो समुख्य) —तणया ३३.
१४८; ४२. १; ७६. १;

-पुत्ता ३३.१४४;३६.४१;

–सुया ३९.१,१७;५९.८७;

(पउम और लक्खण)

(देखो **दसग्गीय**)

दसाणण दहगीव दहगीव दहगीव दहगीव दासणी दासरहि दिणयर दीविया दुड दुद्दर दुग्वेक्स दुग्वेक्स दुग्वेक्स दुग्वेक्स दुग्वेक्स

" -<del>?</del>

दुम्मइ दुम्मरिस दुम्मरिसण दुम्मुह

बुराणण बुविट्ड

वानरयोद्धा ६७.११ दसरहपुत्र राम ६५.४५ बामरयोद्धा ५४.२३ रावण की स्नी ३१.५ वानर योद्धा ५७.९ राक्षस सोद्धा ५६.३० बानर योद्धा ५७.८ ,, 40.4 मुनि, नवें वासुदेव के पूर्व-जन्मगुरु २०.१७७ मुनि आठवें बासुदेव 🕏 पूर्व-जन्म-गुरू ६३ ५८ वारयोद्धा ६१.२६ राक्षसबोद्धा ६१.२७ वानरबोद्धा ५४.३४ सीयास्वयंवर में उपस्थित राजा २८.१०१ विवाधरवंशीय राजा ५.४५ द्वितीय वासुदेव ५.१५५;

96.98

| <b>ब्</b> ग्रण-१         | <b>चंदणहा</b> का पति १.५४,     | धणमित्र                                 | मुनि, तीसरे बासुदेव का                            | ,, -곡         | कोसंबी का राजा ७५.                       |
|--------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|
|                          | ७५:१६. १५, २८;१८.३;            |                                         | पूर्वजन्मनाम २०.१७१                               |               | ६२,६४,६८                                 |
|                          | 88.4,98,94;84.4,८,५,           | ঘ <b>লা</b>                             | वणिक् स्त्री ४८.१९                                | ,, -३         | दाशरथी भरहसह दीक्षित                     |
|                          | १६: ४६.२२,२३,२५,९०;            | धम्म                                    | पन्द्रहवें तीर्थंकर १४;५.                         |               | हाया ८५.३                                |
|                          | ४९.४;५३.२९                     |                                         | १४८;९.९३; २०.५, ४१,                               | ,, -8         | नन्द वशीय राजा८०.४६;                     |
|                          | (देखो खरदूसण)                  |                                         | ११२,१३७,९५.३१                                     |               | ८९.४२                                    |
| बुसण-२                   | वानरयोद्धा ५७.१३               | धम्मभित्त                               | दाशरथी अरहसहदीक्षित-                              | नंद अइ        | मुनि ३५.७९                               |
| देव                      | राजकुमार ८८.१६                 |                                         | राजा ८५५.                                         | नंदण-१        | सानवें बलदेव ५.१५४;                      |
| देवई                     | नवम वासुदेव काउड की            | धम्मर्यण                                | हणुअ के दीक्षागुर १०८.                            |               | ७०.३५                                    |
| •••                      | माता २०.१८५                    | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | 88,80                                             | , –२          | अइविरिध का मित्रराजा                     |
| <b>दे</b> वर <b>क्</b> ख | त्रिद्याधरवज्ञीय राजा ५.       | धम्मरुड्                                | महापुर का राजा. चक-<br>वर्त्ती सणंकुमार का पूर्व- |               | ३७.१०                                    |
| ,,,,,,,                  | <b>१६६,२४०</b> , २४२, २४४,     |                                         | भवनाम २०.१२१                                      | <b>,</b> , -} | मुनि २०.१४९ ।                            |
|                          | २५•.                           | षर                                      | तीर्थंकर <b>पउमपाह के</b>                         | ,, -e         | वानरयोद्धा ५९.९;६७.१०                    |
| देवी                     | मिरिकंड की बहिन व              | 1                                       | पिता २०.३२                                        | ,, -4         | राक्षसयोद्धा ७०.६५                       |
|                          | राक्ष <b>स कित्तिधवल</b> की    | धरण १                                   | धरणेन्द्र देव १.३९;९.९६,                          | "−Ę           | दाशर <b>थी भरहसह दी</b> क्षित            |
|                          | रानी ६४                        |                                         | १०२; ६४. २९ ≔धर <b>णिंद</b>                       |               | राजा ८५.३                                |
| देसभुसण                  | केवली मुनि १.७२;३९.            |                                         | ३.१४५: ५. २४, २६,३८,                              | नंदवई-१       | वोमबिंदु की पत्नी ७.                     |
|                          | ८७, १२२, १३३; ८२.१,            |                                         | ३°,४०;९.१०१                                       |               | <b>५३</b> ,७२,                           |
|                          | 99.96                          | घरण-२                                   | अंगपुरनिवासी ३१.७                                 | ,, −₹         | विभीमण की सास् ८.६१                      |
| दोचूड                    | विद्याधरवंशीय राजा ५.४५        | धरण - ३                                 | ल <b>म्खण</b> -पुत्र <b>९१</b> .२०                | " —§          | सातवें वासु <b>देव की</b> पटरा <b>नी</b> |
| दोण                      | दसरहरानी केकई का               | धरणि                                    | रानी ८९.३                                         | _             | २०.१८६                                   |
|                          | ञ्राता ६४.२०;≔दोणघण            | घरणिद                                   | (देखो <b>घरण (</b> ९)                             | नंदा -१       | रावण की को ७४.१०                         |
|                          | २४.६०,६४.१९ =दोणमेह            | धरणिधर                                  | साकेय का राजा ५.५०                                | ,, ∽₹         | दाशरथी भरह की प्रणयिनी                   |
|                          | २४.३; ६३. २ <b>७</b> ;         | धारिणी-१                                | गृहुपत्नी १३.२७                                   |               | ۶۰. <b>۹۹</b>                            |
|                          | –सुया६४४४; =दोणघण-             | ب. − <del>۶</del>                       | विजयपब्यक्ष की रानी                               | नंदिघोस       | पुक्खलानयरी का राजा                      |
|                          | सुया ९१.१४;२२ ≔दोणमेह          | ,                                       | 38.36                                             |               | 39.4,90,99,28                            |
|                          | धूया ६४. ३६=दोणमेहसुया         | <b>,,</b> −₹                            | मेर शेठ की पतनी १०३३८                             | नंदिमालि      | देखो आणंदमालि १३.                        |
|                          | ६४.१७ (देखो विसद्धा)           | ,, -8                                   | समुद्दत्त शेठ की पानी                             |               | \$ <b>7,8 o</b>                          |
| घण <b>अ</b> — १          | देवेन्द्र का लोकपाल ३.         |                                         | १०५.८२                                            | नंदिवद्धण-१   | पुब्वविदेह का राजा                       |
|                          | ६७,११३;४.५७;७.१४९;             | <b>धिइकं</b> त                          | पुरविविदेह का राजकुमार                            |               | 93.30,                                   |
|                          | २१.१६;८९.३०                    |                                         | 903.69                                            | <b>"</b> –२   | नंदिघोस के पिता ३१.                      |
| धणअ-२                    | विद्याधर <b>इंद् का</b> लोकपाल | घीर                                     | सीयास्वयंत्रर में उपस्थित                         |               | 90,99,92,38                              |
|                          | १.५१;७.५३;८.६६,११९,            |                                         | राजा २८.१०२                                       | " —           | सर्सकनयर का राजा                         |
|                          | .१२०,१२४,१२८                   | धॄमकेउ                                  | पुरोहित, महुर्विगल के                             |               | <b>८२.८९</b>                             |
| धणश— ३                   | राजकुमार, कंपिछपुर का          |                                         | पिता ३०.७१                                        | ,, -8         | मुनि १०५.२२                              |
| •                        | ८२.५७,५८,६०,७७                 | धूमक्ख                                  | राक्षसमोद्धा ५६.३२                                | नंदिसुमित्त   | मुनि, तृतीय <b>बलदेव का</b>              |
| भणद्त                    | श्रेष्ठिपुत्र, दाहारची रास     | ध्सुराम                                 | राक्षसयोद्धा ५६.३२                                |               | पूर्वजन्मनाम, २०.१९५                     |
| •                        | का पूर्वभवनाम. १०३.८,          | नंद-१                                   | मुनि, जिन निम के पूर्व-                           | नंदिसेण       | राजा, सातवें तीर्यंकर का                 |
|                          | 90,98,90,22,45,990             |                                         | जन्मगुरु २•.२०                                    |               | पूर्वभवनाम २०.१३                         |
|                          |                                |                                         |                                                   |               |                                          |

| ्नंदीसर              | विद्याधरराजा १०३.५८             | नाड                                      | बानरबोद्धा ५७.५                      | निह्रण | राक्षस योदा ५६.३२                |
|----------------------|---------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|--------|----------------------------------|
| <b>नक</b>            | राक्षसंबोद्धा ५६.२८             | नाभि                                     | चौदहवें कुलकर, <b>उसद</b>            | मील ]  | वानरराजकुमार, वानरसैन्य-         |
| नक्सत्तदमण           | विद्याधरवंशीय राजा ५            | ·                                        | जिन के पिता ३.५५,५७.                 |        | प्रमुख ९.५;४९. २१; ५४.           |
|                      | 766                             |                                          | <b>६४, ६५, ७० ७४, ७५</b> ,           |        | २१,३४;५८.२, १५, १६,              |
| नक्खत्तमाल           | वानरयोद्धा ५७.१५                |                                          | 904,908;20,900:62.                   |        | १९;५९.३२; ६१.८, २६;              |
| नक्स्रसङ्ख           | वानरयोद्धा ५७.१४                |                                          | १९; ≔नाहि २०.२७                      | }      | ६२.२८;६७.१०;७१.३५,               |
| मघुस                 | इक्ष्वाकुवंशीय राजा २२.         | नाभिनंदण                                 | (देखो उसह) ४.६८                      |        | ७४.८;७६.७,२३७;९.२३;              |
|                      | पंप,पंट,पंष, ६१,६३,७१;          | नारअ                                     | देवर्षि, विष खीरकथव का               | 1      | ८५.२६; १००.६१; ११४,              |
|                      | 64.4                            | 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 | पुत्र,१.६७,८०;११.९,२०,               |        | 95;                              |
| नमि–१                | इक्दीसवें तीर्थंकर १.६.५.       |                                          | २२,२५,२७,३०,३१,३३,                   | नीलय 🕽 | ५७. २. <b>वे</b> खो <b>णील</b>   |
|                      | १४८;९.९४; २०. ६,४७,             |                                          | <b>३६,४८,४९,६८,७५,८२<del>-</del></b> | नेमि   | बाईसर्वे तीर्थंकर १.६.५.         |
|                      | 948,988                         |                                          | ८७ ९९;२३. १,३,७,८,                   |        | 986;5.58; २०. ६, ५१,             |
| नमि−२                | <b>वेयड्ड</b> का राजा, विज्ञाहर |                                          | 94;26.9,4,92,94.96;                  |        | ५६,१५४.१५९; = रिह्ननेमि          |
|                      | वंश प्रवर्लक ३.१४४,१४८,         |                                          | ३०.१७; ७८ ७,११ २१,                   |        | २०.४८ (देखो <b>अरिष्टुनेमि</b> ) |
|                      | 942:4.98;4.98                   |                                          | २७,३३ ३५;९०.४.७,१२,                  | पड्भसा | वाह्मणपरनी ३४.४५                 |
| <b>मय</b> णसुंदरी    | रानी ३१.७                       |                                          | २० २५,२६;९८. ४९;९९.                  | पउम १  | वे <b>लो महापउम</b> २, नवम       |
| नयणाणंद-१            | विद्याधर राजा १०३.५८            |                                          | २-६, ८ ३७३८; १००.                    |        | चकवर्ती ५.१५३                    |
| " –₹                 | श्रेष्ठि पुत्र १०५८३            |                                          | २६ २९;-मुणि ९८ ३८,३९.                | पडम-२  | छठें तीर्थं <b>कर २०</b> . ४;    |
| नयद्स                | श्रेष्ठी १०३७,११७               | नारायण                                   | वाम् <b>देव लक्खण</b> ३९.२०,         |        | =पडमप्पह ५.१४७;९.९१:             |
| नल                   | वानरराजकुमार, वानरसन्य          |                                          | ३१,३३, १२६:४३.७;४८.                  |        | २०.३२;७७. २५,२७,३१               |
|                      | <b>प्र</b> मुख ९.५:१९. ३६; ४९.  |                                          | 9 0 9                                |        | = पडमाम १.२;२०.५५;               |
|                      | २१;५४.२२, ३४ ४०,४१;             | नाहि                                     | देखी नाभि                            |        | <i>و به کو</i> کو                |
|                      | ५७.२,३३,३४;५८.२,१५,             | निरघाअ-१                                 | राक्षस राजा, लं <b>का</b> धिपति      | पउम-३  | राजा, आठवें तीर्थंकर का          |
|                      | १६,१९;५९.३२;६१.२६;              |                                          | ६,२०६,२२४,२२९,२३२,                   |        | पूर्व भव २०.१३                   |
|                      | ६२.२९;६७ १०;७६.२३;              |                                          | २३३,२३४,                             | पडम-४  | महाएउमर का पुत्र २०.             |
|                      | ७९ २३;१००. ८१; ११४.             | ,, –٦                                    | राक्षसयोद्धा ७१.३६                   |        | 980                              |
|                      | 19.                             | निद्दहढ                                  | राजा ३२.२२,                          | पउम-५. | आठवें बलदेव, <b>द्सरह</b> पुत्र  |
| नलकुब्बर             | विद्याधर इंद् का लोकपाल         | नियमदत्त                                 | वणिक् ५.३२.३८                        |        | राम१. ५, ३३, ८९; ५.              |
|                      | 97.34,38,89,43,44,              | निव्याण <b>मत्तिमं</b> त                 | विद्याधरवंशीय राजा ५.                |        | १५४;२५.८;२७.१९; २८               |
| _                    | ६८,७२: =कुब्बर १२.६६            |                                          | <b>२६४</b>                           |        | ७१,८६, ९५, ११३,१२३,              |
| नलकुम्बरी            | दाशरथी भरह की प्रणयिनी          | निञ्चाणमोह                               | मुनि २१.७७                           |        | १२९: ३१. ७२. ९०,                 |
|                      | ८०,५ <b>१</b>                   | निव्वाणसंगम                              | मुनि १३.१८                           |        | १९१;३२. ३८, ४९: ३३               |
| निलिणगुम्म           | राजा बारहर्वे तीयकर का          | निव्वाणसिला                              | देखो सिद्धिसिला ४८.                  |        | ८६,८७, ११९,१२८;३४.               |
|                      | पूर्वभवनाम २०.१४                | • .                                      | 9 0 8                                |        | १३.५०,५२.५४, ६०,३५.              |
| नह                   | राक्षसयोद्धा ५९.५               | निसुंद                                   | राक्षसयोद्धा ५६२९                    |        | ३ ३३.३४, ३८, ४६, ५१,             |
| नाइलकुलवंस           | एक गन्छ, नाइल बाखा,             | निसुंभ-१                                 | चतुर्थं प्रतिवासुदेव ५.१५६;          |        | ६३ ७४;३६.२,३;३७.३३,              |
| n-m-                 | विमलस्रिको ११८.११७              | _                                        | २०.२०३                               |        | ६६:३८ ४९,५१, ५२ ५६:              |
| नागदसा               | राजकुमारी ३९.१०५                | ۰, –۶                                    | राक्षसयोद्धा ८.२७४; १०.              |        | ३९.११ १८.२१, ३६,६७%              |
| नागद् <b>म</b> ण<br> | राजा ३२.२२                      | C-+C                                     | २३;५३.९२;७१.३६.                      |        | 80,5; 82.25; 83.26;              |
| मागवई                | जणमेजय की रानी ८.               | निस्पंदिअ                                | सालिगाम का राजा                      |        | 88.325,80.4 19,326.88            |
|                      | १५८,१५९,२०४                     |                                          | १०५.१९                               |        | 5,3 4,87,50,90, 900,             |

| ११३:४९. १२, १७, २०,        |                  | ३४.९११,१७;३५.३२;                               | पउमराग            | (देखो कमलनामा) १९.               |
|----------------------------|------------------|------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|
| ३०: ५०. १६: ५१. २३,        |                  | ३६ २४;३७.२८; ४२.२४;                            |                   | ३७ वानर सुन्मीय की पुत्री,       |
| २६:५२.२७; ५३.१९,२२,        |                  | 89.37,42;43.38,98;                             |                   | हणुझ को भार्या                   |
| ४८;५४.२,९,३८;५५.२६:        |                  | 48.97; 44. 84; 40.4;                           | पडमरुइ            | (देखो <b>जिणप्रमहरू)</b>         |
| ५७२०:५९.६७, ८४,८६;         |                  | <b>६8. ४०: ६५.१८; ७५.9;</b>                    |                   | श्रष्टिपुत्र १०३.३८, ४७,         |
| ६०.११६१ २५.४८,६५,          |                  | ९२ १२ <b>:</b> ९३.२,२१ <b>:</b> ९४. <b>१</b> , |                   | ५०,५३,५६                         |
| ६५;६२.१,२४; ६३. १६,        |                  | २,२७:९६.३८: १००.३३,                            | पउमा – १          | विद्याधर राजकुमारी वानर          |
| १७;६४.४२; ६५.३७,३८,        |                  | ४३:१०१. १७,२९: १०३.                            |                   | सिरिकंठ की पतनी ६.               |
| ४७:६७.६:६९.२७:७१.८,        |                  | १५७, १६६; ११३, २३;                             |                   | २४,४८                            |
| १४;७२ ३३;७३. १४;७५.        |                  | ११४.२४. = पडमाम ४१.                            | पडमा२             | राद्यण की पत्नी ७४.१०            |
| २:७६.३,८ ५:७७. १२,         |                  | १६:४७.४०,४९;४८.३३;                             | पडमाभ             | देखो पडम-२ और -५                 |
| १८ १९,२०,२७, ३१,३२,        |                  | ५०. २१; ५३. ३३: ५४.                            | पडमाभा            | वानरसुग्गीबपुत्री ३९.            |
| ४१:७८.२५,३३ ३६:७९.         |                  | ३३. ६०. ४: ७१. ५०:                             |                   | 60 05;80 48                      |
| ३,४,२१,२५;८०.३५,४०,        |                  | ७५.५, ४२:७७.१,५;७९.                            | पउमावई-१          | विद्याधर राजकुमारी,              |
| ४९:८१.३:८२.७, ९ १०:        |                  | १३; ८७.१८;९२ १४;९३.                            |                   | राधण की स्त्री ८. ३४;            |
| ८५.११,१२ २५,२९,३०:         |                  | २७;९६.४२;९८.४४, ५४;                            |                   | 98.99                            |
| ८६.८,१२:९०.५ १८:९२         |                  | १०१.३:१०२.७ ४७,४८,                             | पउमावई२           | मुणिसुब्यय की माता               |
| २६, २८: ९३. १४, १५,        |                  | २०३:१०३. ११७, १७१:                             |                   | २० ४६;२१,११                      |
| १८:९४.२३ २६ ६३,८७          |                  | ११० २७ <b>:</b> ११२.४ <b>:</b> ११३.६,          | पउमावई-३          | दाशरथी भरह की प्रणयिनी           |
| ९९: ९५.४,२७,२८: ९६         |                  | १२,३६ <b>:</b> ११४.१,९ <b>:१</b> १७ <b>.</b>   | . ,               | ८०.५२                            |
| ११ ३६,४७ ४८:९८ ४१,         |                  | १५,३० (देखो <b>राघव</b> )                      | पडमावई-४          | (देखां जियपडमा)                  |
| ४२,४८, ५०: ९९ ७. ३२,       | पउमकित्तणकहा     | पउम-५ को कीत्तनकथा,                            | •                 | लक्खण की एक प्रमुखरानी           |
| ४८,७२:१००. ४,८, २७.        |                  | पउम-५ की कहानी ११८.                            |                   | ९१.२३                            |
| ३८ ४५;१०१.१८,२१,४८         |                  | ۷,٠                                            | पडमावई-५          | पुष्यविदेह में एक रानी           |
| ५०;१०२.१,५६ ५८;१०३.        | पउमगब्भा         | राक्षसराज <b>किन्निधवल</b>                     |                   | 903.69                           |
| १५५,१६२; १०९.१, २५;        |                  | की माता ५.२६९                                  | पडमासण            | राजा, तेरहवें तीर्थंकर का        |
| ११०. ४, २२, २३. २६,        | पउमचरिय          | पद्मचरित, प्रस्तुत प्रथनाम १.                  |                   | पूर्वभवनःम २०.१४                 |
| ३२: १११. २; ११३. ५,        |                  | ८,९,२९,३१;२.१०५:३.८                            | पउमुत्तर          | राजा. दसर्वे तीर्थं <b>कर का</b> |
| ३९, ४४, ४५, ४७:११४.        | पउमगाभ }         |                                                |                   | पूर्वभवनाम२०. १३                 |
| ४ ५.१३,१५ २५: ११६.         | पउमणाह           | देखो प्रम ५                                    | पं <b>कयगुम्म</b> | राजा. स्यारहवें तीथंकर का        |
| <b>१</b> २;११७ ३१, ३२, ३४: | पउमनाभ<br>पडमनाह | •                                              |                   | पूर्वभवनाम २०.१४                 |
| ११८. १८, ३७, ३८,८९;        | प <b>उम</b> िह   | विद्याधरवंशीय राजा ५.४२                        | पंचमुह ो          | ¥ <b>६ . ९ २</b> ;               |
| = पडमणाभ ४० १:-पड-         |                  |                                                | पंचवयण ∫          | राखणमंत्री ४६.९०                 |
| मणाह ३२.४४ ५२:३३.          | वडमप्पह          | (देखो पडम २)                                   | पश्छिम            | को संबी निशासी पढम               |
| २३, ९५, १२३; ३७.६०:        | पउममालि          | विद्याधरवंशीय राजा ५.४२                        |                   | का आता, एक दरिद्र ७५.            |
| ४५.२०;४९.१८: ६८ ५०;        | पडमरह-१          | ٠, ١, ١, ١, ١, ١, ١, ١, ١, ١, ١, ١, ١, ١,      |                   | ६०,६४                            |
| ७७,३६ ३७,५३;७८ २६;         | ,, −ર            | चौदहवं तीर्थंकर का पूर्वः                      | पञ्जुण्य          | कण्ड का पुत्र १०५१५              |
| ७९.२२;९२.४; ११४ २६;        |                  | भवनाम २०.१४                                    | पडिइंद            | धानर कि जिक्कि चिक्के पिता       |
| ११८ ३९: = पडमनाम           | <b>,, −</b> ₹    | चकत्ती <b>महापउम के</b>                        |                   | <b>६.१५२,१</b> ५४                |
| ४२.२२:४७. ३०: =पडम-        |                  | पिता २०.१४३                                    | पडिणंदि           | संदणधिक का राजा                  |
| नाहर८.११८;३१.३९,७६;        | » –8             | इक्ष्याकुवंशीय राजा २२.९७                      |                   | 994.94.994.3,4,94                |

| पडिवयण                 | इक्ष्वाकुवंकीयराजा २२.९७                   | पयाससीह     | वियम्भनगर का राजा                                |                    | १९.२७, ४०;५३ १०६;                                                         |
|------------------------|--------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| पिससुइ                 | प्रथम कुलकर ३.५०                           |             | २६.१०                                            |                    | = पवणपुरा १९.१७;४६.                                                       |
| परिसुजन्म )            | कुरुखरद्वीप का विद्याधर                    | परसुराम     | <b>अमद्ग्गिका पुत्र२०.१४०</b>                    |                    | ८९;४७ २७;४९ १९;५०.                                                        |
|                        | राजकुमार, अंजणा का                         | पलंबराह     | राजा ९९.४९                                       |                    | १४,१८:५१.११; ५२.२८;                                                       |
| ļ                      | मामा १७.१०३, १०६,                          | पाह्नव      | वित्र कर्षक, वानर नील का                         |                    | ५३ ९,५८, ७३, ७५, ८१,                                                      |
|                        | 996,990;96.33,36;                          | 1697        | पूर्वजन्मनाम ५८. ४, ७,                           |                    | ८५ ९३ ११४: ५९. १६,                                                        |
| पहिस्र                 | 9, 69;96 83;98.3;64.                       |             | 94,9 ६                                           |                    | २२: १०८. १७, १९, ३३:                                                      |
|                        | २६                                         | पल्हाअ-१    | विद्याधर राजा, <b>पवणं-</b>                      |                    | <b>≖ पव</b> णसुअ ४९. ९, १३:                                               |
| पढम                    | पिडिछम का भाई ७५.                          |             | जय के पिता, हुणुअ के                             |                    | ५० १:५३.१९,११८: ५९.                                                       |
| •                      | £0, <b>£</b> 6                             |             | पितामह १.६०;१५.५,२६,                             |                    | २०,२६ ७१;७६.२३:१०८                                                        |
| पत्थार                 | बानरयोद्धा ५७.७                            |             | ३३,३५,३७,३९,८७,८९,                               |                    | १६, ३४; ≠ पबणाणंद                                                         |
| पभव-१                  | राजा सुमिस का मित्र,                       |             | ९३,९६;१६.२७,२८३०,                                |                    | <b>42.9.</b>                                                              |
|                        | चमरकुमार देव का पूर्व-                     |             | ३४;१८.३१-३३,४२.                                  | प्वणगङ्- १         | देखो पवण                                                                  |
|                        | भवनाम १२.११, १२,१५,                        | पल्हाअ-२    | सातवें प्रतिवासुदेव ५.१५६:                       | पवणगड् २           | वानरदशीयराजा ६.६८                                                         |
|                        | १६,१७,१८,१९,२१,२४,                         |             | २०,२०३                                           | ,, −३              | <b>नागपुर</b> का विद्याधरवंशीय                                            |
|                        | ३२                                         | पहहायण      | राक्षसयाद्धा ५६.३९                               |                    | राजा ६ १७१                                                                |
| ,. −ર                  | गृह्दपति ४८.७७                             |             | चंदोद्य और ध्रोदय                                | ,, -g              | वानरयोद्धा ५४.२४                                                          |
| पमवा                   | तीसरे वासुदेव को पटरानी                    | पल्हायणा-१  | की माता ८२.२५                                    | , -'Y              | देखो <b>पवणवेग-</b> १ ३०.८४                                               |
|                        | २०.१८६                                     |             |                                                  | पवणवेग-१           | खंचर टेखवाहक ३०.८३                                                        |
| पमावई                  | रावणस्रो ७४.११                             | पल्हायणा-२  | नागपुर की रानी ८२.२७                             | _                  |                                                                           |
| पभावि अ                | वानरबोद्धा ५७.१८                           | प्वण        | हणुअं के पिता १५.८७;                             |                    | , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                     |
| पभासकंद                | वित्रपुत्र, रा <b>खण</b> का पूर्वभव-       |             | 96.33,89;99.3;                                   | ,, <del>-</del> ₹  | जनमनाम २०,१९२                                                             |
| }                      | नाम १०३.१०५ १०६                            |             | =पवणंजय १.६०,६२:१५.                              | ,, -8              | विद्याधर राजपुत्र ९०.६                                                    |
| पहासकुद                | १०३.१ <b>१९</b><br>इक्ष्वाकुवंशीय राजा ५.७ |             | ८ २७,४३, ४९,५२, <i>५</i> ९,                      | ,, -4<br>,, -4     | विद्याधर योद्धा ९९.६३                                                     |
| पभु<br>                | <b>.</b>                                   |             | \$2.69,68,66,48,96;                              | "<br>पत्रणवेग −६   | देखो <b>पवण</b>                                                           |
| पभूगतेय                | ., ५.५<br>बानर योद्धा ५७.१३                |             | 9 6.9,30,38,49,68,                               | •                  |                                                                           |
| पमत्त                  | राक्षसवंशीय राजा ५.२६३                     |             | ६७,७० ७२,८५;१७.३ ४,                              | पत्रणावस           | <b>सेयंकरपुर</b> का राजा ६३.                                              |
| पमोय<br>प्यंडडमर       | राक्षसयोद्धा ५६.३३                         |             | १७,४४,९७; १८.१, २,६,<br>१२ १५,१६,२२, २३,२४,      |                    | ξ <sup>1</sup> 4                                                          |
|                        |                                            |             | ३४ ३७,५३,५५, ५७ <b>:</b> १९.                     | पवणुत्तरग <b>इ</b> | राक्षसवंशीय राजा ५.२६४                                                    |
| <b>पर्यडम</b> ालि<br>- | वानरयोद्धा ५७.१६                           |             | ७; ४८. १२३: ५३ १८,                               | पयर                | वणिक् ४१५४,५६,५९,                                                         |
| पर्यडासणि              | विभीसण का मुख्य भट                         |             | १३१;=पवणगह १५ ३७,                                | 6377               | ६०,६२<br>                                                                 |
|                        | ५५.२३                                      |             | ६४,७१,७७९१,१६४०,                                 | पवरा               | रावणस्रो ७४.८                                                             |
| पयापाल                 | मुनि, पौचवें बलदेव के                      |             | 88,86,69,63,94.3,8,                              | पवरावली            | रानी, कुंडलमंडिश की                                                       |
|                        | गुरु २०.१९२                                |             | 99,20,36 46; 98.90,                              |                    | भाता २६.१०                                                                |
| पयावइ                  | प्रथम बासुदेव के पिता                      |             | =पवणवेग १५. ६५, ७४;                              | पठवय-१<br>पठवयअ    | ब्राह्मण <b>स्त्रीरकयंव का</b> पुत्र <b>,</b><br>हिंसायज्ञ प्रवत्तक ११.९, |
|                        | २०.१८२                                     | -           | 96.38,36,68, 64 08;                              | 191491             | २२,२६, २७, <b>२८,२</b> ९,३०,                                              |
| पयावल                  | चकवर्ती सगर का पूर्व-                      |             | 96.6,80                                          |                    | ₹₹,₹ <b>६,</b> ₹७,₹०,₹०,₹०,                                               |
| 6                      | जन्मनाम ५.११६                              | 02m27       | देखो <b>पवण</b>                                  | " -₹               | ररारर,रण<br>मुनि, द्वितीय वासुदेव का                                      |
| प्यावि                 | इक्ष्वाकुवंशीय राजा ५.५                    | प्रवणंजय    |                                                  | ,,                 | पूर्वजन्मनाम २०. १७१                                                      |
| प्यासजस                | <b>पुक्सर</b> द्वीप का राजा<br>८२.६४       | पवणंजय-पुरा | <b>हणुञ्ज</b> १.६३;=पवणतणअ<br>५२.३,२५: = प्वणनदण | प <b>संख</b> *     | राक्षसयोद्या ५६३४                                                         |

| पस <b>चकित्ति</b> | <b>मंजणा का माई</b> १२.९६,<br>९८;१७.२०;५०.१०,१९; | पि <b>यकारिजी</b>  | महाबीर की माता २०.<br>५० (देखो तिसळा)          | ,. <del>-</del> -२              | कोकपाल <b>वरुण का पुत्र</b><br>१६.१९                   |
|-------------------|--------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------|
|                   | 48 48                                            | पियधम्म            | दाशरबी भरह सह दीक्षित                          | पुणब्द सु                       | सुपइहपुर का ( विद्याधर                                 |
| पसेणइ             | तेरहवें कुलकर ३.५५                               |                    | राजा ८५.५                                      |                                 | राजा ) मुनि तथा स्वक्सण                                |
| पह्आ              | वानरयोद्धा ५९.७,९                                | पियनंदि            | मंत्रिरपुर का राजा १७                          |                                 | का पूर्वभवनाम २०.१७२;                                  |
| पहत्थ             | राक्षसमुख्यभट ८.२१३,                             |                    | 86                                             |                                 | ६३.३५, ३८, ५८; १०३.                                    |
|                   | २१४,२७४; १२. ९२;५३.                              | पियमित्त           | मुनि छठं वासुदेत का पूर्व-                     |                                 | 936                                                    |
|                   | <b>९२,</b> ५६.२७, ५७.३२-३५,                      |                    | जन्मनाम २०.१७१                                 | पुञ्जाचण                        | रहनेडर का विधाषर                                       |
|                   | <b>46.9,93,98,98;48.9</b> ;                      | पियह्रब            | वानरयोद्धा ५७.७                                |                                 | राजा, संक्ष्म के प्रथम                                 |
|                   | ٧٠.३                                             | पियवद्भण           | राजा ३२.२३                                     |                                 | राक्षस राजा मेहबाहण                                    |
| पहर               | बानरयोद्धा ५७.१०                                 | पियविश्गह          | वानरयोद्धा ५७.८                                |                                 | के पिता १.४०;५ ६५,६७,                                  |
| प <b>हसिअ</b>     | भामंडळ का मित्र १५.                              | पिहियासव           | मुनि, छठें तीर्थं कर के पूर्व                  |                                 | 64,07,04,06,49,4 <b>3</b> ;                            |
|                   | ५२ ५५-५७, ७२, ७७;                                | _                  | जन्मगुरु २०.१८                                 | पुष्णचंद-१                      | विवाधरवंशीय राजा ५.४४                                  |
|                   | 94.46,49,44, 40,44,                              | षिहु–१             | <b>कुस</b> के स्वसुर, <b>पुहवी</b> -           | ,, –२                           | वानरयोद्धा ५७८                                         |
|                   | ७३ ८२;१८.१५,२५,३१;                               |                    | पुर का राजा ९८.४,५,                            | पुण्णभ(                         | यक्षाधिपति, रावण के                                    |
| पहामंडल           | देखी <b>भामंड</b> ल २०.३२,                       |                    | ८,१२, १३, २७,३२, ३४,                           |                                 | जिनमन्दिर का रक्षक ६७.                                 |
|                   | 96                                               | _                  | ३५,३७,५६,                                      |                                 | ₹4,8•, 8℃                                              |
| 'पहायर            | दाशरथी भरहसह दीक्षित                             | पिहु–२             | राजा, रामभित्र ९९.५०                           | पुष्प्रचूल                      | राक्षसयोद्धाः ५३.३५<br>चकवर्ती <b>वंभव्</b> तः की माता |
|                   | राजा ८५.५                                        | पीइंकर-१           | <b>पोयणपुर</b> निवासी, राक्षस                  | पुष्पभूला                       | यकत्रता य <b>भव्ता का</b> भाता<br>२०.१५८               |
| पहावई - १         | <b>छक्छण</b> की पटरानी २०.                       |                    | राजा महारक्ख का पूव-                           | पुष्फत्थ                        | राक्षसयोद्धाः ५९.५                                     |
|                   | 966                                              |                    | भवनाम ५.२२८                                    | युष्फदंत                        | नवें तीर्थंकर, देखी कुसुम-                             |
| ,, −₹             | दाशरथी राम की दूसरी                              | <b>,,</b> –₹       | पीइपुर:का विद्याधर राजा,                       | 3-114(1                         | दंश ५.१४७;५. ५२;२०.                                    |
|                   | महादेवी ९१.१८                                    |                    | सुमालि का श्वमुर ६.                            |                                 | <b>34,48</b>                                           |
| पहासकुंद          | देखो पभासकुंद्                                   |                    | <b>२३</b> ९                                    | पुष्कविमाण                      | च जा वायुयान, पुनः                                     |
| पहिञ              | राक्षसवंशीय राजा ५.२६२                           | "  – <del>§</del>  | वानरयोद्धा ३९.३२;६७.                           | 3 111111                        | रावण का, पुनः दाशरंशी                                  |
| पास               | तेवीसवें तीर्थंकर १.६; ५.                        | पीइमई -१           | १०; =पीईकर ५७४<br>विद्याधर रानी, <b>सुमालि</b> |                                 | रामका ८. १२८; १२.                                      |
|                   | 186;5. 58; 20 €, 85.                             | ગારવાર ક           | की सास ६.२३९                                   |                                 | 983; 88, 24; 84 30;                                    |
|                   | 44,40,945                                        |                    | का साल ६.२२ <i>२</i><br>७.५९                   |                                 | ६९.२५; ७९.१ १२,१३,                                     |
| पिंगल-१           | (देखो महुपिंगळ) पुरो-                            | पीइम <b>ई −२</b> } | सुमालि की स्त्री ६.२३९                         | •                               | 94; 900. 80; 909.90                                    |
|                   | हितपुत्र २६.८ ७१;३०.                             | पीइमहा ∫<br>पीइ    | सुमाल का स्रो ७४.११                            | पुष्फसेहर                       | राक्षसयोद्धा ५६.३५                                     |
|                   | 42,09,08                                         | पाइ<br>पीईकर       | (देखो पीइंकर ३)                                | पुरंदर-१                        | विद्याधर राजा ६.१७०                                    |
| ,, −२             | दाशरथी राम की प्रजा                              | पाइकर<br>पीर्तिकर  | मुनि ८९.४,५                                    | <b>,, −</b> ₹                   | इक्ष्वाकुनंशीय राजा २१.                                |
|                   | का भगुआ ९३.१७                                    | पातकर<br>पीयंकर~१  | राक्षसयोद्धा ५९.५                              | •                               | 85,50 00,58                                            |
| पियं <b>कर</b>    | काकंदीपुर का राजकुमार,                           | ,,र                | अक्खपुर का राजा ७४.                            | पुरचंद                          | विद्याधरवंशीय राजा ५.                                  |
|                   | स्तवण का पूर्वजन्मनाम                            | )ı\                | 36 80.85                                       | -                               | 8.8                                                    |
|                   | १०४.३,२५,२९,३१                                   | पुंजत्थल           | इक्षाकुवंशीय राजा २२.                          | पुरिसवरपुं <b>ड</b> री <b>अ</b> | छठे वासुदेव, (देखो पुं <b>ड</b> -)                     |
| <b>पियंगु</b>     | <b>ब्राह्मण स्त्रो १०</b> ४.२७                   | 3-11-41.           | 9.8                                            |                                 | रीय1)५.१५५;२०.१९८;                                     |
| पियंगुलच्छी       | रानी १७.५३                                       | पुंडरीय∽१          | छठां बासुदेन ५.१५५;                            |                                 | 90.38                                                  |
| पियंव <b>य</b>    | अरिष्ठपुर का राजा ३९.                            | 9-44               | ७०.३४ (देखो <b>पुरिस</b> -                     | पुरिसवसभ                        | मुनि, पांचवें वलदेव का                                 |
|                   | 44,60                                            |                    | वरपुंडरीय )                                    |                                 | पूर्वजन्मनाम २०.१९०                                    |
|                   |                                                  |                    | -                                              |                                 |                                                        |

| र्द                       |                                                        | •                        | जिन श्राजिश को प्रथम                                   | विभीसण               | देवो विमीसण                                                |
|---------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------|
| पुरि <b>समीह</b>          | वीववें वासुदेव ५.१५५;                                  | ,, -R                    | भिक्षा देनेवाला ५.५९                                   | विद्यस्य             | विद्याचर ईव् का मंत्री ७.११                                |
|                           | ७०,३४<br>श्रीचे वासुदेव ५.१५५;                         | वंभरह-१                  | वंशव्या-१ के पिता २०.                                  | विश्वीसण<br>विश्वीसण | रेको विमीसच                                                |
| पुरिसोत्तम                | ७०, <b>३</b> ४<br>जान वा <b>य</b> प्प २०००             |                          | 146.                                                   |                      | राक्षस्योद्धा ५९.१                                         |
| <b>पुस्सभूद</b>           | पुरोहित ५. १०४, १०५.                                   | ,, −₹                    | इक्ष्याकु वंशीय राजा २२.                               | बीभच्छ               | विद्यापर राजा. राषण अ                                      |
| 4.0.50                    | 9.0                                                    |                          | 46                                                     | बुह्-१               | विद्यावर राजा. राजना जा<br>इवसुर ८.३५                      |
| पुहर्द-१                  | जिन <b>सुपास</b> की माता                               | वंसमूह                   | द्वितीय वासुदेत के पिता                                | ,, <del>-</del> 3    | राखण का विद्यादर सामंत                                     |
|                           | २०.३३                                                  | •                        | ₹•.9८२<br>                                             | "                    | 6133                                                       |
| ۶۰-۴                      | diam's and                                             | वसरह                     | तापस, विप्र, <b>जारस के</b><br>पिता ११.५०,५२,५७        | , – ફ                | सीयास्ववंदर में उपस्थित                                    |
|                           | १९,५७<br>तीसरे वासुदेव की माता                         | बच्चर                    | वानरयोद्धा ५७.५                                        |                      | राजा २८.१०२                                                |
| <b>,,-</b> }              | दासर वाष्ट्रवय का जाता                                 | वस                       | ,, ,, 40.8,99;09.                                      | भइरहि )              | सगर और जण्डवी क                                            |
| "-¥                       | इसरह की माता २२.                                       | 1.0                      | રૂપ                                                    | t                    | दुत्र ५.१७५;                                               |
| "                         | 101                                                    | बलम <b>र</b>             | इक्ष्ताकुर्वज्ञीयराजा ५.३                              | सगिरहि               | 4,904,959,809,808,                                         |
| ,,19                      | पुकंषालानगरी की रानी                                   | बलि-१                    | छठां प्रतिवासुदेव ५.१५६:                               | )                    | २०४, २०५,२१२,२१५                                           |
| •                         | <b>३</b> 9.9•                                          |                          | २०. <b>२०३</b>                                         | भग्गव-१              | वित्र. अइर्कुडिङ के पिता                                   |
| पुरुद्देतिलभ              | सक्ताण का पुत्र ९१.२२                                  | ,, <del>-</del> 2        | वानरबोद्धा ५७.१३;५९.                                   |                      | 94 9 E                                                     |
| पुहर्ष्देवी               | राजा <b>पुरंदर</b> २ की रानी                           |                          | ३८<br>विद्याधरवंशीय राजा ५.४६                          | , –२                 | सिरिवद्धित्र के पिता.                                      |
|                           | 29 06                                                  | बहुस्ड                   | वामरयोद्धाः ५७.९                                       |                      | <b>हेमंडपुर</b> निवासी ७७.<br>८१,८३,११०                    |
| पुरुश्चर-१                | विजयपुर का राजा,<br>स्वश्याण के स्वयुर ३६.             | बहुल<br>बहुरा <b>ह</b> ण | नामपुर का राजा २१.                                     | भइ                   | तीसरे घलदेव ५.१५४                                          |
|                           | <b>७२७ण क</b> १५७८ १५:<br>११;७७.४९(देलो <b>महीघर</b> ) | .3                       | 81,88                                                  | मा क्                | = समह ७०.३५                                                |
|                           | दाशरबी भरहसह रीक्षित                                   | बाल−१                    | विद्याधर राजा १०.२१                                    | भर्कलस               | दाशरबी राम का सूत्य                                        |
| ,, -2                     | राजा ८५.४                                              | " <del>-</del> ₹         | वानरबोद्धा ५७.६                                        | -                    | <b>\$\$</b> ,8 <b>\$</b> ,8 <b>\$</b>                      |
| पुद्देसचा                 | आर्थिका ८३.१२                                          | बालचंद                   | राजा अणरणण का सामंत                                    | भइवरूण               | दसरह का पूर्वभव नाम                                        |
| पुड्हंसिरी                | केकई की माता २४.३                                      |                          | २६.२७,३०;३०.५०<br><b>इंद्रनघर का</b> राजा ३६.          |                      | ३१.७                                                       |
| पूरण                      | यक्षाधिपति ३५.२२                                       | वालमित्त                 | १२                                                     | सहा−१                | प्रथम बलदेव की माता                                        |
| पूबारह                    | राक्षसवंशीय राजा ५.२५९                                 | बालि                     | सुक्तीव का माई ४७.९,                                   | •                    | ₹•. <b>9</b> ९६                                            |
| पोट्टिल-१                 | मुनि, <b>महावीर</b> के पूर्वमव                         |                          | १०,२३;६२ ३३ (देखी                                      | ., –र                | रायणकी ७४.९                                                |
|                           | गुह २०.२१                                              |                          | बालि)                                                  | भहायरि <b>अ</b>      | मुनि ७७.१००,१०२                                            |
| <b>,, −</b> ₹             | अइविरिश का मित्रराजा                                   | बालिकणिष्ठ               | सुग्गीव ४७.१६                                          | <b>भयवाह</b>         | राक्षसवंशीय राजा ५.२६३                                     |
| >c                        | ३७.१२<br>मुनि २१.५                                     | बालिखिल                  | कञ्चाणमाला के पिता                                     |                      | प्रथम चकत्रती राजा,                                        |
| पोट्टिल <b>य</b><br>केर्य | शुष २१.२<br>वणिक्पुत्र ४८.१९२•                         |                          | ३४.५९ (देखो <b>बालिकिश</b><br>राजा, चकवती <b>अरह क</b> |                      | जिन <b>इसह</b> ंके ज्येष्ठ पुत्र १.<br>१७:३.१४१:४. ३६, ३८, |
| वेधुदत्त<br>              | दाशर्थी अरह की प्रण-                                   | वाहु                     | पूर्वभवनाम २०.१०६                                      |                      | 8+,84,88,86,46,62,                                         |
| वं धुमई                   | यिनी ८०.५१                                             | बाहुबल्लि-१              | जिन <b>उसह</b> का पुत्र १                              |                      | ६८,७१,७८,८४, ८९; ५.                                        |
| ing the                   | सीयास्त्रवंतर वे उपस्थित                               | 41 <b>3</b> 41m_1        | ३७:४. ३८, ४१, ४३,५२                                    |                      | ३ १५२,१७१,१७९,२००;                                         |
| बंधुरु                    | राजा २८.१•२                                            |                          | 48;4.90;4.903                                          | -                    | २ <b>०.१०६,१०७</b> ;२२.११०;                                |
| वंभद्त-१                  | बारहवा चकत्रती ५.१५३;                                  | "  –ę                    | सोमवंशीय राजा ५.११                                     |                      | . ६८.३८;७१.११;८०.२७;                                       |
| - <b>,</b>                | ₹•.9५८                                                 | "  –\$                   | राक्षसयोद्धा ५९.१३,                                    |                      | 58.4                                                       |
|                           |                                                        |                          |                                                        |                      |                                                            |

| * -\$              | बसरहतुत्र १.६६.६५,                       |                    | = साजुयणा ५५. २०;            | भिरग                          | पाचन्द्र सापस, भृगु ऋषि                 |
|--------------------|------------------------------------------|--------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|
|                    | ۷۹; ۲۷. ۹۲; ۲۵. ۲۷ <b>.</b>              |                    | ६३.२;६५.४;७७.५९;             |                               | 8.64                                    |
|                    | 100, 120, 120,121,                       | भाजुद्यह           | महुरा का राजकुमार            | भि <b>षं</b> जणाम             | राक्षस बोसा ५६. ३४;                     |
|                    | 122, 124, 124,125;                       |                    | 66 94                        | _                             | <b>६१.२७</b>                            |
|                    | ३१.५५.६३,७५,७८,८२,                       | भाणुमई १           | रावण की स्त्री ७४.१०         | भीम-१                         | देवजातीय राक्षसेन्द्र ५.                |
|                    | ९१,९८, १००; ३२.१३,                       | ,, ২               | दाशर <b>नी अरह जी</b>        |                               | 923,930;6.30;83.5                       |
|                    | 48,44,44,80,83,84 <u>,</u>               |                    | प्रणियनी ८०.५०               | <b>"−</b> ₹                   | सगरपुत्र ५.१७५, १७६,                    |
|                    | 88,40,42,44,40,4C,                       | <b>भाणुब</b> ण     | देसी भाणुकण्ण                |                               | १९१; <b>=भीभरद्व</b> ५ २ <b>०१</b>      |
|                    | ५९,९३,९४,९७:३३. ९९                       | भा <b>णुर</b> क्खस | राक्षस राजकुमार, देखी        | " –ą                          | राक्षसनंशीय राजा ५.२६३                  |
|                    | -9•9, 989;30,8,98,                       |                    | रविरक्ख ५.२४०,२४३,           | ,, <b>-</b> 8                 | बानर योद्धा ५४. २१;                     |
|                    | 9६-95,२9,२६-२८,३०,                       |                    | र४४,२५∙                      |                               | 40.92                                   |
|                    | ३५,३८,४१,५३,५४, ५८,                      | भाणुवर्द           | राक्षस राषकुमारी ५.          | », — <sup>L</sup> q           | राक्षस योदा ५६.३८                       |
|                    | ६४,६६; ३८. ३,५ ८,१०,                     | •                  | 936                          | ,, -¢                         | पर्वतीय राजा १०५. ८७,                   |
|                    | 9३,9४,३२; ६३.२२,२३,                      | भागंडल             | लणअ का पुत्र, दाशरबी         |                               | 46                                      |
|                    | २५, ७०; ६४, ५,६, ७,९,                    |                    | राम के सेन्य का नायक         | सीमणाश्र                      | राक्षक योखा ५६,३८                       |
|                    | 99,92,98,90,95:05.                       |                    | ( 45 00 ) 1 9.65; 35.        | <b>मीम</b> प्प <b>ह</b>       | राक्षसवंशीय राजा ५.                     |
|                    | 18;00,30,36;06.35,                       |                    | 64; 96. 6,5, 93, 96,         |                               | २५९; = भीमरह् ५.                        |
|                    | ४०,४४,४५;७९.१२-१४;                       |                    | २ <b>०,२५,५६</b> ;३०. ४, ११, |                               | २५५ २५६                                 |
|                    | ८०. २१ २२, ३४-३६,                        |                    | 96,39,32,80,40,45,           | भीमरह−१                       | बानर योद्धा ५७.१२                       |
|                    | ४०,४३,४८,५३,५५,५६.                       |                    | ७८,८३,९६,९७;४५.३८;           | "२                            | देखो भीम-२                              |
|                    | ५९,६३-६५,६७,६८;८१.                       |                    | ४६.५७;४८.३७;५४. १५,          | ,, −₹                         | वेखो मीमप्पद                            |
|                    | ४;८२ ११४, ११७, ११८,                      |                    | २३,४६;५५.४७,५८ ५९;           | <b>भुवंगवा</b> ह्य            | राक्षस योद्धा ५६.३४                     |
|                    | १२०;८३.१-३,५-८;८४.                       |                    | ५९.५०,५७,६२, ६३.६५,          | <b>भुय बलपरकाम</b>            | बाहुबल्लि, जिन उसहका                    |
|                    | 6-99;64. 9,6,5-99;                       |                    | ६८,६९,७२,७८,८०; ६०.          |                               | पुत्र ४.४८                              |
|                    | ९५. २१, २५; ९८. ४१;                      |                    | ३;६१. २९,५०;६२. १९,          | <b>अु</b> यदत्ता              | वणिक् स्रो ७७.१११,११२                   |
|                    | = सरहसुणि ८४.११                          |                    | २३;६३. १५,१७:६४. ३,          | _                             |                                         |
| <b>म</b> वणपाळी    | देवी ३७४३                                |                    | २१;६५.२९, ३१,४८;६९.          | भुत्रणसोह                     | मुनि. सातवें बलदेव के                   |
| भवदत्त             | सुनि ७५.६१                               |                    | ५,२७,४४; ७१.१६; ७२.          | 77 2004 CT 2004 C             | गुह २०२०५                               |
|                    | सीया स्त्रयंवर में उप-                   |                    | ३३;७६. २२;७८.१५;७९.          | <b>भु</b> त्रणालं <b>का</b> र | रावण का हाथी, पुनः                      |
| भाषु-१             | स्थित राजा २८.१०१                        |                    | २३;८५. २८; ९४. ९००;          |                               | दावारणी राम का हाणी                     |
| -3                 | •                                        |                    | <b>९५.२०. ९६.८;९९. ३७</b>    |                               | 1.43;6.334; 10, 61;<br>13, 131; 63, 111 |
| " -5               | राजपुत्र ४८.८३, = <b>सुभाणु</b><br>४८.८८ |                    | ३९,४२,४५ ६३;१००.२,           |                               | ( देखो तेलोकमंडण )                      |
|                    | _                                        |                    | ४५,६०; १०१, ९; १०३.          | <b>3</b> .                    | •                                       |
| <b>,,</b> – ₹      | वानर योद्धा ५७.१६                        |                    | 929; 900, 9,2,8,90;          | भूगदेव                        | हरिवंशीय राजा २१.९                      |
| भाणु <i>कृ</i> ण्ण | राक्षण का आता, वेखी                      |                    | 996. 88,48, 46, 48,          | भूयनिणाञ                      | वानरयोद्धा ५४. २९;                      |
|                    | कुंसकरण १.५१;७.५७;                       |                    | ८३. (देखी पहामंडल)           |                               | v9. <b>३</b> ५                          |
|                    | 6.66; 4. 12; 18 66,                      | भामिणी             | <b>चकवर्ती मधवा की</b> माता  | भूयसरण                        | मुनि, द्सरह के रीक्षा-                  |
|                    | 900 948; 95.74; 86.                      |                    | २०.१११                       |                               | गुरु ३२.२७                              |
|                    | <i>५६,५६.४२,५९.३५.</i> ३९,               | भारह               | प्रन्थ, महाभारत १०५.१६       | भूरिण ]                       | गंधार का राजा ३१.                       |
|                    | <b>७१,७३;६१.</b> ४८;६७. <b>१</b> ४;      | भावण-१             | वणिक् ५.८२,८३,८६,५१          | }                             | 15,73                                   |
|                    | ;ev \$8,0,40;85,5.00                     | " –₹               | सेणापुर निवासी ३१.४          | भूरी                          | ३१.२१, २५, २८,३५                        |

### १. व्यक्तिविद्येषनाम

| मूखण- १                           | वानर बोद्धा ५७.९४                              | मंदरमा <b>कि</b>  | वानरबोद्धा ५४.२२                          | प्रच्यु                              | राक्षसयोदा ५६.३१             |
|-----------------------------------|------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|
| " — <del> </del> 7                | कंपिक का राजकुमार                              | <b>मंदाइणी</b>    | विद्याधर राजपुत्री, स्टब                  | शणबेगा १                             | राक्षण राजी ५.२५             |
|                                   | ८७.५७,६०,६१                                    |                   | की की १०६.६,१२                            | <b>,, −</b> ₹                        | विद्यापर रानी ८.३५           |
| भीगवई                             | विवाधर रानी, मालि की                           | मंदिर             | सीया स्वयंदर में उप-                      | मणवेया                               | रावण की ७४.११                |
|                                   | सास् ६.२३७                                     |                   | स्थित राजा २८.१०१                         | मणसुंदरी-१                           | विद्याधर देख की रामी         |
| मोबरह                             | भागांमी यकवर्ती का पुत्र                       | <b>मंदो</b> यरी   | रावण की महारानी १.                        |                                      | 12.29                        |
|                                   | 996.42,46                                      |                   | <b>५०;८.२,६३;५. १५</b> : १०.              | " –₹                                 | रानी २६.४                    |
| मध                                | विवाधर राजा, मंदीयरी                           |                   | ८०;४६.१७,२२,२७,३६,                        | सणहरण                                | बानरयोद्धा ५७.१३             |
|                                   | का पिता ८.१,२,५,८,                             |                   | ३७,३८,४१;५३.१३, ४१,                       | मणिचूल-१                             | गन्धर्व १७.८२                |
|                                   | ११, १२, १५, १८, २३,                            |                   | ४४, ४५, ४८, ५३, ५५,                       | " –                                  | देव १९०.१                    |
|                                   | १३३;६७. २६; ७१. ४२,                            |                   | 984545. 60, 63: 66.                       | मणुरण                                | वानरबोद्धा ५७१४              |
|                                   | ४९,५९:७५. ७,४३; ७७.                            |                   | ७,७२,३५: ६७. २७:६८.                       | मणोरम                                | राक्षसवंशीय राजा ५.२६५       |
|                                   | ६६,६७,५२. १११ <b>.</b> ११३;                    |                   | ३८,४३, ५०;७०. ८,२७,                       | मणोरमा - १                           | विद्याधर राजकुमारी.          |
|                                   | —महामुणि ७७.११७                                | •                 | ४८,६०: ७४. ८; ७५. २,                      |                                      | स्वाप की एक महारानी          |
| मइंददमण                           | (देसो मयारिदमण)                                |                   | ७५,७८.                                    |                                      | 1.62:90. 2,6,22, 26;         |
| •                                 | वानर योद्धा ५९.१२                              | <b>मंघाश</b>      | इक्ष्याकुवंशीय राजा २२.९७                 |                                      | <b>51.15,24</b>              |
| मइंदबाइ                           | दाशरबी राम का सहायक                            | म <b>क्स</b> री   | दंडम की रानी ४१.२०                        | پ۶                                   | रावण पुत्री, महुकुमार        |
|                                   | राजा ९९.५०                                     | <b>मगहन</b> राहिव | देखो <b>सेजिय</b> ५. २१६                  |                                      | की रानी १२.८                 |
| मइबद्धण                           | मुनि ३९.४७ ४९.५१                               |                   | ८१.७:१००.१; = मगह्न-                      | ,, −₹                                | चतुर्य वासुदेव की रानी       |
| मश्सभुद्                          | दाशरथी राम का मंत्री                           |                   | राहिषइ २७.१; = मगहन-                      |                                      | २०.१८६                       |
|                                   | ५५.३१                                          |                   | रिंद २०. ६३; ३१. १;                       | मणोवाहिणी                            | बानर <b>सुरशीय</b> की पुत्री |
| मइसाबर१                           | चकवर्ती अरह का मंत्री                          |                   | = मगहपुराहिवइ ८८. १;                      |                                      | 80. 48                       |
| _                                 | Sv.8                                           |                   | = मगहराया ३. २;६.९९;                      | मणोहरा                               | <b>बज्जबाद्ध</b> २ की रानी   |
| ,, −ર                             | विद्यापर राजा महिंद का                         |                   | १५. ३:२०.११४:२६. ३:                       |                                      | २१.४३,७३                     |
| _                                 | मंत्री १५.१५                                   |                   | ८०.१;१०५.१३ =सगहबह                        | सत्त                                 | वानरयोद्धा ५७.१३             |
| , –į                              | दाशरपी <b>राम का</b> मंत्री                    |                   | २४.१;२६. २३;४६. ६७;                       | मह                                   | वानरयोद्धा ५७.९३             |
| _•                                | पुष्, <b>३ ०</b><br>                           |                   | ४८.१२,५५. ५७,५६. १,                       | मधु                                  | देखो सहुर                    |
| मई                                | रानी ५५.३५                                     |                   | ६९.४६;१०५.9;१०७.८;                        | मयंक-१                               | रावण का मंत्री ६५.२          |
| मसरा                              | रानी, चक्रवर्षी <b>महापउम</b><br>की माता ५.२६५ |                   | =मगहसामंत २.४९,=मगह-                      | ,, −₹                                | विद्यापर योद्धा ९९.६३        |
|                                   | का भारत जन्दक्त<br>राक्षसवंशीय राजा ५.२६५      |                   | सामिय ९१.११;१०७.२.<br>= मगहाहिब २. ४८,९८; | मयण                                  | क्षक्षणका पुत्र ९१.२०        |
| म <b>स्ह</b><br>मंगलनि <b>लग</b>  | स्वित्वयाच राजा ३.१६३                          |                   | ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩     | नवण <u>ं</u><br>मयणं <del>कु</del> स | सीयाका पुत्र, देशो कुस       |
| <b>म</b> गला <b>गळज</b><br>संगिया | रानी, संक की भाता                              |                   | २९;५८.१;६१.४९; १०५ <u>.</u>               | -14-13-4                             | 50 5;56.0, 46; 906.          |
| <b>લાગ</b> લા                     | 66.96                                          |                   | १०; = <b>मगहाहिवह २०.</b> १;              |                                      | 5,98                         |
| <b>मं</b> डल                      | बानरयोद्धा ५७.६                                |                   | ४३. ७; ५३. १; ९१. ९;                      | मयणपडमा                              | राइस रानी ५.२५४              |
| मस्य<br>मंदवसाहु                  | मुनि १०५.९८                                    |                   | १०८. १ = मयहाहिवइ                         | मगणवेगा                              | रानी ३९.१०१,१०२,१०३          |
| भडवसाडु<br>अंदर-१                 | अइबिरिय का सहायक                               |                   | ३०, ४७.                                   | मयणसर                                | राक्षसयोद्या ५६.३६           |
| नप्र-।                            | राजा ३७ १२                                     | मधदत्त            | धनिक, <b>बाल्डि का पूर्वजन्म-</b>         | मयणावली                              | चकरती हरिसेण डी              |
| " –₹                              | वानरवंशीय राजा ६.६७,                           | नाम्स             | माम १०३.१२६                               | ·                                    | रामी, राजा जणमेजय            |
| "                                 | <b>\$6</b>                                     | मध्या             | तीसरा चकवत्ती ५.१५३;                      |                                      | की पुत्री ८. १८३, २०२,       |
| " -¥                              | बानरयोद्धा ६४.४१                               | -4-4-4-1          | <b>२•.११</b> १                            |                                      | १०५                          |

| मयण्सवा                | बानर <b>द्धुरगीच</b> की दुत्री ४७.<br>५४ | महि            | उ <b>जीसर्वे तीर्वकर १.५;</b><br>५. १४८; ९. १४; २०. ६, | महाबुद्धि              | दाशरथी <b>भरहसद वीक्षित</b><br>राजा ८५.३ |
|------------------------|------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------|
| संग्राम                | विद्याधरवंशीय राजा ५.४३                  |                | 84, 40, 986, 986,                                      | महामह                  | इणुभ का मंत्री                           |
| मबर                    | राक्षसयोद्धा ६५.२९,५९,३                  |                | 955; 54.38                                             | <b>महामा</b> लि        | राक्षसयोद्धा ५६.३२                       |
| समरद्दश-१              | वानरयोद्धा ६७.९                          | महंतकिति       | राक्षसराजकुमार ५.२५२,                                  | महारक्ख(स)             | रक्छ सर्वस-प्रवर्तक राजा                 |
| ,, - ২                 | राक्षसयोद्धा ७१.३६                       |                | 248                                                    |                        | 9. 88; 4. 924, 948,                      |
| ,. −ર                  | क्षप्रकाणका पुत्र ९१.२०                  | महंकत जस       | र।क्षसवंशीय राजा ५.२६५                                 |                        | २१७,२३५,२३७.२४७                          |
| मबरइ                   | इक्ष्वाकुवंशीय राजा २२.                  | महगइ           | ٠, ,, ५.२६५                                            | महारह-१                | हरिबंझीय राजा २१.३०                      |
|                        | 40                                       | बहुण           | ,, ,, 4.868                                            | ,, − <b>₹</b>          | वानरयोद्धा ६७.९                          |
| <b>मय</b> रि <b>था</b> | मणिक् स्त्री १९८.४६                      | महद्य          | (देखी वसंतद्धय) मामं-                                  | महास्रोयण              | सुर ५९.८३                                |
| <b>अयहाहित</b> इ       | देखो मगद्दनराहिस                         |                | डल का मित्र ३०.७                                       | महाभिरिअ               | इक्ष्त्राकुवंशीय राजा ५.५                |
| मयारिदमण-१             | राक्ष् <b>सवंशीय राजा ५.२६</b> २         | महबाहु         | राक्षसवंशीय राजा ५.२६५                                 | महावीर                 | देसो बीर १, अन्तिम तीर्थ-                |
| ,, -2                  | विद्याघर राजकुमार ६.२१६                  | -              |                                                        | _                      | कर २.२६                                  |
| ., }                   | इक्ष् <b>राकुवंशीय राजा २</b> २.         | महरव           | ,, ,, ५.२६६                                            | महिंद−१                | महिवनयर का विवाधर                        |
|                        | 55                                       | <b>मह</b> सुह  | वानरयोद्धा ५७.१३                                       |                        | राजा. <b>अंज्ञणा के पिता</b>             |
| ,, -8                  | (देखो <b>मर्व्दमण</b> ) वानर             | महसेण          | तीर्थकर खंदपह के पिता                                  |                        | 1.40;14. 90, 12,14,                      |
|                        | योद्धा ५९.१३                             |                | ₹•.₹8                                                  |                        | ३२,३५,३७,३९,८७,९६;                       |
| मरीइ                   | मुनि, जिन उ <b>सह</b> का शिष्य           | महाइंदइ        | इक्ष्याकुवंशीय राजा ५.६                                |                        | 90.96, 95, 83, 900;                      |
|                        | पुनः परिवाजक ११.९४;                      | महाकाम<br>     | राक्षसयोद्धा ५६.३६                                     |                        | ५७. ३: -केड ५० १९:                       |
|                        | ८२.२४ = मारीइ ८२.                        | <b>महागिरि</b> | हरिवंशीय राजा २१.८                                     |                        | ५४.२४; -तणया १५.५४,                      |
|                        | ११६ = मारिजि ८२.२६                       | महाघोस         | <b>अवरविदेद का</b> राजा                                |                        | <b>९९; १६. १, ९, ३८, ५४,</b>             |
| महञ-१                  | रायिगाइ का राजा ११.                      |                | 4.994                                                  |                        | ७५: १७. १, ५८,८१,८६,                     |
| -14                    | 86,69,55                                 | <b>महाजु</b> इ | राक्सयोद्धा ५६.३४                                      |                        | ११६; १८.१४,५२६ -धूमा                     |
| महअ२                   | इणुभ के पिता, देखी                       | महाधभ          | अइविरिध का सहायक                                       |                        | १७.४३,९७ देखो <b>शंक्षणा</b>             |
|                        | म <b>रुनंदण</b>                          |                | राजा ३७७                                               |                        | -पुत्त १७.२०; <del>पु</del> क्ष १२.      |
| www.astroit            | वानस्वंशीय राजा ६. ६७                    | महा <b>च</b> ण | वणिक् ५५३८                                             |                        | ९६ पसम्रकिति                             |
| महञ्जूमार              | रावण का मंत्री ८.१६                      | महापडम-१       | राजा, नवें तीर्थंकर का                                 |                        | -भजा <b>हिययसुंद्</b> री १७.             |
| <b>मरुत</b>            | बारहवां कुलकर ३.५५                       |                | पूर्वजन्मनाम २०.१३                                     | _                      | 9eg                                      |
| <b>भरुदे</b> व         | जिन उसह की माता ३.                       | .,२            | नवां चक्रतिं राजा (देखो                                | ,, −₹<br>_ <del></del> | विशाधर इंद्यू १.५८                       |
| मरुदेवी                | <del>"</del>                             | •              | पउम१) ५. १५३; २०.                                      | महिंददत्त              | विजयपुर का राजा.                         |
|                        | 46, <b>६</b> 9, ६६ १०४; २०.              |                | 183. 186.                                              |                        | चकत्रती हरिसेण का पूर्व-                 |
|                        | २७;८२.१९                                 | महाबल-१        | इक्ष्ताकुवंशीय राजा ५.४                                |                        | भवनाम २०.१४९                             |
| <b>म</b> रुनंदण        | हणु म ५३.७९: = मरुसुय                    | ه۶             | सोमवंशीय राजा ५.११                                     | महिंद्विकम             | इक्षाकुवंशीय राजा ५.६                    |
|                        | ६९. ४५; <b>= मरु</b> स्युव<br>१०१. १;    | ,, <b>–</b> ą  | राजा, चौथे तीथंकर का                                   | महिंद्दर−१             | विद्याधर राजपुत्र ८.१९५,<br>२००          |
|                        | _                                        | , ,            | पूर्वजन्मनाम २०११                                      | ,, - <del>-</del> 2    | विजयपुर का राजा,                         |
| मरुभूइ                 | देखो बाउभूइ १०५.५०                       | ,, -8          | मुनि, चौथे बलदेव का                                    | ,, ,                   | स्वाप-शबुर, वज-                          |
|                        | साखिग्गाम का ब्राह्मण                    | ,,             | पूर्वजन्मनाम २०.१९०                                    |                        | माला के पिता ३६.                         |
| महबाह                  | वामरयोद्धा ५७.१६                         | ,. <b>–</b> 19 | वानरबोद्धा ५७.४;६७.१०                                  |                        | ३२; ३७.१. १४,१५,२९                       |
| मरुसर                  | राक्षस मोद्धा ५६.३३                      | ,, −Ę          | विद्याधर राजा ९९ ६३                                    |                        | ३१, ३२, ३३;३८. <b>१५</b> ;               |
| मरसुय }                | देखो महनंदण                              | ,, <u>-</u> 9  | मुनि १०६.४६                                            |                        | = महीहर ३६.९,३७,४०;                      |
| मरुसुय                 | And the second sec                       | महाबाहु        | राक्षसयोद्धा ५६.३०                                     |                        | ३०४ देशो पुदर्श्यर                       |
|                        |                                          |                | and the same of the A                                  |                        |                                          |

| महीदेव<br>महीघर<br>महोदर<br>महु—१ | वणिक पुत्र ५५.३९<br>हरिवंशीय राजा २१.१०<br>(वेसी महिहर२)<br>विजीयापुरी का राजा<br>वेसी महुकेड और केडब<br>१०५.१३,१५,१८,८६,                                     | मारिज<br>मारिजि<br>मारिवत्त-१<br>,, -२<br>मारीइ-१ | देको मारीइ-२ ५९.७ देको मरीइ अइखिरिका का सहायक राजा ३७.९२ दावारबी राम का सहायक राजा ९९.५० देको मरीइ                                                       | मि <b>यम्</b><br>मिगावई-१<br>,, -२                       | माह्मण, शुक्रवासंकार<br>हाबी का पूर्वभवनाम ८२.<br>७८,८१,८४,८५,८९,९२,<br>९३,९६,१०२,१०५<br>प्रथम बास्तुदेव की माता<br>१२०.१८४<br>राजा नचुस्त की माता |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ,. −२<br><b>सहुकुमा</b> र         | 108,902, 108, 111,<br>118<br>महुरा का राक्षस राजा,<br>राक्षण का जामाता,<br>1.40; 12. २,४,८, ३१,<br>३४,३५;८६.३, 11, २९,<br>३०,४१,४२,४६,५१,५३,<br>५४,५५; ८७. २; | मारीइ-२                                           | रावण का मंत्री ८. १३२,<br>२७४;९.५४;१२ ९२;१४.<br>३,४.७५;०; = मारीचि<br>८.१५ = मारीजि ५६.<br>२७;५९.९;६१. १०; ७०.<br>६५;७१. ३४; ७५. ७७;<br>हणुस ४९.१७,३०,३६ | " — ३<br>मित्तजसा<br>मित्तदत्ता<br>मित्तमई<br>मित्ता — १ | २२.५१.५५ रावण की स्ती ७४.१० ब्राह्मणी ७७८१,११० व्यक्तभ की रानी ८८.२६ विणक् स्ती ४८.२०,२७ जिन अद की माता २०.                                        |
| महुकेट<br>महुकेट<br>महुगंच        | = मधु ८७.५<br>(वेस्तो महु१) चौद्या प्रति-<br>वासुदेव २०.२०३<br>पाँचवाँ प्रतिवासुदेव ५.<br>१५६<br>दाहारवी दाम की प्रवा का                                      |                                                   | ३७, ३८; ५०.१०; ५१.९;<br>५२.९.११,१४;५३.८,१६;<br>५६, ६०,६३, ७९, ८०,<br>१०५,११५.१९९,१४३,<br>१४७;५४,१,१८;५९.७४;<br>८५.२६;१०८.२३,४४,                          | मियंक-१<br>,, -२<br>मिस्सकेसी<br>मीसकेसी                 | रानी सुमित्ता की माता<br>२२.१०८<br>इक्ष्याकुवशीय राजा ५.७<br>विद्याधर योद्धा ९९.६४<br>अंजणा की सखी १५.<br>६९:१६.१;१५.६७,७०                         |
| सहुच्छास<br>सहुपिंगल              | अगुधा ९३.१७<br>विद्याघर <b>महिंद</b> राजा का<br>सामन्त १७.२१<br>पुरोहितपुत्र (देखो <b>पिंगल</b> )                                                             | मारुषंत                                           | ४७.<br>सुमालि का भाई ६.२२०;<br>७.१५२,१६३. ५३. ९२<br>–पुत्त १२.९७(सिरिमाल)                                                                                | मुइअ-१<br>,, -२<br>मुणिभद्द                              | द्तपुत्र ३९. ४०;<br>= सुदिव ३९.७०<br>राक्षसयोद्धा ५६.३२<br>अइवरिय का सहायक                                                                         |
| <b>महोद</b> र                     | २६.६.१४;३०.७६;<br><b>कुंभपुर</b> का विद्याघर<br>राजा, <b>कुंभक्कणण</b> का<br>इवसुर ८.५५                                                                       | मालि-१                                            | सुमालि का भाई १.<br>४६,४८:६. २२०, २३२,<br>२३३,२३५.२४२;७. १३,<br>१८,२१,२८,२९.३१,३३,                                                                       | सुणिवरद <b>स</b><br>सुणिसु <b>म्बय</b>                   | राजा ३७.१०<br>सुनि ३९.१०१<br>बीसर्वे तीर्थंकर १.५,५.<br>१४८:६.९५,१४६;९.९४;                                                                         |
| महोदहि<br>महोसर                   | विद्याघर मट ४८.१२१<br>राक्षसयोद्धा ५९.२७,२८                                                                                                                   |                                                   | ३५,१५८,१६३, १६५;८.<br>७१,७३                                                                                                                              |                                                          | २०.६, ४६, ५६, १५१,<br>१९९; २१, २१, २३,२८;<br>३९.१२०:६८.८; ६९. ७;                                                                                   |
| <b>महोयहिरव</b>                   | वानरवंशीय राजा ६.९३,<br>९८,१५०,१५१,१५२                                                                                                                        | " - <del>२</del>                                  | राक्षसयोद्धाः ५६.३०; ५९.<br>१८,१९                                                                                                                        |                                                          | 45.7°; 54. 34; 9°7.<br>98; 999. 70; 998. 6                                                                                                         |
| माकोड                             | विद्याघर राजा १०.२० ,                                                                                                                                         | माहवी-१                                           | पीइंकर की माता ५.                                                                                                                                        |                                                          | (देखो सुख्यः)                                                                                                                                      |
| माणवर्द्द<br>माणसवेग              | रावण की सी ७४ ११<br>विषाधर राजा, मागपुर का<br>६.१७१                                                                                                           | " −£                                              | २२८<br>विद्याधर रानी ६.२१६<br>राक्षसराज सहुर की                                                                                                          | मुणिसुहम्म<br>मुह्दिश्र<br>मेघएपम                        | मुनि २०.९५२<br>(देखो <b>मुद्दअ</b> -१)                                                                                                             |
| माणससुंदरी                        | विद्याधर <b>इंद्यू की माता</b><br>७.२                                                                                                                         | ,, -¥                                             | माता १२. ३१<br>दूसरे वासुदेव की माता                                                                                                                     | मेचवा <b>हण</b>                                          | सारवृत्सण के पिता ९.१०<br>(देशो मेडवाइण)                                                                                                           |
| भागिभर्<br>भागि                   | यक्षाधिपति ६७.३५,३७<br>रा <b>क्षस्योदा</b> ५९.२                                                                                                               | ., <b></b> 4                                      | २०.१८४<br>रानी ८२.६४                                                                                                                                     | मेरग                                                     | तीसरा प्रतिवासु <b>देव</b> ५,<br>१५६;२०.२०३                                                                                                        |

| मेव-१              | दाशरबी राम का सहायक<br>राजा ९९.४९       | "  –₹                  | राजकुमार ७५.६७,६९,<br>७०,७१,७२             | र्यणपमा                   | वणिक् श्री १०३. १२;<br>= स्वणासा १०३९                          |
|--------------------|-----------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------|
| ,, - <del>?</del>  | वणिकु १०३,३८                            | " -}                   | वाशरथी अरहसह वीक्षित                       | रवणमई                     | दाशरथी <b>अरह की प्रय</b> -                                    |
| मेक्ष्त            | विद्यापर राजा ६.१७०                     | " 1                    | राजा ८५.२                                  | <b>रचनम्</b>              | विनी ८०.५०                                                     |
| मेरमहानरवर         | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | ,, -8                  | काकंदी का राजा १०४.                        | र्वणमाला                  | रावण की भी ७४.८                                                |
| मेहकंत             | बानरबोद्धा ५४.३६                        |                        | २.१३,१७,२०,२१, २२,                         | रयणमास्त्रि-१             | विद्याधरवंद्यीय राजा ५.                                        |
| मेइडमार            | राजा ३२.२२                              |                        | २४,३०                                      | (नेनान्।।१४० ।            | 18                                                             |
| मेहज्हाण           | राक्षसवंशीय राजा ५.२६६                  | रइविवद्धण              | बानरयोद्धाः ५७.३                           | ,, <b>–</b> ₹             | इरिवंशीय राजा २१. <b>९</b>                                     |
| मेहप्पभ-१          | राक्षसवंशीय राजा ५.२६८                  | रइवेग                  | मुनि ११३.२७                                | ,, −ş                     | अवरिविदेश का विद्याधर                                          |
| ,, –9              | जिन सुमद्द के विता                      | रइवेगा                 | विद्याधर राजकुमारी ५.२४२                   | , ,                       | राजा ३१.१५.१६,१४:                                              |
|                    | २०.३१                                   | रइवेया                 | राघण की स्री ७४.११                         |                           | २७ २८,३१                                                       |
| मेहपह              | सीया स्ववंदर में उपस्थित                | रंभभ                   | भावित के गुरु ५.११३;                       | रवणरह-१                   | विद्याधरवंत्रीय राजा ५.१४                                      |
|                    | राजा २८.१०१                             |                        | =रंभक ५. ९४,११९                            | ,, - <b>२</b>             | विद्याघर राजा ५०. १,४,                                         |
| <b>मेहबाहु</b>     | गृहपति २०१२८                            | रंभा                   | रायण की स्त्री ७४.८                        |                           | ₹, १२, <b>१४, १६, २</b> ∙,                                     |
| मेहरह-१            | लोकपाल वरुण के पिता                     | रक्खस                  | रक्खसवंस प्रात्तक विद्याधर                 |                           | २४, <b>२</b> ७                                                 |
|                    | <b>હ</b> .કક                            |                        | राजा ५.२५१                                 | ,, -3                     | रामकुमार ३९. ७८, ८१,                                           |
| ,, <del>-</del> -₹ | राजा, जिन संति का पूर्व-                | रक्खसवंस               | राक्षसवंश १.४२,५.२५२.                      |                           | ८२,८३                                                          |
|                    | मवनाम २०.१५,१३३                         |                        | २५८; ७. १६१; ४३.                           | र्यणवज्ज                  | विद्याधरवंत्रीय राजा ५.१४                                      |
| मेहवाहुण-१         | रक्खसदीव का प्रथम                       | T07                    | 94,9 <b>\$</b>                             | रयणसकाया                  | समुद्द की पुत्रियाँ,                                           |
|                    | राजा (देखो घणवाहण१)                     | रघुस<br>रणचंद          | इक्षाकुषंशीय राजा २२.९९<br>वानरयोद्धा ५७.६ | रयणसिरी                   | स्वक्कण की वियां                                               |
|                    | ५.१९१,१२३.१३७,२५१;                      | रण मद<br>रणलो <b>ल</b> | राजा ३२.२२                                 | (4414(1                   | 48.88                                                          |
|                    | v. ९२,१६१;४३.१३ १५;                     | रत्तह                  | विद्याधरवंशीय राजा ५.४४                    | रयणावद्दे                 | रानी <b>१०३.</b> १३०                                           |
|                    | = मेघवाहण ५.६५                          | रत्तवर                 | राक्षसयोद्धा ५६३५                          | रयणावली                   | विद्याघर राजकुमारी ९.५२                                        |
| ,, –ર              | राष्ट्रण का पुत्र १०.२३:                | रमण                    | विप्र ८२. ४४-४६ ४८,                        | रयणासव                    | राखण के पिता ७.५९,                                             |
| ••                 | 14.94; 43. 909; 48,                     | •••                    | ४९,५१,५७                                   | रमणातन                    | दश्चम क ।यता ७, ५६,                                            |
|                    | ५७:६३ ३:७७. ५८, ६१:                     | रमणा                   | गणिका ८२ ८७                                |                           | 12, 21, 24, 24, 25, 25, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12 |
|                    | <b>-मुणि</b> ७५.८५ (देखो                | रयण                    | बानरयोद्धा ५७.११                           |                           | 734, 280, 284; 43,                                             |
|                    | घणवाहण३)                                | रयणकेसि                | विद्याधर राजा, <b>देखो</b> -               |                           | 980;43.96; 44, 99;                                             |
| मेहसीह             | विद्याधरवशीय राजा ५.४३                  |                        | वगीयनगर का (८५.                            |                           | १०३. ११४                                                       |
| मेहावि             | रावण का मंत्री ८.१६                     |                        | io) 84. 75;84 80,                          |                           | -नंदण १२. ५७;७१.६०;                                            |
| मोगगर              | प्रवणंजय का अमास्य                      |                        | ४२,४५;५३.३६, (देखो                         |                           | -सुझ ८. २२१; ५८१३                                              |
| •                  | 96.63                                   |                        | रयणज्ञस्य )                                |                           | (रायण)                                                         |
| रइ                 | रानी ३९.१०१                             | र्यणक्ख                | राक्षसपुत्र ११३.१३                         |                           | –नंदण ५९. ४०                                                   |
| रइनिहा             | दाशरथी राम की एक                        | रयणचित्त               | विद्याधरवंशीय राजा ५.१५                    |                           | ( माणुकण्ज )                                                   |
|                    | रानी ९१.१८                              | रयणचूल                 | देव ११०.१                                  | रव-१                      | राक्षसवंशीय राजा ५.२६२                                         |
| र्झाला             | अहविरिम की पुत्री,                      | रयणचूला                | रानी १०३.९०                                | <b>,,</b> –₹              | वानरबोद्धा ५४.२१                                               |
|                    | स्वकृष्ण की एक रानी                     | रयणजिष्टि              | 9.64; 84.76; 86, 89,                       | "<br>रविकि <del>श</del> ि | विद्याधर राजा ७०.१९                                            |
|                    | ३८.१७:९१.१५                             |                        | ४३,४६:५७.१३;५९ ३८:                         |                           |                                                                |
| रइवद्यण –१         | बानरबोद्धा ५७. ३; ५९                    |                        | ८५.२७:९६.३५: (वेस्रो                       | रविकुंडल<br>              | ,, ,, <b>q.9</b> 56                                            |
|                    | ३७:६७.९                                 |                        | रयणकेसि)                                   | रविजीइ                    | बानरयोद्धाः ५९.३२                                              |

#### १. व्यक्तिविद्येषनाम

रवितेश-१ इक्ष्वाकुवंशीय राजा ५.४ " −₹ राक्षसबंद्यीय राजा ५.२६५ रविष्यम वानरवंशीय राजा ६.६८, 45 रविभास देनी खुजाहास ४६. **९१;५३.२७;५५.२६** रविमाण वानरबोद्धा ५७.१६ रविरक्ख देखो **भाणुरक्कस** ५. 286 रविरह राक्षयबंदीय राजा २२.९७ रविसत्त ,, २२.९८ रहनिग्षोस इक्षाकुवंदीय राजा २२.५९ रहयंद वानरयोद्धा ५७.१९ दाशस्त्री पञ्जम ११३. ₹₹ २१; -जाह ११३. ५५ -सम १०२. १७५:११२. १९; -नाहु ४५.३६; -वह ६५. ५०,७७.१७ देखी राघव राभ वानरयोद्धा ५६.३४ रानी ४८.१४,२५ राइक राईव बरुण का पुत्र १६.१९ राघव दाशरथी एडम, (देखो राम २) १.८८; ३०. ३५; **३२.9२,२५;३३.9३ १७, २१, १२६;** ३४ ५३; ३५. 98, 94, 93; 34, 28; ३७.३४,४४,६५;३८ २०; **३९.६,९,९०. २९, १२६**; 80. 3; 89. 6;87.90, 96,98,38;83.89,84; ४४.२३;४५. ३४,४२:४६. ५७, ५९; ४७, २९, ४६, 86;86, 46, 994; 85. 11, 12, 22; 41, 24; 43. 49, 68; 02. 88. ■ राहव २७. १५. ३९; ३१. ९५; ३७. १; ४४. २२, ५२, ५४, ६६; ४८. ७; ५३. ३१, ४७, १२१; 48.6,98, 24, 89:44.

94;44.8; 48. 48;6**+.** 

राम-१

" −₹

c; ६१.9८,40 ६७; ६४. **२,84;६५.३३. १8, १५,** २२,३१ ३३,४६; ६७. ४, 35,83;00 39:08.32; ७५.३:७८. २३, ३८ ४०; **4.9,99;**69.4,0; 64. 93:64. 9, 3, 90: 53. 34,58.39,80,46 09; 68.20;30.9; 39. 90, ३५, ३७ ७०; १००. ७. 90.39,88,909.9,20, २८,३२, ४४ ४९; १०२. 82 40,906,964,986; 903. 3,8, 946 968; 990.76:999. 3:997. U, 29:993. 9 62, 63: 194.95, 29, 28, 22, 30.80. नर्वे बलदेव, काण्ड के माई ५.१५४ आठवें बलदेव पडम का अपरनाम १.६६,६९,८७; **4.90;39.9; 36. 903;** २७. १-३, १३, १४, १७, २०,२८,३७;२८. १,६०-**६२:७२-७५,८४,९४,९९,** 998,920, 929, 922, १२७, १२८ १३९; ३०. 4-90, 69,56,56; 39, ४० ९३,१०१.१०३,१०५, 900,906, 998-990, १२५;३२. १६. १७, ४५, 88,43 46,49 :33.96 **२२, १२७, १२९, १३२: ३४.१२,२६; ३५.४, १७,** २६,५२,७७:३६, ११.२६, ३२, ३३; ३७. २९. ३१, 84,49; 44.94;44 94. 99,26,24,929, 929;

80. 7, 6, 97,94, 98;

89. 4,46; 87.29,23,

**₹%;₽₹.₹७;₽₽.9%,₹**¶, ३३,३४,३६,४७,४८,४९, 49,48,84.90,30,33, **₹5,89,83;86,80,8**€. us; 80. u, 33, 34, 89, 49,46;86. 3,36 83. 84.54:85.94 29,29, ₹६:40.90;42.**२६:**4३. **६,३२,३५,५२.६२,१२३.** 934,48.3.90,37,86, 44.20,30,84,86,86, ५९:५६.१२:५९ ८२,८३: **६९. ६३, ६६; ६२. २, ३;** \$3.28; \$8.9; \$4.3 90; **६७.५,४०,४४;६८. ४५**. 86; 49 99, 36-80, 84; vo.98,30;09,94,49; v3.8; v8.7,96,70 30; ५५.६,११,२०;७६.५,११, १५:७७.४,२९, ३९: ७८. 94,24,89,82 44,05. 7,98,78,39; 60. 94. 99:69. 8; 67. 3; 63. 90; 64.92,98 20; 64. 74:50. 78, 75:49.7: 57 77:57. 9, 96, 95, २४,२६, ३०, ३९;९४.७, ६१,६२;९५.२२--२४;५९. ६६:९६.३७,४५;९८. ४५, ४६;९९.४, १३, १५, १९, ४७,५३.६९,७१;९००.१, 3,97,90, 30, 80, 40; १०१.९,२०,२४,२६ ३७, 80,49, 04; 907. 98, ३६, १६७, २०१; १०३. 998,923,989 968, 944,904. 7, 4; 904 २१,२४; ११०. १, २, ५, २०,२९,४२,४३;१११, १; 992.4; 994. 2, 8, 4, 99, 90, 20, 20, 20,

|             | 40,66, 60, 66; 998.               |                 | 900,980 989, 982,                      | बृष्पिणी १     | द्वितीय वासुदेव की रानी            |
|-------------|-----------------------------------|-----------------|----------------------------------------|----------------|------------------------------------|
|             | २,८,११,१२, २०; ११५.               |                 | 188,48, 98, 44, 40;                    |                | ₹0,96€                             |
|             | v:99v.92,98,96, ३३:               |                 | 44.83 84;40.33;44.                     | ,,٦            | नवें वासुदेव की रानी               |
|             | 194. 50, 59, 949.                 |                 | 9:49.90,88 49 44;                      |                | ₹•.960                             |
|             | = रामदेव १ ५४; २६,                |                 | \$8. <b>\$\$</b> \$\$\$.\$ 98, 95,     | ,, —ą          | रावण की सी ७४.८                    |
|             | 9-2126.40126 8, 20;               |                 | २७,४६; ६६. २७; ६७.२,                   | रूवमई )        | स्वकृतामकी रानी वाजा-              |
|             | ३८.५०; ४१. ७३; ४४.                |                 | २६,२७:६८ ६ २४ ४९:                      |                | करण की पुत्री ७७ ४७;               |
|             | 96:84.35;80.83,40;                |                 | ६९ २९:७१.०९,५३, ६३,                    | }              | 59. 98, <del>22, 9</del> 04. 95    |
|             | 86.86, 997; 85. 97;               |                 | ६५,६६:७२.२४,२५,२८:                     | <b>€</b> 4     | <b>44.5</b>                        |
|             | ५०.१९:५५. २८: ६४.३,               |                 | ७३.१३ १५.१६,१८ ३४;                     | रुवाणंद        | देव, भूतगण का स्वामी               |
|             | ३६;६५.३४;७६.१७;८०.                |                 | u8. ₹,₹६,₹०;uu.२;u८.                   | क्त्य । जार्ज  | ५१०३                               |
|             | 9६:१०३. १,१७२: १०९.               |                 | २५:८६.४: ९५. २७:९९.                    | ->GA -         | •                                  |
|             | ¥;990. ₹4: 990. 99;               |                 | १४,१०३.६,११४, १३२,                     | रोहिणी-१       | नर्वे बलदेव की माता                |
|             | 196.63                            |                 | 9३३; 99३. 9६: 99४.                     | •              | 30 150                             |
| रामकणिट्ट   | <b>छक्खण ६१.</b> ४७, ५५:          |                 | १७; (देखो <b>दसग्गीव</b> )             | <b>,,</b> −₹   | श्रावकमाता ११८.६५                  |
| •           | v2.93; 59.92                      |                 | रावण-पुस इंदइ ११                       | लंकासुद्री     | हणुम की स्त्री, राक्षस             |
| रामण        | देखो <b>रायण</b>                  |                 | १०६;५९.६६.७९ ८१                        |                | वजानुइकी पुत्री ५२.१२,             |
| रामदेव      | देखो राम-२                        |                 | रावण-पुत्त <b>जंबुमालि</b>             |                | १६, २१, २५, २९, ५३:                |
| रामदेवचरियं | प्रम्थनाम पदमसरियं                |                 | ५९ २३                                  |                | 928                                |
|             | 1. <b>5</b> •                     |                 | रावण-पुत्त <b>द्यणबाहण</b>             | लंकासोग        | राक्षसवंशीय राजा ५.२६५             |
| रामा        | जिन युष्फदंत की माता              |                 | ५९.७९ ४१                               | ल <b>ङ्</b> खण | लक्ष्मण <b>पडम का</b> भाई,         |
|             | २०.३५                             | राह्व .         | देखो <b>राघय</b>                       |                | भाठवें वासुदेत, वेखी               |
| रामायण      | प्रन्थ (हिन्दू) २. १ <b>१</b> ६;  | राह्यचरिय       | पडमचरियं १०३.१७५;                      |                | सोमित्ति १-६६,६९,७७,               |
|             | 9-4.94                            |                 | 114.998,994                            |                | ٧٩,८٩, ८७; २०. १९९;                |
| रामण }      | ७३.५                              | राह्            | विमलसूरि के आचार्यमह                   |                | २५.११;२७. २७,२९,३१,                |
| रावण ∫      | आठवां प्रतिवासुदेव <b>, लंका-</b> |                 | 196.990                                |                | ३४,३६.३७ ३९: २८ ९५,                |
|             | <b>भि</b> पति राक्षस १.५९; २.     | रि <b>उमहण</b>  | राक्षस्वंशीय राजा ५ २६२                |                | १००,१२४;३०. ८१;३१.                 |
|             | 900,906,993; 3. %;                | रिक्खर अ− १     | रिक्सपूर का वानरराजा                   |                | १०५,११७:३२.१६,१७,                  |
|             | ५.१५६;७९९;८ १०२,                  |                 | नल और नील के पिता                      |                | २५,३८,४५;३३ <b>.१३</b> <i>१८</i> , |
|             | १०६.१२०, २३८, २५५;                |                 | 9.43;६.२98;७.9५२;८.                    |                | २८,८७,९०, ९४,९७,९८,                |
|             | ९,१०, १४, २४ ४०, ७८,              |                 | २२९ २३२, २३४, २५५,                     |                | 117,980;38.3,6 93,                 |
|             | १०२:११. १: १२. ३,५,               |                 | २५६:९.५ २७; ५८ १५:                     |                | = <b>6; ३५. १४ ५९; ३६.</b>         |
|             | કર કર, પુર દ્દ, હર,               | ,, -२           | वानरवंशीय राजा ६.८४                    |                | १०, ११, १३, २१-२५,                 |
|             | १२३ १२५, १२७, १२८;                | रिद्वनेमि       | (देखो नेमि)                            |                | ३२-३४ ३७; ३७, १५,                  |
|             | १३१ ७:१४६ १५७:१५.                 | _               | तीसरे वासुदेव के पिता                  |                | ३२, ३८, ३९, ४५, ६२,                |
|             | १ <b>७:१६</b> .१०,१२,१३, १५,      | रुद्नाम         | तासर वासुद्धव का गरा।                  |                | ६४; ३० १६, २३ २५,                  |
|             | १८ २४,२८:१९ १,३ २१                |                 |                                        |                | ३६,४३४५,४९,५६;३९.<br>१८६६ २०१५     |
|             | २३,२८,३२,३४ ४३;२०.                | <b>रुह्मू</b> ह | कागोणंद म्लेख्ड वर्गे का               |                | 14,95,75; 80.98,89.                |
|             | <b>२•३:४३.१६:४४.९,</b> १३.        |                 | अधिपति १.७०;३४.४६,                     |                | ७३,७६: ४२.२८; ४३.५,                |
|             | 98;84.30;84.9 4,46.               |                 | પુષ્ઠુ,પુષ્કુ,પુર;રૂ ૭.૪૦; ૧ <b>૧.</b> |                | २३,३७ ४८;४४.२१,२७,                 |
|             | ९८;४८.९५;५३.४७, ९०,               |                 | ધ•                                     |                | ३३,३४,३६,४८; ४५.४,                 |

| 25,86,80,66,59,80.                   |                     | 110.6; 990. 4; 996.                   | कच्छीहर-१         | ( देखो क्ष्म्बंग )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ४५,४८.३३,१०८,४९.४,                   |                     | ६३: = लच्छीवह्न ११३.                  | <b>"</b> –₹       | मुनि १७,५६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| २०,५३.२२,२३,२८३२,                    |                     | ३; = लच्छीइर ३२. ४७:                  | लच्छीइरख्य        | अक्बपुर का राजा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 934;48. 90, 30; 44.                  |                     | ३४.४२ ४३:३५. ३२,६१:                   | W. 616/44         | 08.39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 86,49;49,60.04,69,                   |                     | ३६.१७,१८;३७.१;३८.                     | हिंद्यास          | विद्याधर ६३.५१,५३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| دع,د <b>د</b> ; ६٠.२; ६٩. २५,        |                     | 90,24, 38,34,30;89.                   | लबादत             | वणिक् ४८.२०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 83,88,49, 44,40,49,                  |                     | ७२ <b>;</b> ४३.२५ <b>;</b> ४४. २५,२६, | •                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| £\$;£₹.9,9₹; £\$.8,4,                |                     | ३७;४५.८,१२ १५,२०;                     | ल <b>लियभित्र</b> | मुनि, सातवें वासुदेव का                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 10,90,45;68.23,36,                   |                     | 86 9 • 8;83.93,3 <b>5</b> ;43.        | लक्षिया           | पूर्वजन्म नाम २०.१७१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ३७;६५.१,३,४८;६८.४८;                  |                     | २७,२९,३४,५०; ५५.9४,                   |                   | रानी ८८.८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| £4.80, 84;09.99,47,                  |                     | 94,26;45. 65;62 24,                   | क्रव              | सीया का ज्येष्ठ पुत्र १.३२,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 43. 49, 44, 40;02 6,                 |                     | २६: ६४. <b>६</b> , १६,३८, ४४:         |                   | CB; 59. 5; 56. 96 44,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 19.98,98, 29,22,30,                  |                     | ६५.२८,३१;७१. १५,५९,                   |                   | ६१, ६७, ६८,७३; <b>९९.६,</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ३६:७३. १, १९,२२; ७४.                 |                     | <b>६४.६८;७२.१०. १२,</b> २४;           |                   | \$ <, \$ <, \u00a3 < \u00a3 \u00 |
| २७;७५.९९,२४;७६.३,६                   |                     | <b>4 95;44.5, 83, 85</b> ;            |                   | २,१२.२८ ५२, <b>५</b> ८; १०१.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| vv.95,38,36,35,33,                   |                     | ७९,२२;८०, ४८;८२.१७;                   |                   | २४; १०२. ३५; १०४. १;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 84,84;06.94-96,30,                   |                     | ८५ १६,२३; ८६.२५,२६;                   | लवण-१             | 9-4. 6, 94; 996,84;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ३५,४१ ४४;७९.१४;८०.                   |                     | ८७.१८; ९०.१७ २२ २३,                   | ल्युग्-।          | ९७.१,१९,२५;९८.१,२९<br>३२,३७,३८;९९.३ ४३,५४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 30,85; 69 3,8; 67.3;                 | •                   | २८;९१.१०,१६, २६:९४.                   |                   | 46, 68,68, 64: 900                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ८५.८,२०; ९०.५,८,१०,                  |                     | ५ ५८;९६ ३८; ९८. ४३;                   |                   | <b>३२,३९,५०,५१, ५६</b> ;५७;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| २१; <b>९१.२,७,</b> १९ <b>:</b> ९४.१, |                     | ९९.३२,४८;१००.१२.१३,                   |                   | 908,39, 33; 906 92,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ४ १० २४,५९, ९९; ९५.                  |                     | <b>१९,२२. २९. ३९; १</b> ०१,           |                   | 12 14: 110.30: 116.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| २२;९६.४२;९८. ४१,४२,                  |                     | २६;१०२.५९,१९९;१०३.                    |                   | 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ४४;९९.४, १३,४७ ७२,                   |                     | ६;११०. ५,२१; १११. २,                  |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| १०० ३,१०,१४, १७,२०,                  |                     | १२:११३.१ ४ ५.                         | स्रवण२            | राक्षस महुका पुत्र, महुरा-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| २१,२३ २४,३१; १०१.२४;                 | ਲ <b>ਦ</b> ਲੀ ੧     | सुकंठ की रानी १७.६०,                  |                   | नरेश १.८२;८६.४६.४७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 9 • २.५६: १ • ३.२,५,११८,             |                     | 69                                    |                   | \$ <b>\$</b> , <b>4</b> •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| १३९,१६१ १७३:१०६.५,                   | " –₹                | विदाधर रानी ६.१६८                     | <b>छद्र</b> नाम   | वानरयोद्धाः ५७ १४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 93,94; 990. 3,3,8,5                  |                     | चकार्सी इरिसेण की                     | ਲੀਲ− ੧            | ,, ,, ५७.६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| २०,३०,३७,३८;११३.                     | " — ₹               | सौतेली माता ८.१४६                     | ,,–₹              | ,, , ५७.१२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 9 • 39 ६८; 994. 99;                  |                     | _                                     | वस्त्रेही-१       | जणध की रानी. सीया                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 996.9,90,94,90,69,                   | ,, -8               | छठें बासुदेव की माता २०.              |                   | कीमाता २६.७५ ९२; २८.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 99,9 <b>\$</b> .                     |                     | 968                                   |                   | ८८;३०.५५; = विदेहा १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| =लच्छीनिलय ३६. ५; ३७.                | ,, <sup>L</sup> q   | रावणकी ७४.९०                          |                   | ६६:२६.८८;२८.१६, ८•;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| हण्; हट. १; ४५. ११,                  | ,, −६               | दाशर <b>बी भरह</b> की प्रणयिनी        |                   | ३०.२४,९४;=विदेही२६.२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| २३;४८. ५९, ७७, १००,                  |                     | 80.40                                 | वड्वेडी-२         | जणअपुत्री सीचा ,दाशरबी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| १०७: ५४, ४२: ५९. ८४;                 | लच्डीदेवी           | एक रानी ११८.६५                        |                   | राम की पटरानी ३१.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ६७.४४;७१.५७,६२;७५.                   | सच्छीनिसव           | (देवो स्वयंत्रण)                      |                   | 9-3;34. 24; 84. 30;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ८;७७,५२;९०.९,१२;९१.                  |                     |                                       |                   | ¥८, <b>१९</b> ५; <b>४९.२३;५</b> ३. <i>¥८</i> ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ८; ९४. १३; १००. २५;                  | लच्छीमई             | १०८.४९ आर्थिका                        |                   | 44.98; 42.4; 42.96;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 903.980;904.30,88;                   | ल <b>च्छी वाहर्</b> | ( देखी <b>छङ्खण</b> )                 |                   | <b>53.6; 58.33, 80, 55</b> ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| व इषस्स अ<br>बद्दैय सो ग<br>वद्द्य | ९५.५८; ९६. ३०; ९९.७;<br>१००.२८; १०१ १०,२९;<br>१०२.२,५५; १०३. १७४;<br>१०५ ९: = विदेहा ४६.१०,<br>६५:९७.१६,१८:९८ २०,<br>५१ = विदेही १०१.३<br>खनुर्वेदाखायं २५.१८,२१<br>सुने, बाईसर्वे तीर्यंकर के<br>पूर्वभव गुरु २०.२०<br>धानरयोद्धा ५९.५ | वज्जण <b>क्</b><br>वज्जदंत<br>वज्जदंत-१<br>,,-२ | देप.१,१०,१६ ६५:६६.८;<br>६०.८; ६८.१,७,१०,१०,११,<br>१२,१५,२०,२६,२७,३६,<br>३८,५५,६९:६९.१६,३१,<br>३२:१००.२ ४५,<br>राक्षसयोद्धा ५९.५७,५८<br>बानरयोद्धा ५४.२३<br>विवाधर वंशीय राजा ५.<br>१५ | बजाउह-१<br>,, -२<br>,, -३<br>वजाउहपंजर<br>बजाम | मुनि, प्रथमतीर्थंकर के पूर्व<br>भवगुरु २०.१७<br>सीधर्मेन्द्र ३.१३७<br>विद्याभरवंशीय राजा ५.१६<br>विद्याभर राजा ६.१६९<br>विद्याभर राजकुमार ६.१६९<br>विद्याभरवंशीय राजा ५.<br>१६<br>स्वीद्या स्वयंवर के लिए |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| वन्य<br>वस्य(ह                     | राजा ५८.१२,१३                                                                                                                                                                                                                           | , ```                                           | पूर्वजनमगुरु २०.१८                                                                                                                                                                    |                                                | <b>खेदगइ</b> द्वारा दि <b>वा गया</b><br>धनुष २८.८४;३०.९८;४४.                                                                                                                                              |
| बण्धविलंबी<br>बज्ज-१<br>, -२       | वानरयोद्धाः ९.३१ ३३.३४<br>विद्याधरवंशीयराजाः ५.१६<br>,, ५.१७                                                                                                                                                                            | वजाद भ<br>वजाधर<br>वजानाभ-१                     | विद्याधरवंशीय राजा ५.१५<br>राक्षसयोद्धा ५६.२८<br>राजा, प्रथमतीयंकर को                                                                                                                 |                                                | ६०:४९.२३:५३.४९;५५.<br>१५,२६:७२.२३; ८६.२५;<br>९९.७१:१००.८;११३.२०                                                                                                                                           |
| , - ३                              | राक्षससामंत ८.१३२;१२.                                                                                                                                                                                                                   | _5                                              | पूर्वभवनाम २०.१२<br>सनि सारकों नीर्यंकर के                                                                                                                                            | वजास<br>- <del>८-</del>                        | विद्याधरवैज्ञीयराजा ५.१७                                                                                                                                                                                  |
| वजाउयर                             | ९४<br>राक्षुसयोद्धा ५९. १२; =                                                                                                                                                                                                           | ., <del>-</del>                                 | मुनि, बारहवें तीर्थं कर के<br>पूर्वजन्मगुरू २०१९                                                                                                                                      | वर्जिदु                                        | विभीसण का मुख्य भट<br>५५.२३                                                                                                                                                                               |
|                                    | वजोयर, ५६.३१:५८.१४;<br>२०,२१;                                                                                                                                                                                                           | वजनेत्त<br>वजापाणि<br>वजावाहु-१                 | रावण का मंत्री ८. १५<br>विद्याधरवंशीयराजा ५.१०<br>,, ,, ५१६                                                                                                                           | वजोयर<br>वणमाला-१                              | देखो <b>यज्ञउयर</b><br>राजा महीहर की पुत्री,                                                                                                                                                              |
| वर्जक<br>वर्जधर                    | विद्याधरवंशीयराजा ५.३६<br>,, , , , ५१६                                                                                                                                                                                                  | ,,२                                             | " ", ,, ५, १६<br>इक्ष्वाकुवंशीयराजा २१.४२,                                                                                                                                            |                                                | <b>लक्काण को राजी १.७१:</b><br>३६.९,१९,२४ २८,२९,                                                                                                                                                          |
| न जायर<br>बजंस <u>्</u>            | ,, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                                                                                                                                                                                  |                                                 | ४४,४६,४७ ५१,५६,६७,                                                                                                                                                                    |                                                | ३०.३१ ३२,३४;३८ <b>.</b> १६,                                                                                                                                                                               |
| ৰ জন্ম                             | वणिक् १९८.४६                                                                                                                                                                                                                            |                                                 | ७०,७२,७४                                                                                                                                                                              |                                                | २०,५५;७७, ४९;९१,१५,                                                                                                                                                                                       |
| व <b>ज्यक्ष्</b>                   | राजकुमार १०३.९१                                                                                                                                                                                                                         | वज्रमञ्झ-१                                      | राक्षसवंशीयराजा ५.२६३                                                                                                                                                                 | _                                              | ₹¥,                                                                                                                                                                                                       |
| व जाकंठ                            | वानर वंशीय राजा ६.५९,<br>६०,६६                                                                                                                                                                                                          | वज्रमज्झ−२<br>वज्रमालि                          | रावणमत्री ८.१३२<br>राक्षस <b>सुंद का</b> पुत्र ११३.                                                                                                                                   | ,,−₹<br>३                                      | भिल्ल राजकुमारी १२.१४<br>जुलाहेकीकी १४.२                                                                                                                                                                  |
| <b>व</b> ज्ञकणा                    | द्रसपुर का राजा १.००:<br>== वजायण ३३.२५,२७,                                                                                                                                                                                             | वज्ञमुह                                         | १३,२०<br>लं <b>का</b> प्राकार का रक्षक                                                                                                                                                | ,,३<br>वण्हिकुमार                              | सुरुष व पहरध के पिता<br>५८.१३                                                                                                                                                                             |
|                                    | ३०,५४,६०,६१,६४,७८,<br>८०, ८१, ९१, ९५, ९७,                                                                                                                                                                                               |                                                 | ५२.८;५३.९२४; ≠ वजा<br>वयण ५२.९९                                                                                                                                                       | <b>वण्हि</b> सिह                               | दाशरथी राम का सहायक<br>राजा ९९.४९                                                                                                                                                                         |
|                                    | १००,१०२ १२२,१२४,<br>१२९,१३१,१३२ १३४.                                                                                                                                                                                                    | वज्ञयणा<br>वज्जवयण                              | देखो वज्जकण्ण<br>देखो वज्जमुद                                                                                                                                                         | वदमाण                                          | चौबीसवें तीर्थंकर २०.६,<br>५१ (देखो महाबीर)                                                                                                                                                               |
|                                    | १३६, १४७; ७७, <b>४७</b> ; =<br>वज्जसमण ३३.१४७                                                                                                                                                                                           | वज्जवर्नयण                                      | सीहपुर का विद्याधरराजा<br>३१.१६                                                                                                                                                       | वप्पा १                                        | चक्रवर्ती <b>हरिसेण की</b><br>माता ८.१४४,१४५ १४८,                                                                                                                                                         |
| वज्रश्व                            | राक्षसयोद्धा ८.१३२; ५६                                                                                                                                                                                                                  | वज्जवेग                                         | राक्षसयोद्धा १२.९२                                                                                                                                                                    |                                                | नता ८.१४४,१४५ १४८,<br>२०६,२०५;२०.१५०                                                                                                                                                                      |
|                                    | २८;५९.३ १२                                                                                                                                                                                                                              | <b>ब्रज्ञसं</b> घ                               | विद्याधरवंशीय राजा ५.१५<br>दे <b>खो खद्धकण्ण</b>                                                                                                                                      | वप्पा-२                                        | जिन निमाकी माता २०.                                                                                                                                                                                       |
| वज्रस्                             | विद्याधर वंशीय राजा ५.४६<br><b>पुंछरियपुर का</b> सोमवशीय                                                                                                                                                                                | वज्रस <b>म</b> ण<br>वज्रसिरी                    | विद्याधररानी ६.१६९                                                                                                                                                                    | • •                                            | 8.0                                                                                                                                                                                                       |
| <b>बजा</b> जंप                     | राजा, निर्वासित सीया का<br>संरक्षक १.८४; ९४. १०२;                                                                                                                                                                                       | वजानुंदर<br>वजानुंदर<br>वजानुजण्हु              | विद्याधरवेशीयराजा ५.१७                                                                                                                                                                | बम्मा                                          | जिन <b>पास्त</b> की माता २०.<br>४९                                                                                                                                                                        |
|                                    | श्रीक १.८४, १४, १४९;                                                                                                                                                                                                                    | A and Bala &                                    | 33 83 31 Jela                                                                                                                                                                         |                                                |                                                                                                                                                                                                           |

| वरकिति                      | ं <b>बंदपुर का</b> नागरिक ५.                                                     | बसुगिरि<br>               | हरिवंशीय राजा २१.९<br>श्रेष्ठीपुत्र, स्वक्ताण का पूर्व                       | वासवकेड                     | जणम के पिता २१.३१                                       |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------|
| वरधम                        | मुनि, उन्नीसर्वे तीर्यंकर के<br>पूर्वजन्मगुद्ध २०.२०                             | <b>वसुद्</b> त            | जन्ममाम १•३. ८, १३,<br>१४, ८९, ११८, १३५;                                     | वासुपुजा<br>विउक्तवाद्दण-१  | (देको बहुपुजा।)<br>राजा तृतीय तीर्थंकर का               |
| बरर<br>वरुण                 | चंद्रमञ्जूष २०.२०<br>चंद्रमञ्जूषी रानी ८८ १५<br>दंद्र का पश्चिम दिशा का          | बसुनंद -                  | १९४.३९<br>१९४.३९<br>जासूम १०४.२६                                             | ,, =۶                       | पूर्वसवनाम २०.१२<br><b>पुरुवविदेश</b> का राजा<br>१०३.६१ |
|                             | विद्याचार स्रोक्पास ७.४४,<br>४७:१६.१०,११,१२,१३,                                  | वसुपु <b>ज</b> –१         | बारष्ट्वें तीर्षंकर १.३;९.<br>९३;२०.५५,५७; = बासु-<br>पुज्ज ५.१४७;६.९०;२० ५, | विकल<br>विकस                | वानरबोद्धा ५७.१२<br>राक्षसबोद्धा ७१.३६                  |
|                             | १५,१६,१८,२२,२३,२४,<br>२८:१८.२,३;१९.१,८,२०-<br>२५,२८.२९,३२:५३.४२,                 | <i>च</i> सुपु <b>ज</b> −२ | ८,३८,५१)६५.३२.<br>जिन <b>चासुपुद्धा के</b> पिता<br>२०.३८                     | विगयमोह<br>विग्य            | मुनि ९.७;३०.६५<br>वानरबोद्धा ५९.७,९                     |
|                             | ९५. (देसी सलकंत)<br>गणिका ८२.८७                                                  | वसुबल                     | इस्पाकुवंसीय राजा ५.४                                                        | विक्वसुयण                   | नानरयोद्धा ५७.६                                         |
| वसंतअमरा<br>वसंततिलभ        | इस्वाकुतंशीयराजा २२.९८                                                           | वसुभूर-१                  | मुनि, छठें बासुदेव के पूर्व<br>जन्मगुरु २०. १७६                              | विवित्तगृत्त<br>विवित्तमाला | मुनि २०१३८<br>सुकोसल की रानी २२.                        |
| वसंततिलया                   | <b>अञ्चला की</b> सखी १५.<br>६५,६७,६८,६९; = वर्षत-                                | <b>,,</b> –₹              | वित्र ३९.४ <b>९,</b> ४३,४५,६४,<br>७५.                                        | विचित्तरह                   | १९,५०<br>अरिष्ठपुर का राजकुमार                          |
|                             | माला. १६.७०,७३, ८९:<br>१७.११,१४,१५,१७,३७,                                        | <b>वसुसामि</b>            | <b>अइविरिश्न का</b> सहायक<br>राजा ३७.१२                                      | विजञ-१                      | ३९.७८<br>द्वितीय <b>वस्त्रदेव</b> ५.९५४;                |
| वसंतद् <b>ध</b>             | ३९,४३,७५,७९,८३,८६,<br>८९,९४,९७,१०५<br><b>आर्मडल</b> का मित्र ३०.५                | वाडकुमार-१<br>,, -२       | पवर्ण जय १६.२,५८;<br>विजयायह न्गरीका राजा<br>११८.६९                          | " <del>-</del> -₹           | ७०३५<br>जिन <b>नमि के</b> पिता २०.<br>४७                |
| वसंतमाला                    | (देखो बसंततिस्या)                                                                | वा <b>उगइ</b>             | अइविरिश का लेखवाहक<br>३७.१७                                                  | », <del>-</del> ₹           | राजा, चक्रवत्ती सवार का                                 |
| वसंतलया<br>वसम-१            | राजकुमार <b>सुकोसल</b> की.<br>धात्री २२.७<br>मुनि, चौयें बलदेव के पूर्व          | वाउभूइ                    | ब्राह्मणपुत्र १०५.२०,२४,<br>८० (देखो सरुभूद्र)                               | »,-¥                        | पूर्वजन्मनाम २०.१०८<br>मुनि, पाँचवें वासुदेवका पूर्व    |
|                             | अवगुरु २०.१९२<br>वानरबोद्धा ५७.१८                                                | बाणरवंस                   | वानर-वंश का नाम १.४३;<br>६.१,८८,९२                                           | ,,— <sup>lq</sup>           | जन्मनाम २०.१७१<br>इक्ष्वाकु वंशीय राजा २१.              |
| वसम-२<br>बसमदत्त            | जनस्वाद्या ५७.१८<br>जिन <b>सुनिस्तुध्वय को प्रथम</b><br>पारणा कराने वास्ता राजा. | वामदेव<br>दायायण          | जाह्मण १०४.२६<br>बानरयोद्धा ६०१०                                             | »- <b>-</b> ¢               | ४१,४४ ७४,७७<br>राजा ३२.२२                               |
| वसद                         | २१.२४,२५<br><b>छक्सण का पुत्र</b> ९१.२•                                          | बालि                      | सुग्गीयका ज्येष्ठमाई, देखो<br>बाल्डि १.५५; ३. १०; ९.                         | n-A                         | वानर <b>योद्धा</b> ५७,१४,५६.<br>१५                      |
| नपर्<br>नसहस्रेट<br>नसहस्रभ | इस्वाकुवंशीय राजा ५.०<br>राजकुमार, सुरगीय का                                     |                           | 9, 6, 5, 78 37, 30,<br>30, 35, 86, 08, 904,                                  | <b>"</b> , 6                | दाशरबी <b>राम की प्रजा का</b><br>अगुआ ९३.१७,२२          |
| 1                           | पूर्वजन्मनाम १•३. ४२,<br>५५,१२२                                                  | _                         | १०६; ६४. २८; १०३.<br>१२४,१३१,१३३,१३४.                                        | ,,~ <b>\$</b>               | विमलसूरि के गुढ़ ११८.<br>११७                            |
| वधुंचर                      | मुनि, सातवें बलदेव का<br>पूर्वजन्मनाम २०.१९१                                     | वालि <b>द</b><br>वाकिसिक  | विद्याधरवंद्मीयराजा ५.४५<br>कृतवह का राजा, देखी                              | वि <b>जयपञ्चल</b>           | पडमिणी नगरी का राजा<br>३९.३८,५१,६१                      |
| बद्धेषरा                    | रायण की श्री ७४.१०                                                               |                           | बाखिबिछ १. ७०; ३४.<br>१८ २०, ५०, ५१, ५४,                                     | विजयरह                      | अइविरिध का पुत्र ३७.                                    |
| वष्ठ }                      | <b>अओज्या क</b> राजा ११.<br>२१,२८—३१,३३,३४,३६<br>११.८                            |                           | ५५: ७९. ८: ९९. ४९:<br>-दुहिया ७७.४८ = कक्क्ष:-<br>जमास्त्रा                  | विजयसर्ह                    | ६८:३८.९,५.६<br><b>अद्धिरिय का श्रहायक</b><br>राजा ३७.६  |

# १. व्यक्तिविद्येषनाम

| विजयसायर             | <b>नकरती सगर के</b> पिता                         | बिज्जुःपह                               | (देशो विज्ञुप्पम १)                               |                   | = विमीसण ८. ६२, ८९;                                          |
|----------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------|
|                      | 4.69                                             | विउजुर्यग                               | वणिक् पुत्र ३३.६५,१२८                             |                   | २ <b>२.१२,१३,</b> १४,२५;४६.                                  |
| विजयसीह              | विद्याघर राजपुत्र १.४४;                          | विज्ञुलया                               | रयणमालि ३ की रानी                                 |                   | <b>5</b> ६;४८.११८;५३. <b>१</b> ,२,३,                         |
|                      | <b>६.१५७,१७६, १</b> ८५,१८६                       | 3.4,                                    | 39.94                                             |                   | ७;५५.४,१४,२३ २९,४५,                                          |
| वि जयसुंदरी          | दाशरबी <b>सरह</b> की स्त्री,                     | বিকলু হয়ত্ম ৭                          | वानरसोद्धा ५४.२२                                  |                   | ४६:५७.१७:५९.६७.७५,                                           |
|                      | <b>अद्विरिध की</b> पुत्री ३७.                    | ,R                                      | राक्षसयोद्धा ६१.१०                                |                   | <b>७६:६१. ५३:६७ ५ १६:</b>                                    |
|                      | <b>७,</b> 98                                     | ,, `<br>विज्जुवेग                       | विद्याधरराजपुत्र ६१५७,                            |                   | ६९.३७:७८. ३६ ३८,४३,                                          |
| वि अस्रेण-१          | <b>मिणालकुंड का</b> राजा                         | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | 997,998                                           |                   | ४ : = बिह्नीसण ७,९८,८.                                       |
|                      | 908.50                                           | विङज्-१                                 | विद्याधरवंशीय राजा ५.१८                           |                   | ८४, १३१, २३९, २४०,                                           |
| ,,–२                 | मुनि १०३.१०६                                     | শ্বিতজ্ব-২                              | _                                                 |                   | २७४; १०.२३; १२. ६८;                                          |
| विजया-१              | जिन सजित्र की माता ५.                            | ख्याच्या <del>- र</del>                 | विभीसण का मुक्य मट                                |                   | १५.१) १९. २५;२३. ११,                                         |
| ,                    | ५२;२०.२८                                         | Greating                                | ५५.२३<br>विद्याधरवं <b>शीय राजा</b> ५. <b>१</b> ८ |                   | १५,२०,२१,२३; ४६ ५६,                                          |
| ۶-,,                 | यांचवें बलदेव की माता                            | वि <b>ज्जू</b> मु <b>ह्</b><br>विणमि    | पथम विद्याधर राजा ३.                              |                   | ६०,८६; ४८. ५६, १२०;                                          |
|                      | २०.१९६                                           | विश्वास                                 | वयम विद्यायर राजा इ.<br>१४४                       |                   | ५५.१२,२१, १२,२५,२७,                                          |
| विजयारि              | जिन संभव के पिता २०.                             | विणयदत्त-१                              | ग्रहर्गति ४८.६३,६४, <b>६</b> ५,                   |                   | ३१.३३,४७;६१.२२;६२.                                           |
| •                    | २९                                               | व्यक्ष <b>व</b> द्रान्न                 | ४२ गत ०८. ५२,५४,५४, <b>५</b> ७,                   |                   | २९:७१.४९.५०;७३.१३,                                           |
| विजयावली             | एक मंत्री की इसो १०४.                            | ,,–२                                    | १८,६७,७२<br>श्रावक ७७.९५                          |                   | ३२:१०१.१,९,२५;१०३.                                           |
|                      | ४,६,७,२३                                         |                                         |                                                   | _                 | 9२२,9२ <b>४ 9२</b> ५                                         |
| वि <b>जंगय</b>       | विद्याधर राजा ६.१६८                              | विणयमई                                  | गृहपति महिला २०.११७                               | विभु              | इक्ष्याकुवंशीयराजा ५.७                                       |
| विजासमुग्याभ         | विद्याधर राजकुमार ६.                             |                                         | = विणयवई २०.११९                                   | विमल-१            | तरहवें तीर्थकर १ ४:५.                                        |
|                      | 986                                              | विणोअ-१                                 | अइविरिभ का सहायक                                  |                   | 986; 9.53; 20.4 39;                                          |
| विजासुकोसिभ          | राक्षसंबोद्धा ५६.३४                              |                                         | राजा ३२.२३<br>-                                   | <b>C</b>          | ८२ ५३:९५.३१                                                  |
| विजाहरवंस            | विद्याघरवंश १.३८;५.१३;                           | विणोअ-२                                 | वित्र ८२.४४,४७–५१,५६                              | विमल              | पडमधरियं के रचिता                                            |
| 14-116111            | 6.66,88                                          | विण्हु१                                 | जिन <b>सेयंस के</b> पिता २०.                      |                   | 1. 39, 50; 996. 907;                                         |
| <b>বিডজুৱান</b>      | विद्याधरवंशीय राजा ५.१८                          |                                         | રૂપ                                               | 6                 | = स्रिविमल ११८,११८                                           |
| विज्जुदंत            | ,, ,, 9.36;                                      | विण्हु-२                                | मुनि ७०.२९                                        | वि <b>मल</b> घण   | वानरबोद्धा ७०.६५                                             |
| 14-34                | = विज्जुदाढ ५. १८, २०,                           | विण्डुसिरी                              | जिनसेयंस की माता २०.                              | विमलचंद           | राक्षसबोद्धा ७०.६५                                           |
|                      | 34,89                                            |                                         | ३७                                                | विमलपह            | <b>लक्खणपुत्र ९१</b> .२३                                     |
| বি <b>ডন্তু</b> বৃদ্ | विद्याधरवंशीय राजा ५.१८                          | विदेहा }                                | देखो वर्देष्टी                                    | विमलमुणि—१        | मुति २०. <b>११०</b>                                          |
| विज्जुदाढ            | (देवो विज्युदंत)                                 | वि <b>दे</b> ही ∫                       |                                                   | ,-9               | मुनि २२.५५                                                   |
| विज्जनगण             | वानरयोद्धा ५७.११                                 | विद्याभ                                 | मुनि, नर्वे बलदेव के पूर<br>जन्मगुरु २०.१९३       | विमलवाहण-१        | नवम कुलकर ३.५५                                               |
| विज्जुप्पम-१         | विद्याधर राजकुमार, १५.                           | _                                       | <del>-</del>                                      | ,,–₹              | राजा, द्वितीय तीर्थंकर का                                    |
| (वर्ग्युक्तम् ।      | ६८,७०: = विज्जुषह १५.                            | विकास                                   | राक्षसयोद्धा ५६.२९                                | 3                 | पूर्वभवनाम २०.१२                                             |
|                      | २१,२३,७३                                         | विभीसण                                  | रावण का कनिष्ठ भ्राता                             | <b>,,-3</b>       | मुनि, चतुर्थ तीर्थकर के<br>पूर्वभवगुरु २०.९७                 |
| विउजुप्पभ-२          | राजा ९९.६३                                       |                                         | ४६. ५५; ६१. २३; ७४.                               |                   | भूषनपशुर २०.३७<br>मु <sup>(</sup> न, पन्द्रहर्वे तीर्थंकर के |
| _                    | वानर्रानी ६.९३                                   |                                         | २७, ३०; ७७. ३५; ८५.                               | ,, <del>-</del> 9 | शुन, पन्यह्व तायकर क<br>पूर्वभवगुरु २०.१९                    |
| विज्जुप्पमा- १       | वानररानाः ६.५२<br>विद्याघररा <b>नकुमारी,रादण</b> |                                         | २५: = विद्यसण १. ५६:                              | विमलसुंदरी        | इयमगुर २०.१२<br>छठें वासुदेव की पटरानी                       |
| ,,%                  | ावधाषर राजकुमारा, <b>राषण</b><br>स्री ८.३६       |                                         | ५३. ९२; ६१. १३, १५,<br>१७, ६०; ६२. २०, २१;        | । यसक्य क्षेत्र ( | २०.१८६                                                       |
| 3                    | का ८.१५<br>वं <b>धक्यपुत्री, रामकी</b> ५१.       |                                         | पण, ६०; ६२, २०, २१,<br>७२, ३४; ७४, १; ७५,२;       | विमला             | वेसभूसण व कुळभूसण                                            |
| ,,-3                 | •                                                |                                         | 64. 48; 68. 1, 64.4;<br>66. 99,94; 9•4.4;6.       | 1-dal gal         | की माता ३९.८६,५३                                             |
|                      | 93                                               |                                         | an 11,10, 1,4'4'e.                                |                   | m aim 4 mad 184                                              |

| विमहाभ            | राक्षसयोद्धा ७०.६५                | विसुद्धसम्स           | विद्याधरराजा ८.६१             | वेलक्स       | बानरबोद्धा ५९.३८              |
|-------------------|-----------------------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|
| विमलामा           | राक्षसरानी ५.१६६                  | विस्सभूइ-१            | मुनि, प्रथम वासुदेवका पूर्व   | वेलाजक्ख     | विचाधर ६३.२०                  |
| विमुचि            | विष्र, <b>खंदगर् का</b> पूर्वभव-  |                       | जन्मनाम २०.१७१                | वेसमण-१      | राजा अद्वारहवें तीर्घकर       |
|                   | नाम २०.६०,६३,६४,६६,               | ۶ر                    | विप्र ८२.२८                   |              | का पूर्वभवनाम २०. १५          |
| _                 | uy                                | वि <del>स्</del> ससेण | जिनसंति के पिता २०.           | वेसमण-२      | विद्याधर स्रोकपाल १ ४८,       |
| विषड-१            | विद्याघर राजा १०.२०               | _                     | ४२ = वीससेण २०.१३४            |              | ५१;७,५५, ५६, ५८,९९            |
| विवड२             | वामरयोद्धाः ५७.१४;६७.             | बिस्सावसु-१           | राजा १२.३२                    |              | 9-9;6.44 44,44 46,            |
|                   | 12                                | <b></b> ₹             | <b>त्राद्वा</b> णी            |              | ८७ ८९, ९४, ११०,११२,           |
| वियदोयर           | राक्षसयोद्धा ५६.३१                | बिहि                  | राक्षसयोद्धा ५९.१२            |              | 194,933, 136, 249;            |
| विरस              | दाशरबी मरहसह दीक्षित              | विहिय <b>क्स</b>      | वणिक् १०३,१२७                 |              | 16 18                         |
| _                 | राजा ८५.३                         | विहीसण                | (देखो विमीसण)                 | वैसाणल       | विप्र ३४.४५                   |
| विरह              | इस्वाकुवंशीय राजा २२.९८           | वीर१                  | चौबीसवें तीर्थंकर, देखो       | वोमबिंदु     | देखो आयासर्विद्               |
| विरा <b>हिअ</b>   | विद्याधर <b>चंदीयर का</b> पुत्र,  | •                     | महाबीर १.६, २९, ३४,           |              | ण.५३,६७                       |
|                   | पायालंकारपुर का राजा              |                       | <b>९०;५.१४८</b> ;९. ९४; २•.   | संकड         | वानरयोद्धाप७.१२;६७.१२         |
|                   | 9.64;5.89;84.9 3,6,               | `                     | ५०,५७,८३,८४; १०७.१            | संख~१        | मुनि, नवें बलदेव का पूर्व-    |
| •                 | १६,१७,१९,२१, ३९:४६.               | वीर२                  | राजा ३७.२२                    |              | जन्मनाम २०.१९१                |
|                   | ८८, <b>९१</b> ;४७. ५१;४९.२१;      | <b>बीरय</b>           | जुलाहा २ <b>१.२</b>           | ,,–₹         | राक्षसयोद्धा ५६.३४            |
|                   | 4 • २१;५४.३६;५७.१४;               | बीर सुसेण             | इक्षाकुवंशीय राजा २२.९७       | ,,<br>संगाम  | वानर्योद्धाः ५७.१४            |
|                   | ५९.३२,५७,५८;६१.२८,                | वीर <b>से</b> ण       | वडनयर का राजा १०५.            | संज्ञमसिरी-१ | आर्यिका १७.६३                 |
|                   | ५१:७६.७,२३:८५.८.१०;               |                       | ८८,९०, ९३, ९७,९८,९९           | ,,-2         | आर्थिका ७५.८२                 |
|                   | ९०.१८;९८.४५:९९.३५;                | वीवसंत                | वानरयोद्धा ५९.३८              |              |                               |
|                   | 900. 3,/93, 98 69;                | वीससेण                | लोकपाल <b>बेसमण के</b> पिता,  | संजयंत-१     | मुनि १.३९,५ २१,२७,३६          |
|                   | 909.51993. 981998.                |                       | जनसपुर का विद्याधर            | ,,− <b>२</b> | <b>दृरिवंशीय राजा २</b> १.३०  |
|                   | 15                                |                       | राजा ७.५५                     | संझत्थ       | दाशरथी <b>भरह सह वी</b> क्षित |
| विरियदत्त         | विद्याधर <b>इंद्</b> का पुत्र १३. | वीहत्थ                | राक्षसयोद्धा ५६.२८            |              | राजा ८५.२                     |
| _                 | 40                                | वेगवई-१               | विद्याधररानी ६.१७१            | संझा देवी    | विद्याधररानी ८.३६             |
| विलंग             | राक्षसयोद्धा ५६.३८                | वेगवई-२               | विचाधरकुमारी ८. १८४,          | संझावली      | रावणस्री ७४.११                |
| विलास <b>भू</b> इ | विप्र ४८.६४                       |                       | 988                           | संताव - १    | राक्षसमोद्धा ५९.५             |
| विसम्रा           | लक्खण की पटरानी, दो-              | ,.−३                  | विद्याधर रानी, <b>माहस्ला</b> | संताव-२      | वानरयोद्धा ५९.७.९             |
|                   | णधणकी पुत्री, केकई की             |                       | की माता १३.३५                 | संताब-३      | ,, ys.32                      |
|                   | मतीजी १.७७:६३.२९,३२,              | **8                   | वित्रकुमारी, सीया का पूर्व-   | संतास        | بهارها در وو                  |
|                   | ६०.६१.६९:६४.१५,१७,                |                       | भवनाम १०३. ९५ ९९,             | संति         | सोलहवें तीर्थंकर १.४;९.       |
|                   | १९ २३,३० ४२,४५:६५.                |                       | १००,१०२, १२०, १३६,            |              | ४९,२०.६,४२,५३. ११२,           |
|                   | 9;00.5,25.83;00.90;               |                       | <b>૧</b> ३७,१४५, <b>१</b> ४८  |              | 938,930; 44, 4, 24,           |
|                   | ७९.२२; ८०. ५०;८१.४;               | वेजयती                | छठें बलदेव की माता २०.        |              | ३१; ६७.२, ५, २८, २९,          |
|                   | ८५.२३;८७.६,७;९१.१४;               |                       | 986                           |              | <b>₹₹,₹४,₹६,४२</b> :६८.१६,    |
| _                 | 9-4.98                            | <b>बे</b> णुदालि      | सुवर्णकुमार देवों का इन्द्र   |              | 94,39,33,40;69.92;            |
| विसाल-१           | विद्याधरराजा २८.१०२               |                       | ۶۷.8¸६                        |              | ٧٧.३,٩, ६٩; <b>९</b> ٩. ३४.   |
| .,−₹              | कुष्परगाम निवासी ४१.              | वेय                   | वेदशास ४.८०;                  |              | वकवर्ती भी. ५.१४९,१५३         |
|                   | ५५,५६,५९,६०,६२                    |                       | – सत्य ११. ७२; – सुइ          | संदेहपारअ    | राजा महिंद्-१ का मंत्री       |
| <b>,,-3</b>       | वानरबोद्धा ५९.१४                  |                       | 904.60                        |              | 94.23                         |

### १. व्यक्तिविद्योपनाम

| संपरिकित्ति  | राक्षसवंसीय राजा ५.२६०       | सच्चर्ड         | गृह्मपति ४८.६३                                           | समाङ्गद           | रांक्षसमट ६१.२८               |
|--------------|------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|
| संपुर्विगदु  | दाशरणी अरह सह दीक्षित        | समासअ           | दाशरबीभरह सह दीक्षित                                     | समाण              | बानरमट ५७.३                   |
|              | राजा ८५.५                    |                 | राजा ८५.३                                                | समाहि             | वामरमट ५७.९                   |
| संव          | क्रवह्नयुत्र १०५.१५          | सच्छंद          | विद्याधर सुभट ९९.६४                                      | समाहिगुत्त        | मुनि १०३८२                    |
| संबुध        | बरदूसण का पुत्र १.७३;        | सढ              | राजा ३२.२२                                               | समाहिबहुरू        | वान/भट ६७.११                  |
| 7            | 83.96,99.39; 88.39;          | सणंकुमार        | चौया चकवर्सी ५. १५३;                                     | समुद्             | बैलंघरपुरका राक्षस राजा       |
|              | 84.24;84.8; 54. 22;          |                 | २०. ११३. १२४, १३७,                                       |                   | 48.35,80,89,82                |
|              | ९८.४३;११८.३,१२,१५            |                 | 34.4<:86.88                                              | समुद्दत्त         | वणिकू १०५.८२                  |
| संभगवेव      | धनिक ५.१०१                   | सत्तहिअ         | मुनि ६३.३२                                               | समुर्मुणि         | मुनि ८८.३५                    |
| संभव-१       | . तीसरे तीर्थंकर १. २; ५.    | संसुज           | दसरइ-५त्र शत्रुष्ट ३२.                                   | समुद्दिजञ         | जिन नेमि के पिता २०.४८        |
|              | 980; 4.49; 20.8 24;          | •               | ४७: = सलुख २८,१००;                                       | सम्भा             | जिन विमल की माता              |
|              | 94.27                        |                 | ३७. २०, ३९:८६. १, ३,                                     |                   | ₹ <b>0,</b> ३९                |
| , –२         | मुनि, दूसरे वासुदेव के       |                 | ७, १०,११,१३,२३, २७,                                      | सम्मुइ            | द्वितीय कुलकर ३.५२            |
|              | पूर्वजन्मगुरु २०.१७६         |                 | ३०, ३८, ४२, ५२, ५३,                                      | सम्मेश-१          | वानरभट ५७.११                  |
| संभिष        | राक्षसबोद्धा ४६८७            |                 | ५४,५५; ८७.१७,१८;८८.                                      | सम्मेश-२          | ب, ., ५९.३७                   |
| संभू         | राक्षस्योद्धा ५९. २, १२,     |                 | २,३,३७,३८,४२;८९.                                         | सयबाहु            | मादेसर का राजा सह-            |
| -            | 9¥;६9.२६                     |                 | ३४,३६,३९.४१, ५०,५२,                                      | •                 | स्सकिरण के पिता १०.           |
| संभूष १      | इक्ष्त्राकुतंशीय राजा ५.४३   |                 | ५८,६३: ९८. ४१; १००.                                      |                   | 78                            |
| , २          | राजा, बारइवें चक्रवत्ती का   |                 | ४०,६०; ११३. ६८ ७०;                                       | स्रवंपभ           | मुनि, तीसरे तीर्थकर के पूर्व- |
|              | पूर्वजन्ममाम २०.१५५          |                 | ११४. १, १८: = ससुरवण                                     |                   | जन्मगुरु २०.१७                |
| <b>,,−</b> ₹ | मुनि, प्रथम वासुदेव के       |                 | २५.१४; = सतुर्वय ३८.                                     | स्रयंपमा- १       | मंदोयरी को बहिन १०.           |
|              | पूर्वजनमगुरु २०.१७६          |                 | ३; = सत्तुनिहण १.६६; =                                   |                   | <b>د</b> •                    |
| ,,-2         | हरिवंशीय राजा २१.९           |                 | सत्तुहण ८०.३८                                            | <b>₁</b> ,−₹      | प्रथम वासुदेव की पटरानी       |
| संवर-१       | मुनि, सत्तरइवें तीथंकर के    | सर्दम           | खेमंजलीपुर का राजा                                       |                   | २०.१८६                        |
|              | पूर्वजन्मगुद्ध २०.२०         |                 | ३८.३९, = सनुदमण ३८.                                      | स्रयंभु-१         | राक्षस भट ५६. २७;५९.          |
| " <b>–</b> ₹ | मुनि. अहारहवें तीयंकर के     |                 | २७:४७,५१; (देखो अरि-                                     |                   | २,१५:६१.२६                    |
| ,,           | पूर्वजनमगुरू २०.२०           |                 | दमण) और जियससु                                           | ,, <b>~</b> ₹     | तोसरे वासुदेव ५. १५५:         |
| , −₹         | जिन <b>अभिणंदण के पि</b> ता  | सत्तुदमधर       | राजा ३२.२२                                               |                   | 40. 38:                       |
| ,            | २०३•                         | सत्तुनिहण }     | देखो सनुंज                                               | <b>,,-</b> ₹      | रावण का पूर्वजन्मनाम,         |
| सक           | विद्याधर राजा इंद् १२.       | सत्तुहण         | मुनि, दसवें तीर्थकर <b>के</b>                            |                   | 902.59,50, 55, 900,           |
|              | 4 <b>२. १३२; १३.११; १</b> ९. | सत्थाः          | भुष्मत्रगुरु, २०.१८                                      |                   | १०४,११९, १३६, १३७,            |
|              | २१,४९                        | Garage          | न्यम्बर्गः, ए <b>टब्यः के</b> माता                       |                   | 48.                           |
| सगर,         | द्वितीय चकवर्ती १.४१;५.      | स <b>त्थिमई</b> | 99.5.93,95,95                                            | संबर              | (देखो सगर)                    |
|              | ६३, ६८, १४३, १५२             | सर्संगम         | वणिक् ३३.६५                                              | सयलक्षणभूसण:      | विद्याधर राजा, मुनि १.        |
|              | १६८, २०२, २१३; २०.           | •               | वानरभट ५९.१४                                             | •                 | ८५: = सयलभूसण १०१.            |
|              | १०९ = सबर ५.१७२,             | स <b>र्</b> ल   | राक्षसमट ५६.३८                                           |                   | 48,40, 45, 69; 9.2.           |
|              | १७३,१७५, १७६, २१५,<br>       | सह्लकीसण        |                                                          |                   | 40,940; 903.9, 928,           |
|              | <b>२१६</b> ;                 | सपन्स           | वानरमट ५७. <b>११</b><br>छठें वासुदेव <b>के पि</b> ता २०. |                   | 144:108.13104.2               |
| सचमई         | हणुभ की भी, चरण की           | समयुद्ध         | १८२                                                      | समहुवा            | विद्याधर राजी १०६.१           |
|              | प्रमी १५.३२                  | ,               | 101                                                      | 41 <b>28</b> 21 1 | remarks that the second       |

| -                 | Charge by Ca CB 100                          | ससंकथम्म                         | विद्याबरवंदीय राजा ५.४४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | सङ्समाध    | गृहपति <b>दंद</b> का पूर्वभद                 |
|-------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------|
| सरसा              | बिप्रवधू ३०.६०,६१,७०,                        | सर्वज्ञयन्य<br>स्रसि–१           | भाठवें तीर्थंकर ५.१४७:-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Adda an an | 11.20,26                                     |
| सरश्सई            | ७६<br>पुरोहित सहिला १०३.                     | 4(4)                             | पम ९.९१: - पम १.३;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | सहस्समइ    | राचण का मंत्री ४६.९२                         |
| 41445             | 3511611 WIEW 1-41                            |                                  | (वेसो चंदपभ )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | सहस्सविजञ  | चंदमंडल का वैरी ६३.६०                        |
| सरह-1             | राक्षसमट ८.१३२                               | ससि–२                            | रंशक का शिष्य ५.९४,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                                              |
| ,, - <del>2</del> | इक्षाकुवंशीय राजा २२.                        | •                                | ९५, ९८ १११ = संबिध                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | सहसरि      | विद्यापर राजा इस् के पिता                    |
| **                | 36                                           |                                  | <b>५.९९,९०</b> ४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            | v.9, 964; 98. 29;                            |
| ,, <b>-</b> ₹     | गानर योखा ६२.३२                              | संबि—३                           | ७ ४७ इंद का पूर्वदिशा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -          | = सहस्सार १२, ७४ ७५;                         |
| ,, ~g ·           | स्वस्थाण का पुत्र ९१.२०                      | ·                                | का लोकपाल                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | स्रागर     | 12.9,2.0,9.                                  |
| ,, - <sup>L</sup> | दादारथी राम का सहायक                         | ससिअ                             | (देखो ससि)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | di         | वानरयोद्धाः ५७. १९;<br>= सायर ५४.२२          |
| "                 | राजा ५५.४५                                   | ससि <b>कुंडल</b>                 | विद्याधर राजा ६.१६६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | सागरदत्त   | मुनि, चौथे वासुदेव का                        |
| स <b>ल</b> — १    | बानरभट ५४३४                                  | ससि <b>चू</b> ला                 | <b>स्रवण की रानी ९८.</b> २                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 41.1.411   | युनंबन्धनाम २०,१७१                           |
| <del>स≋−</del> २  | दाशरबी भरह सह दीक्षित                        | ससिपभ ो                          | देखो ससि-१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | सामंत      |                                              |
|                   | राजा ८५.२                                    | ससिपभ  <br>ससिप्पभ-१             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | त्राभत     | रावण का दूत ६५.८,                            |
| सुरुव             | राजा ३२.२३                                   | ससिपह                            | इक्षाकुवंशीय राजा ५.५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | सायर       | 90,99                                        |
| सब्दक्तिस         | स्वक्सण का पुत्र ९१.२५                       | सक्षिपम-२                        | राजा, चक्रवर्ती मधवाका                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | सायरघोस-१  | (देखी सागर)                                  |
| सब्बगुत्त-१       | मंत्री १०४.३,१०.१५,१६,                       | •                                | पूर्वभवनाम २०.११०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MITCHIN I  | मुनि, आठवें बस्तदेव के<br>पूर्वभवगुरु २०.१९३ |
|                   | <b>4</b> •                                   | ससिमंडल-१                        | बानरयोद्धा ५९.३८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ,,₹        | देसभूसण और कुल-                              |
| ,,-٦              | सीया को रीक्षा देने वाछे                     | "- <b>ર</b>                      | सुरगीय(य)पुर का                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ,, `       | भूसण के विद्यागुरु ३९.८८                     |
|                   | मुनि १०२.४८                                  | <u> </u>                         | विद्याधर राजा ६३. १९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ,,३        | वानर सट ६७.११                                |
| सम्बजणाणंद्यर     | मुनि, नवें तीर्थकर के पूर्व-                 | ससिमंडला                         | रायण की स्त्री ७४.९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | सायरदत्त   | वणिक् १०३.९.१०                               |
|                   | जन्मगुरु २०.१८                               | <b>स</b> सिरह<br>ससिद <b>द</b> ण | इक्ष्याकुवंशीयराजा २२.९७<br>वानर सुभट ११२.२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | सायरभइ     | इक्ष्याकुवंशीय राजा ५.४                      |
| सम्बद्धाः         | जिन <b>अणंत की मा</b> ता                     | सासवद्धण<br>सहदेव                | वक्षवर्सी सर्वकुमार के                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | सायरविहि   | निमिलिक २३.१०                                |
|                   | २०.४०<br>बानरभट ५७.५                         | तहर्व                            | पिता, <b>शयपुर</b> का राजा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | सायरसर     | वानरभट ५७.१३                                 |
| स व्यदसरह         | वानर् भट ६७.१०                               |                                  | २०,9२४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | सार        | ٠, ١, ١, ١, ١, ١, ١, ١, ١, ١, ١, ١, ١, ١,    |
| सम्बद्ध           | 6.0.9.0                                      |                                  | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | सारण       | रावण का मंत्री ८.१६.                         |
| सरवपिय            | ्र, ,, ६७.१७<br><b>दसरह के रीक्षागुरु</b> १. | सहदेवी                           | रक्ष्वाकु रानी, सुकोसल<br>की माता २१.७९,८९:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | 9३३,२७४; १२.९२;४६.                           |
| सम्बस्यसर्ण       | <b>६८; ३∙.२८, ५९; ३१.२;</b>                  |                                  | 41. 41.00 × 1.00 × 1.00 × 1.00 × 1.00 × 1.00 × 1.00 × 1.00 × 1.00 × 1.00 × 1.00 × 1.00 × 1.00 × 1.00 × 1.00 × 1.00 × 1.00 × 1.00 × 1.00 × 1.00 × 1.00 × 1.00 × 1.00 × 1.00 × 1.00 × 1.00 × 1.00 × 1.00 × 1.00 × 1.00 × 1.00 × 1.00 × 1.00 × 1.00 × 1.00 × 1.00 × 1.00 × 1.00 × 1.00 × 1.00 × 1.00 × 1.00 × 1.00 × 1.00 × 1.00 × 1.00 × 1.00 × 1.00 × 1.00 × 1.00 × 1.00 × 1.00 × 1.00 × 1.00 × 1.00 × 1.00 × 1.00 × 1.00 × 1.00 × 1.00 × 1.00 × 1.00 × 1.00 × 1.00 × 1.00 × 1.00 × 1.00 × 1.00 × 1.00 × 1.00 × 1.00 × 1.00 × 1.00 × 1.00 × 1.00 × 1.00 × 1.00 × 1.00 × 1.00 × 1.00 × 1.00 × 1.00 × 1.00 × 1.00 × 1.00 × 1.00 × 1.00 × 1.00 × 1.00 × 1.00 × 1.00 × 1.00 × 1.00 × 1.00 × 1.00 × 1.00 × 1.00 × 1.00 × 1.00 × 1.00 × 1.00 × 1.00 × 1.00 × 1.00 × 1.00 × 1.00 × 1.00 × 1.00 × 1.00 × 1.00 × 1.00 × 1.00 × 1.00 × 1.00 × 1.00 × 1.00 × 1.00 × 1.00 × 1.00 × 1.00 × 1.00 × 1.00 × 1.00 × 1.00 × 1.00 × 1.00 × 1.00 × 1.00 × 1.00 × 1.00 × 1.00 × 1.00 × 1.00 × 1.00 × 1.00 × 1.00 × 1.00 × 1.00 × 1.00 × 1.00 × 1.00 × 1.00 × 1.00 × 1.00 × 1.00 × 1.00 × 1.00 × 1.00 × 1.00 × 1.00 × 1.00 × 1.00 × 1.00 × 1.00 × 1.00 × 1.00 × 1.00 × 1.00 × 1.00 × 1.00 × 1.00 × 1.00 × 1.00 × 1.00 × 1.00 × 1.00 × 1.00 × 1.00 × 1.00 × 1.00 × 1.00 × 1.00 × 1.00 × 1.00 × 1.00 × 1.00 × 1.00 × 1.00 × 1.00 × 1.00 × 1.00 × 1.00 × 1.00 × 1.00 × 1.00 × 1.00 × 1.00 × 1.00 × 1.00 × 1.00 × 1.00 × 1.00 × 1.00 × 1.00 × 1.00 × 1.00 × 1.00 × 1.00 × 1.00 × 1.00 × 1.00 × 1.00 × 1.00 × 1.00 × 1.00 × 1.00 × 1.00 × 1.00 × 1.00 × 1.00 × 1.00 × 1.00 × 1.00 × 1.00 × 1.00 × 1.00 × 1.00 × 1.00 × 1.00 × 1.00 × 1.00 × 1.00 × 1.00 × 1.00 × 1.00 × 1.00 × 1.00 × 1.00 × 1.00 × 1.00 × 1.00 × 1.00 × 1.00 × 1.00 × 1.00 × 1.00 × 1.00 × 1.00 × 1.00 × 1.00 × 1.00 × 1.00 × 1.00 × 1.00 × 1.00 × 1.00 × 1.00 × 1.00 × 1.00 × 1.00 × 1.00 × 1.00 × 1.00 × 1.00 × 1.00 × 1.00 × 1.00 × 1.00 × 1.00 × 1.00 × 1.00 × 1.00 × 1.00 × 1.00 × 1.00 × 1.00 × 1.00 × 1.00 × 1.00 × 1.00 × 1.00 × 1.00 × 1.00 × 1.00 × 1.00 × 1.00 × 1.00 × 1.00 × 1.00 × 1.00 × 1.00 × 1.00 × 1.00 × 1.00 × 1.00 × 1.00 × 1.00 × 1.00 × 1.00 × 1.00 × 1.00 × 1.00 |            | 11,41,52,44,76,46                            |
|                   | = सन्त्रभूयहिक ३१. ३४;                       | सहस्रक्षरण                       | माहेसर नगर का राजा,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            | २,८;६१. १०;७१.३४                             |
|                   | = सम्बसत्तिक २९.३६:                          | (1601-10/-1                      | राक्षण द्वारा पराजित                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | साल        | वानरभट ५७.११                                 |
|                   | 39.38                                        |                                  | 9. 40; 90. 48, 69;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | साविसी-१   | ब्राह्मणी ८२.८२                              |
| सम्बसार           | वानरमट ५७.५                                  |                                  | २२.१०२; = सहस्सकिरण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ,,−₹       | ,. 9 <b>०३.9</b> ०५                          |
| बुव्वसिरी         | विद्याधर रानी १३.४५                          |                                  | 9 ३ ४, ५५,५८,६२, ६३,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | साहसगइ     | विद्याधर राजकुमार. <b>तारा</b>               |
| सन्द्रसुगुत       | मुनि, तेरहवें तीर्थंकर के                    |                                  | ६६ ६७ ६८ ७५,७६,७९,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            | के वर सुम्गीय का प्रति-                      |
|                   | पूर्वजनमगुरु २०.१९                           |                                  | د٤,٥٤,٥٥,٥٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | स्पर्दी १.५६,७६; १०.३,                       |
| सम्बद्धंदर        | सप्तर्षि ८९.२                                | सहसक्ख                           | राक्षसभट ५६.२९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            | 11;80.83,84,86,80;                           |
| सर्वड-१           | विद्याभरवंशीय राजा ५.४३                      | सहस्सनयण                         | गयणवज्ञहपुर का विद्या-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            | ५१. १७, १८, १९, २३;                          |
| ,, <del>-</del> ₹ | राक्षसभट ५६.१८                               |                                  | बर राजा ५.६७,७०,७२,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            | ५३.३५                                        |
| ,,-}              | दाशरकी अरङ्गसङ कीक्षित                       |                                  | vą,v4,v4.999, 998,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | साहा       | याद्मण विणोध २ की स्री                       |
|                   | राजा ८५.२                                    |                                  | 115                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            | ८२.१७                                        |

| aileann            | बाबर भट ५७.१८                     | सिरिवदा             |                                       | 00 -                       |                                                |
|--------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------|
| विद्याप-१          | अद्यापीर के पिता १.१५:            | श्वाद <b>चत्</b> ।  | त <b>िकेस की प्रणवि</b> नी ६.<br>१०२  | सिरिमालि                   | मार्क्षतं स पुत्र १९.                          |
| IMMIN-3            | ्र व्यक्तकार कापता र.२१;<br>२०:५० | सिरितिलक्ष-१        | सप्तर्षि ८९.२                         |                            | ९७,९८,९९,१०२, १०३,<br>१०४,१०५                  |
| विदाय१             | गाईसरें तीर्यंकर का पूर्व-        | ,, -₹               | मुनि १०४.१८                           | सिरिरंगा                   | विद्याधररानी ६.१७०                             |
|                    | भवनाम २०.१५                       | बिरिद्ता            | गावण की स्त्री ७४.९                   | सिरिवक्स                   | हरिवंशीयराका २१.३०                             |
| ,,- <b>\</b>       | सुनि नवें बलदेव के गुद            | सिरिडामा-१          | रानी ८२.३५                            | सिरिवस्य-१                 | राका, संजयंत मुनिका                            |
| ••                 | <b>२०.३०</b> ६.                   | <b>;,-</b> २        | दाशरबी राम की विद्या-                 |                            | पूर्वभव माम ५.२५,३१,                           |
| ,,-8               | दाशारणी मरहसह दीक्षित             |                     | घर रानी, सणोरमा की                    |                            | 36                                             |
|                    | राजा ८५.२                         |                     | बह्नि ५०.२८;६१.१८                     | <b>"</b> –₹                | इरिवंशीय राजा २१.२९                            |
| , \q·              | देवविं, स्वयं और कुस के           | सिरिदास             | श्रावक ११८.६६                         | ,,− <b>ફ</b>               | देखो <b>नंदिवद्धण ३</b> -<br>८२.९२             |
|                    | विद्यागुरु ९७.१३,२०,२१,           | सिरिवेवी            | विद्यापर रानी ९.५२                    | सिरिव <b>दिय</b>           | पोथ <b>णपुर</b> का राजा ७७.                    |
|                    | २२;९९.८,९, ३७; १००.               | स्रिरिषम्म          | राजा, उड़ीसर्वे तीर्थंकर का           | 14174144                   | 67,66,60,66,96,90,                             |
|                    | २६,२५; १०१. ४२, ४६,               | DO                  | पूर्वमव नाम २०.१५                     |                            | 56,9 <b>0</b> 5,993,990                        |
|                    | ४७;१०४.३२,३३                      | सिरिधर-१            | सीया स्वयंवर में उप-                  | सिरिसेणराय                 | राजा १५.१९                                     |
| सि <b>दि</b> सिळा  | वेसो कोडिसिंछा ४८.                | •                   | स्थित राजा २८.१०२                     | सिरिसेल                    | इणुन का नपरनाम १७.                             |
|                    | 906                               | ,,- <b>ર</b>        | <b>रुक्तण का पुत्र ९</b> १.२०—<br>२२  |                            | २०:१८.१: १९.११, ३५;                            |
| सिरिकंठ            | वाजरदीवका प्रथम विधा-             | सिरिषरा             | सी <b>दोदर</b> की रानी ३३.            |                            | ४८.१२३; ४९. १५, २२;                            |
|                    | धर राजा ६.३,४,६,८,                |                     | ७१, = सिरिहरा ३३.७१                   |                            | 49.94;43.69;49.84,                             |
|                    | १२,१८ २४,२८,३६,३८,                | सिरिनंदण            | सप्तियों के पिता, महापुर              |                            | 83,88;50.96;55.44;                             |
|                    | ४२ ६३,६४,७४                       |                     | का राजा ८९.३,६                        | सिरिहरा                    | १०८.५०<br>देको सिरिधरा                         |
| सिरिकंत            | सीबास्त्रयंवर में उपस्थित         | सिरिप <b>मदे</b> वी | विचाधररानी ५.२३३                      | सिरी                       | विषाधर रानी १०१.५७                             |
|                    | राजा २८.१०१                       | सिरिप्पभा-१         | बानर रानी ६.८३                        | सिला <b>कवाड</b>           | भिष्यावर रामा १०१.५७<br>भिष्ठिह –१ का द्वारपाक |
| सिरिकंत            | श्रेष्ठी, शासण का प्रवंभव-        | ,, −₹               | विद्याधर जम की माता                   | 1/1/2/19/10                | 90.96                                          |
|                    | नाम १०३.११, १२,९१,                |                     | 4.86                                  | सिलाधर                     | गृह्पतिपुत्र ४८,७८                             |
|                    | 115                               | "−₹                 | वानर सुग्गीय की बहिन,                 | सिकीमुद्द                  | राक्षसमट ५६.३६                                 |
| सिरिकंता-१         | विद्याबररानी ८.१८७                |                     | राखण की जी ९.४,२८,५०                  | सिवंकर                     | पौचवें बासुदेव के पिता                         |
| ,,−२               | बानर <b>सुम्गीत</b> ्की पुत्री    | .,8                 | राजपुत्री ३९.८१                       | _                          | २०.१८२                                         |
|                    | 80.43                             | सिरिमंत             | सप्तर्षि ८९.२                         | <b>सि</b> वा               | जिन <b>ने मि</b> की माता २०.४८                 |
| , - ३              | रायण की स्रो ७४.१०                | सिरिभूइ −१          | वानरद्रुत ४८.१२४;४९.१                 | सिहि-१                     | श्रावक १२.३२                                   |
| ,,8                | दाशरही <b>भरह</b> की प्रणयिनी     | " —s                | पुरोहित, स्वक्तण का                   | <b>4, -</b> 2              | विद्यापरयोद्धाः १२.९८                          |
|                    | ८०,५१                             |                     | पूर्वजन्मनाम १०३.९२,<br>९५,९८,९९      | ,,−₹                       | सीयास्त्रयंतर में उपस्थित                      |
| ,,— <sup>L</sup> q | रानी १०३.३९,४२                    | सिरिमई १            | अद्वरंदकी रानी, सिरिकंड               |                            | राजा २८.१०२                                    |
| सिरिगीव            | राक्षसर्वशीय राजा ५.२६१           | ।सारमञ्             | <b>की माता ६.३</b>                    | ,,-४<br>सिद्धिभूइ          | राक्षसयोद्धा ५६.३०                             |
| सिरीगुत्त          | कौद्धस्विक ३३.२४                  | ,, - <del>-</del> 2 | सुतारा की माता १०.२                   | ।ता <b>रुन्</b> र<br>सीइंद | देसो <b>मग्गिभूद १०</b> ५.२०<br>देसो सीया      |
| सिरिचंद-१          | पुष्य विदेश का राज-               | "<br>" –₹           | शायण की स्री ७४.९                     | ता३५<br>सीमं <b>क</b> र    | पंचर्वे <b>इस्तर</b> ३.५३                      |
| 18.4.1             | कुमार, मुनि, आठवें वस-            | " –t                | आर्थिका ११४.२१                        | सीमंघर-१                   | खर्ठे कुलकर ३.५३                               |
|                    | देवका पूर्वभवनाम २०-              | सिरिमाला            | विद्यादर राजकुमारी,                   | ,,− <b>₹</b>               | मुनि, पाँचवें सीर्थकर के                       |
|                    | 9999 • 2.69, 64,69,               |                     | किकिथि की रानी १.                     | , ,                        | पूर्वजन्मगुद्ध २०.१७                           |
|                    | 43,65                             |                     | 88:q.946, 9 <b>q</b> 0, 9 <b>q</b> 4, | ,, <b>-</b> -}             | पुंचरीगिणि के तीर्थकर                          |
| .,-2               | बाक्तिका मंत्री ४५.१९             |                     | 162,193,200,218                       |                            | <b>₹</b> ₹. <b>₽,</b> ५                        |
|                    | •                                 |                     | •                                     |                            |                                                |

रीयक

बीवा

वस्रवे तीर्वकर १.३:५. 98454, 48; 20.4.24, 40;29.2:54.22 जनम के पुत्री, पडम की पटरानी, देखो वर्देही 9.64-65, 48,46, 60, ८३-८५; २६. ९८, १०२, 9-1;20. २,३, ४१: २८. 9-3, 4, 94, 20, 96, १२१,१२३, १३८; ३०.४, ९,३३,५५, ७९, ८०, ९६, **९८;३१.१०४,१२४:** ३२. 96,24,82,85,48;22. 9,50,926,926;28.5, 99,92,25,38;34.2,3, ३२,७३; ३६.५. २४, २६, ३८,४०:३७. ६१:३८. २, २१,५०,५२,५६;३९.१३, २८,३५:४०.८,१५:४१.६-८,७१,७६,७७; ४२. २०, २१,३५;४४. ५,३०, ३३, **३४,४२,४९,५६;४५.२५**-२७,४२,४६.६.९,१५,१६, २५,३६,४२,४५.५७,६४, ७९,८३;४७.३, ३०,५५, ५७:४८.३-५.३५,३९,४३, **६२,९५,९६, ११३, ११४;** 89.8,30,39;49. 34; **५२.२६;५३.६,१०-**१३,१५, 94,29,84, 43,44,44 **५९,६१,७३,१२१,** १४७; 48.2,44.22; 69. 94; *६२.८,२०;६३.*१४;६४.**६**; **६५.६. १९, २४,२७, ३६,** ३७, ३९, ४०, ५०; ६७. ४४; ६९. २२, २६, ४०; **७०.१४,२०,**२१;३०,३१; ७१.५४; ७३.१४; ७६.५, **८, ११,१**२, १४,**१७,**१८, 99,99,98;00.98,78, २९, ४१. ६९; ७८. १६,

सील

सीका

सीह-१

,,-2

सीइउदर

सीइयंद

सीइच्ट

सीहकडि-१

,,-4

81: 44. 2, 22; 60. 99,40; 69.8; 64.99; ८९,५६.५७;६१.१८;९२. 9,99. **२६; ९३.**९, 9४, २४,२५ २७,३१-३३;९४. 8,6, 99-93, 96-20, २३.२७,२८,२९ ३७,३८, 80,40.40,49,00,64; <4.96-20,20 82,86, ६७, ५६;४,८,५, १० १७, २५,२८ ४३, ४५,४७, 86,50. 2, 4, 90, 95, **२९: ९८, ४६, ४९, ७१**; **९९.८,११.१३,१५**,२१, 80,89,84,900.20, ३४ ३५; १०१. ११, १२, 9९,२9-२३,२७,२८,३१, ३८,४०,४९,४५, ४६ ४८, ५०.७१,७३,७४; १०२.३, ३२, ४१, ४६, ५०,५३; 9-3, 3, 1920, 934, 983, 968-966, 940; 904.9,३ ७,99३: 99३. 94,45;990.0,95,24, 84;992.9, ₹8,₹८,8७, ८५ ९१. = सीइंस ११८. ३४,३८: = सीयाइंद ११७. ३५: ११८. १; = सीवादेव 994.84 वानरयोद्धा ५७.११ सातवें बरुदेव की माता २०. 955 मुनि, द्वितीय बलदेव 🕏 पूर्वजन्मगुरु २०,१९२ राक्समट ८.१३२ वेलो सीष्टोवर १९.५० राक्षक्रमट ५६.२७:५९.२, **4,5,69,3**6 बानरमट ५५.३२:६७.११

देखो **सीहेंद्र**, ७७.९६

्वियाधरवंशीय राजा ५.४६

बीइनप सीर्णाय बीडसय-१ ,,−₹ सीहबसंग सीहरव सीहरह-१ ,,-२ ,,−₹ ,,-¥ सीहवाह सीहवाहण-१ ,,--२ सीहविक्सम-१ ,-२ सीहसेण-१ ,,-२ सीहसोदास सीहिया सीर्देषु सीहोदर ) सीहोयर

इश्वाक्ष्मंशीय राजा ५.३ बाबरबोद्धा ५४.१७,१९ इस्त्राक्षतंशीय राजा ५.४३ नकार्ती हरिसेच के पिता ८. १४३ (देखी द्वरिकेड 🖯 🔻 राक्षसयोद्धा ५६.३८ वानरयोद्धा ५४.३६ राजा, सत्तरहर्वे तीर्यकर का पूर्वभवनाम २०.१५ सोदास का पुत्र, इस्वाकु वंशीय राजा २२. ७६,९४ अइविरिध का सहायक राजा ३७.११ बानरबोद्धा ५४.२२ इस्वाकुवंशीयराजा ५,४३ राक्षसवंशीयराजा ५.२६३ **अरुज**पुर का **हणुन** का पूर्वभवनाम दाशरबी पडम का सहा-बक राजा ९९.४९ गुंजाविद्याजनपर विद्यापर राजा १०१.५६ अर्थात जिन के पिता 20,80 मुनि १०५.१०९ सोदास का अपरनाम **नघुस** की रानी २२.५९, ६०,६१,६५,६६,७०-सुब २२.७९ (सोदास) वन्धपुर का राजकुमार, **दे**स्रो **सीइचंद** ७७.८६, 64,64,48,44 **३३.२५**; **उज्जेणी** का राजा, देखी सीहजदर ३३.५५,५८, ५९,६२,७२,७६,८३,५७, **55, 909, 902, 908,** १११, ११८, १२०-१२३,

733-734, 935, 984;

१४.२०,२९,२५;३७.२७

| पुर्व                      | विम्युच ८२.२८,३३,३९                      |                   | २० ३५:४६.८९:४७.३,७,                  | , <b>,</b> }      | सुनि, छठें बसवेद का             |
|----------------------------|------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------|
| सुंब                       | बारवृद्धण और चंदणहा                      |                   | 9-99,98,96,94, 29,                   |                   | पूर्वभव नाम २०.१९०              |
|                            | का पुत्र ४३.१८;४५.४०,                    |                   | २२,२५ २९,३ <b>०,</b> ३१ ३४,          | ,,-8              | पांचनें नस्तदेन ७०. ३५          |
|                            | 89,88346.24;49 26                        |                   | <b>₹</b> ५,३७-३९,४९,४२,४ <i>४,</i>   | •                 | (देको <b>सुदंसम</b> )           |
|                            | −सूब सुदेख् का पुत्र ११३.                |                   | 84 86; 86,6, 6, 38,                  | <b>,,—ام</b>      | सुनि १०३.१४४                    |
|                            | 12,20,20                                 |                   | 9 - 4, 9 - 2; 84.4, 9 - 4            | सुदरिसणा-१        | तीसरे वळदेव की माता             |
| <del>युंदरमात</del> ः।     | <b>विदायर</b> रामी, <b>अंजजा</b>         |                   | 13,14,21,28, 30,42.                  | •                 | २०. <b>१</b> ९६                 |
|                            | की नानी, <b>परिसुखन</b>                  |                   | २०: ५३.१८, ३५ १२१:                   | ,,−₹              | रानी, देवपि सिक्स्य             |
|                            | की माता १७.१०३                           |                   | 48.2,33;44. 86;40.                   |                   | का पूर्वजन्मनाम, १०१.           |
| <b>झुंद</b> रस <b>त्ति</b> | वासरबी सरहसह दीक्षित                     |                   | २०:५९.४२,५०,६८,७८;                   |                   | <b>ર,</b> રૂર                   |
|                            | राजा ८५.५                                |                   | ۷۰;६۰.३;६٩. ٩٩, <b>२</b> ९;          | सुधस्म-१          | मुनि, सातवें बळदेव 🕏            |
| सुदरा                      | राजपुत्री. सिरिवदिय की                   |                   | <b>६२ २१, २३, ३१: ६४.३:</b>          |                   | पूर्वजन्मगुरु २०.१९३            |
| •                          | रानी ७७.८५                               |                   | <b>६८.२६:६९ २,४,४३;७२</b> .          | ,,۶               | मुनि, तृतीय नलदेन के गुरू       |
| सुंदरी− १                  | विवाधर रानी, <b>उवरंभा</b>               |                   | <b>22,28;02.22;06.22;</b>            |                   | २•.२०५                          |
|                            | की माता १२.७०                            |                   | ७७.९,२३;८५.२५;६४.३;                  | सुनंद-१           | मुनि, बीसर्वे तीर्वकर के        |
| <b>सुंदरी</b> २            | वानरराज <b>सुरुगीय</b> की                |                   | <b>९५.२३:९८.४५: ९९.६५</b> ;          |                   | पूर्वजनमगुद २०.२०               |
| <b>J.</b>                  | पुत्री ४७.५३                             |                   | 109.5, 24:903 922;                   | ,,−₹              | माद्माणपुत्र १०४.२६             |
| ,,-३                       | रावण की की ७४.९                          |                   | 117. 7: 117. 1, 14;                  | सुनंदा            | सीयस्त्रीम की माता              |
| सुकंठ                      | सरणपुर का राजा १७.                       |                   | 198.4,95                             |                   | २•.३६                           |
| 9                          | 44                                       | ,, <b>–</b> ۶     | राक्षसंबंशीय राजा ५ २६०              | सुनयण             | राक्षसमट ८.१३३                  |
| सुकेउ                      | पुरोहितपुत्र, पुनः सुनि ४९.              | मु <del>चंद</del> | वाशर्बी सरहसह वीक्षित                | <b>सुनामा</b>     | यक्षिणी ३५.३४                   |
| 30.                        | 86,80,84,40,40                           |                   | राजा                                 | सुनेत्ता          | र्पांचवें बासुदेव की पटरानी     |
| सुकेस-१                    | देखो सुकेसि ६. १४८,                      | <del>पु</del> णंड | विद्याचर राजा १०.२०                  | _                 | ₹0.96€                          |
| 9                          | २१९,२२१:०१६३                             | सु <b>जहा</b> स   | संबुद्ध की सक्साण दारा               | सुपर्देष्ठ        | सुपासजिन के पिता २०.            |
| ,,-२                       | <b>अहबिरिश</b> का सहायक                  |                   | अभिकृत तलबारं ४३.१९,                 |                   | <b>11</b>                       |
| ,, ,                       | राजा ३७.१०                               |                   | २३; ४५. १४ (देखो                     | सुपास             | सातवं तीर्थंकर १.३:५.           |
| सुकेश्वि                   | राक्षसवंशीय राजा, देखी                   |                   | स्रहास)                              |                   | १४७:५.५१: २०.४, ३३,             |
| 2                          | <b>सुकेस</b> (१) १.४६/६                  | सुणंद-१           | राजा, तीर्थंकर महाबीर                |                   | ५४;९५.३३                        |
| •                          | 143, 201, 283                            |                   | का पूर्वभव नाम २०.१६                 | सुपासकिति         | . बरुदेव <b>रूक्सण</b> का पुत्र |
| सुकोसक                     | इष् <b>शकुवंशीय राजा २</b> ९.            | ,,₹               | बामरभट ७०.६५                         |                   | <b>59,8%</b>                    |
| 34194                      | <b>65;33.513</b> (14) (1),               | , <b>,</b> –₹     | श्रावक ११८.६५                        | सुपुष्णवंद        | बानरभट ६७,११                    |
|                            | २२, ३९, ४ <b>०,</b> ४४, ४९,              | सुणंदा            | श्रेष्ठि-पत्नी १०३.७                 | सुष्पम-१          | चौथे बलदेव ५.१५४:=              |
|                            | १०६:२८.१४१ (देखो                         | युतारा            | ्वानरराज खुग्गीच की                  |                   | सुष <b>र</b> ७०.३५              |
|                            | कोसक)                                    |                   | पत्नी १.५६३ १०: ४७.                  | ,,२               | <b>महापुर</b> का राजा २०.       |
|                            | कार्यका<br>देको सूध ८.१६                 |                   | 11, 18, 14, 22, 28                   | _                 | 989                             |
| सुग<br>न्यानिक             | •                                        | _                 | (देसो तारा)                          | ,, <b>-</b> -}    | राजा, <b>चंदोदय व सूरो</b> -    |
| सुगुति .                   | मुनि ४१.३९,४१,४४,६६<br>नामर राजा नागरणी  | सुदंसण            | पीनवें बलदेव ५. १५४                  |                   | व्य के पिता ८२.२५               |
| सुम्गीव                    | वानर राजा, दाहारबी                       |                   | (देखो सुद् <b>रिसण्<sup>४</sup>)</b> | ,,-¥              | विजयावई नगरीका राजा             |
|                            | पंजम का सहायक, बानर                      | सुद्रिसण-१        | अद्वारहर्वे जिन के पिता              |                   | 103.130                         |
|                            | संस्य का नायक १.५५ ५६,                   | _                 | 20.88<br>                            | सुप्पमगु <b>र</b> | सुनि २०.९४२                     |
| í                          | ७५: ३ १०: ९ ४,६,४५,<br>५०:०० ५::०० २::०: | "-5               | मुनि, तृतीय बासुदेव के               | सुप्पमदेवी१       | राक्षसराची ५.२५३                |
| •                          | 4•: <b>9•.</b> 4: 99. ३७,४०:             |                   | पूर्वसम्म गुरु २० १७६                | ,,₹               | विषाधररानी ६३.१९                |

| 14                | •                                              | <b>ર.</b> ક        | म्बंकिविक्षेत्रचाम                                  |                                                |                                                        |
|-------------------|------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| धुषभा-१           | विवाधर <b>श्रमवाद्यः।</b> की                   | <b>सुभू</b> सण     | विभीसम्बद्धाः ५७.                                   | बुविसा                                         | <b>सम्बद्ध-</b> माता, <b>द्सर्</b> द्                  |
|                   | रानी ५.१३८,१३९                                 |                    | 15:114.5                                            |                                                | की परनी २५. ४ ( देखी                                   |
| <b>,,</b> ۶       | चीये बरुदेव की माता                            | सुबर्-१            | पौचर्वे तीर्यंकर १.२;५.                             |                                                | नोमिचि १)                                              |
|                   | R+.156                                         |                    | 984;5.59; 20.8, 29;                                 | <b>चुमित्ति</b>                                | (देवो सोमिसि २) ४८.                                    |
| <b>,,</b> }       | क्षाचन-१ की की २८.                             |                    | 54.29                                               |                                                | 11                                                     |
| •                 | 933                                            | ,,−₹               | रायण का सारिय १२.                                   | बुसुर-१                                        | राक्षसमंत्रीवराजा ५.२६१                                |
| सुत्पर्-१         | (देको खुप्पम-१)                                |                    | 115                                                 | ۶,۹                                            | कोसंबी का राजा २१.२                                    |
| ٠ ,,8             | मुनि २०.१०१                                    | ,, <del>-</del> -₹ | महिंद (१) का मंत्री                                 | सुय                                            | रायण का मंत्री, राक्स                                  |
| प्रवंध            | बस्तकंच की माता ९५.                            |                    | 14.10                                               | •                                              | मट, देखो सुन ८.१३३,                                    |
|                   | 48                                             | सुमंगला—१          | <b>चकवर्ती खुरार की</b> माता<br>५.६२                |                                                | २७४;४६. १९; ५३. ९२;                                    |
| <b>सुवंपुतिसम</b> | कमळसंकुळपुर के राजा,                           | ۶-,,               | विद्यापर वाजी ६.१६५                                 |                                                | 49.96:49. 2, 6: 49.                                    |
|                   | सुमित्ता के पिता २२.                           | ,,−₹               | खुमइ-जिन की माता                                    |                                                | 9*; 49.38                                              |
|                   | 900                                            | л ч                | ₹•.₹¶                                               | सुराषर                                         | दाशरथी अरहसह दीक्षित                                   |
| युवल-१            | इक्वाकुवंशीयराजा ५.११                          | ,, <b>-</b> 8      | उसइ जिन की रानी,                                    |                                                | राजा ८५.४                                              |
| ۶۶                | मुनि, प्रथम बलदेव का                           | •                  | चकवली सरह की माता                                   | <b>सुव</b> सागर                                | मुनि ५.२०५                                             |
|                   | पूर्वभवनाम २०.१९०<br>बाल्डिबिह्न का मंत्री ३४. | •                  | २०.१०६                                              | <b>सुयस।यर</b>                                 | स्रुनि ५.२२३,२२५                                       |
| सुरुष्टि—१        | याः शास्त्रका स्थाना रणः<br>२९                 | सुमणा              | विद्यायररानी १५.२१                                  | सुरकंता                                        | दस्याकु रानी ११.८                                      |
| ,, <b>-</b> ₹     | अर्बिरिय का दूत ३०.                            | सुमणुस्सुमा        | दाशरबी <b>भरद्व की</b> प्रणयिनी.                    | सुरजेष्ठ                                       | राजा इक्षोसवें तीर्थंकर का                             |
| ",                | 16                                             |                    | ८०.५१                                               |                                                | पूर्वजन्मनाम २०.१५                                     |
| , <b>–</b> }      | दाशर <b>धी अरह</b> सह दीक्षित                  | सुमाल              | सोमपुर का राजा ७७.                                  | सुरपभ                                          | वंसस्थकपुर का राजा                                     |
|                   | राजा ८५.३                                      |                    | 900,908                                             |                                                | ४०.२:=सुरप्पह ४०.१५                                    |
| सुसर्-१           | इक्षाकुवंशीयराजा ५.४                           | सुमालि             | रावण के पितामह १.                                   | सुरमई                                          | वानर सुरुवीय की पुत्री                                 |
| ,,-۹              | सीधास्त्रयंवर में उपस्थित                      |                    | ४८,५०; ६. २२०, २४०;                                 | errin.                                         | 80.48<br>                                              |
|                   | रावा २८.१०२                                    |                    | 4.94,29, 34-36,49,                                  | सुरमंत<br>सरगणक्ति                             | सप्तर्षि ८९.२                                          |
| , <b>,,−</b> ₹    | अइविरिध्का सहायक                               |                    | 947, 746; 6. 64, 65,                                | सुरयणज <b>ि</b><br>सुरस <b>जि</b> भरा <b>य</b> | वेस्रो रयणजिस्र १०१.५                                  |
|                   | राजा ३७.१•                                     |                    | ષ્પ, ૧ <b>ફપ, ૧</b> ફષ, ૧૪૨:<br>૬૧.૨૧:૫ <b>ષ.૧૧</b> | <b>अरतः जनरा</b> च                             | गंधम्यगीयसयर स                                         |
| , y-u             | देखी <b>मद</b> ७०.३५                           | स्रक्षिण - ९       | राजा, महु-२ का पूर्व सद                             | យាជំនា                                         | विद्याचर राजा ५.२४३                                    |
| सुम्।-१           | बुख़रे बलवेब की माता                           | सुामत्त-१          | 17. 99-12, 96, 99,                                  | सुरसु <b>र</b> र                               | विद्याघर राषा ८.३४,४१<br>(देसो समर <b>सुंदर)</b>       |
|                   | २०.१९६                                         |                    | २४,२५,२७, <b>२९,३</b> ०                             | द्धरारि                                        | राक्षसंबंदीवराजा ५२६२                                  |
| ,, <del></del> 8  | कणभ-१ की पुत्री,दाशरबी                         | ,, <u>~</u> ₹      | शुणिसुध्ययाजन के पिता                               | युरूवनाम<br>सुरूवनाम                           | भूताबिप ५.१०३                                          |
|                   | भरह की सी २८.१३२,                              | <b>,,</b>          | 30.48<br>30.48                                      | युक्तो <b>यण</b>                               | •                                                      |
|                   | 134;04,18;60.41                                | ,,- <b>\</b>       | <b>चकरती अधवा के</b> पिता                           | Besida                                         | गयणबहुम का विद्यावर                                    |
| सुआ-१             | रावण की भी ७४.११                               | <i>"</i> \         | 20.999; <del>2</del> 9.99                           |                                                | राजा ५.६६,६९,७१, ९१,                                   |
| ,, <del></del> -₹ | दाशर <b>वी अरह की</b> प्रणयिनी<br>८०.५०        | "-8                | तीसरे बलवेश का पूर्व                                | स्वर्द्ध                                       | <b>९३</b><br>राजा, बीसवें सी <b>र्यंक</b> र का         |
|                   | राक्षसर्वश्रीय राजा ५.                         | •                  | बन्धनाम २०.१९० (देखी                                | <b>₩</b> 7 <b>₹</b> 8                          | राजा, बासव तायकर का<br>पुर्वसवनाम २०.१५                |
| सुभाणुषम्म        | राक्षत्रपशाय राजा ५.<br>२६६                    |                    | नंदिसुमित्त )                                       | सुवजा                                          | दग्नमाथ २०.५५<br>विकासरवंत्रीयराजा ५.१६                |
| श्वभागुनाम        | र्जुल १०४.२२                                   | <b>بار</b> و )     | मुनि, छठं बसवेब के गुरू                             | चु <b>रण</b> कुंस                              | ावयायरवज्ञावराजा ५.१६<br>मुनि, प्रथम वस्त्रदेव के शुक् |
| द्वमीसण           | राक्षसमट ५६.३१                                 | ,                  | 90,904                                              | श्चित्रस्य                                     | ग्रुल, अनम मलद्द का गुड्                               |
| <b>चुम्</b> म     | बाठवें चक्रवर्ती ५.१५३:                        | ,, <b>-</b> §      | दाशरबी भरह सह वीक्षित                               | सुबबण                                          | विद्यापरवंत्रीय राजा ५.१८                              |
|                   | ₹•.18•                                         |                    | राजा ८५.५                                           | <b>प्राविद्य</b>                               | वानरवोद्धा ५७.८                                        |

|                            |                                     |               | •                                            |                   |                                                     |
|----------------------------|-------------------------------------|---------------|----------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|
| सुम्बंत                    | राक्षसवंशीवराजा ५.२६१               | स्राज्यक्रमार | राषक्रमार, ब्खरब क                           | सेवंड-१           | म्यारहर्वे तीर्वकर १.३:५.                           |
| # <b>*****</b>             | देशो मुणिसुज्यय ३३.                 |               | पूर्वजन्म साम ३१. १५,                        |                   | 180;5,50;5,53;80.                                   |
| ,                          | 48                                  |               | ₹०—३१                                        |                   | 4,30,956;54,38                                      |
| ,, <b>–</b> ع              | <b>मुजिसुच्दय का पुत्र</b> २१.      | स्रकाला       | वानर किकिथि की पुत्री                        | ,, <b></b> 9      | गयपुर का राजा, जिन                                  |
|                            | १३.२७                               |               | 6.294                                        | ,,                | उसम् को प्रथम पारणा                                 |
| ,,- <b>}</b>               | सुनि ११४.७,१५,२२                    | सुरकेवरिंद    |                                              |                   |                                                     |
| <del>पुण्य</del> सुवि      | सुनि, आठवें बलदेव के                | पुरक्षारद     | लोकपाल <b>कुचेर</b> के पिता<br>७.४५          | _                 | करानेवास्त्रा ४.२५१२                                |
| <b>3</b> -1-1 <b>3</b> 1-1 | गुरु २०.२०६                         | स्रदेव-१      |                                              | ,, <del></del> \$ | मुनि, चौथे बासुदेश के                               |
|                            | गुरु २०.२०५<br>मुनि, तीसरे वळदेव के |               | केंक्सिका राजा ५५.३५                         |                   | प्रवेभवगुरु २०.१७६                                  |
| सुज्यवदिस                  | - ·                                 | ,,2           | वासरबी राम की प्रजा                          | सोदास             | रक्षाकुवंशीय राजा, देखी                             |
|                            | पूर्वभवगुरु २०. १९२                 |               | का अगुआ ९३.१७                                |                   | सीवसोदास २२.७१,                                     |
| सुव्यवा                    | धारम जिन की माता                    | स्रहास        | देखो रविभास ४४.४                             | •                 | <b>⊌२.९≈,९१,९३</b>                                  |
|                            | <b>२०,</b> ४१                       | सुरिविमक      | प्रसम्बरियं के रचिता                         | स्रोम-१           | विधाधर लोकपाल ७३७,                                  |
| सुसम्मा                    | नहाम कविस्त की भी                   |               | ११८.११८ (देखो                                |                   | ३८४०,४३                                             |
|                            | ३५.४८,६४,७३                         |               | बिमल२ )                                      | <b>,, -</b> ₹     | नीये वासुदेव के पिता                                |
| सुसार                      | बानरभट ५९.३८                        | सुरोदय        | मरीइ का शिष्य, भुवणा-                        |                   | २०.१८२                                              |
| <del>य</del> ुसेण          | बानरभट ८. २७४; ५४.                  |               | संकार का पूर्वजन्मनाम                        | " —ą              | गंधावई का पुरोहित                                   |
|                            | ३४:५९.३२,३६:६२.३०;                  |               | ८ <b>२.२५,२८,</b> ११६,११९                    |                   | 89.84                                               |
|                            | ١٩. ٥, ३٥; ١٩.२३;                   | सुलबर         | दाशरबी राम की प्रका                          | बोमदेव            | सालिग्गाम का नासण                                   |
|                            | ७९.२३                               | पुलबर         |                                              |                   | १०५.२०,३३,७१                                        |
| सुसेल                      | बामरमट ५७.१२                        | •             | का अगुआ ९३.१७                                | स्रोमप्पम         | सोमनश प्रनलक, <b>नाडु</b> -                         |
|                            | कोडवर्मगळ के राजा                   | सेण           | विद्याधरवंशीय राजा ५.१५                      |                   | पिक्त का पुत्र ५.१०,११                              |
| सुहमह                      | के आई के पिता २४.                   | सेणा          | <b>संभव</b> जिन की माता                      | सोमवंस            | एक वंश का नाम ५.२,                                  |
|                            |                                     |               | २०.२९                                        |                   | १३,९५ ६४                                            |
|                            | <b>२,२•</b>                         | सेणिय         | मगद्द का नरेश, देखी                          | स्रोमसुवयण        | राक्षसमट ५६.३६                                      |
| <b>सुहाधा</b> र            | कोमुईनयरी का राजा                   |               | मगडनराडिय १. ३४:                             | सोमित्ति-१        | वेसो सुमित्ता और केकई                               |
|                            | 35,900                              |               | a. 94; 8. 40; 4. 48.                         |                   | २२. १०८; ३२.३६; ८२.                                 |
| स्र-१                      | ईक्ष्वाकुवंशीय राजा ५.६             |               | २५८;७.५३,१३४,१४३:                            |                   | ८;११८.४२                                            |
| ,,− <del>₹</del>           | राक्षसवंश्वीय राजा                  |               | <b>٩.१,११,४५;१२.९</b> , ३५;                  |                   | -पुत्त ३८५७; <b>-प्रक</b>                           |
| ,, \                       | 4.263                               |               | 94.6; २०. ३, १६, २८,                         |                   | २७.३०; ५९. ७३; ७२.                                  |
| _                          | कुँशु जिन के पिता                   |               | ३५, ९०५ १६० १६८,                             |                   | <b>३:</b> १•३. १३९, १६२                             |
| ,,- <b>\</b>               | २०.४३                               |               | १९५,२०२; २१. १, ३४;<br>२६.७३,८८;२७. ३; २८.   |                   | = सक्सण                                             |
| •                          | सीधा स्वयंवर में उप-                |               | 130; 30. 96; 39. 2;                          |                   | व्सरह का वितीय पुत्र                                |
| ,,-¥                       |                                     |               | 34.20:43. 6:86. 93,                          |                   | = ३१.७२, १ <b>१</b> ०, १२५;                         |
| _                          | स्थित राजा २८.१०२                   |               | ३९; ५३. ८४: ५६. १९;                          |                   | ३२. ४९: ३३. १७, १८:                                 |
| <sub>هه</sub> ام           | राक्षसमट ५६.२८                      |               | 46.3,96:63. 98: 68.                          |                   | <b>53,54,903,993;38.</b>                            |
| <b>,,−</b> €               | वानरमट ५७.४.१८                      |               | 9; ६६. १५; ६९.५६; ७१.                        |                   | १,५; ३५. १३, १६; ३६.<br>२०, २७, २८; <b>३८. २०</b> , |
| ,,— <b>'</b>               | बाबरभट ५७.५                         |               | 90,89,68 <b>;02.94,26</b> ;                  |                   | 86,86,40 44;29.99,                                  |
| ,,-6                       | वानरभट ६७.९                         |               | ७३.२६,३३;७५.२९;७७.<br>५६, ६०, १९४; ८०. २;    |                   | ₹%;80.6,9 <b>₹, 9%;</b> 8 <b>9.</b>                 |
| ,,٩                        | दाशरवी अरद्द-सह                     |               | ۲۹, ۹۰, ۱۱۹۹ ۵۰. ۲,<br>۲۹, ۹۰, ۹۹۹ ۲۵ ۲۹. ۹; |                   | ४,४२. ३५,४३.२८; ४४.                                 |
| ••                         | विक्षीत राजा ८५.३                   |               | ८८.३,३८,४ <b>०</b> , ४२; ८९.                 |                   | 93,94,35,89: 84. 4,                                 |
| ,,-9 ·                     | राज्युत्र ४८.१६                     |               | 89; 59                                       |                   | ₹₹,8¢;8¢,0, 9•; 48.                                 |
|                            | दाशरवी राम का सहावक                 |               | 49,46, 42; 909, 48;                          |                   | 98,44. 84; 46. 80;                                  |
| ,,-11                      | •                                   |               | 1-8.24,29; 1-4.94,                           |                   | ५९ ४०;६१.४५,६२;६३.                                  |
|                            | राजा ९९.५•                          |               | 992;9=5.8;999.9                              |                   | 1,4,11; 84; 84; 84; 84;                             |

| K            |                                                                                                                                                                                 | ₹.                                | <b>व्यक्तिविद्यमा</b> म                                                                                                                                                   | •                                                          |                                                                                                                                                             |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | . ७१ १०;०२.३२; ७३. ४,<br>५, १३; ७७. ५५;७५. १,<br>२६,१९,३१;९४ २. ११,<br>२१:१००,२६,४७;१०९.<br>२४:११०. ८, २५,४२;<br>१११.१३:११२. ६,११,<br>१७;११७.१४.<br>(देवो सुमिचि और<br>क्रम्बण) | <b>हत्य</b>                       | क शुप्रवंत ४९. २९; ५१.<br>५;५२.४०;६१. २८; ७६.<br>७;१०१. २५; १०८. २१.<br>३७,४७<br>राक्षसमोद्धा, राज्यम का<br>एक मानक ८.२७४; १२<br>९२;५३,९२;५६.२७; ५७.<br>३२,१३,३४,३४;५८.१, | द्वाकाइल<br>द्विडिंग<br>द्विडिंग<br>द्विमगिरि<br>द्विमणूला | राक्षसकोका ५६.३३<br>राक्षसकोका ५६.३३<br>विचाधर राजा १०.२०<br>वानरबोका ५७.७<br>इरिकंशीय राजा २१.८<br>राजा विज्ञश्र-४ की राजी<br>२१.४२<br>विद्याधर राजा ६.२३७ |
| सोवीर        | ं <b>अहिविदिश्य</b> का सहायक<br>राजा ३७.१२                                                                                                                                      | ह्य<br>. हरि                      | विद्याघर राजा १०.२०<br>दाहारथी <b>भरह</b> के साथ                                                                                                                          | हियंकर                                                     | कार्वदीपुर का राष्ट्रमार<br>१०४३,२५,२९,३१                                                                                                                   |
| <b>इंसरइ</b> | <b>देसदीय का</b> विद्याघर<br>रा <b>वा</b> ५४.४५                                                                                                                                 | इरिकंता                           | दीक्षित राजा ८५.४<br>वानर <b>नरह-नीरह</b> की<br>माता ९.५                                                                                                                  | हियकर-1<br>,,-२                                            | वणिक् ५.२८<br>पोचणपुर का राजा ५.                                                                                                                            |
| इणुक         | प्रवर्णजय-अंजजा पुत्र<br>हतुमान, देसो प्रवणपुत्त,<br>मारुह,सिरिसेळ १.५९,                                                                                                        | हरिकेड                            | वकवर्ती <b>इरिलेण के</b> पिता<br>२०.१५ <b>० देखो सीहज्</b> य∽२                                                                                                            | हिन्यभम्मा<br>हिन्यसंहरी                                   | २२७<br><b>सुरगीय</b> पुत्री ४७.५३<br><b>अंशणा</b> की माता १५.                                                                                               |
|              | 49, 60; 90 929; 96.<br>49, 46;98,8, 98,94,<br>96,86,33,88, 36.38.<br>89, 88; 80, 84, 38;                                                                                        | हरिम्गीब<br>हरिचंद<br>हरिणंकुस    | राक्षसवंशीय राजा ५.२६०<br>विद्याधरवंशीयराजा ५.४४<br>मुनि, चतुर्यं बलदेव के गुरु<br>२०२०५                                                                                  | हियथाथळी<br>हिरणगडस                                        | ११:१७ १०१<br><b>सुमीब</b> पुत्री ४७.५३<br>इक्ष्याकुवंशीय राजा २२.५०,                                                                                        |
|              | ४८.१२४:४९.१—३, १६;<br>५०. १६; ५२. १६, १९;                                                                                                                                       | इरिणगमेसि                         | विद्याधर राजा, <b>इंट्</b> का<br>बलानीक ७.१९                                                                                                                              | हिरणनाम                                                    | ५५<br>इक्ष्याकुवंशीयराजा २२.९९                                                                                                                              |
|              | . ખેરૂ. ૧, ૧, ૧૧, ૧૮, ઘરૂ,<br>ઘષ, ખેક, ખેખ, ખેબ, બેટ,<br>૧૦, ૧૧૫, ૧૧૧, ૧૪૬;                                                                                                     | हरिणाइ—१<br>,,—२                  | विवाधर राजा १५.२०<br><b>स्वकृताण पुत्र</b> ५१.२०                                                                                                                          | हेम                                                        | विद्याधरवंशीय राजा १०.<br>२१                                                                                                                                |
|              | 40 7; 49, 90, 90,<br>99,73-24, 26-30,                                                                                                                                           | <b>हरिदास</b>                     | वणिक् पुत्र ५.८३,८५,८६,<br>८७,८८                                                                                                                                          | हैंमक                                                      | विप्रपंडित, मंत्री ७७.७८ <sub>,</sub><br>७९,८०,८२                                                                                                           |
|              | ३३,४३,६४.३, ३५; ७१<br>४०, ४२, ४६, ४७; ७२<br>३४;७९. २३;१०८. १,४,                                                                                                                 | इरिमइ<br>इरिमालिणी                | नागपुर का राजा ८२ २०<br>हणुम की सी १९.३६                                                                                                                                  | हेसणाह                                                     | <b>साकेय</b> का राजा १०५.<br>८५                                                                                                                             |
|              | ४९;१•९.१;<br>= हजुम ५३.११६;६०.१;<br>= हजुमंत १५.१, २.३;                                                                                                                         | हरिय<br>हरिरा <b>या</b><br>हरिवंस | राक्षस योद्धा ५९.५<br>इरिवंक प्रवर्णक राजा २१.७<br>वंकामाम ५.२:२१.१०.११,                                                                                                  | हेबप्पभ                                                    | केकई के स्वयंतर में<br>दसरह का प्रतिपक्षी राजा<br>२४.२७,३०,३१,३१                                                                                            |
|              | १८५६;१९.९, २६; ५३.<br>२७;५९, ७५; १००. ६०;<br>१०१.९;                                                                                                                             | <b>इरिवाइ</b> ण                   | ३०,३२<br><b>सङ्घरा का विद्या</b> षर राजा<br>१२.२,५,६,३१;                                                                                                                  | हेमरड-१                                                    | पोयजपुर का राजा ५.<br>२२८                                                                                                                                   |
|              | ≠ <b>दशुवं</b> त १९. १५; ५९.<br>२१:६४.२,२६;<br>≠ <b>दशुव</b> ४७. २५; ४९.                                                                                                        | हुरिसेण                           | -नंदण = <b>सह-</b> -२ १२.४<br>द <b>स्त्री चक्रनर्ती</b> १.५२;५.<br>१५३; ८. १३९, १४१,                                                                                      | हेमरह-२<br>हेमवई-१                                         | इस्ताकुनंशीय राजा २२.९६<br>मंदोयरी की माता ८.९                                                                                                              |
|              | - 434 80. 77; 87.<br>18, 92; 49. 8; 48.6,<br>18,88,85,4; 48. 97.90,<br>68. 00, 1-2, 182,<br>188,188; 48. 8, 88.                                                                 |                                   | 174, 0, 141,<br>188, 140, 144 140,<br>142-148,144, 145,<br>102,104, 142, 140,<br>144,204, 204,                                                                            | "-२<br>हेमसिह                                              | रानी १०३.९१<br>रानी <b>किरणसंद्रका का</b><br>प्रेमी १०१.५८                                                                                                  |
|              | ३४; ६४, २५; ९८, ४५;<br>१०८, १८, २२, २६, ४५;                                                                                                                                     |                                   | २०.१५०;८०. १५: <b>-क्ट्रा</b><br>८.२११                                                                                                                                    | हेमाभ<br><b>हेह</b> य                                      | राक्षसमोद्धा ५६.३६ ·<br>विद्यापर राजा १०.२०                                                                                                                 |

#### परिशिष्ट २

#### प्रथम परिशिष्ट के वर्ग-विद्येत (१) अमारवर्गजिपरिकार (१९) नागरिकपरिवार (२९) छोकपारू (२) मायुष (२०) नैमिसिक (३०) वंश (३) ऋषि-तापस-परिवाजक (२१) पक्षिविशेष (३१) विषाग्रह (R) **2002**( (२२) पुरोहितपरिवार (३२) विमान (५) गंधवेपरिवार २३) प्रजामगण्य तीर्थेकर् (अरह-वासी, विदेशवासी) (६) गणधर (२४) ब्राह्मणपरिचार बकवसी ( सरह-(७) निषका-बेश्या (२५) मित्र-सस्ती वासी, मन्य) (३३) शलाकापुरुष 🛭 (८) गृहपति-वणिक-श्रेष्ठि-परिवार बखदेव (९) प्रस्थ (२६) योद्या वासुदेव प्रतिवासुदेव (१०) प्रन्थकर्ता (३४) शिलाविशेष (११) तन्तुवाचपरिवार (१२) तीर्थकरिमहादात् (३५) शिष्य (३६) धमण-धमणी (१३) दासयुरवपरिवार (२९) राजपरिवार (३७) अमणशासा (१४) दूतपरिचार विद्याधर (३८) आवक-आविका (१५) दुती सामान्य (३९) सारधि (१६) देव-देवी सोम हरि (४०) सेनापति (१७) द्वारपारू (४१) इस्तिनाम ८) केसवाइक ९१८) घाषी (५) गंधर्वपरिवार (१) अमाख-मंत्रि-परिवार (२) आयुष वजावत्त (चंतुव) अमोहविजया (शकि) पुरुष स्रो मारीइ पुरुष चंदहास (खड्ग) मणिचूल सुजहास स्रहास वित्तमाला अजयबुद्धि मेहाबि रविभास (,,) मोग्गर (६) गणधर उभासेण (३) ऋषि-तापस-परित्राजक वज्रनेत्त इंदमूइ, गोयम ਰਚ उस इसेण भिक्ष वजमज्स अंगिरम (स) सारपुसण (७) गणिका-वेश्या **अ**श्चिक्ड वंभक्त संबेहपार अ गयणति वसंतलमरा अणंगलवा मारीई अणुद्धर सम्बगुल विसप्पम रमणा सिद्धत्थ संहस्समह नारभ जब-य,-यंत (८) गृहपति-वणिक्-भेष्टि-परिवार सारण (४) कुछकर अमदंड गोमुद्द . सिरीचंद ८ महप्पा पुरुष पंच-मुद्द,-वर्षण १ पहिसुइ गोहानिय सुबुद्धि ९ विमलवाहण अप्पासेय विद्यपद २ सम्मुह जिणद्त सुमइ १० अभिषंद अरहदास ३ खेमंदर मइससुर् असोय **जिणप**रम**स्ट** सुय ४ सेमंघर ११ चंदाम मश्सायर अहिदेव तिसम हेमंच १२ महदेव ५ सीमंकर मर्बक १३ परेणई द्याग भणदत्त स्री ६ स्रीमंभर मस्त

१४ मामि-हि

गुणधर

७ चक्समाम

विजयावकी

महामइ

न्यणाणंद

| नगर्त                | सहरवभाव                       | (१४)                        | <b>बृतपरिवार</b>          | ( <b>२</b> 0)         | मिचिक            |
|----------------------|-------------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------|------------------|
| विवसदस्य<br>-        | सावरदत्त                      | •                           | श्विरिभूह                 | सायरविद्              |                  |
| <b>पडमक्</b>         | सिरिकंत                       | पुरुष                       | स् <b>रुद्धि</b>          |                       | शिविद्येष        |
| पभव                  | सिरिग्रत                      | <b>अ</b> भगसर<br>उदिअ       | श्री<br>स्री              | जबाद }                | 1401-141-1       |
| पवर                  | सिलाधर                        |                             | उन्।<br>उन्होंगा          | जडाणि }               |                  |
|                      | : हरिदास                      | मुख                         | <b>ुन्जा</b> न्त          | <b>ৰ</b> ভাৱ 🖠        |                  |
| भावण                 | <b>हिवक</b> र                 | सामत (                      | १५) दृती                  | (२२) पुरो             | <b>दितपरिवार</b> |
| भणदत्त               | स्री                          | विसमाना                     | 1.3 Km                    | पुरुष                 | महुपिंगक         |
| <b>महाच</b> ण        | किलिमई                        |                             | (१६) <b>देव</b>           | अभिगकेस<br>अभिगकेस    | सिरिभृष्         |
| महीदेव               | कुर्विदा                      | <b>अतिगके</b> ख             | अणिचूल                    | उदमच्चु               | <b>सुके</b> ड    |
| मेर                  | गुणसर्दै                      | <b>अ</b> णस्यम्             | महास्रोयण                 | <b>जलगसिंह</b>        | सोम              |
| मे <b>इबाहु</b>      | ब्द्रणा                       | अणादिय                      | माणिम <b>ए</b>            | धूमकेड                | स्री             |
| क्रवादत              | <b>पणा</b>                    | इ <b>अक्ल</b> ण             | रयणजूल                    | पिंगल                 | सरस्थई           |
| शंजन                 | <b>बारिणी</b>                 | <b>स्वया</b><br>सदद्विकुमार | स्वागद                    | <b>વસ્લમૂ</b> દ       | •                |
| वसुदत्त              | <b>भुववसा</b>                 | गरुडाहिव                    | वजाउद्                    |                       | प्रजामगण्य       |
| विज्जुबंग            | संबर्ग ।                      | चमरकुमार                    | बेणुदालि                  |                       | _                |
| विणयव्स              | मित्तमई                       | <b>भणका</b>                 | सीइंद }                   | <b>কা</b> ন্ত         | <b>सहु</b> गंध   |
| विद्यिक्स            | रयणपभा                        | धरण                         | सीया-इंद 🔪                | कासव<br><del>ीर</del> | विज्ञ <b>ा</b>   |
| संगमदेव              | रमणाभा                        | पुण्णमद्                    | सीयादेव )                 | <b>क्षेम</b><br>पिंगल | स्रदेव           |
| सचस्                 | विणयसई                        | पूरण                        | सुद्दनाम                  |                       | स्लघर            |
| सद्यंगम              | सुणंदा                        | भीम                         |                           | (२४) जाह              | जपरिवार          |
| समुद्दत्त            |                               | -·                          | देवी                      | पुरुष                 | रमण              |
| (९)                  | प्रमध                         | विशुस्सवा                   | सुनामा                    | अइभूइ                 | <b>बसुमंद</b>    |
| पडमचरिब, रामवेब-     | रामायण ( माद्मण )             | भवणपाली                     | _                         | अश्गिभूर्             | वसुभूद           |
| चरिय, राह्यचरिय      | वेब-सत्थ (वेदशास)             |                             | ) द्वारपाछ                | <b>अ</b> श्चिमल       | वाडभूइ           |
| मारह ( महामारत )     |                               | सिलाकवाड<br>- /९            | A                         | इंबण                  | वामदेव           |
| (१०) 項               | श्यकता                        | ( <b>र</b><br>वसंतस्रया     | <b>८) ঘাদ্রী</b>          | क्याण                 | विणोभ            |
| विमल                 | स्रिक्सिक                     |                             |                           | <b>क</b> विस्र        | विमुचि           |
| (११) सन्तुर          | •                             | (१५) का                     | गरिक-परिवार <sup>®</sup>  | कुलिसभार              | विसासभूड्        |
|                      | નાવવારનાર<br><b>હા</b> ો      | पुरुष                       | <b>सरगव</b>               | <del>इ</del> सद्य     | विस्सभुइ         |
| <b>पुरुष</b><br>वीरम | वणमास्त्रा                    | असोबदत्त                    | अर्वरुण                   | सीरक्यंव              | वेसाणस           |
| •                    |                               | <b>आ</b> वलि                | भावण                      | गिरिभूइ               | सुइरभ            |
|                      | रथमभि <b>सा-दार्</b><br>सेबंब | किंपुरिस<br>                | वरकिति                    | गोभूइ                 | सुनंद            |
| वंभवस                | <b>344</b>                    | जरणदेव<br>                  | विसास                     | ज <b>जनक</b>          | सो <b>मदेव</b>   |
| वस्रमद्ता            |                               | दगकितिघर                    | सहस्यविषक्ष               | प्रभासकुद             | स्री             |
| (१३) दास-स           |                               | भरण                         | <b>स्त्री</b><br>जनविक    | पश्च                  | अइराणी           |
| पुरुष                | चवल-गइ,-वेग                   | पश्छिमय                     | उबस्थि<br>चीरधारा         | वस्यस                 | अभिग <b>कुंग</b> |
| अमरषणु               | भारतन्त्र                     | पढम                         | चारमारा<br>भा <b>इ</b> वी | वंभवह                 | <b>अ</b> विगला   |
| कावडिय               | स्री                          | पीइंकर                      |                           | <b>भवनव</b>           | अणुकोसा<br>      |
| कृद                  | ज्यावर्ष                      | •                           | विशेषपरिचय आत नहीं होने   | मस्भू६                | <b>क्रफ</b>      |
| भूर                  |                               | स इन्हें इस बीवें           | ह के नीचे रक्खा गवा है!   | भिउमध्                | पर्भ सा          |

| विशासका वालिपी निर्मुण विशासका देशनीक वेदासीह विशासका वाहा निर्मुण विशासका देशनीक व्यद्धार्थ व्यद्धार्थ विश्वका देशनाक व्यद्धार्थ व्यद्धार्थ व्यद्धार्थ परंज्ञकाल परंज्ञकाल विश्वकार देशनाक व्यद्धार्थ व्यद्धार्थ विश्वकार देशनाक व्यद्धार्थ व्यद्धार व्यद्धार्थ व्यद्धार व्यद्धार्थ व्यद्धार व्यद्धार्थ व्यद्धार व्यद्धार्थ व्यद्धार व्यव्धार व्यद्धार व्यव्यव्ध व्यव्यव्ध व्यव्यव्ध व्यव्यव्यव्धार व्यव्यव्ध व्यव्यव्यव्ध व्यव्यव्य व्यव्यव्यव्यव्धार व्यव्यव्धार व्यव्यव्यव्यव्यव्यव्यव्यव्यव्यव्यव्यव्यव                                                                                 | पित्रेगु                    | बरसा                 | निमुंद             | বি <b>ড</b> মু | <b>आर्ड</b>              | वंदणपावद                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------|----------------|--------------------------|-----------------------------|
| विस्तावा वादा निहम विस्तां हिरावे प्रवाद विस्ताव वास्ताव वास्                                                             | मित्तवसा                    | साविती               |                    |                |                          |                             |
| वेशाहै स्वस्मा पंवडवार विवयोग हंतायाँ चेहास विवयोग विवयं स्थाणि तिर्में जायां कर विवयं विवयं कर विवयं विवयं कर विवयं वि                                                             | विस्तावसु                   | बाहा                 | _                  |                |                          |                             |
| हिसेवार्ष (३५) सिम-छन्नी पहाचाण विहि उल्डिल कर पहाचाण विहि उल्डिल कर पहाचाण विहि उल्डिल कर कर पहाचाण विहि उल्डिल कर कर पहाचाण पर्वेच वीहरण उद्याग व्यक्तिया पर्वेच केंद्र व्यक्तिया पर्वेच केंद्र व्यक्तिया पर्वेच केंद्र व्यक्तिया पर्वेच केंद्र व्यक्तिया विहे विश्व केंद्र व्यक्तिया विहे विश्व केंद्र व्यक्तिया विहे विश्व कर्तिया कर्तिया व्यक्तिया पर्वेच्च विहे विश्व कर्तिया व्यक्तिया पर्वेच्च विहे विश्व विद्याग विहे विश्व विद्याग विहे विश्व विद्याग वि                                                             | वेशवर्ष                     | सुसमा                |                    |                | _                        |                             |
| (१५) सिष- खाषी पर्यं पर्यं वेदिय उद्दाम कारिस पर्यं पर्यं वेदिय उद्दाम कारिस पर्यं पर्यं वेदिय उद्दाम कारिस विदेश केटा अवदिस प्रदेश केटा अवदिस विदेश केटा अवदिस विदेश केटा अवदिस विदेश केटा वेदिया विदेश केटा अवदिस विदेश केटा वेदिया वे                                                             | वरिषमई                      |                      | पंग्रहासणि         |                | _                        |                             |
| पालव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | . ( <b>ક</b> લ)             | मिष-सबी              |                    |                | •                        |                             |
| पहिला प्रिस्केची पहिला प्रेंच चेता कहत कर्मणा परिका पर्का परिका प                                                             |                             |                      | -                  |                |                          |                             |
| विश्व विष्य विश्व विष्व विश्व                                                             | _                           |                      | पहत्य •            |                |                          | जबसेण                       |
| वर्षसंद्रका वर्षसंस्थाला पुण्यत्व सुर्वेक्षण सहित वर्षसंद्रका पुण्यत्व सुर्वेक्षण सहित वर्षसंद्रका पुण्यत्व सुर्वेक्षण सहित वर्षसंद्रका पर्वेद्धा पुण्यत्व सुर्वेक्षण सहित वर्षसंद्रका पर्वेद्धा परवेद्धा परवेद्धा पर्वेद्धा परवेद्धा पर                                                             |                             | _                    |                    | संताव          |                          |                             |
| (२६) योखाः पुण्लेवर समाञ्ज्य किलाल विकास विकास प्राप्त प्रमाणि विकास वि                                                             |                             |                      |                    | संभिन          |                          | _                           |
| (२६) वास्ता पुण्लेहर समाक्रम किरिलाम विजयाम (१) राह्मस गंगीर बाहुबार्ल सर्वमु किरीब विजयाम स्वयं मार्गीरणां वीमण्ड सरह कील विजयं मार्गीरणां वीमण्ड सरह कील विजयं मार्गिरणां वीमण्ड सरह कील विजयं मार्गिरणां विजेताम सर्वम केल पुण्लें मार्गिर विज्ञा केल पुण्लें मार्गिर सर्वम केल सर्वमां केल सर्वमां केल स्वयं मार्गिर वीहरू कुमुंबार तर्वमां किलीमुह किलीमुह वेद स्वयं वीहरूक कुमुंबार तर्वमां किलीमुह किलीमुह वेद स्वयं वीहरूक कुमुंबार तर्वमां किलीमुह किलीमुह कुमुंबार तर्वमां किलीमुह कुमुंबार किलीमुह कुमुंबार किलीमुह कुमुंबार किलीमुह कुमुंबार किलीमुह कुमुंबार किलीमुह कुमुंबार किलीमुह किलीमुह कुमुंबार किलीमुह किलीमुह कुमुंबार किलीमुह किलीमुह कुमुंबार किलीमुह किलीमुह किलीमुह किलीमुह किलीमुह कुमुंबार किलीमुह                                                             |                             | _                    |                    | सर्लकीलण       |                          | <b>ज</b> सोयर               |
| (1) राख्यस्य यंत्रीर वाहुविक सर्वध्र किरीव विकायका व्यवक्र गतिराणां वीमण्ड सरह कील विकायव व्यवक्र विवायका निषंज्रवाम सर्वे केल व्यवक्र व्यवक्र विवायका सर्वे केल व्यवक्र व्यवक्र विवायका सर्वे केल व्यवक्र व्यवक्र विवायका सर्वे केल केल व्यवक्र विवायका सर्वे केल विवायका विकायका विकायका विकायका विवायका विकायका विकायका विवायका वि                                                             | (21                         | 🕽 योखा               | पुष्कसेहर          | •              |                          | जिणगाम                      |
| सहरण गर्जीरणां वीभण्ड सर्ह कील जिल्लाय स्वा प्रमुख्य गर्जार सिंह कुछ जुज्जारंत स्वा गर्जाय ग                                                             | (1) <b>27322</b> 8          | गंसीर                | बाहुबलि            |                |                          | जिणपेन्स                    |
| सब गयणाध्य निर्माणनाम सर्चक फुंड जुड़कार विश्व स्थाप गयणुळाल सीम सहस्वच्य फुंट को स्थाप विश्व स्थाप सहस्वच्य फुंट को से स्थाप स्थाप के स्थाप स्थाप स्थाप के स्थाप स्याप स्थाप स्याप स्थाप स्याप स्थाप                                                             | -                           |                      | _                  |                |                          | जिणस्य                      |
| श्रवाच गयणुज्जल सीम सहस्ववच कृत जोह स्वाच्च थेटरथ सीमणाज सिलीसुह क्रुड्राव्हर जोहिएका स्वाच्च थेटरथ सीमणाज सिलीसुह क्रुड्राव्हर जोहिएका स्वच्य स्वच्                                                             |                             |                      | <b>मिषंजजाम</b>    |                | कुंड                     | जुञ्झवंत                    |
| सक्क धंटण सीमणांक सिलीमुह इङ्गाहर वोहण्यिक संयंग्रह स्थाप स्थित सुन्याहु विहि इङ्गाल तिवेवाह तिविह इङ्गाल तिवेवाह स्थापंगरासि चोर सण्यु चीह इङ्गाल तिवेवाह तर्गतिका संयंगरासि चोर सण्यु चीह इङ्गाल तर्गतिका तर्गतिका संयंग संयंग्रह चीहकते इङ्गाल तर्गतिका तरक समिणिषां चंवल स्थापस चीहकते इङ्गाल दूर वहरह इर्गाह चंवल स्थाप चंवल स्थाप सुन्यंग कृतिमण केतिमण चंवल स्थाप सहायाम सुन्यं केतिमण केतिमण विषयं स्थाप सहायाम सुन्यं केतिमण केतिमण दूर वहरह इंदाह चेवल स्थाप सहायाम सुन्यं केतिमण केतिमण दूर वहरह इंदाह चेवल सुन्यामण सुन्यं केतिमण विषयं सुन्यामण केतिमण दूर सुन्यामण केतिमण केति                                                             |                             |                      | <b>सीम</b>         | सहसक्त         |                          | जोइ                         |
| अपंगक्रमुम वर्षेस सुवनवाहु विहि क्रुसुंब तिवेवह<br>वर्षणंगराप्ति वोर मण्डु वीह क्रुसुंबन्त तरंगतिलव<br>अर्थणिनवाश वंबल स्वयं सुवलंग क्रुसुंबन्त तरंगतिलव<br>अर्थणिनवाश वंबल स्वयं सुवलंग क्रुसुंबन्द तुरंग<br>आर्थण्य वंद स्वयंद्ध सुवयं क्रुसांवह तुरंग<br>आर्थण्य वंद स्वयंद्ध सुवयं क्रुमांवह तुरंग<br>सुवांविष वंद्ध सुवसंद सुवांविष क्रुमांविष क्रुमांवह तुरंग<br>सुवांविष वंद्ध सुवांविष क्रुमांविष क्रुमांविष क्रुमांविष क्रुमांविष क्रुमांविष क्रुमांविष तुरंग<br>सुवांविष क्रुमांविष सुवयं क्रुमांविष क्रुमांविष क्रुमांविष सुवयं क्रुमांविष तुरंग्विष सुवयं क्रुमांविष तुरंग्विष क्रुमांविष व्यवंविष व्यवंविष व्यवंविष व्यवंविष व्यवंविष व्यवंविष क्रुमांविष व्यवंविष व्यवंविष व्यवंविष व्यवंविष क्रुमांविष क्र                                             |                             |                      | <b>सीमणा</b>       | सिलीयुद्       |                          |                             |
| अपंगरासि चार पण्डु चीह इमुगावत्त तरंगतिल्ल<br>अस्विणिषाश्च यंवल मयणसर चीहकि इमुगाल तरंज<br>अस्विण्य यंद मयरद्धल झुग्यण कूर वढरह<br>जाणंदण यंद मयरद्धल झुग्यण कूर वढरह<br>दंराह वंदक मदसर झुग्रीसण केलीगिल पांछणी<br>उग्यणाश्च वंदणम महाकाम झुय कोण दिणवर<br>काण ववल महाजुद सुर कोमुद्देन्दण डुड्ड<br>काण ववल महाजुद सोमजुव्यण कोलाहल झुग्येक्क<br>कर्मत जंद अन्विद्ध<br>कर्मत जंद अहागालि हर्थ संद अन्विद्ध<br>कर्मविद्दव जढर महीगर हरिय स्वणक्वेव झुग्मह<br>कामिय जर माणि हालाहल स्वित्यारि झुग्मरिसण<br>कामकण जीमुत्तवावक मादिह हिंडि व्यितियर सूदण<br>काल तिजीद मालि हेगाम केल गेदण<br>काल तिजीद मालि हेगाम केल गेदण<br>कालि रे सिविक्रियल मुद्दम (२) बालद गावदरचास नक्कासमाल<br>कुल्यिववर तिसिर रत्तार शहबल गायदरचास नक्कासमाल<br>कुल्यिववर तिसिर रत्तार शहबल गायदरचास नक्कासमाल<br>कुल्यिववर दुम्मरिस बज्जक श्रेष गावदरचास नक्कासमाल<br>कृत सुम्मर्थ वज्जक श्रेष गावदरचास नक्कासमाल<br>कृत सुम्मर्थ वज्जक श्रेष गावदरचास नावद<br>केत सुम्मर्थ वज्जक श्रेष गावद्यचास प्रमुद्धा<br>केत सुमुद्दाम वज्जक श्रुद्ध पण प्रमुद्धा<br>केत सुमुद्दाम वज्जक श्रुद्ध पण प्रमुद्ध<br>कोव सुमुद्दाम वज्जक श्रुद्ध प्रमुद्ध प्रमुद्ध प्रमुद्द प्रमुद्ध प्रमुद्ध प्रमुद्द प्रमुद्ध प्रमुद्ध प्रमुद्द सुद्द |                             |                      | <u> अुयंगबाहु</u>  |                | कुर्मुब                  |                             |
| असिनिवाओं येणल मंगलर पीहकहिं कुछुमाल तरलें असिनिवाओं संव वंडकंड मंगर वीहकिं कुछुमाल तरलें कुछुमाल तरलें असिनिवाओं कुछुमाल वरलें से स्व मंगर से स्व स्व छुम्मेसण के लिमिल पांडणी विश्वयर हिराह चंदह महस्मर छुमीसण के लिमिल पांडणी विश्वयर का स्वाणाओं चंद्रमा महाकाम छुम को महाजुर स्व को महाजुर से का से को महाजुर से को से महाजुर से का से का से का से को से का स                                                             |                             |                      | मच्यु              | धीह            |                          | त <b>रं</b> गति <b>स्रअ</b> |
| असलिवह वंबद्धंह सबर वीहरूलंग कुछुमाउह छुरेग<br>आगंदण वंद सबरूद सुन्यण क्र वृद्ध दृद्ध दृद्ध सुन्यण क्र वृद्ध दृद्ध वृद्ध मुन्यण क्र वृद्ध दृद्ध पर्सर छुमीसण क्रेलीगळ पाछणी दिणवर क्र वृद्ध वृद्ध सुर क्रेस्ट्रंगंदण दुह्ध सुर क्रेस्ट्रंगंदण दुह्ध क्र वृद्ध सुर क्रेस्ट्रंगंदण दुह्ध क्र वृद्ध सुन्य क्रेस्ट्रंगंदण दुह्ध क्र वृद्ध सुन्य क्रेस्ट्रंगंदण दुह्य क्र वृद्ध सुन्य क्रेस्ट्रंगंदण दुह्य क्र वृद्ध सुन्य क्रेस्ट्रंगंदण दुह्य क्र वृद्ध सुन्य सुन्य क्र वृद्ध सुन्य सुन्य क्र वृद्ध सुन्य सुन्य क्र वृद्ध सुन्य सुन्य सुन्य क्र वृद्ध सुन्य सुन्य क्र वृद्ध सुन्य सुन्य सुन्य क्र वृद्ध सुन्य सु                                                           |                             |                      | मयणसर              | सीहकडि         | <b>कु</b> सुममाल         |                             |
| श्वाणंवण वंद मगरदा धुनीयण क्रूर दहरह<br>इंदाह वंदह मरसर धुनीयण क्रेलीगिल राषणी<br>द्रागणाश्र वंदणश महाकाम धुव क्रेण हिणवर<br>क्राथ वल महाजुद सुर क्रेग्ड्रिनंदण डुढ़<br>क्रमण वनल महानाहु सोमधुनवण क्रेलाहल डुप्पेक्स<br>क्रमण वनल महानाहु सोमधुनवण क्रेलाहल डुप्पेक्स<br>क्रमण वनल महानाहु सोमधुनवण क्रेलाहल डुप्पेक्स<br>क्रमण वंदण महामालि हुग्य संद डुन्जुदि<br>क्रमंदिव वदर महोग्यर हिरिंग स्नणक्वेत डुप्पम्ह<br>क्रमावण जीमुत्तनावक मारीह हिंडि क्रितियर द्राण<br>क्राल तिवजीद मालि हेपाम क्रेश महण<br>क्राल तिविवलिक्षण मुद्दण (२) ब्राव्यर गाववरचोस नम्बत्तमाल<br>क्रालिशें तिविवलिक्षण मुद्दण वज्ञक जंग गाववरचोस नम्बत्तमाल<br>क्रालिशें त्राविवलिक्षण सुद्दण वज्ञक जंग गाववरचोस नम्बत्तमाल<br>क्रालिशें पुराविव वज्ञक जंग गाववरचोस नम्बत्तमाल<br>क्रालिशें पुराविव वज्ञक जंग गाववरचोस नम्बत्तमाल<br>क्रालिशें पुराविव वज्ञक जंग गाववरचोस नम्बत्तमाल<br>क्रालेशिं पुराविव वज्ञक जंग गाववरचास प्रविव<br>क्रालेशिं पुराविव वज्ञक वज्ञक वज्ञक वज्ञक प्रविव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             | <b>चंदकुंद</b>       | <b>मय</b> र        | सीहबलंग        | <b>कु</b> सुमाउ <b>ह</b> | दुरंग                       |
| इंदाइ वेदक मदसर मुमीसण केलीभिल राखणी  तामणाश्र चंदणम महाकाम सुव कोण दिणवर  कणश्र चल महाजुद सुर कोमुईनंदण दुढ़  कमण चवल महाजुद सुर कोमुईनंदण दुढ़  कमण चवल महाजुद सोमसुवयण केलाहल उप्पेक्स  करंत जेबू महामालि हर्थ संद दुक्जृद्धि  करंत जातिय कर माणि हालाहल सवियारि दुम्मारेसण  कामवण्ण जीमुत्तनायक मारीह द्विंह विश्विपर दुस्ण  काल तविजीह मालि हेमाम केल नंदण  कालि तिवित्र रह्मार अहबल गयवरतास नक्स्तरमाल  कुलिस्वजदर तिसिर रह्मार अहबल गयवरतास नक्स्तरमाल  कुलिस्वजिणाल दुदर वज्ज्ञक संग गहवन्दाम नाड  कुर दुम्मरिस वज्ज्ञक संग गहवन्दाम नाड  कुर दुम्मरिस वज्ज्ञक संग गहवन्दाम नाड  कुर दुम्मरिस वज्ज्ञक संग गहवन्दाम नाड  कुर दुम्मर्स वज्ज्ञक संग गहवन्दाम नाड  कुर दुम्मर्स वज्ज्ञक संग गहवन्दाम नाड  कुर दुम्मर्स वज्ज्ञक संग गहवन्दाम प्रमारिस  केत पूमक्स वज्ज्ञक संग प्रमारिस  केत प्रमारिस                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             | चंद                  | मयरद्भ             | सुनयण          | क्र                      | दढरह                        |
| त्रनगणाश्च चंद्रथम महाकाम सुब क्रेण दिणवर<br>कणश वल महाजुद्द सूर कोसुईनंदण दुह<br>क्रमण वनल महामांह सोमसुवयण कोलाहल दुप्पेक्स<br>करंत कंब्रु महामांलि हृश्य संद दुब्जुद्धि<br>करंव महामांलि हृश्य संद दुब्जुद्धि<br>करंव महामांलि हृश्य संद दुब्जुद्धि<br>करंव महामांलि हृश्य संद दुब्जुद्धि<br>करंव माणि हालाहल स्वित्यारि दुम्मरिसण<br>कामकण जीसुत्तनावक मारीह हिंडि स्वितिचर दूसण<br>काल तबिजीह माणि हेमाम केल गंदण<br>काल तबिजीह माणि हेमाम केल गंदण<br>कालि तिविद्यास्म सुद्धा (२) ब्यानद गंववरयोस नक्सत्तराख्य<br>कृतिस्वज्वर तिसिर रत्तवर शह्यल गंववरयोस नक्सत्तराख्य<br>कृतिस्वज्वर तिसिर रत्तवर शह्यल गंववरयोस नक्सत्तराख्य<br>कृतिस्वज्वर दुम्मरिस बज्जव्ह अक्षोस घडउवरि परधार<br>करंद दुम्मरिस बज्जव्ह अक्षोस घडउवरि परधार<br>केर प्रमुख्य वजमुद्द शजुद्धर यण प्रभाविक्य<br>कोव प्रमुख्य वजमुद्द श्राप्तिक्य प्रम्म पर्यक्यातिक्य<br>काव विकाय स्वाविक्य अतिवाद्य प्रमुख्य वजमुद्द<br>काव विकाय स्वविव्यक्ष प्रमुख्य प्रमुख्य प्रमुख्य प्रमुख्य प्रमुख्य<br>कोवण विकाय प्रमुख्य वजमुद्ध अतिव्यक्ष प्रमुख्य प्रमुख्य प्रमुख्य प्रमुख्य प्रमुख्य प्रमुख्य प्रमुख्य प्रमुख्य वजमुद्ध स्वव्यक्ष प्रमुख्य क्षाम प्रमुख्य प्रमुख्य क्षाम प्रमुख्य क्षाम प्रमुख्य काम प्रमुख               |                             | नंदक                 | मरुसर              | सुमीसण         | केलीगल                   | <b>दाखणी</b>                |
| कारण चवल महाजुह सुर कोसुईनंदण दुह कारण चवल महाजुह सोमयुवयण कोळाहल युप्येक्स करंत जैव महावाहु सोमयुवयण कोळाहल युप्येक्स करंत जैव महायालि हुश्य संद युक्तुद्धि करंवतिहव जहर महोयर हरिय सणक्वेव युम्मह कामयि जर माणि हालाहळ स्वियारि युम्मिरेसण कालवाण जीसुत्तवावक मारीह हिंडि स्वितियर दुसण काळ तिबजीह माणि हेमाम केश नंदण काळि तिबित्तिक्सिका सुह्म (२) ब्राज्य गववरघोस नक्सत्तमाळ कुल्सिउदर तिसिर रत्तवर भइवळ गयवरताच नक्सत्तमाळ कुल्सिउदर वुम्मिरेस वज्जवल भेग गहवचचेहाम नाड कुर वुम्मिरेस वज्जवल भेग गहवचचेहाम नाड कुर वुम्मिरेस वज्जवल भेग गहवचचेहाम प्रभार प्रभारिक कोव क्ष्मिरेसण केषण विवाद भावित्रक्ष क्षम प्रभारिक क्षम प्रमास प्रभारिक कोवण केषण विवाद कार्यवित्रक्ष क्षम प्रमास प्रभारिक कारिक्सण कार्यव्या कार                                                             |                             | चंदणभ                | महाकाम             | सुब            | क्रोण                    | दिणबर                       |
| कमण चवल महावाहु सोमधुवयण कोळाहल वुप्येक्स<br>क्यंत वैवृ महामालि हृश्य संद युब्जुिंद<br>क्यंविवव जवर महोयर हिरिय स्वणक्षेव युम्मह्<br>कामवण जीमुस्तावक मारीह हिंहि सितिधर दूवण<br>काल तविजीह मालि हेमाम केल महण<br>कालि तिविक्तिक मुह्म (२) बाल्य गववरघोस नक्स्तरसाक<br>कृतिकावदर तिसिर रस्तवर शहक गयवरतास नक्सरसाक<br>कृतिकाविणांश युद्धर यज्ञक्स श्रेग गववरघोस नाक्सरसाक<br>कृतिकाविणांश युद्धराम यज्ञक्स श्रेग गववरघोस नाक्ष्य<br>कृतिकाविणांश युद्धराम यज्ञक्स श्रेग गववरघोस नाक्ष्य<br>कृतिकाविणांश युद्धराम यज्ञक्स श्रेग प्रवाद प्रमाद<br>कृतिकाविणांश युद्धराम यज्ञक्य श्रेग प्रवादिक प्रवादिक स्वाविक स्वाविक प्रवाद प्याद प्रवाद प्याद प्रवाद                               |                             | चल                   | महाजुइ             | <b>स्</b> र    | कोसुईनंदण                | 32                          |
| कर्मविद्य वहर महोगर हरिय सणक्वेत दुम्मह्<br>कामिय वर माणि हालाहल स्विमारि दुम्मिरसण्<br>काल तीडजीह मालि हेमाम केम नहण<br>कालि तीडिवलिसम महम्म (२) बामर गगवरपोस नक्कलमाल<br>कृतिस्वदर तिसिर रत्तवर भहमल गगवरतास नक्कलमाल<br>कृतिस्वतिणाभ दुवर वज्रकल लंग गहमचंदाम नार<br>कृति पुम्मिस वज्रमह भणुद्धर पण पमाविभा<br>कोव पुम्मिस वज्रमह भणुद्धर पण पमाविभा<br>कोव पुम्मिस वज्रमेश मण्डियाम पण्डार<br>कोव पुम्मिस वज्रमेश भणुद्धर पण पमाविभा<br>कोव पुम्मिस वज्रमेश भणुद्धर पण पमाविभा<br>कोव पुम्मिस वज्रमेश भणुद्धर पण पमाविभा<br>कोव पुम्मिस वज्रमेश भणुद्धर पण पमाविभा<br>कोवण विवाद अरिविजन पम्म प्रविवाहि<br>करिनस्यण नह विवाद अरिविजन चंडिस्म प्रविवाह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | क्सण                        | चवस                  |                    | सोमसुवयण       | क्रीक्राहल               | <b>बु</b> प्ये <b>क्स</b>   |
| कामनिय वर माणि हालाहळ स्विवारि दुम्मरिसण<br>कामनण जीगुत्तनावक मारीह हिंडि स्वितिधर दूसण<br>काळ तिडजीह मालि हेमाम केश्र गदण<br>काळि तिडिविकिसिक गुहुआ (२) खानर गयवरघोस नक्सत्तमाळ<br>कुलिसजदर तिसिर रत्तवर शहुबळ गयवरतास मक्सत्तमुख<br>कुलिसिनिणाण दुद्धर वज्जवळ शंग गहुबच्चेसम नाड<br>कुर दुम्मरिस वज्जवळ शकोस घडुविर पश्चार<br>केर धूमक्स वज्जुह श्रुद्धर चण पमाविश्य<br>कोव भूगुहाम वज्जेग श्रुद्धाम घणरह पमत्त<br>कोवण वंज्जुह श्रुद्धर पमत्ति<br>कारिवासण नह विकास श्रुद्धिय चंज्जुह प्रमुद्ध प्रविचारिक स्वर्मिम पहेश्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | क्रयंत                      | जंबु                 |                    |                | _                        | दुन्बुद्धि                  |
| कामकण जीमुत्तनावक मारीइ हिंहि सितिघर दूसण<br>काल तिकजीह मालि हेमाभ केश महण<br>कालि तिकजीह मालि हेमाभ केश महण<br>कालि तिकजीह महल हेमाभ केश महण<br>कालि तिकजीह महल श्री ग्रावरपोस नक्सत्तमाळ<br>कुलिसजिद्दर तिसिर रस्तवर श्रह्वल ग्रावरतास मक्स्रसञ्ज्ञ क्रिस्तिणाओ दुस्तर व्यावस्त्र श्री ग्राहवण्डास माडि<br>कुलिसजिपाओ दुस्तर व्यावस्त्र श्री ग्राहवण्डास माडि<br>कुलिसजिपाओ पुस्तिस्त व्यावस्त्र श्री ग्राह्म प्रमादिक स्वावस्त्र प्रमादिक स्वावस्त्र स्                                               | क्ष्यंवविदय                 | अंदर                 |                    | <b>इ</b> रिय   |                          | =                           |
| काल तिर्जिह मालि हेमाम केश नहण कालि तिर्जिह मालि हेमाम केश नहण कालि तिर्जिह सम्भाव मुहुआ (२) बाल र गयनर पास नक्स तमाल कुलिस जरूर तिरित् रत्तवर अह बल गयनर तास नक्स तमाल कुल सिर्मिणाश दुद्धर वजकल अंग गढ़-पंचाम नाड कुर बुम्मरिस बजाणक अकोस घड उपरि पर्भार केट घूमकल वजमुह अणुद्धर वण प्रभाविक प्रभाव प्रमाव प्रमाव प्रमाव प्रमाव वजनेग अप्यविष्य घणरह प्रमत्त कोहण नंतव वजिंदु अरिविज धम्म प्रमेशमालि कार निर्माण नक्स विकास अविणिष्ठ चंड प्रमाव प                                                             | कामविष                      | बर                   |                    |                |                          | दुम्भरिसण                   |
| हालि तिविलिसिका मुद्दअ (२) हाल्य ग्रावरघोस नक्सत्तमाळ<br>कुलिसज्बर तिसिर रस्तर अहबल ग्रावरतास नक्सत्तमाळ<br>कुलिसिनेणाओ दुद्धर वज्रक्स अंग ग्रह्मचंदाम नाड<br>कुर युम्मरिस वज्रणह अकोस घडज्वरि पश्धार<br>केट धूमक्स वज्रमुद्द अणुद्धर चण पमाविल<br>कोव धूमुद्दाम वज्रवेग अण्यविषाओ घणरद्द पमत्त<br>कोहण नंवण वज्रिद्द अरिविज धम्म पंग्रहमालि<br>करिनस्सण नह विक्रम अविणह चंडम प्रवणगढ्द<br>कोम वह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | काश्यक्त                    | जी <b>मुत्तनाय</b> क | -                  | _              |                          |                             |
| कृतिसुजदर तिसिर रसवर अहबल गयवरतास नक्ससुद्ध कृतिसुनिणाश दुद्धर वजनस्य अंग गह्यचंदाम नाड कृतिसुनिणाश दुद्धर वजनस्य अंग गह्यचंदाम नाड कृतिसुनिणाश दुद्धर वजनस्य अस्तेस घडउवरि परिधार कृत वजापुड अणुद्धर वण पनाविश्व कृति वृत्साम वजनेग अप्यविद्याश घणरड् पमस पंग्रह्माल कृतिया वर्षिद्ध अरिविज्ञ धम्म पंग्रह्माल वर्षिद्ध अरिविज्ञ धम्म पंग्रह्माल वर्षिद्ध विद्यासुनिस्सण नद्ध विद्यासुनिस्सण नद्ध विद्यासुनिस्सण अस्तिग्रह चंद्धम पह्म प्रवाह विद्यासुनिस्सण अस्तिग्रह चंद्धम पह्म                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>ब</b> ्र                 | त <b>न्द्रिजीह</b>   |                    |                |                          | -                           |
| कुलिसिनिणाश दुद्धर वजनस अंग गह्यचंदाभ नाड<br>कूर दुम्मरिस वज्जणक श्रकोस घडउपरि पश्चार<br>कैउ धूमक्स वज्जमुह श्रणुद्धर घण पमाविश्व<br>कोव धूमुहाम वज्जनेग श्रण्यविषाश घणरह पमत्त<br>कोहण नंत्रण वज्जितु श्रारिविज्ञ धम्म पंग्रहमाशि<br>बरिनिस्सण नक्स विक्रम श्रारिविज्ञ चंड्र प्रवणगह<br>कोश नह विज्ञासुकोसिश श्रसणिवेग चंड्रीमा पहश                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | द्वाति '                    | त <b>डिविलसिअ</b>    |                    | <del>-</del>   |                          |                             |
| कूर दुम्मरिस वजाणक अकोस घडउवरि पश्चार<br>केट घूमक्स वजागुह अणुद्धर वण पमाधिक<br>कोव धूमुहाम वजावेग अपविषाक घणरह पमत्त<br>कोहण नंदण वजािदु अरिविज घम्म पंग्डमालि<br>बार्निस्सण नक्स विकास अविणह चंडंस प्रवणगह<br>कोश नह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | कुलिसंबदर                   | तिसिर                | रत्तवर             |                |                          |                             |
| केट धूमक्स वजमुह अगुद्धर वण प्रभाविश्व<br>कोव धूमुहाम वजनेग अपविषाध घणरह प्रमत्त<br>कोहण नंदण वजिंदु अरिविज्ञ धम्म प्रमहमािल<br>करिक्सण नक्स विक्रम अविग्रह चंद्रप्र प्रवण्यह<br>कोम नह विज्ञासुकोसिक असणिवेग चंद्रस्मि पहल                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>इ</b> लिस्रनिणा <b>भ</b> | <b>डुद</b> र         | वजन्द              |                |                          |                             |
| कोव धूम्हाम वजनेग अप्यिष्ट्याश घणरह पमत्त<br>कोहण नंदण वजिंदु अरिविजश धम्म पंग्रहमाि<br>करिनस्थण नक्क विक्रम अविणह चंडंस्र प्रवणगह<br>कोश नह विजासुकोसिश असणिवेग चंडम्म पह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | कूर                         | <b>बुम्मरिख</b>      | य जाणक             |                |                          |                             |
| कोहण नंदथ विज्ञाहु अरिविज्ञ धम्म प्रंच्डमालि<br>बरिवस्थण नक् विज्ञम अविण्ह चंडंग्र प्रवण्यह<br>बोम नह विज्ञाहुकोसिक असणिवेग चंड्रिम पह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                             | <del></del>          | <del>-</del>       |                |                          |                             |
| कारण गर्म पान्यु अविणष्ठ चंडंग्र प्रमणगर्<br>कारशिस्सण मझ विकास अविणष्ठ चंडंग्र प्रमणगर्<br>कोश नह विजासुकोसिश असणिवेग चंडमिम पह्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                             |                      |                    |                |                          |                             |
| बोम गृह विजासुकोसिक श्रमणिवेग चंड्रिम पहण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | कोइण                        | नंदण                 | =                  |                |                          |                             |
| the contract of the contract o                                                            |                             | नक्                  |                    | -              |                          | -                           |
| करण क्रिका <b>क विद्यालक्षण आर्थीय न</b> व पृ <b>ह</b> र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | कोभ                         | -                    |                    |                |                          |                             |
| alad talastas succession and                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | वश                          | निरमा <b>अ</b>       | वि <b>ज्ञुवग</b> ण | भारत           | चद                       | ५≰र                         |

| पियस्य           | श्रम                       | बील                         | <b>अ</b> रि <b>दम</b> ण       | <b>प्रयणं<del>कु</del>स</b> | सुंबल                   |
|------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| प्यविष्मह        | वरचविलेबि                  | सीहकडि                      | <b>बाइषअ</b> स                | <b>भगरद्यम</b>              | <b>चुमा</b>             |
| पीइंदर           | वजंस्                      | <b>बीह</b> णाय              | <b>दं</b> रसुर्ण              | मगरह                        | स्र                     |
| पीईकर            | <b>ब</b> ज्बदंत            | धीहरव                       | <b>उइअपर क्रम</b>             | मयारिदमण                    | सोदास                   |
| पुरुषचंद         | वज्ञोयर                    | चीहरह                       | ंडदयरह                        | महाइंदइ                     | ब्रोमित्ती              |
| बन्बर            | <b>बसँ</b> म               | सुणंद                       | कर्म                          | महाबल `                     | <b>इ</b> रिंणा <b>इ</b> |
| बरु              | बाबायण                     | सुपुष्णचंद                  | कुमक्षत्रेषु                  | महाविरिम                    | हिर <b>णगड्स</b>        |
| बक्षि            | विकल                       | सुविद्य                     | किशिधर                        | महिंदविक्सम                 | हिर्णनाभ                |
| बहुल             | विरम                       | <b>सुसार</b>                | <b>5</b> 9                    | भियं <b>क</b>               | <b>हेमरइ</b>            |
| बाल              | विरषस्यण                   | सुसेण                       | कुनेरदत्त                     | रघुस                        | स्री                    |
| माणु             | विज्ञा                     | युसेल                       | <b>फ</b> स                    | रवितेश                      | <b>अ</b> वरा <b>इआ</b>  |
| भीम              | विज्जुनयण                  | स्र                         | (सु)कोसस                      | रहनिरघोस                    | इंडुमई                  |
| भीमरह            | विज्जुतयण                  | द्विमंग                     | ग <b>र्डं</b> क               | राम                         | <b>उज्जब</b> ई          |
| <b>भूवनिणा</b> अ | वियद                       | (३) विद्याधर                | चरमुह                         | ₹                           | कइगई, केक्ई, केगई       |
| भूसण             | विसास                      |                             | चंद                           | राचव                        | <b>कंता</b>             |
| संददसण           | <b>बीवसं</b> त             | <b>अह्</b> पंजर             | जसरह                          | लक्षण .                     | कणयमास्रा               |
| मंडल             | वेलक्स                     | स्रग<br>केसरि               | तावण                          | वज्ज बाहु                   | कणयाभा                  |
| भंदर             | पंकर                       | कतार<br>घणमा <i>छि</i>      | तेगस्स                        | वसंततिलभ                    | कमकमई                   |
| <b>भंदरमा</b> लि | संगाम                      |                             | वसरह                          | वसह                         | <b>क</b> ्षणम्।ला       |
| भणहरण            | संताव                      | जलहर्<br>बश्चियक्स          |                               | वसहकेड                      | कुवेरी                  |
| झणुरण            | र्खतास ्                   | वाक्यक्स<br>तिहर्पिग        | दासरही                        | वसुबस                       | केकई केगया, सुमित्ता,   |
| मत               | सर्क                       | तान्। प्रम्य<br>दं <b>ड</b> | <b>भ</b> रण                   | <b>चित्रम</b>               | स्रोमिसी                |
| मर्              | सपक्स                      | ५ <b>०</b><br>पवणवेग        | नघु <b>स</b><br>पडम           | विभु                        | गुणमई                   |
| म <b>गरद्ध</b>   | समाण                       | मयं <b>क</b>                | पडमर <b>ह</b>                 | विरह<br>                    | गुणसमुद्दा              |
| <b>भवारिदमण</b>  | समाहि                      | य <b>ा</b><br>महोदहि        |                               | बीरसुसेण                    | चंदकंता                 |
| <b>मठशह</b>      | समाहिबहुल                  | मद्देग्दर<br>मियं <b>क</b>  | पश्चियण                       | <b>पं</b> भूभ               | चंदणा                   |
| महसुह            | सम्मेश                     | लि <b>ड</b>                 | पशु                           | सत्तुंत्र                   | चंदसुही                 |
| महाबल            | सरइ                        | _                           | पभूषतेय                       | स्त्राच-ज                   | <b>चंदळेहा</b>          |
| महारह            | सङ्ग                       | (२७) राजपरिवार              | पया <b>वि</b><br>•            | सरह                         | जियपडमा                 |
| मेहकंत           | सन्त्रदसरह                 | (१) दस्याकु                 | पुंजश्य <i>स</i>              | सब्दकिति                    | नंदा                    |
| रहत्रद्धण        | सम्बद्ध                    | पुरुष                       | पुरंदर                        | ससिपह                       | नलकुष्यरी               |
| रहवित्रसण        | सन्त्रपिय                  |                             | पुर्द्देति <b>सम</b>          | ससिरह                       | पउमावई                  |
| रणबंद            | सम्बसार                    | <b>अइ</b> विरि <b>अ</b>     | वंभर्द                        | सायरभड्                     | पहाचई                   |
| र्यण             | <b>ब</b> सिमं <b>र</b> स   | मंकुस                       | <b>बलमर्</b>                  | सिरिषर                      | पुरुष्देवी              |
| रवि              | ससिषदण                     | <b>अविभ</b>                 | बालचंद                        | चीइजस                       | <b>पं</b> ध्रमई         |
| रविजोद           | सागर                       | <b>अ</b> ज्जुणवि <b>क्स</b> | बाहुबलि                       | <b>बीहद</b> य               | भाणुमई                  |
| रविमाण           | ं सायर                     | भगंतलक्ष                    | <b>मरह</b>                    | ् <b>चीहरह</b>              | मणोइरा                  |
| रहयंद            | सागरचोस                    | भगंतरह                      | भुव <b>ब</b> लपर <b>क्र</b> म | <b>बीह</b> ना <b>ह</b>      | रइनिहा                  |
| राम              | सार                        |                             | मंगलि <b>स म</b>              | <b>चीइ</b> सोदास            | रह्माका                 |
| <b>इ</b> दनाम    | श्वास                      | <b>अ</b> णर् <b>ण</b>       | <b>मं</b> षा <b>य</b>         | युकीसल                      | रयणमह                   |
| बोड              | सा <b>हु</b> व <b>ण्डल</b> | अभिययस                      | <b>स्थ</b>                    | प्रुपासकिति                 | सच्छी                   |

| विश्वतालां व्यामीव विश्वतां वंदवयणा अंवजं, अंवकुमार सिरिमालां विश्वतां व्यामणा लंकासीय तिक्षालां असर्ण्यम धुंदरी धिरिमालां रहणीय लंकासीय तिक्षालां आरण्यम धुंदरी धिरिम्णणां रहणीय लंकासीय लंकासीय आर्थ,र्य धुतारा वृद्धवी रहणां वृद्धवा वज्ज देवी कृद्धय धुरमाँ सिरिकतां वृद्धवाण वज्जमणां नंदा विश्विति स्रक्षमणां वीवां निवां विश्वां वज्जमणां वज्जमां वेवरानरिंद हरिकतां विद्यां पर्मीय वज्जमुह पर्यमां ग्रयणांपद द्विवयवस्मा धुमा पर्मीय वज्जमुह पर्यमा ग्रयणांपद द्विवयवस्मा धुमा पृष्ठा विश्वतां विश्वतां पर्मीय वज्जमुह पर्यमां ग्रयणांपद द्विवयवस्मा धुमा पृष्ठा विश्वतां विश्वतां पर्मीय विश्वतां पर्मावां वृद्धवां पर्यामणां प्रवां विश्वतां विश्वतां पर्मावां विश्वतां विश्वतां विश्वतां पर्यादां विश्वतां पर्मावां व्यापादां विश्वतां विश्वत   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| प्रसिक्ता दहमीय क्षत्रण दीविया आइच, त्य प्रतारा प्रदेशी दहमका देवी क्षत्रम प्रतारा प्रदेशी दहमका विवास व   |
| बहरेबी दहरह वज देवी कहका ग्रुप्त ग्रुप्त ग्रुप्त वजमज्ज्ञ नंदा किस्थि सरकाणा विवास वजमाज्ञ नंदा किस्थि सरकाणा विवास वजमाज्ञ नंदा किस्थि सरकाणा विवास वजमाज्ञ परमाव्या वजमाज्ञ परमाव्या वजमाज्ञ परमाव्या ग्रुप्त हिन्नावरी हिन्नावरी परमाव वजमाज्ञ परमावर्ष परमावर्ष हिन्नावरी हिन्नावरी प्रमाद विवास विवास विवास परमावर्ष                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| सिरिकंता वहण्यण वज्जमज्ज्ञ नंदा किस्थि स्रक्ष्मण वज्जमज्ज्ञ नंदा किस्थि स्रक्ष्मण वज्जमाकि पडमगञ्जा केवरगरिंद इरिकंता विद्या पर्मेय वज्जमुद्द पडमा गयणांणद दियवधन्मा सुमद्दा पण्डमा पण्डुत्तरगढ्द वज्जिद्द पडमावर्दि गिरिनंद हिम्मणकी सुमा पद्धिश्र विष्टुकुमार पशावर्द चंदजोई (५) विद्याचर सुमग्रका पूरारह विमीसण पीइमहा चंदरस्ति पुरुष सुमग्रका प्रमास विहीसण पीई अवाणंद अदमीम सुमिता विहीसण चंपरिकिल मद्दा गळ अंगारम सुमिता विहीसण चंपरिकिल मद्दा गळ अंगारम सुरकंता भववाद्द सिरीगीय माणुमई नीळ अक्डमि सिरीगीय माणुमई नीळ अक्डमि सोमित्ती भाणुक्णण सिरिमाकि भाणुमई पढिदंद अक्डतेश किम्मूला भाणुरक्क्स सीहवाहण संदोदरी पण्डगाइ अणिळ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| वीवा निवाश वजाहि परागाना सेदरगरिंद हरिकंता वीहिया पर्माय वजाहि परामा ग्रायाणंद हिययध्रमा प्रमद्दा पराग्द वजाहि परागावदे गिरिनंद हिययध्रमा प्रमद्दा पराग्द वजाहि परागावदे गिरिनंद हिययध्रमा प्रमा पहिश्र वण्डिकार प्रभावदे चंद्रशहे (५) विद्याध्यर प्रमंगका प्रयादह विमीसण पीइमहा चंद्रस्ति पुरुष प्रमणुस्प्रया विमीसण निहीसण पीदे अवाणंद अद्दर्गीम प्रमित्ता विहीसण संपरिकित्ति महा नक अंगारम प्रदेशता भयवाह सिरीगीय माणुमदे नील अक्टबि बोमित्ती माणुक्ण सिरिमालि माणुमदे पर्डिदंद अक्टतेम हिमचूला माणुरक्वस वीहवाहण मेदोदरी प्रवणगह अणिस                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| वीहिया पत्नीय वज्रमुह पउमा ग्रंथणांपर हिययध्मा प्रमा |
| पुन्त प्रमुक्ति प्रमुक्ति विद्या विद्या प्रमान है निर्देन हियम विद्या प्रमान है निर्देन हियम विद्या प्रमान है निर्देश हियम विद्या प्रमान है निर्देश हियम विद्या प्रमान है निर्देश हियम प्रमान है निर्देश हियम प्रमान है निर्देश हियम प्रमान है निर्देश हियम है निर्देश |
| हुमा पहिल्ल विष्टकुमार प्रभावई चंदलोई (५) विद्याखर<br>हुमगका पूपारह विभीसण पीइमहा चंदरस्ति पुरुष<br>हुमगुस्पुया विभीसण विहीसण पीई अवाणंद अइमीम<br>हुमिता विहीसण संपरिकित्ति भहा नक अंगारण<br>हुरकता भयवाह सिरीगीय माणुमई नील अक्टबिट<br>होमिती भाणुकुण सिरिमालि माणुगई पहिद्द अक्टतेश<br>हिमचूला माणुरुक्तस सीहवाहण मेदोदरी प्रवणगह अणिल                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| सुनगका पूर्वारह विभीसण पीइमहा चंदरस्ति पुरुष<br>सुनगुरुपुरा विभीसण विहीसण पीई अवाणंद अहमीम<br>सुनिता विहीसण संपरिकित्ति भद्दा नळ अंगारज<br>सुरकता भववाह सिरीगीय भागुमई नीळ अक्टबि<br>सोनित्ती भागुकण सिरिमाळि भागुगई पडिइंद अक्टवेश<br>हिमचूळा भागुरुकस सीहवाहण मंदोदरी पवणगह अणिळ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| प्रमणुरस्या विशीसण विहीसण पीई ज्याणंद अहमीम<br>द्वितिता विहीसण संपरिकित्ति भहा मळ अंगारण<br>द्वितता भयवाह सिरीगीय माणुमई नील अङ्ग्रज्ञि<br>खोमित्ती माणुकण सिरिमालि माणुगई पहिद्द अङ्ग्रतेश<br>दिमचूला माणुरक्जस सीहवाहण मेदोदरी प्रवणगह अणिल                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| द्धिनता विहीसण संपरिकित्ति भहा नक अंगार अ<br>दुरकेता भववाह सिरीगीय भाणुमहे नील अक्क बढि<br>खोमित्री भाणुकरूण सिरिमाकि भाणुगहे पडिहंद अक्क ते अ<br>हिमचूला भाणुरक्क सीहवाहण अंदोदरी पवणगह अणिक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| पुरकेता भगवाइ सिरीगीय भाणुमहे नील अञ्चलि<br>सोमित्ती भाणुकण सिरिमालि भाणुगई पहिदंद अञ्चलेश<br>दिमचूला भाणुरकलस सीहवाहण मेदोदरी पत्रणगइ अणिल                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| स्रोभित्ती भाणुक्तम सिरिमाकि भाणुनई पडिइंद अस्रतेश<br>हिमचूला भाणुरक्सस सीहवाहण भेदोदरी पवणगह अणिक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| हिमचूला माणुरकास सीहवाहण मंदोदरी पवणगह अणिक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| (a) adams when man                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| (२) उक्केडड मीम धुकेस मणवेगा बालि अमर्धंदर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| पुरुष मीमप्पइ सुकेसी मणोरमा मंदर अदिदम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>आयरंग मीमरह सुग्गीव मयणप</b> उमा गद्य <b>कुमार अ</b> सणियोस                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>रहभूह मऊह सुभाणुधम्म माहबी महोयदिस अ</b> सणि <b>बेग</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>स्त्री</b> मणोरम सुभूसण मिगाव <b>ई</b> र् <sub>विष्पम</sub> <b>अस्</b> वायर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| वणमाला (निक्ष) मवारिदमण सुमालि रइवेया रिक्सरम अहर्द्द                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| (३) राझस महतकिति सुमुह रेमा व्यकंठ आह्चरक्स                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>पुरुष मह</b> कंतजस सुरारि रयणमाला <sub>वालि</sub> <b>आह्यरय</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| भेगारण महगइ सुर्वत रिव सुगीव आउद                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| अभियवेग महुण सुर इत्पणी आणंदमाहि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| नारसतास महबाहु हारगाव स्रकासुदरा आयासाबहु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| व्यक्तियायम् स्ट्रियं स्था कर्मा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| जाह्यपर व्यवस्य व्यवस्य व्यवस्य इद्<br>अस्त्रतामा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| बाइचगङ्क्रमार मालवत आउणह ।वमलामा इदघणु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| इंदइ मालि भासिणिदेवी संमावली गुणवर्द इंदरह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| इंदप्पम मेहज्ज्ञाण इंदाणी ससम्बद्धा वंदामा इंदासहस्पम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| इंदमेह भहपम उव्यक्षी सिरिकंता चार्वसिरी इंदामयनंदण<br>जन्मानिरी सेहताहण इंडा सिरिहना जिणमई उसकि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| उनावरा नव्यक्त क्या स्थापरात                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| कित्तिभवल रक्सस कणवपमा सिरिप्पमा तारा उद्दश                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| इंस र्यणक्स क्षणयावली सिरिमई पडमराग सक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| कुंमकण रविरक्तास कमलिसरी छंदरी पडमामा एकपूर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| गवारि रिविञ कवित्ता ग्रुप्पमदेवी मणोबाहिणी कणगप्पह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| गह्बोभ रविरह किसि (४) बानर मयणूसन डगर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| चणवाहुण रविसत्तु केकसी पुरुष विज्जुत्पमा कणवरह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| चाइ रामण चंदणक्या शहरक सिरिकंता कमलसिरी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>बंदुमांकि रावण बंदणहा अंगम, अंगकुमार सिरियमा कास्टब</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| विकिष                | <b>द्</b> क्षण           | भाजसकेग                | वि <b>आं</b> गम            | सेण                        | पडमानई                     |
|----------------------|--------------------------|------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>gar</b> (         | देवरक्ष                  | भावइ                   | विजासमुख्यान               | इंसरह                      | पीर्माई                    |
| <b>इ</b> कांगदण      | <b>दोष्</b> ड            | मेचपश                  | विज् <u>ज</u> ुते <b>म</b> | इपुअ                       | भोगवर्ष                    |
| कोलावद्वदर           | नंदिमाछि                 | <b>मेक्दर्ता</b>       | विञ्जुदस                   | <b>इ</b> य                 | <b>अंदाइणी</b>             |
| बरद्वाप              | नं <b>दी</b> सर          | मेरमहामरबङ्            | विज्जुदंत                  | इरिचंद                     | मणबेगा                     |
| शंगाहर               | नक्ससद्मण                |                        | विज्ञुदाढ                  | हरिणाइ                     | मण्डुंदरी                  |
| गंधका                | नक्षि                    | मेहरह                  | विज्जुत्पभ-द्              | इरिवाइण                    | मणोरमा                     |
| गंमीर                | নৰ <b>তা</b> গঁ <b>ৰ</b> | मेहनाहण                | बिज्जुबेग                  | <b>হিভিৰ</b>               | माणससुंदरी                 |
| गयणविज्यू            | नलकुरूवर                 | मेहचीद                 | ৰিত <b>ন্</b>              | हिमराय                     | माहबी "                    |
| गवर्णिडु             | निव्वाणमस्तिमंत          | रतद्व                  | विज्ञास                    | ह्रेम                      | रइवेगा                     |
| भृगवाह्य             | पडमनिष्                  | रवणकेसी                | विणमि                      | हेइय                       | र्यणसक्षाया                |
| पंद                  | पउममास्रि                | रयणित्त                | वियद                       | स्री                       | रयणसिरी                    |
| <b>चंदंक</b>         | पडमरह                    | र्यणविद                | विराहिक                    | अंजणा—सुंदरी               | रयणावली                    |
| चंदगइ                | प <b>रिसुज</b> श         | रयणमा लि               | विरिवदत्त                  | <b>अंसुमई</b>              | कच्छी                      |
| चंदपुर               | प <b>डिस्</b> र          |                        | विसास                      | <b>अ</b> णंग <b>कुसुमा</b> | वज्यसिरी                   |
| चंदनद                | पस्हाभ                   | रबणरह                  | विसु <b>द्</b> कमल         | <b>अ</b> णं गसरा           | विज्जुपभा                  |
| <b>चंदरइ</b>         | पदण                      | र्बणवज्ज               | <b>बीससेण</b>              | अणुराहा                    | वेगवई                      |
| <b>चंदवदा</b> ण      | प्रवर्णजय                | रविकिसि                | वेह्याजक्स                 | <b>अ</b> सोगलया            | संझादेवी                   |
| <b>प्रका</b> ण       | प्रवणसङ्                 | रवि <b>कुंड</b> ल      | बोमर्बिद्                  | आ <b>इचकिति</b>            | सचमई                       |
| <b>चंद</b> सिंहर     | प्रमणवैग                 | लहियास                 | संबुक                      | <b>आ</b> वसी               | सर्वपमा                    |
| वंदोबर               | पस्रकिति                 | राज्यमाचा<br><b>वज</b> | <b>सक</b> ं                | <b>आह्</b> डा              | सबहुया                     |
| चक्क                 | पीइंकर                   | रज<br>रजेक             | बगुर्                      | <b>उ</b> वरंभा             | सम्बसिरी                   |
| नकार                 | पुंडरीय                  |                        | सयलभूसण                    | कणयसिरी                    | सिरिकंता                   |
| वाउंडरावण            | पुणव्यसु                 | वजंघर                  | सरंक                       | कणयामा                     | सिरिचंदा                   |
| चित्तमाणु            | पुरुषभग                  | वजन्द                  | ससंकथम्म                   | कणयावली                    | सिरिदामा                   |
| जम                   | पुण्णचंद                 | वज्रदत्त               | <b>स</b> सि <b>कुंदल</b>   | कित्तिमई                   | <b>बि</b> रि <b>दे</b> वी  |
| <b>ज</b> र्थत        | पुरचंद                   | <b>वजर</b> भ           | ससिमंडल                    | केउमई                      | <b>बि</b> रिप <b>भदेवी</b> |
| जयाणंद               | पुरंबर                   | वज्याणि                | सह स्सनयण                  | कोस्रिय                    | सिरिपभा                    |
| वलकंत                | <b>प</b> उ <b>प्र</b>    | वजगह                   | सहसार                      | गंघन्या                    | सिरिमई                     |
| वलणवि                | बास                      | <b>प</b> जावरनयण       | साहसगइ                     | गंघारी                     | सिरिमाका                   |
| <b>अक्रमस्टिह</b>    | 36                       | <b>रजसं</b> ष          | सिरिकंठ                    | गुणमाला                    | सिरिरेमा                   |
| <b>जियभाणु</b>       | मञ                       | गणसुंदर                | सिरिसेल                    | चंदमई                      | सिरी                       |
| বিষ                  | मयबम्म                   | -                      | <b>पीह्</b> ष्ट            | <b>चंदमु</b> ही            | सुंदरमाला                  |
| तविकेस               | <b>मयारिद्म</b> ण        | वजासु <b>ज</b> ण्हु    | सीइविक्रम                  | चंदछेहा                    | सुंदरी                     |
| तक्विगय              | <b>सस्नंदण</b>           | पञासह                  | सुजड                       | चंदबबणा                    | युप्यमदेवी                 |
| तिक्वेग              | महाबक                    | वजातहपंजर              | मुंद                       | जयचंदा                     | <b>सु</b> ष्पभा            |
| तिउरामुद्            | महिंद                    | चजाम                   | सुरसिवभराय                 | तिरूपमा                    | <b>सुमंगका</b>             |
| <b>নিশূত</b>         | महिंहर                   | वजास                   | <b>ग्र</b> रसुंदर          | तणुकंचु                    | <b>सुम</b> णा              |
| तिवड                 | महुच्छा <b>ल</b>         | <b>बाउडुमा</b> र       | सुराज                      | तरेगमासा                   | हरिमालिणी                  |
| <b>एड</b> ए <b>ड</b> | महोदर                    | वासिद                  | सुवयण                      | नंदगर्                     | <b>हियय</b> सुंदरी         |
| दुराण्य              | माकोर                    | विजयसीइ                | स्रकोगरिंद                 | परमा                       | देमवर्                     |
| •                    |                          |                        |                            |                            |                            |

| (६) सामान्य           | <b>कुलिसय</b> ण   | बिङ्कंत            | न कि विश्व                | वसु                 | सर्चक                         |
|-----------------------|-------------------|--------------------|---------------------------|---------------------|-------------------------------|
| पुरुष                 | केटव              | भीर                | बाह्य                     | बद्धपुज             | ससिप्पम                       |
| <b>अइव</b> स          | केसरि             | नंद                | <b>9</b> 6                | वसुसामि             | सहवेष                         |
| अइविरिम               | बेमंकर            | नंदण               | <b>अ</b> गिर <b>ही</b>    | वाउ <b>कु</b> मार   | सहसकिरण                       |
| <b>যাঁ</b> ছ          | गबद्याद्य         | नं(देषोस           | भाणु                      | বাকিক্সি <b>ন্ত</b> | सिद्धाः                       |
| <b>जंब</b> ह्         | <b>घणवाहरह</b>    | नंदिवद्यण          | माणुष्प <b>इ</b>          | वि <b>उलवाहण</b>    | सिरिकंत                       |
| अविगदाण               | वंदभर्            | नंदिसेण            | मीम                       | विवित्तरह           | सिरि <b>चंद</b>               |
| भवन                   | वंदमंडल           | नलिणिगुम्स         | भूरिण, भूरी               | বি <b>জ</b> ঞ       | स्निरिधम्म                    |
| अणिवारिअविरिअ         | <b>बंदोदय</b>     | मागद्मण            | <b>भू</b> सण              | विजय                | सिरिधर                        |
| <b>अणुद्ध</b> र       | चक्र अ            | <b>मिर्ड्</b> ढ    | भोयरह                     | विजयप <b>ञ्चश</b>   | सिरिनंदण                      |
| अमिबपम                | चिताभणि           | निस्संदिअ          | <b>म</b> इंदवा <b>ह</b>   | विजयरह              | सिरि <b>वद</b> ण              |
| श्वस                  | चित्तरह           | पउम                | मंदर                      | विजयस <b>च्यूळ</b>  | सिरिव <b>दिय</b>              |
| <b>अ</b> रिदमण        | <b>इत्त</b> छाय   | पजमरह              | मंदिर                     | विजयसायर            | सिरि <b>सेणराय</b>            |
| अरिहसण                | बङ्गदस            | पडमासण             | न रूथ                     | विजयसेण             | सिवंकर                        |
| <b>अवराइअ</b>         | जंबूणअ            | <b>व</b> डमुत्तर   | महसेण                     | विजवारि<br>-        | सिहि                          |
| ससंकिथ                | जक्खदत्त          | पं <b>कव</b> गुस्म | महाघोस                    | विज्ञुत्पभ          | सीहउदर                        |
| <b>भा</b> णं <b>द</b> | <b>वक्</b> खसेण   | पञ्जुष्ण           | महाधव                     | विणोभ               | सीह्रवंद                      |
| आणंदिक                | जगञ्जुइ           | पहिणंदी            | ं महाप <b>उम</b><br>महाबळ | विष्हु              | सीहद्धय                       |
| भाससेण                | अणमे <b>जअ</b>    | पयाबल              | महाबुद्धि                 | विमलवाइ             | सीहरह                         |
| इंददत्त               | अणव <b>हार्</b>   | प्यावध             | महिंददत्त                 | विर <b>स</b>        | सीइबाइण                       |
| इंदाम                 | जमद्भाि           | पयास्त्रस          | महिहर                     | विस्ससेण            | सीहविकम                       |
| इंदुरह                | জন্ম              | पयाससीह            | महु                       | विस्सावसु           | सीहरोण                        |
| <b>उका</b> मुह        | जयकंत             | परसुराम            | मारिदल                    | वीर                 | सीहेंदु                       |
| <b>च</b> रग           | असप्पद्           | पलंबनाहु .         | मुणि <b>भर्</b>           | वीरसेण              | सी <b>होय</b> र               |
| <b>उदय</b> सुंदर      | जसकिति            | पवणावरा            | मेरु                      | <b>बीससेण</b>       | सुंदरसन्ति                    |
| उस <b>र</b>           | <b>अ</b> सहर      | पहासर              | मेहकुमार                  | वैसमण               | सुकंठ                         |
| श्राकण्ण              | <b>जिणवहरसे</b> ण | पियंकर             | मेहप्पभ                   | <b>संस</b> त्थ      | सुकेस                         |
| <b>कंकड</b>           | वियसत्तु          | पियंबस             | मेहप्पह                   | संपुर्ण्णिदु        | सुचंद                         |
| 454                   | तियसंज्ञ          | पियधम्म            | मेइरइ                     | संब                 | सुणंद                         |
| कंतासोग               | तिसिर             | पियनंदि            | रइवद्यण                   | <b>चंभू</b> अ       | सुदरिसण                       |
| कढोर                  | दंखग              | पियवद्धण           | रणलोल                     | संवर                | सुपहर्द्ध                     |
| क्तविरिय              | दवरह              | विहु               | रयणरह                     | स्यासभ<br>सर        | सुप्पम<br>सुवंधुतिल <b>भ</b>  |
| क्यधन्म               | <b>दम</b> यंत     | पीयंकर             | वर्नाम                    | सत्तुंदम,-ण         | सु <b>बु</b> द्धि             |
| करवह                  | <b>इम्स्</b>      | पुढ्दंघर           | संस्कीहरद्व               | सतुदमधर             | 93' <b>य</b><br>सुम <b>र्</b> |
| · <b>क</b> ल <b>ह</b> | देव               | पोडिल              | वस्थरह                    | समसुद               | सुमाक                         |
| कसिव                  | दोण,चण            | वंधुरुद्           | वजकंच्                    | समुद्दिजन           | सुभित्त                       |
| - <b>দ্বা</b> ল       | भूणक              | वंभगूर             | ब जक्ता                   | संयभु               | <del>युग्</del>               |
| <b>कुंद</b> ल         | ध्रम्मभित्त       | वंभरह              | वजनाभ                     | सबबाहु              | सुबधर                         |
| ंड्रंग                | <b>धम्मह</b> इ    | बहुवाहुण           | विद् <b>धिह</b>           | सरह                 | सुरजेट्ठ                      |
| <b>कुवेरके</b> त      | षर                | वास्रचंद           | वसभदत्त                   | सम                  | द्युरप्पभ                     |
| - <b>कुलबद्द</b> ण    | परणिपर            | वाकमित             | वसहर्यभ                   | सम्ब                | सुबरङ्ख                       |
| <b>—</b> · <b>–</b>   |                   |                    |                           |                     |                               |

## वर्गीकृत-भौगोकिक-विशेषनाम

- (क) प्राम-नगर-पक्की
- (घ) नदी

- (ब) जन-जनपद-देश
- (क) पर्वत

(७) समुद्र (ज) सरोवर

(ग) द्वीप-निवेश

(ब) वन-उद्यान-कानन-गुहा-बापी

| <b>(42)</b>                 | प्राम-मगर-पद्धी              | कंचण-नगर            | ५.२३१;१०६.१                     | कुच-पुर                   | ४८.१४; -बरमबर ४८.                         |
|-----------------------------|------------------------------|---------------------|---------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------|
| मभोज्या                     | ११.७; ३७.१९. (देखो           | <b>-9</b> ₹         | ७. ४५: ९१. ३ ( देखो             |                           | ३३; -बरपुर ४८.२३                          |
| 4441                        | कोसङपुरी )                   |                     | कणयपुर                          | कुंबरपुर                  | ९५.३४ (देखो गयपुर)                        |
| <b>अंगपु</b> र              | <b>₹1.</b> 0                 | कंपिक               | २०.१५०, १५८: ८२.५६,             | कुंड—ग्गामपुर             | २.२१; -gt २०.५०                           |
| अंबरतिस्य                   | <b>६.</b> 9६७                |                     | 40;44.39                        | कुंदनयर                   | <b>३३.६</b> ५                             |
| <b>अक्स</b> पुर             | v8.39                        | -पुर                | ८.१४३,२०५,२०७                   | कुंभ-नगर                  | ८.५७ -पुर ८.५७                            |
| अध्यक्तापुर                 | 56.46                        | -1                  | २०.३९:२५.१६                     | कुककुडनगर                 | 996.43                                    |
| <b>अमब</b> पुर              | 59.8                         | <b>कणबपुर</b>       | <b>६.२४१;१५.२०; १०६.३.</b> .    | कुब्बर                    | 45.6                                      |
| ् <b>अमर</b> पुर            | • 1.98                       | •                   | (देशो कंचणनयर)                  | <b>्रकु</b> क्वर          | ७७.४५; -नयर ७७.४८.                        |
| (अमरावर्ष                   | ८.२७० (वेबो देवनयरी)         | क्रमाकुंडल          | <b>6.294;98.34;89.95</b>        |                           | (देसो कूषधइ)                              |
| अरिजयपुर                    | 4.9 <b>05; 93.3</b> 4,746.93 | -g₹                 | 906.9                           | कुब्बरगाम                 | 8 4 ' 6' 14                               |
| मरिहपुर<br>व्यरिहपुर        | ३९.७७ ( देखो रिष्टुपुर )     | <b>कमलसंकु</b> लपुर | २२.१०७. ( देखो <b>कुत्युम</b> - | कुस्रगमयर                 | २.९८;९५.३५ (देखो                          |
| ( <b>अक्</b> णस्माम         | \$4.4,68                     |                     | gt)                             |                           | मगद्भपुर )                                |
| <b>अरु</b> णुरगाम           | 1.49                         | ∫कायंदिपुर          | <b>૩</b> ⁻ /<br>૧•૪.૨           | कुसस्यल-नयर               | ५८.४; –पुर २१.७९.                         |
| अकणपुर                      | 9७.५६                        | कार्यंदी            | २०.३५:९५.३२:१०४.२१              |                           | (देखो <b>अरुहृत्य</b> स्त्र)              |
| अवहत्पल                     | २२. १०६. (देखो               | ∫कासिपुर            | <b>६.9३७;२०. ३३;9∙४.9०</b>      | कुसुमंत-पुर               | ७.१२२ –य ७.७४                             |
|                             | कुसत्यछनयर)                  | <b>े्कासीपुरी</b>   |                                 | <b>कुसुमपु</b> र          | ४८.८३ (देखो पुल्फा-                       |
| अलंकारपुर                   | ४३.१२. (देखो पाया-           | किकिय               | 80.9; 50.96; 909.9              | \<br>                     | <b>बह्ण्यनथर</b> )<br>५.२९                |
| •                           | लंकारपुर )                   | -पुर<br>किकिधि      | 43,980                          | (कुसुमावर् <u>द</u>       |                                           |
| <b>अलका</b> पुरी            | ₹•. <b>₹•</b> ¶              | (।काक्सान           | ८.२२९,२३६;९. २४;४७,             | कृववद्                    | ३३.१४८:३४.५५ (वेस्रो                      |
| अधिणपुर                     | v.4•                         |                     | ₹₹, ₹¢; ५₹. ₹५, ६₹,             | कोखयमंगल                  | <b>कुब्बर</b> )<br>७.५४;२४.२,३३           |
| आसग <b>ु</b> र<br>असुरनाम   | v.8 <b>\$</b>                |                     | 123:48.9,38:45.42.              | को <u>सुई</u> नयरी        | ३९.१००.(देखो <b>पडमिणी</b> )              |
| अद्धोग<br>असोग              | २०.१८९                       |                     | ७६.७;८५.२५                      | काशुरुगमरा<br>कोसंबी      | •                                         |
| <b>आइच</b> पम               | 4.68                         | -नयर                | U, PE                           | কার্মা                    | २०.१०, ३२, १६९; ३४.<br>४५;५५.३८;८८.२४;९५. |
|                             | -                            | -पुर                | 9'84;4.84,98,59,53,             |                           | ३३:-मयरी२१.२:७५.६०                        |
| <b>आह्यपुर</b>              | <b>६.१५८: १५.५,२६: १८.</b>   |                     | 940,292,290;2.985;              | ∫कोसलपुरी                 | <b>९९.३०,४२,११३,२३</b> ;                  |
|                             | <b>93,94,3</b> •             |                     | 9.8; 95.2, <b>3</b> 0, 80.5,    | <b>कोसला</b><br>  कासलुरा | २०.२८, <b>१०९</b> : ३७, ६४;               |
| आइचार                       | 51.3                         |                     | २६; ४८. १११; ४९.१६;             | Caraci                    | ७९.१५:९८.३९:९९.२३;                        |
| <b>आ</b> णंदपुरी            | ₹•.9८८                       |                     | 40.90;46.94                     |                           | 100, 12; 111, 14;                         |
| (आस्त्रोगनबर<br>आस्त्रोयनगर | ९८,५७<br>८ <b>२</b> ,९७      |                     | <b>९.५०:</b> १७. <b>१</b> १     |                           | 194.48                                    |
| •                           |                              | -महापुर             |                                 | -नयरी                     | <b>96.43;9-9.90</b>                       |
| <u>इंद</u> नबर              | <b>३६.</b> १२                | किन्नर-गीय          | ७. <b>४९</b> ;५५ <u>.</u> ५३    | –पुरी                     | ८२. ५;९४. ६२:९९. २९,                      |
| इसिंखपत्रि                  | <b>35.63</b>                 | गीबपुर              | <b>५.२8२</b> ;                  |                           | ३६;११३.२४. ११८.४६<br>(२)                  |
| उजेणी                       | ३३.२५;७७.५१                  | -97                 | 15.25                           |                           | (देको पडमपुरी)                            |

| केमंत्रली-नयर        | ३८. २४; ७७. ५३; –पुर       | ताम लित्तिनबर            | <b>Կ.</b> ९९                              | पीइपुर                         | <b>4.334</b>                 |
|----------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
|                      | ३८. २२.                    | तिलयपुर                  | 59.6                                      | पीडरसंख                        | 44 68                        |
| ∫केम-पुर             | १०३.७; —पुरी २०७;<br>१०३६० | दस-उर                    | ३३.५९,९०,१२५,१४८;<br>-खरनबर ४३.२५,६०,     | पुंक्पुर                       | <b>३७.९</b>                  |
| बेमा                 | ₹•.9•                      | J                        | ve 994;                                   | पुंचरियपुर                     | <b>54 90,98,84350.92</b> ;   |
| गंभञ्द               | ९१.४; —गीयमयर              |                          | -ण्यनयर ७९.९;                             |                                | 56.94,9v, <b>\$6,v</b> •;55. |
|                      | ५.२४३;५५.५०; -पुर          | ् <b>दसं</b> गनयर        | ~पुर <i>७७.</i> ४७                        |                                | 9,3:900.83;909.90;           |
|                      | <b>૭. ૫</b> ૦              | द्विगनसर<br>दहिमुह       | ३३.८९९६<br>५१.२ -मयर ५१.१६                |                                | -रीयनयर ९७. २, १९;           |
| गंबाुर               | ३१.१९ २३; -पुर ९१.६        | पाण्डल<br><b>दाव</b> गाम | ₹+. <b>६</b> +                            |                                | –रीयपुर ९७.९५; १००.          |
| गंधावर्ष             | 89.84                      | दुहंघ-पुर                | १२.३८,४३, ६३,६५,७३                        |                                | ३६: (वेको पौडरियपुर)         |
| (गयण <b>वसम</b>      | 44.42                      | 304.31                   | -पुरी १२ ४१,४७                            | पुंडरीगिणी                     | 20 v, 5, 908, 990,           |
| <b>्रायणवह्नह</b>    | ५.६६; –वर ३.१५३            | देवनयरी                  | ५.२ <b>०३ (दे</b> शे <b>समरपुर)</b>       |                                | 133,966;33.8                 |
| गयपुर                | २•. १२४; ६३. ६३!           | देवोवगीयन <b>यर</b>      | ८५.२७                                     | पुक्खला                        | ३१.९                         |
|                      | ९५ ३४; मबर ४.२             | ध <b>ण</b> पुर           | ₹•.9₹6                                    | पुरका <b>ब</b> इण्ण <b>मबर</b> | ७७ ७५. (देखी कमल-            |
|                      | (देखां नागपुर)             | ध <b>ण</b> गाम           | \$v.ve                                    |                                | संकृलपुर ।                   |
| गी:यपुर              | ५५,५३                      | नंदणन <b>य</b> र         | २०२०१                                     | पुहद्वपुर                      | २०.२०१; <b>७७. ४९</b> ; ९८.  |
| गुंजाविद्याणनयर      | 909.46                     | नदपुरी                   | ₹•.906                                    | 91.9                           | ४,५, ११, ३६; —है २०.         |
| गोषद्धण              | ° 0.994                    | नंदावस                   | 103.46                                    |                                | 166; - शुर ५. ११७;           |
| घोसपुर               | २१.५१                      | नंदाव <b>ल</b> पुर       | १७,३ ३३                                   |                                | २०.१०८                       |
| चंद−पुर              | ५.११४;९५ ३२; -पुरी         | नागपुर                   | 6 9 v 9; 2 o . 9 o , 8 2 , 8 2 ,          | पौडरिबपुर                      | <b>58. 903; 56. 8, 4.</b>    |
|                      | २०.३४                      |                          | 938, 983, 965,965;                        | •                              | (देखो <b>पुंडरियपुर</b> )    |
| चंदाइ <b>च</b> पुर   | ८२,६४                      |                          | २१.४३;८२२७. ( देखो<br><b>संतिनामनयर</b> ) | पौडवद्यण                       | 64.3                         |
| चंदाव <b>त्त</b> पुर | १३ २७                      | नि <b>चा</b> लोग         | 5.48                                      | पोयण                           | २६.१७; ७७. ८८, ९१;           |
| ≒ंपा                 | २०.१०,३८,५१;९५.३२;         | नेडर                     | 59.8                                      |                                | ८६. २; ९८. १४; -नयर          |
|                      | -नयर २१.६;                 | प्रहुमयर                 | 9-3.936                                   |                                | २६ १६; ७७ ९०,                |
|                      | -पुरी ८. <b>१</b> ५६       | पडमपुर                   | 4,58;996.05                               |                                | १ <b>११, ११३; -पुर</b>       |
| <b>चक</b> -उर        | ९१४; -पुर २०.१८०;          | पडिमणी                   | ३९.३७,४७. (देखो                           |                                | ५. ५२, २२७; २०.              |
|                      | २६.४                       |                          | कोमुईनयरी                                 |                                | 955,900,960;65.90            |
| चक्रवाल-नगर          | 9, 80; 4, 44;93,32;        | पढमपुरी                  | २०.३० ४४; २८. ७०                          | बहुणाय                         | ५५ ५३                        |
| •                    | २६८६; -बरमयर २८.           |                          | (वेस्रो विणिया)                           | भहिल                           | २०.९ -पुर २०. ३६;            |
|                      | १२६. (वेस्रो रहस्रक-       | पयाग                     | <b>4</b> २.२१                             |                                | ८५ ३३                        |
|                      | बाछ )                      | परिखेय                   | 44.44                                     | भाविसास                        | 44.48                        |
| <b>छत्ता</b> यार     | 20,90                      | ∫पायालं <b>कारपु</b> र   | १ ४५,५४; ५ १३२; ६.                        | मऊरमाल                         | २७ ६                         |
| <b>जन</b> सठाण       | 39.46                      | 1                        | २०१,२१९;७.५९;८.७५;                        | <b>मंदरकुंज</b>                | 6.900                        |
| जक्खपुर              | ७.४९,५५;९१.६               | 1                        | १०.१६.१९. २; ४५.३८;<br>८५.२७.११३.१४       | मंदिर                          | ५५.५३; -पुर १०४८             |
| जयास                 | ५५ ५५                      | पायालपुर                 | ६. १९७, २०७, २२ ३;७.                      | मगहपुर                         | ८२.४६;८८.१ (देखो             |
| बोधुर                | o 83:9 2;59 4              | • -                      | १६६;८. २२८; ९. १८;                        |                                | रायगिइ )                     |
| ओइप्पम               | 6 89                       |                          | <b>૧૬.२७,२९</b> ;४३.१७;४५.                | मत्तंड                         | 44.48                        |
| जोइसदंड              | 44 44                      |                          | ३९; ४७, ६. (देखो                          | मत्तकोइलरव                     | 9•३.9२९                      |
| तकः त्र -सिकपुर      | ४४०; –सिका ४. ३८,          |                          | बर्ककारपुर )                              | मसियावई                        | 86 98.                       |
|                      | 8.                         | पा <b>का</b>             | २०.५१                                     | मलय                            | 44.48; <b>49. 6</b>          |

| महा-नबर            | २०.९; –पुर २०. १२१,       | रसायलनयर   | <b>१९.८ (दे</b> खो <b>वरुणनयर)</b> |                  | ४,१२,१४,४५: ५६. ३५:        |
|--------------------|---------------------------|------------|------------------------------------|------------------|----------------------------|
|                    | 960; 22, 59, 65.2;        | रहणीय      | 59.8                               |                  | 40, 29; 44, 22, 42,        |
|                    | 1-3.36                    | रह-चक्रवाल | ८. ४१; –नेडर ७. ४०;                |                  | 45: 69. 8, 5, 28,46,       |
| महासेल             | <b>બ</b> બ <b>પેરૂ</b>    |            | 99. 7; 76 0; 40.80;                |                  | ٧٩; ६४. २७; ६५.٩٩,         |
| महिद-नबर           | 94. 90: 906:960,          |            | ॅ८५.२८; —नेउर <b>चक्रवाक</b>       |                  | 93;56.29;60. 6 93;         |
|                    | ८: ५३ १२२: -नयरी          |            | <b>३.१५२;६.१६५;</b> ८.२४८;         |                  | ६८३०.५०; ६९. ३, १५         |
|                    | 4. 9                      |            | -नेडर चक्रवालनयर १३.               |                  | २१,१२, २७, ४६, ५६,         |
| महिला              | २४.३६ (देसो मिहिला)       |            | <b>९; -नेउरचक्र</b> वालपुर ५.      |                  | ५७;७०. २०, ३२, ६०;         |
| म <u>ह</u> रा      | 97. 2; 20. 960; 68.       |            | <b>६४</b> ;६. १५६; ७. १, २१;       |                  | ७१ १० ६१,७२. ३, १५,        |
| •                  | ३, ८, ९, २४, ३२, ३७;      |            | <b>१३. ९, १०. (देखो</b>            |                  | 94,74; 42. 78, 74,         |
|                    | ده.۶; در. ۹, ۶, ۶         |            | <b>चक्र</b> वाल ')                 |                  | २९:७४. ४२: ७५. १, ४,       |
|                    | 14 90, 26; 65 5,          | रामपुरी    | ३५.२६                              |                  | २४, ७४; ७८. १६ २२,         |
|                    | ३४, ५९, ६०, ६१;           | राय-गिह    | २०, २०२; २१, २४;२५.                |                  | 89;60. 99; 67. 999;        |
|                    | –पुरी १. ८३; ८६, २७,      |            | २०; -विगह २५. १८:                  |                  | <b>९३.२६; ९५. २४; १०१.</b> |
|                    | ३३, ३८, ४१, ५२; ८७.       |            | ८२ ४४; -पुर २.८, ४८;               |                  | ३०:१०२. ४; १०३. ३;         |
|                    | 17; 66, 8; 65, 1.         |            | 99 4, 84; २•. १५२,                 |                  | ११२.२; ११३. १६:११८.        |
|                    | ६, २१, २४.                |            | १५३. (देखो कुसगा-                  |                  | १२, १५, ६३, १०४;           |
| <b>मोइस</b> र      | १०. ३४; -नबर १०.५५,       |            | नयर )                              | लंकानयरी         | २. ११३; ६. २२८; ७.         |
|                    | ७४; २२. १०२               | रायविल     | 4.908                              |                  | १६२, १६८; ८. १३४,          |
| मिलाण <b>कुंड</b>  | १०३. ९०                   | रिक्खपुर   | ८.२५५; २.५;८५.२६                   |                  | २६३, २८५; १४. १५७;         |
| ∫मिहिस             | ₹• ₽७;                    | रिट्टपुर   | २०.९. (देखो खरिहुपूर)              |                  | ४३.९:४६. १२; ४९. २९;       |
| <b>्मिह्</b> ला    | २० ४५, १८०: २१. ३२;       | रिवुजय     | 44.48                              |                  | ५०.१७;६७.७, १२, १६;        |
|                    | १८. २ १५, ७६, ७८,         | लंका       | T. 84, 42, 66 60:4.                |                  | ७५. २२: ७७. ४७:            |
|                    | ९६. १३२; ७२. ७;           |            | १३३, २२३; ६. १११,                  | लंकापुरी         | ५. १२९, १३५, १३७,          |
|                    | ९५. ३४;                   |            | १४८,१९७,२०६;७. १३,                 |                  | 9६५.२१७, २६७,२७०;          |
|                    | -नयरी २८.२६,९५;           |            | ५६:८.२५७:१०.४८,७१,                 |                  | ६.१२.९६, २२३, २३५;         |
|                    | -पुरी २८ ५३, ५९; ३०,      |            | ७३; ११. ८९. ९१, ९९;                |                  | ७.५८,१०१, १६१, १६४,        |
| 2-6-               | ५७ (देखी महिला)           |            | <b>૧</b> २.१,३६,४०,५२.६९,          |                  | ८.२८१;११. १४१, १४२;        |
| मेहनिह<br>         | <b>५५.५२</b>              |            | 9 • <b>5, 9 9 5.</b> 9 2 6, 9 2 5, |                  | १९.१४; २०. २०२; ४३.        |
| मेहपुर             | ६. २; ९१, ४.<br>—नवर ७.४४ |            | 139 980,988;93.8,                  |                  | १३; ४५. ४४: ४८. ५३;        |
| Ann                | -नबर ७.४४<br>७७ ६१        |            | ८.१ <b>६</b> :१४,१५१;१५.१५;        |                  | ५१.२३;५३.१, ९०; ५४.        |
| मेहरव-तिरथ         |                           |            | १६. ११, १६: १८. २,४,               |                  | २६:५५.१;६४. १३; ६५.        |
| रयणस्थल            | 996. 04                   |            | 19.0,9३,१७, 9९, २९,                |                  | १६; ६६. १३, २०; ६७.        |
| र्यणपुर-१          | ६.५,१६८,२१६;१३. २७;       |            | ३३;४४. १२, ४७; ४६.                 |                  | १३,१७, ४२; ६८ २,४:         |
|                    | ५५.५५;९०.१,१४,२९          |            | 10,90,98,60,89,8%;                 |                  | ७०.५०,६८:७५.१३,२३;         |
| "  – <del>২</del>  | २०.४१; ९५. ३१             |            | ४८.४४,४७,४९,५२,५५,                 |                  | ७६.१; ७७.३९, ५०,५१,        |
| "  −₹              | دع. <b>د</b> د            |            | 198,994, 939, 933;                 |                  | ५४;७८.१७,४३;९५.२३.         |
| रय <b>णवर</b> चंपा | <b>२</b>                  |            | ४९.२७,५०.१८:५२.२७;                 | <b>कच्छी</b> पुर | ५५ ५३                      |
| र्यणसंच्य          | 13.35                     |            | <b>43.3,4,3•, 98, 93•,</b>         | लच्छी <b>इ</b> र | 59.8                       |
| रयणसंचपुर          | <b>4.99</b> 4             |            | १२५, १२७, १४६; ५४.                 | लोगपुर           | 19.63                      |
| रविभूष             | <b>59.4</b>               |            | <b>૧૮,३२,३७,४३,४४;५५.</b>          | वद्दसाणरपुर      | <i>७.</i> ५•               |

| वंसस्थल             | ३९.४; -पुर ४०.२                      | सस्तिपुर                         | <b>₹</b> 9. 98                                           | सिरिमलय                     | <b>૧૧.</b> ૫                  |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| वरषपुर              | 42.00                                | (साएय                            | २०.२७, १८०: २३ ७;                                        | सिरि बिजय                   | 3 1                           |
| षरनयर               | 904.66 40.                           | 1 3                              |                                                          | सिवमंदिर                    | <b>59.</b> ₹                  |
| बरपुर               | 90.48                                | İ                                | ₹9.₹८¦७८,३९;८७ <b>, १७;</b><br><del>-</del> g₹           | सिहिपुरी                    | 13.33                         |
| -                   |                                      | ļ                                | ४.६८:५.५०, ५९. <b>२०३</b> ;                              | सीहपुर                      | २०, ३७, १६९; ३१. १६;          |
| बरुणपुर             | १६.१७; १९. १९ ( देखो<br>\            | <b>\</b>                         | २१.४१;२२ १००;६४. ८;                                      |                             | ५५.५३;९१.६;९५.३४              |
| •                   | रसायस्वयर)                           |                                  | ८०.१२;९१.२७: – <del>g</del> री                           | सुपरहुपुर                   | ६३ ३५                         |
| ववगयसोगा            | २०१० (देखो बीयसोग-                   | 1                                | 9.40; 8. 48; 4 904;                                      | सुर-गी <b>वपुर</b>          | ६३.१९; -म्बीय ८.२५३;          |
| _                   | मथरी)                                | į                                | २२.५८,६०;२३.१९. २०:                                      |                             | –संगीय ८१८                    |
| <b>वाणार</b> सी     | ६.१३५; २०. ४९, १५५;                  | (                                | २५.२२;२८.९४; २९.३६;                                      | सुर्य-संगीय                 | 6. <b>1</b> ;                 |
|                     | <b>४१.४८;९५.३३;</b> १०४.९,           | İ                                |                                                          | सुरणेडर                     | 44 48                         |
|                     | २१. (देखो कासिपुर)                   | 1                                | ३०.१०,१२,८२,८ <i>५</i> ; ३१.                             | [सुरसण                      | 96 99;                        |
| वाराज्य             | ५.२१०                                |                                  | 194; 33. 28: 63.63;                                      | \सुरिंदरमण                  | ७५ ३ १                        |
| बारिपुर             | २०.१८•                               | ļ                                | ६४. ३, ४; ७८ ३६ ५५;                                      | सु <b>वेलपु</b> र           | ५४.४३. (दे <b>सो वेलंघर</b> - |
| विउद्धवरमथर         | ७५.७३                                | İ                                | ७९ २, ११: ८६. २; ८९.                                     |                             | पुर )                         |
| विजयत्थली           | 96.90                                |                                  | <b>99;</b> ९४, ८५; <b>९</b> ९, 9४;                       | सुसीमा                      | २०,७,९,१८९                    |
| विजयपुर             | २०. १४९, १८९, २०१;                   | Į.                               | १००. ४६, ४८; १०१.                                        | <b>स्</b> र                 | 44.45;                        |
|                     | ३५.६९;३६.७, ४१; ३७.                  | ì                                | १९;१०५ .९२; ११०,३;                                       | स्रपुर                      | २•२०९                         |
|                     | 8;36.8,94;68.90                      |                                  | 992.9; 993.98                                            | सुरोदय                      | < 9<6,993,996                 |
| विजयावद्दे          | १०३. १२९: -नयरी                      | साएया                            | २०.१०, ३१, ४०, १६९;                                      | सेणापुर                     | <b>३</b> ९ 8                  |
| 11-41-14            | 996. 68                              | 1                                | ८० १४ १६;९४ ६१; ९८.                                      | से <b>यंक</b> रपु <b>र</b>  | ६३.६५                         |
| विणिया              | 9 - 4.64                             | 1                                | ४२,४६ ५४,५५;९९. ३२;                                      | सेलपुर                      | २० १६९                        |
| विणीया              | २४.३४: -पुरी ३२,५०                   |                                  | <b>१</b> ०५. ८२; ( <b>दे</b> खो                          | स्रोभपुर                    | 00 100                        |
| 1                   | (देखो सापय)                          | l                                | साकेयपुर )                                               | सोरियपुर                    | २० ४८                         |
| (वियड्भनयर          | २६. ८; ३०. १३ ७४;                    | (साकेयपुर                        | 90.68;                                                   | सोह                         | ५५५५                          |
| (वियन्भा            | ३०.१९                                | साकेयानयरी                       | ८२.११४ (देखो<br>सम्बो <del>ग्स</del> ार )                | हणुरुद                      | 90.996;96.40; 99. 3;          |
| विरा <b>हियपु</b> र | १.५५ ( <b>दे</b> खी <b>अर्लका</b> र- | · ·                              | <b>अधोज्</b> शा)<br>१०४.२६                               |                             | ५५.१६:८५.२६; -मयर             |
|                     | पुर)                                 | सामलि <b>नग</b> री<br>सालि–ग्गाम |                                                          |                             | 16. 917, 989; 96.             |
| <b>बीयसोगनवरी</b>   | २०.१४२. (देखो व्यव-                  | साळ-ग्गम                         | १०५. १९, २२, २३ २८:<br>-बरडगाम १०५ २०.                   |                             | ५०, ५३; -पुर                  |
|                     | गयसोगा )                             | (E                               | ,                                                        |                             | 9.६9;9८.५9                    |
| वेणायह              | ४८. ६३                               | ∫सावत्थि<br>{सा <b>वत्थी</b>     | ८८. <b>१९,२४;</b><br>२०. <b>२९.१११</b> ,१३९,१६ <b>९;</b> | <b>इ</b> रिद्धय             | <b>९१.</b> ५                  |
| वेलबरपुर            | ५४.३९ (देखो सुवेख-                   | 1,114,41                         | ८८.३४,९५ ३२; -नयरी                                       | हरिपुर                      | २ <b>०.२०१</b><br>-           |
| ·                   | पुर )                                |                                  | <b>६.</b> १३६                                            | हे <b>मं</b> कपु <i>र्</i>  | 95,00                         |
| <b>सं</b> तिनामनयर  | २०. १८० (देखो <b>कुंजर</b> -         | सिधुणद                           | 6.956                                                    | हेमंगपुर                    | ६.२३७                         |
|                     | <del>पुर</del> )                     | सिद्धत्थनयर                      | <b>3</b> 9.66                                            | _                           | जन-जनपद् देश                  |
| संदणथली             | 994 9                                | सिरिगृह                          | <b>59.</b> 5                                             | ∫अंग                        | ३७.७;८८.२७                    |
| स्रयंपभ             | ७.१५३; -पुर ७.१४९,                   | सिरिछाय                          | <b>९</b> 9.५                                             | <b>्भं</b> गा               | <b>९९.५५</b>                  |
| -                   | 944;6.22,48,64                       | <b>मिरिनिलय</b>                  | ५५,५४                                                    | अंधा<br>अंग्रहर             | 90.90                         |
| सचरिपुर             | <b>३•. ६</b> ५                       | सिरिपह                           | <b>44 48</b>                                             | अंग्रहा<br>(जंगलरा          | ९८.६५<br>•• ьь                |
| संगर्धनाम           | 4.20                                 | सिरिपुर                          | 95,89;85,9;44 35                                         | ∫अंसुच् <b>ढा</b><br>}चूडा  | <b>\$</b> \$.44               |
| सयदारपुर            | 97.90 98                             | सिरिबहुरव                        | <b>49.4</b>                                              | ८ ४०.<br>अ <b>द्धब</b> ब्बर | <b>२</b> ७.५,११;२८.५ <b>९</b> |
| सर्वकनयर            | <b>دع. دع</b>                        | सिरिमंत                          | 44.48                                                    | (अद्धभरह                    | 9,990                         |
| संसनाय<br>संसनाय    | પુષ, પુષ્ટ                           | निरिमंदिर                        | 59. <b>₹</b>                                             | भ <b>रहश्रद</b>             | • •                           |
| क्षारामाम्          |                                      | 1:115-037                        | - · ·                                                    | •                           |                               |

# ३. वर्गीहत-भोगोस्टिक-विदेषमाम

| अवंतिविसय                  | <b>₹</b> ₹.99                               | गंधव्या            | ७.५०               | पुलिब                   | <b>58.83</b> [9+8.8+        |
|----------------------------|---------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|-----------------------------|
| <b>अव</b> रवि <b>देह</b>   | 4.20, 84, 994, 229;                         | गयणवृत्त्रभा       | ५५ ५२              | पुरुवविदेह              | ₹. <b>३२; २३. ३; १०३.</b>   |
|                            | ३१.१४;८२.६७                                 | गीवपुरा            | ५५ ५३              |                         | <b>60. 985</b>              |
| <b>अ</b> सिणा              | v.4•                                        | गोसाला             | 96 84              | वडवरा                   | २७. ८ २६: ९८ ६५:            |
| <b>अ</b> धुरा              | v.8 <b>9</b>                                | ∫चारुवच्छा         | 96,48              |                         | 99 44                       |
| <b>आ</b> णंदा              | 44.44;96.56                                 | ्व <b>च्छा</b>     |                    | बहुणाया                 | ५५ ५३                       |
| <b>आ</b> हीरा              | \$6.68                                      | चिछाय              | २७.८               | भरह                     | ३ ३१,३३.३५, ४१. ५६;         |
| उत्तर–कुरव                 | · \$4.40;908.80; -\$4                       | ৰীগ                | 1•२.१२१            | भारह                    | 4.58,996,966, 220;          |
|                            | <b>३.२७,३५;७०.५७;१०२</b> .                  | चूंदा              | <b>९.५</b> ५       |                         | ۷ 1३९,२०१; २०. ६९,          |
|                            | १०५,११२: -कुक्वा                            | \ <b>अंसुच्</b> रा |                    |                         | 943 960;34.40,60;           |
|                            | <b>₹9.</b> 6                                | <b>ज</b> ंग        | ३०१•               |                         | ३९. ७७; ४३. ९०;४८           |
| <b>उ</b> द्धगा             | 16.66                                       | जं <b>न्</b> भरह   | 9.58               |                         | 199; ६८ ८; ७० १५; ७८.       |
| एरवय                       | <b>₹.₹</b> ₹,₹₹,₽ <b>१;</b> १२. <b>१•</b> ; | <b>জ</b> ক্জা      | 4,84               |                         | 13; 62. 904; 668;           |
| 1                          | २०.६९; ३५, ५०; १०२.                         | जगस                | ५५ ५५              |                         | 907.908, 999; 904.          |
| 1                          | 104, 999; 902. 974;                         | अवणा               | 46.48              |                         | १५;१०८ २२; ११८, ३७,         |
| (एरावय                     | \$ <b>3</b> .00                             | जायव               | ₹•. <i>५६</i>      |                         | ७१, ९२; - वास               |
| कंडु                       | 16.57                                       | जोइसदंबा           | 44.44              |                         | ४, ५६; ५. ८२, ११६,          |
| कंगोय                      | २७.७                                        | <b>श</b> सा        | 96.68              |                         | 184; 6. 966; 93.39;         |
| <b>ক</b> ন্দ্ৰা            | 36.58                                       | णंदणा<br>२०        | <b>९८.६२</b>       |                         | २ <b>०</b> , ११२, ११५, १३५, |
| कणया                       | 44.45                                       | <b>णेमिस</b>       | 44.34              |                         | 945; 26 65: 30 85;          |
| <b>इ</b> लिंगमा<br>        | 96.50                                       | तिरियलोय<br>       | <b>३.२•</b>        |                         | 49. 46; 40 84;              |
| <b>रेकालिंगा</b>           | lile te 3                                   | <b>ন্তৰ্ভন</b>     | 2.99               |                         | 900 24.                     |
| क् <b>षावासी</b>           | 44.47                                       | तिसिरा             | 96.64              | भरहद                    | ७.१६४; -वास ८१४३            |
| <b>क</b> वीय               | <b>१७.७</b>                                 | दिक्खणदेस          | 35.44              | ्रे अद्धमग्ह            |                             |
| कसमीरा<br>कागोणंदा         | 96,64<br>30.08.00                           | दक्खिणभरह          | २ 9                | (भारह−वरिस              | 94.5: 39.94                 |
| कागाणदा<br><b>का</b> गाणला | ३४.४१,४७<br>९९.५५                           | दिवस्तिणावह        | २६.६८              | भरह                     | वास ३ ५३;१५.४; २०.          |
| काळाणला<br>(काळिगा         | <b>44.44</b>                                | दाहिणपह            | ३२.१३              | (                       | २५,२०४,७०.३६;७३.४;          |
| किंगमा<br>किंकगमा          | 11/11                                       | (दाहिण भरह         | १०३ ७              |                         | ८९.४२                       |
| किवारा                     | 15.36                                       | देवकुरा            | 99645;             | माणुस <b>स्निव</b> ण्णा | ५५,५२                       |
| किन्नरगीया                 | 44.43                                       | देवकुरु            | ३. २७; ८२.६६; १०२. | भाविसाला                | <i>ष्प</i> प्र              |
| कुंता                      | 56.68                                       | 1                  | १०९ ११२,१२७        | भिल                     | 17.13                       |
| कुरवा                      | 902 926;996.63                              | महतिकया            | 44.90              | भीमा                    | 46.68                       |
| कुहरा                      | 36 60                                       | ∫नेमाला            | 56.68              | भूया                    | <b>96 68</b>                |
| केरला                      | 96 88                                       | <b>नेवाला</b>      | .99.44             | मं (लं) गस्रा           | <b>९८.६२</b>                |
| केलीगिला                   | 44 90                                       | पंचाल              | 30.6               | मंदिरा                  | 44.43                       |
| कोला                       | 96 99                                       | पणणंद्वा           | 96.68              | मगहा                    | २१; −विसय १०५.१९;           |
| संघारा                     | 16.66                                       | परिकेया            | yy yy              | (भागहया                 |                             |
| नवा                        | 96 66                                       | पारसंडला           | 99.44              | मञ्झदेस                 | 77.903                      |
| रांच <b>्य</b>             | 90.63,68,64;49.93,                          | पुंडरीयविजय        | <b>६३.३३</b>       | मत्तंबा                 | 44.48                       |
| _                          | २४,२५                                       | पुंडा              | ५९ ५५              | बलया                    | 44.9 €,48                   |
| गं <b>धव्य</b> गीयनयरा     | ५५ ५३                                       | पुरिकोवैरा         | 32 40              | महाविदेह                | 1•3.1•६                     |

|                             |                             |                          | and the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of th |                     | 74                                      |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| महामेला                     | 44.43                       | ससिनाहा                  | 44.48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | कंबुद्दीव           | ४५,३२;४८,३९                             |
| ∫भाग <b>दया</b>             | 99.44                       | सा(मा)ला                 | <b>९</b> ८.६५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | किन्नरदीव           | 1.12                                    |
| (मगहा                       |                             | सिंधुद्देस               | 86.902                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | कुरुवरहोब           | 94.9+2                                  |
| मा सा)ला                    | 96.54                       | सिरिनिलगा                | e, v, .v, y                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | खेम                 | (-33                                    |
| माहिदा                      | 44.9E                       | सिरिपहा                  | مرامع. نع 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | जंबुदीब             | २. <b>१; जंबुद्दीय २. ११</b> ४ <b>;</b> |
| मिच्छ                       | 97.98.20.96;38.89;          | सिरिमंता                 | 44.48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -301                | 3.29 39. 38; 4 58;                      |
| येच्छजण                     | २७६                         | सीहपुरा                  | ष्ष.ष३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     | v.904 986;4 \$; 9v.                     |
| मेरछा                       | २०५,१०,१६,२३,२४,            | सीहला                    | <b>९८.६२;</b> ९९.५५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     | 86, 42; 44.2;                           |
| •                           | २५, २७, २८, ३०;             | सुय                      | २७.७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     | 107.59, 909, 907,                       |
|                             | ३५;२८.५९                    | सुरणेडरा                 | 44.48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     | ৭৭০: ৭০২.৬; <b>জঁলু</b> ৪২.             |
| मेइनिद्वा                   | 44.48                       | <b>सुर</b> हेणा          | ९८.६६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     | 90; 67. 40                              |
| मेहलया                      | <b>56.5</b> 6               | स्रा                     | ५५.५२ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ं (जलभ              | 4.39                                    |
| रम्मय                       | 907.906 997                 | स्ला                     | ९८.६५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (समुद               |                                         |
| रयणपुरा                     | <i>બબ.</i> બબ               | सोपारा                   | <b>5</b> 2.58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ज <b>साम</b>        | <b>4 3 1</b>                            |
| रयणा                        | ५५.१७                       | सोहा                     | 44.43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | तव(ण?)              | 4.386                                   |
| रिबुजया                     | 44.88                       | इरि-वरिस                 | 46.6; 996.40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | तोयवली <b>स</b>     | <b>६.३</b> २                            |
| ਲं(मं)गला                   | ९८ ६२                       | वास                      | २१. ४, ७; १०२. १०६,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | दहिमुद्द            | 49.9;4 <b>३.</b> 9२२;44.9७              |
| स्रंपाग                     | ९८.५९                       |                          | 992,920,926                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | दुवगह               | 4.286                                   |
| लच्छीपुरा                   | 44.43                       | हिडिंबय                  | <b>९</b> ८.६५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | घ <b>ष</b>          | 4.284                                   |
| वइसा                        | <b>4.40</b>                 | हेम-वय                   | १०२. १०६ ११२, १२७,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>भायइसंड</b>      | ५.१०८:१२. १०; ३१. ८;                    |
| वंगा                        | 98.44                       |                          | १३६: -बास १०२.१२८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | {                   | ४८.३५;७५.३१;                            |
| ∫व <b>≂</b> छा              | 46.48                       | हेरण्णत्र <mark>य</mark> | 902.906 992                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (धायईसंड            | vc.99;9•₹.99•                           |
| रे चा दबच्छा                |                             | (1)                      | ) द्वीप-निवेश                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | नंदीसर              | <b>६.४९;५२ ५८ ६४: १५.</b>               |
| वरावदा                      | 46.68                       | (भओहण                    | 90.94                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     | 39.88.96                                |
| बरुला                       | 56.58                       | अजोह                     | 86.48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | वरबीव               | <b>६.५१,५५,५६</b>                       |
| वल्हीया                     | 36.66                       | सुओवण                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | नम                  | <b>€ ₹</b> ₹                            |
| <b>गा</b> णार <b>सीदे</b> स | 908.5                       | •                        | o a Sia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (पल्हाय<br>भणपरुहाय | १०.१५;४८.५४                             |
| बामणा                       | 96.63                       | <b>अद</b> त <b>ईय</b>    | 86.34<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | पुक्खर <b>बीव</b>   | دع ولا; ٩٠٦. ٩٩٠ <b>;</b>               |
| विसत्थली                    | 17.00;0.50                  | <b>अद्</b> सग्ग          | <b>५.२४६</b> ;६.३२;४८.५५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>उनका</b> रकाव    | ११८ ७९                                  |
| विजय                        | ७५.७३                       | <b>अम</b> ल              | <b>६.३२</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | •                   |                                         |
| विजा                        | ९८.६५                       | <b>अरुंघ</b><br>         | <b>६.३</b> २                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ्र फुड<br>ए-रेड     | <b>4,</b> 286                           |
| विदेश                       | <b>₹.₹</b> 9;₹4.40; 04. ₹9; | आवस                      | 4.286                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>े</b> फुरंत      | ६.३२<br>६.३३                            |
|                             | 9-2.999;906.05              | आयिलय                    | 43.86                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | भा <u>ण</u>         | 6.22<br>h ausie 29                      |
| विद्याणा                    | <b>९८.६५</b>                | उक्कड                    | ५.२४८;६.३२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | मणपल्हाय            | ५.२४६;६ ३१                              |
| वेलंघरा                     | 44.90                       | <b>उवहिनिग्घोस</b>       | 86.48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (पल्हाय             | 4 206                                   |
| वोया                        | <b>5</b> 6,68               | ्र जलभ                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | मणोहर               | ५ २४६                                   |
| संसाराया                    | ५५.१७                       | समुद                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | मेह                 | 4.786                                   |
| सगा                         | <b>5</b> 6.68               | ∫कहरीव                   | <b>५५.१</b> ६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | रक्ससरीव            | 4. 926;83.5;82. 40;                     |
| (सबर जण                     | २७.७                        | (बाणरदीव                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     | ४९.३४;६३.९                              |
| (सबरा                       | 96.64                       | ∫कंचण                    | ४८.५४; -युष्य १०.१५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | रयण                 | ५. २४८: ६ ३२:                           |
| सरमया                       | 96 64                       | <b>ेक्ज</b> य            | <b>५.२४६;६.३१;५५.५२</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | _                   | -बीब १४.१५१;३२.६१                       |
| संस्रा                      | <b>56 63</b>                | कत                       | <b>६.३</b> ३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | रोहण                | <b>६.३२</b>                             |

# ३. वर्गोकृत-भौगोलिक-विशेषनाम

| वरुणचीव                        | <b>३.</b> ३२               | सीओया                          | •०२ १०८                                     | ∫देवगिरि                           | ٠٩.٧                          |
|--------------------------------|----------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| <b>वाणर दीव</b>                | <b>६.३</b> ४               | सीया                           | 907.906                                     | <b>्रभर</b> गिरि                   |                               |
| कड्दीव                         | ***                        | <b>सुबणाकू</b> ला              | 107.706                                     | <b>  नाभि</b> गिरि                 | ३ २५;                         |
| वियव                           | ५.२४८; ६.३२                | <b>इं</b> सावली                | 13.89                                       | <b>्नाहि</b> गिरि                  | १०२ १०३                       |
| <del>र्यंझा</del> - यार        | १०.१५; ४८.५४; —याल         | <b>इ</b> रि                    | 902.900                                     | निगुंज                             | ८२१०५                         |
|                                | ५.२४ <b>६: -वे</b> ल       | इरिकंता                        | 902.900                                     | निसढ                               | 902,904                       |
| ٠                              | ٩.३٩                       |                                | (क) पर्वत                                   | नील                                | 9•२.9•५                       |
| ( समुद                         | <b>५.२</b> ४६              | _                              |                                             | पंचर्षगमय                          | <b>4 29.</b>                  |
| उवहिनिग्षोस                    |                            | अंजण-कुलसेल                    | ८.२१४; -गिरि १८.३९;                         | पुष्फ-इरि                          | ७६. १६; -निरि ४६.             |
| सबंभुरमण                       | 9०२,9०२                    |                                | ₹ <i>७,६</i>                                |                                    | <b>६६,७३</b>                  |
| ( सुओवण                        | <b>६.३</b> 9               | ∫अद्वावय                       | 9,60: 6. 90; 8 43,                          | <b>ब</b> ला <b>ह्य</b>             | 690                           |
| ्र अओहण                        |                            | (कड्लास                        | ७९; २०.२७, ५९: -नग                          | <b>,</b><br>चिद्रर                 | १.५८:३.७८;२१ १८;२६.           |
| सुवेल                          | ५.२४६;६ ३१; १०. १५;        | <u>.</u>                       | १. ५५; -पञ्चय ९. ९६;                        | [मेरु                              | ४२,८६, २०; ९७, १४;            |
|                                | 86.48                      |                                | 99.34, 34; 44, 3.                           |                                    | 9 • २.३९,१ • ३:११३. ४ •       |
| <b>ह</b> रि                    | ६.३१; -अ ५२४६              |                                | - <b>बिहर ९२. २१;</b> -सेल                  | •                                  | -गिरि १. ३५; ३. २३;           |
| हंस                            | ६ ३१; –दीव १०.१५;          |                                | ४. ८८, ५. १६९: ९.१०३                        |                                    | २३.५: १०७. ७: –सिहर           |
|                                | ५५ ४९: -हीव ५.२४६;         | <b>अमर</b> गिरि                | ९५.३७                                       |                                    | <b>२.२४:७७</b> .२३            |
|                                | ५४.४५; ५५.२४; –रव          | <b>देव</b> गिरि                |                                             | <b>मणिकं</b> त                     | <b>९.२१</b>                   |
|                                | 86.48                      | <b>ভ</b> তসির                  | २•.४८; –सेहर २०५१                           | मणुसुत्तर                          | <b>६.</b> ५३                  |
|                                | (घ) नदी                    | ∫कइलास<br>•                    | 43.93;96.69;903.                            | मलय                                | ३१ १००,५५.१६                  |
| कण्णरवा                        | ४९.२: ७९.६                 | <b>क</b> िकास                  | १३२,१३३; -गिरि ५.                           |                                    | -पब्बय ३३.१४१                 |
| ∫ कुंचरबा                      | <b>४२.</b> १५              |                                | ५३:२७.४; -पब्बय २८.                         | महाहिमव                            | 9 6 7.9 0 4                   |
| रे कोंचरवा                     | 83.39                      |                                | <b>६;६४. २८; ८२. १०९</b> ;                  | <b>महिंद</b> गिरि                  | ₹ <b>० . ९ ९ .</b>            |
| र्गगा ू                        | 4,902; 99, 999; S8.        |                                | -सिहर ७.१४९;४०. १०;                         | माहिंद                             | <b>५५.</b> 9६                 |
| रे अण्हवी                      | 43; 94, 9; 96. <b>69</b> ; | 4-5-                           | ६६.२५;८०.¶३;१०६.३०                          | महु−गिरि                           | <b>9.84</b> %.244;            |
|                                | 902,900                    | <b>कंबुसे</b> ल                | 84 ई इ                                      | 48 1416                            | -पट्ट्य ६.२०८                 |
| गंभीरा                         | 37.99,9 <b>5</b>           | <b>क</b> विलास<br>अञ्चलस       | 4.40                                        |                                    | ·                             |
| <b>ज</b> उगा                   | 44 84                      | ( अट्ठावय<br>कण्णपव्यय         | <b>६.</b> २१८                               | (मेंक्                             | २. २६: ३. ८४:५ १८६:           |
| ∫ जण्हवी<br><del>रांग</del> ्य | ४१.५१;९४.४७ ४८             | <b>किर्कि</b> धि               | 4.410<br><b>6.84</b>                        | <b>े सुमेर</b>                     | ८, ६२, ९८; १३, ४३;            |
| र्गगा<br><del>कर्म</del>       | <b>३</b> ५.9               | गुजहरपन्त्र <b>य</b>           | 6.66,50,58                                  |                                    | 18. 9; 94. 44; 49.            |
| तावा                           | 9•. <b>२९: ३४. ३२, ३४:</b> | उग्परपण्य <b>प</b><br>वित्तकूड | ₹₹. <b>४,</b> ९                             |                                    | ८: ५३. ९८; ६३ ५१;             |
| नम्पवा                         | vv. 68                     | ज <b>म</b> लगि <b>रि</b>       | २२.°, `<br>३.२८                             |                                    | ६८ ४५: ७९.४; ८०.३;            |
| नरकंता                         | 907.906                    | जलवीइ<br>जलवीइ                 | 95.98                                       |                                    | <2.98; <8 <; <8.6             |
| नारी                           | 9•2.9•4                    | तिकूड<br>विकूड                 | ५ १२७:६. ६९: ८. २६३;                        |                                    | 9 9 9 8 3 . 8 8; 9 0 3 . 4 0; |
| _                              | 90 40;63.908               | 1(14)                          |                                             |                                    | १०८ २१, ४१; — गिरि            |
| भंदा <b>इणी</b><br>रक्त        | 902.906                    |                                | 83. 5; 43. 9; 64.39;<br>•9. 6⊌, 6८. 9•• 69; |                                    | १०२.६५; -नगवर                 |
| रता<br>- <del></del>           | 9.4.100                    |                                | -पक्त्रय ४८. ५ <b>१सिह</b> र                | <b></b>                            | 9.0.8                         |
| रतावर्दे                       | 902.906                    |                                | न्यकाय ४८. २१ न्यसहर<br>२३.८:५२.२८:८५.२५.   | मेह <b>वर</b>                      | 6.25                          |
| हत्पयकूला<br>केल्ल्ल्य         | 907.900                    | (:c ~                          | -                                           | र <b>हावल</b><br>( <del>िट</del> ि | १३ ४२                         |
| रोहियंसा<br><del>रोहिया</del>  |                            | ∫दंदगगिरि<br>दंदयगिरि          | 83.99;<br>03.90                             | ∫रामगिरि<br> बंसइरि                | ४० १६.                        |
| रोहिया<br><del>ट</del>         | 9•2,9•9                    | •                              | 84.98                                       | (मवशर<br><b>ह</b> िष               | 9-2 9-4                       |
| सिंधु                          | ९८.६३;१०२ १०७              | दंती                           | 94.9                                        | dird.                              | 107 107                       |

# ३. वर्गोकृत भौगोलिक-विशेषनाम

| वंस-इरि<br>रामगिरि<br>वक्कारगिरि<br>वक्कारगिरि<br>विज्ञु-गिरि<br>विक्र-इरि<br>विक्रापाय<br>वेयब्द | ३९.४,११;०९.७; - निरि १ ७२;३९.१२; - मगवर ८२.२; - प्रेस ४:.९ ३.२६:१०२.१०९ २१ ४६ १.३४;२ ४१; - गिरिंद २. ३०; - महागिरि २.३८ १०.२७; - गिरिं ३१.१०० १०३ १६                            | सुर दुदुहिगिरि<br>सुरपम्बय<br>सुवण्यतुग<br>मदर<br>हिमगिरि<br>हिमव<br>हिमालय<br>(ख) यन-उद्या<br>असोगमालिणीवावी<br>कार्लिजर महारण्ण |                                                                                                                                             | वसंततिलय-उजाण<br>{विज्ञा<br>(विज्ञाडवी<br>समत्तकुमुखाण<br>सयदामुह-उजाण                      | 96.30<br>33.30<br>130.33;909.30<br>3.938;33.40<br>34.9<br>38.38<br>84.66<br>8.96                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| वेलंधरपध्वय                                                                                       | १२५,२३३६,८२,१५६,२३४१७,२३४१७,९१८,१८,१८,१५११५,२८,११,८३,११,५८,११,८११,८११,८११,८११,८११६११६११६११६११५,३१८,११,८११,८११८,३९                                                               | चलकाणण वण<br>तिल्लाम्वण<br>इंडारणण<br>दंडगारणण<br>दंडयहारणण<br>दंडयरणण<br>दंडयारणण<br>दंडयारणण                                    | 3.28<br>4.29<br>4.82<br>39 24;89 34;82,24;<br>83.83<br>44.22<br>84.3<br>84.3<br>80.93.993.44<br>89.9;82.98;803 3<br>86.94                   | सङ्ग्रहण<br>हिमालय~गुहा<br>(ह<br>खीर-समुद्द्<br>खीरोदहि<br>खीरोयसाथर<br>(स्थणायर<br>लश्ण-जल | १०.१३<br><b>४.१०७</b><br>३.१०७<br>२.२५:२१.१८<br>३.५३<br>५३.५१<br>३.३०:६. ३४; ८.२५७;<br>४३.१०, २१; ४८. ५०;<br>५५.१; —तोस ६. २९;<br>३७. ५५;१०२. १०४; |
| संस्थावल<br>सम्मेय<br>सम्सावल<br>सिरिपम्बय<br>सिद्दरि<br>सुस्व                                    | १८ ४४<br>८ १०; २०.५२;९४ २७;<br>१०३. १०८; —पव्यस ५.<br>२०६; ८. २१२; २१.२८;<br>३९ ६३, ७३; —सेलसिंहर<br>५.१६७<br>८.१०<br>५५.१६; ८५.२६<br>१०२ १०५<br>—गिरि ७५. ३८; —सिंहर<br>१०९ १० | पिउमवरउजाण<br>पिउमुजाण<br>पंडगवण<br>पित्रयंक-गुहा<br>पारियस-अक्वी<br>भीममहारण्ण                                                   | 9. 99; 97. 87, 86;         87.0         84.03         43.00         90. 04, 909; 90. 84;         40.2         37.9         6.9         90.7 | माणस                                                                                        | -समुद्द ३.२२; ७.६०; -सायर ९९.१८ ६५.१६; १०१.४३ ६४.१३ ९४.८ ११२.१८ ११२.१८ १९२.१७ ) सरोधर १५.४१; -वरसर १५.४०; -सर १६.४४; ८२.१०८                        |

|                            |                  | सांस्कृतिक सामग्र      | ft               |                                |               |
|----------------------------|------------------|------------------------|------------------|--------------------------------|---------------|
| (क) आभूवज                  |                  | (ग) तपद्वर्या          |                  | (च) दादित्र                    |               |
| (ब) मायुष                  |                  | (घ) त्राणी             |                  | (ड) विद्या                     | •             |
| (१) आयुध-                  | -प्रहरण भा       | - · · · ·              |                  | ·                              |               |
| (२) प्रक्षेपार             |                  |                        |                  |                                |               |
| (क) आभूषण                  |                  | स्तम (सर्ग)            | <b>६.</b> ९९२    | सर (शर)                        | 45.95         |
| अंगुलेयय (अनुतीयक)         | ४९.३५            | खुरुप (क्षुरप्र)       | 49.95            | सरासण (शरासम)                  | <b>६9.६६</b>  |
| कंकण (कड्डण)               | 43.900           | खेड्य (खेटक)           | ७१.२१            | सन्त्रल (शर्वल                 | 45.29         |
| कंटसुत्त (कण्ठसूत्र)       | 46.98            | गबा (गदा)              | ५२ ७             | सिरत्ताण (शिरस्राण)            | 12.68         |
| कंठिया (कण्ठिका)           | \$6.30           | यक् (यक)               | ७१.२१            | सिला (शिला)                    | 93.50         |
| कटय (कटक)                  | 3.55             | चढक                    | ७.२८             | स्ल ( ग्रुल )                  | 32.999        |
| कविसुत्तय (कटिसुत्रक)      | 3.56             | चाव (चाप)              | ५३.१०९           | सेल (बाण विशेष)                | ७.२६          |
| कुंडल (कुण्डल)             | 36.4             | छुरिया (छुरिका)        | ७१.२५            | <b>इ</b> ल                     | 49.66         |
| केंद्रर (केंगूर)           | 86.29            | जद्वि (यष्टि)          | 49.94            | (ख-२) प्रक्षेपास               |               |
|                            | <b>९८;</b> ४९.३५ | शसर                    | ५३.८२            | <b>4</b> / <b>4</b> ·          | 17.976        |
| तिरीड (किरीट)              | 43.906           | तिस्ङ (त्रिश्र्ह)      | ५३.१०९           | इंधणस्य (इन्धनाक्ष)            | 99.68         |
| नक्सत्तमाला (नक्षत्रमाला)  | २.३९             | तोणीर (तूणीर)          | २४.३०            |                                | 12.926        |
| नेडर (न्पुर)               | ६८.३३            | तोमर                   | v <b>३.</b> १०९  |                                | ७१.६६         |
| <b>बरह (मुक्</b> ट)        | ८.२७३            | धणु (धनुष्)            | 92.68            | ,                              | 12.12•        |
| सुद्दा (सुद्रा)            | ३३ ५७            | मंगल (लाङ्गल)          | ७२.३३            |                                | २.१३०;        |
| मेहला (मेखला)              | ६७.२२            | मायपास ( मागपादा )     | \$9.86           | ,                              | ٠٩.६५         |
| संताणयसेहर (संत्राणक-शेकर) | 3.56             | पट्टिस ( पट्टिश )      | 4 <b>3.9</b> = 9 | तामसत्थ (तामसाक्ष)             | 44.43         |
| सिहामणि (शिखामणि)          | ७.१०६            | परसु (परशु)            | 97.909           | दिवाबरत्थ (दिवाकरा <b>द्ध)</b> | <b>६</b> 9.88 |
| हार                        | 34.8             | फर रे 🗸                | ७१.२१            | धम्मत्य (धर्मास्त्र)           | 49.63         |
| (स-१) आयुधप्रहरणा          | वरण              | फलब (फलक)              | 64.50            | पिंड्घणस्य (प्रतीधनाद्ध)       | 9 <b>६</b> 8  |
| अद्यचंद (अर्थचन्द्र)       | 43.994           | फिल्ह (परिघ)           | ७.२६             | महत्थ ( महास्र )               | 49.50         |
| <b>अ</b> सि                | 12.999           | बाण                    | ७.२६             | मारुयत्थ (मारुताक)             | 49.69         |
| असिलद्वि (असियष्टि)        | ₹.980            | मिडमाल } ( मिन्दिपाल ) | v. <b>ξ</b> . v  | रक्खसत्य (राक्षसास्त्र)        | 49.43         |
| क्रणय                      | 12.999           | भिडिमाल ( मिन्द्रपाल ) | ८.१२०            | वयणतेयस्य (वनतेयासः)           | <b>६१.</b> ४६ |
| कृष्य (कल्प)               | ٤٠.۶             | भुवंगपास (भुजज्ञपादा)  | ५९.७८            | वारुणस्थ (वारुणाख)             | ५९.६०         |
| करवत्त (करपत्र)            | <b>६९.</b> ४५    | मुसल                   | 49.66            | विबचविणायगरथ (विद्मविनायकाका)  | ७२.१३         |
| करवाल (करपाल)              | 92.999           | <b>मु</b> सुंढि        | २६.५६            | विणायगत्य (विनायकास्त्र)       | 49.60         |
| कवय (कवच)                  | 4.99             | मोग्गर (मुद्रर)        | ५७.२८            | समीरणस्थ (समीरणास्त्र)         | 49.69         |
|                            | ५३.१०९           | वजन (वज़)              | ه ۹ , ی          | सिंदत्य (सिंदाज्ञ)             | ७२ १२         |
| कृत } (कृत)<br>कॉत }       | 12.111           | वसुनंदय (वसुनन्दक)     | ७०,६७            | (ग) तपश्चर्या                  |               |
| कुठार                      | ७२.१४            | सति (शकि)              | 90.48            | ( पडमचरियं २२.२४-२७            | )             |
| कुहाड (कुठार)              | 55.28            | सङ्गाह (संनाह)         | 93.48            | आइण्णसुहनामा (आचीणैशुभनामा     |               |

|                                             | (11/81/14/ 6                       | (4124)        |                         | 40             |
|---------------------------------------------|------------------------------------|---------------|-------------------------|----------------|
| कण्याविल (कनकाविल)                          | काक (काक)                          | 6.49          | तिमि                    | 18.90          |
| कुलिसमज्भ (कुलिशमध्य = वजमध्य )             | किमि (हमि)                         | ३९.५५         | तिमिगिलि (तिमिन्निलि)   | २२ ८३          |
| केसरिकीला (केसरिकीडा = सिंहविनिकीडित)       | कुंजर (कु <b>जर</b> )              | 3.919         | दुरंगम                  | ¥.¢            |
| चरित्तलिखः (चारित्रलिखः)                    | <b>कुक्कुब</b> ( <b>कुक्</b> कुर ) | د۶.۷ <b>۰</b> | दुरय (दुरग)             | 80.5           |
| जवमञ्च (यवमध्य)                             | कुक्कुर                            | 98.60         | दद्र (दर्बुर)           | 99 990         |
| <b>जि</b> णगुणसंपत्ति ( जिनगुणसम्प्राप्ति ) | कुम्म (कूमं)                       | ٦.٩٥          | दाँढि (दंग्ट्रिन्)      | ٧,٩٤           |
| तित्यष्ट इंद्रोसुय ( तीर्यादयश्रुत ? )      | <b>कुरं</b> ग ( कुरङ्ग )           | १०३.१९        | धेणु (धेनु)             | 3.86           |
| तिलोयसार 🕧 ( त्रिलोकसार )                   | <b>57</b> 7                        | <b>٤</b> ٦.३٥ | नउल (म <b>कु</b> ल)     | 4,4.48         |
| दंसणनाणलब्धः ( दर्शनज्ञानलक्ष्यः )          | कुरली                              | 90.09         | नाग े ें                | ₹ \$.9 €       |
| धम्मोवासणलिद् ( धर्मोपासनालिध )             | <b>कुरु</b> ल (कुर्र)              | 98.96         | पंचमुद्द (पञ्चमुख)      | 90,52          |
| पंचनमोद्धारविद्धि (पश्चनमस्कारविधि)         | <b>केस</b> रि (केसरिन्)            | 80.5          | <b>पत्रव (पत्र</b> ग)   | ₹८.१•८         |
| पं <b>चमं</b> दर                            | कोइल (को।किल)                      | १५.२९         | पयंग (पतङ्ग)            | १०३.२५         |
| परिसद्दजय (परिचद्दजय)                       | कोल                                | ۷۵.4          | पवंगम (पवक्रम)          | ६.१०२          |
| पवरणमाया (प्रवचनमाता)                       | कोल्हुय (श्वगाल)                   | ٥,٩٥          | पाडिप्या (पारिप्लयक) पा | क्षविशेष १४.१८ |
| पिक्षोस्त्रियामञ्झ ( पिपीस्त्रिकामध्य )     | खर                                 | છ,૧૭          | पिंगल (पिङ्गल)          | 9 = 4.48       |
| मुइंगम <del>ज्झ ( मृदङ्गमध्य )</del>        | गद्दभ (गर्दभ)                      | ७७,११२        | <b>बहस्ट</b> (बलीवर्द)  | ९९.२५          |
| मुत्ताविल ( मुक्ताविल )                     | गय (गज)                            | <b>३.६</b> २  | बप्पीह्य (चातक)         | २१.४३          |
| रयणाविल (रानाविलि)                          | गरुड                               | ५०.१३         | बरहिण (वर्हिन्)         | <b>२२.</b> १२० |
| <b>सञ्ज्ञओभद् (</b> सर्वनीभद्र )            | गबल (वनमहिष)                       | ८८.६          | बलय (बलीवर्द)           | ८०.१३          |
| <b>सीसंकारयलद्ध</b> ( शीर्षकारलब्धि )       | गवा } (गो)                         | <b>٥٠.9</b> ٤ | बलाया (बलाका)           | 98.96          |
| सोक्ससंपत्ति (सौख्यसम्प्राप्ति)             | गाई } (गा)                         | ३.१५८         | भमर (भ्रमर)             | १६.४७          |
| (घ) प्राणी                                  | गाह ( प्राह )                      | ६.३७          | भल (भलक)                | <b>5</b> 4.93  |
| ( पशु-पक्षी-मत्स्य-कीट-जन्तु )              | गिद्ध (गृध्र)                      | 98.96         | भिंग (मृज्ज )           | ३३.१४८         |
| अस्छ (ऋक्ष) १४.२७                           | गो                                 | 98.25         | भुयंग (भुजङ्ग)          | ४१.२३          |
| क्षज ११.२६                                  | गोधेणु (गाधेनु)                    | ५.९५          | मय (मृग)                | 38.89          |
| अयगर् (अजगर्) ६३.५४                         | गोमाउ (गोमायु)                     | <b>५६.</b> १३ | मऊर (मयूर)              | 11.110         |
| <b>अ</b> लि ३३.९                            | गोहेर (गोधा)                       | ४८.९२         | मगर (मऋर)               | <b>38.83</b>   |
| अहि ४८.२२                                   | घोणस (घोनस)                        | ३९.१७         | मच्छ (मत्स्य)           | 90.39          |
| आसं (अइव) ५.७३                              | चकाई (चकताकी)                      | 94.49         | मच्छी (मक्षिका)         | १०३.४५         |
| आसीविस (आशीविष) ७०.१६                       | चकाय (चकश <b>क</b> )               | ३४.३२         | मजार (मार्जार)          | ۲,۹۰۰          |
| उद्द (उ <b>ष्ट्र</b> ) १४.२९                | चक्की (चकत्राकी)                   | 94.48         | भयर (मकर)               | ८.२५८          |
| <b>उर्ग</b> १४.१८                           | चमर                                | ३.८२          | मबराय ( मृगराज )        | ₹.9७           |
| <b>उ</b> लुय (उल्लुक) ९७.२४                 | चित्तय (चित्रक)                    | 98.99         | मसग (मशक)               | ३३.१०८         |
| कर्छभ ) १६.४७                               | जंबु (जम्यु)                       | १०५.५९        | महिम (महिष)             | २.१११          |
| कच्छव } (कच्छप) ३४.३३                       | <b>जडाउ</b> ( जटा <b>यु )</b>      | 88'80         | महिसी (महिष             | ३.१५८          |
| कस्छह                                       | जडागि (जटाकिन्)                    | ४४.३७         | महुबर (मधुकर)           | १५.२९          |
| करभ ८.२७२                                   | जलवा <b>इ</b>                      | ۶.۵۵          | महुयरी (मधुक्तरी)       | ₹.८9           |
| करि (करिन्) ४२.१८                           | जलहरिय (जलहरितन्)                  | ३४ ३३         | महोरग                   | 18.16          |
| करिणी ८०.५३                                 | जलूग (अलौकस्)                      | 9.28          | माइवाह (मातृवाह)        | ५.२११          |
| <b>इ</b> रेणु ७८.२८                         | सस्य (सप)                          | ८.२५८         | मायंग (मातक्र)          | 54.93          |
| <b>इह्हर्य</b> १०.३२                        | तंतुय (तन्तुक)                     | 18,90         | मीण (मीन)               | 10.118         |
| कलह्य (कलभक) ७८.२८                          | तरच्छ (तरक्ष)                      | ¥2. <b>92</b> | मूसअ (मृषक)             | 4.900          |

| मेखी (मेथी)        | 89.44                  | इय                      | 8.34                   | इमुय (इमुद)                 | <b>¥</b> ₹. <b>२</b> |
|--------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------|----------------------|
| मोर (मयूर)         | २९.४३                  | इरि (सिंह)              | ३२.9◆                  | कुरवय (कुरवड)               | 47.0                 |
| रासइ (रासम)        | ७१.५४                  | इरि (बानर)              | ३.८२                   | <b>कु</b> वस <b>य</b>       | 1936                 |
| रिंख (ऋक्)         | 98.84                  | <b>इ</b> रिण            | ₹₹.6                   | केयई (केतकी)                | ५३.७९                |
| रिट्ट (अरिष्ट)     | 90445                  | <b>ह</b> रिणी           | 94.3                   | केयरी (वृक्षविशेष)          | 85.5                 |
| रु (इरिण)          | ३.८२                   | (क) वनस्प               | _                      | कोरिंटय (कोरण्टक)           | ५३.७९;४२.८           |
| रोहिय (रोहित-हरिण) | 82.92                  | ( तरु-द्रुम-बही-पुर     |                        | बाइर (बादिर)                | ४२.७                 |
| वंजुल (व॰जुल)      | 98.96                  | अइमुत्तय (अतिमुक्तक)    | 83.6                   | सज्जूर (सर्जूर)             | 89.5                 |
| वरध (व्याघ्र)      | ५६.४४                  | (अंकोल (अङ्कोल)         | ४२.६                   | सज्ज्री (सर्ज्री)           | ५३.७९;४२.९           |
| वप्पीइ (चातक)      | 19.990                 | (अङ्गोलक)               | 43.08                  | चंदण (चन्दन)                | २१.५४                |
| वय (च्क)           | 996.0                  | ∫अंब (आम्र)             | 82.0                   | चंदणलया (चन्दनस्ता)         | ५३.६७                |
| वराह               | ३.८२                   | ्रेअंवय (आम्रक)         | ५३.७९                  | (चंप                        | 83.6                 |
| वलवा (बडवा)        | ٦.२                    | अंबाड्य (आस्रातक)       | <b>४२.</b> ६           | चपग (चम्पक)                 | 86.98                |
| वलाय (वलाक)        | <b>३९.३</b>            | अञ्जुण (अजुन)           | <b>४२.६</b>            | ( चेपय                      | ३.१३४                |
| , ,                | <b>३.</b> ६२           | अरलुग (अग्टुक)          | ४२.८                   | बिह्न (पुग्पविशेष)          | 44 15                |
|                    | <b>३३.</b> ८           | अरविंद                  | ४६.३                   | चूय (चूत)                   | ५३.७९                |
| वाणर (बानर)        | ७१.२६                  | ∫असोग (अशोक)            | ३.१३४                  | जंबू (जम्बू)                | २०.३९                |
| वायस               | 8.45                   | (असोय                   | २१.४९                  | ज्हिया (यूथिका)             | ५३.७९                |
| बारण               |                        | आसत्थ (अश्वस्थ)         | ₽२.६                   | तंबोह्नवस्री (ताम्बूलवह्नी) | ४६.७२                |
| বিভিন্ন (কৃথিক)    | ३९. <b>१७</b><br>७०.९३ | इंग्रय (इनुद)           | 89.5                   | तण (तृण)                    | 99.995               |
| विसहर (श्विषधर)    | ५०.१३                  | इंदतर (इन्द्रतर)        | २०.२९                  | तस्र (ताल)                  | ५३.७९                |
| संख (शङ्क)         | ८.२५८                  | इंबीवर (इन्दीवर)        | ३८.३०                  | तिलय (तिलक)                 | ¥ <b>२.</b> ६        |
| संवुक (शम्बूक)     | 9.38                   | उंबर ( <b>उदुम्ब</b> र) | ४२.७                   | द्वंव (द्वम्ब)              | <b>२९.२</b> ४        |
| सप्प (सर्प)        | ₹.8€                   | उप्पल ( उत्पल )         | 82.99                  | तेंदुग (तिन्दु <b>क)</b>    | ४२.७                 |
| सयवत्त् (शतपत्र)   | <b>۷,9</b> 0           | कंचणार (कावनार)         | ५३.७९                  | दक्सा (द्राक्षा)            | ५३.७९                |
| सरम }              | ३३.६<br>३३.१०          | कंदली                   | ५३.७९                  | दब्भ (दर्भ)                 | 96.96                |
| सरह / (शरम)        |                        | कवाह (कटाह)             | ५३.७९                  | दहिवण्ण (दिधिपणे)           | २०. <b>४१</b>        |
| ससय (शशक)          | 46.9<br>9-14.60        | कणयलया (कनकलता)         | ७६.१६                  | दाडिम                       | २१.४८                |
| स्राण (श्वान)      | 9 o Y. <b>§</b> o      | कप्परुक्ख (कल्पवृक्ष्)  | રૂ.રૂપ                 | देवदास                      | ५३.७९                |
| सारंग (इरिण)       | <i>९४.५</i> ०          | कमल                     | ¥ <b>२.</b> १ <b>१</b> | धम्मण (धर्मण)               | ४२.६                 |
| सारस               | १०.३२                  | कमलिणी (कमलिनी)         | ५३.८•                  | धव                          | 8 <b>२.</b> ६        |
| सिप्प (शुक्ति)     | 22.68                  | कयंव (कदम्ब)            | ४२.६                   | धायइ (धातकी)                | ५३.७९                |
| सियाल (श्राल)      | ८.२५८                  | कयली (कदली)             | ४२.९                   | नंदि (नन्दि)                | २०.४२                |
| सीह (सिंह)         | २.११६                  | कविद्व (कपित्थ)         | ४२.६                   | मग्गोह (न्यप्रोध)           | ३६.२९                |
| सीही (सिंही)       | ७८.२८                  | कास                     | २१.७६                  | मलिणी (मलिनी)               | <b>58.4</b> •        |
| सुंसुमार           | 98.90                  | किंपाग (किम्पाक)        | ३३.४२                  | नाग } (नाग)                 | <b>₹.9</b> ₹8        |
| सुग (शुक्त)        | 900.46                 | किंधुय (किंगुक)         | २१.४८                  | 414 )                       | <b>२१.</b> ४९        |
| सुणम (शुनक)        | २२.८४                  | कुंद (कुन्द)            | ५३.७९                  | नारंग (नारङ्ग)              | ४६.७४                |
| सेण ( इयेन )       | ३०,७२                  | कुंदलया (कुन्दलता)      | २१.४९                  | नालिएर (नालिकेर)            | 89.5                 |
| इंस                | ८.२५८                  | कुज्य (कुम्बक्)         | ५३.७९                  | नालिएरी (नालिकेरी)          | 83.5                 |
| इंसपोयथ (इंसपोतक)  | ३०.७२                  | कुढंगा (कुटड्डा)        | ५३.७९                  | निय (निम्य)                 | ٠,۶٧                 |
| इस्थि (इस्तिन्)    | २.१७                   | कुरय (कुटज)             | 19.995;88.6            | पडम (पद्म)                  | २५.७                 |

| पंद्रम (पङ्का)                | <b>બ.</b> બબ | सेवास (शैवाल) ३                        | <b>∘.२ अ</b> रिवि  | व्यंसी (अरिविश्वंसिनी)     |              |
|-------------------------------|--------------|----------------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------|
| पक्रास (पक्राश )              | २८,१०९       | हिलदुम ? (हिल्हिम ) हरिद्र-दुम २१      |                    | वणी (अवस्रोकनी)            |              |
| पाडल ( पारक )                 | <b>२१</b> ४९ | (च) वादित्र                            |                    |                            |              |
| पाइकि (पाटका)                 | ५३.७९        |                                        |                    | सगमा<br>सगामिणी } आकाशगामि | नना )        |
| पियंगु (प्रियु)               | ५३,७९        |                                        | २३ आसा             | लिया (आशालिका)             | 93.68        |
| पुंडरीय (पुण्डरीक)            | ७८.५४        | ,                                      | ेर इसार्ण<br>१.२   | ी (ऐशानी)                  |              |
| वेंड्रच्छ ( पण्ड्रेक्ष )      | ४२ ११        |                                        | ैं उद्दिहा<br>२३   | । (उद्दिष्टा)              |              |
| पुत्राग रे                    | ४२.६         | बिबिया (किह्नणी) १०.                   | कासग               | <b>ार्मी</b>               |              |
| पु <b>जाय</b> ∫               | २१.४९        |                                        | ् कामद             | (इणी (कामदायिनी)           |              |
| पूर्यफली (पूर्गफली)           | ५३ ७९        |                                        | १९                 | (कीर्ति)                   |              |
| फणस (पनस)                     | 85.0         |                                        | ३३ कुग्डल          | ग (कुटिला)                 |              |
| बउल (बकुल)                    | ३.१३४        |                                        | च्या <b>क</b> । बर | ी (कौबेरी)                 |              |
| बयरी (बदरी)                   | २१.५४        | विकास है                               | ेर कोमार<br>१.२    | री (कौमारी)                |              |
| बिह्न (बिल्ब)                 | ४ २.६        | / 10'461                               | २२ खगा             | मेणी (खगामिनी)             |              |
| मंदार (मन्दार)                | ५३.७९        |                                        | .५८ गहरा           | ( गरुडा )                  | ५९.८४        |
| मलिया (मल्लिका)               | ५३.७९        |                                        | .१५ गिरिव          | रारिणी (गिरिदारिणी)        |              |
| मह्नोदुम (मह्नीदुम)           | २०.३५        | •                                      | ३५ घोरा            |                            |              |
| माउलिंगी (मातुलिङ्गी)         | २१.५४        |                                        | ्ट <b>चंडा</b> ल   | গ ( ৰাण্डাতী )             |              |
| मायइ ( दृक्षविशेष )           | ५३.७९        | •                                      | .८७ जंभर्ण         | ी (ज़म्भणी)                |              |
| मालइं (मालती)                 | ५३.७९        |                                        | .२३ जबक            | म्मा (जयकर्मा)             |              |
| रलकोरिटय (रक्तकोरण्टक)        | ५३.७९        | •                                      | .२२ जया            |                            |              |
| रत्तासोय (रक्ताशोक)           | २१.४८        |                                        | .२३ जलथे           | भिणी (जलस्तम्भिनी)         |              |
| रायणी (राजादनी)               | ५३.७९        |                                        | .८७ जोगेस          | री (योगेशो )               |              |
| <b>रुर्</b> क्ख ( रुद्राक्ष ) | ५३.७९        | •                                      | .१९ तमोर           | स्वा (तमोरूपा)             |              |
| स्त्रंग (लदङ्ग)               | <b>६.</b> ४९ |                                        | .९३ दरिस           | ाणआवरणी (दर्शमावरणी)       | 49.80        |
| लोणरुक्ख (लवणवृक्ष)           | ४२.७         | वर्गिस १९३                             | # मार्ग            | ी (दहनी)                   |              |
| बडल (बकुल)                    | ४२.९         |                                        | .८८ दारण           | गि (दारुणी)                |              |
| वस (वंश)                      | ४३,२१        | बेणु १०२.                              | १२३ दिणर           | (यणीकरी (दिनरजनीकरी)       |              |
| बर्ख (बट)                     | ३३.२         | संख (शङ्क)                             | -                  | वारा (दुर्निवारा)          |              |
| वम्ह (अहान्)                  | ५३.७९        | सचीसय १•२.                             | •                  | णी (निद्राणी)              |              |
| वेणु                          | 88.88        | हुडुक                                  | .२३ निष्व          | ाघा (निर्व्याघाता)         |              |
| सत्तली (सप्तली)               | ५३.७९        | (छ) विद्या                             |                    | रोहणी (प्रतिकोधनी)         | 44.83        |
| सत्तवण (सप्तपर्ण)             | ५३.७९        | निम्नस्त्रिसित विद्याएँ मुख्यतः सातवें | - 4                | त (प्रश्नि)                |              |
| समी (शमी)                     | २१.५४        | की १३५-१४५ गाथाओं में उक्रिखि          |                    | ि (बंधनी)                  |              |
| सरल                           | ४२.६         | इसके अलावा अन्य स्थलों का निर्देश      | नीचे बलम           | ाहणी (बलमथनी)              |              |
| •                             | २१.४९        | कर दिया गया है।                        | बहुस               | वा (बहुइत्पा)              | <b>६८.४६</b> |
| सहयार<br>सहार } (सहकार)       | ५३.७९        | अखोदा ( अक्षोभ्या )                    | भयज                | ाणणी ( भयजननी <b>)</b>     |              |
| साग (शाक)                     | ४२.७         | अविगर्थभणी (अमिस्तंभनी)                | भाणु               | माक्रिणी (भानुमालिनी)      |              |
| सिंदुवार (सिन्दुवार)          | ५३.७९        | अवरामरा                                | _                  | गणी ( भुजंगिनी )           |              |
| सिरिमंजरी (श्रीमजरी)          | २७.३३        | अणिमा                                  | _                  | गा (भुवना)                 |              |
| सिरीस (शिरीय)                 | 82.6         | अरिदमणी (अरिदमनी)                      | झण                 | गामिणी (मनोगामिनी)         | 49.95        |
| ।वराच ( ।राराप /              | = ** 1       | • • •                                  |                    |                            |              |

# ४. सांस्कृतिक सामग्री

| मणथंमणी (मनःस्तम्भनी)                 | वरुणी (वारुणी)         | संति ( शांति )          |       |
|---------------------------------------|------------------------|-------------------------|-------|
| मयणासणी (मदनाशनी)                     | वहकारी (वधकरी)         | संबाहणी ( संबाहनी )     |       |
| माणसंबुंदरी (मानससुन्दरी) ७.७३        | वाउब्भवा (वायूद्भवा)   | सत्ति ( शक्ति )         |       |
| रइविद्ध (रतिचृद्धि)                   | वाराही                 | समादिष्टि ( समादिष्टी ) |       |
| रक्षोरूवा (रजोइत्या)                  | विउन्नाभरी (विपुलाकरी) | सम्बादहा (सर्वारहा)     |       |
| रवितेया (रिवेतेजा)                    | विजया                  | सिद्धत्था (सिद्धार्था)  |       |
| रूवपरिवक्तणकरी (रूपपरिवर्तनकरी) १०.१३ | विसन्ना (विसंज्ञा)     | सीहवाहिणी (सिंहवाहिनी)  | 45.68 |
| ल <b>िमा</b>                          | वीरा                   | सुरखंसी (सुरण्वंसी)     |       |
| वजोयरी (वजोदरी)                       | वेयाली (वैताली ) ४७.४३ | सुविद्याणा ( सुविधाना ) |       |
| वरिसिणी (वर्षिणी)                     | संकरी (शंकरी)          | सुहदाइणी ( सुखदायिनी )  |       |

#### वंशाविल - विशेष

#### (क) इक्वाकु (क) राक्षस (ग) बानर (घ) विद्याघर (क) हरि

#### (क) रक्षाक्र-वंशावली

नामों के आगे कोष्ठक में दिये गये अंक पउमचरियं के उद्देश और गाथा के हैं।

- (१) आइचजस ( चकवली भ्रवह का पुत्र, ५.३ से ९ वें उद्श तक)
- (२) सीहजस
- (३) बलभइ
- (४) वसुबल
- (५) महाबल
- (६) अभियवल
- (७) सुभइ
- (८) सायरभइ
- (९) रवितेश
- (१०) ससिपह
- (११) पभूयतेअ
- (१२) तेयस्सि
- (१३) तावण
- (१४) पयाबि
- (१५) अइविरिध
- (१६) महाविरिध
- (१७) उइयपरक्सम (१८) महिद्विकम
- (१९) स्र
- (२०) इंदजुइण्ण
- (२१) महाइंदइ
- (२२) पभु
- (२३) विशु
- (२४) अरिद्भण
- (२५) वसहकेड
- (२६) गरुडंक
- (२७) मियंक

(अन्य कई राजा)

( बीसर्वे तीर्थंकर मुनिसुन्न तके तीर्थंकाल में )

- (२८) विजअ (२१.४१)
- (२९) पुरंदर (२१.४२)
- (३०) किलिधर (२१.७८)
- (३१) सुकोयल (२१.८९)
- (३२) हिरणगगब्भ (२२.५०)
- (३३) नघुस (२२.५५)
- (३४) सोदास (२२.७१)
- (३५) सीहरह (२२.७६)
- (३६) बंभरह (२२.९६ से २२. १०१ तक)
- (३७) चडम्मुह
- (३८) हेमरह
- (३९) जसरह
- .४०) पउमरह
- (४१) सयग्ह
- (४२) ससिरह
- (४३) रविरह
- (४४) मंघाव्य
- (४५) उदयरह
- (४६) वीरमुसेण
- (४७) पडिवयण
- (४८) कमलबंधु
- (४९) रविससु
- (५०) वसंततिस्थ
- (५१) कुबेरदत्त
- (५२) कुंधु
- (५३) सरह
- (५४) विरह
- (५५) रहनिग्घोस
- (५६) मयारिदमण
- (५७) हिरणनाभ
- (५८) पुंजस्थल
- (५९) ककुइ
- (६०) रचुस

- (६९: अवरच्या
- (६२) दसरह
- (६३) राम या पडम (२५.८)

इम प्रकार विमलसुरिकृत पडमचरियं में 'आइचजन'से राम'तक इक्ष्यकुर्वश के तिरसठ राजाओं के नाम है। रविषेणक्कत पद्मवरितम् में कुल संख्या छासठ है। उसमें ने ३९ से ४२,४५ और ५५ का उल्लेख नहीं है, परंतु नौ अन्य राजाओं के नाम हैं। वे इस प्रकार हैं:-- पांचवें और छठें के बीच में 'अतिबल', आठवें का नाम केवल 'सागर' और उसके और नवें के बीच में भद्र 'नाम का राजा, चौबीसर्वे और पद्मीसर्वे के बीच में 'वीतभी', अद्वा-**इ**सर्वे और उनती**सर्वे के कोच में 'सुरेन्द्र-**-मन्यु , और अबतीसर्वे व तेंतालीसर्वे के बीच में 'शतर्थ', 'पृथु', 'अज', 'पयोरथ' और 'इन्द्ररथ' के नाम हैं। (देखिये पदाचरितम्, अध्याय ५, २१ और २३)

#### (ख) राभ्रस-वंशावली

- (१) मेहवाहण (विद्याधर पुष्णचण का पुत्र) घणवाहण 📗 (4.930)
- (२) महारक्खस (५.१३९)
- (३) देवरक्ख (५.१६६)
- (४) रक्खस (५.२५१)
- (५ आइचगइ (५.२५२)
- (६) भीवरह (५.२५६)
- (७) पूयारह (५.२५९ से ५. २७० तक)
- (८) जियभाषु
- (९) संपरिकित्ति
- (१०) सुग्गीव
- (११) हरिस्गीव
- (१२) सिरिगीय

#### ५. वंद्याविल-विदेश

| ł | ٩ | 3 | ١ | समह    |
|---|---|---|---|--------|
|   |   | ₹ | , | 22.2.6 |

- (१४) सुम्बंत
- (१५) अभियवेग
- (१६) आइचगइकुमार
- (१७) इंदपम
- (१८) इंदमेह
- (१९) मयारिदमण
- (२०) पहिअ
- (२१) इंदइ
- (२२) सुभाणुधम्म
- (२३) सुरारि
- (२४) तिजड
- (२५) महण
- (२६) अंगारअ
- (२७) रवि
- (२८) चकार
- (२९) वज्जमञ्झ
- (३०) पमोय
- (३१) सीहवाहण
- (३२) सुर
- (३३) चाउंडरावण
- (३४) भीम
- (३५) भयवाह
- (३६) रिउमहण
- (३७) मिन्नाणभत्तिमंत
- (३८) उपगसिरि
- (३९) अरिहमत्तिमंत
- (४०) पवणुत्तरगड्
- (४१) उत्तम
- (४२) अणिल
- (४३) चंड
- (४४) लंकासोग
- (४५) मऊह
- (४६) महबाहु
- (४७) मणोरम
- (४८) रवितेअ
- (४९) महगइ
- (५०) महकंतजस
- (५१) अरिसंतास
- (५२) चंदवयण
- (५३) महरव

- (५४) मेहज्झाण
- (५५) गहस्रोभ
- (५६) नक्खरादमण
  - (अन्य कई राजा)
- (५७) मेहप्पष्ट
- (५८) कित्तिधवल

( मुनिसुवत के तीर्थ-काल में )

- (५९) तडिकेस (६.९६)
- (६०) सुकेस (६.१४८)
- (६१) सुमालि (६.२२०)
- (६२) रयणासव (७.५९)
- (६३) रावण (७.९६)

इसप्रकार पडमचरिय में 'मेहवाहण'से 'रावण' तक राक्षस—वंशावली में कुल तिरसठ राजाओं के नाम हैं। 'पद्मचरितम् में यही संख्या छासठ हैं। अन्य तीन राजा १६ और १० के बीच में 'इन्ह्र', २२ और २३ के मध्य में 'भानु' और २४ व २५ के बीचमें 'भीम' हैं। महण (२५), अंगारअ (२६), सूर (३२), चाउंडरातण (३३), भयवाह (३५), उत्तम (४१) और मलह (४५) के स्थान पर कमद्माः मोहन, उद्धारक, चामुंड, मारण, द्विपनाह, गतभूम और मयूर-वान् के नाम हैं। (देखिये पद्मचरितम्, अध्याय ५.७०-४०४ और ६ तथा ०).

#### (ग) वानर-वंशावली

- (१) सिरिकंठ (विद्याधर अहइंद का पुत्र)
  - ( 4.4 )
- (२) वजकंठ (६.५९)
- (३) इंदाउहप्पम (६.६६ खे ६.६९ तक)
- (४) इंदामयनंदण
- (५) मर्यकुमार
- (६) मंदर
- (७) पत्रणगड्
- (८) रविष्पभ
- (९) अमरपभ
- (१०) कहद्ध अ (६.८३ से ६.८४ तक)
- (११) रिक्सरभ
- (१२) अइवल
- (१३) गबणाणंद
- (१४) खेयरनरिंद

(१५) गिरिनंद

(अन्य कई राजा)

(मुनियुवत के तीर्थ-काल में)

- (१६) महोयहिरव (६.९३)
- (१७) पडिइंद (६.१५२)
- (१८) कि कि थि (६.१५४)
- (१९) आइचरअ (८.२१४)
- (२०) वाली व सुग्गीत (९.१,४) पउमचरियं और पद्मचरितम् में बानर-

वंशावली के राजाओं की संख्या 'सिरिकंठ' से 'वाली' तक समान है। मरुगकुमार (५), रिक्खरअ (११), अइबल (१२) और पहिदंद (१७) के स्थानपर पदाचरितम् में कमशः मेरु, विकमसंपन्न, प्रतिबल और प्रतिचंद्र के नाम हैं।

#### (घ) विद्याघर-वंशावली

- (१) निम (५.१४ से ५. ४६ तक)
- (२) रयणमालि
- (३) रयणवज
- (४) रयणरह
- (५) रयणचित्त
- (६) चंदरह
- (७) वज्रसंघ
- (८) सेण
- (९) वजब्र
- (१०) वजदअ
- (११) वज्राउह
- (१२) वजा
  - (१३) सुत्रज
- (१४) वर्जाधर
- (१५) वजाभ
- (१६) वजबाहु
- (१७) वजंक
- (१८) वज्रसंदर
- (1-) 1-1841
- (१९) वजास
- (२०) वज्जपाणि
- (२१) बजासुजण्हु
- (२२) बज
- (२३) विञ्जुसुह
- (२४) सुवयण
- (२५) विज्जुदत्त

- (२६) विज्ञु
- (२७) विज्जुतेभ
- (२८) तडिवेश
- (२९) विज्जुदाढ
- (३०) वढरह
- (३१) आसधम्म
- (३२) अस्सायर
- (३३) आसद्ध
- (३४) पउमनिह
- (३५) पडममालि
- (३६) पडमरह
- (३७) सीहवाह
- (१७) वाह्याह
- (३८) मयधम्म
- (३९) मेहसीह
- (४०) संभूअ
- (४१) सीहद्धभ
- (४२) ससंक
- (४३) चंदंक
- (४४) चंदसिहर
- (४५) इंदरह
- (४६) चंदरह
- (४७) ससंकथमा
- (४८) आउद्द
- (४९) रत्तह
- (५०) इरिचंद
- (५१) पुरचंद
- (५२) पुण्णचंद

- (५३) वालिंद
- (५४) चंदचूड
- (५५) गयणिंद
- (५६) दुराणण
- (५०) एकचूड
- (५८) दाख्ड
- (५९) तिचूड
- (६०) चउच्ह
- (६१) वजन्द
- (६२) बहुचूड
- (६३) सीहचूड
- (६४) जलणजिंह
- (६५) अकतेअ

(अन्य कई राजा)

इस प्रकार पडमचरियं में 'नमि' से 'अक्रतेअ' तक विद्याधर राजाओं की वंशावली में कुरु पेंसठ नाम हैं। पद्मचरितम् में यही संख्या तिहत्तर है । उसमें साठवं राजा का उक्रेल नहीं है: 'संभूअ'(४०), 'ससंकथम्म' (४०), और 'दुराणण' (५६) के स्थान पर कमशः 'सिहसपुत्र', 'चकथमं' और 'उडुपातन' के नाम हैं; अट्टाईसवें और उनतीसवें के बीचमें 'वैद्युत' और अदनालीस व उनपचासवें के बीचमें 'चकध्वज', 'मणिप्रीव', 'मणिभास्र', 'मणिस्यंदन'. 'मण्यंक'. 'मण्यास्य', 'बिम्बोध' और 'स्वम्बताधर' के नाम अधिक है। (देखिये पद्मवित्तम्, 4.9 =-48)

#### (क) हरि-वंशावली

- (१) हरिराया (२१.७ से २१.३३ तक)
- (२) महागिरि
- (३) हिमगिरि
- (४) बसुगिरि
- (५) इंदगिरि
- (६) रयणमालि
- (७) संभुअ
- (८) भूयदेव
- (९) महीधर

(अन्य कई राजा)

- (१०) सुमित्त
- (११) मुणिसुव्वय
- (१२) सुव्यय
- (१३) दक्क
- (१४) इलवद्धण
- (१५) सिरिवद्धण
- (१६) सिरिवक्ख
- (१७) संजयंत
- (१८) कुणिम
- (१९) महारह

(अन्य कई राजा)

- (२०) वासवकेउ
- (२१) जगअ

पद्मचितम् में 'महारह' (१९) के पहचात् 'पुलोम' का नाम अधिक है, अन्यथा सभी नाम पउमचित्यं के सहश हैं।

#### देश्य और अनुकरणात्मक शब्द

| देष्य शब्द<br>प्रथम देशी शब्दों की सूची है । उनके                                     | चडक = शस्त्रविशेष ७.२९: ८.९८, २४७; २६.<br>५६;५७.३०                                  | 1 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|
| सामने उनका अर्थ दिया गया है। कोष्ठक<br>(ं)में संस्कृत शब्द हैं जिनसे देशी-            | चडयर = समूह २.४८; ८.८० १९६, २५७;<br>२२.१९; ७९ १३;९०,१५;                             | • |
| शब्द बनने की संभावना है। कोएक []<br>में हेमचन्द्र कृत 'देशी नापमाला' के अध्याय        | १०३.१६७;१०४.१५<br>चुंपालय = गवाक्ष [३ १७] २६.८०<br>छित्त = (स्प्रष्ट ) [३.२७] ४८.८५ | • |
| व सूत्र का निर्देश है। अंतिम अंक 'पउम-<br>चरियं' के पर्व व गाथा की संख्या बतलाते हैं। | जगडिजंत = कलह्युक्त [३.४४]८२.९;८६.२४<br>झसर = शक्षविशेष ८.९५;५०.१२;५२.१५:           | ¢ |
| अडयणा = असती (अर्) [११८] ७७.७४<br>अणोरपार = अतिविस्तीर्ण १७.२९                        | 43.63; 44.34;69.4;<br>99.73;93.74;66.84                                             | C |
| आइंग = वाद्यविशेष ३.८७;९६.६                                                           | णंग <b>ल = च</b> ञ्चु ४४.४०                                                         | • |
| आयह्रय = चंचल [१ ७५] ६ १६२;८.१८९;                                                     | णडिअ = वंचित, खेदित [४.१८] ३.१२५;                                                   | i |
| · ૧૨.૧૫ ૧૮; ૨૪.૧૫;३३.<br>६६:૫૨ ૧૬;૫३ ३०                                               | २ <b>१.६०;</b> ४६.१६;१०३<br>६८,९३,१० <i>६.</i> ४०                                   | ; |
| उच्चित्य = कुपिन [१.२९] ८.१७५; ९. ६८;                                                 | णिक्खुत्त = निहिचत ७ ८४:१८.३८;५३.१३८;                                               | ; |
| 9220                                                                                  | <b>५५. १०</b> ; ६५.५:६७. ४३;                                                        | 1 |
| उद्धांल = कोलाहल १६.३६                                                                | ૯૭. ખ. જ ખ. દ્ધ; ૧૦ ખ. દ્                                                           | 1 |
| ओलह्यं = अंगे पिनद्धम् [१.१६२] ६.१७५                                                  | णिबडि = दम्भ (निकृति) [४.२६] १४.२६                                                  | ; |
| भोसुद्धं = विनिपतितम् [१.१५७] २६.५६                                                   | णिययं = शाह्वतम् (नियतम्) [४४८]३१.                                                  | ; |
| आहामिय = स्थागतम् ४९.६                                                                | ५३,४७ ५;६३.९;६४ ९;                                                                  | ; |
| क्रज्ञव = विष्टा [२.११] १३४                                                           | <b>६९.२३;८२ ८६</b> :९४.9४;                                                          | ; |
| कडिल = वन [२.५२] २ ४५                                                                 | 993. 90;996.36, 93,                                                                 | 1 |
| क्रवय = इसु (२.५६) १२.२५:१०२.८२                                                       | 900,998                                                                             |   |
| क्रयार = तृगाबुस्कर [२.११] १३.४:८०.३१;<br>८४.१०                                       | तित्त = तत्परता [५.२०] ७.८७; ३३.९०२:                                                | , |
| क्रिणइय = शोभमान [२.३० दिण्ग] ६२.९                                                    | 84. 194; 4 <sub>4</sub> . 23; 54.                                                   | į |
| केयरी = वक्षविशेष ४२.९                                                                | 42:900.89                                                                           | ; |
| कोस्हुय = श्वगाल [२.६५] ७.५७;८.७९;<br>६५.२६;१०५.४२,४४                                 | तिशासिक = तत्पर [५.३] १.२६;२.६; ६४ १२;<br>९४ १४;१०३.१४९                             |   |
| गड्डा = खड्डा; खानिः (खन्,खात) [२.६६]८८.४                                             | तिह्नच्छ = तत्पर (तत् + लिप्स) [५.३]                                                |   |
| गणितिया = अक्षमाला (गण्) [२.८१ गणेती]                                                 | 9.93:0.43:99.60                                                                     |   |
| 99.38                                                                                 | तिसरिय = वायविशेष ७०.५८:९६.४४:१०२.                                                  |   |
| गरुक्रिया = खल्रिका = शक्कविद्याभ्यासस्थल                                             | 923;993 99                                                                          |   |
| <i>د</i> د.۶५                                                                         | तुडिआ = भागरण-विशेष ८२.१०४                                                          |   |
| भामत्रह = ६६८ प्रामप्रधान (प्रामीण, प्राम-                                            | दौर = सूत्र [५३८] ८.१०८                                                             |   |
| कूट) [२.८९] ६६.८                                                                      | धणियं = गाठम् [५.५८] २८३५;२९.२९:                                                    |   |
| गोज = गायक ८५ १९                                                                      | ३६. २२; ४२. २२; ४४. <b>६</b> ,                                                      |   |
| चिका = मैडित (चर्चिका)[३.४] ३ १०५;<br>१२. ११८; २८.२८; ४३.                             | ६२; ५२, २२; ७०, ५६;                                                                 |   |
| ार. ४१०, ४८.४८, ४४.<br>२५;७२.२७;११ ३.२६                                               | १२, २२, २४, ७०, ५६,<br>१०२,१३७,१७६                                                  |   |
| 4 10 - 37 3 - 3 - 4 - 6 4                                                             |                                                                                     |   |

धाह = प्रकार ५३.८८ धाहाविय = पूकृत ५.२३९ पउत्थ = प्रोषित ६६६] १७.३:७९.३२ पिंडिउंचण = प्रतिकार ११.३८;४४ १९;८७.३ पडभार = गिरिगुहा [६.६६] ८९ १४ पययं = अनिशम् [६.६] ११८८४ परद्ध = पीडित (अपराद्ध) [६.७०] ५.७६; 6.908;3.38 पस्य = सृगविशेष [६.४] ७.४; १६.५७; २६.८४; २८.१२१; ७०.४५ पावय = वाद्यविशेष ५ ७.२३ पेक्रिश = पीडित [६.५७] ९६.३७ फुप्फुस = उद्यवर्ती अन्त्रविशेष २६५४ बह्ह = बली र्द [६.५१] ९९ २५:११५.१५ बलय = बलीवर्द ८०.१३ मागअ = पर्वात् [६.१११] ४५.४ मडंब = प्रामित्रशेष २.२ माय इ = त्रक्षविशेष ५३ ७९ मुद्धंढि = प्रहरणविशेष २६.५६:१०२८२ मुद्दल = मुच [६.१३४] ६६.७ मेंठ = हस्तिपक [६.१३८] ७१.२९ रिद्र = काक (अरिष्ट) [७.६] ७,१७;१०५, 49 बद्ध = भाजनिविशेष १०२.१२० विष्पण = क्षेत्र (वप्र) [७.८५] २.१२;४२.३३ वष्पीह = चातक [७३३;७.४०] ११.११७: **२९.४३** वटवीस = बाद्यविशेष ११३.११ वारिज = बिवाह (इ, वार्य) [७ ५५] १५.६५; 29.84; विच्छड्ड = निवह (विच्छद् )[७.३२] ६.१-३: 92. 900; 26 48; 63. ३६;७२.२५; ९९.६२,७१; 900.5:904.44;900.99 विरिक्त = विदारित [७.६४] ८.९१८; १२. 924;84.32;69.23 बुष्ण = उद्विम, भीत [७.९४] १७.७८; ६३.

80; 55.39

#### ६ देश्य और बतुकरणात्मक शब्द

**बेकारिक = प्र**तारित [७.९५] १४.४६;२६. 97; 64. 29, 84; 69. 86 समीसन = बाबविद्रोव १०२.१२३ सच्छद्द = सदश [८.९] ४१.३१ सबराहं = शीव्रम् [८.११] २१.१५;७४.३४; 66.90; 65. R6; 90V. 9-:99-.4:994.94 सब्दह्त = अभिमुख [८.२१] ४.४६:५.७५; **4.23%; 4. 30; 4. 84,** 9-2. 992, 938, 940, 908, 904, 396, 336; **₹**\$\$<;\$4.9=;42.9**३**;

44.22:40.29:45.96: **६१.५** १२,४२,५९;७**१.** 95,46;42.92;56.26; 900.8,33 सब्बल = प्रहरणविशेष ८.९५; १२. ८४;५३. <2, 904; 44, 29,34;</p> ६१.५;७१.२३ सामच्छ = मंत्रणा ४२.३५ सेन = शर (शस्य ) [८.५३] ७.२६ **इक्खुव** = ( उश्क्षिए ) [८.६०] ८.१२२:९.६८ 88. 35; 990, 4; 996. २२,२३ १०.५७:३०.१२; ३३.६२; हलबोल = कलकल [८.६४] ८.२८०:१००. इल्कन्त (चलन्त) [८.६२] ८.२६२ हिल्हम = दुमविशेष २१.४८ हुदुक्क = वाद्यविशेष ५७.२३ हुत्त = अभिमुख [८.७०] १५ ८४;१९.१९; २७.३१;३२. २४,५५;३३. ७४ १०२; ३४. ३८; ३५. 43;88. 80; 43. 980; 45. 20; 45.69; 69.6, ३४;६७,३४;७१,५१;७७, ۵4; ۵**६. २४; ९४. ४४,** 900; 900. 93; 993. 24:994.22

#### अनुकरणात्मक शब्द

46

कृडकडकडेन्ति २६.५६ कढकढकढेन्त २६.५० कणकणकणन्ति २६.५३;५३.८६ किलिकिकिकिलन्त ३३.८.९४.४१;१०५.५४ लायाणकाणन्ति १२.११२;२६.५३;७१.३० गुमुगुमायारं ९.५८:३३.९ गुमुगुमुगुमन्त २.४०:१५.२९;१६.४७;९२.९ नुसुनुमुनुमेन्त ६.२०९ गुलगुलगुलन्त २२.३२

गुलगुलायन्त ८.२६२ गूलगुढेन्त ८१७१;१०२.२० बुबुबुबुबुबेन्त १०५.५९ घुलुहुलवहन्त ३.८१ चडचडचडन्त २६.५१,५७ क्रिमिछिमिछिमन्त २६.४८ जगजगजगेन्त १०२.१२५;१०८.७ सगझगझगत्ति १०२.२१ (तडतडतडित १२.११२ तहतहस्यो ७१.३० |तहतहारावं ३९.२५ दिलिदिलिदिलन्त १०२.२१

[धगधगधगन्तः १२.५१;२६.४४;१०७.**१०** विषयभगधरोन्तः १०२.१०,८१ भुगुभुगेन्त १०५.५९ मडमडमडन्ति २६.५३ रणरणायन्त ५४.३५ क्णुक्णिय १०५.५८ सगसगेन्त ४२.३१ श्विमिसिमिय १०५.५५ हुदुदुहुहुन्त १४.४३

# ADDENDA

# परिशिष्ट १ से ६ का वृद्धिपत्र

| १. छ                       | यक्तिविशेष नाम                                         | . (                  | ९) प्रमध       |                                   | अरुशास्त्रक                     | 42.84                       |
|----------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------|----------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| अंगसुय                     | बैन आगमांग ११४.२३                                      | अंगसुन               | पुरुवसुर       | 7                                 |                                 | 104.188                     |
| आरिस <b>वे</b> य           | जैन भागम शास                                           | भारिसवेय             | वेव            |                                   | •                               | ण ९३.५; १०६.४५              |
|                            | (आपैबेद) ११.७५                                         | (২৩                  | ) राजपरिव      | π                                 | महिंदोदयउजाण                    |                             |
| <b>चंद</b> रवा             | एक शक्ति ६३.२१                                         | •                    | १) इस्वाकु     |                                   | •                               | ारिचिष्ट-४                  |
| जियारि                     | वेसो असिम (२) ११.२१                                    | पुरुष                |                | खी                                |                                 | <b>(</b> #)                 |
| पुष्पसुय                   | पूर्वश्रुत-जैनशास ११४.२३                               | जिया                 | रि             | <b>सुमं</b> गला                   | अंगय (अंगद्)                    | <b>८२.</b> १०४              |
| गर्कलस                     | राम का कंत्रुकी ५३.८                                   | (*                   | २) राक्षस      | _                                 | दुविय ( श्रुटित )               |                             |
| भाणुस्वण<br>म <b>र्</b> पा | देखो <b>भाणुकण्ण ८.८९</b><br>भाठवें <b>कुलक</b> र ५.५५ | <b>ণুক</b> ৰ<br>সাজু |                | <b>स्त्री</b><br>विय <b>ड्</b> डा |                                 | (च)                         |
| विवर्दा                    | विदीसण की सी ७७.१८                                     |                      | <br>गरिशिष्ट−३ | 11120                             | र्वेश ( ब्रॅंड )                | 9+4.48                      |
| विसाइ                      | मंखारी २९.११                                           | `                    | -              |                                   | •                               | परिशिष्ट−६                  |
| वेव                        | वेदशास ११.७९,८०                                        |                      | (事)            |                                   | _                               | दिय शन्द                    |
|                            | देसो आरिसमेय                                           | व्यरिजयपुर-१         | 4.9 • 4        |                                   |                                 | •                           |
| सिरिविक्स                  | एक मट ६०.४                                             | ,, - <del>2</del>    | 15.54;         | 4 <b>८.१</b> २                    | आमेल=गुरह                       | [ 9.42 ] 190.25             |
| सुभगका-५                   | राजा इसरइ की                                           |                      | ( 🖷 )          |                                   | ओत्थय= <b>विश</b>               | [1.141] 53.30               |
|                            | बाता २८.७०                                             | नवंग                 | 99.99          |                                   | <b>स्थान स्थान</b>              | [२.७४] १०४.३२               |
| <b>इरिणकेसि</b>            | इन्द्र का सेनापति १०१.७०,                              | बहुबाह्या            | 54.68          |                                   | गहिलिय=उन्पत्त<br>चेडअ=शिधा.बास | 93.83<br>[3.90] 50.93       |
| इरिणेगवेसि ∫               | 101.08                                                 |                      | (可)            |                                   | डडा=विद्युत्                    | [३.२४] ( <b>w</b> टा) ९६.१५ |
|                            | परिशिष्ट–२                                             | <b>इवे</b> र         | <b>دد.</b> ۶۶  |                                   | ड्राय=शिशु<br>इहर <b>य=शिशु</b> | [ 8.4 ] (दहर) ८९.५          |
| (                          | (२) मायुष                                              | <b>इ</b> सुमामोराजाण | <b>د۶.</b> ۹   |                                   | णिहुरा=निमम                     | 194.4, 4                    |
| वंडरवा ( क्रक्रि           | )                                                      | परमुजाण              | 58.95          |                                   | •                               | रि (५.५३) <b>१</b> ०३.२०    |

# परिचाष्ट ७

# पाठान्तराणि

| गाथांव            | पाठाम्तर                                          | प्रत                                  | गायांक     | पाठा <b>न्तर</b>                    | प्रत | गायांक      | पाडान्तर                             | ঘর            | गार्थांक | पाठान्तर                 | प्रत |
|-------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|-------------------------------------|------|-------------|--------------------------------------|---------------|----------|--------------------------|------|
|                   | उदेश-१                                            |                                       | २४ ।       | ग्होषं <b>तुष</b> ै                 | जे   | 48          | <b>ंदुक्</b> खयं पत्तं ॥             | à             | ٧ş       | <sup>°</sup> विभावणं     | जे   |
| 1                 | भविष्ट्चन्द                                       | •                                     |            | कं म                                | , ,, | 44          | लंगो विरा'                           | ,,            | ψĘ       | सर्द्र ।                 | **   |
| 1                 | तिवयुत्तिवं                                       | <b>3</b>                              | ₹ €        | यं चिय                              | >>   | 40          | महपुट <b>व</b> °                     | ,,            | υĘ       | विहीसणाई,                | "    |
| 3                 | ससिष्पर्द                                         | "                                     |            | 'चरियगम्मे,                         | ,,   | 46          | लंभो,                                | ,,            | 90       | <sup>°</sup> सत्तिपहारा, | ,,,  |
| Ę                 | 'रयमल                                             | "<br>मु                               | 25         | क विकुश्वराण                        | जे,ख | 46          | लच्छिनामं                            | जे,ख          | 46       | भवजे जि°                 | ₹    |
| ٠                 | •गयं त <b>ां</b>                                  | जे<br>जे                              | ₹•         | <sup>•</sup> वरगजगयगंध <sup>•</sup> | ख    | 40          | दहमंदिरस्स गमणे                      | जे            | 96       | °णं, कायस्य प°           | जे   |
| •                 | <b>ै</b> जिणो,                                    | "                                     | ,          | <sup>°</sup> वरगयगम्ब <sup>°</sup>  | जे   | 49          | रा <b>म</b> ण <sup>*</sup>           | ,,            | 60       | °ण तवो,                  | ,,   |
| 1.                | •                                                 | जे,ख                                  | <b>₹9</b>  | अताणुबार                            | ,,   | ę.          | <sup>°</sup> वं, पसा <b>य ज</b> णणुक | भणं ,,        | 6٩       | भरहभवाणं                 | **   |
| 90                | घरियो                                             | जे                                    | <b>३</b> 9 | <b>धा</b> रसरिसं                    | स,मु | 49          | °नामेण                               | ,             | 68       | सिरिवच्छा लिहुण दे       | £ "  |
| 90                | धरिउ(ओ)                                           | स                                     | 39         | गाहाद्वि                            | ने,स | <b>६</b> २  | भूयाडवीय                             | <b>&gt;</b> • | 63       | 'ण पवस्ती                | "    |
| 1.                | संस्रेवेणं च उं                                   | जे                                    | 39         | संखेवभिणं णिसा"                     | जे   | <b>६</b> २  | नियोग                                | ने,स          | 64       | सर्जुप्पत्ती             | ,,   |
| 11                | बुह्यणेण                                          | ,,                                    | •          | ठी <del>वं</del> स <sup>*</sup>     | **   | <b>६</b> २  | दरिसणोसव <sup>®</sup>                | जे            | ٤ ۾      | क्यन्तवसणे               | ,,   |
|                   | दोसगणण'                                           | ं'<br>स                               | ३२         | पुराणे य अहि <sup>*</sup>           | ,    | ६२          | <b>ंम</b> अणाइ समं                   | ,,            | ٤٤       | <b>े</b> तुग्गइं         | 4    |
| <b>૧</b> ૨        | द्।सगणण<br>सुभिएसुं                               | ज<br>जे                               | 33         | तिमिस्रा <sup>°</sup>               | ₹    | £4          | ंग पशिन्हियं                         | ,,            |          | <sup>°</sup> दुम्मई      | जे   |
| 9२<br>9२          | धुनागर् <b>छ</b><br>गि <b>ृहित</b>                | -                                     | źa         | <b>क</b> हिए,                       | जे   | 44          | णवरं दु <del>व</del> स्तं स          | ,,            | 60       | °परस्रोय°                | "    |
|                   | जहागमगुणाणं<br>जहागमगुणाणं                        | "<br><b>有</b>                         | 34         | उसहजिण "                            | ,,   | <b>\$</b> 4 | समणुपत्तो ॥६५॥                       |               | 69       | स्रोयं                   | **   |
| 13                | पदाणसञ्जान<br>पदाण <b>हिंथारं</b>                 | जे                                    | ३५         | <b>अमिसे</b> यं                     | ,,   |             | मणमं सरगगमणं                         |               | 46       | नेक्द्राण •              | 19   |
| 98                | पवणा <b>ड्यार</b><br>तिस्थयरेडि                   | 4                                     | 35         | चेय ।                               | **   |             | पडियागम मस्यि                        |               | 65       | भावेण                    | "    |
| 94<br>94          | ।तत्थमरा <b>इ</b><br><b>अम्हा</b> रि <b>सेहिं</b> | •                                     | 3.5        | <b>° ह</b> मुङ्गोओ .                | ,,   |             | जिणधुरं काउं।                        |               | ٠,       | सिदं                     | स    |
|                   | <b>अन्ह</b> ारचा <b>र</b><br>होशो                 | ''<br>জী                              |            | °हर्बुद्धि च ॥                      | ₹    |             | बम्मं अणंतविरिञ्                     | Ť             | ۲•       | उत्तम साहवेहि            | जे;श |
| 15                | रु।न।<br>श्वारेण                                  | ज<br>जे, <b>स</b>                     | şο         | रणसंगामं                            | ने   |             | कहेद इणुवस्य                         |               |          | इब प                     | "    |
| 15                | सारण<br>रोगावासं,                                 | ज, <b>च</b><br>जे                     | 9•         | <b>ै</b> सुओसुहं                    | ,,   |             | उप्पत्ती ॥ इत्यधिव                   | ं जे          |          | नामुद्देखी               | जे   |
| 90                | रागावास,<br>हियय व्यय                             | -                                     | 84         | अइक्दन्त <sup>®</sup>               | ,,   | 44          | भरहस्य सन्तुना                       |               |          | उद्देश-२                 |      |
| 96                | हियस । चय<br>चेयमाणाणं                            | "<br>च                                | 83         | 'विभवस्स                            | **   |             | धे <b>यस्</b> स                      | जे            |          |                          |      |
| 96                |                                                   | जे                                    | 8 5        | °स्स कारणे चेव                      | ,,   | <b>\$\$</b> | विदेष्टि तह                          | **            | 9        | "जम्बुद्दीवे दीवे        | जे   |
| 15                | हुंति<br>अण्णे                                    | -                                     | 8.5        | ति <b>डे</b> सियस्स च               | ख    | <b>\$</b> 0 | ,व दहुण                              | ₹             | २        | गोमहिसवल"                | "    |
| 98<br>98          | अण्ण<br>वि उस्प्रवदिणे,                           | **                                    | 8.5        | असणिवेगस्स                          | जे,स | ٩ć          | ंसव्वभू <b>यसमणस्य</b>               | जे            | २        | •बरमपुण्णो               | ख    |
| 1 \<br><b>2</b> • | ाष <b>उ</b> रत्रपार्गः<br>उ <b>त्तिमन्न</b>       | **                                    | 84         | अंबयवहं                             | ख    | 65          | केकश्वरस्य                           | ٠,            | \$       | वड्-पवर् <b>कुडुंविय</b> |      |
|                   | <sup>°</sup> टरिसणु <b>ज्जुया</b>                 | ,,                                    | <b>४५</b>  | किकिन्धपुर                          | जे   | 90          | वालि <del>खीलस</del>                 | ,,            |          | मिद्                     | जे   |
| <b>29</b>         | वारसणुज्युमा<br>बहुविविद्दवियप्पर्गघद्            | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 8 €        | °महन्ताण                            | ,,   | ٩٧          | रामस्सपुरिनिवेसणं                    |               | ŧ        | °कुट्ठारो                | ख    |
| २३<br>२३          | यद्वायावश्ययम्थयः<br>सुसुर्वेष(व)सीलगंधं          | );                                    | ₽ €        | णिबघायसरण <sup>°</sup>              | 19   | ٩٧          | परमं ।                               | ख             | ¥        | °मतीओ                    | जे   |
| *                 | जाणाइ                                             | ,,                                    | 85         | तह य पं                             | ,,   | 99          | वणमालासंयोगं                         | ं जे          | 4        | माणाहरणप <sup>®</sup>    | ,,   |
| 7 <b>?</b>        | जानार<br>जे वि य सममुकार्य                        | "<br>• • • •                          | 4.         | मन्दोयरीय ल                         | ,,   | ७२          | 'विभूसणाण                            | ,,            | €.       | <b>बीचाहोसब</b>          | ••   |
| ٦.<br>۲8          | ंजलुद्धा,                                         | जे                                    | 43         | रिक्खरयाइं व                        |      | ७३          | जडांगिणो                             | स्त           | •        | पुक्खरिणीसु              | ख    |

#### ७. पाडान्तराणि

| 11                                            | किरिणविच्छुरियं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | जे                                                                              | 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | सेंबूर •                                                                                                                                                                                        | बे                                                   | vv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | °কুডজী                                                                                                                                                              | ख                                                                                       | 9-4                                                     | <sup>*</sup> हि वहिया                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ar                                                                                     |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 11                                            | अगर <sup>°</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | स्र                                                                             | 8.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | गुमुगुमुगुमेन्त'                                                                                                                                                                                | जे,स                                                 | ••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | दुक्केहिं                                                                                                                                                           | जे, <b>पा</b>                                                                           | 1.5                                                     | ैया भीरा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                        |
| 11                                            | <b>अ</b> गस्तु <sup>°</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | जे                                                                              | 8.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | को य इड                                                                                                                                                                                         | ंजे                                                  | ••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ₹¥                                                                                                                                                                  | जे                                                                                      | 900                                                     | ह्योगसत् <b>ये</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ''<br>जे                                                                               |
| 12                                            | 'इरालोयं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ,,                                                                              | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 'ह्योगमिण                                                                                                                                                                                       | जे,स                                                 | 96                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | न इवह घ'                                                                                                                                                            | जे,ब                                                                                    | 900                                                     | • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ब,जे                                                                                   |
| 93                                            | पेरछणयरमन्त                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ,,                                                                              | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | °किरिण°                                                                                                                                                                                         | जे                                                   | 96                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | धम्मे बुद्धी                                                                                                                                                        | जे                                                                                      | 900                                                     | 'मंसादी°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | जे                                                                                     |
| 38                                            | ैस्स व सोइं हाउर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | गस                                                                              | 88                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | महाजस                                                                                                                                                                                           | ,,                                                   | 96                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>लोभमोहे</b> ण                                                                                                                                                    | <b>₹</b>                                                                                | 1.6                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ं<br>जे, <b>प</b>                                                                      |
| क्षीर्धेव                                     | ः अणिको रा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ST                                                                              | 84                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | संयोग°                                                                                                                                                                                          | ,,                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | लोम <b>बोहे</b> सु                                                                                                                                                  | जे                                                                                      | 9.5                                                     | ं जाइ वि प <b>ञ्चवस</b> तेसु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                        |
| 94                                            | नरव <b>दगुणे</b> हि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | जे                                                                              | 8 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | अहवा°                                                                                                                                                                                           | जे,ख                                                 | us                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | भाविज्ञह                                                                                                                                                            | ₹                                                                                       | 990                                                     | को समुद्दयं पि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                        |
| 94                                            | नरवर्गुणार<br><b>वेसवणो</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | স                                                                               | 86                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | मयहाहियो                                                                                                                                                                                        | जे                                                   | 69                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | केएस्थ                                                                                                                                                              | ,,                                                                                      | 110                                                     | समुप (बज्र)यं पि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -<br>3₹                                                                                |
|                                               | ममरभरनिद्ध <sup>°</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                 | 86                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>अ</b> णस <b>यारे</b>                                                                                                                                                                         | ,,                                                   | 69                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | गेण्हिजण                                                                                                                                                            | जे                                                                                      | 199                                                     | अणसणमहाचोर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | "                                                                                      |
| 16<br>10                                      | ननरनरानस्<br>°समगेज्झ°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | **                                                                              | 86                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | नीसरिजो                                                                                                                                                                                         | ,,                                                   | ८२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | समञ्जेन्ति                                                                                                                                                          | जे,ख                                                                                    | 193                                                     | अर्ज व ए°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | "<br>स्र                                                                               |
|                                               | ** *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | "                                                                               | 85                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ओर्ण्णो                                                                                                                                                                                         | ,,                                                   | 63                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | विकिद्वं                                                                                                                                                            | जे                                                                                      | 193                                                     | एक्व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | जे                                                                                     |
| 90                                            | °ज्झो । बरनयर∙                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | उर्णी                                                                                                                                                                                           | स                                                    | 43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | येवाव <sup>°</sup>                                                                                                                                                  | ,,                                                                                      | 993                                                     | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ने,ख                                                                                   |
|                                               | गुणणात्परिच्छो वर-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                 | ४९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | महयसा <sup>°</sup>                                                                                                                                                                              |                                                      | 63                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | नेव्याण "                                                                                                                                                           | ,,                                                                                      | 993                                                     | °नगरि°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | जै                                                                                     |
|                                               | कडियरहत्ति इत्योक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                 | 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <sup>°</sup> मण्डलामोगं                                                                                                                                                                         | ,,<br>जे                                             | 68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | वरमणुत्तर <sup>°</sup>                                                                                                                                              | स्र                                                                                     | 994                                                     | एरावओ ग <sup>°</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                        |
| 14                                            | स्रोमण्णिय <sup>°</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | जे                                                                              | 49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | एकके पायारे अह                                                                                                                                                                                  |                                                      | 63                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | °णे विगिच्छंति                                                                                                                                                      | ,,                                                                                      | 994                                                     | अभी व भ <sup>°</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | **                                                                                     |
| <b>9</b> 0                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | जे,ख                                                                            | 49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <sup>°</sup> संजुते                                                                                                                                                                             | -                                                    | 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | विण्हन्ति                                                                                                                                                           | जे                                                                                      | 994                                                     | मसिरासि ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ,,                                                                                     |
| २०                                            | पावेजा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | जे                                                                              | 43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ' <b>विदासणे</b>                                                                                                                                                                                | ,,                                                   | 49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | करिसणादी                                                                                                                                                            | ,,                                                                                      | 196                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | "<br>ने, <b>स</b>                                                                      |
| २१                                            | पुरं घणसमिखं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | स्र                                                                             | न्द<br>५४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | पत्तेयं, दिसं दिसं                                                                                                                                                                              | ",<br>称 <sup>*</sup> "                               | 69                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <sup>°</sup> संबाहा                                                                                                                                                 | जे,ख                                                                                    | , , ,                                                   | इइ प                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | जे                                                                                     |
| २१                                            | नरिन्दवसभो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | जे                                                                              | 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ंरंमि बीं                                                                                                                                                                                       | " "                                                  | 63                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | नरयं, घोरमणंतं                                                                                                                                                      |                                                                                         |                                                         | पडम <b>ब</b> रिप                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ٠,                                                                                     |
| २२                                            | ति <b>खि</b> ल                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ,,                                                                              | 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ैम्मि दिसाभाए, प                                                                                                                                                                                |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | दुरुतारं                                                                                                                                                            | -                                                                                       |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ने.ख                                                                                   |
| २३                                            | सुणिस ण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ख                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                 | •                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | •                                                                                                                                                                   | -                                                                                       |                                                         | । बर्जा वहत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ग.प्स                                                                                  |
|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | _                                                                               | uu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | यर सर्गण                                                                                                                                                                                        |                                                      | • -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                     |                                                                                         |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                        |
| २४                                            | <b>बरयणवरिसणं</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | जे                                                                              | 44<br>4 E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | सुर <b>द</b> राणं<br>°मा खनीण ग्                                                                                                                                                                | "                                                    | ٩٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | कूडतुलकू                                                                                                                                                            | ,,<br>_                                                                                 |                                                         | उद्देश-३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                        |
| २५                                            | खीरोदयवारि"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | जे,स                                                                            | 4 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | °सा खत्तीण गु                                                                                                                                                                                   | ,,                                                   | 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ंबवदारी                                                                                                                                                             | जे                                                                                      |                                                         | बदेश−३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                        |
| २५<br><b>२</b> ६                              | खीरोदयवारि<br>मेरु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | जे, <b>स</b><br>जे                                                              | ५६<br>५६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | °सा खत्तीण गु <sup>®</sup><br>°महन्ताणं                                                                                                                                                         |                                                      | 50<br>59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>ंबवदारी</b><br>°गुणेहिं                                                                                                                                          | जे<br>जे,ख                                                                              | ٦                                                       | <b>उदेश−३</b><br>किरिण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | जे                                                                                     |
| २५<br>२६<br>२६                                | खीरोदयवारि <sup>*</sup><br>मेरु<br>तेणं सि म <sup>°</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | जे,स                                                                            | 4 ¢<br>4 ¢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | °सा खत्तीण गु <sup>*</sup><br>°महन्ताणं<br>बन्तरभुव०                                                                                                                                            | ः<br>ग<br>स्र                                        | 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>ंबद्यहारी</b><br>°गुणेहिं<br>°हरणभंगेसु                                                                                                                          | जे<br>जे, <b>ख</b><br>जे                                                                | ۹<br>۶                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | जे<br><b>ग</b>                                                                         |
| २५<br>२६<br>२६<br>२७                          | खीरोदयवारि नेह<br>नेह<br>तेणं सि म <sup>°</sup><br>काऊण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | जे, <b>स</b><br>जे                                                              | 4 ¢<br>4 ¢<br>4 ¢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | °सा खत्तीण गुं°<br>°महन्ताणं<br>बन्तरभुवः<br>स्रोहम्मादीण                                                                                                                                       | ''<br><b>स</b><br>जे                                 | <                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>ैववहारी</b><br>°गुणेहि<br>°करणभगेसु<br>°करणजोएण                                                                                                                  | जे<br>जे,ख<br>जे<br>ख                                                                   | •                                                       | किरिण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        |
| २५<br>२६<br>२६<br>२७<br>२७                    | खीरोदयवारि मेर<br>मेरु<br>तेणं सि म <sup>°</sup><br>काऊण<br>ठविन्ति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | जे, <b>स</b><br>जे<br>स्त                                                       | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ैसा खत्तीण गु <sup>*</sup><br>भहन्ताणं<br>बन्तरभुवः<br>स्तोहस्मादीण<br>धम्माहस्मं                                                                                                               | ''<br><b>स</b><br>जे                                 | <                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>ैचवहारी</b><br>°गुणेहिं<br>°करणभंगेसु<br>°करण जोएण<br>पावेन्ति                                                                                                   | जे ,ख<br>जे ,ख<br>जे ख<br>जे जे                                                         | 2                                                       | किरिण <sup>*</sup><br><sup>°</sup> कारणेक्सउच्छा <b>हो</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | म                                                                                      |
| 7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4       | खीरोदयवारि नेरु<br>नेरु<br>तेण सि म क<br>काऊण<br>ठबिन्ति<br>एडविऊण जि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | जे, <b>स</b><br>जे<br>ख                                                         | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | °सा खत्तीण गु <sup>*</sup><br>°महन्ताणं<br>बन्तरभुवः<br>स्वोहस्मादीण<br>धम्माहम्मं<br>°सागहाए                                                                                                   | "<br><b>स</b><br>जे                                  | 4 o<br>4 q<br>4 q<br>4 q<br>4 q                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>ैववहारी</b><br><sup>°</sup> शुणेहिं<br><sup>°</sup> करणभंगेसु<br><sup>°</sup> करण बोएण<br>पावेन्ति<br>लंघेति                                                     | जे<br>जे,ख<br>जे<br>ख                                                                   | <b>२</b>                                                | किरिण <sup>®</sup><br>कारणेक्डउच्छाहो<br><sup>°</sup> परियरिओ । व <sup>®</sup><br>पदेसं<br>गणहरचसमं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ग्र<br>स                                                                               |
| २ ५ ६ २ ५ २ ७ २ ७ २ ७ २ ८                     | खीरोदयवारि मेठ<br>मेठ<br>तेणं सि म के<br>काऊण<br>ठविन्ति<br>ण्डविद्यण जि के                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | जे, <b>स</b><br>जे स<br>स<br>, जे , ,                                           | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ैसा खतीण गुं<br>भहन्ताणं<br>बन्तरभुवः<br>स्रोहम्मादीण<br>धम्माहम्मं<br>भागहाए<br>जीवाजीवं त                                                                                                     | ''<br><b>स</b><br>जे<br>''<br>स्व                    | 4 9<br>4 3<br>4 4<br>4 4<br>4 4<br>4 4<br>4 4<br>4 4<br>4 4<br>4 4<br>4 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | • वयहारी<br>• गुणेहिं<br>• करणअंगेसु<br>• करणओएण<br>पावेन्ति<br>लंघेति<br>• तिंकस्ववेयणुन्हवियं                                                                     | जे<br>जे,<br>जे<br>जे<br>जे<br>जे<br>जे<br>जे<br>जे<br>जे<br>जे<br>जे<br>जे<br>जे<br>जे | <b>ર</b><br>ફ                                           | किरिण <sup>*</sup><br>*कारणेक्सउच्छाहो<br>'परियरिओ । व <sup>*</sup><br>प <b>देसं</b><br>गणहरचसमं<br>तेएण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>म</b><br><b>क</b> जे                                                                |
| 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8       | खीरोदयवारिं मेठ तेणं सि मं काऊण ठिवन्ति ण्डविऊण जिं चाहारं, अबद्धकं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | जे, <b>स</b><br>जे स्व<br>'' जे ''                                              | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | °सा खतीण गुं°  भहन्ताणं वन्तरभुवः सोहस्मादीण धम्माहस्मं  भागहाए जीवाजीवं तं° उभको                                                                                                               | " <b>स</b> जे " ः स जे                               | 40 48 44 46 46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | • वयहारी • गुणेहिं • करणभंगेछु • करण बोएण पावेन्ति लंघति • तिकस्तवेयणुन्हवियं मयहाहियो                                                                              | जे ,ख<br>जे ,ख<br>जे ख<br>जे जे                                                         | <b>ર</b><br>ફ                                           | किरिण <sup>®</sup><br>कारणेकउच्छाहो<br><sup>°</sup> परियरिओ । व <sup>®</sup><br>पदेसं<br>गणहरससमे<br>तेएण<br>दिण्णोसीस                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | मु<br>स<br>जे ''                                                                       |
| २ ६ ६ ७ ७ ७ ८ २ <b>२ -</b>                    | खीरोदयवारि मेठ<br>मेठ<br>तेणं सि मं<br>काऊण<br>ठविन्ति<br>ण्हविऊण जि<br>बाहारे.<br>अस्टुक<br>सहस्रकस्म                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | जे, <b>स</b><br>जे स<br>स<br>, जे , ,                                           | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ैसा खतीण गुं<br>भहन्ताणं<br>बन्तरभुवः<br>सोहम्मादीण<br>धम्माहम्मं<br>भागहाए<br>जीवाजीवं तं<br>उभको<br>होति                                                                                      | " <b>स</b><br>जे " स<br>जे<br>जे<br>जे               | <0 <9 <8 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <>0 <9 <9 <9 <9 <9 <>0 <9 <9 <>0 <>0 <>0 <>0 <>0 <>0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <td>'बवहारी<br/>'गुणेहिं<br/>'करणअंगेसु<br/>'करणओएण<br/>पावेन्ति<br/>लंघेति<br/>'तिकस्ववेग्णुन्हवियं<br/>मयहाहियो<br/>उत्थरह</td> <td>जे<br/>जे,<br/>जे<br/>जे<br/>जे<br/>जे<br/>जे<br/>जे<br/>जे<br/>जे<br/>जे<br/>जे<br/>जे<br/>जे<br/>जे</td> <td>2<br/>2<br/>2<br/>2</td> <td>किरिण<sup>°</sup><br/>कारणेक्डच्छाहो<br/><sup>°</sup>परियरिओ । व<sup>°</sup><br/>पदेसं<br/>गजहरचसमं<br/>तेएण<br/>दिण्णोसीस<br/>दिण्णा आसीस</td> <td><b>ग</b> ज ज ' '</td>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 'बवहारी<br>'गुणेहिं<br>'करणअंगेसु<br>'करणओएण<br>पावेन्ति<br>लंघेति<br>'तिकस्ववेग्णुन्हवियं<br>मयहाहियो<br>उत्थरह                                                    | जे<br>जे,<br>जे<br>जे<br>जे<br>जे<br>जे<br>जे<br>जे<br>जे<br>जे<br>जे<br>जे<br>जे<br>जे | 2<br>2<br>2<br>2                                        | किरिण <sup>°</sup><br>कारणेक्डच्छाहो<br><sup>°</sup> परियरिओ । व <sup>°</sup><br>पदेसं<br>गजहरचसमं<br>तेएण<br>दिण्णोसीस<br>दिण्णा आसीस                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>ग</b> ज ज ' '                                                                       |
| 7 F F 9 9 9 6 0 0 0                           | खीरोदयवारि मेरु तेण सि म के काऊण ठिविन्ति प्रविक्रण कि के बाहारे, अबद्धक के सहस्रकम्म                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | जे, <b>स</b><br>जे स्व<br>'' जे ''                                              | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | °सा खतीण गुं°  भहन्ताणं वन्तरभुवः सोद्दम्मादीण धम्माहम्मं भागहाए जीवाजीवं तं° उभको होति वणससइ तह चेव                                                                                            | " <b>स</b><br>जे " ः ख जे ज़<br>जे ज़                | <ul> <li>49</li> <li>48</li> <li>46</li> <li>46</li> <li>47</li> <li>48</li> <li>49</li> <li>40</li> &lt;</ul> | 'बवहारी 'गुणेहिं 'करणभंगेषु 'करणभंगेषु पानेन्ति लंघति 'तिकस्वियणुन्हवियं मयहाहियो उत्थरह                                                                            | जे खा<br>जे खा<br>जे ज                                                                  | 2<br>2<br>2<br>2                                        | किरिणं<br>कारणेक्रउच्छाहो<br>ंपरियरिओ । वं<br>पदेसं<br>गणहरससमे<br>तेएण<br>दिण्णोसीस<br>दिण्णा आसीस                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | मु<br>स<br>जे ''                                                                       |
| 7 4 4 9 9 9 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | खीरोदयवारि मेर<br>मेर<br>तेणं सि मं<br>काऊण<br>ठविन्ति<br>ण्हविऊण जि<br>बाहारे,<br>अद्धद्धक<br>सहस्रकम्म<br>वजुत्तचित्तस्य<br>अगुजोवकरं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | जे<br>जे<br>जे<br>जे<br>जे<br>जे<br>जे<br>जे<br>जे<br>जे<br>जे<br>जे<br>जे<br>ज | \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ैसा खतीण गुं<br>भहन्ताणं<br>बन्तरभुवः<br>सोहम्मादीण<br>धम्माहम्मं<br>भागहाए<br>जीवाजीवं तं<br>उभको<br>होति<br>वणस्सइ तह चेव<br>विसयरागम्                                                        | " <b>स</b><br>जे " स्व जे<br>जे ,स<br>जे ,स          | <0 <9 <4 <4 <4 <4 <4 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <> <9 <><                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 'बवहारी 'गुणेहिं 'करणभंगेषु 'करणभंगेषु पावेन्ति संघेति 'तिकस्ववेशणुन्हवियं मबहाहियो डरथरह् मउर्छेतो 'उज्जोवं                                                        | ক<br>জ্বানিক কা : কি : : : :                                                            | 2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>3<br>5                         | किरिण <sup>®</sup> कारणेक्डउच्छाहो<br>°परियरिओ । व <sup>®</sup><br>पदेसं<br>गणहरचसमं<br>तेएण<br>दिण्णोसीस<br>दिण्णा आसीस<br>चिय उव <sup>®</sup><br>°ण परथवं सो पु <sup>®</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>联</b>                                                                               |
| 7 4 4 9 9 9 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | खीरोदयवारिं मेरु तेणं सि मं काऊण ठिविन्ति ण्हविऊण जि  बाहारं, अद्धुकः सहस्रकस्म वजुत्तिवित्तस्य अगुज्जोयकरं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | जे.<br>जे.<br>जे.<br>जे.<br>जे.<br>जे.<br>जे.<br>जे.<br>जे.<br>जे.              | Y Y Y & & & & & & & & Y O Y                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ैसा खतीण गुं<br>भहन्ताणं<br>वन्तरभुवः<br>सोहम्मादीण<br>धम्माहम्मं<br>भागहाए<br>जीवाजीवं तं<br>उभको<br>होति<br>वणस्सइ तह चेव<br>विसयरागम्<br>छामाळामे                                            | " भारति के जिल्ला<br>जिल्ला<br>जिल्ला                | <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0<                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 'बवहारी 'गुणेहिं 'करणभंगेषु 'करणभंगेषु पावेन्ति लंघति 'तिकस्ववेयणुन्हवियं मयहाहियो उत्थरह् मउळेतो 'उज्बोयं कुमुमपडुच्छ'                                             | ক<br>জানি<br>জানি<br>জানি<br>জানি<br>জানি<br>জানি<br>জানি<br>জানি                       | 2<br>2<br>8<br>8<br>6                                   | किरिण कारणेक्र उच्छाहो के परियरिओ । व के परियरिओ । व के परियरिओ । व के परियर्स के परियर्स के परियर्स के परियर्भ का सी साथ अव के किया अव के किया अव के किया अव के किया अव के किया अव के किया अव के किया अव के किया अव के किया अव के किया अव के किया अव के किया अव के किया अव के किया अव के किया अव के किया अव के किया अव के किया अव के किया अव के किया अव के किया अव के किया अव के किया अव के किया अव के किया अव के किया अव के किया अव के किया अव के किया अव के किया अव के किया अव के किया अव के किया अव के किया अव के किया अव के किया अव के किया अव के किया अव के किया अव के किया अव के किया अव के किया अव के किया अव के किया अव के किया अव के किया अव के किया अव के किया अव के किया अव के किया अव के किया अव के किया अव के किया अव के किया अव के किया अव के किया अव के किया अव के किया अव के किया अव के किया अव के किया अव के किया अव के किया अव के किया अव के किया अव के किया अव के किया अव के किया अव के किया अव के किया अव के किया अव के किया अव के किया अव के किया अव के किया अव के किया अव के किया अव के किया अव के किया अव के किया अव के किया अव के किया अव के किया अव के किया अव के किया अव के किया अव के किया अव के किया अव के किया अव के किया अव के किया अव के किया अव के किया अव के किया अव के किया अव के किया अव के किया अव के किया अव के किया अव के किया अव के किया अव के किया अव के किया अव के किया अव के किया अव के किया अव के किया अव के किया अव के किया अव के किया अव के किया अव के किया अव के किया अव के किया अव के किया अव के किया अव के किया अव के किया अव के किया अव के किया अव के किया अव के किया अव के किया अव के किया अव के किया अव के किया अव के किया अव के किया अव के किया अव के किया अव के किया अव के किया अव के किया अव के किया अव के किया अव के किया अव के किया अव के किया अव के किया अव के किया अव के किया अव के किया अव के किया अव के किया अव के किया अव के किया अव के किया अव के किया अव के किया अव के किया अव के किया अव के किया अव के किया अव के किया अव के किया अव के किया अव के किया अव के किया अव के किया अव के किया अव के किया अव के किया अव के किया अव के किया अव के किया अव के किया अव के किया अव के किया किया अव के किया किया किया कि किया किया किया कि किया कि किया कि किया कि किया | <b>联</b>                                                                               |
| ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~       | खीरोदयवारिं मेठ तेणं सि मं काऊण ठविन्ति ण्डविऊण जिं बाहारे. अबद्धकं सहस्रकम्म वजुत्तवित्तस्य ंवजुत्तवित्तस्य ंवज्ञवित्तवित्तस्य ंवज्ञवित्तवित्तस्य ंवज्ञवित्तवित्तस्य ंवज्ञवित्तवित्तस्य ंवज्ञवित्तवित्तस्य ंवज्ञवित्तवित्तस्य ंवज्ञवित्तवित्तस्य ंवज्ञवित्तस्य ंवज्ञवित्तवित्तस्य ंवज्ञवित्तवित्तस्य ंवज्ञवित्तस्य ंवज्ञवित्तवित्तस्य ंवज्ञवित्तस्य ंव | जे, ज क ' ' क ' क जे ' ' <b>क</b> क                                             | \( \text{4} \) \( \text{4} \) \( \text{4} \) \( \text{4} \) \( \text{4} \) \( \text{4} \) \( \text{4} \) \( \text{4} \) \( \text{4} \) \( \text{4} \) \( \text{4} \) \( \text{4} \) \( \text{4} \) \( \text{4} \) \( \text{4} \) \( \text{4} \) \( \text{4} \) \( \text{4} \) \( \text{4} \) \( \text{4} \) \( \text{4} \) \( \text{4} \) \( \text{4} \) \( \text{4} \) \( \text{4} \) \( \text{4} \) \( \text{4} \) \( \text{4} \) \( \text{4} \) \( \text{4} \) \( \text{4} \) \( \text{4} \) \( \text{4} \) \( \text{4} \) \( \text{4} \) \( \text{4} \) \( \text{4} \) \( \text{4} \) \( \text{4} \) \( \text{4} \) \( \text{4} \) \( \text{4} \) \( \text{4} \) \( \text{4} \) \( \text{4} \) \( \text{4} \) \( \text{4} \) \( \text{4} \) \( \text{4} \) \( \text{4} \) \( \text{4} \) \( \text{4} \) \( \text{4} \) \( \text{4} \) \( \text{4} \) \( \text{4} \) \( \text{4} \) \( \text{4} \) \( \text{4} \) \( \text{4} \) \( \text{4} \) \( \text{4} \) \( \text{4} \) \( \text{4} \) \( \text{4} \) \( \text{4} \) \( \text{4} \) \( \text{4} \) \( \text{4} \) \( \text{4} \) \( \text{4} \) \( \text{4} \) \( \text{4} \) \( \text{4} \) \( \text{4} \) \( \text{4} \) \( \text{4} \) \( \text{4} \) \( \text{4} \) \( \text{4} \) \( \text{4} \) \( \text{4} \) \( \text{4} \) \( \text{4} \) \( \text{4} \) \( \text{4} \) \( \text{4} \) \( \text{4} \) \( \text{4} \) \( \text{4} \) \( \text{4} \) \( \text{4} \) \( \text{4} \) \( \text{4} \) \( \text{4} \) \( \text{4} \) \( \text{4} \) \( \text{4} \) \( \text{4} \) \( \text{4} \) \( \text{4} \) \( \text{4} \) \( \text{4} \) \( \text{4} \) \( \text{4} \) \( \text{4} \) \( \text{4} \) \( \text{4} \) \( \text{4} \) \( \text{4} \) \( \text{4} \) \( \text{4} \) \( \text{4} \) \( \text{4} \) \( \text{4} \) \( \text{4} \) \( \text{4} \) \( \text{4} \) \( \text{4} \) \( \text{4} \) \( \text{4} \) \( \text{4} \) \( \text{4} \) \( \text{4} \) \( \text{4} \) \( \text{4} \) \( \text{4} \) \( \text{4} \) \( \text{4} \) \( \text{4} \) \( \text{4} \) \( \text{4} \) \( \text{4} \) \( \text{4} \) \( \text{4} \) \( \text{4} \) \( \te | °सा खतीण गुं°  भहन्ताणं वन्तरभुवः सोहम्मादीण धम्माहम्मं भागहाए जीवाजीवं तं उभभो होति वणस्सह तह चेव विसयरागम् सामाहाम् सामाहाम्                                                                  | " " <b>糖</b> ' " " · · · · · · · · · · · · · · · · · | <0 <9 <4 <4 <4 <4 <4 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <> <9 <><                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 'बवहारी 'गुणेहिं 'करणमंगेषु 'करण बोएण पावेन्ति लंघति 'तिकस्ववेशणुन्हवियं मबहाहियो उत्थरह् मउछेतो 'उज्जोवं कुमुमपहुच्छ' सिविणे                                       | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                   | 2 2 2 2 2 5 6 9                                         | किरिण कारणेक उच्छाहो कि विश्वित स्था । व कि विश्वित स्था । व कि विश्वित स्था । व कि विश्वित स्था अवित स्था स्था अवित स्था अवित स्था अवित स्था अवित स्था अवित स्था अवित स्था अवित स्था अवित स्था अवित स्था अवित स्था अवित स्था अवित स्था अवित स्था अवित स्था अवित स्था अवित स्था अवित स्था अवित स्था अवित स्था अवित स्था अवित स्था अवित स्था अवित स्था अवित स्था अवित स्था अवित स्था अवित स्था अवित स्था अवित स्था अवित स्था अवित स्था अवित स्था अवित स्था अवित स्था अवित स्था अवित स्था अवित स्था अवित स्था अवित स्था अवित स्था अवित स्था अवित स्था अवित स्था अवित स्था अवित स्था अवित स्था अवित स्था अवित स्था अवित स्था अवित स्था अवित स्था अवित स्था अवित स्था अवित स्था अवित स्था अवित स्था अवित स्था अवित स्था अवित स्था अवित स्था अवित स्था अवित स्था अवित स्था अवित स्था अवित स्था अवित स्था अवित स्था अवित स्था अवित स्था अवित स्था अवित स्था अवित स्था अवित स्था अवित स्था अवित स्था अवित स्था अवित स्था अवित स्था अवित स्था अवित स्था अवित स्था अवित स्था अवित स्था अवित स्था अवित स्था अवित स्था अवित स्था अवित स्था अवित स्था अवित स्था अवित स्था अवित स्था अवित स्था अवित स्था अवित स्था अवित स्था अवित स्था अवित स्था अवित स्था अवित स्था अवित स्था अवित स्था अवित स्था अवित स्था अवित स्था अवित स्था अवित स्था अवित स्था अवित स्था अवित स्था अवित स्था अवित स्था अवित स्था अवित स्था अवित स्था अवित स्था अवित स्था अवित स्था अवित स्था अवित स्था अवित स्था अवित स्था अवित स्था अवित स्था अवित स्था अवित स्था अवित स्था अवित स्था अवित स्था अवित स्था अवित स्था अवित स्था अवित स्था अवित स्था स्था अवित स्था अवित स्था अवित स्था अवित स्था अवित स्था अवित स्था अवित स्था अवित स्था अवित स्था अवित स्था अवित स्था अवित स्था अवित स्था अवित स्था अवित स्था अवित स्था अवित स्था अवित स्था अवित स्था अवित स्था अवित स्था अवित स्था अवित स्था अवित स्था अवित स्था स्था अवित स्था अवित स्था अवित स्था अवित स्था अवित स्था स्था स्था स्था स्था स्था स्था स्था                                        | रा का जिल । । । का जिल । । । का जिल । । । का जिल । । । । । । । । । । । । । । । । । । । |
| ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~         | सीरोदयवारिं मेर तेण सि मं काऊण ठिविन्ति ण्हविऊण जि  बाहारे, अखडुक अखडुक अखडुक अखडुक अखडुक अखुककम्म वजुत्तिचित्तस्य अगुओवकरं जगुओवकरं संय समायो, समेतो मारि ति वि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | जे, ज क ' ' क ' क जे ' ' <b>क</b> क                                             | Y Y Y & & & & & & & & Y O Y Y Y Y Y Y Y                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ैसा खतीण गुं<br>भहन्ताणं<br>बन्तरभुवः<br>सोहम्मादीण<br>धम्माहम्मं<br>भागहाए<br>जीवाजीवं तं<br>उभमो<br>होति<br>बणस्सइ तह चेव<br>विसयरागम्<br>काभाकामे<br>रोगसोगेसु<br>गह्यं                      | " स्वा जे " स्व जे क्व जे " स                        | <- <- <- <- <- <- <- <- <- <- <- <- <- <- <- <- <- <- <- <- <- <- <- <- <- <- <- <- <- <- <- <- <- <- <- <- <- <- <- <- <- <- <- <- <- <- <- <- <- <- <- <- <- <- <- <- <- <- <- <- <- <- <- <- <- <- <- <- <- <- <- <- <- <- <- <- <- <- <- <- <- <- <- <- <- <- <- <- <- <- <- <- <- <- <- <- <- <- <- <- <- <- <- <- <- <- <- <- <- <- <- <- <- <- <- <- <- <- <- <- <- <- <- <- <- <- <- <- <- <- <- <- <- <- <- <- <- <- <- <- <- <- <- <- <- <- <- <- <- <- <- <- <- <- <- <- <- <- <- <- <- <- <- <- <- <- <- <- <- <- <- <- <- <- <- <- <- <- <- <- <- <- <- <- <- <- <- <- <- <- <- <- <- <- <- <- <- <- <- <- <- <- <- <- <-<                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | • वयहारी  • गुणेहिं  • करणमंगेषु  • करण बोएण  पावेन्ति  लंघति  • तिक्खवेयणुन्हवियं  मयहाहियो  उत्थरह्  मउळेंतो  • उज्जोवं  इसुमपडुच्छ  सिविणे  सुमिणे               | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                   | * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *                 | किरिण करिण करिण करिण करियारिओ । व किरियारिओ । व किरियारिओ । व किरियारिओ । व किरियारिओ किरियारी किरियारी किरियारी किरियारी किरियारी किरियारी किरियारी किरियारी किरियारी किरियारी किरियारी किरियारी किरियारी किरियारी किरियारी किरियारी किरियारी किरियारी किरियारी किरियारी किरियारी किरियारी किरियारी किरियारी किरियारी किरियारी किरियारी किरियारी किरियारी किरियारी किरियारी किरियारी किरियारी किरियारी किरियारी किरियारी किरियारी किरियारी किरियारी किरियारी किरियारी किरियारी किरियारी किरियारी किरियारी किरियारी किरियारी किरियारी किरियारी किरियारी किरियारी किरियारी किरियारी किरियारी किरियारी किरियारी किरियारी किरियारी किरियारी किरियारी किरियारी किरियारी किरियारी किरियारी किरियारी किरियारी किरियारी किरियारी किरियारी किरियारी किरियारी किरियारी किरियारी किरियारी किरियारी किरियारी किरियारी किरियारी किरियारी किरियारी किरियारी किरियारी किरियारी किरियारी किरियारी किरियारी किरियारी किरियारी किरियारी किरियारी किरियारी किरियारी किरियारी किरियारी किरियारी किरियारी किरियारी किरियारी किरियारी किरियारी किरियारी किरियारी किरियारी किरियारी किरियारी किरियारी किरियारी किरियारी किरियारी किरियारी किरियारी किरियारी किरियारी किरियारी किरियारी किरियारी किरियारी किरियारी किरियारी किरियारी किरियारी किरियारी किरियारी किरियारी किरियारी किरियारी किरियारी किरियारी किरियारी किरियारी किरियारी किरियारी किर्यारी किरियारी किर्यारी किरियारी स्काली भगवाली भगवा                                                                     |
| ~ # # # # # # # # # # # # # # # # # # #       | सीरोदयवारिं मेठ तेणं सि मं काऊण ठिविन्ति ण्वविद्याण जिं बाहारं अबद्धकं अहुद्धकम्म वजुत्तवित्तस्य ं बगुज्जोयकरं ं सं समायो, समंतो मारि ति वि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | जे, ज क ' ' क ' क जे ' ' <b>क</b> क                                             | Y Y Y & & & & & & & Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ैसा खतीण गुं<br>भहन्ताणं<br>वन्तरभुवः<br>सोहम्मादीण<br>धम्माहम्मं<br>भागहाए<br>जीवाजीवं तं<br>उभमो<br>होति<br>वणस्सइ तह चेव<br>विसयरागम्<br>काभाकामे<br>रोगसोगेसु<br>गहयं<br>वाडरंतं            | " " <b>糖</b> ' " " · · · · · · · · · · · · · · · · · | < < < < < <                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 'बवहारी 'गुणेहिं 'करणमंगेषु 'करण बोएण पावेन्ति लंघति 'तिकस्ववेयणुन्हवियं मयहाहिबो उत्थरह् मउळेतो 'उज्बोयं कुमुमपुज्युः' सिविणे सुमिणे                               |                                                                                         | 2 2 2 2 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 | किरिण कारणेक उच्छाहो के परियरिको । व के परियरिको । व के परियरिको । व के परियस्त के तिएण विकास का सीस विकास का सीस विकास का सीस विकास का सीस विकास का सीस विकास का सीस विकास का सीस विकास का सीस विकास का सीस विकास का सीस विकास का सीस विकास का सीस विकास का सीस विकास का सीस विकास का सीस विकास का सीस विकास का सीस विकास का सीस विकास का सीस विकास का सीस विकास का सीस विकास का सीस विकास का सीस विकास का सीस विकास का सीस विकास का सीस विकास का सीस विकास का सीस विकास का सीस विकास का सीस विकास का सीस विकास का सीस विकास का सीस विकास का सीस विकास का सीस विकास का सीस विकास का सीस विकास का सीस विकास का सीस विकास का सीस विकास का सीस विकास का सीस विकास का सीस विकास का सीस विकास का सीस विकास का सीस विकास का सीस विकास का सीस विकास का सीस विकास का सीस विकास का सीस विकास का सीस विकास का सीस विकास का सीस विकास का सीस विकास का सीस विकास का सीस विकास का सीस विकास का सीस विकास का सीस विकास का सीस विकास का सीस विकास का सीस विकास का सीस विकास का सीस विकास का सीस विकास का सीस विकास का सीस विकास का सीस विकास का सीस विकास का सीस विकास का सीस विकास का सीस विकास का सीस विकास का सीस विकास का सीस विकास का सीस विकास का सीस विकास का सीस विकास का सीस विकास का सीस विकास का सीस विकास का सीस विकास का सीस विकास का सीस विकास का सीस विकास का सीस विकास का सीस विकास का सीस विकास का सीस विकास का सीस विकास का सीस विकास का सीस विकास का सीस विकास का सीस विकास का सीस विकास का सीस विकास का सीस विकास का सीस विकास का सीस विकास का सीस विकास का सीस विकास का सीस विकास का सीस विकास का सीस विकास का सीस विकास का सीस विकास विकास का सीस विकास का सीस विकास का सीस विकास का सीस विकास का सीस विकास विकास का सीस विकास का सीस विकास का सीस विकास का सीस विकास का सीस विकास का सीस विकास का सीस विकास का सीस विकास का सीस विकास का सीस विकास का सीस विकास का सीस विकास का सीस विकास का सीस विकास का सीस विकास का सीस विकास का सीस विकास का सीस विकास का सीस विकास का सीस विकास का सीस विकास का सीस विकास का सीस विकास का सीस विकास का सीस विकास का सीस विकास का सीस विकास का का सीस विकास का सीस विकास विकास का सीस विकास का सीस विकास का सीस विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विका |                                                                                        |
| ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~         | सीरोदयवारिं मेरु तेणं सि मं काऊण ठिविन्ति ण्हविऊण जि वाहारं, अद्धुकः सहस्रकस्म वजुत्तिवित्तस्य वजुत्तिवित्तस्य वजुत्तिवित्तस्य वजुत्तिवित्तस्य सम्यो, समंतो मारि ति वि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | जे<br>जे<br>जे<br>जे<br>जे<br>जे<br>जे<br>जे<br>जे<br>जे<br>जे<br>जे<br>जे<br>ज | Y Y Y E E E E E E O O O O O O O                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ैसा खतीण गुं<br>भहन्ताणं<br>वन्तरभुवः<br>सोहम्मादीण<br>धम्माहम्मं<br>भागहाए<br>जीवाजीवं तं<br>उभको<br>होति<br>वणस्सइ तह चेव<br>विसयरागम्<br>स्रामाकामे<br>रोगसोगेसु<br>गहयं<br>चाडरंतं<br>भगमिम | " स्वा जे " स्व जे क्व जे " स                        | <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0<                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 'बवहारी 'गुणेहिं 'करणमंगेषु 'करणमंगेषु 'करण बोएण पावेन्ति लंघति 'तिक्खवेगणुन्हविगं मगहाहियो उत्थरह् मउठेंतो 'उज्जोवं कुमुगडुच्छ' सिविणे सुमिणे 'तूरनन्दि' मङ्खसेरिं | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                   | 2 2 2 2 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 | किरिण कारणेक्ड उच्छाहो के परियरिओ । व के परियरिओ । व के परियरिओ । व के परियर्स के तिएण विकास कार्यास किया अव के के परियं से पर्व के परियं से प्र के परियं से प्र के परियं से प्र के परियं से प्र के परियं से प्र के परियं से प्र के परियं से प्र के परियं से प्र के परियं से प्र के परियं से प्र के परियं से प्र के परियं से प्र के परियं से प्र के परियं से प्र के परियं से प्र के परियं से प्र के परियं से परियं से परियं से परियं से परियं से परियं से परियं से परियं से परियं से परियं से परियं से परियं से परियं से परियं से परियं से परियं से परियं से परियं से परियं से परियं से परियं से परियं से परियं से परियं से परियं से परियं से परियं से परियं से परियं से परियं से परियं से परियं से परियं से परियं से परियं से परियं से परियं से परियं से परियं से परियं से परियं से परियं से परियं से परियं से परियं से परियं से परियं से परियं से परियं से परियं से परियं से परियं से परियं से परियं से परियं से परियं से परियं से परियं से परियं से परियं से परियं से परियं से परियं से परियं से परियं से परियं से परियं से परियं से परियं से परियं से परियं से परियं से परियं से परियं से परियं से परियं से परियं से परियं से परियं से परियं से परियं से परियं से परियं से परियं से परियं से परियं से परियं से परियं से परियं से परियं से परियं से परियं से परियं से परियं से परियं से परियं से परियं से परियं से परियं से परियं से परियं से परियं से परियं से परियं से परियं से परियं से परियं से परियं से परियं से परियं से परियं से परियं से परियं से परियं से परियं से परियं से परियं से परियं से परियं से परियं से परियं से परियं से परियं से परियं से परियं से परियं से परियं से परियं से परियं से परियं से परियं से परियं से परियं से परियं से परियं से परियं से परियं से परियं से परियं से परियं से परियं से परियं से परियं से परियं से परियं से परियं से परियं से परियं से परियं से परियं से परियं से परियं से परियं से परियं से परियं से परियं से परियं से परियं से परियं से परियं से परियं से परियं से परियं से परियं से परियं से परियं से परियं से परियं से परियं से परियं से परियं से परियं से परियं से परियं से परियं से परियं से परियं से परियं से परियं से परियं से परियं से परियं से परियं से परियं से प | 野田市 "四田市""田"的石具                                                                        |
| ~ # # # # # # # # # # # # # # # # # # #       | सीरोदयवारिं मेठ तेणं सि मं काऊण ठिविन्ति ण्वविद्याण जिं बाहारं अबद्धकं अहुद्धकम्म वजुत्तवित्तस्य ं बगुज्जोयकरं ं सं समायो, समंतो मारि ति वि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | जे<br>जे<br>जे<br>जे<br>जे<br>जे<br>जे<br>जे<br>जे<br>जे<br>जे<br>जे<br>जे<br>ज | Y Y Y & & & & & & & Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ैसा खतीण गुं<br>भहन्ताणं<br>वन्तरभुवः<br>सोहम्मादीण<br>धम्माहम्मं<br>भागहाए<br>जीवाजीवं तं<br>उभमो<br>होति<br>वणस्सइ तह चेव<br>विसयरागम्<br>काभाकामे<br>रोगसोगेसु<br>गहयं<br>वाडरंतं            | " स्वा जे " स्व जे क्व जे " स                        | <0 <9 <4 <4 <4 <4 <9 <9 <9 <9 <2 <9 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2<                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 'बवहारी 'गुणेहिं 'करणमंगेषु 'करण बोएण पावेन्ति लंघति 'तिकस्ववेयणुन्हवियं मयहाहिबो उत्थरह् मउळेतो 'उज्बोयं कुमुमपुज्युः' सिविणे सुमिणे                               |                                                                                         | 2 2 2 2 2 2 4 4                                         | किरिण करिण करिण करियारिओ । व किरियारिओ । व किरियारिओ । व किरियारिओ । व किरियारि किरियारी किरियारी किरियारी किरियारी किरियारी किरियारी किरियारी किरियारी किरियारी किरियारी किरियारी किरियारी किरियारी किरियारी किरियारी किरियारी किरियारी किरियारी किरियारी किरियारी किरियारी किरियारी किरियारी किरियारी किरियारी किरियारी किरियारी किरियारी किरियारी किरियारी किरियारी किरियारी किरियारी किरियारी किरियारी किरियारी किरियारी किरियारी किरियारी किरियारी किरियारी किरियारी किरियारी किरियारी किरियारी किरियारी किरियारी किरियारी किरियारी किरियारी किरियारी किरियारी किरियारी किरियारी किरियारी किरियारी किरियारी किरियारी किरियारी किरियारी किरियारी किरियारी किरियारी किरियारी किरियारी किरियारी किरियारी किरियारी किरियारी किरियारी किरियारी किरियारी किरियारी किरियारी किरियारी किरियारी किरियारी किरियारी किरियारी किरियारी किरियारी किरियारी किरियारी किरियारी किरियारी किरियारी किरियारी किरियारी किरियारी किरियारी किर्यारी किरियारी किर्यारी किरियारी किर |                                                                                        |

| 13         | कुम्भयण्गो                | जे स                      | 36         | पतेर्दि                                          | ख              | ۷۰         | <sup>°</sup> विभूबसद्दिवं                | स्र               | 98  | <sup>°</sup> सरिसेडिं <b>इस्थेडिं</b> | _                  |
|------------|---------------------------|---------------------------|------------|--------------------------------------------------|----------------|------------|------------------------------------------|-------------------|-----|---------------------------------------|--------------------|
| 13         | ण्यो व ।                  | जे                        | 36         | मणभरामा,                                         | जे             | vĵ         | पुण्णमिलाभयाड                            | जे                | 90  | वियरेह सु                             |                    |
| 98         | वानरेहिं                  | स                         | 36         | नि <b>च</b> सुहियं                               | ,.             | ७२         | वन्तरवेवी                                | - T               | 9•3 | सन्भूबगुणेहि                          | ,,<br>जे, <b>स</b> |
| 13         | भगवं                      | ,,                        |            | <b>ज</b> त्यसुहिंगा                              | <b>Ģ</b>       | ξv         | °सं खेतं ॥                               | ,,                | 904 | सुर <b>कु</b> सुम <sup>®</sup>        | , ::<br>जे         |
| 93         | વં <b>સેદબ</b> ન્ય*       | जे                        | ३९         | थेवसेसे                                          | ,,             | 98         | 'बसभ'                                    | ,,<br>जे          | 904 | तइलोके अईसवं                          | ,,                 |
| 98         | केबलीणा सि <sup>°</sup>   | ,,                        | 89         | बड्ढी तहेब का <sup>°</sup>                       | जे             | હ          | खडप्पगारा                                | ,,                | 106 | पहड़ो                                 | जे,स               |
| 44         | जह जिणवरेण                | सि <sup>°</sup> <b>बा</b> | 89         | य वड्ढी                                          | ,,             | ७५         | <sup>°</sup> कंकेयणस्रकन्ति-             | -                 | 9-6 | वसमी                                  | जे                 |
| 94         | नेय मणुबभाह               | ारो जे                    | ४२         | एयं मुणिउं                                       | <b>)</b> >     | • 1        | यज्ञसम्बद्धः । । ।<br>यज्ञस्त्रिया       |                   | 900 | णव(ब)केणं                             | 3                  |
| 14         | °माणं मि वे°              | উ                         | ४२         | केण किएण                                         | ,,             |            |                                          | "                 | 9.0 | कीलयसतेस्र                            | जे                 |
| 18         | पश्थव 🍙                   | ,,                        | 8.9        | °भूमिसत्तं                                       | •              | 194        | रयणबुद्धी<br>°-:                         | "                 | 906 | <sup>°</sup> ळावण्णो                  | •                  |
| 90         | खेलविभागो 💮               | जे,ख                      | 8.ई        | <sup>°</sup> व्पयाणेण                            | ,,             | vę         | <sup>°</sup> लं चिक्रय पासे<br>पुलोयन्तो | "                 | 19• | देवेडि                                | जे,स               |
| 70         | काळविभागो                 | "                         | 8 €        | , गोसप्पेणं च पा°                                | ख              | <b>VV</b>  | पुलायन्ता<br>ते स <b>म्द</b> °           | <b>ख</b><br>जे    | 992 | पासण्डाणं च उ°                        | जे                 |
| 90         | भागो य तत्थ               | जे                        | •          | थे <b>णु</b> यसप्पेण                             | <br>g          | 96         | •                                        | -                 | 993 | नव जोडबण                              | ,,                 |
| 96         | भालोयं त°                 | **                        | 8 É        | परिणमति                                          | _              | 96         | समुज्जलसिरीया                            | जि,ख              | 993 | नारह                                  | 93                 |
| 15         | मुरवसं <sup>°</sup>       | "                         | ४९         | पारणमात<br>सहा <b>वे</b> णं                      | <b>ख</b><br>जे | ७९         | फलि <b>इ</b> °                           |                   | 998 | <sup>^</sup> पट्टणपएसा                | <b>₹</b>           |
| ₹•         | <b>ँ</b> एसु परिहिपरिणस्  | ो जे,ख                    | 49         | तहाचण<br>तहस सुई सुगवण्या,                       | •              | 45         | सुललिय'                                  | ٠.                | 998 | कण्णाणप <b>यर</b> *                   | "                  |
| २२         | संपरिक्सिता दो            | वेव                       |            |                                                  | "              | ٠°,        | सुललिए लया                               | जे                | 998 | सिप्पाइं उ°                           | "                  |
|            | स्रयसहस्या गाय            |                           | 43         | चक्खुनामो                                        |                | 60         | ंमणिमयू <b>इ</b> °                       | **                | 994 | जोगेण नरा                             | जे                 |
|            | तस्य परिवेदो पडा          | ावर <sup>°</sup>          | 48         | जेण                                              | जे             | 69         | <b>कु</b> सुमसुगन्घ <sup>°</sup>         | "                 | 995 | ते हुंति                              | <b>&gt;</b> 9      |
|            | इति प्रक्षिप्तपाठः        | जे                        | 48         | सिद्धं च                                         | <b>4</b>       | <b>د</b> ۹ | <b>यु</b> खुहुखुव <b>ह</b> े             | स                 | 990 | *कम्मविरया                            | <b>4</b> 7         |
| २३         | नदनउइ                     | ₹                         | 48         | अइवसं<br>अण्णे आलयनसमा,                          | जे             | <b>د۹</b>  | उग्गाविवह् <sup>°</sup><br>हरिणउक्र°     | '•<br>জী          | 110 | <b>हुं</b> ति                         | जे                 |
| 43         | विच्छिचो                  | ,;<br>,;                  | 46         | भरहमिए छडप्पणा                                   | ,.<br>ख        | ८२         | हारणंडल<br><sup>°</sup> घणचन्दे          | -                 | 196 | सम्बसत्त <sup>्र</sup>                | "                  |
| <b>ર</b> પ | महानदीओ                   | "<br>जे                   | ५६<br>५६   | भरहास्मए <b>छड</b> प्पणा<br>पीइसमा आ <b>श्चि</b> | ख<br>जे        | ८२<br>८५   | घणचन्द<br>चन्द्रप <b>ह</b> ै             | ख<br>जे           | 196 | अणस्म                                 | "                  |
| २७         | सद्वीड तहा,               | ,,                        | न्द<br>५६  | पाइतमा आसी                                       | म              | 64<br>64   | वन्द्रवह<br><b>ैसजिहा</b> सा, '          | ज<br><b>स</b>     | 995 | <sup>°</sup> न्दाभवेतओ ।              | ₽°,,               |
| <b>३</b> ७ | सीहासणाणि                 | ,,                        | 40         | भोगड्डिं नागवसी                                  | छ<br>जे        | ८५         | उष्भासेन्ती                              | -                 | 939 | लोग <b>संब</b> न्धे                   | ,,                 |
| 25         | °भूमिसग्गा,               | "                         | 46         | °लायण्ण <sup>°</sup>                             | ख              | ۷.         | संखप <b>ड</b> हाणं                       | "<br>जे           | 923 | पवं                                   |                    |
| ₹•         | जिणचेईयाहि र <sup>°</sup> | ·有                        | ξ·•        | <sup>°</sup> विणि ओगे                            | ः<br>जे        | 66         | ुंबर सुम°                                | ख                 | 933 | अईच्छिओ                               | जे                 |
| ₹•         | जिणचे स्पर्हि             | प्रस्यः                   | Ę٩         | महदेबि अप                                        | ••             | 66         | गाय जेगविहा                              | जे,ख              |     | मतिष्डि भी                            | . 4                |
| <b>1</b> • | य देवलोग <sup>°</sup>     | जे,ख                      | Ę Ą        | बसम                                              | ,,             | 46         | "णागरु"                                  | ,,                | 923 | नजह                                   | जे,ख               |
| 3.         | देवलंकसमा                 | प्रस्य.                   | <b>६</b> २ | <b>"सिस्र स</b> "                                | 19             | 68         | केएस्थ                                   | ख                 | 923 | कुण६ बहुं चे                          | <b>.</b>           |
| 39         | जम्बुर्गवगभ               | जे                        | ६३         | सुविणा <sup>°</sup>                              | ,,             | 90         | °ओह्रकुलं                                | मु                | 924 | बहु वि नडीओ                           | " जे               |
| 39         | °वो ति ।                  | जे,ख                      | <b>Ę</b> Ę | मनरविपुद्धा,                                     | ,,             | 53         | सभावभावत्थं                              | ख                 | 934 | बहु विमस्त्रिओ                        | <b>₹</b>           |
| ३२         | एरवयस्सा,                 | जे                        | Ęų         | सुइणत्थं                                         | 1>             | 43         | सुर <b>गणेहिं</b>                        | जे,ख              | 926 | <b>ंसंज्यु</b> ज्ञावं                 | जे                 |
| ३२         | किण्यादीवो                | 3>                        | Ęų         | <sup>°</sup> ग सुर्ग अत्थं                       | ख              | 48         | <b>अ</b> भिसि <b>चि</b> ऊणमा             | जे                | १२७ | उ <b>सहो</b> ्                        | "                  |
| 33         | °णी बड्ढी                 | "                         | 4 ·        | °इ पियबमे                                        | "              | 58         | महिसिचिउं स                              | मा <sup>°</sup> ख | 936 | सबहुओ                                 | 19                 |
| <b>३</b> ३ | काळे,                     | ₹                         | <b>4</b> , | <b>सु</b> गेतु                                   | "<br>जे        | ९५         | महिब्दिए सु                              | जे                | 131 | वयसहाको                               | 4                  |
| <b>38</b>  | महिन्दीओ                  |                           | Ę u        | ंभो मासाणि प <sup>°</sup>                        | मु             | 54         | प्रभो                                    | ,,                | 132 | °चन्द्रमणि°                           | जे                 |
| \$6        | <b>आ</b> डिंडिति          | स्र                       | 56         | जगस्मि                                           | जे             | 54         | पसण्यवित्ता                              | ,,                | 155 | <sup>*</sup> परि <b>वेदा</b>          | **                 |
| र<br>३७    | विभूसण'                   | जे                        | 69         | स्रोभन्तो                                        | मु             | 54         | <b>जि</b> णाभिसेयं                       | जे,स              | 434 | 'संभा उ पु                            | ,,                 |
| 36         | एते <b>।हे</b>            | ,,                        | <b>y•</b>  | स्ट्रण पुत्तं                                    | 4              | 54         | उबद्देग्ति                               | जे                | 435 | सिविया                                | ,,                 |
| ~~         | A see see                 | • 7                       |            | <u> </u>                                         |                |            |                                          |                   |     |                                       |                    |

| 122 | सुरवरिन्द                    | जे,च         | 16.        | •ैक्हिरिण <sup>°</sup>  | जे     | २७         | <b>करें</b> ति           | जे                   | 49         | परिसद्दमचेद्दि                             | बे              |
|-----|------------------------------|--------------|------------|-------------------------|--------|------------|--------------------------|----------------------|------------|--------------------------------------------|-----------------|
| 188 | वंदिण जणुषुष्ठु कथ           | जे           | 14.        | ंजुबतीओ                 | 19     | २७         | अण्याणिया                | ,,                   | 49         | उत्तिम <sup>*</sup>                        | >>              |
| 158 | पत्तो य वद्याणं              | 17           | 16.        | स्थानम्बद्धाः           | ,,     | २७         | विष्टु कि                | ,,                   | ५२         | ंब सयकसङ्गी                                | "               |
| 984 | <b>ैपुत्तसम्बद्धपरियं</b> तं | ) 7<br>29    | 159        | ैरा वितस्य उ,           |        | 36         | <b>ज</b> णुभवंती         | ,,                   | 41         | महाभागा                                    | ६,स             |
| 162 | <b>गमोद्या</b> रं            | -            | 168        | समिद्धि                 | ,,,    | <b>३</b> ८ | परिभमन्ता                | ,,                   | ५५         | तव बक्रेण                                  | जे, <b>द,स</b>  |
| 124 | गर्भा <b>का</b> ः<br>चर्डाह  | "<br>जे,स    | 163        | <b>करें</b> ति          | जे,स   | <b>ą</b> • | पउंजंति                  | जे मु                | 44         | भु <b>जार्</b>                             | इ,स             |
|     | <b>सहस्तेहिं</b>             | •            | 943        | विडलं ब                 | जे     | <b>ą</b> • | सञ्बजीवाणं               | क,श्र                | 46         | °समिजि                                     | जे              |
| 136 |                              | "<br>~ ^~    | 163        | सम्मत्तो                | स      | <b>₹</b> 9 | धम्मर्यण                 | जे                   | 45         | देवलोगस्मि                                 | ,,              |
| 156 | पत्तो अद्रजं(य वि            |              | •••        |                         |        | 39         | "बरविद्यि                | ,,                   | 40         | _                                          | जे, <b>ड</b> ,ख |
| 950 | विजा <b>उ</b> ही             | <b>स</b>     |            | उदेश-४                  |        | 31         | णा सुइया                 | क,स                  | ५७         | गहवर्णो                                    | जे              |
| 935 | चर्डाई                       | जे,ख         | 1          | "रो साणं                | स्रे   | •          | मुद्देवा                 | जे                   | 49         | ध्य विश्वक्ताण                             | €,ख             |
| 454 | सहस्सेहिं                    | "            | 1          | मधरागर <sup>®</sup>     | जे,स   | ३२         | केएत्थ                   | क स                  | <b>§</b> 9 | •बलयरयणवासा                                | जे<br>जे        |
| 180 | <del>के</del> इत्थ           | जे           | ¥          | °जु <b>व</b> लो         | जे     | <b>३</b> २ | केई                      | जे, <b>६,</b> ख      | <b>६</b> २ | रज्जविभूई                                  | जे              |
| 78. | <b>नीइ</b> ए                 | ,,,          | 4          | ंबामरादीणि              | .,     | 33         | -                        | जे,क स,मु            | Éñ         | <b>महुरे</b> हि                            | जे <b>,क</b> ,ख |
| 18- | <b>छम्मार्च</b>              | जे,स         | Ę          | केएत्थ                  | W      | <b>3</b> 8 | द्धारा प्रति<br>रोगाइवि  | जे<br>जे             | 44         | सम्बजीवं                                   | क,ख             |
| 180 | <b>ै</b> भडेहिं              | "            | •          | 'रयणादिम'               | जे     | ۲.<br>۱۹   | चउरा <b>धी</b> ई तु      | ज, <b>६,ख</b>        | Ęu         | नि <b>सुणेह</b>                            | जे <b>क,ख</b>   |
| 185 | गेण्डन्सि                    | जे           | v          | 'सुन्दरीओ               | जे,स   | \$6        | चउर्सं                   | ा, <b>फ</b> ,ख<br>मु | Ęu         | माहणुष्यती                                 | क,ख             |
| 982 | <b>अ</b> म्बरयस              | 19           | 5          | °तलच्छो                 | •      | **         | चोर्स                    | उ.<br>जे क,स्त       | <b>4</b> 6 | ैंइ स <b>सङ्ग</b> ै                        | ज.<br>जे        |
| 988 | पासे पत्ता                   | ,,           | 11         | <b>ंजुब</b> ल <b>ं</b>  | ख      | _          |                          | (1 40) est           |            | र सम्म<br>करीय                             |                 |
| 188 | नमिविनभि                     | ,,           | 13         | सुरिमगन्धो              | "      | ३७         | मगवओ                     | _                    | <b>6</b> 9 | कराय<br><sup>*</sup> णं ते नि <sup>°</sup> | ₹,₹             |
| 184 | <sup>°</sup> परियार°         | 29           | 13         | कुसुमेहि                | जे,स्त | રૂહ        | सए व देहे                | जे<br>ं              | 44         |                                            | <b>,,</b>       |
| 986 | <sup>°</sup> जुयाणे          | "            | 98         | दुन्दुमिषण°             | जे     | 30         | देहे य निग्वे            | •                    | 90         | एयं                                        | <b>स</b><br>-   |
| 984 | दों नि जले                   | स्र          | 98         | 'गभीर'                  | ,,     | 36         | ंगाम सा                  | 4                    | ७२         | बयणे<br><sup>°</sup> णा विगयमो <b>हा</b>   | जे              |
| 186 | पभू                          | जे           | 94         | पवरपुरिस                | "      | 4.         | एसो तक्स <sup>°</sup>    | ,,<br>,,             |            |                                            | ,,,             |
| 185 | विज्ञाओ अने                  | "            | 10         | घातिक्करण               | ,,     | 8.         | तक्किपुरि                | जे                   | ५३         | अण्णपाणाइं                                 | ,,              |
| 141 | उन्बिद्धो                    | व            | 96         | उपकास्मि                | ,,     | 89         | त <b>क्ष</b> ि<br>•ैं    | ,                    | 43         | <b>अन्न</b> पाणाई                          | <b>4</b> .被     |
| 949 | पणुवीसा                      | जे,ब         | 96         | तहेय                    | 91     | 83         | ंगं वयंतत्राण            |                      | <b>૭</b> ૬ | कागिणि                                     | "               |
| 149 | डभयनो                        | जे           | 96         | <b>बिड</b> लं           | ₹      | 8.5        | टि. १ प्रवृत्त           |                      | υĘ         | ण पुणो स्                                  | जे              |
| 943 |                              | 4            | २•         | समणुप्पत्ती             | जे     | 88         | समन्मिडियं               |                      | 99         | एस्यं                                      | **              |
| 943 | के तरवेडीए                   | ₹            |            | समुप्पत्ती              | स्र    | 8.8        | तलीय चक्र                | g ,,                 | 99         | क्यस्य तुम्हे                              | <b>A</b>        |
| 948 | /ाम विक्सार                  | <b>i</b> "   | २०         | <b>चव</b> इद्वा         | ,,     | 84         | भुवयासु                  | स                    | 96         | भणियं, भ <sup>°</sup>                      | €,ख             |
| 941 | म<br>मि विकसाय<br>म          | जे           | २४         | पंचअणु <b>ब्दय</b> °    | जे,क,ख | 84         | °वि वयासु                | ₹                    | 96         | <b>जि</b> णवरेहिं भ                        | •>              |
| 943 |                              | जे, <b>स</b> | २४         | सत्तर्हि                | ,,     | 84         | लग्गा, दो वि             |                      | 96         | एक्समणे नि <sup>°</sup>                    | जे              |
| 948 | °किश्वरादीण                  | जे           | २४         | सिक्खावएहि              | •,     |            | एकमेक दिख्य              |                      | 6•         | भियंति।                                    | <b>ड</b> ,स     |
| 948 |                              | स            | ૧ ૪        | <b>ऊ देस</b>            | क,स    | 8 £        | अट्टयाडे <b>त्रत्त</b> र | •                    | 60         | <b>ं</b> भासणमे <del>त</del> ं             | •               |
| 946 |                              |              | २५         | लभइ                     | जे     | 8 €        | जुज्झन्त सं              | ६,स                  |            | ँभासणमे <b>ते</b>                          | जे              |
| 944 |                              | 4            | २५         | _                       | 10     | 84         | मिविरोह                  |                      | 60         | जण्णेषु य स्वर्                            | हंसंति "        |
| 944 |                              | "            | <b>३</b> ५ |                         | क,स    | 4.         | नासेंति                  | जे                   | <b>۴</b> ۹ | विमोद्देन्ति                               | 19              |
| 944 | : ँरो मण <b>हरधण्</b> णे     | v ,,         | २६         | होइ जह बीब <sup>°</sup> | जे     | 40         | देविड्ढी                 | ,,                   | ८२         | वयणमेवं                                    | <b>क</b> ,ख     |
| 940 |                              | ,,           | २७         | -                       | ,,     | 49         | <b>सु</b> चं े           | <b>ड</b> ,स          | 63         | तेणिव नि                                   | ,,              |
| 949 | 'इवदे'                       | जे           | २७         | विकिष्ठ                 | जे,क,स | 49         | ए जिंह                   | जे                   | 68         | सयछे चिय                                   | जे, <b>क,स</b>  |
|     |                              |              |            |                         |        |            |                          |                      |            |                                            |                 |

# **ं. पाठान्तराणि**

| ۷٧  | 'न्ति उमा <sup>°</sup> जे, <b>६</b> ,स | 31         | थिसूण                              | €.स                 | 40         | ंण तत्तो <b>क</b> ,र                           | <b>F</b> 5.      | विद्यारणं                            |                   |
|-----|----------------------------------------|------------|------------------------------------|---------------------|------------|------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------|-------------------|
| دام | जे रियन्ते पं "                        | 49         | पहरेडिं                            | <b>3</b> 7,57       | 40         |                                                | ने               | ब्रमुप्पतो                           | à                 |
| -66 | मोद्देश्ता ,                           | ``         | पहरेसु से                          | 3                   | 40         | ैबणं सयस्र । <b>१</b> ६,३                      | F 99             | भावणी                                | ,,                |
| 49  | कुसत्येहिं। इ.स                        | २३         | वहविहं                             | •                   | 40         | पन्तुज्ञ°                                      | 59               | वियत"                                | ,,                |
| ٤٤  | बसुमतीप जे                             | 28         | <b>दे</b> सगाळे                    | ंड<br>जै            | 46         | दस चेत्र समा तह                                |                  | भह ताग <b>च</b> °                    | ,,                |
| 65  | वसुमर्ग ।। क                           | 48         | भो जिणसगासं                        |                     | 46         | ं<br>ण सदि महा क,स                             | -                | महाजस                                | "                 |
| ٠.  | पुरदेवीजि .,                           | _          |                                    | ).                  | 4.         |                                                | 3 8              | परमधीसो                              | वे,ड              |
| 44  | नेब्बाण जे,स                           | 28         | मुणिसयासं                          | •                   | 49         | रा, पंचाणउद्दे                                 | 54               | किणिया गो°                           | 4                 |
| 66  | तिलोगनाही कःस                          | 26         | দাভাগ                              |                     | •          |                                                | 3 54             | मुल्लं बाम्ब                         | 7.0               |
| 46  | नेध्वाण <sup>°</sup> ्स                | 90         | सवार                               | जे                  | -          |                                                | 3.9              | गोवस्रएणं                            | "                 |
| 45  | तणसिव 🐧                                | 85         | कुमुयावह                           | জ                   | _          | • •                                            | 5 °C             | बिहि मुल्द्धस्यं                     | <b>78</b>         |
| 45  | समणुपत्तो "                            | 25         | समुप्पणी                           | - ''                | €8         |                                                | ۹ ۹۷             |                                      | ,इ,स              |
| 90  | तुष्मतुद्रा किंगडिई ,,                 | <b>₹</b> 9 | तती चंधी                           | क,स                 | <b>६</b> ५ | मेहवाहणो <b>क,</b> ब<br>गुणक्यसं° र            | 99               | तावलि <b>ति</b> °                    | à                 |
| 40  | पुरुविणा ,,                            | 37         | सिरिबद्धमाणस्य                     | ••<br>जे            | 44         |                                                | 99               | संसितो                               | <b>फ</b> ,ख       |
| 4.  | नामेद्दि जे,क,स                        | <b>39</b>  | सचवादी                             |                     | ٤٩         |                                                | 55               | सिका मे°                             | à                 |
|     | इहं वं क,स                             | áв         | पुरवरामो                           | क,स                 | 66         |                                                | • • •            | वसभो छ                               | क,ख               |
|     | उद्देशो स जं,क,स                       | ₹          | सिरिवद्यणो                         |                     | Ęv         |                                                | 4<br>. 9••<br>#  | <b>मं</b> जारो                       | 3                 |
|     | सम्मत्तो ६,स                           | 3.6        | देवलणाभी                           | क,स                 | £ 14       | रूत्रसंपुण्णा<br><sup>8</sup> णो महिगउं पयत्तो | 4<br>909         | °णतं,                                | जे                |
|     | <b>डहे श</b> –५                        | ŝ€         | ठिषक्रणं                           | 1)                  | Ęv         | 0.5.                                           | " <b>૧</b> •૨    | *रा ए                                | ,,                |
|     |                                        | ર્ષ્       | विजाहरेण ए                         | जे '                | ٥,         | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·          | 4-5              | निमित्ता उ                           | 5                 |
| ¥   | ंहो विय, क,ख                           | 35         | निवो डाओ                           | क,ख                 | ٥٩         | सहोयरी जे,क,स<br><b>अपेस्छमाणो</b>             | ।<br><b>१</b> •२ | ते उ नियत्ता उ                       | स                 |
| ¥   | अमय बस्ती जे                           | 8.0        | मुणिवसभी का                        | जे                  |            | -                                              | 9-8              | सिसुणो चुओ                           | जे                |
| 4   | संसितह ,,,                             | å o        | णं तिसुत्तेणं।                     | 1\$                 | 49         | , पुणो विसी आगको                               | 908              | ंधरो र <b>य</b> णवासि-               |                   |
| ٠,  | तस्स विपु "                            | 84         | पष्टबन्धे                          | €,₹                 |            | सघर क,र                                        | <b>स</b>         | <b>जु</b> ष्प <b>ण</b> ो             | जे                |
| Ę   | महानन्दई ६,स                           | 81         | ण तन्त्री                          | **                  | ७२         |                                                | , 908-           | १०५ पूसमूह                           |                   |
| •   | तत्तो पभो विभो इय, क                   | 8.5        | टि. १. चंदको                       |                     | ७२         | पश्चिम्छंतो उ                                  | N                | 44.                                  | ः,<br>क, <b>स</b> |
|     | तत्तो पभो विभो वि व                    | 8.8        | रसोद्दी                            | <b>ने</b>           | ७३         | तस्य विय के,क,स                                |                  | ° जोएणं                              | <b>d</b>          |
| •   | °जसस्स संभवो क,स                       | 84         | मालिंदु विंदुच्हो,                 |                     | 48         | ***                                            | 9 019            | ण विस्त्रभूद                         | <b>क</b> ,स       |
| 11  | प्रवमादीया जे                          | 84         |                                    | <b>4,4</b>          | 99         | ं विभो स <b>स्</b> मंती क,स्                   | 1                | <b>चु</b> यंसमणा                     | T,                |
| 19  | सोमप्पमस्स "                           | 84         | नरवरि <b>न्दो</b>                  | **                  | 90         | •                                              | 9 • 6<br>9 • 5   | अरिजियपुरे                           | <b>क,स</b>        |
| 18  | <b>केर्</b> स्य ,,                     | 84         |                                    | रे,ड,स              |            |                                                | " 9•5            | जायावइ कु                            | 9                 |
| 78. | ैदो । जाओ य<br>रेन्स                   | 20         | केडस्थ                             | जे                  | शीर्षक     | ः पूर्णचन                                      | 9.5              | कुमरामरभणु <sup>°</sup>              | -                 |
| •   | रवणवेजी ,,                             | 85         | आउय उस्सेह                         | "                   | 63         | धस्या ६,स                                      | ſ                | (इति केशोबितं)                       | ,,                |
| 94  | रजन्मामी ,,                            | 49         | पुत्तो विजि                        | जे,स                | ८५         | ज्यंमि जि° व                                   |                  | <sup>°</sup> झर्थणनामा               |                   |
| 94  | वजंबओ ,,                               | 43         | <b>रू</b> मलमाञ्ज                  | <b>5</b> , <b>4</b> | ८५         | हरियासी इ,स                                    | 1999             | भरवणनामः<br>पन्द्रजा                 | क, <b>ख</b><br>जे |
| 90  | विज्ञसञ्जू "                           | 43         | ंबेण गुणपुण्णा                     | जे                  | 64         | <b>स्वजा</b> ए                                 | ,                | पन्यज्ञा<br>स <b>इस्समय</b> णी       | -                 |
| 76  | विञ्जुदंडमामो "                        | 49         | ममिसेयाई                           | 5 <b>₹</b> ,        | 6          | भावणी ६,स,                                     | 117<br>117       | परिक <b>देड</b>                      | ₹,₹               |
| 6   | विञ्जुदाडी                             |            | अभि <b>से</b> याई                  | ন                   | 60         | मुरुंगाए ,                                     | ,                | परिक <b>हेड्</b><br>परिक <b>हेड्</b> | "<br>चे           |
| 15  | 'सारसंपण्णा वे,इ स                     | 44         | <b>जुव</b> इष                      | "                   | 69         | भो दुरिवं ॥                                    |                  |                                      | •                 |
| 15  | स्रतेस् व                              | 44         | <sup>*</sup> हामगंचरि <sup>*</sup> | ••                  | 69         | स्रागपद्दा व                                   |                  | °गमुप्पशा                            | <b>5,4</b>        |
| २१  | ंग कोगमास्डो "                         | 46         | तं मि                              | **                  | 4•         | कार्का                                         | , 111            | रस्मको व                             | <b>,5,4</b>       |

|         |                          | 9                 | 183 | समतीताऽणा                      | क,स                                   | 904 | सगरसु <sup>°</sup>        | ख           | २०१           | <b>अगिरही</b>                     | ₹,₩             |
|---------|--------------------------|-------------------|-----|--------------------------------|---------------------------------------|-----|---------------------------|-------------|---------------|-----------------------------------|-----------------|
| 118     | पञ्चयमाः<br>"ण फालगभी    |                   | 188 | तित्थगर                        | क,स                                   | 900 | क्रयणुण्णा जं             | जे          | ₹•₹           | उप्का <b>डिय</b>                  | ,,              |
| 778     |                          | "                 | 184 | वहकन्तो                        | .,, પ<br>ઉત્તે                        | 900 | अंपिको पत्ता              | 46          | २•५           | सुयसायर <sup>°</sup>              | <b>à</b>        |
| 114     | <sup>8</sup> संबए व पुरे | ,,                | 984 | निवेदओ ध <sup>°</sup>          | जे,क,ख                                | 100 | जंपिङं पयत्ता             | <br>₹₹      | 211           | गामो वि                           | जे,क,ख          |
| 115     | पदावळे<br>पिउसयासे र     |                   | 986 | पञ्जा                          | ्र, ., .<br>जे                        |     |                           | ें<br>जे    | 211           | <sup>*</sup> हा जेता हत्थी        |                 |
| 190     | ापउसयास ९<br>आविस्सीर    | ो,क,ख<br>जे       | 980 | संभवाहिण (                     | <b>₹</b> ,ख                           | 906 | को इत्य                   | জ<br>জ      | 299           | परिमिलिया                         | <b>5 8</b>      |
| 115     |                          |                   | 980 | सुमती                          | जे                                    | 960 | अस्से य नामसिद्वी         | স           |               | परिमलिओ                           | <b>3</b> t      |
| 115     | सहस्सनयणो                | <b>क,स</b>        |     | <b>छु</b> नता<br>वासपुज्ञो     | · ·                                   | 960 | वरह                       | <b>5,4</b>  | <b>२</b> १३   | सम्भुपत्ता ॥                      | बे,क,स          |
| 115     | अहियनेहं                 | जे                | 980 | ने <b>मी</b>                   | ۱"                                    | 969 | कित्तिसंपण्णो             | जे          | 298           | कुणई                              | שיים.<br>הימיני |
| 120     | गुणेहि                   | "                 | 786 | यसः<br>पत्ते                   | जे                                    |     | <b>कि</b> सिसंपण्णा       | क,स         | 218           | ैसहस्सषोरो                        | <b>3</b> ,      |
| 131     | ैलाणं <b>देह का</b> र    | স                 | 188 |                                | <b>S</b> 1                            | 163 | हुयवही जंवा               | •           | 214           | _                                 | क,ख             |
| 129     | किम्बा अच्छेरयं          |                   | 949 | नामेडि<br>                     | <b>,,</b>                             |     | हुमबही जंब                | ख           | 44.           | <b>सगरपुत्ताणं</b><br>विणिस्सन्ति |                 |
|         | भक्तं                    | जे                | १५२ | समयीओ                          | - <b>ख</b>                            | 963 | <sup>°</sup> वसभा         | জ           | <b>२२३</b>    | परिग <b>णेन्द्रा</b>              | "<br>औ          |
| 122     | <b>पुजारहो</b>           | ,,                | 943 | बम्भवत्तो                      | <b>फ</b> ,ख<br>जे                     | 163 | °य पायवीढा                |             | -             | <sup>°</sup> परि <b>बुढो</b>      | -               |
| • • • • | तिस्रोगपुच्छोडरिहो       |                   | 148 | ंभो सुप्पभ                     | 9                                     | 163 | <b>माउक्सयम्मि</b>        | "           | 223           | पारचुढा<br><b>स</b> मणेहि         | <b>₹</b>        |
| 922     | तिलोगपु <b>ज्जोडरिहो</b> |                   | 448 | य होइ ना                       | <b>4</b>                              | 968 | <b>अह</b> ए <sup>°</sup>  | म्ब         | 338           | समणाह<br><b>कर्य</b> निओगं        | ख<br>जे         |
|         | से बरो<br>-              | <b>इ</b> ,ख       |     | य व होइ ना                     |                                       | 968 | <b>ंकु</b> डुंबम्मि       | <b>क,</b> ख | 228           |                                   |                 |
| 924     | कपरा<br>बलसमिद्धो        |                   |     | ंणो चेव होइ                    | ना ज                                  | 168 |                           |             | २२५           | उज्जाणवाल°<br>पीयंकरो             | जे,क स<br>े     |
| 134     |                          | "                 | 146 | रामण                           | जे,क,ख                                |     | ंकुदुस्बस्मि              | अ           | २२८           |                                   | <b>জ</b>        |
| 934     | सुवणु _                  | "                 | 144 | <b>ज</b> रासेंधु               | जे                                    | १८५ | <b>ंधणुफ</b> लसु <b>॰</b> | जे          |               | पियंकरो<br>जिल्ला                 | <b>क,ख</b>      |
| 126     | सा <b>यरव</b> रो         | अ                 |     | जरासंघ                         | •                                     | 964 | °विज्जुलिया°              | ख           | २२९           | यं करित्तु                        | क,ख             |
| 136     | °किरिण°                  | •                 |     | <b>ज</b> रासंधु                | स्र                                   | 964 | <sup>°</sup> हास जी       | जे          | २२९           | जिणहरे                            | जे              |
| 126     | <b>ंपञ्चकिओ ।</b>        | बे,क,ख            | 940 | पते                            |                                       | 149 | सो <b>बि</b> ति           | क,ख         | २३०           | तुमंतं सहं                        |                 |
| 126     | काणणवणेहि                | क,स               | 940 | ँभे <del>सा</del> ए पु         | "<br><b>"</b>                         |     | सोसेन्ति                  | जे          |               | सुणिय <b>ह</b> ै                  | जे              |
| 920     | स्रम्तेण                 | 10                | 940 | उस्स <b>ि</b> प                | ÷ 34                                  | 969 | वजहरादी                   | •,          | २३२           | रिवृस'                            | जे,ख            |
| 125     | °विश्वपागारा             | जे                | 940 | ओसपि°                          | ख                                     | 166 | लोगम्मि                   | ,,          |               | रित् स                            | ₹               |
| 930     | वंधूज"                   | ,,                | 946 | परमभत्तीए<br>-                 | <b>५,</b> स                           | 150 | °ण विणा इह                | जे          | 236           | एत्तियमे <b>लो</b>                | क ख             |
| 121     | <sup>*</sup> मणिकिरिणो   | 17                | 168 | तो उज्ञिष                      | •                                     | 151 | णूणं                      |             | २३९           | कूओ                               | जे 🕏 स          |
| 121     | देवेहिं                  | <b>इ</b> ,स       | 163 | परम बन्ध्                      | "<br>3                                | 999 | त्रू<br>तो पिच्छिन्सम     | "           | २४०           | पुत्ती चिय                        | <b>फ</b> ,ख     |
| 111     | बारह3दं                  | जे                | 165 | <b>ंबितिउज्ञ</b> यं            |                                       |     |                           | "           | 480           | जुयरज्जे                          | जे, <b>क,ब</b>  |
| 358     | °पागारा                  | ••                | 968 | <b>अभि</b> सि                  | ,,                                    | 153 | <sup>°</sup> वसवम्भली     | •           | 289           | बहुऊण बडिव                        | हिं पिजे        |
|         | °भवणेर्दि                | ";<br>वे,क,स      | 966 | <b>उग</b> नात<br><b>उग</b> ही  | ,,<br>बे,क,स                          | 953 | मबणेसु य                  | "           | 289           | चउभिद्धं च                        | ु <b>ः</b> ,स   |
| 138     | अइरम्मा                  | <b>9</b>          | 986 | <b>ंकयविभवो</b>                | 3                                     | 125 | "णेषु वि मु"              | भे          | २४१           | सुरोत्तमो                         | ৰ               |
| 120     |                          |                   | 900 | ैंगे व संसंति                  |                                       | 988 | <sup>°</sup> ण व ह्या     | ,,          | २४३           | <sup>*</sup> भनामधेयराय           | े जे,स          |
| 136     |                          | ,,<br><b>क</b> ,ख | ,   | °णे य संसंति                   | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 958 | अवराहिय°                  | <b>क</b> ,ख |               | •भनागधेयराय                       | •               |
| 980     | •                        | ., ડા<br>કો       |     |                                |                                       | 958 | <sup>°</sup> दुडुवेरीणं   | जे क,ख      | २४४           |                                   |                 |
|         |                          |                   | 909 | मन्तीर्हि<br>ंं°               | <b>वे</b> ,ख<br>—                     | 954 | *कम्पेण                   | क,स         | ,••           | <b>ब</b> र                        | <b>५,स</b>      |
| 989     |                          | जे,क,स<br>-       | 903 | दायं गंगा <sup>°</sup><br>°——— | <b>₹</b>                              | 955 | मवनिहीहिं स्व             | , ः<br>जे   | <b>9</b> 444- | _                                 | a,a<br>Š        |
| 983     |                          | जे                | १७२ | ंगदीप                          | <b>3</b> ;                            | •   | नवर्हि निहीहि व           |             | <b>984</b>    | •                                 | जे              |
| 983     | _                        | "                 | 101 | सगरपुत्ते                      | जे,ख<br>——                            |     | नवहि निहीहि व             |             | <b>384</b>    | •                                 |                 |
| 983     |                          | <b>६</b> ,स       | 908 | दोविज                          | <b>₹,₹</b>                            | _   |                           |             | ३४५           |                                   | बा<br>के        |
| 485     | <b>ै</b> वर <b>सं</b> खं | ₹                 | 108 | कारण य अ                       | ' बे                                  | ₹•• | भरहादी                    | बे          |               | • बसुएण                           | 4               |

| २४६   | इंसो दीयो                   | जे                 |            | सम्मत्तो                      | €,₩                     | 83         | •<br>भवीहियाककिओ क                | w        | किकिन्धपुरं जे,स.स                               |
|-------|-----------------------------|--------------------|------------|-------------------------------|-------------------------|------------|-----------------------------------|----------|--------------------------------------------------|
| 286   | ंत्री,हुवी य क              | 31                 |            |                               |                         | 83         | पत्तो जे,क,स                      | wy       | <b>भाषारादीस</b> जे                              |
| 286   | 'समुतेहि                    | **                 |            | उद्देश-६                      |                         | 8.3        | 'पाणमादीयं जे                     | ७५       | पवरपीतीय क,क                                     |
| 285   | 'मणिमधूद'                   | >1                 | 3          | भए पगतेण ।                    | <b>4</b> ,4             | 8.5        | च सब्ध की° .,                     | wy       | बन्धता विव जै                                    |
| २५२   | <b>ઝરસ ચ</b> ેમાં           | ,,                 | ·<br>₹     | द विस्त णक्तसे °              | जे                      | 88         | ज्वाभो लयन्ति क,स                 | vy       | देव स्या,,                                       |
| २५२   | जगरिंग वि                   | ₩                  | ,<br>2     | ंग्यो तस्थ वि                 |                         |            | जबाओ लंबीत जे                     | 45       | एयं ६,स                                          |
|       | जयंत्रि(ति) वि <sup>°</sup> | ने                 | ų          | 'ई, बीरो                      | य ,,<br>स               | 88         | ंबहळतभावा "                       | 4        | धरणिविद्वे 🐇                                     |
| २५४   | आओहण ना°                    | ব্ব                | <b>u</b>   | नामं                          | ने                      | 24         | भुवण जे,क,ब                       |          | थरणिवहें स                                       |
|       | भाषणह <sup>°</sup>          | जे                 | •          | गरा<br>वस्तो                  | •                       | ₽ €        | <b>'रयणमयुद्द</b> ' जे            | ٥٠       | य विधापासाय वे                                   |
| ३५५   | ंभो । षस्यासि               | ,,                 | •          |                               | "<br>जे <b>क,</b> ख     | 8 €        | °भितिविच्छुरियं जे,क,ख            | ۷۰       |                                                  |
| २५५   | सहस्यमेश                    | ,                  | 90         | इरिसुव्भि <b>ण</b>            | v,<br>g                 | 8 €        | व सोमां जे                        | ८२       | <b>A</b> - • · ·                                 |
| ३५७   | धीवं पु                     | ,,                 | 90         | इरिस <b>वसुभि</b> णा          | -                       | ४७         | <b>उदकरणा</b> ° जेक,स             | 68       | रियुनि जे, क, स<br>"न्दोस के" जे                 |
| 246   |                             | जे,क,ख             | 11         | <sup>°</sup> द्यसम्बन         | क,ख                     | 80         | <b>भोयणादीयं</b> जे               | 69       |                                                  |
| 249   | भीमप्प भ <b>र</b> स         | जे                 | 98         | ेरह-तुरय-त्रोहर               |                         | 83         | नमेण ,,                           | 66       | भणुएण "<br>*रचिथेडिं <b>६.स</b>                  |
| २५९   | पूबाहडी                     | "                  | 90         | तुउन्हों<br>तुउन्हों          | , रूप<br>जे             | 40         | पूरेन्ता क,स                      | در<br>دم | रिविधेहि <b>क,स</b><br>ैन्तिय वा <sup>°</sup> ,, |
|       | वियमाण्                     |                    | 95         | ्रुष्या<br>ैसेहि बाहुतं ॥     |                         | 43         | को मनिदाणेणं ,                    |          | •                                                |
| २५९   | जिनमार् <u>गुं</u>          | ,.<br><b>क,</b> ख, | 95         | होजा<br>साह ना <b>ड</b> ल     | ' ,,<br><b>क</b> ,स्त्र | 48         | देवो क                            | 90       |                                                  |
|       | _                           | चा,ध्य,            | 40         | शु <u>श</u> िक्स य            |                         | 48         | बोलिन्ते ६,व                      | ٩.       | वाणराचन्ध <b>क</b><br>पुरुवतिरियं जे             |
| 360   | <b>जि</b> णभागुस् <b>स</b>  | "                  | 39         | ञुजु∙क्रम<br>उत्तमवंसे        | ,,                      | 48         | माणु गेलरं जे                     | 59       | थुण्यायार्थ अ<br>विकिन्धपुरे ,,                  |
| २६३   | वजनउद्यो                    | जे                 |            | उत्तमवस<br>वरगेह <sup>°</sup> | "<br>जे                 | 49         | बजर्भनं क                         | 59       |                                                  |
| २६३   | रादणो चिय                   | <b>क</b>           | <b>२२</b>  | वरगह<br>"भाददे)सेगं           | জ                       | 44         | °ओ वीरो <b>क,स</b>                | 4.5      | किकिन्धे पु <sup>*</sup> क                       |
| 363   | "राम्यणी विय                | जे                 | २५         | माददासग<br>बहुनीइसत्यकु°      | 11<br>22 22             | Ęo         | पुरुष्ठ ६ घणसु साहुं जे           | 45       | °भाए सरिसो, सु" जे                               |
| 363   | िवुमहणो                     | ,                  | ₹          | _                             | क,ख                     | ६२         | सहोयरं ,,                         | 48       | अद्वोत्तरं ,,                                    |
| ₹ € 8 | नेव्याण भत्तिवंती           | "                  | २७         | °सुद्धपत्ते,                  | <b>क</b><br>जे          | ६३         | कणिद्रो ,,                        | ٩4       | विजाहरवर ,,<br>°विवकस्मश्स ,,                    |
| २६४   | अणिलो व <b>च</b> ै          | €,ख                | २७         | वसुमतीप                       |                         | <b>€</b> 8 | बधवजणेण सिंहुओ,                   | 94       |                                                  |
| २६५   | मयूहो                       | जे                 | <b>₹</b> 9 | दीवो य संझय                   | iesi ,,                 | •          | इन्दो ,,                          | 9.0      | पुणह इ.स                                         |
| २६६   | गय <b>क्षी</b> भी           | क स्त्र            | <b>3</b> 9 | स्रवेयक°                      | 79                      | ė la       |                                   | 909      | पवर बडल क्<br>ैसुसमिखो ,,                        |
| २६६   | 'दमणादी                     | जे                 | <b>३</b> 9 | <b>सुओघणो</b>                 | ,,<br>                  | ξų         | पुरजम्मं ,,                       | 909      | _                                                |
| 244   | <b>ेह</b> राणुए ॥           | 奪                  | <b>₹</b> 9 | नाम पुओ धणो                   | ाष्य स्त                | ξų         | परिबुद्धो <b>क</b><br>परिबुद्धं   | 9 • 9    | नन्दनवणी ,,<br>गाढप्पद्वार <sup>°</sup> जे       |
| 366   | <b>ंह</b> राएण ॥            | ₹                  | \$3        | जलओ उझाओ                      | 11                      | Ęų         | परि <b>जेति</b> जै                | 908      |                                                  |
| २६७   | 'पुरीय सामी                 | जे                 |            | जल उज्ञाओ                     | 4                       | ٤s         |                                   | •        |                                                  |
| 365   | मेहप्पहरूप                  | "                  |            | जलउ झाणो                      | जे                      | 63         | बरध्वं ,                          | 9.08     | प्वगमा क                                         |
| 200   | विजाहरेहि                   | जे, <b>क</b> ,ख    | 3 3        | भाणुं                         | ,,                      | 40         | वसे विय "                         | 9 - 8    | ंजीवासो इ.स                                      |
| २७०   | आणाईसरिय <sup>°</sup>       | जे                 | 3 \$       | पवमादीया                      | ,,                      |            | वते वित्रम स                      | 904      | दिचो सो सा <sup>°</sup> जे                       |
| २७०   | ँगुणपत्तं ।                 | <b>क</b> ,ख        | <b>३</b> ३ | °रमणिज्जे                     | जे, <b>इ,स</b>          |            | वरी त्रिय क                       | 906      | बल्पेसु "                                        |
| २७१   | पार्वे ति                   | जे                 | 34         | तस्य दमसु वी                  |                         | ७२         | जे <b>णेय ध</b> ँ जे              | 906      | महिबब्द ६,ख                                      |
| २७१   | केइत्य                      | "                  | 34         | विलंबती                       | जे                      | ७२         | जेणेयं घ <sup>°</sup> <b>५</b> ,ख | 990      | पर्वगमो                                          |
| २७१   | <sup>°</sup> छा मलकम्ममुका  | जे,क,स             | 36         | हय-गय-दुर्य°                  | "                       | ७२         | <b>ँहं का</b> उं जै               | 198      | भणई ,,                                           |
|       | <b>દ્દ</b> વ'               | 4                  | 8.         | °तरुभरेहि                     | "                       | Şv         | जेणेय प <sup>®</sup> "            | 114      | साहेहि में अम्म जे क स                           |
|       | इति महाप <b>रम</b>          | स                  | ÿ o        | मण्ड                          | क,स                     | 48         | अमरपुरि क,स                       | 115      | °गेहि पुट्ठं <b>६,स</b>                          |
|       | बाहियार प                   | ₩                  | 81         | समावसं '                      | जे, <b>क,ब</b>          | 98         | <b>ं</b> सरिससोमां जे             | 994      | <sup>°</sup> रधनि <b>च्छया</b> ,,                |

|      |                         |                                       |                    | _                                 |               |             |                                         |                 |              | ^                                    | _                     |
|------|-------------------------|---------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|---------------|-------------|-----------------------------------------|-----------------|--------------|--------------------------------------|-----------------------|
| 776  |                         | जे <b>,फ,स</b>                        | 145                | ं जो वीरो                         | ,,            | २३•         | <b>मेहबच्जनयणो</b>                      | ₹.              | 34           | विवडर                                | ने                    |
| 115  | <b>वं</b> तोसंऽणु       | जे                                    | 145                | य सब्बे,                          | क,स           |             | °मेइक्ज्यवसणो                           | 4               | २६           | <sup>°</sup> बाणतोमर <sup>®</sup>    | •                     |
| 150  | रायमत्तं                | ख                                     | 145                | मञ्चे य ठि                        | जे            | २३०         | <sup>°</sup> विञ्जुणा उक्र <sup>°</sup> | जे              | \$ 6         | ंभाउइसतेसु                           | जे                    |
| 13.  | भवर्                    | जे                                    | 152                | °णकित्तिसंपुणं                    | क,ख           | 431         | विमुक्तजीवासा                           | €,स             | २८           | <b>बाडोकियं</b>                      | >>                    |
| 188  | 'रलद्भाइप्पा            | जे                                    | 954                | <b>ेला इव</b> इ वा(ध              | बा)ती जे      | <b>२३</b> २ | निवयोसी                                 | जे              | २९           | <b>ैक</b> रगतोम रच <b>डक्क</b>       | <b>,</b> 2            |
| 988  | <b>पावे</b> न्ति        | "                                     | 964                | <b>र</b> डं                       | 29            | 233         |                                         |                 | ર્૬          | °तोमरव <b>डक</b> °                   | 4                     |
| 928  | <b>भोक्खो</b>           | ,,                                    | 960                | रहए खेव                           | ख             | २३४         | निग्घोसं                                | ,,              | 85           | <sup>°</sup> सोवमेह . प <sup>°</sup> | जे                    |
| 124  | जद विद्व तवं            | >9                                    | 909                | <b>व</b> ामिए                     | জী            | २३६         | पियमाइ <sup>*</sup>                     | <b>a</b> 7      | ₹•           | पज्रन्त                              |                       |
| 926  | विकिष्ठं                | "                                     | १७२                | पते                               | जे,क,स        | २३७         | एसोहे मंगलपुरे,                         | ख               | ₹•           | <b>अ</b> वड्डिओ                      | जे                    |
| 925  | <b>अमेयका</b> र्छ       | स                                     | १७२                | •संपण्णा                          | जे            |             | पत्ताहे मंगलपुरे,                       | 4               | ş g          | दोणह वि                              | "                     |
|      | <b>आमेयका</b> लं        | 푝                                     | 9 • 3              | बो ते दि°                         | ,,            | २३८         | °बिभूतीप                                | जे              | <b>₹</b> 9   | रणरस <b>कण्ड्</b>                    |                       |
| 125  | 'मसिपत्ता'              | क,ख                                   | 903                | तस्स करेड्डि                      | जे,ख          | २३९         | पीयंकरस्ख                               | ,,              |              | रणस्स कण्ड्                          | मु                    |
| 925  | पतेसु                   | जे                                    | 903                | वरतणुम्मिमा                       | जे            | 255         | पीइमाइस <sup>°</sup>                    | ,,              | 38           | <sup>°</sup> समस्याओ                 | स                     |
| 125  | -                       | जे,फ,स                                | 903                | वरतणुम्मि मा                      | स             | २४०         | वि य सुमा <sup>°</sup>                  | ,,              | <b>3</b> 8   | रुहिरे(रा)हर्विद°                    | जे                    |
| 930  | जह रश्चमि               | जे                                    | 904                | °णं। आछेय°                        | जे            | २४•         | रइं विसेसेण                             | फ,स             | 34           | आमरिस्रवसग <sup>°</sup>              | ,                     |
| 454  | एवा गाथा अप्रग          | •                                     | 900                | वानरीण                            | ,,            | २४४         | <sup>°</sup> भयसंगा                     | जे,क,ख          | 36           | सपरहुत्तो                            | "                     |
| ,,,, | पश्चात्                 | ····<br><b>फ</b> ,स                   | 962                | <b>આ</b> મિટો                     | ,,            | 588         | 'बारिसयुसा                              | जे              | ₹ <b>.</b> • | भिण्डिमालप                           | 19                    |
| 931  | °न्ति जिणो              | <b>फ</b> ,ख                           | 963                | पयक्षणं                           | ,,            | 488         | स्वित्रमयल <sup>°</sup>                 | ٠,,             | ·            | मिडिमालिप <sup>°</sup>               | क, <b>ख</b>           |
| 138  | <b>घा</b> पेंति         | <del>ज</del>                          | 963                | किकिन्धिसु                        | ी क,स         |             | उ <b>रेखो</b>                           |                 | 9.           | <b>आबा</b> सिउं                      | ₹                     |
| 138  | बेणिय                   | ,,                                    | 1-1                | किकिन्ध <b>सु</b> ही              | ुर लुः<br>जे  |             | सम्मत्तो                                | क,ख             | ¥ •          | सुरवरस्य                             | जे                    |
|      | विणिग<br>विणिग          | ₹                                     | 968                | इव, चक्कसणाह                      | -             |             | - <b>-</b>                              |                 | 8.           | ंभो नरवहस्स                          | क,स                   |
|      |                         | जे                                    |                    | इप, चबत्तनाह<br>तालिओ             | । ज,क,ख<br>जे |             | उद्देश−७                                |                 | 8.3          | आइ <b>ज</b> रत्ति                    | जे                    |
| 130  | कासपुरि<br>ठाणशोएणं     |                                       | 960                | तालमा<br>परिवेहिउं                | બ             | ¥           | संजाओ                                   | क,ख             | 8 €          | °वो धीरो                             | <sub>-,</sub><br>क,स  |
| 110  | ठाणजाएम<br>ठाणजोगेणं    | ")<br>= ==                            | 964                | पारवाळड<br><b>गमणदत्ता</b>        | "<br><b>E</b> | ų           | <sup>8</sup> यं रज                      | जे              | 86           | पुद्दरतले                            | -, <del>।</del><br>जे |
|      |                         | क,स                                   | 994                | पश्यह<br>पासह                     | -             | •           | °निम्बुयपस्तथा                          | 50              | 85           | उपरः ।<br>जक्लपुरओ                   | <b>क</b> ,स           |
| 934  |                         | जे, <b>क</b> ,स                       | 950                | पाय <b>र</b><br><b>क</b> रहेसी    | ,,<br>क,ख     | •           | <sup>°</sup> ण पत्ती                    | जे, <b>क</b> ,ख |              | टि. १ <b>. सददानाम</b>               | =                     |
| 787  | मुडिपहारा <sup>°</sup>  | जे                                    |                    | पुच्छावलन्त <sup>°</sup>          | क, ख          | •           | °मा <b>इ</b> ण्यं                       | ंजे             |              |                                      |                       |
| 783  | 'स्त कञ्जसया            |                                       | 955                |                                   | "<br>गरे जे   | 99          | <b>ह</b> रिणगमे <b>सी</b>               | ,,              | 40           | <b>आसीणासी</b> णपुरे                 | जे                    |
| 984  | सुणिपु                  | स                                     | २०२<br>२ <b>०२</b> | ेंबहतुङ्गरयणवाय<br>प्रमायसोगं     |               | • •         | हरिणेगमेसी                              | क,स             | 40           | वइसावरपु"                            | 5                     |
| 184  | समज्जेइ "               | <b>5</b>                              | 4•4<br><b>२</b> •5 | _ *                               | <b>क</b> ,ख   | 92          | °ओ बीरो                                 | जे              | 49           | प्रवमादी                             | जे                    |
| 980  | नियं भवणं               | जे                                    | 290                | ंतरुषरकुसुम<br>ंमि पच्छनसंदे      |               | 93          | खेयराणंदं                               | क,ख             | 49           | तस्सलीलं                             | **                    |
| 980  | गेण्हड्                 | **                                    |                    |                                   |               | 94          | सुमाली <b>य</b> स                       | <b>4</b>        | 49           | ँया भीरा                             | क,स                   |
| 185  | त <b>िकेसिस</b>         | ,,                                    | 299                | <b>भवणस</b> ोमं                   | जे            | 94          | बिह्न                                   |                 | 48           | <sup>°</sup> सेड्डिसामित्तं          | जे                    |
| 140  | किकिन्बपु               | "                                     | २१८                | अण्यपन्द                          | क,ख           | 90          | ंकोस्डुयादीया                           | <b>्र</b><br>जे | 41           | रण्या सु                             | क,स                   |
| 940  | महोदहिरको               | **                                    | २१८                | विसम्बन्त                         | जे            |             | टि. <b>वादिः-शूकर</b>                   |                 | 45           | नम्बद्धती                            | <b>31</b>             |
| 141  | °ि वियणी                | <b>5</b>                              | १२१                | <sup>°</sup> रम्मप <b>रेसे</b> सु | ख             | 76          |                                         |                 | 48           | <b>कड्क</b> सियाओ ।                  | जे                    |
| 141  | 'ण डव्हिस्सो<br>        | ঈ                                     | 338                | दक्सिण दिसे                       | जे,क,स        |             | <del>th</del>                           | •               | 44           | रि सीमसेण                            | >>                    |
| 148  | मिसि <sup>°</sup>       | **                                    | 358                | निवधोसी ना <sup>°</sup>           | ું એ          | 96          | गव्यियं                                 | ``              | ५७           | <b>मजप्यभिद्यं</b>                   | 4                     |
| 943  | नि <b>हिबक्स्म</b> रिउं | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | २२६                | मारेन्ति                          | जे,क,स        | 96          | °री चयह ( संशोधि                        | वतम् ),,        | 40           | लोगपालणी                             | <b>६,स</b>            |
| 145  | निह्(ण ?) तकम्म         |                                       | २२८                | बन्दुसिवहं                        | <b>क,स</b>    | ₹•          | <b>अमलेक्टियं</b>                       | ,,              | 45           | *गब्भसंभमा                           | जे                    |
| 145  | बिविपुर                 | ₹                                     | २२९                | निरषोसो नि                        | जे            | 38          | 'सम संतद्वा ।                           | ,,,             | 63           | 22:4°                                | 3                     |

|             | <b>इ</b> दुम्ब <sup>°</sup>                        | _<br>• • • • • • • • • • • • • • • • • • • | 13.  | विकिद्वभाग                   | 3                 | 163  | °नयरीय                    | जे                                      | 3.6        | ससिमिव जो               | जे              |
|-------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|------|------------------------------|-------------------|------|---------------------------|-----------------------------------------|------------|-------------------------|-----------------|
| £\$         | ंहिया हवह जर                                       | <b>₹</b>                                   | 131  | वालिया                       | **                | 164  | °ण इंदपुलेण।              | ,,                                      | २६         | जुन्ह                   | 4               |
| 64          | एवं                                                | €,स                                        | 123  | विह्युं                      | ,,,               | 166  | नवरं विष                  | जे,य                                    | २७         | विदेश गिरी              | जे              |
| 44          | _                                                  | जे, <b>ड</b> ,स                            |      | वि हु पु <sup>°</sup>        | क,ख               | 155  | होहीइ                     | जे                                      | 35         | महन्तं जे               | <b>,4,4</b>     |
| Çu          | परिवाडियं सी ध                                     | <b>5</b>                                   | 123  | अबद्धविया                    | জী                | 100  | °मती भो                   | 19                                      | ₹•         | वारि, नि                | जे              |
| Çu          | "रिवं सो धू <sup>*</sup>                           | जे, <b>ड</b>                               | 928  | य नाण                        | 4                 | 102  | "ण रम्मं <b>नर</b> "      |                                         | <b>३</b> • | જુનુ દુવ્યક્ષ           | "               |
| vr          | °णसभाइकंग                                          | <b>4</b>                                   | 128  | <b>मिर</b> केहि              | च,ख               |      | ( संशोधितम्               | τ) " `                                  | ₹•         | महुरगु <sup>°</sup>     | 4               |
| <b>હ</b> જ  | दव्यं                                              | 5                                          | 994  | जा पुत्त !                   | ,,                |      | ·                         |                                         | ₹•         | ेगुजांत <sup>°</sup>    | 3               |
| vv          | समन्भासे                                           | जे                                         | 124  | सवरस्हा                      | जे                |      | उद्देश−८                  |                                         | 39         | <b>रुक्षाण छस्स</b> ँ   | **              |
| 99          | वरिकड्ड                                            | ₩                                          | 924  | एवं                          | क,∉               | 1    | <sup>°</sup> व भजासे      | जे                                      | <b>३</b> 9 | वहन्ताणं                | 19              |
| 45          | यते                                                | जे                                         | 124  | चो <b>रस</b> घण <sup>°</sup> | ,,                | ર    | ती <b>से</b> गु           | जे, <b>स</b>                            | 32         | वेहि पि                 | ,,              |
| u۲          | पविवद्धा                                           | स                                          | 926  | निक्सओ                       | जे                | 4    | मण्झं चिय प <sup>°</sup>  | जे<br>जे                                | ३२         | °लीलंभि कीलंती ।        | ٫,              |
| 60          | सुगुणि                                             | ₫.,                                        | 120  | जहान                         | "                 | Ę    | स <b>क्</b> रो            | <b>म</b>                                | ३२         | विसम्बन्तो              | 4               |
|             | <b>सुमिणं</b>                                      | , <del>2</del> 5                           | 124  | संजभोत्रयद्वाए               | जे,क,स            | Ę    | समुद्धहरू                 | ₹                                       | 3 8        | तो कबत्थी               | जे              |
| ٤٠          | ैह। पत्ते स <b>ब्</b> व                            | i                                          | 13.  | तदा                          | क,ख               | •    | एव पभू                    | जे                                      | 34         | अना खुहस्स              | €,ख             |
| 67          | करा भीरा                                           | ,,<br>क.ख                                  |      | तहा                          | जे                | 5    | <sup>°</sup> द्वंगयागारं  | * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | ξu         | <b>ंको</b> डवणघराओ      | ' स             |
| ८२          | विसालकितिः<br>विसालकितिः                           |                                            | 939  | लहुं वसज्जइ                  | जे,क,स            | 93   | नामतो                     | ₹                                       | Ęv         | उ <b>द्</b> यख <b>ः</b> | क,स             |
| 64          | समारहरू                                            | ~,<br>•                                    | 132  | सम्मत्तं वि                  | स्र               | . 13 | (°णो नष्य स्रोगतिक        | खाओ।                                    |            | उद् <b>यक्षेडं</b>      | जे              |
| 66          | <sup>°</sup> क्यज्ञलि <sup>°</sup>                 | -                                          | 458  | ंग्मि बसंपु                  | ण्णे जे           | .,   | अहब विय चंदन              |                                         | 35         | <b>क</b> ञ्चुड्णो       | *               |
| ٥.          | श्वकाल<br>सनो परमो                                 | "<br>毛,硬,                                  | 930  | ंणीय स्रोह                   |                   |      | )दुहिया रयणा सवि          |                                         | 35         | वरकन्नाणं               | द स             |
| 53          | एयन्त <b>रंपि</b>                                  | <b>€</b>                                   | 930  | °री वंधकारी                  | ા -,.<br>કો       |      | खरगस्स                    | जे                                      | ų o        | एस धीरो                 | <b>&gt;&gt;</b> |
| 33          | होही एसो                                           | जे,क,स                                     | 936  | सुइडाइणी                     | ,,                | 48   | वेतियघराइं                | 11                                      | ¥ o        | विविन्तन्तो             | ■               |
| . <b>९५</b> | काणणीय पि <sup>°</sup>                             | ्र, च, ज<br><b>क</b> ,ख                    | 136  | विज्ञोयरी                    | ,,                | 94   | वि <b>ज्ञमञ्</b> रे       | 46                                      | 89         | कणयबुदसिद्विष           | ो ६,स           |
| • •         | नियइवयण                                            | -                                          | 935  | जलधम्भणि                     | "<br>जे, <b>स</b> |      | वि <b>ज्ञम</b> ञ्ज्ञो     | <b>A</b>                                | ४२         | किरिणेसु                | 91              |
| 9.0         | एवं सुभा                                           | ,,<br>जे                                   | 935  | गिरिदा <b>रणी</b>            | ,,,               | 94   | गबणति                     | जे                                      | 8.3        | पत्तं                   | •               |
|             | ्राडेण सो                                          |                                            | 980  | 'णावज्ञा                     | जे                | 9 6  | <sup>°</sup> दुःजगुरगसेणो | ,,                                      | 84         | मयगव्दमु <sup>*</sup>   | जे              |
| 70          | विवस्कते                                           | **                                         | 989  | रवितोया                      | ,,                |      | °दु जा उदगसेणा            | क,ख                                     | 8 €        | रक्खस प <sup>°</sup>    | ,               |
|             | हिंते ठिओ                                          | क स                                        | 983  | बलमहणा                       | ,,                | 9 6  | °वी मारणो                 | जे                                      | 8 €        | °संबन्धे                |                 |
| 902<br>903  | इ.स. १८२१<br>गरुब <sup>°</sup>                     | ज क<br>जे क स                              | 982  | वरिसणी                       | ,,                | 9 6  | सुभो म <sup>°</sup>       | ,,                                      | ५०         | ता <b>णसत्यं</b>        | अ               |
| •           | गरम<br>चिन्तन्तो                                   | क,ख                                        | 983  | थोवदिव <sup>°</sup>          | ,,                | 95   | पवमादी                    | #9                                      | 49         | नहुचेडे                 | <b>क</b> ,ख     |
| 903         | "जादप <b>डिपुण्णा</b>                              | ,<br><b>क</b> ,ख                           | 983  | <sup>°</sup> दियहेस          | ख                 | 90   | <sup>°</sup> पणवा         | 45                                      | 49         | वेजाहर <sup>°</sup>     | 25              |
| 992         | यते ।<br>यते                                       | क,ख                                        | 988  | ँदा विजाय                    | भा°,,             | 90   | सुपेहि                    | <b>₹</b> ,₹                             | 49         | - '                     | जे, <b>ड</b> ,स |
| 998         | -त<br>सहुरास्त्रावं एयं                            |                                            | 984  | पसाओ                         |                   | 90   | बयणम्ड                    | 4                                       | 45         | °सुरत्ते                | जे              |
| 118         | 'ण तुह्नवन्तीणं                                    | "<br>जे                                    | 980  | नंदसु वंघ°                   | "<br>जे           | 96   | °याहिबती                  | जे                                      | ५३         |                         | 13              |
| 110         | ग <b>हरम्</b> उ                                    |                                            | 980  | <sup>8</sup> अपडिभूओ         | जे,स              | 95   |                           | **                                      | ५ १        |                         | ,,              |
| 116         | पद् <b>कोडे</b> न्सा                               | . "                                        | 986  | हिंडह                        | <b>च</b>          | 31   | -                         | ,,                                      | 48         |                         | <b>₹,</b> ¶     |
| 116         | पण्डाबन्सः<br><b>घरणिप</b> ष्टं                    | ,,                                         | 1949 | •मतीया                       | जे                | २२   | ~                         | ))<br>== 28                             |            | पवरइक्टिसंजुत्ती        | जे              |
| 112         | थराजप <b>ड</b><br><sup>°</sup> विसहरा− <b>रु</b> ∘ | "                                          | 949  | "मङ्गलस्मीयं                 | स                 |      | स्यंपभपुरे                | क,स                                     | 48         |                         | **              |
| 995         | य सोभ                                              | "<br>ख                                     | 944  |                              | जे                | २५   |                           | , ,,                                    | 46         | ्र अणेस साइ             |                 |
| 995         | _                                                  | ,,                                         | 940  | _                            | <b>डे,ब</b>       | २६   | °ण नियइ सम्ब              | ° क,च                                   |            | रिनियओ चिव              | <b>4,4</b>      |

| €0         | विवरीयत्था             | जे           | 94    | सर <b>ऊसर</b> °                  | <b>फ</b> ,ख           | 181        | करा इमे                               | <b>६</b> .स       | 902        | दहुणं ह <sup>°</sup>                     | 3:                    |
|------------|------------------------|--------------|-------|----------------------------------|-----------------------|------------|---------------------------------------|-------------------|------------|------------------------------------------|-----------------------|
| ٩.         | विकल्पेहित             | জ <b>.ৰা</b> | 56    | रहिएहि                           | ,,,                   | 182        | "नयविष्ट्रण्                          | जे                |            |                                          |                       |
|            | विकप्पेति              | •            | 30    | <b>'क्उजुउजु</b> या              | "<br>जे               |            | <sup>°</sup> नयविहन्त्रू              | <b>₽,</b> ₩       | 104        | ∫ तस्यगुहं<br>विषावए तुरियं।             | 1                     |
| 59         | दक्षिणसेबंदीऍ          | जे           | 96    | चक्कपहारो "                      | ,,                    | 188        | सुणेह                                 | ,,                | 8.43       | सम्पूर्णगाथा ना                          |                       |
| 49         | भौरो विसु              | ,,           | 35    | हेसु महत्यं                      | ,,                    | 182        | जिणवर्ष                               | <b>फ,स</b>        | 903<br>903 |                                          |                       |
| <b>63</b>  | पहुंचसरिक्षा           | <b>.</b>     | 1.0   |                                  | ,,                    | 983        | मणाभिरम°                              | ., «.<br>,,       | 708        | प्रवासी                                  | <b>६,स</b><br>स्ति वे |
| 43         | वचसाणी                 | जे           | ,     | तहारणं खि                        | ता। जे                | 180        | °रहोपसो                               | ,,<br>स           | 904        | सम्पूर्णगाथा मा<br>पराइको आ              | ास्त ज                |
| 43         | तेणं चिय               | सु,च         | 900   | कडा विसुहा                       |                       | 186        | ता <b>डिया</b>                        | जे                | _          |                                          | ,,                    |
| €8         | ण बीओ                  | जे           | 909   | सो इत्थि न                       | क,स                   | 985        | विय, भ                                | "                 | 900        | °मोइणाहि<br>*भग्गपसरो                    | "                     |
| 64         | सर्यपमपुरे             | जे,क,स       | 909   | करवगमुकेहि                       | रहपर। ज<br><b>फ,ख</b> | 985        | रे ससंवपरिवार                         | -                 | 906        |                                          | ,,                    |
| 44         | देवलोग स्मि            | जे           | 9-2   | करणायुका <b>ब</b><br>बन्धुक्तेही | ₹,₩                   | 185        | तो होही                               | "                 | 906        | <sup>°</sup> लगइगमणं<br>                 | >>                    |
| 60         | देसपरिभवं              | ,,           | 904   | भ <b>नु</b> रसरीरो               | "<br><b>"</b>         | 9'40       | बसंममहियओ                             | "<br>•            | 906        | गि <b>ण्ड्ड्</b><br><sup>°</sup> ण गओ    | "                     |
| 45         | अह उत्त                | ₹            | 904   | गनुरसरारा<br><b>भनु</b> रसरीरे   | _                     | 940        | ं संभगद्विष                           | _                 | 90%<br>90% |                                          | "                     |
| 40         | <b>कु</b> म्भक्रण्लेणं | जे           | 906   | जनुरसरार<br>एक्समेकेणं           | <b>प</b><br>जे        | •          |                                       | जे,क,स            | 96         | <b>सुदोवदे</b> सं<br>कारेमि              | "                     |
| ७२         | द्रमं                  | "            | 900   |                                  | 9                     | १५२        | दोण्ह वि                              | 3                 | 161        |                                          | **                    |
| 98         | ंयळसंजमिय              |              | 100   | <b>ैसुदासाय</b><br>• सुद्दासाय   | "                     | 946        | ंनरिन्देणं सो                         | -                 | 167        | का।वाप<br>न एत्य संवेहो                  | <b>*</b>              |
|            | • • • • •              | चा°,,        |       |                                  | <b>स्त</b>            | 940        | ं भो <b>य</b> राया                    |                   | 161<br>163 | न एत्य <b>सब्दा</b><br>नरव <b>द्दे</b> ण | <b>₹,</b> ₩           |
| vy         | ंपुर <b>जं चर्</b> ऊ   | <b>णं</b> ,, | 906   | कारणहे                           | <b>.</b>              | 946        | नागसिरी                               | **                | •          |                                          | जे,ह,स                |
| 40         | ठिभो चिरं              | ,,           | 905   | ता सुबसु राग                     | •                     | 945        | नागमर्ड                               | "                 | 168        | विद्वर                                   | क,ख                   |
| ૭૫         | धरणीविवरं              | जे,फ,स       | 905   | दावेह                            | भ                     | 945        | काळुक्खेव <u>ं</u>                    | ,,                | 968        | वेगवतीप                                  | Ì                     |
| <b>~</b> { | वि य ताणं              | जे           | 111   | तुजझ5ण्हं                        | <b>क</b> ,ख           | 945        |                                       | ''<br>जे,क,स      | 964        | तो वंश्विसण                              | "                     |
| ve         | भणइ एवं ।              | ब            | 998   | वससम्ध                           | जे,ख                  | 150        | दहुणं हरि                             | <u> </u>          | 964        | <sup>*</sup> य सापु <sup>*</sup>         | ,,                    |
| 96         | नबरी                   | जे           | 118   | तो पह <sup>°</sup>               | जे,क,ख                | 960        | °ओव्यणं पुष्णा                        |                   | 960        | ैन्दा ता <b>एँ</b>                       | ,,                    |
| 96         | अच्छसि                 | क,स          | 198   | चिरा <b>वेह</b>                  | जे                    | 149        | जान्यण पुरुषा<br>होहि म               | "                 | 960        | पिषयरं                                   | स                     |
| 45         | भिषजण                  | 3            | 994   | <sup>°</sup> रिबुभ <b>र</b> °    | क,स                   | 141<br>943 | हाह भ<br>निम्म(डिओ                    | ₹,                | 965        | <sup>°</sup> सरदृरिय°                    | ₹                     |
| ۷۰ ا       | रे दूबय                |              | 995   | ँण वरसरसर्ग                      | ₹,,                   |            | । नन्यः। छ आ<br><b>भारतम्यः।</b> स्रो | "                 | 950        | पतेण                                     | जे,क,स                |
|            | वयणाई                  | जे           | 115   | उक्ततं द°                        | "                     | 963        | जासम्पद्दानाः<br>उज्जाणे वर्          | <b>क</b> ,ख       | 950        | ° मोगेहिं                                | <b>क</b> ,स           |
| <b>د</b> ۱ | भायदिवय                |              | 930   | ं स्मि धणओ ।                     |                       | 964        |                                       | <b>ख</b><br>-     | 950        | ंहि सही                                  | जे                    |
| 43         | षाया पव <sup>®</sup>   | "<br>ख       |       |                                  | मु° ६,ख               | 984        | र, नलमइ घाः<br>तीए कए ॥               | इ<br>जे           | 959        | जलणेसि प <sup>°</sup>                    | 46                    |
| 48         | ता चलणेसु <b>घे</b> °  |              | 922   | <b>गिषिह</b> ऊण                  | ,,                    |            | उजाणे वर <sup>°</sup>                 | ्-<br>ख           | 151        | पवज्जे हं                                | <b>६</b> ,स           |
| 45         | य संधं(षं) कु          |              | 922   | सबुरिस°                          | 19                    | 950        | जिणहर घराई ते                         |                   | 153        | पभू                                      | बे                    |
| 45         | अंतए <b>भ</b> ै        | ,,<br>स्त    | 933   | यभिजन्दि म                       | ो जे                  | 150        | कारविस्सामि                           | <br>स्त           | 158        | <sup>°</sup> या सविद्ववेणं               | क स                   |
| ٧٧         | महन्बरएण               | जे           | 984   | वि बोइओ                          | 13                    | 155        | तह्याओ नि <sup>°</sup>                |                   | 158        | जसमागिणी                                 | जे                    |
| 66         | गयारूढो                |              | 126   | ँदो विओ इअ                       | के,ख                  | 155        | उजाणवण <b>ि</b> म                     | ",<br><b>有</b> ,研 | 154        | ती <b>धे</b> मे                          | <b>5,4</b>            |
|            |                        | **           | ۰ ۶ ۹ | चमरुधुव्यन्त°                    | ,,                    | 965        | 'मिम नियह जु                          | 3                 | 154        | मेहुणयपुरे,                              | "                     |
| 46         | गुंजबरिय <b>टव</b> यं  | ,,<br>+      | 939   | विभीसनो                          | जे                    | 900        | °घोरन्त°                              | -<br>-            | 954        | विज्ञाहरादिव                             |                       |
|            | गुंजइरिपव्ययं          | <b>₹,</b> ₩  | 155   | सुग सा                           | *3                    | 909        | तं पत्तं,                             | क,स               | 155        | 'बडगरेज                                  | ,,                    |
| 45         | वेसमणो                 | 9            | 134   | get                              | क,स                   | 909        | °विद्यक्रमिम°                         | जे                | 150        | विवडन्त'                                 | ,,                    |
| <b>در</b>  | 'सबजादिपहिं            |              | 116   | पञ्चओवरि                         | बे                    | •          | विद्रलंग                              | •                 | 155        | रणमुद्दो                                 | <b>4,4</b>            |
| 58         | गुंजबरिप               | <b>4,4</b>   | 155   | ंग श्रात्य च°                    | फ,च                   |            | <sup>°</sup> विद्वलवेम्भ <sup>°</sup> | ₹                 | 155        | जो व न                                   | ₹                     |
| 48         | पर्ण्यसेशाणं           | ब            | 152   | रमे पुरस्यके                     | वे,क,स                | 141        | पलबन्ति <b>य स</b> °                  | •                 |            | <sup>°</sup> हे, जान म                   | 4                     |

| 755          | 'दो सरवरेहिं वे               | २३२        | नरया ६,स                                             | 242         | 'जड़ाव् <sup>रिय वे</sup>                      |        |                                    |
|--------------|-------------------------------|------------|------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------|--------|------------------------------------|
| ₹00          | विसंहलं बे,इ,स                | २३५        | चसणं ६.स                                             | <b>२६</b> २ | गुलुगुना कसा,व                                 |        | उद्देश−१                           |
| 209          | पुणगोद्येण जा <sup>°</sup> जे | २३५        | ताण बहु! इ.स                                         | २६३         | पुच्छ१ जेंद्र,स                                |        |                                    |
| 709          | चकपदी                         | २३६        | दाळग <sup>्</sup> य त° ,,                            | 261         | निवरी ६,स                                      | ٦<br>٩ | क्षाइमरहवस्स अ<br>संक्षो क,स       |
| 7.7          | तेलोकं "                      | २३७        | उडिङ्गा वे                                           | 368         | हुयबहानिव क                                    | २      | चसुमतीय वे                         |
| <b>₹</b> 08  | अगमेजएण ,,                    | 23.        | कहिन्ति स                                            | २६५         | मिणिउद्यामा स                                  | ``     | उत्रक्षागर स                       |
| 308          | ंष्णा, संबंधजुपुत्तेण         | 289        | चलपरि इ,स                                            | २६५         | °िमलाणथष° जे                                   | ٠,     | तस्य अणुगरी वे                     |
| , - •        | ं ज <b>फ</b> ,ख               | २४१        | तेहिं आ <sup>°</sup> जे <b>इ</b> ,स                  | २६५         | <b>ंरलमोसविय</b> वे,या                         | 9      | विय नियम कु                        |
| 3.0          | पद्यरकण्या वे                 | 289        | कुगह निव क                                           |             | °रलकसविय° 6,न्न                                | ų      | इक्खपुरे बे                        |
| ₹•¥          |                               | २४३        | mairie                                               | २६६         | बोलेन्ते ज                                     | ,      | 'made'                             |
| <b>\$•</b> 4 | कलताड ,,<br>कराविया , ,,      | २४४<br>२४४ | गयपहरेहिं भूँ क,ख                                    | =           | पाळन्त ण<br>पुक्त्ररणि ज                       | ٠      | शुपताना ,,<br>संघरसमूहं <b>६,स</b> |
| 7.0          | •••                           |            | - •                                                  | <b>२६</b> • |                                                | ٤      | निरावेदको                          |
| 306          | जिणसासणं जे, <b>क</b> ,ख      | 588        | <b>रुद्ध व च⊀</b> न्त-प" स्त<br>°डंसत्तो जं          | २६०         |                                                | \$     | त्यायम्बा<br>दिवसम्ब <b>ं</b>      |
| 706          | ° उज्जयमतीओ जे                | २४६        | _                                                    | २६८         | दिसाओ क ख<br>ँग प्रणिएटिं जे                   | ,      |                                    |
| <b>२</b> ९०  | मोत्त्र्णं मु,इ,ख             | २४७        | <b>रु</b> द्धो क,स                                   | २६८         | 1.5                                            |        |                                    |
| 799          | सोऊणं <b>५</b>                | 586        | धितूण सबण ,,,                                        |             | वियतुँ "                                       | 90     | ँमिन <b>अहसा,</b>                  |
| 299          | परंतुही क,ख                   | २५०        | ं दण्डं जे                                           | २ ५१        | विणिग्नतो क,स                                  | 93     | ैन्ता कणाभाणुमावीया वे             |
| ₹9₹          | ंस <b>ंपस्सहरूं</b> स         | २५१        | °ओस म°,,                                             | २७४         | तिमिर° जे                                      |        | ैन्ता कण्णभाणुमा <b>ईवा क,स</b>    |
| २१६          | <sup>*</sup> समनालं क         | २५२        | দ্ৰ জ 🕠 🔻                                            | २७४         | <b>ंण</b> मारीया 🦏                             | 13     | रिवुक्डिहवाती वे                   |
| २१६          | °पिंगनक्सं जे                 | २५२        | नराहिबो ,,                                           | २७६         | °णमुहा <b>हि</b> ,,                            | 95     | सामिय                              |
| २१७          | <sup>°</sup> विमाणाओ ,,       | २५३        | सुरग्गीवं क,स्त                                      | २७६         | अहरेगं ,.                                      | 35     | रण ढेंडुं वे                       |
| 796          | एएहिं म 🕦                     | 243        | थरपुतु ,,                                            | 30€         | संसारिओ ख                                      | 90     | हो तए निह <sup>ें</sup> जे,क सा    |
| २१८          | एहेडि समंस <sup>°</sup> जे    |            | रिवुभडाणं जे,क,ख                                     | २७७         | तीए वि 🕏 ,ख                                    | 90     | विगयसोही 😘                         |
| २२०          | घरणिपट्टे ,                   | २५३<br>२५४ | मोरो जै                                              | २७'७        | मझ                                             | 96     | <sup>°</sup> बस्स सुओ, जे          |
| <b>२२</b> ०  | परि <b>हर्स्ड</b> स           |            | *****                                                | २७८         | य भणिया सा. सु.क.ख                             | 96     | विदारेडं "                         |
| २२१          | निसण्णं जे                    | २५४        | परमगुणे जे,क,स                                       | २७५         | ध्रम्भवयं जाः कुःसः                            | 95     | भयनिव्देयं .,                      |
| <b>२२२</b>   | पासे <b>ध</b> स               | २५४        | न यणइका <sup>ठ</sup> जे                              | २७९         | **************************************         | 95     | सासयसमाबो "                        |
| २२२          | बलबलयमों वे,रू,स              | २५५        | राम्त्रणो "                                          |             | दसाणणे क                                       | ₹•     | तस्स अणुरहा ,,                     |
| 222          | वदास्य 5,स                    | 344        | पत्तो बे,स                                           | २८०         |                                                | २२     | रिवुज्ञणेणं वे क,ब                 |
| २१३          | दसमुद्दो "                    | २५७        | ंम <b>डबड</b> गरेण वे                                | २८३         | ैमोत्तिः गेंद्रण । स्त<br>"परिचरित्रसम्बद्ध के | 23     | परिममति ब                          |
| २२३          | श्राम्पं                      | २५७        | <b>पिच्छन्तो क</b>                                   | २८३         | 11(3)(4)44                                     | २३     | ंसथरम्मेलु <b>रेसेलु</b> ,,        |
| 778          | परमपीतीप वे                   | २५७        | ऊविसह <sup>°</sup> जे,क,ख                            | २८४         | सामन्था ६,म्ब                                  | ₹8     | बालिसमं स                          |
| 776          | वसिओं य तस्य ,,               | 246        | <b>भावत्तरिह</b> मा व                                | २८६         | पणयसंपया <b>जायमह</b> -                        | २६     | एम (व) दह वे                       |
| २३५          | दसमुद्दो ५,स                  | 245        | 'संफुड' ,,                                           |             | <b>≆भू</b> या, पणय <b>ँ</b> जे                 | 38     | पदगनादी स                          |
| <b>२२७</b>   | °जज्जरियतण् जे                | 249        | 'पेरन्तविषय' क                                       | २८६         | °महक्ष्मा, क,ब                                 | • •    | पमयनाहो बे                         |
| 220          | सर्वे सर्वे                   | १५९        | <b>ं</b> कृत्रम <b>डे</b> ६,स                        | २८६         | किली सुईसु वि° जे                              | २९     | n zemen.                           |
| , , , -      | सभ सम जे                      | 36.        | <b>"</b> कलयल" ,,                                    | २८६         | °सुय विश्य <b>या</b> ॥                         | ₹•     | परिभणह स                           |
| -36.         |                               | 260        | °विद्दुमप्पसर जे                                     | ,- 7        | (इति अपि च) जे                                 | 34     | पडिसद्दुओं बे                      |
| <b>२</b> १८  | ंलपुराभो स                    | 269        |                                                      |             | इति प ज,ड,ख                                    | 8.     | ैलं हमें खुष्णं स                  |
| <b>२</b> २९  | इलक्ष्यप <sup>°</sup> ६,ख     | 269        | पसरतावावहरना ,,<br><sup>°</sup> दिकां व्य <b>६,स</b> |             | •                                              | 81     | भोतव्यं के                         |
| <b>२३१</b> . | बहुजणबी <sup>°</sup> ,,       |            | <sup>°</sup> ष्टं। पृष्ट्तजला स                      |             |                                                | 88     | °शासन्त्रामि                       |
| २३१          | 'जीयंफतरे वे                  | २६२        | S . ASUMMI A                                         |             | बम्मत्तो ६                                     | • •    | 4-14(141( ))                       |

| 88                 | ∫हृत्था शिश्गशुक्तव                |               | 908        | तिपरिवारं                    | ज, <b>द</b> ,स      | 44              | परमसी"                          | 3              | 66         | सुदावनाटा                 | *           |
|--------------------|------------------------------------|---------------|------------|------------------------------|---------------------|-----------------|---------------------------------|----------------|------------|---------------------------|-------------|
|                    | ्रेमईया ।                          | 3             | 1-8        | पुरुवन्ती                    | ₹                   | ý a             | नहेंय मा                        | 4,₹            | 66         | कमलोबर°                   | ₹.          |
| ५९                 | <b>ंसरभ−केसरि</b> °                | "             | 9 . 8      | <b>मङ्ग</b> ळसते सु          | जे                  | 34              | नदीएँ मा                        | जे             | 66         | यरमसिजुता                 | 2,4         |
| 51                 | सिळापहे                            | ,,            |            | मञ्जलसएदि                    | <b>फ</b> ,ख         | 34              | <sup>"</sup> डबहिम <sup>*</sup> | à              |            | इति प                     | वे,स        |
| €8                 | *राहजणियं                          | ख             | 904        | <b>ंभयरूम</b> णंतं,          | ₹                   | ξo              | धणजुवलं                         | <b>फ</b> ,ख    |            | पत्थाणे स                 | बे,क,स      |
| 94                 | कत्ती ते पवजा,.                    | जे            | 908        | °विचिद्धियं                  | क,ख                 | 8.              | थजे                             | जे             |            | सम्मशो                    | ₹.          |
| • •                | घेतानि                             | क,ख           | 906        | दिव्याणि सं                  | ,,                  | ¥٩              | परिगेषिह <sup>°</sup>           | ,,             |            | उद्देश-११                 |             |
| 56                 | भद्द खुविऊण                        | 45            | 906        | खुर्जेति                     | 31                  | 8.5             | °िम उंडण°                       | ,,             |            |                           |             |
|                    | <b>अक्सु</b> विस्ण                 | ख             | • `        | <b>इह</b> प <sup>°</sup>     | जे,क,ख              | 84              | नदीपुळीणे                       | ,,             | 3          | जिणहराइं                  | €,₹         |
| 45                 | "बन्धणोमूलं                        | <b>₹</b>      |            | °नेडदाणग                     | -1, माज<br>जे       | 8 €             | चिय                             | •              | 8          | परिमाकुद्धा               | जे          |
| y.                 | °भीओद्ब°                           | 4             |            | उद्देसओ स <sup>°</sup>       | जे. <b>क</b> .च     | 80              | °वालुयाए पुर्सिणे               | स              | ¥          | पुन्बदिसं                 | क,स         |
| <b>v•</b>          | °खुसिय <sup>ह</sup> ै              | 4             |            | सम्मतो                       | <b>5</b> ,硬         | 85              | गवेसह                           | 3              |            | पुर्वदिसा                 | जे          |
| 49                 | भट्ठा चउट्ठाणे                     | ,,            |            | 4-4/11                       | <b>4</b> , <b>4</b> | 84              | पवेसिया                         | जे             | 4          | मह पत्तो                  | जे,रु,ख     |
| ७२                 | <b>सहिया</b> ओ                     | <b>5</b> ,∉   |            | उद्देश-१०                    | •                   | 40              | नदीपॅ                           | ,,             | ч          | <b>नरवसभो</b><br>नरनाही   | <b>ો</b>    |
| ७३                 | <sup>*</sup> खेडयकवयतोमरा          |               | _          | 000                          | जे                  | 40              | सुरो <b>य म</b> ै               |                | , ,        | -                         | <b>फ</b> ,स |
|                    | हृत्था                             | जे            | <b>२</b>   | सिरिमतीप                     | -•                  | 49              | <sup>बुराय</sup> न<br>नदिसलिलं  | ख<br>· जे      |            | ः यद्गोत्पत्तिः           |             |
| υį                 | <b>ंक</b> प्पतोमर विद              | त्था स        | 3          | <sup>*</sup> हिवस्सदुहिया    |                     | 49              | गाप्तालल<br>"गतओ मु"            | ज<br>जे,ख      | Ę          | कहेह                      | 3           |
| ,<br>9             | कप्पतोमरा हत्था                    | <b>5</b> ,ख   | ą          | तुष्ठो<br>                   | <b>क</b> ,ख<br>>    | 49              | ्र तत्रा सु<br><b>"इ बहू</b>    | •              | ·9         | समहुराऍ                   | **          |
| 92                 | रवो कशो                            | ,,            | <b>ર</b>   | ममिलसर<br>चिन्तेन्तो         | जे<br>जे            | <b>પ</b> ાર     | २ <sup>५६</sup><br>मङ्गलसतेहि   | स्त्र<br>जे    | •          | इ <b>क</b> खा ग <b>कु</b> | "           |
| 6.                 | ंहे य वित्यरि <b>ओ</b>             | ,,            | 8          |                              |                     | ઃર<br>५૪        | <b>मञ्जलताह</b><br>उत्तिष्गो    | ज<br>ज,ख       | ۷          | 'उञ्जुयमतीओ               | •,          |
| 60                 | पहिया य                            | "             | 8          | चिन्तन्तो                    | क,ख<br>             |                 |                                 | জ,৻র           | 90         | वणुरेसं                   | ,,          |
| 69                 | दहवयणो                             | 34            | Ę          | कस्सेस पवरकः<br>परिकहेह      | •                   | ५६              | <b>बक्का</b> ऽसि <sup>°</sup>   | _              | 90         | अव <b>ज्हाश</b> ो         | **          |
| 46                 | नियमभाहं                           | <b>६</b> ,ख   | <b>§</b> , |                              | <b>3</b> 1          | 40              | °पाइ <b>क्षं</b>                | जे             | 9 3        | नर्यगामिश्रो              | ,,          |
| 63                 | <b>जि</b> णइंदं                    | ,,            | •          | <b>विराउभो</b>               | <b>व</b> हेरव<br>   | ५९              | तुरियं                          | ٠,             | 93         | सत्थिमतीप                 | ,,          |
| 65                 | निवेसिउं                           | 1)            | 90         | रयणग्धनाणे                   |                     | 49              | <sup>°</sup> सरीरे<br>•         | जे,ख           | 98         | तेणं पिती°                | क,ख         |
| 59                 | पडमच्पभं                           | 3             | 96         | 'दाणविभवेष<br>'              | गं जे               | ६२              | एनं द                           | ब              | 94         | सत्यमती                   | जे          |
| 49                 | संसिनिमं                           | ,,            | 15         | ंवियारयाण<br>                | "                   | 63              | एत <b>द</b> ै                   | जे             | 9 Ę        | °ओं में दहओं              | क स         |
|                    | स्रसिप्पहं                         | <b>क</b> ,ख   | २०         | <sup>°</sup> स्थो, गेह आ     |                     | •               | °छे, धणमंगुच्छां                | ,,             | 96         | पयट्टे                    | **          |
| 43                 | दसं जे°                            | ·             | ₹• {       | ह्यमीको अयमी<br>उक्को उ.केकि |                     | 90              | °कामंते<br>                     | ख              | 96         | नदीत हत्थं                | 3           |
| 48                 | पणितो                              | ")<br>जे      | •          |                              |                     | 9               | तावं चिय                        | जे             | २०         | नि सुणिकणं                | * 39        |
| 59                 | <sup>°</sup> कायजोगेसु             | <b>क</b> ,स्र | २१         | °लो गोनालसु°                 |                     | ७३              | <sup>°</sup> उत्तमङ्गो          | ख              | २४         | <sup>°</sup> धम्मधरा      | **          |
| 36                 | सुबुरिस                            | के,स          | 29         | <b>अ</b> जेव य बहु           | ुं जे               | , <b>υ ξ</b>    | केणं व                          | जे             | २५         | <sup>°</sup> तो यजेसु     | **          |
| 33                 | ुड़ीय दुह द°                       | <b>क,ख</b>    | २१         | <sup>°</sup> वा महास्रा      | ,,                  | 98              | सुणिवसमो<br>*                   | **             | २५         | "जा बहिजा                 | ,,          |
| 55                 | पणामेमि                            |               | २२         | अक्खोहणी <sup>°</sup>        | क,ख                 | <sub>હ</sub> લ્ | <sup>°</sup> यमती मो            | , ,,           | 84         | <sup>°</sup> कूरपडिमुक्का | स्र         |
| 900                | <sup>°</sup> ण भणिओ ध <sup>°</sup> | ,,            | २३         | <b>ँबाह</b> णादीया           | जे                  | 99              | <b>हिया</b><br>' (-)            | जे ख           | <b>३</b> २ | पक्षयरं                   | 3           |
| •                  | °ण मुणिओ घ°                        | "<br>3ेा      | २७         | °ओ तस्स                      | ,,                  | 69              | <sup>°</sup> ६ विहेउं ।<br>     | <b>बे</b>      | <b>3 8</b> | भणियमिले                  | 41          |
| 1••                | -                                  | 4             | २८         | <b>ँपरियराबास्</b>           |                     | 69              | सरए य घ                         | <b>ंख</b><br>२ | 89         | *मागमं                    | जे,स        |
|                    | फणिमणि°<br>•                       | 19            | 35         | <sup>°</sup> यं विमला ॥      | जे                  | 48              | मतीयकाके                        | Ì              | 8.5        | पितिमेइ°                  | ने          |
| 101                | 'मणिमयू <b>६</b> '                 | "             | ₹•         | <b>छ</b> ळीणप <b>बहा</b>     |                     | ८५ {            |                                 | _              | ४२         | <b>पतेस्र</b>             | 1)          |
| 101<br><b>10</b> 7 | पसत्थं<br><del>परिच्याः</del>      | "             | ₹•         | बरसरिविमुद्धं°               | क,स                 | ·               | , चिय, परि <sup>*</sup>         | <b>₹</b>       | 8.5        | सएस मामे य उ              | वे          |
| 1-4                | महिउजिउं                           | •             | 11         | पबरनदी                       | बे                  | 46              | भुवजेसु                         | *1             | <b>T</b> Y | 'धम्मु उज्जय'             | *           |
|                    |                                    |               |            |                              | (                   |                 |                                 |                |            |                           |             |

| 45       | ंहि ने कोडमं होइ।।                           | 198               | अइगद्दश                             | ₩,₩                  | ३१         | जोंइमतीप                                                 | जे ८३                  | कुरकुरते के,इ,स                      |
|----------|----------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|----------------------|------------|----------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|
|          | जे,इ,स                                       | 118               | र यमक्रपणहुँ                        | . जे                 | <b>३</b> २ | °ए रिसी आ॰ क,                                            | स ८४                   | धणुखागसत्तिस <sup>°</sup> वे         |
| 45       | गहुर्य ६ स                                   | 190               | 'मयूर'                              | जे <b>,क</b> ,ख      | 89         | °ओ <b>तुआस देव!</b> पा                                   | . 58                   | सुय-सारणो                            |
| 48       | किंद्र जीवा वे                               | 990               | एबहु                                | क,स                  | - •        | ા.<br>જો, <b>હ</b> ,≀                                    |                        | जलहरमादी ,,                          |
| 4,0      | दुणिसम ने                                    | 990               | 'सभावेणं'                           | জী                   | 89         | , -                                                      | 3                      | निसियरेडि वे,क,ब                     |
|          | ٠هــــــ                                     | 116               | °पह्मग्गा                           | जे                   | ¥ Ą        | एयं जे;क,र                                               |                        | रणपञ्चण्डो वे                        |
| 46<br>46 |                                              | 98.               | • जणवन्दो                           | क,स                  | 8 rd       | रिवुमर ज,क,                                              | 9.6                    | <sup>०</sup> केसरिडण्डो ,.           |
|          | ंश जायतिम्बर्स <sup>°</sup> क,स              | 989               | हुंति                               | जे                   |            |                                                          | 96                     | सिरिमाल-प <sup>०</sup> ,,            |
| 43       | .°यमतीया जे                                  |                   | इति प°                              | जे,ख                 | 86         | एसो पे° कुः                                              | <b>~</b> 101           | बीसत्थो क.स.मु                       |
| 63       | ं इय महयनरें वं क,स                          |                   | महज्ञक्रम े                         | जे                   | -          | •                                                        | 194                    | सिरियाल <b>॥</b> ° जे                |
| 55       | एसबो य व <sup>°</sup> जे                     |                   | °विदंसी ज°                          | जे,क स               | 49         | <b>धगधरोस्त</b> े जे,<br>विविन्तंति <b>६,</b>            | 9 • २                  | उद्वेन्त <sup>°</sup> <b>क,स</b>     |
| 40       |                                              |                   | पक्कारसमो                           | जे,क,ख               | ५२         | विविन्तंति <b>क,</b><br>नामेण य वि <sup>०</sup> जे,क,    | 408                    | आसारिकण रहमुहे, क,वा                 |
| 49       | परलोगत्थे क,ब                                |                   | उद्देसओ स <sup>o</sup>              | जे स                 | ५५         |                                                          |                        | <sup>°</sup> ऊण रणमुद्दे जे          |
| 49       | परछोगहे जे                                   |                   | सम्मत्ती                            | ₹                    | 46         |                                                          | 908                    | गयापहारेणं 🐾                         |
| ७२       | <b>ंग्रत्यसंपन्नो क</b> ,स                   |                   |                                     |                      | 40         | <b>ठविऊण</b> जे, <b>क</b> ,व<br>पत्येकि क,ख,             | 404                    | भभगुहदूओ क,स                         |
| ७३       | देव्या जे                                    |                   | उद्देश−१२                           |                      | 40         |                                                          | 3 990<br>3             | रणधीरा ,.                            |
| ७३       | त्रिप्यब्दा वे.क.स                           | 3                 | पवं मणो                             |                      | 46         | परकाग<br><sup>त</sup> भाषणं जे, <b>ड</b> ,३              | 0.00                   | खणन्त ख <sup>°</sup> ंब              |
| ७३       | सोमादीया व                                   | 9                 | (एवा गाथा पैचम                      | ागथा-                | 46         | •                                                        | त<br>जे ११६            | सुर्गेति "                           |
| 48       | कतो "                                        | _                 | पर्चात्)                            | जे. <b>ड,ख</b>       | Ę o        |                                                          | 996                    | ेसिरिदिण्ण <b>रहिरच</b> े, ख         |
| 96       | बम्मादीया "                                  |                   |                                     | क,स                  | <b>§</b> 0 |                                                          | ग<br>जे १२३            | र्हींता जे                           |
| 45       | परमनेष्याणं ,,                               | Ę                 | <b>पष्ट</b><br>दिण्णं <b>देवे</b> ण | म, <b>फ</b><br>जे    | <b>ξ</b> 9 | एवमप<br>तुरियं। क,                                       |                        | 3n3n3 <sup>0</sup>                   |
| ૮૦       | <sup>°</sup> वेदनिष्फण्णं <sub>?'</sub>      | Ę                 | तस्थ <b>म</b> हु <sup>°</sup>       | ज<br>जे              | <b>६</b> २ | •                                                        | ख <b>ं</b><br>डो १३३   | <sup>0</sup> प्रदंतमुसला, <b>इ.स</b> |
| ۷٩       | वाह्य जे                                     | 6                 | <sub>तत्य</sub> नहु<br>बसुमतीप      | ज                    | € <b>₹</b> | ण उदारमा<br><sup>°</sup> ऊण <b>उदारमा</b> जे, <b>क</b> , | •                      | उप्पाडिमप <sup>0</sup> जे            |
| 69       | <b>गरयं</b> जे, <b>ड</b> ,ख                  | 6                 | षसुभतः। प<br>परिपुण्णो              | ज<br>जे, <b>क</b> ,ख | <b>६</b> ४ | •                                                        | का 'रर<br>जे १३४       | पुरिमगत्तेषु वे,इ,स                  |
| 49       | अजंति क,स                                    | 93                | पारपुष्पा<br><b>मेच्छाडि</b> °      | जा,का,जा<br><b>स</b> | <b>६५</b>  | 4 14                                                     | ज १२४                  | गङ्जेति क,स                          |
| ८२       | सब्वे चिय जे                                 | 9 ¥               | मच्छा । <b>इ</b><br>नरवरिंदस्स      | ज, <b>क,ख</b>        | ६९<br>७०   |                                                          |                        | <u>-</u>                             |
| 46       | नरेंदं ६,ख                                   |                   | °वं गंतूण पु°                       | ज, म, ज<br>जे        |            | <b>~</b> ~ .                                             | •                      | गुजुगुक्रेग्सि वे,इ,स                |
| 46       | मडदुवं सरी°                                  | 9 <b>६</b><br>२ ० | व गतून पु<br>सुद्दं जड्             | ज<br>जे              | ٩٠         | पतेण जे,ह,<br>°विसयम्ब                                   | _                      | अतिलक्षित्रण क,स                     |
| 49       | <b>ँण तेण स</b> ँ जे                         | <b>₹</b> 9        | प्रश्र पर<br>°कण <b>पद्यमेयं</b>    | জ<br>জ               | ७३         | ाथसया <b>म्ह</b><br><b>एतेण</b> जे                       | • • •                  | परिज्ञणो ने                          |
| 69       | °णतर्दिस° खा                                 | <b>71</b>         | °इमादीयं                            | जे                   | ७५         | प्तण<br>ेणेण य, जाहे स <sup>े</sup> क                    |                        | अभिजम्बद् जे<br>°                    |
| 5.       | पसवा जेक ख                                   | ۲۲<br>۲ <b>३</b>  | त्रावागतो                           | <u>-</u> ,<br>क,स,   | ७६<br>७७   | णणय, जाह स क<br>बलिएण                                    | •                      | <sup>°</sup> लसतेसु जे               |
| 5.       | नास्ति गाथापरा <b>दं</b> जे                  | 7 <b>4</b>        | °महिलाभिल                           |                      |            | वालएण<br>विद्यादी                                        | 7 1                    | देवसहं चेर दे <sup>०</sup> फ,स       |
| 59       | °क्षिणघायप° क,ख                              | 46                | ममं,                                | जे                   |            | · .                                                      | ल १४३                  | • •                                  |
| 31       | उपद्वाग व सं क,स                             | 74<br><b>7</b> 0  | <sup>°</sup> स <b>चिमं</b>          | जे<br>जे             | 99         | महायासयरी                                                | 488                    |                                      |
| 43       | उपति जे                                      | -                 |                                     |                      | 96         | तं एव                                                    | जे<br>-                | इइ प <sup>०</sup> वे,इ,स             |
| 58       | बिरिइसहियाण क,स                              | २८                | °मोहियमती                           | जे<br>ने क           | ७९         | नमं<br>                                                  | जे<br>                 | _                                    |
| 38       | <sup>*</sup> इं विमुक्तसंगाण नर <sup>*</sup> | २९                | <b>कराओ</b><br>० <b></b>            | जे, <b>क,ख</b><br>जे | ७९         | फोडॅतो वे                                                |                        | उद्देश-१३                            |
|          | (संशोधितम्) जे                               | २९                | ेड हीयं,                            |                      | 60         |                                                          | ख<br>के ४              | ल्हाहि <b>६</b> ° जे                 |
| 705      | <b>ंथळसुरो ऋम</b> े जे,६,स                   | ₹•                | गेण्डिसण                            | जे<br>` _            | <b>د</b> ۹ | ने <b>ध्वा</b> णं                                        | •                      |                                      |
| 7-5      | <b>'बार्यक</b> णो अ                          | 53                | माहबदे°                             | <b>बे,ड</b>          | ८२         | •                                                        | ख <sup>५</sup><br>जे ५ |                                      |
| 117      | चवसवस्रावा <sup>°</sup> क                    | 31                | °सो इतकुमारो                        | - ६,स                |            | ति म <sup>°</sup>                                        | <b>v</b> l 7           | नन्त्राह. अ                          |

| <b>ξ-</b>  | ८ अञ्चपभिद्                       | ₹,₩                                     | 43       | °विमको मरु°                 | जे,क,ख              | ŧх       | मणुयगतीष                            | जे                   | 45       | सो विस                      | वे                                 |
|------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|----------|-----------------------------|---------------------|----------|-------------------------------------|----------------------|----------|-----------------------------|------------------------------------|
| 9.         | सहसारो                            | <u> জ</u>                               |          | हर पडम°                     | क,स                 | १५       | लगन्ति                              | जे,क.स               | 45       | पञ्जबो                      | 5                                  |
| 11         | °क्रण य, इ°                       | <b>5</b> , <b>3</b> ,3                  |          | <b>इ</b> ई पडम <sup>०</sup> | जे                  | Į v      | व्यपार्वता                          | जे                   | 40       | मेडुचपरि°                   | क्रे                               |
| 11         | स, अच्छर्                         | ₹                                       |          | सम्मतो                      | ₹.                  | 3 6      | जं देंति                            | जे,स                 | 40       | °इस्स च नि°                 | ते.ड:स                             |
| 13         | व चिन्तेश्तो                      | जे                                      |          | <b>&gt; •</b>               |                     |          | अं दिति                             | •                    | 90       | निवित्ती                    | <b>4,</b> 81                       |
| 14         | ते गया तुरज्ञा                    | ₹ "                                     |          | उदेश-१४                     |                     | ४२       | मि च्छ हिंहीण                       | क.स                  | 49       | उचारादी                     | 3                                  |
| 15         | जेण य पडि <sup>0</sup>            | जे क,स                                  | •        | चेर्यप्रसाई                 | जे                  |          | मिच्छावि <u>द्</u> ठीप              | ा जे                 | ७२       | वइगुसी                      | जे,क,स                             |
| 15         | परिवोहि जो                        | ,,                                      | <b>ર</b> | सहं सुणिकण                  | ,,                  | *4       | तं पिय                              | <b>६</b> ,स          | • ફે     | पते                         | 3                                  |
| 90         | पथ्यज्जं जि                       | ঈ                                       | Š        | मुणिवरवसमं                  |                     | 8.9      | कूएकसरजलेणं                         | ٠,                   | 48       | कावपरपीडा                   | क,स                                |
| 16         | देसकाले                           | ,,                                      | ì        | केयरवसमेस्                  |                     | 84       | अपसरिसेसु                           | जे                   | v        | रसपरिचानी                   | ,,,                                |
| 16         | <b>जिषायत</b> णं                  | **                                      | \$       | समावमहुरगि                  |                     | x.é      | बिय छोगो                            | • •                  | ખ        | <b>उद्</b> सरगो             | जे, <b>क,क</b>                     |
| 15         | <sup>°</sup> उत्तिमङ्गो           | क,ख                                     | •        | मुणिवसभो                    | <b>क</b> स          | ΑÉ       | कुलिङ्गीसु                          | ,,                   | ७५       | अर्विभतरको तव               |                                    |
| 88         | सिहिपुरनामे                       | जे,क,स                                  | 93       | नरयहोगं                     | जे                  | 8 €      | <sup>°</sup> पस्रोहजी <b>हेर्डि</b> | जे <b>,६ स</b>       |          | एसो                         | क,ख                                |
| 23         | °पीलियलरीरा                       | जे                                      | 13       | तेण वि निर्य                | ,,                  | 80       | सागं काऊण                           | <b>६</b> ,स          | હ        | उवरहो                       | जे                                 |
| २५         | <sup>°</sup> परि <b>हाणी</b>      | ,,                                      | 98       | <sup>0</sup> भइणि पत्तिसुय  |                     |          | सकं काऊण                            | जे                   | ७६       | °त्रिजरद्वे                 | ,                                  |
| 24         | खीरधारि सि                        | <b>क</b> ,ख                             | 94       | अलीया दया य                 |                     | 84       | उभयो वि                             | 11                   | uu<br>uu | गणरह<br>बारससु <b>ओवेक्</b> | ))<br>W(27                         |
| <b>?</b> 0 | °कुडुविवय°                        | जे,क,स                                  | 94       | °विया य चौरा                | जे                  | 84       | तित्थाइसेवणं                        | ,,                   | 9.3      | बारसम् उवेक्खाः             |                                    |
| २९         | मणिरएण त                          |                                         |          |                             |                     | 40       | संसारकन्तारं                        | _ ,,                 | 96       | नारतञ्ज उनम्बा<br>हुक्वं च  | छ <b>५ क,</b> स<br>जे, <b>क</b> ,स |
| 3.         | <sup>0</sup> ण जणसपरिया           |                                         | 9 6      | प <b>सुं</b><br>            | जे, <b>६</b> ,ख<br> | 49       | °कुलिपसु                            | क,ख                  | 69       | हुकाव च<br><b>घरेन्सि</b>   | <b>অ,ক</b> ,স্ব                    |
| 3.         |                                   | जे,क,ख                                  | 96       | होंति                       | जे                  | 49       | दारिज्ञति                           | जे, <b>क ख</b><br>जे | -        |                             | ,,                                 |
| ₹¥         | <b>कि.ण्य</b> स <sup>े</sup>      | ₹,ख                                     | 16       | आडिप्पवग <sup>र</sup>       | ,,                  | 49<br>49 | <b>जंदु संघाया</b><br>सत्तसंघायं    | ज<br>कस्र            | 69       | <b>चितंता</b> परमा          |                                    |
| રેં        | °बाक्तित्रसामे                    | ", "                                    | 96       | गिद्धा गुहला                | क,ख                 | ५२       | कुमारी <sup>°</sup>                 | जे                   | 65       | °रिज्ञिविभवा                | ٠,,                                |
| 36         | °सागरात्रगाढो                     |                                         | 15       | महाहिगरणेण                  | । जे                | 44       | कुमार।<br>दोडगईगमणं                 | ज<br>जे, <b>६,</b> ख | 68       | चालिन्ति                    | ••                                 |
| 15         | तलो पाभई तुः                      | "<br>मं. जे                             | 98       | <b>आये</b> सदाया            | »<br>>              | 43       | वाजाइ गणग<br>वजजेन्ति               | ज,क,स<br>जे          |          | बाछेन्ति                    | क,स                                |
| 35         | °वरिगयसरीरो                       | •,         •,<br>•,                     | ₹•       | ईसत्य अन <b>्साया</b>       | ज,क,स               | 74       | वज्जाना<br>वज्जेति                  | ज<br>क स             | 68       | पसमेन्ति                    | ,1                                 |
| A Ś        | °सु अंगमंगेसु                     | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | २०       | <b>मर्</b> यं               | ,,                  |          |                                     |                      | ८५       | °सप्पि <b>स</b> रिसो        | जे                                 |
| • ₹        | (संशोधितम्)                       |                                         | २१       | निरओवगा                     | जे                  | ५३       | इमाई दाणाइ                          | जे,क,स               | 64       | य खीरबुद्धीबा               | ۱,,                                |
|            |                                   | ,,                                      | २२       | पवमादी                      | • 5                 | 48       | पते                                 | जे,ख                 | 66       | पावेन्ति                    | ,,                                 |
| ΥŞ         | वायगुंजेहि                        | <b>₹</b> ,स                             | २२       | <b>नरबोब</b> गा             | **                  | 48       | वीयरागेणं                           | जे,क,ख               | 60       | स्रोहम्मादिसु               | "                                  |
| ४५         | निस्रिओ य स                       |                                         | २५       | <sup>°</sup> तुण्डमादीसु    | **                  | 44       | नाजेण दि°                           | ,                    | 66       | अह उत्तिम°                  | ,.                                 |
| 86         | पेव्छिडण अवश                      | •                                       | . २६     | जे य पुण नियर्वि            |                     | 44       | निरुष <b>द्यं</b> गोव               |                      | 65       | बहुभितिबिबित                | ,,                                 |
| Y          | निहर                              | जे                                      | ₹        | करिस्रणादीसु                | ,,,                 | 46       | <b>अ</b> णुभवर                      | <b>जे</b>            | 69       | बहुभतिबित्त°                | ख                                  |
| 80         | दढविरसं                           | "                                       | २७       | पवमादी                      | <b>30</b>           | 49       | न य होइ तस्स प                      | •                    | ٤٩       | स्रं विव                    | ₹                                  |
| 46         | <sup>°</sup> ण मणे                | क,ख                                     | २८       | दुवन्तं चि <b>य</b>         |                     |          |                                     | जे,क,स               | 5.       | वर्जेंदनीख°                 | जे                                 |
| 46         | नवर                               | जे                                      |          | निययकालंमि                  | क,स                 | ٤٩       | निश्वं कय°                          | ,,                   | 5.       | °विचित्तमित्ति°             | ,,                                 |
| 84         | <b>निययच</b> रिउं                 | <b>5</b>                                | 35       | गो-महिस-डट्ट <sup>०</sup>   | जे                  | ६२       | नेयारा                              |                      | 49       | <b>गय<b>र</b>समसरा</b>      | Ľ°,                                |
| 40         | नियं ठाणं                         | जे,क,ख                                  | २९       | पदमादीया ।                  | गहुस्रो ,,          | 68       | तारैति                              | जे                   | 51       | °पवणवला°                    | जे,क,मु                            |
| 4.         | <b>ठवेर</b>                       | "                                       | ٦٩       | पंगू                        | जे,क,स              | 43       | पतेसु                               | ,,                   | 53       | °सुरभिभव°                   | <b>क</b> ,ख                        |
| 41         | जिण <b>१र दि<del>ण्यां</del></b>  | जे                                      | 11       | <b>अड</b> विमर्जा           | 19                  | 44       | पिंचमा व ति°                        | ٠,                   | 58       | अणमिस <sup>°</sup>          | जे                                 |
| 45         | <b>भ</b> न्न जन और ग <sup>0</sup> | **                                      | 43       | बीभणयं                      | जे                  | 44       | पट्टबन्धं,                          | ₹,₹                  | 94       | ° <b>चउरंससरी</b> रा.       | ,,                                 |
| 48         | सञ्चनासं                          |                                         | 11       | करिसणादी                    | ,,                  | •        | ध्यं                                | •                    | 55       | गेविज्ञादीसु                | ,,                                 |

#### ७. पाठान्तराणि

| 9.0   | ° हवं पि पत्ता जे                 | 181        | जाए न                                  | जे                | २२         | हु होइ                  | जे                  | <b>63</b> | गरसमावेणं                            | ब्रे                         |
|-------|-----------------------------------|------------|----------------------------------------|-------------------|------------|-------------------------|---------------------|-----------|--------------------------------------|------------------------------|
| 1-9   | भागं पि जे, इस                    | 988        | विजिज्ञह                               | ,,                | २०         | संजोगो                  | जे,स्र,ख            | €8        | -                                    | जे,क,ब                       |
| • ३   | पार्वेति क,च                      | 183        | विवज्जेनित                             | <b>₹ व</b>        | २४         | <sup>0</sup> यं व गमिही | <b>६</b> ,ख         | 66        | जियलोगे                              | बे                           |
| 908   | सीहो व्य स <sup>°</sup> जे        | 788        | <b>जेबि</b> ति                         | जे                | 86         | एत्थ मन्ती              | जे                  | 44        | <sup>°</sup> रियमइयसरा               | ,.                           |
| 904   | ंभवे जेण होइ ,,                   | 988        | अणुहवं <sup>ति</sup>                   | <b>क.</b> मु      | <i>३</i> ७ | तिलम् <b>बेर</b>        | जे                  | ĘĘ        | <sup>°</sup> महिला व                 | ,                            |
| 1=6   | <sup>°</sup> भिनासिउ <b>भ</b> ° स |            | अणुहुति                                | जे                | २९         | उ रवयणाई                | ख                   | <b>Ç</b>  | मिस्सकेसीए                           | **                           |
| 905   | विमुखद जे                         |            | अणुहुदति                               | ₹                 | २९         | गुगुगुमुगुमें न°        | जे क,म्व            | ٠,        | रोम परिगयाम                          | 11                           |
| 110   | सागारो "                          | 186        | फुट्देसाओ                              | जे                | ₹•         | अञ्च दियहा              | जे                  | .,        | मार्ण                                | ₩                            |
| 111   | सावयधम्मो ,.                      | 186        | इंड महिलामी                            | ,                 | 39         | ° उनकः ण हरा            | जे,क स              | * ?       | अणुमन्नियं                           |                              |
| 993   | °वयं तुप° क,स्त                   | 180        | विय किंचि                              | जे,क,ख            | ३२         | <b>उब</b> िद्धे         | जे                  | ७२        | न य दङ्का अ <sup>°</sup>             | बे                           |
| 118   | पते जे                            | 940        | <b>छोम</b> त्थी                        | जे                | <i>3</i> 8 | ''पेईपमुना              | •                   | ७२        | अपपो स°                              | क,स                          |
| 994   | वयाणि जे.क,य                      | 14.        | गेषहरू                                 | *,                | 36         | ैरी सबुरिस              | ,                   | şv        | छि <b>न</b> ःमि                      | बे                           |
| 998   | °िघरती जे                         | 949        | गेवड                                   | ٠,                | 36         | करेडि क                 | क,म्ब               | <b>७३</b> | ाध <b>ञ्जुष्यभो</b> ।                | जे क.स                       |
| 196   | सुराहिवज्जणं ,,                   | 948        | दुक्ररचरियं                            | क,ख               | 36         | मणोग्रहः स <sup>°</sup> | जे                  | æ8.       | समुब्भिणां जुनईणं                    | ताण                          |
| 190   | सोहम्मादीसु "                     | 948        | भिद्रेए मण्                            | क,म्ब सु          | 39         | सब्बमेश्मेयं दु         | €.ख                 |           | मार <sup>०</sup>                     | बे                           |
| 196   | ġĺa ,                             | 140        | मुणिवनमं                               | त्रे,क.स्र.       | 35         | गाढ़िम प                | <b>६</b> ख          | 44        | वार्देति                             | जे,क,ख                       |
| 996   | पार्वेति जे,क स                   | 944        | ावउल च                                 | न्ह स             | 8 .        | अजुमनेणं                | जे                  | 4         | महिल च परासर्                        | 1                            |
| 929   | <sup>°</sup> यादिएसुं .वे         |            | इति पडमं                               | रत                | 8.0        | नियागेणं                | ,,                  |           |                                      | क.ब                          |
| 922   | अहमुत्तिम <sup>े</sup> <b>इ.स</b> |            | <b>ंधम्म</b> कहाणाः<br>चो <b>र्समा</b> | <b>ढ,ख</b><br>क ख | 80         | मन्तूणं काय             | <b>फ</b> ,ख         | 49        | ंण सुह कओ है                         |                              |
| 922   | ं मंजिणोध <b>ँ</b> जै             |            | चाइसमा<br>उद्देशी म <sup>0</sup>       | जे,क,म्ब          | 8.5        | कंताण दरि°              | जे                  | 49        | जेण वचामि                            | क,स                          |
| 923   | अणुभवन्ति ,,                      |            | सम्बत्ता                               | <b>4</b>          | 88         | °वेदणापरि°              | ••                  | 43        | °न्ताय कुमु°                         | जे                           |
| 948   | थेयस्थेवो <b>६,ख</b>              |            | उद्देश-१५                              |                   | 8 €        | पढमे उ <b>ह</b> े       | जे,क,म्व            | 66        | °जे, गुरुआरंभो                       | 19                           |
| 928   | सरियाओं स                         | २          | <sup>°</sup> ण वालि <b>ज</b> इ         | क,ख               | ₩ €        | होइ चउ                  | जे,क,ख.             | ٤٩        | <sup>°</sup> वेहि इछयत्तं            | <b>ड</b> .स                  |
| 924   | एकं दियह मु <sup>°</sup> जे       | २          | सन्दर्भ                                | जे                | 80         | सत्तमियम्मि             | जे                  | 4.5       | पल्डायन(र्रेड्ड                      | वे                           |
| 924   | ंफलं <b>व सुँ</b> ,,              | ¥          | गणाहियो                                |                   | 80         | °िम य पल                | <sup>°</sup> जे,क,ख | 48        | पवणंजये नि'                          | ,,                           |
| 925   | जुवइवितिहर्म ,,                   | •          | °णग-कि!त्तपडि°                         | ° क,ख,            | 86         | पुण चेव मरइ             | जे                  | 16        | य वारेज्जे                           | जे                           |
| 121   | मुहुत्तवड्ढो ,                    | 11         | नरिदमादी                               | जे                | 85         | °विसघायणठ्ठो            | जे                  | 36        | ेदाणमणविभवाः<br>•                    |                              |
| 139   | उदवासा ,.                         | 93         | इताण <b>ह</b> ै                        | ٠,                | 4.         | विधिति न                |                     | 900       | दुक्खावहं ता ।                       | <b>₹,₹</b>                   |
| 131   | भादीया। ,,                        | d٥         | हाऊण व                                 | क,ख               | 40         | ेवणे नेव धि             | इं लहुइ             | 900       | उवणमइ इहं लो                         |                              |
| 122   | <b>ँभावियमतीओ</b>                 | 13         | 'जो व्वणचें <b>व</b> "                 | উ                 |            | ₹ <b>म</b> °            | ,                   | 900       | <sup>°</sup> संवेगस <b>दा</b><br>——• | ₹                            |
| 138   | अथस्यते जे,क ख                    | 98         | साहसु फुडं                             | जे क,ख            | ५२         | <b>बहुं</b> त           | 朝                   |           | इति प°<br>°                          | <b>स</b><br>->               |
| 158   | <b>ंशगेन्तसोमे</b> जं             | 9 ६        | दिज उ                                  | क,ख               |            | बहुतं                   | ₩.                  |           | अजगसु <sup>°</sup>                   | <b>बे</b><br>>               |
| , , , | 'जगेन्तसोहो क,स्व                 | 96         | ता कुप्पइ                              | जै                | ५२         | नामं                    | जे,ह,स              |           | उद्देखी सम्मत्ती                     | ज क,स                        |
| 134   | दिढयरं जे                         | 96         | इन्दईकुमारो                            | ٠,                | ५३         | अर्जव कस्स              | जे                  |           | उद्देश-१६                            |                              |
| 930   | रयणीए ,,                          | 95         | जाओ बि <sup>हि</sup>                   | ख                 | 44         | जो इक्                  | स्र                 |           |                                      |                              |
| 130   | वरविहूणा क,स्त                    | 95         | <b>विडमाउ</b> दुक्ष्वे                 | जे                | ५५         | दियहाणि तिश्व           | जे                  | ٦         | पवणंजयेण                             | जे                           |
| 136   | एत्थ वि <b>क</b> ,स               | 95         | "दुक्खज णयं                            | <b>द</b> ,ख       | 40         | कायरो होहि              | <b>क</b> ,ख         | ٩         | दुविखयविमणा अ                        | <sup>°</sup> जे, <b>रु</b> स |
| 936   | वजीन्त ६.स                        | २०         | दिक्खणाए सेढ                           | तेए क,स           | 46         | देण्यं पि               | क,न्व               | 3         | बिरहानलत <sup>°</sup>                | जे                           |
| 134   | जाण गर्ति जे                      | २१         | विज्जुप्पभो                            | जे <b>क,स</b>     | 46         | पि ताव ए <sup>°</sup>   | जे                  | \$        | ँरं विचिन्तिन्ती                     | 韦                            |
| 181   | पंगाम "                           | <b>ર</b> ર | 'सरिस जोब्ब                            | ाणाणं             | Ço         | बहुतघण "                | . 19                |           | ं विचित्रोत                          |                              |
|       | य कामं क, स                       |            | ;                                      | जे,क,ख,मु         | <b>६</b> २ | रत्तासोगस°              | जे,क,स              |           | °रं व निर्तेती                       | जे                           |
|       |                                   |            |                                        |                   |            |                         |                     |           |                                      |                              |

# ७. पाडान्तराणि

| ą          | <sup>°</sup> जरु)द्विरा°             | ज़े              | €8         | परगीवए                 | ₹,₩                  | ą          | पावा                 | 45              | 814        | क्रमहा अवदाय            | ां जी                |
|------------|--------------------------------------|------------------|------------|------------------------|----------------------|------------|----------------------|-----------------|------------|-------------------------|----------------------|
| Ę          | इरिणी विवा°                          | ,,               | ÉB         | <b>अ</b> ब्सिन्तरो     | जे                   | 4          | तओ केउमई             | जे              | 8 8        | वाइय°                   | 3.0                  |
|            | इरिणी स वा°                          | क,ब              | Ę٩         | आगश्ची इहइं            | क,ख                  | •          | तस्य केतमई           | ,,              | ត ខ្លី     | वा इमी अञ्चलो           | क,ख                  |
| ¥          | ंतणुबासव्व <b>द्गी</b>               | जे               | 55         | 'ज्ञ पिययमो            | \$6                  | ý          | आणवेश कम्मस          | ŧ,,             | 80         | अ <b>मिनम</b> ई         | " <b>y</b>           |
| 6          | <sup>°</sup> लाकिर                   | क,स              |            | समा                    | गमी स्व              | ٠          | नेहि इ°              | ख               |            | अमयमती                  | जे                   |
| 6          | <sup>°</sup> ला प <b>हु हुं</b> ति स | प्र° ज़े         |            | ॅ <b>ज्झ पिय</b> श सो  | इह                   | •          | पियषरं               | क,स             | 40         | तक्यो गु <sup>°</sup>   | 2)                   |
| 5          | महेन्द्राणया                         | क,स्र            |            | समा                    | गओ क                 | y          | पीइहरं               | जे              | 48         | महिन्दी नो              |                      |
| 39         | °स्स पवेसिओ                          | <b>फ</b> ,ख      | Ęv         | सिमणसरिसं              | जे, क,ख              | 90         | पिडवेबिडण            | जे, <b>क</b> ,स | <b>६</b> 9 | मङ्गळसत्ते द्वि         | जे,क,ख               |
| 94         | दिव्वत्येहि पि विप                   | । मण्            | 60         | स्रव्यक्षीरोगं         | ज, <b>क,ख</b>        | 99         | भणति ब               | क,ख             | ę٩         | अचेइ य प्ययमण           | ग,थु <sup>°</sup> जे |
|            | अवस्तं जिलेयको                       | । जे             | 9          | सामिणी अ               | जे                   | 99         | पुहरतके              | जे              | ÉB         | सुणेहि                  | ,                    |
| 95         | वसीसई सदस्साई                        | . ,,             | ७५         | तुई नित्थ              | क <b>स</b>           | 99         | पा <b>डिओ</b>        | क,स             | Ęv         | ँसहस्साई पावंती         |                      |
| ₹•         | <sup>0</sup> सत्थभिजन्त              | 13               | ७५         | <b>बहे</b> जासि        | जे                   | 93         | °न्तेणाबि मि         | क,ख             | <b>(</b> 0 | °स्साइं पार्वितो        | क,ख                  |
| 29         | प्रवगयतुर <sup>°</sup>               | ,,               | vv         | सिणेहं                 | क स                  | 98         | विलवियम्मि र         | ें जे           | ६९         | गिहधम्म°                | जे,क,ख               |
| २१         | <b>े</b> हा अवरे जु                  | 29               |            | सणेहं                  | जे                   | 94         | 'पल्लबो विहाणे       | क स             | Ę٩         | कालगया तत्र             | य सं°                |
| २३         | <b>पेक्सिऊ</b> ण                     | ,,               | ७९         | रइपत्था(ह)रणगु         | ٥ 🔐                  | 9 ६        | सहियाए सम इ          | 6° 34           |            |                         | जे, <b>क</b> ,ख      |
| 28         | वरणसुतेहि                            | ,,               | ۷.         | दोण्ड वि               | <sub>क</sub> ,ख      | 90         | परिपुस्छि "          | -<br>क,ख        | ७१         | भवसागरे                 | जे                   |
| २५         | राहियं म°                            | ) <b>)</b>       | 69         | °सुद्दायासलद्ध°        | ः, ऽः<br>जे          | 90         | व <b>स</b> न्तसेणाए  | जे              | Ęe         | <u>त</u> ुःझ            | क,ख                  |
| αĘ         | ताय वी                               | "                | ८२         | सबुरिय                 | .,                   | 9 0        | 'जयमादीयं            | 29              | ,<br>Ev    | निस्संदेहो              | जे                   |
| ३२         | <b>नियम</b> लीलाए                    | ,,               | <b>د</b> ۶ | ं च गरछामो             |                      | 96         | त चिय वयणि           | -               | 98         | उपयह                    | क ख                  |
| <b>₹</b> ₹ | मत्तवत्रगय                           | ,,               | ٤٤         | अवगृहिकण               | ज,क,ख                | 95         | दारवालिएणं           | जे,क,ख          | ७५         | भोयणादीयं               | जे                   |
| 34         | मामरजभू°                             | **               | 68         | °ण पुरारं मि           | े, ., इ.<br>जे       | 95         | समयवाय               | ,,              | 96         | ै(बहलनुष्णत्र°          | जे,क,ख               |
| 36         | महेन्द्रतणया                         | क,ख              | 64         | <b>क</b> रेड           | ,,                   | २१         | महत्त्छाह्रो         | ··<br>有         | 69         | सिहेण ख <sup>°</sup>    | ख                    |
| 36         | नरेन्द्रम                            | क,स              | c٩         | °महुरालाचा             | ,,                   |            | मुहुच्छाहो           | स्र             | ८२         | सरभद्धवं                | जे                   |
| ¥R         | परिजणी                               | जे               | 66         | तुमं प <sup>°</sup>    |                      | २१         | होइ स <sup>°</sup>   | जे,मु,ख         | 63         | गुहाओ                   | 磚                    |
| ¥З         | <sup>°</sup> शं मस्य मज्ज्ञ          | ŧ°,.             | 69         | गुरुषण ग <sup>०</sup>  | *,                   | <b>२</b> २ | केउमई                | जे,मु           | 6 B        | गायसु सामिय             | जे,क,ख               |
| ٧Į         | सरेजासि                              | ,,               | 66         | गि <b>ण्ह</b> सु       | •,<br>ख              | <b>२</b> २ | किसिमई               | क,ख             | ٤٤         | <sup>°</sup> गयभयाओ     | जे                   |
| 88         | <b>भ</b> वद्विश्रो                   | जे,क,स्र         | 63         | ेंगालं <b>च गग</b> ण   |                      | <b>२२</b>  | लोयकम्म <sup>°</sup> | जे              | 69         | अचन्ति                  | क                    |
| 84         | °सणादीभो                             | जे               | 68         | <b>बिययनिबेस</b> =भव   | •                    | २३         | पुर्व्वापि           | क,ख             | 66         | °णुञ्जुयम <sup>°</sup>  | जे क,ख               |
| ñ.a        | °गुमेन्त्रभमरं                       | जे,क,स           | ٩.         | ह सदा                  |                      | 24         | °बालिएणं             | जे,क ख          | 66         | ँव्यो चिय               | जे                   |
| 80         | सहस्सपलेकि                           | क,स              | •          | इति प                  | ,,<br>जे, <b>क,ख</b> | २८         | °विं पवण्णा          | जी              | 66         | पयत्तेहि                | क,ख                  |
| 86         | वीह रंज                              | जे               |            | पवणंजणा°               | 3                    |            | °वि पवजा             | क,ख             | <b>5</b> 9 | रुवड्                   | जे                   |
| 44         | <b>मउ</b> लिति                       | ख                |            | ेसुन्दरि <b>भिडाणो</b> | =                    | २९         | °पायवेसु <b>सं</b> ° | जे              | <b>5</b> 9 | °मि सुहं                | क,ख                  |
| 4.         | <b>इं</b> सादीया                     | जे               |            | नाम उ°                 | à                    | २९         | महया भ               | ננ              | 53         | पिऊ ते                  | जे                   |
| 43         | विहरेइ प                             | क,ख              |            | सम्मला                 | ज,क                  | 39         | °हेउ <b>वे</b> रि °  | ,,              |            | पिओं ते                 | क,ख                  |
| ५५         | जं मए                                | जे               |            | <b>W</b> -1-11         |                      | 33         | मायाए पि             | <b>3</b> 3      | 53         | पसादेण                  | जे                   |
| 44         | अलंबण                                | ,,               |            | उद्देश-१७              |                      | <b>₹</b> ₹ | निययाउ गेहाअ         | ो कस्त          | 54         | एषं ताण                 | जे, <b>क,</b> ख      |
| 44         | सुदीणविमणा                           | ू.<br><b>फ,स</b> |            | 28 St 10               |                      | 36         | समाबणी               | क,ख             | 94         | नहृङ्गणको               | जे,ख                 |
| 40         | ता कि                                | क,ख              | 9          | गञ्जस्सहुयदयास         | प्रया । जे           | ₹6         | वश्वामि              | क,ख             | 90         | <b>यु</b> बुरि <b>य</b> | जे, <b>क,स</b>       |
| Ę •        | °हि सन्तिस                           | जे               |            | °भारकचा                | <b>*</b>             | 35         | मा विपत्ती           | जे              | 9 • २      | एवं विय                 | जे                   |
| <b>§</b> • | मकालहीणं तु                          | क,स              | 3          | गती य                  | जे, <b>क,स</b>       | 89         | मुणिवसमं             | 29              | 903        | पिओ कु <sup>°</sup>     | क,ख                  |
| <b>ķ</b> • | °मि हु अंजण                          | <b>क</b> ,ख      | 1          | वायगच्यं पावा          | ब                    | 88         | वायरयदोसा            | ,,              | 903        | अहतं, सु <sup>°</sup>   | "                    |
| •          | -                                    |                  | •          |                        |                      |            |                      |                 | -          |                         | ,                    |

| 100 | विमावसु                             | जे,स                | 44         | संवक्षो                    | 3                 |             | उद्देश १९                           | ¥                        | सुमती               | લે                |
|-----|-------------------------------------|---------------------|------------|----------------------------|-------------------|-------------|-------------------------------------|--------------------------|---------------------|-------------------|
| 900 | बहुलद्वमी                           | ,,                  | 16         | अपेच्छंइसी                 | ₹                 |             |                                     | v                        | पुण्डरिगिणी         | 19                |
| 900 | <b>बहुलहुमी</b> ए वे                | <b>६</b> ,स         | 15         | न्ती मया                   | <b>₹</b>          | 1           | मेले इ <b>इ वे° क</b> ्             |                          | उसमादी              | ,,                |
| 9.0 | 'स्मा पुण                           | जे, <b>ड,स</b>      | 15         | <b>भर</b> ्गम्सी           | ä                 | 4           |                                     | ज १५                     | हो वरचेड्रा         | <b>फ,स</b>        |
| 1.5 | °साहे न्ति                          | जे, <b>ड,स</b>      | २•         | वणं तं संपत्तो             | ग जे,६.स          | \$          |                                     | <b>स</b>                 | सुनन्दो             | जे                |
| 1.5 | रावरिहै                             | 4                   | 29         | ता सुम                     | <b>क</b> ,ख       | <b>\$</b>   | हणुयतो इ,                           | •                        | ंणा पुण             | जे,क,स            |
| 110 | युवृरिस                             | जे,क,स              | 49         | • गाइ <b>सत्त</b> यं       | <b>,</b>          | ٩.          | <b>रणमुहं</b><br>°णगत्त(णं          | जे १७                    | गुह्र य सी          | क, <b>ब</b>       |
| 111 | 'निमिसे                             | वे,स                | २३         | एयं चिय                    | ने                | 11          | °गयंदे                              | "<br>"                   | 'रो <b>धीरो</b>     | जे, <b>६</b> ,स   |
| 111 | पावि <b>द्विद्</b>                  | উ                   | ર ૪        | <b>ज</b> यवित्तन्ते        | ,,                | 92          | ेगे अहमण्यि <b>ओ क</b> ,            |                          | ंगे अच्छाओ          | ख                 |
| 113 | पिव <b>सं</b>                       | ख                   | 38         | गुरुवणस्मि स               |                   | 92          | गुरूदि ता° ६,                       | <b>4</b> 96              | °रो सच्छाओ          | à                 |
| 112 | संपूर्द्य                           | जे                  | २५         | • <b>गरगरस</b> रा          | *,                | 13          | क्यपविकम्मो                         | \$ 90                    | वज्ञदंती            | 4,4               |
| 117 | पहिसुजा । तो                        | ,                   | २५         | किसिमई                     | <b>इ</b> स        | 98          | इणुवो                               | ,, 15                    | चित्त(रक्ष्यो       | •                 |
| 198 | उच् <b>छुं</b> गनि <b>ट्टियतणुं</b> | •,                  | २५         | एकाई कि                    | जे                | 14          | <b>इ</b> णुमन्तो ्                  | ,, 95                    | <b>बि</b> तारक्लो   | वे                |
| 998 | समुच्छलियो                          | ,,                  | 3 4        | <u>त</u> ्रसियं            | 91                | 7 Ę         | एवं च इसा                           | म्                       | नन्दो विय           |                   |
| 118 | सिलावहे                             | जे,क,ख              | २७         | ब <sup>र</sup> त <b>ण्</b> | "                 | 94          | <b>ं</b> णसमं हणुवी                 | जे                       | अमियसांगी य         | ₩                 |
| 994 | रोबन्ता                             | जे                  | २७         | जहए तस्थ                   |                   | 9 ६         | <sup>*</sup> वि <del>र</del> खुरियं | " <b>२</b> ०             | य विय अमियर         | रंगीय 🤻           |
| 994 | <b>डाइका</b> र                      | ,,                  | २७         | तो मजझ                     | जे                | 90          | पणवइ                                | ,, २०                    | य अतीवसोगो          | य जे              |
| 196 | <b>जाइविमाणा</b> °                  | स                   | २७         | स्रुतेणं                   | "                 | 70          | अवगूढी जे,क                         | ख २१                     | दामरमुणी            | बे                |
| 115 | जम्मुस्सव <u>ो</u>                  | ज,ड,ख               | २८         | कि <b>लिम</b> ई            | "<br><b>इ</b> ,ख  | 95          | <del>-</del>                        | ,ख २१                    | पते                 | ,,                |
| 115 | देवलोगे                             | जे                  | 36         | जुवतीर्द्ध                 | जे                | २२          |                                     | ,ख ३२                    | गेवेडजं वे°         | क,स               |
| 939 | अथा स <sup>°</sup>                  | जे,क ख              | <b>२</b> ९ | <sup>°</sup> स्स संजा      | ओ ,               | २४          | सुतेहि                              | जे १२                    | ंया ने वे जा        | ले क,स            |
| 929 | इणुख्बे ति                          | জ                   | ₹•         | न देइ                      | •                 | २४          | समोच्छरिओ                           | , २३                     | महाभासं             | <b>5,</b> ₩       |
| 923 | °उज्ज्वभावा                         | •                   | ٩٩         | संथाविङ्गण                 | ,,                | २५          |                                     | ,स्त्र इ.५               | पतेसु               | जे,क,स            |
| 923 | विसक्त जिल्ला ध्रमा                 | ·<br>奪              | 31         | ° ओ विय य                  |                   | २५          | <b>ँ</b> मादीया<br>-                | जे<br>इगिष               | क 'माता-पित         | रः                |
|     | इति पं                              | W                   | 33         | पवणगती                     |                   | २८<br>२८    | गेण्हड जे. <b>क</b><br>हणुवी        | , <del>ख</del><br>जे "   | निर्वाणस्थान        |                   |
|     | हणुवंसभव <sup>°</sup>               | जे                  | 3 0        | गवेसमाणे                   | <b>5</b>          | 8.3         | ्रवा<br>ेनसियपादीढो जे.क            |                          | °ही अह              | ६,स               |
|     | नाम उद्दे°                          | ,,                  | 36         | पवणगती                     | जे                | 66          | हण् <b>हर्</b> यणं                  | <sub>))व</sub><br>इते २८ | अजीओ                | ₹                 |
|     | सम्मत्तो ं                          | <b>事</b>            | 8.         | °गं उवहण्ण                 | क,ख               | <b>ક</b> પ્ | डण्डरयण<br>जिणदवपुरे− <b>{</b>      | य २८                     | ँलं <b>दे</b> इ     | •                 |
|     | -2 • •                              |                     | y o        | नभयलाओ                     |                   | • ٦         | धासणलद्भावा                         | <b>स</b><br>१८           | <sup>°</sup> लं देओ | स्                |
|     | उद्देश-१८                           |                     | *3         | •<br>जिय <b>आह</b> ार      |                   | ي لم        | ं <b>बा</b> सणल <b>द</b> े          | क २९                     | तस्वरमार्           | <b>)</b>          |
| 1   | एयं ते                              | <b>क</b> ,स         | 8.6        | ंपु च्छियाप                | र्ताए जे          |             | इति                                 | जे २९                    | ंड पानेन्तो         | H                 |
| ą   | उ <b>द्घ</b> ट्टि <b>स</b> ण        | -,<br>ਜੁ            | 85         | म सिक                      | , ,,,             |             | नाम उद्दे <sup>०</sup>              | » <b>२</b> ९             | °उ पावंति           | \$                |
| ,   | उद <b>द्विऊ</b> ण                   | •                   | 49         | इणुय ति                    | "                 |             | उद्देसो <sub>्</sub> स <sup>°</sup> | " 3•                     | जिणिंद अ            | में               |
|     | <b>उव</b> ट्टि <b>ड</b> ण           | जे                  | ५३         | परं तुड्डो                 | क,ख               |             | सम्मत्तो जे                         | ।,क<br>३०                | अभिनन्दणी व         | हणडं ,,           |
| 4   | <sup>o</sup> णा <b>भव</b> णे        | ,,                  | 48         | °व गआरो                    | क,ख               |             | उद्देश-२०                           | ,<br>3 o                 | अभिणन्द्रण          | ,                 |
| 9   | पि <b>यह</b> रे                     | "<br>क,स            | ५५         | मासा                       | जे                |             | उद्दश-२०                            | 39                       | मेघपमो              | जे                |
| \$  | वरा तरणी                            | ज<br>जे             | ५६         | हणुयम्तो<br>———            | जे,ख              | इतिषेव      | ं इहाणुकिनणं                        | 39                       | सुमती               | ,,                |
| \$  | पेच्छइ करो                          | क,स                 | ५६         | हणुअग्तो<br>इति प          | <b>क</b><br>ज,ख,क | 3           | "रवसमं जे,क                         |                          | करिन्दा<br>नरिन्दा  | ,,<br><b>फ</b> ,ख |
| 11  | भमति य                              | •, स<br><b>फ</b> ,स |            | इ।रा प<br>प्रवाजना         |                   | 3           | *मादीणं                             | जे ३३                    | सिरिस               | झे                |
| 11  | <b>छिट्टे</b> ण                     | ₹                   |            | माम उर्हे                  | '' '' <b>''</b>   | *           | थ भिजन्दणी                          | ,, 38                    | परमो म              | जे,क.स            |
| 98  | °चा इहं                             | ঞ                   |            | गाम उद्द<br>सम्मती         | ज<br><b>क,स</b>   | -           | अभिनंदणी                            | स ३४                     | 'णस्मि              | , s. p. ss        |
| •   | •• ••                               | -•                  |            |                            | <del></del>       |             | • •                                 | •                        | -                   |                   |

| 34         | पणासेड ।                                 | <b>5,</b> 41        | 90        | °कोडी इतंति च° क,स                   | 9•4   | सुणर                                  | ने                      | 936   | <sup>°</sup> पुरे य नराहिव                          | मु,खे             |
|------------|------------------------------------------|---------------------|-----------|--------------------------------------|-------|---------------------------------------|-------------------------|-------|-----------------------------------------------------|-------------------|
| •          | पणासंत                                   | जे<br>जे            | ७२        | दुस्यमाए जे                          | 9 • ६ | उसमेण दु <sup>°</sup>                 | जे'स                    |       | <sup>°</sup> पुरे नयराहिव                           | 4                 |
| 3 6        | नग्गो <b>हद्दुयो</b>                     |                     | باو       | मर्ख्य ,,                            | 906   | °हो व्य प°                            | जे                      | 936   | मुणिबरो विचित्तस                                    | स जे              |
| ''         |                                          | "<br>क,ख            | હદ્       | उवहिस्रतेण ,,                        | 906   | पुण्डांर्गि°                          | स्र                     | 136   | देवलोगं                                             | जे,क              |
| υĘ         | तेन्दुग°                                 | ज<br>जे             | ,<br>vv   | पयाई अ                               |       | पुण्डरिंग <sup>°</sup>                | जे                      | 935   | °णाभो                                               | •                 |
| ~ ~        | तंडुग°                                   | ₹ <b>1</b>          | ७९        | ेश्स होइ उजा को क ख                  | 906   | <b>लिभ</b> ऊण                         | ,,                      | •     | ईसावदसामि                                           | जे                |
| 14         | वासपुज्जो                                | जे                  | 98        | कणा को° जे                           | 905   | जसमईप                                 | ,,                      | 989   | पत्तो अरमहि                                         |                   |
| 35         | यासपुर्या<br>कम्पिकं क <b>यदम्मा</b>     | 91                  | ۷.        | ेरं जाण वीसतिमं कस्त                 | 990   | पुण्डरिगि <sup>0</sup>                | क,स                     |       | जिणंतरे पसो                                         |                   |
| 4,         |                                          | क,ख                 | 60        | °रं इगुणवीस अ                        |       | पुण्डरिगि°                            | जे                      | 181   | पुदर्श                                              | ., -,             |
|            | सम्मोवि                                  | जे<br>जे            | 69        | ंबीसतिमं ६,स                         | 999   | य विणीयाए                             | <b>फ</b> ,ख             | 9 42  | उषर<br>वीइसोग <sup>०</sup>                          |                   |
| <b>₹</b> ९ | साग्याए सिव दि                           | जे                  | ٠,<br>دع  | ैज्ञाउसया जे                         | 999   | भाषणीए                                | जे                      | 983   | सप्पभगुरु                                           | ",<br><b>5</b>    |
| 8.0        | साएबाए क्या व्य<br><b>यते</b>            |                     | 6¥        | nfr-trano                            | 192   | ंण तब मधवो                            |                         | 983   | चिक्रण                                              | क<br>क            |
| ¥9         | पत<br>कत्तिया                            | "                   | 68        | (fasisana)                           |       | सणंकुमारीम उपक                        |                         | 983   |                                                     | जे                |
| 8.5        |                                          | 5                   |           |                                      | 993   | र्थात दवो                             | क, <b>ख</b>             | 988   | मयूराप<br>°बसमेहि                                   | ज<br>जे,क         |
| 8.5        | पणासेसु                                  | _                   | 48        | °हरविमु° क,ख<br>° <b>यमतीया</b> जं   | 998   | पुष्णाणुभावजीएणं                      | ক,স্ব                   | 9 4 6 | चलनाइ<br>°रोयके°                                    | ળ,જ<br><b>જ</b> 5 |
| 8.5        | पणासेतु                                  | <b>4</b>            | ૮ષ        |                                      | 9 ነ ው | विथाने                                | <b>क,ख</b>              | 980   | गयल<br>देविरजा                                      |                   |
| 88         | च खेती दुँ                               | जे                  | 6         | गोदण्ड <sup>०</sup> स्त              | 990   | विणय <b>स</b> ई                       | जे                      |       | ्राव रज्य<br><sup>े</sup> रं, सुक्य <b>यनमियं</b> त | क<br>2-           |
| 84         |                                          | क,स्त               | ८६        | ेरिसेस् जे                           | 996   | हमबाह्                                | ,,                      | 986   | र, सुरुवनामयत<br><b>घीरी</b>                        |                   |
| 84         | कुंदन <sup>°</sup>                       | • <b>5</b>          | 69        | अतिविद्धिं                           | 196   | परी <b>वसइ</b>                        | ,,                      | 41.1. |                                                     | जे                |
| Red        | <sup>0</sup> ह्दो रिक्स चिय अ            | <sup>°</sup> जे     | 66        | भाइपमा° "                            | 995   | जि <b>णा य</b> तणे                    | ,,                      | 944   | पुरुष ति <sup>°</sup>                               | <b>45</b>         |
| 84         |                                          | <b>फ</b> ,ख         | ८९        | जाव <b>य</b> ते <sup>°</sup> कस्त    | 995   | <sup>'</sup> ईस <i>न्ति</i> यं        | ",                      | 946   | °वरवसभो                                             | जे,क              |
| 80         |                                          | क,स                 | ८९        | वरिसाए <b>क</b>                      | 939   | तत्तावि चुयस <sup>°</sup>             | ,,                      | 940   | मणाभिरामं                                           | जे क              |
| 86         | <b>ं</b> पुरंमि एसो                      | जे                  | 9,0       | होही जे,क,ख                          | 988   | सुप्पमसु                              | **                      | 160   | पते भ°                                              | जे                |
| 86         | •                                        | क,स                 | 50        | भाइपभा° जे                           | 922   | वयसमीइ"                               | ,,                      | 960   | दावेन्ति                                            | जे,क              |
| 40         | ंस्रो जणणी यतिसि                         |                     | <b>९२</b> | <sup>°</sup> वान भि°,                | 933   | सङ्खाएदोस <sup>०</sup>                |                         | 963   | <sup>°</sup> दुम्मस्स                               | जे                |
|            | ₹                                        | जे<br>              | 43        | आउंबल उ <sup>०</sup> <b>क</b> ख      | 923   | मावियमती                              | ,                       | 9 ६ ३ | ेदुम्मस्स                                           | "                 |
| 4.         | ' ' 5                                    | क स                 | 94        | <sup>8</sup> धणुवीसा कख              | 928   | सहदेषिनरा                             | ,,                      | 968   | दुक्तं                                              | ₹                 |
| 44         | ' <del>-</del> '                         | , ,,                | 94        | परिद्वार्थं क,ख                      | 928   | नगरे                                  | ";                      | 964   | <b>ं</b> रख <i>ं</i> लयासु                          | <b>4</b>          |
| 44         | _                                        | ,, ,,               | 94        | नव अद्व सत्त सङ्ढा                   | 924   | सोधम्माहि°                            | क,ख                     | 960   | <sup>°</sup> देवमादीया                              | जे                |
| 46         |                                          | ·· ·                |           | छच्छच धण् अद्वछट्टा                  | 924   | दट्ठाम्म                              | जे                      | 900   | ँरवि य पोय <sup>°</sup>                             | जे                |
| 49         | • • •                                    | <b>क</b> , <b>स</b> |           | य । पचसया पणुवीसा                    | 976   |                                       | तं,क,ख                  | 900   | इमाणि नामाणि                                        | जे,क              |
| <b>§</b> • | ंगं संपत्ता सा <sup>°</sup>              | );     ))           |           | उस्सेहो" जे                          |       | तो भणइ                                | ., .,                   | 909   | ैमा परि <b>स्सभू</b> ई                              | जे                |
| 63         | भयषं                                     |                     | 46        | ैहो होई जिण' जे,क,ख                  | 926   | होउ कथपडिकम्मो                        | ा जे                    | १७२   | ंमा अह हो <sup>°</sup>                              | **                |
| Ęų         | अवगाढं                                   | जे                  | 90        | असीय सं क,स्त्र                      | 926   | क्यबलिकस्भी                           | · •                     | १७२   | <sup>°</sup> लाय।                                   | जे,क              |
| 44         | तु पह्नस्स                               | • •                 | 90        | ं <mark>या य सत्तरी सद्</mark> दी जं |       | कयप <b>डिक</b> स्मा                   | <b>उ</b><br><b>क</b> ,ख | १७२   | पते                                                 | जे                |
| Ęv         | <sup>0</sup> हीणाव <b>स</b> <sup>0</sup> | ख                   | शीर्ष क   | चायूंषि                              | 925   | पत्तो भणन्ति                          | W) \N                   | १७३   | जुगन्त                                              | ,,                |
| Ęc         | ओसप्पि                                   | जे                  | 909       | °रीए अजिओ क,ख                        |       | पता सणान्त<br><sup>⁰</sup> णाण इत्त्र | जे                      | 9 9 3 | <sup>°</sup> र <b>ण्णह</b> रणं                      | <i>ू</i>          |
| 66         | <sup>°िएपणीए वि</sup>                    | क                   | 909       | छण्य पुं जे                          |       | पाण रूप<br>पोडरिंगिणीए                |                         | 904   | <sup>°</sup> बद्धणकरं                               | जे                |
| <b>§</b> C |                                          | €,ख                 | 9-3       | पते ,,                               | 144   | याद्यारागगाए<br>सं <b>स्त</b> े       | ,,<br>FC 327            | 906   | तह यह°                                              | जे,क              |
| 96         | °सभाएण                                   | जे                  | 908       | पुण तीसा स्त्र                       |       | _                                     | क,ख                     | 900   | °रा पते                                             | जे                |
| 45         | <b>छ</b> स्मेद् ।                        | ,,                  | श्चीर्षकः |                                      | 938   | इतः पश्चात्<br>स्य प्रती पछि ६        |                         | 9.98  | महासुक                                              | জ, <b>ড</b>       |
| 90         | कोडीए ह                                  | ,,                  | 9.4       | समक्षाए क                            | ` '   | पत्राणि नोप <b>लभ</b> न्त             |                         | 905   | एते <b>सु</b>                                       | जे, ह             |
|            | , ,                                      | ••                  |           |                                      | ,     |                                       |                         | ·     |                                                     | VI.               |

| 760         | संतिनयरनामं च                    | जे,क            |                   | नाम उद्दे°                     | जे         | ¥۶                    | चूलामणि                | जे,क                        | v٤              | सायरसविद्धिं प              | •             |
|-------------|----------------------------------|-----------------|-------------------|--------------------------------|------------|-----------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------------------|---------------|
| 160         | महिला                            | ,,,,            |                   | उद्देशी सम्मली                 | 4          | 8.5                   | ह <b>ेरबाह्</b> णेण    | 31                          | પર              | मणोरमा मु <sup>*</sup>      | 5             |
| 969         | पतेसु                            | जे              |                   | •                              | •          | 8.8                   | पीतीप                  |                             | .98             | कह मो <sup>°</sup>          | जे <b>,</b> क |
| 969         | नगरेस्                           | ,,              |                   | उद्देश-२१                      |            | 84                    | य बाहुजे, तं           | 1,                          | باو             | जरापरिवम <b>हिस्रो</b>      | à,            |
| 963         | ंमो प्या <b>वई</b>               | ,,              |                   |                                |            | 86                    | ेय <b>इ</b> लिइम-      | ,,                          | હપ્             | विरागं                      | जे, <b>क</b>  |
| 963         | पच्छिमो क                        | जे,क            | 3                 | ण अस्य म                       | ज          | •                     | वरदालिष "              |                             | ٠.<br>نوم       | विभूती <b>प</b>             | जे            |
| 968         | अस्विगा                          | जे              | ર્                | महिवाली                        | 45         | 86                    | कां इलझंकार            | ",<br><b>*</b> 5            | <b>د</b> ۶      | °६म्पलुदो                   | 5             |
| 964         | <sup>°</sup> ओ विय               | ,               | Ę                 | समिद्धि                        | <b>3</b> 5 | 85                    | व (वि उल <sup>°</sup>  | •                           | ٠<br>د <i>ب</i> | वरमरा <b>हि</b> व           | -             |
| 966         | मणोहरा ह                         | ,,              | 4                 | पोद्दिल्लमु                    | जे,क       | 88                    | °असोगपु°               | ٠,                          | ٥,              | पु <b>द</b> वीय             | "<br>जे       |
| 960         | पभावई                            | जे,क            | •                 | जेण य है                       | जे         | 49                    | <sup>°</sup> वसमं      | भ<br>जे                     | 6.9             | कुष्यार<br>किन्नन नहुं      | 5<br>5        |
| 96.3        | <sup>°</sup> जो <b>म्ब</b> णवराओ | <b>事</b>        | ٠                 | इहर्द                          | ,,,        | <b>'</b> 33           | अइसम्बिन               | <br>•6                      | 66              | अवस्महं भी                  | -             |
| 966         | पुंडरिंगिणी                      | जे              | 90                | राया य महिहरी                  |            | ५३                    | पतेण                   | जे                          | 59              | मउ <b>डा</b> दिवि°          | .,<br>जे      |
| 966         | आणन्दयरी                         | जे,क            | 90                | पवमादिया                       | जे         | પુષ્ટ<br>પુષ્ટ        | 'कबाब्दापाँ            | ज,क                         | <b>5</b> 9      | गामसहस्यं तु                | 5             |
| 950         | °णो चेव ना°                      | जे              | 93                | चोइम                           | जे क       | 44                    | निरीक्खेसि             | , u<br>जे                   | ٠.              | °लं भरेड                    | जे, <b>क</b>  |
| 159         | °रो विय                          | क               | 9 3               | सीहमहिसेय                      | जं         | પ્યુપ્ય               | नि:रक्षाम              | *5                          | •4              | 3 <b>5</b>                  |               |
| 989         | एयाणि                            | क               | 98                | चउद्स                          | **         | 46                    | बंधं मोक्खं            | जे, <b>क</b>                |                 | ैणाणा <b>म</b> ए <b>ड</b> ह | ""<br>乾       |
| 959         | नामाइं                           | क               | <b>૧</b> ૫<br>૧૫  | नहा आ<br>उज्जोयन्ता            | 奪          | 49                    | पश्चितिहरू             | ۰۰, ۰۰<br>عة                |                 | वण्णणा उद्देसभी             | ें<br>जे      |
| 959         | नामाइं                           | あ               | 9.9               | <sup>°</sup> बरवासिणी <b>ह</b> | "          | Ęp                    | लभइ                    | ने, <b>क</b>                |                 | सम्मती                      | जे, <b>क</b>  |
| 983         | °भोउ।                            | जे              | 96                | विहीए वीरो                     | "          | Ę9                    | तह हवइ निरा            |                             |                 | a vivi                      | 31 <b>, w</b> |
| 953         | पते                              | উ               | 93                | इन्दादी                        | ,,<br>ज    | ₹ <b>२</b>            | काऊण                   | जे,क                        |                 | उद्देश-२२                   |               |
| 958         | <sup>*</sup> क्टपा स             | <b>4</b>        | 9".               | श्यारा<br><sup>°</sup> लसतेहिं |            | - ; ·<br>- ; <b>?</b> | सोहम्मादीसु            | ે., <del></del><br>કો       |                 |                             |               |
| 988         | बंभाओ                            | क               | ٠.<br>٦٩          | लिस्ताह<br>विहअस्स सुव्य       | ग          | ₹<br><b>₹</b> ₹       | <sup>°</sup> ताओं मणुओ | ₹5                          | 3               | <b>ै</b> इ लहुंघा°          | 3             |
| 954         | पतेसु                            | जे              | ν,                | अपासि ।                        |            | Ę¥                    | ″ण कम्ममलं             | जे,क                        | å               | तेर्मि, नय°                 | ,,            |
| 94,6        | अण्णां विय वे                    | ,,              | २५                | पं <b>चाई</b> सय               | "          | Ęų.                   | एंग मुणि               | )) ))                       | v               | जो सोसिसुंह                 | मि            |
| 980         | °सि इत्थं                        | कः              | ٦٦<br><b>२</b> ६  | रेड<br>हेड                     | "<br>जे,क  | ٠<br><b>٤</b> ٧       | विगयनहो                | ""                          |                 | रज्जे                       | ,,            |
| 996         | जिणे                             | **              | 7 4<br>3 9        | ९८<br><sup>°</sup> लेणं अइकंता | 3, "<br>3  | ક ધ્                  | दढयरी                  | '' ''<br>जे                 | ٤               | भिक्बद्धा                   | 1,            |
| 956         | आसि                              | जे              | ر ب<br>ع ع        | °जोगेणं                        | जे,क       | ĘĘ                    | एक पि                  | <b>あ</b>                    | 9               | पासण्डा                     | ,             |
| 955         | अरमहिजिणवराण                     |                 | ्र<br>३४          | नसुणसु<br>निसुणसु              | जे         | ĘĘ                    | <b>अ</b> भिउजिउ        | जे                          | 9•              | पुक्खरणी°                   | ,,            |
| ,,,         | य, <b>दत्तो</b>                  | ,,              | ۶.<br>ع           | ानञ्जाञ्ज<br>त्य वासे          |            | Ęs                    | <sup>°</sup> जुवतीउ    | ,,                          | 90              | िलिमादीणं ।                 | ,,            |
| २०१         | भयलपुरं वि <sup>®</sup>          | "               | ₹ <i>'</i> 5      | सु <b>उ</b> ज्जु <b>य</b> ।    | ''<br>জ.ক  | ĘC                    | इय गरग                 | ,,                          | 90              | °र <b>स्सब्भ</b> न्त°       | .,            |
| २०३         | तहेव इ°                          | "<br>जे,क       | ₹ ',              | दुक्यमृह <sup>°</sup>          | जे         | ६९                    | जह बीय                 | 19                          | 99              | तो विव                      | ,,            |
| <b>२</b> ०३ | महुकेढा                          | <del>ار</del> . | ₹ '4              | अक् <b>यबलिकम्मा</b>           | <b>₹</b>   | Ęę                    | तो भण                  | जं,क, <u>म</u> ु            | 99              | पद्यजामुदग <sup>°</sup>     | 15            |
| २०४         | जगसिन्ध्                         | <b>₹</b>        | ₹ \<br>₹ <b>६</b> | अणुबद्दश्चित य                 | ,,         | •                     | वि ओइण्ग तु व          |                             | 93              | <b>पते</b> ण                | ,,            |
| 208         | पते                              | जे              | ₹ ¥               | परिय <b>त्त</b> न्ति           | ,,<br>जे   | ĘŞ                    | वियण अंगा              | ग <b>4</b> छ्र्<br><b>क</b> | 98              | <sup>°</sup> द्वो मुणिय     | 45            |
| ₹•४         | °णंचा।                           | ₹5              | 36                | पि <b>च्छिऊ</b> ण              | "          | ৬০                    | तं भण                  | जे,क,मु                     | 94              | विधिन्तेन्तो                | <b>5</b>      |
| 208         | ं <b>सलु</b> वासुदेवाणं ।        |                 | ₹°<br>₹९          | ण व केई                        | "<br>क     | 90                    | ँग् <b>णाहं</b> ,      | ं, , , ,<br>ज               | 90              | पयच्छामि                    | *             |
| <b>२०६</b>  | ण एती,                           | , -,            | γ°                | <sup>°</sup> कालमाइ∮म          | ज          | હ                     | तुष्ञ                  | ₹5                          | 96              | एय                          | जे,क          |
| 206         | डहियं <b>के</b> °                | "<br>死          | y o               | "पड़ो य वि"                    | 1          | હર                    | °संवेगो                | जे<br>जे                    | 96              | से अण                       | जे            |
| २०८         | थोषभवा                           | जे,क            | ४२                | जस्स महा <sup>°</sup>          | ·<br>有     | ७३                    | सोदग्ने"               | ,                           | 98              | <b>ंब ह</b> गरे <b>ज</b>    | "             |
| •           | इइ प                             | ,, .,           | 83                | °या हरिवा°                     | जे         | ક્ર                   | भतार भाय वि            |                             | २०              | पायवडिया                    | जे, <b>ड</b>  |
|             | °रादिभवा°                        |                 | ४३                | ैया विहुता <sup>°</sup>        | ,,         | ξe                    | विज्ञागदु              | जे,क                        | २०              | मोत्तूण                     | <b>5</b>      |
|             | 14 - M 24 M 6                    | 25 2>           |                   |                                | ,,         | `                     | · · · -9               | -                           |                 | •                           | -             |

| ₹•           | मुणिबङ्गेणं क                              | <b>48</b>  | <b>अम</b> ारिं                     |              | 98        | षय ते                            | जे                  | 13            | समायका ॥                 | ¢            |
|--------------|--------------------------------------------|------------|------------------------------------|--------------|-----------|----------------------------------|---------------------|---------------|--------------------------|--------------|
| 29           | संभाविकण क                                 | _          | गमिसित्तो                          | 3            | 44        | <b>उवदे</b> र्स                  | ,,                  | 94            | उप्पाइया                 | à            |
| 38           | खियगुण <sup>°</sup> क                      | •          | कालं पि ।                          | जे, <b>क</b> | 94        | <b>द</b> रियो                    | "                   | 46            | "हरमदीविए                | *            |
| 26           | इसमाहिए वे                                 |            | पंच वक्काओ ।                       | 4            | 9         | कोसदेसे                          | *                   | 90            | ंण अजंगसमी               | जे           |
| 26           | नेभाणिय क                                  | <b>د</b> ع | भुषायु                             | 45           | 90        | सभूतळे                           | 4                   | 90            | णवरं                     | 4            |
| 49           | तव-संजम                                    | ٤٤         | ° <b>ओ</b> नगरं                    | 4            | 96        | 'भो विम°                         | जे                  | 90            | °रं मण्णायकुळ            | <b>चे,</b> क |
| 25           | °धितीया वे,र                               |            | °न्ति रस(अ)ण-त                     | ° <b>4</b> 5 | 96        | ° <b>ন্ধ</b> ৰাঝা                | ₹                   | २०            | <b>विश्विक्रण</b>        | 4            |
| ३२           | गुलुगुलुगु <del>ले</del> त वे              |            | ेही दसग्हो                         | *            | 15        | साएयपुरं पवेसिया                 | जे                  | २०            | सुहमती                   | अ            |
| 4 Y          | युक्षतुक्ता<br>सेलमोळे <b>र</b>            |            | ंहो मयररहो,                        | ₹            | ₹•        | पवैसिउ                           | <b>»</b> >          | २१            | • बरिदा                  | ,,           |
| ۹٠<br>३५     | <sup>0</sup> शाणुञ्जुयमतीया वे             |            | <sup>°</sup> हो सेबग्रहो.          | जे           | २०        | विभीसणो                          | ,,                  | २२            | जा एव                    | ,,           |
| \$6          | एगप।एणं •                                  |            | रविमच्चूतह                         | 転            | 39        | कित्तिमनरस्य                     | . ,                 | २२            | ओ सामि ち                 | <b>4</b>     |
| 3 v          | भिक्खड़े बे,व                              |            | रविषंघू तह                         | 3            | <b>२२</b> | लक्खरसं पगं                      | *                   | २२            | <b>पि</b> च् <b>छ</b> सु | 布            |
| 36           | ंवसभा वे                                   | 1          | ेंदत्तो, नरवसभो                    |              | २३        | °रे विलावं                       | जे,क                | २२            | °हे पते                  | 31           |
| 36           | ँयाय महेर्द्धि महि, स                      | 16 .       | पुण राया वीरहो व                   | र ।। जे      | ₹ ₹       | <sup>'</sup> पवणजहणवेगो          | जे                  | २२            | °हे एवं                  | 奉            |
| 34           | बहुरुजुबमईणं ब                             | 904        | <sup>°</sup> सत्तसंप <sup>°</sup>  | जे,क         | २३        | पवणजवणवेगो                       | 5                   | 38            | ऊसियघय°                  | जे,फ         |
| 35           | समारूढो जे,क                               | 9 a la     | नियमरओ                             | 4            | २३        | लंदां                            | ₹                   | २४            | रिबुबलं                  | ,<br>3       |
| 88           | सम्पूर्णगाथा नास्ति व                      | 906        | अम्मपभाए                           | जे           | ₹\$       | दसरहस                            | जे                  | २६            | अण्गीणं                  | जे,क         |
| 84           | ,, ,, ,,                                   | _          | <sup>°</sup> विभूतीप               | ,,           | 34        | °पूयादी                          | "                   | 26            | °इसताइं                  | 3            |
| 86           | नेव्याण वे                                 | 906        | <sup>°</sup> या विय ताण            |              | २५        | <sup>°</sup> मतीओ                | ,,                  | 39            | हेमप्पभो                 | ,,           |
| 80           | महिमाकराण एका व                            | ;          | लल्बक्रक्मला।                      | सा,,         | ₹         | <b>ँ</b> हा चेंब                 | क                   | 33            | ं<br>भगलनिलओ             | *            |
| 8.4          | ँण पण <b>मिय इ</b>                         | 905        | जु <b>वतीर्डि</b>                  | 1.0          | <b>२६</b> |                                  | जे,क,मु             | <b>3</b> 8    | 'विभूतीप                 | जे           |
| 8.4          | 'ण वि निक्खुत्तं क                         | 909        | <sup>°</sup> हिं समे,              | #            | 7.4       | २० उ<br>इति प                    | र्<br>जे            | ₹ <i>५</i>    | व अखंडली                 |              |
| ψ <b>4</b> , | ने व्याणं 🤄                                | 900        | °वियमती                            | મે           |           | कारा प<br>नाम उद्देशी <b>प</b> ै |                     | ₹.,           | ससंभवो                   | ,,           |
| 40           | हिरण्यग्रस्यं "                            | 990        | <sup>°</sup> सत्तसिरी <sup>°</sup> | जे क         |           | नाम उद्दता <b>प</b><br>सम्मत्ती  | ,,<br>ओ, <b>व</b> 6 | 44<br>36      | द् <b>ढ</b> िंघतीओ       | **           |
| 49           | दुहिय ,,                                   | ,          | इति प <sup>°</sup>                 | 1) ))        |           | तम्मरा                           | ज,फ                 |               | देखासि<br>देखासि         | ,,           |
| 43           | ं ओ इमो दूजी व                             | ;          | <sup>°</sup> प्पत्तीविहाणो         | ,,           |           | उद्देश-२४                        |                     | 35            |                          | <b>6</b>     |
| 43           | ंसत्तकन्ति <sup>°</sup> े <sup>3</sup>     | ī          | नाम उद्दे <sup>°</sup>             | 29           |           |                                  |                     | ¥0            | °पायप्प <b>देस्रो</b>    | •            |
| 48           | सुहपसुत्तो जे, <b>र</b>                    | i          | सम्भक्तो                           | <b>₹</b>     | ٩         | सुणेह                            | जे                  |               | इइ प°                    | जे,क         |
| 46           | ैव निर्द् <b>षांग ज</b> ै डी               | ī          | उद्देश२३                           |              | २         | कोउगम°                           | ,,                  |               | नाम उद्दे°               | जे           |
| 48           | <sup>°</sup> वं, निरघाइयं ज <sup>°</sup> क | i          | उद्दा-रर                           |              | 3         | सुद्रमती                         | ,,                  |               | उद्सो <b>सम्मत्तो</b>    | 45           |
| 46           | <sup>°</sup> हि भइयं                       | <b>.</b>   | <b>जि</b> णवराणं                   | जे           | <b>३</b>  | केकई                             | बे,फ                |               | ~ <del>~</del>           |              |
| 40           | महादेवीं उ                                 | g I        | पुंडरिगिणि <b>नगरी</b> ए.          | ٠,           | ŧ         | °लावण्णप°                        | Ì                   |               | उद्देश-२५                |              |
| 40           | घ <b>लु क</b>                              | i 4        | ंऊण व <del>वे</del> ं              | जे,क         | 4         | नट्रस्य लक्ख                     | ,,                  | <b>ર</b>      | "ण सिरि बुद्धा           | ज            |
| 46           | साकेयपुरी वे                               | و ا        | <b>सु</b> ने <b>इ</b>              | जे           | 4         | नदृविहं संपुण्णं,                | •                   | `<br><b>३</b> | निवेदेति                 | ,,           |
| 44           | <sup>°</sup> हजोबिउप <sup>°</sup> व        | i v        | निवेदेमि                           | "            | Ę         | ण विय                            | à                   | ų             | अहिद्विया                | **           |
| Ę.           | <b>ँ</b> मतीया <sup>3</sup>                | • -        | दसरहस्स                            | ₹            | •         | °विह्वयण °                       | *                   | 4             | °वरपेरन्ती               | Ši           |
| ६१           | ंगओं नवरिं। सो <b>ऊ</b> ण व                |            | मारिही                             | जे           | 6         | सोइयमाण                          | 3                   | ų             | चिय समरधं                |              |
| € €          | ं को आसि म <b>इ हिं° क</b>                 | 90         | मारिहही                            | \$           | 9.0       | से इमस्य इ                       | >5                  | •             |                          | ,,           |
| Ęv           | एव भ° ् €                                  |            | संभगइ                              | जे           | 90        | गेण्हुः                          | "                   | Ę             | सुविण <b>या</b><br>• •   | ,,           |
| 90           | नरबरिन्दो जे,व                             |            | जाणिस                              | •            | 11        | ते विय त                         | **                  | ę             | तु <b>इं</b> भ           | 4            |
| ••           | भोगं भो° 🥞                                 | 13         | म मुणेमि                           | \$           | 11        | तर्दि भगन्ता                     | ત્રે ક              | 9•            | वहारे <b>यथ</b> °        | ₩.           |

#### **₽. पाद्धानस**राणि

| 92         | •ैचकंमणाइं                       | वे              | २१         | इस६ सया                                        | •                              | 40                                    | 'नडाएख <b>ड</b> '                       | जे              | •           | <sup>°</sup> शुक्रयकोया,            | *            |
|------------|----------------------------------|-----------------|------------|------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|-------------|-------------------------------------|--------------|
| 18         | गाधायाः पश्चिमार्द               |                 | <b>२३</b>  | सुणे <b>ह</b>                                  | À                              | 40                                    | अणुहरिता                                | ₹               | v           | <sup>o</sup> ज्ञापव रा              | *            |
|            | गस्ति                            | 4               | 26         | लमइ                                            | ₹                              | 49                                    | ंबडजेहि                                 | •               | •           | पतेसु                               | जे           |
| 94         | <sup>°</sup> रसी <b>डा</b>       | 3               | 35         | पमादी                                          | 3                              | € •                                   | सो विय .                                | <b>3,</b> 5     | •           | ते चणया                             | Ì            |
| 16         | भग्गभी                           | ₹               | ą o        | <sup>°</sup> डाण पुरी                          | 19                             | ξş                                    | नि <b>यमं</b>                           | जे              | ۷           | ैयसिशस्त प <sup>°</sup>             | <b>₹</b>     |
| 96         | भगवड                             | 3               | 30         | नरें दस्स                                      | ,,                             | Ę¥                                    | पाविही                                  | जे              | 12          | विद्धत्थानि                         | वे           |
| 96         | 'बड़ी है                         | <b>,</b> 1      | <b>३३</b>  | મનર્થ                                          | जे, <b>ड</b>                   | Ęv                                    | जिणिउं ण                                | ,               | 92          | भवणाई                               | जे           |
| 90         |                                  | , <b>靳</b>      | 33         | मु चिहिई                                       | जे                             | ĘS                                    | संग्राओ                                 | ,               | 98          | मभिसेय"                             | 71           |
| ₹•         | अंगवासी <b>र्ड</b>               | ₹ <b>5</b>      | 38         | पतेसु                                          | ,,                             | ७१                                    | अन्ने तओ जम्मे                          | **              | 94          | राषवो<br>॰                          | ,,           |
| 9,9        | ंह सुदुक्तिओ                     | ₹               | 34         | °णं होइ                                        | जे क                           | ७३                                    | पश्चितंचणहे                             | जे,क            | 94          | °रणमि <b>इ</b> सुं                  | "            |
| ₹ <b>8</b> | <b>बा</b> वमादीयं                | উ<br>উ          | ३५         | तुममवि                                         | क                              | ७३                                    | रक्खए                                   | <b>क</b>        | 90          | बियमन्त <sup>°</sup>                | <b>*</b> 5   |
|            | <b>कु</b> सले                    | ₹               | ą ę        | सरीरहे                                         | जे क                           | ۶۴                                    | सिखापट्टे                               | <b>हे</b> ।     | 90          | कि ताण पसुस्रविस्सा                 |              |
| <b>२६</b>  | कुत्त <i>ः</i><br>पुत्त          | T<br>5          | 30         | दाणेण य वि <sup>°</sup>                        | जे                             | ७६                                    | <b>प</b> ण्कोडेमि                       | ज,क             | 96          | "सियवयणो म"                         | जे           |
| ₹          | ुरा<br>°वित्त                    | ₹<br>5          | - ب<br>و چ | ंशिय उसाँ                                      | <b>₹</b>                       | 96                                    | <b>'कोरोणं</b>                          | ਤੇ<br>-         | 96          | किह मेच्छ°                          | <b>,,,</b>   |
| ₹ .        |                                  | क<br>जे         | 35         | "न ७ ""<br>पाससंबन्ध                           |                                | 96                                    | लदंमिह दे°                              | ज<br>-          | 96          | मेच्छवसं                            | जे,क         |
| 34         | गु <b>रु</b> सु<br>~°            | স               | 43         | वियसा                                          | <br><b>₹</b> 5                 | ७९                                    | <b>ँगे बह</b> ल प <b>ै</b>              | ક્રે            | 98          | दहरू                                | जे           |
|            | <b>₹₹</b> प°                     | **              | 82         |                                                | क,मु                           | 6.                                    | चावालएण                                 | **              | 98          | <b>बहुत्तहिं</b>                    | "            |
|            | नाम उद्दे°                       | **              | 83         | जाराय<br>जोयणं                                 | ન•,ન્ <u>યુ</u><br><b>વે</b> દ | <b>د</b> ۹                            | सोदावणीए<br>तीसे वि                     | <br>ज, <b>क</b> | २०          | <b>सुहहजय</b>                       | •            |
|            | समस्रो                           |                 | **         | ्रावण<br>( <sup>°</sup> न्ति दस <b>निका</b> या |                                | 63<br>69                              | पास ।व<br>कैण हरिओ                      | 51,50<br>■5     | २१          | <b>पिउपणामं</b>                     | 3.           |
|            | सम्भत्तो                         | 45              | ४३         | ) तत्थेव य ने <sup>°</sup>                     | ાવા<br>ઉપે                     | ٠,٦                                   | परिसंठवेह                               | <b>₹</b>        | २२          | जणयकणयाणं                           |              |
|            | उद्देश २६                        |                 | ويلا       | तत्थव                                          | ₹<br>3                         | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | अज्ञपभिद्                               | ₹.              | २४          | 'सत्थ्वत्तिय'                       | जे क         |
|            | उद्दा २५                         |                 | છુપ્       | खुरुप                                          | जे,क                           | , t<br>5 o                            | समत्थं                                  |                 | २५          | कणगो                                | जे           |
| २          | विदेह सि                         | जे              | 8 €        | <b>पते</b> सु                                  | 3                              | 96                                    | जोयणला <sup>°</sup>                     |                 | 54          | षिय जणभो                            | ₹5           |
| ર          | पडिवालइ                          | -<br><b>व</b> 5 | 86         | <sup>°</sup> यजालेहिं।                         | -                              | ٠,٥                                   | मोहणहुं                                 | ·,<br><b>क</b>  | २५          | वारेइ                               | जे           |
| ų          | ताए गु                           | जे              | 86         | °छिमिन्तसद्दे                                  | जे                             | ۰, د<br>۹, د                          | मार्थन्ड<br>मोयण्ड्रा                   | <br>31          | ३२          | सुगपि <b>डड</b> ै                   | ₹            |
|            | वस्टर्श                          | •               | 86         | छिमछिम <b>छिमन्त</b> °                         | ₹.                             | 909                                   | ैसम् <i>चर</i> गा                       | ₹               | ₹ ₹         | <sup>°</sup> षंत्रलीकु <sup>°</sup> | जे           |
| 6          | जर्ण<br>जामं} चित्र सन्भावी      | ,,              | *5         | 'सु विश्वद्धच <sup>°</sup>                     | "<br><b>看</b>                  | 909                                   | <sup>°</sup> णा नहमणिब                  | •               | <b>3 8</b>  | <sup>'</sup> वसमो                   | ,,           |
| \$         | तणदारुवेहिं                      | "               | 40         | °तबुतस्ब <sup>°</sup>                          | ₹6                             | 101                                   | रियकिरिणसंघ                             | ्यु<br>तामा जे  | ३४          | ेओ वड्ढिशमरिसं                      |              |
| 9.0        | पद्याससीलस्स<br>पद्याससीलस्स     | ",<br>死         | 49         | तपुत्तन्य<br>"सर्वति घे"                       | *                              | 9 - 9                                 | अहासियं                                 | #<br>#5         | ३५          | <sup>°</sup> ल <b>इ</b> न्त °       | जे           |
| 99         | <sup>°</sup> उ <b>हसरेणं</b>     | जे              | 49         | "बर्डेत घे°                                    | जे                             | 902                                   | <sup>0</sup> णगुणि <b>य</b>             | न:<br>जे        | ३५          | खोमेंता                             | जे 🐐         |
| 92         | नरवती <b>णं</b>                  |                 | ۱.<br>۱۹۹  | खण्डेंति                                       | -                              | 902                                   | न <u>स्</u> विया                        | 3<br>3          | <b>3</b> .9 | ँचक्रतोगरस <sup>०</sup>             | जे           |
| 72         | નરવતાળ<br>° <b>વર્ફમવળં</b>      | ٠,              | ۱.<br>اد   | व <b>ेड</b><br>वेडिडं                          | ,,                             | 903                                   |                                         | जे क            | રૂં હ       | विवायन्त्रो                         | 奪            |
| 98         | ्रकासिए° जे,म                    | ))<br>  AC      | 49         | य १७७<br>महीवहे                                | ,,                             | १०३                                   | <sup>जुरपश्</sup><br><b>कन्नासते</b> हि | जे              | ३८          | णासइ य भवग <sup>०</sup>             | 45           |
| 98         | लो कत्थइ य स <sup>°</sup>        | अ<br>जे         | ५२<br>५१   | <b>महाव</b> ठ<br><sup>°</sup> दड्ढंग।          | "<br>जे, <b>ड</b>              | . `<br>१०३                            | विमळगुणस्रंत                            | ì               | 36          | पलोपन्डो                            | 46           |
|            | केणवि                            |                 | 43         | ્રક્હના<br>છ∣ફિ <b>અ</b>                       | Ţ.                             | ' `                                   | पृति प                                  | ,,              | ३९          | राघवो                               | जे, <b>फ</b> |
| 94         |                                  | "               |            |                                                | ""<br>जे                       |                                       | नाम उद्दे°                              | ,,              | 80          | <b>ण</b> यरं                        | 5            |
| 90         | एव भणिय <sup>°</sup><br>नरेंद्रं |                 | 43         | ंमडेंति कुंता<br>घरणिबहे                       |                                |                                       | सम्मत्तो <sup>े</sup>                   | ₹               | <b>५</b> २  | मणूक्षो                             | जे           |
| 90         | -                                | 13              | 48         | <b>घराणब</b> ढ्ढ<br><sup>°</sup> हणोसरणाइं     | ,,<br>जे,क                     |                                       | <b>&gt;</b> -                           |                 | ४२          | <b>घीरसत्तो</b>                     | जे,क         |
| 96         | भमइ तर्हि                        | ,,<br>=         | प्रद<br>भ  | हुणासरणाङ्<br>केथि                             | ગ,જ<br>ઉ                       |                                       | उद्देश-२७                               |                 |             | <b>इइ</b> प°                        | जे,क         |
| 96         | भगइ तक्षी<br>*                   | क<br>जे         | <b>4</b>   |                                                | ज<br>इ                         | २                                     | सा मीया                                 | ₹5              |             | नाम उद्दे <sup>°</sup>              | ब्रे         |
| 95         | 'अलिपु <b>रो</b><br>             | স               | ५६         | अजे मु°<br>°रुक्तरसम्                          | જ<br>કો                        | 8                                     | ैव <b>डिपुण्</b> गा                     | ·<br>有          |             | सम्मक्ती                            | 4            |
| ₹•         | गेम्हे                           | "               | ५६         | °क्षशयासु                                      | •                              | •                                     | 4142211                                 | 77              |             | 26 -0 001                           | •            |

|            |                                    |                          | ३५          | पायवसाद्वाय                 | ₹              | بونو       | तो कण्णा तह कर्ण                     | ो जे       | 112      | अपुण्लेणं                                               | जे         |
|------------|------------------------------------|--------------------------|-------------|-----------------------------|----------------|------------|--------------------------------------|------------|----------|---------------------------------------------------------|------------|
|            | उद्दे श-२८                         |                          | 3 €         | उष्भासिन्तं                 | जे             | υĘ         | 'बसमा                                | ,,         | 998      | •सद्दावाठिया                                            | 13         |
|            | 7                                  |                          | 34          | वासभवणं,                    | ٠<br>•         |            | 'लाभिमुदं                            | जे         | 998      | परमसोम्मा                                               | 4          |
| 1          | <sup>°</sup> स्स य वरध्या,         | जे                       | 14          | सम्बाओ                      | जे             | ં હ        | ंवसोमं                               | जे,क       | 994      | <sup>°</sup> णुसम <del>ुद</del> छयं ग                   | वे         |
| ¥          | ैन्तो तेहिं                        | **                       | 35          | बादिगरस्स                   | ,,             | 49         | खेबरवसभो                             | ंजे        | 196      | 'नरेंदाण                                                | ,,         |
| 4          | णो, तूरंतो ना <sup>*</sup>         | ₹                        | 8.          | <b>म</b> श्रलिपुः इं        |                | <b>د</b> ٤ | तेण तथ्य वेयड्ढे ।                   | ۱ _        | 995      | कुसुमबुद्रीओ ।                                          | "          |
| Ę          | <sup>°</sup> ऊणमाढलो               | 4                        | ¥ o         | उम्मुच्छिय समा              | "<br><b>5</b>  | `          | सम्माईऊग तसी                         | } *        | 129      | खुभिओ य बायरो                                           |            |
| •          | एयं                                | •                        | ४२          | पत्तो सा                    | जे             | 48         | काही अ                               | जे         | 121      | कमेण होइ आ <sup>°</sup>                                 | • ,        |
| •          | णयर                                | ₹.                       | <b>४</b> २  | °विओ चिय                    | ,              | 68         | तो होही                              | €          | 122      | 'परितोसा                                                | ••         |
| •          | उज्जाणवरे                          | जे                       | 86          | दुहुं स                     | "<br><b>\$</b> | 43         | तो होइ तस्य कण्णा                    | ,म जे      | 922      | ैया पासं                                                | 11         |
| 6          | चंदगती                             | **                       |             | म्मुहो, तमेव विण्हु-        |                | ८५         | <b>घणु</b> हं                        | ,,         | 126      | *बरनयरे                                                 | ₹5         |
| 7 -        | बीहूसासे                           | ,,                       | 86          | भयवं तिलीयणो 🕽              | <b>4</b>       | 4 6        | दिजिही                               | 13         | 176      | बन्भुवकम्मो                                             | जे         |
| 90         | सोवइ                               | *                        | 8 <         | बिण्हु भयव ति <sup>*</sup>  | जे             | 64         | णि विदस <b>अ</b> °                   | ,,         | 926      | मगस्स दो'                                               | 45         |
| 99         | <b>सुसुगन्धग</b> ं                 | <b>4</b>                 | 85          | "महितं                      | ,.             | 69         | <sup>*</sup> ण कया मए अ <sup>°</sup> | **         | 939      | <b>बिग्घं</b>                                           |            |
| 99         | विही य ।                           | बे,क                     | 84          | तुहुं महु सरणं              | ,,             | 69         | °धिकारेणं                            | ,,         | 939      | म समुवेह                                                | जे,इ       |
| 92         | ंभो नाणं।                          | 1) 1)                    | 8 4         | तुहु महु सरणं               | <del>ቕ</del>   | 46         | परिवेविउ                             | ,,         | 933      | कणगो                                                    | जे         |
| дś         | तत्थ ग                             | *                        | 49          | <b>च</b> न्दगतीणं           | जे             | 5.         | मे होहिइ एमा,                        |            | 933      | घंग्सानिजइ                                              | 4          |
| 93         | ैद्धा, सहसा <b>ध</b> ै             | जे                       | ५२          | भो!कयंच                     | 4              |            | <b>जेहस्</b> सालंबणं                 | 4          | 934      | चेव अद्ध'णा                                             | <b>क</b>   |
| 98         | <b>कस्से</b> रिसी<br>-             | 4                        | ५२          | दुमं कहकओ वि                |                | 59         | ग् <b>कस्स</b>                       | जे,क       | 936      | नरेंदे                                                  | जे         |
| 90         | एवं बहेऊण                          | क                        |             | वरथव्यो                     | ज              | ٠.٩        | बीय                                  | ते         | 138      | <b>ंभ</b> दा वि                                         | ,          |
| 96         | दि <b>य</b> हे                     | <b>₹</b>                 | ५३          | एत्याणीओ                    | 4              | 43         | <b>चिद्वे</b> हिं                    | ጜ          | 930      | चिय                                                     | 45         |
| 95         | <b>लभामि</b>                       | जे                       | 44          | पुर्विव                     | <b>4</b>       | 4.5        | समंत छोगं                            | जे         | 935      | रामस्य तओ                                               | *          |
| ₹•         | विनडियं                            | **                       | 48          | दि <b>ज</b> ह               | जे             | 4.3        |                                      | ते.क,मु    | 935      | नियोगक°                                                 | जे         |
| २०         | <sup>°</sup> वणिवहियं              | <b>\$</b>                | 4 6         | <b>अ</b> णुसरि <b>सा</b> ।  | <b>4</b> 5     | 43         | उवसोभिया                             | जे         | 980      | <sup>०</sup> महूस <sup>त्रं</sup>                       | जे,क       |
| ર•         | चन्द्रगती                          | जे<br>                   | 4 €         | गाढम्मि अणु                 | 4              | 4.5        | <b>ँमण्डलाडोवा</b>                   | 奪          | 980      | नरवरेदा                                                 | जे         |
| २३         | न य जुँ                            | जे,क                     | 46          | भणइ तओ                      |                | 58         | *भरहेण                               | 4          | 989      | दसरहसुया वलकित्ति                                       | -          |
| ₹ ۶        | तिर्देग                            |                          |             | <b>च</b> न्य्गती            | जे             | 46         | महिलं                                | <b>4</b> 5 | 989      | समं काऊण सेविय                                          | ۱ ,, ۱     |
| २४         | किंबि उ                            | <b>4</b> 5               | 45          | ैरेहिं, हरिऊण वि•           | ,,             | 90         | णेस तो ते,                           | जे         | 989      | समं कयस्रोहिया ।                                        | ₹ '        |
| २५         | <sup>°</sup> मादीयं                | जे<br>                   | é o         | देवेसु वि जे                | *              | 96         | ंमण्डणा <b>डोवा</b>                  | जे,क       | 989      | पविसंति क                                               | जे         |
| 36         | <sup>°</sup> य आणेमि लहुं          | <b>₹</b>                 | 69          | <b>आ</b> सामिओ              | 4              | 33         | *सिरीए                               | क          |          | इति प <sup>*</sup><br><sup>°लक्ष्</sup> मण <sup>*</sup> | जे,ड       |
| २६         | वित्तासिन्तो                       | <b>क</b><br>जे           | Ę٩          | परिपुण्गो                   | क              | 900        | ससुद्धो                              | जे         |          |                                                         | *          |
| २७         | नगर <b>म</b> उझे<br>अधिकारं        | স                        | 44          | इच्छमि                      | <b>₹</b>       | 900        | ससुत्रओ                              | <b>\$</b>  |          | <sup>®</sup> णलंभावि <sup>°</sup><br>= = <sup>°</sup>   | जे         |
| २७         | अविद्व <b>र</b> वं                 | ,,                       | Éd          | संजोगं                      | जे             | 9 - 9      | मेहप्पभो                             | जे         |          | नाम उ°                                                  | <b>)</b> ; |
| 35         | मासमेक                             | **                       | ĘĘ          | ँगोयरमहीण ।                 | ,,             | 9•3        | बन्धुभद्दो                           | •          |          | संमत्तो                                                 | 4          |
| 34         | अवश्यि <b>ओ</b><br>°ओ जात्र ताव वे | ,,<br><del>Jiir ==</del> | € €         | करेह नेहं नियय <sup>*</sup> | ,,             | 908        | न एश्य सं                            | जे         |          | उद्देश–२९                                               |            |
| २९         |                                    |                          | ٠9.         | ँया तस्स                    | "              | 704        | पवसा                                 | 4          |          |                                                         |            |
| ३२         | दट्ठूणं भइदुगो                     | जे<br>                   | 99          | ँजुवतीणं                    | ,,             | 906        | ंह दुक्खन्ति भ                       | *          |          | 'सड्बभ्यसरण'                                            | _          |
| 33         | तो अणइ मरवई                        | <b>あ</b>                 | ٠9          | पडममादी                     | "              | 906        | °पश्चयाडोवा                          | जे         | 9        | ैमीपमीतीप ।                                             | जे         |
| ३२         | भागेहि<br>————————                 | ₹                        | <b>'9 ?</b> | परममुव <sup>°</sup>         | <b>\$</b>      | 1.5        | 'या अजे।<br>                         | **         | <b>ર</b> | °भूमी करिंति                                            | 4          |
| 33         | नरवरेंदो                           | जे                       | <b>9</b> ٦  | परमहर्गाया ।                | जे<br>         | 110        | दाणं णेय <sup>°</sup>                | "          | <b>ર</b> | <b>करें</b> ति                                          | जे         |
| <b>\$8</b> | द्वादायम'                          | **                       | 98          | गि <b>ण्ह</b> उ             | *              | 111        | <b>अवरे म</b> ै                      | 4          | •        | <b>'</b> छीनियोगं                                       | 79         |

| 1               | भक्तीए क                    | 8.5        | चारणहील                        | जे           |             | मुणिपायमूलिम                            | ₹        | vs         | भमिय सं <sup>°</sup>                          | 5          |
|-----------------|-----------------------------|------------|--------------------------------|--------------|-------------|-----------------------------------------|----------|------------|-----------------------------------------------|------------|
| 4               | "न्तो, शुणइ परमेण बि",,     | *8         | ' <b>क</b> ल च चितंता          | ₹5           | 35          | र्जाणयभावा                              | जे       | 49         | रु गड्ड                                       | **         |
| •               | सोगं च "                    | 88         | विचिन्तेन्ता                   | जे           | 83          | पावेति                                  | ,,       | 60         | °दंसण्युसुबद्धि°                              | ,          |
| 6               | पवत्ता जे                   | 80         | नरेंदवंसा                      | ,            | 8 3         | पार्विति                                | ₹6       | 60         | <sup>°</sup> रोमगी                            | जे         |
| 6               | 'णियाओं न क                 | 86         | <b>स्रणि</b> ऊण प <sup>०</sup> | जे           | 89          | देहे वि नि <sup>°</sup>                 | जं,क     | ٧ ١        | <b>आ</b> मन्तेऊण                              | ,,         |
| ٩,              | पुर्वित्र जे,क              | 86         | गुणि <b>ऊण</b> प <sup>8</sup>  | <b>₹</b>     | ४२          | सं <b>का</b> एदो <sup>ल</sup>           | जे       | 43         | प्तणवैगो                                      | <b>)</b> 7 |
| •               | <b>जुवतीणं</b> जे           | 80         | "वसमं                          | जे           | 8.3         | जहोत्र सवाणि                            |          | 64         | °यं से                                        | ,,         |
| 5               | मञ्ज्ञयारस्य क              | 85         | मुंणगणक"                       | ₹5           | ४५          | <b>ः</b> ,णिङ्गःग                       | ۵,       | 4          | <sup>°</sup> स्थविद् <b>य</b> स। <sup>८</sup> | •          |
| 90              | अश्वमेदेणं जे               |            | <b>इइ प</b> °                  | जे,क         | 8 5         | ंगनोणं                                  | जे क     | ८६         | ं आणान्द्रओ सु <sup>o</sup>                   | ,          |
| 92              | अडभन्तरं जे,क               | ;          | नाम उद्सो                      | जे           | 86          | गतीर्ण                                  | जे       | 66         | आ <i>लि</i> गेऊण                              | जे 🕏       |
| 9 3             | °इतियभियमतीया जे            |            | उदेशे सम्मन्तो                 | <b>3</b> 6   | 85          | मृगुत्त <b>ाग</b> ारं                   | **       | 46         | °वियोगानल                                     | जे         |
| 13              | कि परदं, ,,                 | ı          | <b>(</b> ,                     | -            | 40          | गिण्दासि                                | 19       | 4,0        | तस्य आसस्या ।                                 | .,         |
| 93              | जीवन्त <sup>े</sup> क       | i          | उद्देश−३०                      |              | ५०          | °भिमः । यं च                            | ,        | ۹, ۹       | चिन्तरिगणा                                    |            |
| 98              | कि किजाइ जे                 |            | -                              |              | <b>પ</b> ુર | तभी काउं                                | ,,       | 4,5        | परितोस्                                       | जे         |
| 16              | <sup>े</sup> णा पशुद्धा, क  |            | सरइ ॥<br>॰ २ २                 | ₹<br>~       | 43          | जाययभेनो य अहं,                         | ٠,       | 42         | <sup>ॢ</sup> सम्सासियं                        | जे,क       |
| 96              | त्रभिसित्ता जे              |            | <sup>°</sup> गर्जेनो           | जे           | 48          | °रो ता गु°                              | \$       | <b>९</b> ३ | ैप्पांभई<br>जाए अं                            | जे         |
| 15              | तुमं आ <sup>°</sup> ,,      | •          | °गणितो                         | <b>₹</b>     | 48          | <del>ख</del> न्दगती                     | जे       | ۶ <b>٤</b> |                                               | "<br>উ,দ্ব |
| ₹•              | तो क॰ ,,                    | Ę          | न हुक्खु(किल्र)वि              |              | 46          | नरेंद्री                                | ٠,       | 4.8        |                                               | जे,क       |
| `<br><b>२</b> १ | ंसगडं व जे                  | _          | धिपवभ°                         | जेक          | 40          | चन्दगती                                 | ,,       | 3.6        | ैंबन्धवीत <b>मे</b> ।                         | , t-<br>₹5 |
| <b>२२</b>       | विद्वन क                    | 93         |                                | रो, जे       | 40          | पुष्पमदैग् म°                           | ,1       | 30         |                                               | जे,क       |
| ``<br>?¥        | तेय अर्ध ,,                 | 93         | नमेण                           | *            | 46          | <sup>°</sup> ओं हच तेण ज प <sup>*</sup> | ,,       | 30         | र निमजण गओ                                    | जे         |
| २५              | ाव हु गय ,,                 | 9 ફ        | ेवस <b>वेम्भ</b> ळी            | जे           | 49          | ेजुयलय                                  | क        | 86         | एयं से''                                      | 5          |
| 34              | ढाइंति जे                   | ماده       | <b>च</b> न्द्गतीणं             | जे           | 49          |                                         | जे,क     | 96         | ेन्धू य भाम°                                  | ,,         |
| 25              | °णदक्साओ <b>व</b>           | 95         | भणई भा०                        | <b>₹</b>     | ę٦          | ंदो. दुद्धो तं कणयम                     |          | 36         | पभामण्डलो                                     | जे         |
| <b>२८</b>       | गती वि                      | <b>9</b> Ę | °जोरोणं                        | जे           |             | य ॥                                     | जे       |            | <b>इति</b> प <sup>0</sup>                     | क,जे       |
| 39              |                             | 90         | निययभइणी                       | जे, <b>क</b> | ६१          | ँढो. घणदत्तसुओ                          |          |            | 'लसमागम°                                      | जे क       |
| 33              | तरा। स्थय                   | 96         | अह तुम्स                       | ₹            |             | क्याणीय ॥                               | ቼ        |            | नाम उंह                                       | जे         |
| 39              | विसम्बिसं ,,                | 98         | °गिरिसंकुलंदुर                 | गंजे,क       | ६४          | ताए सम                                  | ₹        |            | सम्मत्ता                                      | ,,         |
| ३२              | ंणोबद् <b>सं</b> जे         |            | नरवरेन्द्रो                    | जे           | é a         | तीय सम                                  | जे       |            | उदेश-३१                                       |            |
| <b>.</b>        | वर्शिइया ,,                 | २१         | °नग्वतीणं                      | 1)           | iş bq       | मुणो वि <sup>°</sup>                    | क        |            | ७६२। <sup></sup> ४९                           |            |
| <b>३</b> ३      | विसयसुद्दं                  | २२         | तस्म मुणिपा <b>य</b> े         | जेक मु       | ६८          | मणहरे                                   | जे       |            | °पद्यज्ञानि                                   |            |
| 33              | च । णस्संतो । काहेमि।       | २३         | दो <b>ग्</b> यइं               | जे.क         | ĘS          | कयनियाणो,                               | "        | ٩          | °नरंदो                                        | जे         |
| **              | य जिणधम्म दु <sup>°</sup> व | २५         | मणिकुण्डले                     |              | 40          | चित्त् <b>रमु</b> या                    | ,        | ۷,         | 'वादी उ                                       | जे         |
| 30              | सरसिउदेसं जंक               | २६         | विप्र <b>डन</b> ी              | जे           | 9           | ंण य मेलओ <b>क</b> याण                  | nt       | 6          | ंकुखे समुष्यण्णो                              | जे         |
| 36              | हिंडे क                     | ३०         | इमा औ                          | .,           | ७१          | त्राजे य पि <sup>°</sup>                | क        | ٥,         | चडओ य पु <sup>°</sup>                         | 転          |
| 34              | उवद्विया जे,क               | ३२         | ेउ यू भामण्डली                 | ,,           | ७२          | भूट विच्यम                              | जे       |            | चडआ यो पोक्ख <sup>०</sup>                     |            |
| 89              | धारासरत्र व                 | <b>े</b>   | <b>उबमोभिया</b>                | ••           | ७२          | <b>‡</b> भेषण                           | <b>₹</b> | 90         | °नरंदो                                        | जे,द       |
| ४२              | नदीओ ु                      | •          | त्रि <b>पत्तो</b>              | ,,           | ७३          | माहुणाओ काल°                            | ,,       | 92         | °णो विय,                                      | " "        |
| 88              | <b>उत्तुगमणाओ</b> ज         |            | वि पन्नी                       | ₹            | ७३          | नगोत्तरे कि°                            | जे       | 93         | °बोंदिघरो                                     | ,, ,,      |
| ४२              | विस्रेति जे,क               | •          | टि. १ <b>पत्तो</b>             | _            | ७४          | चुइओ                                    | जे क     | 94         | वियाकुच्छि <b>संभवो</b>                       | _          |
| 8,5             | गजंति निन्म(ज्झ)राई क       | 36         | <b>अणपायम्</b> रुम्सि          | जे           | ७५          | इहा जाँ                                 | ₹        |            | एसो ।                                         | बे         |

| 96       | वज्जधरम <sup>०</sup>                     | 31         | 48          | सुगेज्झं                         | ,,         | 994           | रामवियोगे                          | जे                | ч                 | <sup>°</sup> इह्रयं                   | जे                    |
|----------|------------------------------------------|------------|-------------|----------------------------------|------------|---------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| 90       | <b>र्डा</b> डे उमणी                      |            | 48          | अगो उस                           | ,,         | 998           | <b>उद्य</b> गमणो                   | ,,                | Ę                 | पवं विषय                              | जे,क                  |
| 10       | रिबुपुरं                                 | ,,         | 44          | अभिसिचह                          | जे         | 990           | पेब्छइ                             | ,,                | Ę                 | विणियोगं                              | जे                    |
| 96       | भो णरवालि°                               | 有          | 44          | जेणं चिय अउत्र                   | ,,         | 990           | पि <b>च्छड्</b>                    | 韦                 | ,<br>•            | ेसं वत्तव्या,                         | <b>45</b>             |
| 35       | सम्पूर्णगाथा नास्ति                      | जे         | 40          | नरवरेंदं                         | "          | 190           | एसो विय                            | 34                | ٤                 | <sup>°</sup> यंगित <sup>°</sup>       | जे                    |
| २•       | °नामघेयो                                 | ,,         | 46          | र्विकण आढतो                      | ,,         | 995           | ता <b>व दिवसाव<sup>०</sup></b>     | •                 | 4                 | <sup>°</sup> वसभा                     | •                     |
| 23       | °वय भू°                                  | ,,         | 46          | रुवि <b>ऊ</b> णमा °              | <b>4</b> 5 | 920           | नयरीय                              | ,,                | 4                 | °मेत्तपयाणं                           | "<br>जे               |
| 43       | अरिदसणो                                  | ,          | 49          | नेहबद्धी                         | জ          | 920           | द्विष्ठ जिणचेश्यं भ                | ono अप            | 5                 | गामेसु य नगरेसु                       |                       |
| २४       | सहसारकप्पे सुखरी                         |            | <b>६</b> २  | एकों ऽत्थ                        | 斬          | 999           | <sup>°</sup> ण विणएणं ।            | "                 | 90                | <sup>°</sup> सरमस <sup>°</sup>        | थ ,,<br>जे,क          |
|          |                                          | ने मु      | ६२          | ं<br>वो, समई इ <b>ह</b>          |            | 922           | वरकुमारे                           | 专                 | 93                | तुब्मे नि                             | <sub>ं, य</sub><br>जे |
| २५       | तुमे जो                                  | जे         | •           | पान <b>सं</b> कुळे रण्णे         | जे         | 922           | <b>य</b> सिए                       | ₩.                | 95                | पुण्यान<br>णियत्तह इ <b>ओ</b> ,       | <b>5</b> 5            |
| २५       | <b>क</b> रि <b>ऊण</b>                    | **         | ६३          | परिचितेइ                         | जे मु      | 922           | जगणीणं                             | ,,                | 93                | विस्त्रण <b>प</b> हं                  | क<br>जे, <b>ड</b>     |
| २५       | दुराकिति°                                | ,,         | Éå          | द <del>िपवा</del> भिला           | জ          | 922           | दोहिं वि पुने                      | _                 | 98                | ्षेण्य, विवि <b>हेण</b>               | -                     |
| २६       | परि <b>बोहिओ</b>                         | जे         | ७३          | °नरेंदा <b>ज</b>                 | ,,         |               | समभिगृदे                           | जे                | 16                | व दे                                  | •                     |
| २८       | वि <b>हुभा</b> °                         | <b>₹</b>   | હ           | <sup>°</sup> समु <b>र्</b> ग्मि  | 11         | 958           | परिणियसाओ                          | €                 | 9 Ę               | भुयावगाहिया                           | जे                    |
| २९       | °ળુમ્ <b>યાદં</b>                        | 29         | હ્ય         | गेण्हड्                          | अ          | 928           | पईसमीवं                            | जे,क              | २ o               | महायस<br>महायस                        | -                     |
| ३०       | नरवरेंदो                                 | जे         | ७५          | °यवादी                           | ,,         | १२५           | महायस                              | जे                | <b>२</b> २        | मे <b>रुकुमा</b> री                   | .,<br>46              |
| ३२       | करिय तर्व तो गओ                          | ,,         | <b>હ</b> દ્ | अप्पणा                           | <b>ज</b>   | 924           | मा उन् <del>वेद</del> सं           | जे,क              | ``<br>? <b>?</b>  | मेरूक्रो                              | जे                    |
| 38       | गेवेज्ज°                                 | जे,क       | وو          | पक्कं पि                         | "          | 124           | उद्द किचि                          |                   | , <b>,</b>        | विषोदो                                |                       |
| źĸ       | °ओ हं सक्त्र°                            | जे         | ७९          | नीसंगो                           | जे         |               | अरिथ सा <sup>°</sup>               | 19                | ``<br><b>२३</b>   | नरेंदा                                | "                     |
| 34       | ते बिणिप                                 | क          | 29          | तो प <sup>o</sup>                | जे         | 976           | <sup>°</sup> चि सामत्थं            | <b>₹</b>          | <b>२</b> ४        | गरप्।<br>मोत्तृणनरा <sup>°</sup>      | .,<br><b>45</b>       |
| 3 6      | उध्यदृण <sup>°</sup>                     | जे         | <b>د</b> ٤  | गुणकरो                           | ,,         | 926           | नरेंदो                             | ন                 | <b>२</b> ४        | निवेद <u>ें</u> ति                    | -                     |
| 36       | अण—कण।                                   | €          | ۲8          | <sup>°</sup> धम्मसंसिओ           | "          | 126           | °ओ तिसि°                           | **                | २६                | पुत्रविभोगे<br>पुत्रविभोगे            | ·,                    |
| ३९       | नाभस्स                                   | जे         | 64          | धणधन्ने                          | ,,         | 926           | <b>दो</b> विह                      | **                | 7 <b>5</b>        | पुत्ताचनाग<br>पुत्तवियोग्             | क<br>जे               |
| 45       | परथेमि                                   | 布          | ૯૫          | हिण्डई                           | "          |               | इति प्                             | क जे              | 7 q<br><b>2</b> s | नुराज्याए<br><b>न रेंद्रो</b>         | ज<br>जे               |
| 89       | नरंदवसभस्स                               | जे         | ٠.          | सारत्थितो                        |            |               | नाम उ <sup>°</sup><br>सम्मती       | जे<br>क           |                   | ण ८५।<br>पुत्तवियोगं स                | স                     |
| ४२       | •                                        | जे,क       | ۷٩          | अणुपालेहि<br>अणुपालेहि           | ,,         |               | धम्मता                             | 40                | <b>२८</b>         |                                       | "                     |
| ४२       |                                          | जे क       | ५.          | करेह                             | ,,         |               | उद्देश−३२                          |                   | <b>३•</b>         | णादीसंसारे                            | ,,                    |
| ४२       | मंदच्छवी                                 | <b>4</b> 5 | 59          | परिपालणं                         | ,,         |               | -                                  | _                 | <b>₹</b> 9        | भोगहेउति<br>°=========                | <b>₹</b>              |
| R Ś      | वि य मंत्रपंगुरण                         | <b>जे</b>  | 39          | ेण विप                           | "          | ٩             | जि <b>णायत</b> णे                  | जे                | <b>३३</b>         | <sup>°</sup> यत्तणंसु भो <sup>°</sup> | जे                    |
| 88       | <sup>o</sup> णाजीविया                    | ,,         | <b>5</b> 2  | <b>अ</b> डत्रीनदीगि <sup>०</sup> | 2,0        | 3             | णिस्संचारे                         | <b>₹</b>          | <b>३३</b>         | संजोग <b>वि</b> °                     | जे,क                  |
| 84       | <b>ंध्</b> षसुसुयन्द्या                  | जे         | 52          | <b>प</b> गंते                    | ,,         | २             | घेतूणं धणुरयण                      | • •               | <b>₹</b> ₹        | °सोगमादो<br>'                         | जे                    |
| 86       | रइपियं,                                  | 27         | 43          | पणमइ                             | ,,         | 3             | त्रिणं णमेळणं                      | 46                | <b>३३</b><br>३४   | 'पसानेहाणु <sup>®</sup><br>मणो वि°    | **                    |
| 83       | स्वत्रस्य                                | जे         | 54          | °पंकजे                           | ٠,         | २             | ते, दीवेदि जण                      | ,,                | ३५                | ँयासिन्तो <b>य</b> परिस               | ,,                    |
| 49       | कि करणीयं                                | ,,         | 54          | राघवो                            | 13         | २             | दो चेश जणे प <sup>0</sup>          |                   | ₹ <b>4</b>        | ं <b>इ पश्चन्तदे</b>                  | 1 <b>6</b> ,,         |
| 49       | गेण्डियो                                 | 4          | 909         | नरवरेंदं                         | **         | <b>ર</b>      | को एत्थ                            | ₹5                | <b>3</b> €        | एर <b>विदे</b> सं                     | "<br>जे               |
| 48       | ेन्ति, सामिब ? कि                        |            | 908         | बस्सुयाण                         | ,,         | <b>ર</b><br>ર | सुरयस्त्रि <b>को</b><br>अत्रग्हिउ  | ,,<br>जे,फ        | 36                | गराय <u>प्</u> स<br>गतेसु             |                       |
| 48       | अष्ट बंदारणं तुई खा <sup>*</sup><br>तुमे | ,,         | 100         | पावेडम धी'                       | **         | ۲<br>ع        | ज ग्राह्य<br><b>क</b> यावरोहो      | ودراد<br><b>5</b> | 4 4<br>3 6        | <sup>गत्</sup> सु<br>सोगसमु           | "                     |
| ५२<br>५३ | पुन<br>नरवरेन्द्रो                       | "          | 99•<br>992  | कोई च<br>भवणामो                  | "          | 8             | <sup>°</sup> रे पत्तो              | ₹                 | <b>3</b> 6        | सागसनु<br>पुत्त तुमं                  | <b>)</b>              |
| 43       | सुक्ख                                    | ्र,<br>व्  | 994         | सवणा <i>ना</i><br>एकमेक          | "<br>जे    | •<br>4        | सुन्नायतणे                         | क<br>जे           | २८<br>३८          | उप प्रन<br>न ड सो०                    | **                    |
| 48       | सोक्खं                                   | जे         | 994         | एक्सनब्द<br><b>घणकणा</b> इण्या   | স<br>জী    | ,             | खुमायतण<br>संकेयद्वाणहि <b>न</b> ै | জ<br><b>হ</b>     | २८<br>३९          | न उसार<br>'वियोग'                     | "                     |
| •        |                                          |            | •           |                                  | -,         | 3             | A MASIAI de                        | 40                | 4,                | विकास                                 | **                    |

| ۶,          | काहंति                          | जे         | <b>૭</b> રૂ | पुराहहो                      |              |          | इइ प                                  | जे,क              | १७          | तु <b>न्मे</b> हि                         | वे क         |
|-------------|---------------------------------|------------|-------------|------------------------------|--------------|----------|---------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------------------------------|--------------|
| <b>ą</b> ę, | वरकृमारा                        | ,,         | હ્ર         | । दिष्शमलं बरधरो,            | "<br>.सो     |          | नाम उ <sup>°</sup>                    | जे                | २९          | ंभो, दिवसा णिस                            | " <b>%</b> . |
| 89          | पश्चिम जणो                      | ,,         | ſ           | । मालाधरी य देवो             |              |          | उद्देसो                               | ,,                | 3 0         | वज्रकणण                                   | •            |
| ४२          | नदोप                            | 59         | 1           | सुरहिसुरूवो समु <sup>°</sup> | <b>ं</b> जे  |          | सम्मत्ता                              | <b>事</b>          | 30          | दङारणी                                    | à            |
| ४२          | °वरधणुहा                        | ,,         | હલ          | दिव्यभाव <sup>°</sup>        | <b>₹</b> 5   |          | _                                     |                   | <b>ą</b> •  | अणगारं सा <sup>०</sup>                    | 45           |
| ¥ \$        | बहुद्दिसंसु य दे'               | ₹5         | '9 €        | विमाणं च                     | ,,           |          | उद्देश- ३३                            |                   | <b>३</b> 9  | 'चितीभो                                   | <b>Š</b> K.  |
| 8.5         | विवसे <b>डिं</b>                | जे         | 99          | <sup>°</sup> मतीओ            | जे           |          |                                       |                   | 38          | नरेम्दो                                   | ,,           |
| 8.8         | तुरगं                           | ,,         | 96          | सुर्राभग°                    |              | 9        | एसो त                                 | जे<br>            | <b>3 8</b>  | थेव                                       | ₩.           |
| 2.5         | केकईपुसो                        | <b>4</b> 5 | <b>ં</b> ૧  | करइ जिणि°                    | ",<br>乾      | 3        | अक्रिट्ट रण्णेग                       | H<br>H            | 34          | निवेदेमि                                  | जे           |
| 84          | °ओ य णेहेणं                     | ,,         | 49          | °कालं॥ ७९                    | -            | <b>ર</b> | अकिद्वगरवण्ग <b>र</b> े               | जे<br>            | ₹ €         | पावेन्ता                                  | बे,क         |
| 8 €         | <sup>°</sup> होउ णमियसिरो       | ,,         | 60          | °कुम्मेहिं                   | 45           | <b>ર</b> | हद्भपयम <sup>°</sup>                  | <b>फ</b><br>जे    | ३८          | विशाओं य सत्त                             | 斬            |
| ٧Ę          | सपुरिस                          | जं         | 60          | <b>ण्ड</b> विउं              | जे,क         | 3        | "हिं विता°<br>°िन्त य वि°             | -                 | <b>३</b> ८  | पञ्च ठंताओ                                | अ            |
| 80          | संतुंत्रो                       |            | 4٩          | °हिकुड़िम                    | जे           | 8        | न्ति य <b>ाच</b><br>विदा <b>रित</b>   | <b>फ</b><br>ज     | ३९          | निरया                                     | ,,           |
| 8.0         | ल <b>ण्ड</b> ींभरो              | जे         | <b>د</b> ٩  | घयाभि°                       | 帯            | Ę        | ावद्गारत<br>दढममावडिय                 | ज<br>ज            | ३९          | <sup>°</sup> बत्त असिपत्त जंता            | दी,,         |
| 80          | <u>त</u> उझण्हं                 | 4          | ८२          | <sup>°</sup> विरियादो        | जे           | ·3       | दढनम्मान।डय<br>वानरत्रु               |                   | 8 o         | पतेसु                                     | ,,           |
| 40          | केकई                            | <b>3</b> . | ८२          | अणुभव°                       | ,,           | 6        | थागरत्र<br>°क्किकेन्त°                | ,,<br><b>4</b> 5  | ٧٠          | न छभैति                                   | 1,           |
| 49          | °पेडी सढा य                     |            | ८३          | निवेदणयं                     | ))           | 6        | 'कुमुगुमा <sup>°</sup>                | क<br>जे,क         | 89          | एयारि सं                                  | **           |
|             | मार्ह्या                        | जे,क       | ٤٤          | जिणवरे                       | **           | ٠,       | भुगुपुत्र<br>'विणियोगं                | ज, <b>क</b><br>जे | 83          | तो एरिसं                                  | •            |
| 43          | <sup>°</sup> यवादी              | জ          | ८३          | अ।रोगं                       | "            | •        | ावाणयाग<br>ँदित उ वि <sup>°</sup>     |                   | 89          | पार्विति                                  | 22           |
| 48          | <b>अवगू</b> हिउ                 | 45         | 68          | <b>महू</b> मवं               | ,,           | 90       | वरसाउक <sup>°</sup>                   | े<br>जे,क         | 89          | पार्वेति                                  | अ            |
| 44          | °न्दो इव दे°                    | 19         | ۲8          | जिणायतणे                     | ,,           | 1º<br>12 | वारसाउका<br>सिमाउले                   | ग, <b>न</b><br>जं | ४२          | बहुदोक्खं                                 | , p          |
| 4 ६         | स्रो तारि                       | 17         | 48          | परमू <b>धवं</b>              | ,,,          | 93       | ्रमने पित्रोलिए ।<br>भैने पित्रोलिए । |                   | ४२          | कहेमि जं                                  | जे,क         |
| 44          | स्रोगेणं                        | जे         | ८५          | भवणे                         | 19           | 93       | ँद्धाः अहं सियाः                      |                   | 8.3         | <b>अ</b> हब अणु <sup>°</sup>              | Ì            |
| 46          | होइ चिय                         | जे,क       | 64          | 'गण त्रभिण <sup>°</sup>      | ,,           | 1        | ें हुप <b>उरा,</b>                    |                   | ४५          | पते                                       | *            |
| 40          | सपरियंती                        | जे         | 64          | गण अहिव                      | क            | 98       | ह्य इस्ताः<br><b>च्छुया य एउ</b> र    | राज               | क्ष त       | <b>भयद्</b> या                            | **           |
| ५७          | सपरितत्तो                       | 斬          | ८६          | सो हु सुमाणु <sup>°</sup>    | €            |          | _                                     |                   | ₽ €         | पतेसु                                     | 10           |
| 40          | जुर्ति                          | जे         | ८६          | पाडणर्                       | जे           | 9.8      | पट्टणागारा<br><sup>२</sup> २          | क<br>जे           | 80          | जो नरसुरसं <sup>°</sup>                   | "            |
| Ę٩          | <sup>°</sup> स्स सलाहणीयं       | ٠,         | 69          | पवमादी                       | "            | 9 6      | ेतिलयमुगमांसा<br>                     |                   | 86          | समगाणं तु महाज                            | स 🕏          |
| ६२          | होहिइ                           | ₹          | 66          | तत्रो, पात्रविसुद्धी         | ,,           | 94       | जसगवा                                 | क<br>जे           | 86          | गिह्यम्मे अभिर-                           |              |
| ĘĘ          | <b>गिण्हे</b> उं                | **         | ۷٩,         | संभमइ                        | जे           | 96       | विगडवित्यारं                          | <b>J</b>          |             | मामीह ॥                                   | ,,           |
| € ₹         | गेण्ड्व उ                       | जे         | 90          | संच दिँ                      | ",           | 96       | मोमि <b>ता</b><br>॰— <b>-•</b> ि      | ٠,                | 40          | गेण्हड                                    | जे,क         |
| ६३          | जिणवरं सम                       | ,,         | 59          | लहरू य छ                     | जे,क         | 15       | ंसु संकिन्नं                          | ,,                | 49          | मुंचंति<br>                               | <b>.</b> →   |
| ६ ३         | इन्दियसो°                       |            | 52          | लभइ                          | जे           | २१       | आणे <i>ह</i><br>े.•                   | ))<br>>           | ५२          | करेनित<br>                                | बे,फ<br>—    |
| Ę٧          | होहिंड                          | 5          | 43          | करेंह                        | जे, <b>फ</b> | 33       | समोवं                                 | जे;क              | <b>પ</b> રૂ | य उद्दिही                                 | -5<br>31     |
| Ęv          | °वयणसब्भावो                     | जे         | •.३         | <sup>°</sup> वरेन्दाणं       | जे           | २३       | कुओ                                   | जे;क              | 48          | वज्र <b>कण्ण</b> े                        |              |
| 46          | विदेसं                          | "          | 58          | ∫ पज्जा पव्युज्जसिरि,        |              | २४       | वरदेशी                                | ₹ .               | 44          | चितेंतेण सुमरि                            | •            |
| 44          | <b>ं</b> स्स य दाणेण            | ,,         |             | (लिंडिजण सिवं                | <b>₹</b> 5   | २५       | <b>'बरेंदो</b>                        | ंब                | 46          | चिततेण सुमरिया<br>गारमराग                 | <b>a</b>     |
| <b>৩</b> গ  | कालं क॰                         | ,,         | 98          | पि पायइ क                    | जे           | २६       | ेगुरु, अणगारे व                       |                   | 40<br>610   | <sup>णरवङ्णा</sup><br><b>इरिसवसुद्ध</b> े | क<br>ज       |
| ७२          | ंसुरभिनि°                       | जे,क       | 94          | जु <b>बर्</b> स <sup>°</sup> | ₹            | -        | य जाजारे।                             | ₹5<br>            | 4 vs        | हरिसबसुव्यिक्ष                            | <b>4</b>     |
| ७२          | <sup>*</sup> र <b>च्छ</b> रेहिं | जे         | 9,0         | कथाभिसस्रो                   | "            | ર્હ      | साहूणवसाएवं                           | क<br>जे           | ५७<br>५९    | हारसबद्धा <b>ल्यक्य</b><br><b>केजवि</b>   | _            |
| ٧į          | <b>सम</b> प्पए                  | <b>4</b> 5 |             | कहाभिस <b>चो</b>             | जे           | २७       | वःत्रक्षनर                            | अ                 | 7)          | कणाय                                      | बे,ड         |

| <b>§</b> o | दसंगनयरं                            | जे                 | 9 = 6       | संखुभिया                                                      | जे               | 935        | वज्जकण्यस्स                                      | ₹.                        | २३              | तुष्मं सम <sup>°</sup>          | बे                                      |
|------------|-------------------------------------|--------------------|-------------|---------------------------------------------------------------|------------------|------------|--------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------------------------|-----------------------------------------|
| ٤٩         | बज्ज कण्णस्स                        | •                  | 900         | तालुग्नय।<br><sup>°</sup> स ती ओकड्डे                         |                  | 930        | गणियं च ?                                        | -                         | <b>२६</b>       | <b>मु</b> येन्ती                | •                                       |
| 59         | वेत्तस्या°                          | ,,                 | 900         | <sup>*</sup> मतीया                                            | "                | 93,        | तच्य ग                                           | जे                        | 26              | जणय अविमो                       | ,                                       |
| 67         | वज्रकण्णं                           | जे, <b>फ</b>       | 906         | नताया<br>तं <b>वेडि</b> उं                                    | "<br>जे <b>क</b> | 130        | <sup>©</sup> लंदिणां                             |                           | 30              | प्रभाष                          | ज, <b>क</b>                             |
| <b>६</b> २ | कहेदि                               | जे                 | 906         | त <b>वाड</b> ं<br>पक्को                                       | ज <b>क</b><br>जे |            | -                                                | "<br>31                   | ₹•              | कूवइ कलुण म                     | जे                                      |
| ÉS         | वज्ञकण्णो                           | ٠,                 | 906         | <sub>युज्य</sub><br>सुउ <b>हाइ समयं</b>                       | SI               | 135        | <b>ैयरमादीहिं</b><br><sup>°</sup> वेहिं दिण्णाणं | a                         | ३•              | सोगापन्नेण                      | •                                       |
| €8         | नरेंद्रम°                           | ,,                 | 700         | गुज्यम् समय<br>विद्यु <sup>०</sup>                            | _                | 935        | - •                                              | **                        | `<br><b>३</b> ३ | °a=en°                          | जे,क                                    |
| Ęu         | <b>एक</b> ≀ <b>लि</b>               | 4                  | 106         |                                                               | <b>क</b><br>े जे | 456        | थणसोणिसालिणीणं<br>सयाण तिण्णेत्र <b>दिश</b>      | ाकि क                     | 3 6             | निवेदेइ                         | 3                                       |
| • ?        | रायगिहं प <sup>०</sup>              | 4                  | 909         | जुजाइ समयं रिष्टु <sup>°</sup><br><sup>°</sup> लघाण् <b>ह</b> | ज<br><b>क</b>    | 980        | ैलासंगमेण                                        | ।।-। - <del>।</del><br>जे | રૂહ             | अशो विली <sup>°</sup>           | •                                       |
| ७३         | स्मित                               | जे                 | 905         | लवागृह<br>जघानिलेण                                            | क<br>जे,क        | 10-        | जाव न <b>य</b> भु <sup>°</sup>                   | ज, <b>क</b>               | રેહ             | भणइ य महा                       | à                                       |
| . ફ        | कतो चिय वाउल-                       |                    |             | जवात्मलण<br>वज्जइ अवरोमुहं                                    | ज,फ<br>जे        | 982        | णं करेसु कहाणं                                   | ज, <del>उ</del>           | 36              | थेवन्तरं                        | •                                       |
| •          | <b>मण</b> स्स                       | जे,क               | 190<br>111  | -                                                             | -                | 982        | णं करेसु <b>क</b> ण्णाणं                         | -                         | ४२              | ैसे य घण°                       | ġ                                       |
| હ દ્       | 'बो, बहेइ सभाए                      |                    |             | एव सा                                                         | <b>क</b><br>जे   | 980        | वजसवणेण                                          | 5                         | 83              | घणवन्दं                         | •                                       |
| •          | मज्झयारीम ।                         | উ                  | 993         | <b>रिबुमेण्णं</b><br>भाभिट्ठो                                 | অ                | 983        | वङ ज कण्णेण                                      | जे                        | 88              | सयपडन्त                         | ,,                                      |
| 99         | ं दुग्गविसमपा <b>या</b>             | t "                | 193         | आ।महुः<br><sup>0</sup> त्थमच्छ <b>र</b> च्छा                  | "                | 186        | मन्दमन्द <u>ं</u>                                | ज, <b>क</b>               | 88              | श्चयप <b>ब</b> न्त <sup>©</sup> | जे<br>जे                                |
| 36         | वज्जकणं                             | ••                 | 998         | त्यमच्छ <b>र</b> च्छ।<br><b>सक्</b> य                         | <b>क</b><br>जे   | ,          | मन्यमन्य<br>इति प <sup>°</sup>                   | -                         | 88              | मेच्छसा                         | 17                                      |
| ۷.         | वज्रकण                              | •                  | 118         |                                                               | ज<br>जे.क        |            | नाम उ                                            | , ;;<br>जे                | 84              | वेसानरो                         | - · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| ۷.         | नेय ते रज्जं                        | 31                 | 998         | ग्विसेन्न<br>°                                                | ज.क              |            | सम्मत्तो                                         | ज क                       | 8 €             | निरूविओं                        | ने,क                                    |
| 69         | वजारणो                              | ,,                 | 114         | °बहियजोई                                                      | _                |            | · le-of (ii                                      | O( 4)                     | 40              | ंमेण य तो भ°                    | जे                                      |
| 49         | सन्दं पि गे                         | <b>4</b> 5         | 994         | रिवुषलं                                                       | जे               |            | उद्देश−३४                                        |                           | ٩٠              | बालिखील तो                      | ,,                                      |
| 68         | एयं ते                              | जे,क               | 496         | 'वेविरंग                                                      | ,,               |            |                                                  |                           | ٧,٩             | वारिखीलं                        | "                                       |
| 64         | द्रअप्तंतयम्मि वि                   | जे                 | 996         | <b>रहारूढी</b>                                                | "                | 3          | <sup>o</sup> तालि <b>यसरीरो</b>                  | ने                        | ષર              | पक्षादेणं                       | ,,                                      |
| ٠          | दहुणं दु                            | ,,                 | 996         | °इ.धीरो                                                       | जे,ज             | ٧,         | परिचिन्तिऊण                                      | जे,क                      | પ રૂ            | लभसु                            | "                                       |
| 60         | ेडू 'डु<br>अइडुग्न्तो               |                    | 995         | मं निगामं                                                     | जे               | ٠          | विष्पओगो, मह                                     | जे                        | ५३              | <sup>0</sup> पुरिपश्चिओ         | ,,                                      |
| 66         | अरुपुर्वे प्यच्छामि                 | <b>,,</b>          | <b>१</b> २० | असर्णीण                                                       | ٠,               | v          | जाबयन तस                                         | साम                       | 48              | बालिसीली                        | ,,                                      |
| ८९         | चन्द्रपभस्स                         |                    | 129         | ओलंबेमि                                                       | क                | •          | जाव न तस्य उ                                     | वंत, जे                   | فإلغ            | >9                              | ,,                                      |
| <b>59</b>  | चन्द्रपमस्ल<br>बज्जकण्णो            | ••                 | 923         | रुवन्तीण                                                      | जे,क             | v          | तस्स उद्यं, व                                    | ?                         | 46              | बधु अणु                         | 7,                                      |
|            | <sup>थ जाकण्या</sup><br>°पाणमादीर्य | •                  | 922         | वज्ञकण्णरिवू                                                  | जे               | v          | तस्स अंतं (अन्नं                                 |                           | 46              | <sup>°</sup> म्बिया प्रथओ       |                                         |
| <b>48</b>  | पाणनादाय<br>सुरुवेहि विगुणपुर्श     | ''<br>जे, <b>क</b> | 923         | पडमनाभं                                                       | <b>₹</b>         | 4          | ैई इह चेव <i>य</i> ं                             |                           | 40              | सिंगेह                          | 45                                      |
| 44         | यज्ञ <b>कण्णेणं</b>                 | जे                 | १२४         | वज्जकण्लेणं                                                   | जे               |            | <sup>°</sup> ई, उबसाहियभो                        | ° जे                      | و. په           | पनागरा                          | ત્રે                                    |
| 30         |                                     |                    | 926         | <sup>°</sup> सिणेहा                                           | ,,               | 99         | पविससु नयरा                                      | fg',                      | ५९              | वा <b>लिखो</b> लो               | ,,                                      |
| 9.0        | **                                  | "                  | 933         |                                                               | जे,क             | 93         | <b>भोयणादीयं</b>                                 | ,,                        |                 | इति                             | ज,क                                     |
| 55         | तुम्ह पा                            | ,,                 | 930         | <sup>°</sup> वरेंदं                                           | जे               | 94         | ओइंचड                                            | ٠,                        |                 | वालि <b>खीलवक्खाणं</b>          |                                         |
| 1-1        | सीद्योदरो                           | 寄                  | 930         | तिलोगपरि                                                      | "                | 98         | जोयणला°                                          | ٠,                        |                 | नाम उ <sup>°</sup>              | जे                                      |
| 9.9        | जह वि <sup>°</sup>                  | ,,                 | 939         | सबुरिम                                                        | ٠,               | 96         | या <b>लिखीलो</b>                                 | ٠,                        |                 |                                 |                                         |
| 909        | पसि जन्ति                           | ••                 | 933         | वउनकण्णो                                                      | ,,               | 96         | पुरसामी                                          | ,,                        |                 | उद्देश-३५                       |                                         |
| १०२        | वज्जरूणो                            | जे                 | १३२         |                                                               | "                | ٩٠,        | मिच्छाहि <sup>°</sup>                            | **                        |                 |                                 |                                         |
| 908        | भणेइ                                | ٠,                 | १३२         | -                                                             | 奪                | २०         | या <b>लिखी</b> लं                                | ,,                        | ٩               | नदी                             | जे                                      |
| 908        | <sup>°</sup> मंब रुट्टो सीहोय       | रो                 | 934         |                                                               | जे               | <b>₹</b> n | पुत्तो उसो                                       | ,,                        | <b>ર</b>        | <sup>°</sup> मं च सीया          | ,,                                      |
|            | भणइ एवं ।                           | ₹6                 | 354         | मीहोदरो                                                       | जे               | २१         | ैत्तो अहं तु जा                                  | ° जे,क                    | 3               | मं भिमाए, <b>स</b> ै            | 45                                      |
| 904        | संधिव्द                             | जे, <b>फ</b>       | 934         | <sup>०</sup> ण रहवराण                                         | •,               | <b>5</b> 2 | <sup>°</sup> मालिणो                              | " "                       | 3               | महं अईवार                       | *                                       |

| ч          | 'जागामं                        | ,,         | ÉB         | सुसीमा य                      | ₹5       | <b>૨</b> ૪ | ँगेण <b>अभिया</b>                 | ,,           | ₹•         | साहणिएजं तु                                           | 17             |
|------------|--------------------------------|------------|------------|-------------------------------|----------|------------|-----------------------------------|--------------|------------|-------------------------------------------------------|----------------|
| 12         | पसिज्जर                        | ₹5         | દપ         | नरेंदो                        | 3        | ၁မွ        | पामूउं                            | जे,क         | ३२         | रहवरे                                                 | )g             |
| 13         | <sup>°</sup> घायाहि            | जे         | 44         | गर् के                        | जे, .    | ર્ષ્ટ      | ेलिपुडा                           | ज            | 33         | ंद्रि समयं                                            | •              |
| 93         | भागई चेव                       | <b>4</b> 5 | ĘĘ         | य सहुएइ ॥                     | ,<br>3   | २६         | बिद्धाए                           | ज            | ३२         | वचंतो ल°                                              | *              |
| 14         | इत्योण बा                      | जे         | Ęu         | य होई तस्स सा                 | ने       | 36         | <sup>°</sup> मालासम <b>सहि</b> मे |              | ३५         | बहुभडस्रयसहस्त-                                       | -              |
| 94         | पते न                          | ,,         | 69         | <sup>०</sup> अणियकरणो         | ,        | २९         | तस्थे <b>य</b> समु°               | ,, ,         | ,          | परिव्या                                               | जे             |
| 90         | <sup>°</sup> नदीणं             | 3)         | <b>9</b> 0 | <sup>°</sup> लाभिभो           | ,        | <b>3</b> o | ंण तीए                            | ,, ,,        | ३५         | किंद्र तं जिलेद्द भ                                   | -              |
| 9 9        | निवसामी                        | ₹          | 40         | पत्ता य                       | ••       | 3 8        | सा सामि! तुज्ञा                   | जै           | <b>३</b> ६ | विन्ते हि                                             | जे, <b>ड</b>   |
| 90         | निविसामी                       | जे         | وو         | ेविहा <b>य</b> म <sup>°</sup> | : )      | 38         | सावितर्दि                         | जे,क         | ξv         | जंप <b>सी</b>                                         | 5              |
| 96         | ग <b>जि</b> यादिस <sup>®</sup> | ,,         | ψą         | <b>रु</b> वन्तं               | ने क     | 36         | सरीरादि                           | जं           | ą o        | पार्थ तु <b>अ</b> °                                   | जे,फ           |
| २०         | नग्गोद्द°                      | ,,         | •3         | वि सुमो <b>मं</b>             | ቼ        | ४२         | ंल करेहि                          | ,,           | 35         | सन्तु ज्जेणं                                          | जे             |
| २२         | तुरिय <b>वेगो</b>              | 1)         | ७६         | तद विन                        | त्रे     |            | इति                               | जे,क         | 35         | सिविराण य सा <sup>°</sup>                             | •              |
| 35         | पुहर्शम वि॰                    | ,,         | ૭૬         | घिती,                         | , ,      |            | <sup>°</sup> नाम पत्स्वं          | উ            | ₹ °.       | °णं हरइ                                               | ,,             |
| २६         | पुहर्दिन वि°                   | 45         | <b>ডড</b>  | विव <b>हिय</b> -प             | 韦        |            | सम्बस                             | जे,क         | g o        | सि <b>बर</b>                                          | जे             |
| २७         | दत्तयहत्थो                     | લે         | ७७         | पसादेणं                       | जे       |            |                                   |              | ¥ e        | भड़ा विगय <b>जीया</b>                                 | "              |
| २८         | °वागारा                        | जे,क       | 96         | <b>अ</b> ण उत्रेण             |          |            | उद्देश- ३७                        |              | प्त ३      | गयणपाली                                               | 91             |
| ₹•         | माय व्य <b>के</b>              | जे,क       | 96         | <sup>°</sup> या सक्उजेग       | ₹        |            |                                   |              | 8.8        | ੰਲਿਧੂਤਂ                                               | •              |
| 34         | °बिहीसियार्हि                  |            | 96         | समंतु अस                      | 11       | ٩          | पच् <b>वक्</b> खं                 |              | 85 }       | रसुपालं सल <b>ेलयं</b>                                |                |
|            | <b>ब</b> हुयार्दि              | » »        | ৬৫         | <b>ैय</b> ा सह <b>स्</b> याई, | ঈ        | રૂ         | म तिथ                             | জ            | J          | दइयचलणेसु                                             | ₹.             |
| <b>३</b> ६ | <sup>°</sup> वडादिक°           | जे         | ৩९         | नंदवइस्य                      | जे,क     | Ę          | सतेडि                             | ٠,           | ४९         | <sup>°</sup> बलिकमां                                  | जे             |
| રૂ ૭       | <b>ैभावा</b> णं                | "          | 6:         | <b>ंमण्डिया वसु</b> घ         | ा व      | Ŀ          | मादीय ।                           | •            | 4.         | इसिंह <sup>°</sup>                                    | . •            |
| ३७         | जो हुवि                        | जे         |            | रर                            | जे,क     | 90         | नन्द्णमादी                        | ,            | 49         | <sup>°</sup> भगई सा अक्ष्य य                          | ,.             |
| ३९         | "वरेंदं                        | "          |            | 'क्खाणी नाम                   | क        | 99         | °रहमादी                           | **           | <b>ጎ የ</b> | दिहंत                                                 | **             |
| ४२         | असणाइ याण भन्तं                | •          |            | क्वाण सम्मत                   | ज        | 17         | अम्ब्ह्रो                         | ,,           | 45         | उसमादीणं                                              | ,,             |
| ४२         | पसादेणं                        | जे         |            | सम्मनः                        | ৰূ       | 93         | पते                               | ,,           | ५२         | चरियाणि                                               | जे, <b>ड</b>   |
| 8.5        | परितोस'                        | <b>»</b>   |            | उद्देश−३६                     |          | 93         | <sup>°</sup> सा इव भोग°           | जे <b>,क</b> | 45         | अहिविरियय कि                                          | जे             |
| 88         | पहडा                           | ો          |            |                               |          | 98         | पनेसु                             | जे           | 48         | वि वयणं भ <sup>°</sup>                                | 7.0            |
| 84         | मइं एस                         | ,,         | 4          | <b>अह</b> ल ं                 | ₹        | 9 \$       | <sup>°</sup> यस्स महत्थं          | क            | 48         | जः अच्छिम                                             | •              |
| 80         | संाऊण                          | ,,         | 3          | एवं भ                         | 12       | 9 6        | साहेह                             | ••           | 46         | नट्टियाय<br>                                          | जे             |
| ४७         | दुह्नमलम्भो                    | ₹5         | ŧ          | पबुत्तो                       | ,.       | 90         | भणियमेत्तो                        | উ            | 40         | ठाई<br>                                               | **             |
| 80         | दुलंभलंभो                      | न          | Ę          | ऊमुग <b>म</b> े               | ज        | 96         | নুজন                              | ,,           | 46         | मेदेणं<br>°२६°                                        | "              |
| 86         | सुसोमा                         | <b>4</b> . | ٠          | रणांच अःकः"                   | ₹5       | 95         | तुमे म                            | ••           | ५९         | <sup>°</sup> वेविरस <sup>°</sup>                      | <b>4</b> 5     |
| 86         | मए उनेव                        | जे         | 90         | <b>'त्रणमादो</b> प            | जे       | २१         | कुण इस्भिष                        | क            | <b>ξ</b> • | <b>चेह्यघर्र</b><br>तसाइण्गो                          | जे             |
| ४९         | स <b>रका</b> लं                | ,,         | 99         | विणिस्मया रा <b>मलक</b>       | बणा.,    | २३         | जे <b>णेरिसाणि</b>                | जे,क         | 50         |                                                       | "<br>~ ~       |
| 40         | नेव्वाण <sup>°</sup>           | ,,         | 94         | तेणं, निग्गहिया वि            | ने° क    | <b>ર</b> ૪ | मणियमेत्तं।                       | ज            | <b>६३</b>  | <b>स्त्र तायइ</b> ,<br><sup>*</sup> ण एम्ब <b>भ</b> ° | क,जे<br>जे     |
| 40         | भरहेरवपसु                      | ₹          | 94         | पोसहिया नि                    |          | २ ६        | पुरवराओं                          | क<br>-       | ĘĘ         | ण एम्त्र स<br><sup>°</sup> सु दुक् <b>रं जईव</b> रियं | -              |
| 48         | °याए वरमभणे                    | "          | 90         | इमाइ                          | <u>,</u> | Şέ         | 'कण्डंच वह <sup>°</sup>           | ज़े<br>-     | ĘĘ         | सु दुक्तर जहचारय<br>महाभोष                            | । क<br>जे      |
| 45         | <sup>0</sup> णं पत्रसी ।       | ,,         | 95         | उ•वंधिऊग                      | जे,क     | २७         | मिहिलासा <b>मी</b>                | <b>5</b>     | ६६<br>६७   | महाभाष<br>अइविरि <b>एण</b>                            | অ              |
| é •        | क्रवदिशिकन्ति ।                | जे         | २१         | समादहोय प                     | क        | २७         | सीहोदरमादीया<br>र-२               | র            | 4.5        | व भ०                                                  | =              |
| <b>६</b> २ | <sup>o</sup> दुरिसा            | <b>4</b> 6 | २१         |                               |          | २८         | नरेंदो                            | **           | Ęv         | ंस्स जस्स परम <sup>°</sup>                            | <b>फ</b><br>जे |
| €8         | नामेण अहं                      | जे,क       |            | <b>अद</b> ीसाग                | जे       | २९         | आगच्छाहि                          | **           | 4.5        | 10 -111 114                                           | VI.            |

|            | -> > C                                |          |                            | 0                                    | ۸                 | 95                | ° ऊण सी <b>बा</b> ,                   | जे                             | .ala     |                                     |
|------------|---------------------------------------|----------|----------------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------|--------------------------------|----------|-------------------------------------|
| \$ 6       | रज्जे सो विजयरहं                      |          | \$ 4                       | रइसमं वं                             | जे, <b>क</b>      | - 13<br>- 20 :    | अन्यानः,<br>अभेगे सराग एक्तो          |                                | ७५<br>७९ | काल कारुण ,,<br>चित्रभो जे.क        |
| 66         | नेण्डई दि <sup>°</sup>                | जे       | 34                         | सत्तुरमो                             | जे                | 7.                | । आगसराग एतः<br>  भसीए वदणं तु        |                                | -        |                                     |
| ••         | °सीलमुद्रो                            | <b>事</b> | \$ 6                       | °इ एंती अ                            | जे, <b>क</b>      | <b>२</b> २        | ैअभिण <del>व</del>                    | े<br>जे <b>क</b> ,मु           | ७९       | य जोइससुरो से                       |
| •          | <sup>°</sup> घरो ति विरिओ             | जे       | ४१                         | दसणेहिं सा                           | जे                |                   | *चलस्तोरु                             | ज. <b>फ</b> .गु<br>जे          | ٠٩       | °नियाणभूओ ,,                        |
|            | <b>इ</b> ति                           | जे,क     | ४२                         | दुन्दुभी                             | .,                | २३                | यलग्तार<br><b>आध</b> मिओ,             | জ                              | ٤ ٤      | गहिओ जे,इ.स                         |
|            | नाम पव्यं                             | जे       | 8 ई                        | ेदमणो प <b>हि</b> च्छसि              | Ħ°,               | <b>₹</b> 3        |                                       | ••                             | ८३       | पंचदंडा जे                          |
|            | सम्मत्तं                              | 4        | 8.8                        | एतो सा                               | क                 | २३                | विवसनाहो                              | **                             | 63       | पंचरंडा ६                           |
|            |                                       |          | 8 €                        | <b>सत्त्वमस</b> स                    | जे                | <b>5</b> 5        | मइलॅनो                                | ••                             | ८५       | सुर्लोगे बे                         |
|            | उदेश-३८                               |          | 8 €                        | तुहं वर्व                            | ,,                | २५                | जघारी                                 | ,,                             | ٤ ۾      | खविया जे.क                          |
|            |                                       |          | 8.6                        | अम्हं                                | ,,                | ₹ €               | <sup>®</sup> हास्पमहिय—सं             | खी.,                           | ९•       | भवज्झओ जै                           |
| •          | <sup>°</sup> समाणुह्नवा               | जे       | ४७                         | इमं म                                | ,,                | २९                | राम्रवेणं                             | _                              | 59       | अणमिस <sup>°</sup> "                |
| 3          | कंता वि°                              | ,,       | 80                         |                                      | न                 | <b>3</b> 9        | ओहिनिस <sup>o</sup>                   | जे                             | 5.5      | अस्सेसा सु <sup>°</sup> ,,          |
| ą          | °निमित्तं च ।                         |          | 1                          | ्तथो,                                | जे,क              | 33                | केवलं नाणं                            | जे क मु                        | 58       | !जेय इमे गुण <sup>°</sup> ,,        |
|            | स <b>मु</b> ज्जं च ६°                 | 19       | 84                         | बारु भिज्ञण                          | जे                | 38                | <sup>°</sup> बाया सरगणा               |                                | 44       | जाणन्ति                             |
| ¥          | विसय <b>धोक्</b> खं                   | 5        | <b>¥</b> ९                 | संनिगासे,                            | ,,,               |                   | सुरगणा य                              | जे                             | ९५       | °न्तितओ दो° जे,क                    |
| 6          | तुर <b>ए</b> ण वे                     | ,,       | 49                         | पणमियमाम <sup>े</sup>                | ች                 | ३५                | रामसोवित्ती                           | ••                             | 5.6      | अभिलसिया जे                         |
| \$         | <sup>°</sup> बैधुगहिय                 | ,,       | 42                         | तस्थिठिउं                            | जे                | 80                | बीओ                                   | ,,                             | 90       | पियरिं मो ° 🔻                       |
| 90         | °स्तरे नि°                            | जे       | 43                         | <b>कु</b> सलाई।                      | ٠,                | Ş e               | °ओ पेमविश्रे                          | ì                              | 56       | ँविओगे विव <sup>°</sup> जे          |
| 90         | गुणु क् <u>रिल</u> णं                 | ,,       | ५२                         | °ओ राइणा                             |                   |                   | निययकडजेणं                            | क                              | 900      | संघ मोत्रूण क                       |
| 97         | <sup>°</sup> जम्मे सफलं               | •        | 46                         | नयराओ                                | ,,                | 88                | पने                                   | जे                             | 900      | पक्षोय संघ° ,,                      |
| 18         | <sup>°</sup> मन्तपयत्रीढो             | ,,       | ५७                         | असोस '                               | ,,                | ४५                | डेमाल्ड्रेग                           | ••                             | 900      | पत्तो संघस्सहिओ जे                  |
| 94         | ंण किंचि                              | जे,क     |                            | रइ                                   | जे,क              | 84                | जहाबिसं                               | ক                              | 902      | पते "                               |
| 15         | ग्रमणसूज्ञा                           | जं       |                            | °पउमा नाम                            | जे.क              | 40                | <b>उज्जाणपाल</b> °                    |                                | 903      | सामी जे,ह                           |
| 90         | <sup>°</sup> रो <b>य</b> बुस्रो       | ,,       |                            | <b>म</b> म्म <del>त</del> ं          | ৰ                 | 49                | °जमादीप                               | जे                             | 9 . 8    | पते जे                              |
| 9 4        | °नियत्तामो                            | ,,       |                            |                                      |                   | 49                | पगमिय स <sup>o</sup>                  | क                              | 904      | धूयं चनार्ग ह                       |
| २०         | °मादिएहि                              | ,,       |                            | उर्श-३९                              |                   | 4 6               | वस-कलिल-सि                            | ਸ .                            | 906      | तावसपुरओ <b>य जो<sup>०</sup> जे</b> |
| <b>२</b> २ | °यारत्थं                              | जे,क     | ~                          | देवाणियउवभोगा                        | ज                 | 46                | <sup>°</sup> हरिय <b>ब</b> भतं        |                                | 900      | <sup>°</sup> वमो उद्घ .,            |
| २३         | <sup>°</sup> हो पासे                  | ₩.       | ۶<br>-                     | दवाणयउवमाना<br><b>"उवकरण</b> "       | ग<br>जे, <b>क</b> | 40                | भरेह                                  | जे                             | 900      | कस्सव दु <sup>०</sup> 🖡             |
| 48         | अणुषं म <sup>°</sup>                  | "        | <b>₹</b>                   | उवकरण<br>बोलॅताणं                    | ज,क<br>जे         | Ęo                | अज्ञाह्य                              | ••                             | 909      | गिहाओं जं                           |
| 28         | <sup>े</sup> उर्ज विम्यिग <b>ऊ</b> णं | जे       | 8<br>8                     |                                      | জ                 | ۥ                 | करेडि                                 | 奪                              | 992      | <b>उ</b> ज्जया <b>ह</b>             |
| 34         | त तस्थ                                | ,,,      | <b>&amp;</b><br><b>'</b> 4 | <b>नयरं</b><br>अण्णणातु <sup>°</sup> |                   | ६२                | सुणिञ्जण                              | जे                             | 992      | अवगू जे,क                           |
| 26         | इम तु रा <b>य</b> °                   | "        |                            | जह <b>को</b> ड                       | •<br>•6           | € €               | मेरछं हतूणमु <sup>°</sup>             | ,,                             | 993      | सु वरणेण <b>मह भ</b> वणे जे         |
| ३०         | जियस <del>न</del> ्                   | 19       | 4                          | ए <b>ही अ</b> ै                      | ;<br>জ            | <b>6</b> 6        | • नियोगेण                             | _                              | 994      | ंसो घट्टां 🐇                        |
| ३२         | <sup>ं</sup> मि सब्दं                 | ,,       | 90                         | एय अणी                               | "                 | 40                | पवस्रो,                               | ,,                             | 996      | सररज्जृहिं स बद्धों जे              |
| 33         | <b>ै</b> इ हुन <sup>°</sup>           | 13       | 90                         | <b>अभि</b> मुहु हो <sup>0</sup>      | ٠,                | <b>\$</b> •       | दोण्ड वि                              | ,<br><b>西</b>                  | 996      | पभागं मे                            |
| 34         | जाबुह्वाबो                            | ,,,      | 90                         | हा य(ठ)ति                            | •                 | <b>§</b> <i>C</i> | कहेति                                 | न<br>जै,क                      | 996      | किलीस जे.                           |
| 34         | °देसिणी                               | ₹6       | 98                         | निकाराइण्णं                          | ,,                | <b>§</b> c        | अश्यद्वाण                             | 51, 1.<br>€                    | 990      | धण-सयण-बन्धुर जे,क                  |
| 36         | °िलपुर्द                              | जे       | 93                         | गहगणाइसं                             | ,,                | 65                | <sup>°</sup> या किवास्त्र             | जे,क                           | 115      | aracon)                             |
| 36         | °वो चिव                               | >>       | 90                         | गोणसेहि                              | ,,                | ٧.                | य दो वी,                              | ज, <b>फ</b><br>जे, <b>फ</b> सु | 920      | हो तओ केवली अच्चे जे                |
| 36         | पसयच्छी                               | "        | 90                         | °रइसुतेहि                            | जे                | νį                | तिह्न गन्द्रं                         | -1) <del>-</del> 3             | 121      | नेव्याणं जे,इ                       |
| 30         | अरीणदम तुइं,                          | "        | 96                         | धणुवस्महेदि विडि                     |                   | <b>9</b>          | <sup>०</sup> णं प <b>यया</b>          | _                              | 121      | होहेति 🚒                            |
| ٦-         | *****                                 | "        | • -                        | .G. 4.4                              | 7.                | 7                 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | **                             |          |                                     |

|         | `~~                             | _            |            |                                   |                    |      |                       |              |                  | _                                        |                    |
|---------|---------------------------------|--------------|------------|-----------------------------------|--------------------|------|-----------------------|--------------|------------------|------------------------------------------|--------------------|
| 929     | होहिति                          | जे           |            | उद्देश-४१                         |                    | ५०   | <b>सुके</b> उं        | जे           | 5                | मातु <b>लं</b> गेणं                      | जे                 |
| 729     | दोणिय अ                         | जे, <b>क</b> | _          | r                                 | •                  | ५ २  | णं तुमे तं            | 99           | 90               | °मादिपदि                                 | 19                 |
| 9 28    | <b>ऽवधीणं</b>                   | •            | ર          | <u> </u>                          | ी<br>•             | ५२   | प्यमादी               | जं           | 99               | च्छुमादिएर्हि                            | *                  |
| १२४     | <sup>°</sup> या विहीणं          | जे           | રે         | नदीप                              | ज                  | 45   | भणिजासु               | ₹5           | 99               | बाइएसुं।                                 | 45                 |
| 324     | वेरदिढ <sup>°</sup>             | ,,           | 8          | भण्डवकरणं                         | ,,                 | ५२   | र्किंच ना°            | **           | 99               | <b>ंस</b> लिखें <b>हिं</b>               | वे                 |
| 920     | पबमादी                          | **           | 8          | समणा समियपा                       | वा ,,              | ५२   | कण्णा गयं दुक्खं      | ٠,           | 18               | तरच्छभक्षाउलं                            |                    |
| 935     | ताव स ग                         | ,,           | Ę          | °फ्रणिस°                          | <b>ब</b> र्फ       | 43   | 'क्लो <b>य</b> ।      | ,,           |                  | <b>निच्चं</b>                            |                    |
| 930     | <sup>°</sup> मणसेसं ।           | 蕲            | 8          | ° <b>क्य</b> लग—ख*                | जे                 | 43   | ॅक्बो उ।              | जे           | 98               | <sup>°</sup> सगवक्खरोहिय                 | जे                 |
| 939     | ता आवईहि                        | "            | •          | <sup>°</sup> य-केल-ख <sup>*</sup> | क                  | 48   | अत्थेत्थ              | ₹            | 98               | <b>ट</b> ण्डय्गि°                        | 27                 |
| 131     | संभरेजासु                       | जे           | 90         | गन्धादगकु•                        | <b>4</b>           | A8   | रु(भ)गिर              | जे           | 98               | <b>रण्डओ</b>                             | ,,                 |
| 932     | इह ते                           | <b>)</b> ;   | 99         | दिसि बहे                          | जे,मु,क            | 46   | ंकण पिउ <b>समा</b> र  | я",,         | 98               | <b>स</b> ण्डार् <b>ण्णं</b><br>-         | **                 |
| 933     | बोद्दीफलं व                     | जे,क         | 93         | परि गेष्ट्रि                      | जे,क               | A. E | निययतायस्स            | ٠,           | 94               | महानदी                                   | **                 |
| • • • • | इइ प॰                           | ,,,,         | 98         | ताणं गन्धोदण                      | <b>জ</b>           | ५६   | निययमाणस्स            | 4            | 9 €              | ूषिव <sup>्</sup> डस <sup>°</sup>        | <b>5</b>           |
|         | देसभूतणवद्याणं पर               |              | 94         | निव्यिष्टपार '                    | ,,                 | 46   | पारबु <b>द्धो</b>     | ज            | 4 5              | <sup>°</sup> लय <b>समगर</b> °            | जे                 |
|         | सम्मलं                          | <b>36</b>    | 90         | असु विश्रो य                      |                    | ५९   | पत्ते वि <b>वाह</b> ° | ₹.           | 919              | वरन्दी                                   | *                  |
|         |                                 |              |            | दुग्गंधो ।                        | जे,क               | €9   | ंबा <b>जायतिब्य-</b>  |              | २०               | सुरमिषु°                                 | **                 |
|         | उद्देश-४०                       |              | 96         | मु णियपानी                        | উ                  |      | संवेगा                | ज            | २१               | निलंति                                   | क,मु               |
|         | •                               |              | 96         | डंडगो नामं                        | ٠,                 | ६४   | एयं <b>मो</b> "       | जे, <b>क</b> | २९               | पडमाभिसं°                                | जे                 |
| 8       | निब्मरप <sup>2</sup>            | ₹.           | 93         | <b>ड</b> ण्डगो                    | ,,                 | ÉB   | हुंति                 | ₹            | २२               | ते भगंतमदुयर,                            | **                 |
| Ę       | सुर <b>हिकग</b> ि               | ,,           | २१         | °वरेंदो                           | 1)                 | € €  | करेह                  | जं           | 7?               | <sup>°</sup> ड महेलियं                   | **                 |
| •       | °गम्धेहि                        | जे           | २१         | ंश्वियभु श्रो                     | ,,                 | ક્ હ | भावेण ज               |              | २ <b>२</b>       | <sup>°</sup> इ म्हेलिया                  | 4                  |
| Ę       | °स्ता <b>वि</b> या घय°          | ,,,          | <b>२</b> २ | ँद्ध । आल <b>इय</b>               | कंठ ,.             | ş٤   | ेचं चिय मुणि°         | ,,           | २४               | तो सु <b>चिरसीय</b> रू                   | जे                 |
| Ę       | °तोरणा बहवे                     | 19           | <b>२</b> ३ | जोगमिणं सा                        | ,,                 | 45   | 'धम्मुज्जुओ           | ,,           | 38               | नदीप                                     | जे                 |
| •       | आभरण <sup>०</sup>               | जे, <b>क</b> | २ ६        | निययनियमस्थो                      | ,,                 | ५ ३  | कोउगहिययस्स           | 碼            | २५               | सुहनिसची ।                               | 45                 |
| •       | °भोयणाईणि ।                     | 19 21        | २६         | पभ्इभत्ती                         | "                  | 9/9  | अवियण्ड विद्वी        | गे           | ₹                | ंसिमद्धा दुमा                            | <b>奪</b>           |
| •       | पडमाण <sup>°</sup>              |              | २७         | तरथेव य परिव                      |                    |      | . –                   | जे,क         | २६               | <sup>°</sup> समिद्धो हुमो ल <sup>°</sup> | बे                 |
| 90      | <sup>°</sup> सिहरसरि            | 4            | 1          | दर्दूणं न°                        | জ                  | 96   | सुणिन्तो              | जे           | २६               | उववेओ ।                                  | ,                  |
| 901     | <b>ँ</b> हास <b>सेलस</b> रिसाणि |              | २७         | दट्ठूण य न                        | <b>क</b>           |      | इइ प <sup>°</sup>     | जे, <b>क</b> | २६               | (सच्छोदयभरियसरी                          |                    |
| 1       | ्ताणि धु <sup>°</sup>           | जे           |            | °मर्सि                            | **                 |      | नाम पब्वं             | जं           |                  | गिरी वि एसो                              | _                  |
| 19      | <sup>°</sup> सुन्दरीओ           | <b>4</b>     | २८         | कयमतीओ                            | जे                 |      | सम्मन                 | 45           | 2.4              | (रयणपुष्णो                               | जे                 |
| 92      | थन्तुद्देसं                     | जं,क         | ३८         | वियड परिव                         | ाओं जे             |      | उद्देश-४२             |              | २८               | धिती                                     | **                 |
| 93      | महानदी                          | जे           | <b>३</b> २ | <sup>°</sup> तो । अइओ             |                    |      | उत्र ७२               |              | <b>२८</b>        | पि कुणह धीइ                              | <b>7</b>           |
| 98      | <b>क्ष हमार प</b> णं            | জ            | 4 8        | जन्तावीलिय <sup>°</sup>           | ,,                 | ર    | हेममणिय               | <b>ন</b>     | २८               | डंडबारण्यं<br>' २२२६                     | 3                  |
| 94      | आपुष्टिङ                        | ₹.           | <b>3</b> 4 | डण्डगो                            | ,,                 | Ę    | <b>अं</b> कुल्लविश्ला | ,,           | <b>39</b>        | भेदेहि                                   | "                  |
| 94      | स्रपद्                          | जे           | ₹ <b>५</b> | <b>र</b> ण्डगा <sup>°</sup>       | ,,,                | y    | तिन्दुग <sup>°</sup>  | ₹.           | 38               | अभे विय प <sup>*</sup>                   | <b>₹</b>           |
| 94      | पुरवराओ                         | ,,           | ₹ '<br>₹ ' | सीहमादीया                         | •,                 | •    | °फणिसा                | ₹,           | ३३<br>३४         | नदीप <sup>°</sup><br>मयजु <sup>°</sup>   | जे                 |
| 94      | सोमित्ति                        | "            | ३७         | हं <b>डगो</b>                     | "                  | v    | °तक निम्बक            | जं           | २०<br><b>३</b> ५ | °ज्र∎ात्तस°                              | <b>9</b>           |
| 76      | भवणुत्त                         | "            | ą v        | °गो लि पाबी                       | ें<br>जे <b>,फ</b> | 4    | °कोरेण्टब°            | जे,क         | <b>(</b> )       | इइ प                                     | "<br>जे, <b>फ</b>  |
| - 1     | इति पं                          | ,,           | ४२         | <b>होहे</b> न्ति                  | ₹5                 | 6    | °बाइसं                | जे           |                  | रर प<br>हण्डमा                           | ज <b>्रच</b><br>वे |
|         | माम पब्बं                       | जे           | 88         | आ <b>र</b> हे दो                  | जे                 | \$   | चम्पयस <sup>°</sup>   | ,,           |                  | नाम पद्धे                                |                    |
|         | सम्मत्तं                        | ने,क         | 46         | वियोगिम                           | ,,                 | 5    | केयश्वद्रीसु          | जे,क         |                  | सम्म <del>र्</del> स                     | "<br><b>5</b>      |
|         | •                               | -            |            | ·                                 | ,,                 |      | • •                   |              |                  |                                          |                    |

# ७. पाडान्तराणि

|            | उदेश-४३                                                |               | <b>ą 4</b>  | °ਲंच विय                         | ŋ             | ३२          | अवलोयणीए                                       | ,,               |            | उदेश-४५                         |                  |
|------------|--------------------------------------------------------|---------------|-------------|----------------------------------|---------------|-------------|------------------------------------------------|------------------|------------|---------------------------------|------------------|
|            |                                                        |               | ३५          | सन्तिललवविय                      | <b>'-</b>     | ३ ४         | सरिससरं ।                                      | जे               |            |                                 |                  |
| 3          | वोह्नीणो                                               | <b>4</b> 5    |             | लिय <b>च्छो</b>                  | जे,क          | <b>3</b> 8  | <b>ंस्स</b> रवसरिसं                            | •                | 8          | एवं पि                          | •                |
| 1          | सिरी                                                   | 4             | 34          | कुणमाणा                          | 4             | 34          | मारिही दो                                      | जे ち             | 4          | <b>ँसुहडा</b>                   | जे               |
| 7          | °महपड <sup>°</sup>                                     | ,,,           | 36          | <sup>o</sup> लासंमुवग <b>य</b> ा | अं            | 34          | पते                                            | जे               | 4-         | ६ गाये क-प्रत्यां               | न स्तः क         |
| ą          | स्रभिऊण                                                | जे, <b>क</b>  | ३९          | नयणंगुय                          | 79            | 3 0         | ज <b>टा</b> उक य <sup>°</sup>                  | ,,               | •          | गजेहि                           | जे               |
| 3          | पहिद्वाइं                                              | 3             | ٨٠          | सयासे                            | ,             | ३ ७         | नियत्ताभि                                      | 18               | 6          | सहियं रहि                       | 1,               |
| ¥          | °सारसाणं च ।                                           | जे,क          | ४२          | सुन्दरी                          | जे            | <b>३</b> ९  | नभाउ                                           | जे               | •          | मह पुसं                         | जे, <b>क</b>     |
| 44         | °सोइए ए°                                               | जे            | 85          | सो विय                           | ,,            | 80          | जडाउतो र्ज                                     | ,,               | 5          | कहि वचसे अर्जि                  | <b>4</b>         |
| ٩          | ँगो धणिय                                               | ₹             | 83          | <b>संस्था</b> र जी               | ,,            | y o         | जडा गिणो                                       | •                | \$         | कहं वशसे                        | <b>अ</b> ज्जं जे |
| 6          | द्धरभिसी <sup>°</sup>                                  | ,,            | 88          | होह महं दुक्तं"                  | *<br>*5       | 80          | नहलंगलेसु                                      | ने               | 93         | <sup>०</sup> धणुयायवसो          | ,,               |
| •          | सुरभित्रर                                              | जे क          | 80          |                                  | •             | 89          | घरणिपट्ट                                       | ₹                | 98         | <b>अम</b> रिसर्वसगए             | i 46             |
| 10         | ेशंबीय र <sup>°</sup>                                  | 45            | •           | पुरओं                            | जे            | ВŚ          | हीरन्ती                                        | जे               | 94         | मुच्छागओ ।                      | वेद्यो जे        |
| 90         | पि य अरह                                               | जे            | 86          | तो सक्ख                          | 布             | 86          | पकार्गा                                        | ٠,               | 94         | °हिएण तं                        | जे, <b>क</b>     |
| 19         | डंडयगि "                                               | ,,            | 86          | करेड                             | ,,            | ৮৭          | मोत्तु कि आगओ                                  | जं,क             | 96         | <sup>°</sup> नम्दणी             | ,, ,,            |
| 94         | <sup>°</sup> वाहणादी                                   | ,,            | 86          | दिव्यंगणरूवं                     | ,             | 83          | ंभें। अहयं ।                                   | ₹.               | 96         | सामी                            | जे               |
| 94         | मरेंदबसेयु                                             | ₩             | 86          | , तओं नि <sup>^</sup>            | जे,क          | *5          | पडिश्रोहिओ य                                   | "                | 94.        | सामी                            | •                |
| 94         | <sup>°</sup> न्दवंसेस्                                 | ,<br>জ        |             | इइ प                             | 49 19         | مبا         | पते                                            | "                | 15         | तुमे म                          |                  |
| 35         | <b>2</b> 03 14 <sub>.0</sub>                           |               |             | माम पब्वं                        | ू<br>जे       | ५२          | नियसवर                                         | "                | २०         | नामं सो                         | "<br>乾           |
| • •<br>• • | ँहा <b>मस्थो</b>                                       | "             |             | सम्बन्त                          | ₹.            | ५२          | वणमीमाडल                                       | ۰,               | २१         | सामी                            | न<br>जे          |
| ₹°         | <sup>°</sup> त्तजोगनियमस्स                             | "<br><b>5</b> |             |                                  |               | 43          | एएडि इ°                                        | ,.<br>,,         | <b>२३</b>  | लच्छिनि                         |                  |
| <b>२</b> ० | वङ्गा                                                  | 有             |             | उद्देश−४४                        |               | 48          | ् <sub>रकड</sub> य तो ज                        | "<br>जे          | 26         | तुरमेहि जलयल                    | "<br>"           |
| 21         | युरमा<br>कुबर <sup>"</sup>                             | ज<br>ज        | ę           | "(रएण सहुं                       | ज             | 48          | केकाय                                          | जे               | 38         | सपरिष्कृडं                      | •                |
|            | <sub>ज्य</sub> ार<br>नदीप                              |               | ٠           | पक्कागी<br>-                     | র             | 48          | केगाय"                                         | 45               | <b>३</b> 9 | ैमेत्ते,                        | 1'9              |
| 39         | गराप<br>अभिद्धि <b>का</b> ँ                            | ")<br>46      |             | <sup>°</sup> य <b>वा</b> रिना    | »<br>         | ų<br>પ્     | भोगेण<br>-                                     | जे               | <b>3</b> 3 | ेविजाए                          | ,,               |
| <b>२२</b>  |                                                        | •<br>•<br>•   |             | यचारमा<br>विअहं                  | जे, <b>क</b>  | ५५          | पुरद <b>े</b> ह                                | जे<br>जे         | 3 <b>?</b> | तस्य णं                         | ,,               |
| <b>२३</b>  | ्स्∕इ≀स<br>ंसंछक्ते <sup>*</sup> वेढिए <sup>०</sup> मं |               | ٥           | ाव अह<br>रुयइ श्चिय सोर्ग        | जे            | <b>પ</b> ુપ | प्रहासी<br>-                                   | ر<br>45          |            |                                 | ,,               |
| 38 ∤       | ्रीणपट्ठ<br>्रीणपट्ठ                                   | (*)<br>65     | 93          |                                  | "             | 8 €         | , गतूण मुच्छा तं                               | ने               | <b>₹</b> ₹ | कहेन्त्री<br>° '                | **               |
| २५         | ् । गण्ड<br>गिण्हडु                                    |               | 94          | न्ती. भीषा                       | <b>有</b><br>· | 40          | . नय । उट्टा                                   | <del>م</del>     | § 8        | <sup>°</sup> ड ह सायर           | ,,               |
| 76         | विण्यासिन्तेण<br>विण्यासिन्तेण                         | .,            | 9 ६         | <b>प</b> ते                      | র             | 46          | पि वृश्विम                                     | 76               | રૂં પ્ય    | °वेहिंन <b>अज</b> °             | ,,               |
| 7.9<br>7.9 | <sup>°</sup> समु <sup>•</sup> ह्मयं                    | "             | 9 4         | उप्पेहि                          | जेक           | 46          | ँलच्छाओ ।                                      | ₩<br>₹           | ₹ €        | परिवेयन्ती,                     | >0               |
|            | पुत्तय ! कयरा <sup>०</sup>                             | "             | 98          | <sup>°</sup> प'ङल्बगत्धे         | ज             | 46          | कड़ तो वाल°                                    |                  | 3 5        | 'नरेंदो                         | "                |
| ₹°         | पुत्तय . कथरा<br>पुत्तय ! कथा                          | े<br>जे       | ₹ o         | <b>दू</b> भीलाए                  | जं            | <b>§</b> 9  | घराकी                                          | ः<br>जी          | 3 \$       | तुम मु                          | 1,               |
| 30         | पुनव . कथा<br>तिष्णि अ०                                | <b>J</b>      | २१          | सक्कड़                           | ች             | ξ <b>?</b>  | इय मणु                                         | ज<br>जे,क        | 3 €        | सोग                             |                  |
| ३१         |                                                        |               | ર ફ         | <sup>°</sup> सरि <b>स</b> र्वगा  | जे            | <b>\$ ?</b> | स्य ग्यु<br>मणुयन्त्रारमईयं.                   | ज,क<br>जी        | 34         | <b>ं</b> सुभित्ता               | ,,               |
| 39         | न य स्त्रिया                                           | <i>≠</i>      | ₹ ६         | भाषा                             | 19            |             | •                                              |                  | δ.         | <sup>°</sup> िज्ञउ <b>सं</b> तो | <b>,</b> ,       |
| <b>३</b> २ | न य श्वमिओ मे                                          | जे            | <b>?</b> '9 | <b>ँमण्डियाइ "वराई</b>           |               | € <b>8</b>  | प्पहि<br>°सा स्टाम्मक्ट                        | <b>有</b><br>二    | 80         | <sup>°</sup> जिझडं सत्तो        | 4                |
| <b>३</b> २ | अविद्यं                                                | **            |             | <sup>°</sup> छिचाई               | "             | Ę U,        | <sup>°</sup> बा दट् <b>टूणमह</b> ,<br>पावेन्ति | नी               | 44         | गिण्हिउं                        | जे               |
| <b>3</b> 3 | पाव निहि                                               | : 9           | २९          | पत्थन्तरस्मि                     | ₹6            | 40          |                                                | "<br>~ ~         |            | इइ प°                           | जे,क             |
| á s        | हा जे मप                                               | जे,क          | २९          | °ক্কনিপু                         | ज             |             | <b>रह</b> ए                                    | जे,फ             |            | पट्य नाभ पण                     | ₹                |
| źĸ         | परिवक्तिए                                              | बे            | ₹•          | <b>अ</b> होमुहं                  | ,,            |             | <sup>°</sup> प्पस्नावं नाम<br>नाम पर्स्व       | <b>ন্ধ</b><br>জী |            | पन्नं सं                        |                  |
| <b>३</b> ५ | <sup>°</sup> पंकर्षिजरियं                              | जे,क          | 31          | एकमुहो द                         | 4             |             | सम्मत <u>ं</u>                                 | জ<br><b>ছ</b>    |            | सम्पत्तं                        | ₩.               |

|                  | उदेश-४६                        | 88           | ,सणंकुमारहस सन्                                |                   | 44              | पागारा                             | जे             | 8.8        | <sup>°</sup> रूवग्हियं             | जे, <b>क</b>  |
|------------------|--------------------------------|--------------|------------------------------------------------|-------------------|-----------------|------------------------------------|----------------|------------|------------------------------------|---------------|
| •                | मे. कुणसि स दर जे              |              | सरूतं पि                                       | जे                | 94              | य उच्चत्पयाजेणं                    | जे.क           | 8 €        | सरसतेसु                            | जे            |
| 3                | िसिमंगे, जे,क                  | 88           | ँहि वयणेहि                                     | क                 | 96              | <sup>°</sup> ऊणं तु°               | जे             | 8 €        | साइसग्ती                           | **            |
| Ì                | पवजो इव                        | 8 €          | सुचिरं                                         | जे क              | 36              | ने <b>य</b> ह                      | <b>₹</b>       | 8.0        | घरणिपट्टे                          | 4             |
| •                | सलभो क                         | 80           | कि जे°                                         | जे                | 96              | निश्वमेत्र प <sup>°</sup>          | ,,             | n' o       | वानरेदस्स                          | जे, <b>ड</b>  |
| _                | सलभो य दिन्हिहिस जे            | 80           | किहु जें                                       | क                 |                 | इइ प                               | जे,क           | 49         | तम्बेव नरेंद्रकारणे                |               |
| •                |                                | ५३           | खुभिया                                         | 3                 |                 | नाम पव्व                           | जे             |            | सब्बे                              | जे            |
| ۷                | पि वचसि                        | ष्ष          | ंसणादीया                                       | "                 |                 | छायात्रं प <sup>°</sup>            | क              | 48         | सुरमई नाम                          | "             |
| 6                | <b>ेशि तुमं,</b> जे,क          | 49           | ममं सम                                         | <b>क</b>          |                 | सम्मत                              | ,,             | 48         | सिरिमइ <sup>°</sup>                | <b>有</b>      |
| \$               | °ओ विसी जे                     | Ęo           | एतो ।                                          | जे,क              |                 |                                    |                | 48         | भणवाहणी                            | जे            |
| 9                | पेम्मासा जे,क                  | Ęo           | °री इ <b>हा</b> णीया                           | ₹                 |                 | उद्देश- ४७                         |                | 48         | पडमाबर्                            |               |
| 90               | <b>पादेसु</b> जे               | ६३           | खेयरेंदो                                       | जे                |                 |                                    |                |            | जिणवती चेव                         | ,             |
| 99               | ैमादीया ,,                     | Ęą           | वसुमतीप                                        | ,,                | ٩               | किंकिधवई                           | <del>4</del> 6 | 44         | °विभोगम्मि                         | जे, <b>रू</b> |
| 93               | अभिनं ,,                       | ÉR           | ंन्तरं व लग्गो                                 | ,,                | 3               | विमुक्कजीवे                        | जे             | ५६         | <sup>°</sup> द्वाओ ताओ             | 45            |
| 93               | ैंणं वो पव <b>ँ जेक</b>        | É8           | "मार्यगं                                       | ,,                | ¥               | बिह स <sup>°</sup>                 | ₹ .            | 44         | विण <b>ोष्य</b> °                  | जे            |
| 9 6              | लभइ क                          | Ę٧           | अभिणन्दिओ                                      |                   | ۷               | नरंदस्स                            | जे क           |            | <b>रह</b> प <sup>°</sup>           | ,             |
| 9 ६              | <b>निविस</b> जं                | ę y          | ं <b>आ य</b> सीयाए                             | ,,                | 9               | <b>कि</b> किघिपु '                 | <b>क</b>       |            | नाम पव्यं                          | जे            |
| 9 0              | ैम्मि निहए, ,                  | ξĘ.          | समंतकु                                         | "                 | ۹ ه             | पम्बजागुवगओ                        | जे             |            | सम्मतं                             | <b>₹</b>      |
| २१               | निय भवण ,,                     | <b>\$</b> \$ | सम्बर्भ<br>समग्रेण                             | 19                | 99              | किकिधि°                            | <b>4</b> 5     |            | उद्देश-४८                          |               |
| २६               | सान इच्छइ, सुकु-               | ę o          | पदेसा                                          | "                 | 99              | ंस्र प्रयाग <sup>°</sup>           | ,,             |            | 9 A SI - 9 C                       |               |
|                  | माला म पई                      | <b>4</b> •   | सुगन्घ <sup>°</sup>                            | "<br>乾            | 9 6             | मन्तीहिन मुं                       | जे             | ٩          | <sup>°[</sup> ण <b>ओ</b> गं        | जे            |
|                  | अणिच्छंती । जे                 | ७२           | <sup>°</sup> लपिक्षप <sup>°</sup>              | जे                | 9 ६             | भवणगण पत्ती                        | 斬              | २          | ,सम्माण <b>व्हा</b> ण <sup>े</sup> | **            |
| २८               | , जाइजाइ क                     | ७२           | केय१ध्ली                                       | ₹6                | 9 Ę             | <sup>0</sup> णंतभो पत्तो           | ज              | 2          | °मोयणादीओ                          | ,,            |
| २८               | , जा इच्छि जाइ तुमे जे         | ७३           | <sup>°</sup> सामाणं                            | जे<br>जे          | 9.9             | <sup>°</sup> ण भणइ <b>म</b> ज्झयार | त्थ ,          | 3          | सीयाए तस्मयमणो                     | ,             |
| २९               | बाह्यु ,.                      | 98           | °मादीहि                                        |                   | 96              | मादनायं                            | जे,क           | ß          | <sup>°</sup> मुह्नावा              | ,,            |
| २९               | 'य चलहिकारेणं क                | <b>હ</b> ે   | भादाम्ब<br><sup>°</sup> महुराणुणा <sup>°</sup> | ›,<br>ক           | २१              | अक गंहणीमु                         | , ,            | ¥          | पासद्विया                          | 4             |
| ३०               | <b>इमंका</b> जे                | હ<br>હ       | संदुरायुगा<br>ताणि <b>भ</b> ँ                  | "<br>जे.क         | २१              | परिगेषहड                           | <b>क</b>       | ¥          | एए <b>ड्डि</b>                     | ,,            |
| ३०               | गेण्हाम जे,क                   | ٠,<br>ود     | नामेण असो <sup>°</sup>                         | ज. <i>च</i><br>जे | २३              | चन्दरस्ती                          | 11             | ų          | °वी विमा°                          | ,,            |
| <b>३</b> २       | सामिय जे                       | 96           | <sup>°</sup> चाडुकारी °                        | <b>表</b>          | २४              | थलभन्ता                            | ,,             | Ę          | °णि य मुणतो                        | जे            |
| <b>३</b> ३       | पतेण "                         | ७९           | °न्तेन्ती                                      | जे                | २६              | কি কাম                             | ,,             | ٠          | भवजोदरायं                          | ,,            |
| 33               | गेण्हामि ,,                    | ۷۹           | बिन्तावरो                                      | जे,क              | २९              | पूर्णमाथा नास्ति                   | क              | 6          | किइ रमसि                           | 斬             |
| 33               | पुन्धिम्म जेक                  | ٤٤           | °iट्ठएण                                        | ,<br>€5           | <b>ą</b> 0      | पडमाम्रो                           | जे क           | 90         | °हं मे                             |               |
| <b>3</b> 8       | उत्तरिकासि <b>अह</b> यं, जे    | 68           | क.म.लुन्थ <sup>°</sup>                         | जे                | `<br><b>३</b> 9 | ह्यामणं                            | जे             | 97         | <sup>°</sup> त्तवुत्तन्तं          | क             |
| ३५               | ेन्तं तुमं मए म <sup>*</sup> क | ٧ ٧          | सिचंतो                                         | जे,क              | 33              | किकि घ                             | क              | 18         | इय कु <sup>°</sup>                 | जे            |
| ₹'4              | िन्तं तुसे मए <b>म</b> ँ जे    | ८६           | विभीसणो                                        | जे                | 38              | <b>ंमुहिह</b> भो                   | जे             | 94         | विरहजुओ क <sup>°</sup>             | <b>9</b> ·    |
| <b>3</b> €       | मन्दोद्री क                    | ८६           | °हुज्जुयमतीयो                                  | ,                 | 36              | কিৰিছি                             | क              | २०         | ,से ग≖भो                           | ,,            |
| <b>२</b> ५<br>३९ | नन्दाव्सा<br>देवसोक्सं जे      | 66           | 'पभावेणं                                       | जे,क              | 8 9             | ठावि <b>हिसि</b>                   | जे             | २०         | <sup>°</sup> ई मुणिओ ॥             | जं,क          |
| 89               | °नन्दणी जे,क                   | 68           | °मादीया                                        | जे                | 89              | °सतेसु                             | "              | २१         | ंयाप समं स <sup>°</sup>            | ু<br>জ        |
| 82               | सईओ क                          | 98           | धेवेण                                          | ,,                | ४२              | रुद्धी नागी का मे                  |                | <b>३</b> २ | अद्विणात्र°                        | ,,            |
| 83               | सुमहिलियाओ क                   | 48           | तिविट्ठूणं                                     | <br>जे,क          | ४२              | नगेणं                              | जे             | <b>ર</b> ર | महारण्ये                           | "             |
| • 1              | Sandraman Ja                   | ••           |                                                | , .               |                 | -                                  |                |            |                                    | ••            |

| २३         | कोंचवर व                         | Б.            | 9•           |                            | जे                  | ٩,                | पा <b>वि</b> ति                         | 電                   |                       | नाम पश्यं                               | जे                   |
|------------|----------------------------------|---------------|--------------|----------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------------|----------------------|
| 76         |                                  |               | ড <b>্</b>   | मयूरी<br>तं भाण लहुं अहर   |                     | . 4<br>4 <b>6</b> | तुब्मे वि                               | जे                  |                       | संमत्त                                  | _                    |
| 32         |                                  |               | ٠ ۱<br>و و   | आणेहिऽ <b>ह</b>            | н ,,                | 36                | <b>भा</b> रीया                          | "                   |                       | यमत                                     | •                    |
| 38         | सिग्धं रहुवइ° जे,                | _             | ৬<br>৭       | आणेहिलहुं महं म            | <sup>0</sup> 有      | 9.6               | पत्थं सुण                               |                     |                       | उद्देश-४९                               |                      |
| 36         |                                  | _             |              | मयूरं                      | जे                  | . <b>.</b>        | उद्धरिहीइ                               | ,,,                 |                       | 3 g 41 - 6 4                            |                      |
| ¥•         |                                  |               | • <b>२</b> } | 4.4                        |                     | 900               | मा एत्य कुणह वक्खे                      | ,,<br><del>si</del> | 1                     | समं,                                    | प्रस्य, क            |
| 89         | °°                               | , \           | ક            | मयूरो                      | ,,                  | 909               | आमन्ति <sup>0</sup>                     |                     | 2                     | <sup>0</sup> नन्दणीए                    | जे,क                 |
| ४२         |                                  | <b>₹</b> ,    | ૭૪           | <sup>8</sup> व्य च ।       | 斬                   | 909               | वानरंद'                                 | "<br><b>5</b>       | ą                     | सिरिपणामं                               | जे                   |
| 8.3        |                                  |               | باو          | मयूर                       | जे                  |                   | आरह्मरे वा°                             | जे                  | Ę                     | दंडारचा°                                | ₩5                   |
| 8.8        |                                  |               | ٠.<br>بولا   | णरो <b>त्तभ</b>            | <b>4</b> 5          | 9•9               | अरहपर वा<br>वाणरेंद्मादीया              | জ                   | Ę                     | <b>डंडा</b> रण्णंतियं                   | जे                   |
| 88         |                                  |               | ورو          | तो अणइ                     | जे,क                | 909<br>909        | याणर द्मादाया<br>सन्दे य प <sup>0</sup> | "                   | 2                     | तो ल॰                                   | <b>5</b>             |
| ४५         |                                  | <b>5</b>      |              | जंबूण सुणेहि मजह           |                     | ·                 |                                         | ,,                  | ٠                     | गओ महं अपुण्णा                          | _                    |
| 8.0        |                                  | च             | છ            | अक्साण                     | ગ્રે                | 904               | जलदिसमुत्तिण्ण                          | । जं,क              | ٠                     | विमुक्ताप                               | <b>5</b>             |
| 80         |                                  | <b>45</b> ,   | છ            |                            | त्य <sup>°</sup> ,क | 904               | अणंतसिद्धा, साहू<br>धम्मो उ मंगळ ॥      | जे                  | · ·                   | दरिसणं                                  | जे <b>क</b>          |
| 49         | तस्य उम                          | जे .          | 96           | सिलावरो                    | जे                  |                   |                                         | VI                  | y.                    | देहि                                    |                      |
| 49         | i                                | ,,            | ७९           | 'सादीसु                    | जे                  | 408               | धिर्दिच जे मु <sup>°</sup>              | ,,                  |                       |                                         | <b>₹</b>             |
| 48         | इंसवरोवहीय निग्घोसी              | "             | <b>ه</b> و.  | भोगाई                      | ,,                  | 906               |                                         | जे,क                | ٩                     | प <b>र</b> णसुधो<br>सन्दर्भ             | <del>-</del>         |
| 46         | बीभो                             | 1)            | ٥٥           | सो, पवं भाईति              | É                   | 905               | सुगीवादी                                | जे                  | ج<br>9 ه              | <b>पुञ्छई</b><br>अह भण <b>इ</b> तत्थ द् | ं जे, <b>क</b><br>.॰ |
| 40         | <sup>•</sup> णोय ना <sup>°</sup> | ,,            |              | सर्परिवारेहि               | "                   | 990               | पडिमाओ                                  | 45                  | 92                    | अरु नगरू तत्य दृ<br>सरेग                | . 1) 11              |
| 40         | बिइओं                            | क             | ८२           | वेसकाले                    | ,,                  | 999               | °पुरि                                   | जे                  | 93                    | तरण<br><b>वसणसम्ब</b> ग                 | जे                   |
| 46         | °मादिपहि                         | जे            | ٧ ٧          | <sup>°</sup> ग्गी तेण तो स | ,                   | 998               | विरहे तणुयंगी                           | जे                  | 1 R<br>9 B            | कमेलरामा<br>-                           |                      |
| ५९         | तो कि वहद सपक्खं                 | ٠,            | ८५           | नी <b>सं</b> सय            | <b>₹</b>            | 998               | विरहतावियंगी                            | <b>₹</b> 6          |                       |                                         | **                   |
| Ęo         | अंपिएण                           | ₹,            | ८७           | <b>छ</b> िंदिति            | जे                  | 994               | वयोविद्या                               | जे                  | 94                    | हयगयतुरयस <sup>°</sup><br>किंकिधि°      | ,,                   |
| ٤٩         | स्मामो                           | जे            | 65           | गेवह                       | जे, <b>क</b>        | 994               | <sup>8</sup> हो होइ                     | "                   | 9 €                   |                                         | 45                   |
| ६२         | ंहि तुमं अ <sup>°</sup>          | "             | 66           | नियसभवणं                   | जे                  | 99६               | सामी                                    | जे                  | 9 €                   | 'ओ दूओ                                  | ,,                   |
| ६२         | कारण                             | क             | ۷٩           | नरेंद्रभ <sup>°</sup>      | जे,क                | 996               | नियमं                                   | ,,                  | 90                    | सोतद्यका                                |                      |
| 43         | ेई तन्थ वसइ ग                    | जे            | ८९           | पाडिंह <sup>°</sup>        | जे                  | 995               | तस्स उ वयणाण                            | क                   | 96                    | इउजंतं                                  | 45                   |
| <b>ξ ξ</b> | नामेण बंधुदत्तो                  | <b>&gt;</b> > | 90           | नरंदेण                     | जे,क                | 995               | <sup>°</sup> ण नामिओ स <sup>°</sup>     | जे                  | 98                    | °रादिपद्                                | जे                   |
| Éå         | अह वंधुदलमि <sup>°</sup>         | ,,            | 9            | सरवरे                      | जे                  | 995               | अप्पिहिद्                               | ,,                  | २०                    | पीतम्बर°                                | ,,                   |
| ÉB         | विसालभूर                         | क             | 5,9          | , तं चिय सुह               | ਲ-                  | 998               | अप्पिही                                 | क,मु                | २१                    | °अंगसंग <b>ग</b> °                      | "                    |
| 68         | विसाहभूइ                         | जे            |              | क्रसणं वलयं                | जे                  | 120               | सामन्तं                                 | जे क                | २ <b>१</b>            | <b>भादीया</b>                           | ,,,                  |
| 44         | <sup>°</sup> ण तेण ने°           | ٠,            | ९२           | पविसेऊण                    | ,,                  | 939               | देसकाले                                 | जे                  | २१                    | वेढेंता°                                | जे,क                 |
| Ęų         | 'हि पुत्तेणं                     | <b>4</b> 5    | ९३           | सहेज तेज भी                | न्रो.               | 939               | कया विलं                                | क                   | २३                    | सुयं अम् <b>ह माह</b> र                 | पंजे                 |
| Ęv         | तं देससमागमो                     |               | - 1          | नयरजणो पति                 |                     | 922               | पिइर्खे°                                | जे                  | <i>s</i> ′ <i>£</i> ′ | य अकज्जो इहं                            | "                    |
| ٠,٠        | कहिय मृद्धो                      | जे            |              | य भडसहिम                   |                     | 923               | पि दुक्ते°                              | <b>4</b> 5          | २७                    | पसाहेमी                                 | **                   |
| 86         | °ण वरतहं                         | ₹             |              | डम्मूलेइ तरु               |                     | १२३               | पसादेइ                                  | जे                  | 35                    | °नयरं                                   | ₹5                   |
| Ęc         | , मुक्को सो बंधणाउ               |               |              |                            | जे,क,मु             | 924               | नयमङ्गा                                 | 19                  | <b>३</b> 9            | <b>भ</b> णि <b>ज</b> सु                 | जे                   |
| •          | पहिएणं । तुह्रो                  | जे            | ९.३          | तक्वरे,                    | 5                   | 924               | किंपि ग <sup>°</sup>                    | जे                  | ₹9                    | णे <b>व्यु</b> ई                        | #                    |
| Ę٩         | विष्पो अतीव तूरंतो               | "             | 58           | जुइं                       | जे                  | 924               | 🕏 पि मणन्तेण                            | <b>क</b>            | ३२                    | धरेजासु                                 | ,,                   |
| <b>٤</b> ٩ | मयूरस <sup>°</sup>               | **            | •,4          | <sup>°</sup> हिलाभी        | <b>₹</b>            |                   | रह प <sup>°</sup>                       | जे,क                | ३२                    | वि समागमहे                              | इं जे                |
|            |                                  |               |              |                            |                     |                   |                                         |                     |                       |                                         |                      |

| अधिक | गाथादूरे वितव                            | । दुरे,          |            | नाम पब्बं                                   | जे                 | ş               | विश्वड                               | •                 | 1•         | °करठविय°                                     | <b>4</b> 5    |
|------|------------------------------------------|------------------|------------|---------------------------------------------|--------------------|-----------------|--------------------------------------|-------------------|------------|----------------------------------------------|---------------|
|      | ग-हियवाई जत्थ मिलि                       |                  |            | सम्मत्तं                                    | 5                  | 4               | विमुक्कहुकार <sup>°</sup>            | ₹<br><b>5</b>     | 12         | चरठायम<br>धणं चेत्र                          |               |
|      | ाद्विओ वि चंदो, ब                        |                  |            |                                             | •                  | <b>4</b>        | <sup>े</sup> घणस्स <b>व स</b> रिसं,  | -                 | 93         | वरुजाणे                                      | ;;<br>3π      |
|      | कुमुयसंबाइ ॥                             | जे               |            | उद्देश-५१                                   |                    | 4               | ेसरिसरावं.                           | "<br>जे           | 18         | पवरो ।                                       |               |
| 43   | दुल्लमो                                  | **               |            |                                             |                    |                 | पविसरह                               |                   | 9.9        | भणियामता                                     | ,,            |
| 33   | <b>बुह्ममय</b> र्                        | जे,क             | Ę          | मुणिणो उ <sup>°</sup>                       | ₹5                 | ę               | पाचलप्र<br>पहारेण                    | ,,<br>जे          | 90         | वरकणय <sup>°</sup>                           | "<br><b>*</b> |
| ३५   | 'णिंव मज्झवि.                            | ₹,               | 6          | °स्यासं                                     |                    | ٤               | °ओ कुद्धा                            | 5<br>5            | 90         | <sup>*</sup> हाभरणो                          | जे<br>जे      |
| 34   | मज्सय,                                   | जे               | •          | <b>व</b> ेंदे                               | जे                 | 3               | ंसि <b>ष</b> णं                      | ज<br><b>क</b>     | 20         |                                              |               |
| 3 6  | 'ई मणभिरामं                              | ₹                | •          | मारुइं                                      | ,,                 | 90              | तक्षणेण                              | ₹<br>15           | <b>२</b> १ | <sup>°</sup> कह, सो सुचं इ<br>सोयमुवगया      | Bals 1.       |
| 3 6  | सेसे वि                                  | 9                | 5          | <b>क</b> णाओ                                | ₹.                 | 90              | (पच्छण <b>यं</b>                     |                   | <b>२</b> २ | विद्वी स <b>हस्रक्स</b> णे                   | )**<br>''     |
| 30   | <sup>°</sup> बम्बं ति                    | जे               | 90         | °न्ताणं                                     | ₹                  | 92              | दङ्कूग पी <b>इ</b> त्रहं,            | .,<br>जे          | '''        | ारङा सहस्मान<br>ते पडमो                      |               |
|      | समयं चिय मियव                            |                  | 90         | अम्हाणं जी <sup>०</sup>                     | ,,                 | 94              | ५५०,<br>भिण्डिमालाई                  |                   | २३         | य पडना<br>णेड सो                             | ,,            |
| ३८   | समय । चय । चयम<br>सेक्रेणं               | ı.<br>■5         | 93         | बीया                                        | जे                 | 95              | जिएमण<br>हिन्तुण                     | "<br>有            | २४<br>२४   | •                                            | "             |
|      | _                                        | 40               | 9.5        | <sup>०</sup> पभिति                          | ,,                 | 98              | ार्राय<br>पेरुक्ट असरिस <b>रू</b> व  |                   | <b>?</b> ¥ | <b>ंभूयस्स</b><br><sup>°</sup> मुद्दभो एत्तो |               |
| 35   | <sup>°</sup> वगारज्ञोगां                 | "<br>~~          | 94         | थलभन्तो                                     | ,,                 |                 | युर्कार् ए <sup>°</sup>              | ; √i<br>•5        | <b>२५</b>  | पुरुषा ५५॥<br>परिणाओ                         | *             |
|      | AR do                                    | जे,क<br>-        | 94         | <sup>°</sup> रोहोज्जुयमतीश्रो               | ,,                 | <b>२</b> ०      | धुमए ए<br><sup>°</sup> स्त्रो हवड    | <b>4</b>          |            |                                              | "             |
|      | माम पर्व                                 | जे               | 90         | औ निहणइ रण <sup>०</sup>                     | 13                 | <b>२०</b><br>२४ | छ। ६पः<br>घणादीए                     | ज<br>जे           | २५         | उपमा                                         | *             |
|      | सम्मत्तं                                 | "                | 90         | , इमाण तुज्झं                               |                    | ₹8<br>₹8        | वजायाः;<br><sup>0</sup> पुरमरिसं     |                   | २६         | <b>कहेह</b>                                  | जे            |
|      |                                          |                  |            | दुहिबर।णं                                   | ₹,                 | २ <u>१</u> ५    | पुरमारच<br>समयं च ।                  | ,,<br>क           | २८         | पिच्छि <sup>*</sup>                          | <b>₹</b> 5    |
|      | उद्देश-५०                                |                  | 95         | ेहि त्रि <b>जा</b> ए, ण                     | ,,                 |                 |                                      | क<br>जे           | २८         | चेइ य                                        | "             |
| _    |                                          | ₹5               | 98         | लद्दो तेहिं सहस्स                           |                    | ₹ 5             | °पुरिं<br>कए य तस्म उत्र°            | জ                 | ३ ४        | वि पत्तो                                     | जे. <b>क</b>  |
| 9    | महेंद्रजयरं<br>°÷                        | क<br>जी          | 95         | साहेंसु                                     | •<br>•             | २७              | कए य तस्य उत्र<br>पियसंजर्म          | ,,<br>乾           | 34         | यागमो य                                      |               |
| 9    | °नयरं                                    | স                | 29         | <sup>°</sup> सरग <b>क्र</b> रणेणं           | जे                 | <b>5</b> 4      |                                      | क<br>जे           | ३५         | कि किथे                                      | •             |
| 3    | एर्थ                                     | "                | <b>२</b> ४ | देशगमण                                      |                    | २९              | सिणेहं विमल°                         |                   | 34         | कइभूयदेह <sup>°</sup>                        | ₹             |
| 3    | उद् <b>रत्थे</b>                         | 45               | ۶ <i>५</i> | चे <del>त्</del> यण                         | ,,                 |                 | इइ प <sup>°</sup><br>हुणुवॐकृषकन्नाल | जे,क              | 3,4        | क <b>इवयधदेह<sup>°</sup></b>                 | जे            |
| å    | <b>पु</b> ण्णेणं                         | 19<br>23.        |            | घराूण<br>निययागमका                          | जे,क               |                 | हणुवलकाकाल<br>विहाणं ?               | 14-               | ₹ €        | वत्ताते र°                                   | ,,            |
| R    | पुण्णेसु                                 | जे<br>           | २५         |                                             | •                  |                 | °क्क्सालंका°                         | Ħ                 | ३७         | तुमेन                                        | ,             |
| •    | सुणिऊण                                   | जे,क             | ₹ €        | तइस्रोक्षं                                  | <b>क</b>           |                 | नाम पत्वं                            | जे                | રૂં ૭      | कज्जसिद्धी                                   |               |
| \$   | महेन्दसे°                                | क                |            | <b>द्द</b> प°                               | जे, <b>क</b>       |                 | संमत्तं                              | -<br>ه            | ३८         | °वादी                                        | ٠,            |
| 5    | <sup>°</sup> रायतणओ                      | €                |            | 'लाभविहाणं°                                 | जे, <b>क</b>       |                 |                                      |                   | 36         | °त्रि <b>वं</b> यण्णो                        | 1)            |
| 91   | <b>जु</b> ज् <b>से</b>                   | जे               |            | नाम पव्च                                    | जे                 |                 | उद्देश−'∻३                           |                   | ३८         | में का                                       | ,,            |
| 98   | य जंदु                                   | <b>,</b> .       |            | सम्मत्तं                                    | <b>₹</b> ,         | <b>ર</b>        | भणिओ जैकारणं                         | जे                | ३९         | तुम समिपिहिई                                 | ,,            |
| 96   | <sup>0</sup> ऊण तो सो.                   | ,,               |            | उद्देश-५२                                   |                    | 8               | नरेंदो                               |                   | 80         | सुणि <b>ड</b> णं प <sup>°</sup>              | "<br>有        |
| 90   | तुह पुण                                  | ,,               |            | उद्दश-पर                                    |                    | ų               | ,दहमुह् । पर                         | "<br>क            | ४०         | °नन्दणी                                      | जे क          |
| 90   | <b>कि</b> किथि                           | 斬                | •          | °+>                                         | <b>2</b> F         | ξ,              | , २०७२<br><b>सुरंद</b> े             | जे                | ខូ៰        | <b>कि</b> सिय                                | ₹             |
| 96   | नइयलं                                    | जे,क             | ٩          | °संमुहो                                     | <b>क</b><br>जे     | •               | सुरुष<br>सुरुष्ठित्र । नेच्छाइ       |                   | 8 o        | मह पड्स्म                                    | •             |
| 96   | नद्द्र ।<br>लंकाभिमुद्दो                 | •                | ٦<br>•     | नमेण<br>स <del>ने</del> ण                   | জ<br><b>ক</b>      | •               | य तप्रभूदेन य डेइ                    |                   | ४२         | °नन्दणी                                      | "<br>जे,क     |
|      | लका। <b>अनुका</b><br>बहुपडह <sup>°</sup> | " <b>"</b><br>जे | •          | सु <b>हे</b> ण<br>हो <i>पराणगरम</i>         | -                  |                 | य मे समुहावं                         |                   | ४३         | खीग।यरेहि                                    | जे            |
| २०   |                                          | ٧I               | 3          | तो प् <b>वणयस्स</b><br>°ग्नास सम्बद्धः संवि | و،<br><del>≘</del> | ۵               | भगमि                                 | "<br>जे, <b>क</b> | 88         | याणसी                                        | जे, <b>क</b>  |
| २२   | °ण जे पु <b>व्वक</b> °                   | ,,               | ś          | ैयस्य साहइ संवि                             |                    | ٤               | <sup>°</sup> मती                     | 3                 | 84         | <b>द्</b> यतं                                | <b>अ</b> , :: |
| २२   | बह्यमा                                   | ,,,              | _          | महामंति नाम ना                              |                    |                 | भ ता।<br>पिच्छ इ                     | <b>₹</b>          | 8.6        | ्मक्रीणो                                     | •             |
|      | इइ प°                                    | जे, <b>फ</b>     | ₹          | °पागारो                                     | 19                 | 90              | (पञ्छ व                              | 41                | - 4        | - etakt - a b                                | *             |

#### ७. पाडान्तराणि

|                 |                              |                   | _                       | _          |           |                                    |                     |                    |                                            | _               |
|-----------------|------------------------------|-------------------|-------------------------|------------|-----------|------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------------------------|-----------------|
| 86              | कारणोगओ एस्थं                | क ७९              | 9                       | जे         | ५,२       | वन्त वि सुरा,                      | क,ख                 | 930                | सिट्ठी एयं पहु                             | जे              |
| 8 €             | <sup>°</sup> णागओ एत्थं      | जे •              |                         | 33         | <b>९२</b> | कुंभ मिकुंभ <sup>°</sup>           | जे                  | 929                | कहिति                                      | ,,              |
| ४६              | तो तुह पाणे अवहरइ            | ·9·9<br>***       | . कडा धायई<br>केयई      |            | ९३        | <b>ँ</b> लतइलो <b>क्के</b>         | <b>फ</b> ,ख         | 939                | सन्तिए दोसे                                | <b>€</b> स      |
| 69              | तो मरचु°                     | क ु               | ` ~ 0                   | .,<br>क,जे | ٩ 8       | सुद्दं मह देइ दुम्म°               | क ख                 | 929                | पवेसिओ                                     | जे,क,ख          |
| 80              | अवद्विया                     | क<br>             |                         | जे         | 4.8       | <sup>°</sup> स <b>कयकरगगह</b>      | क.ख                 | 989                | दूतो                                       | जे              |
| 8 8             | सोऊण                         | ज ु               |                         | 45         | 68        | पिययमस्स ॥                         | क.ख                 | 922                | मर्हेद <sup>°</sup>                        | क,स             |
| 8 5             | जइविस्सुयं                   | क                 | •                       | जे         | 44        | य से महा°                          | जे                  | १२३                | °ओ प्वरतिणि                                |                 |
| 85              | व <b>त्त</b> ार <b>ध</b> णुं | <b>क</b>          | <u>-</u>                | ₹5         | ₹ €       | तं हणह                             | ••                  |                    | ब,णाओ                                      | जे              |
| 85              | ंगहिया य कं                  | जे 🦫              |                         | <u>.</u>   | 5.€       | महावेरी                            | ,,                  | 155                | कि कि धि                                   | क,ख             |
| 4, €            | जस्स यूल <sup>°</sup>        | 31                | चला पहचा                | जे         | ٩ ६       | करेड्ड इड्ड                        | ,.                  | 928                | गंतूण व <sup>0</sup>                       | जे              |
| 40              | विय रिवूण                    | जे 🕠              |                         | क ख        | 9,6       | करेग्रिह नि <sup>°</sup>           | <b>क</b> ,ख         | 938                | <sub>ू</sub> मुद्दो सोयमा                  | रिओ             |
| 6, ₹            | <sup>°</sup> यरीए रुट्ठाए ।  | ,, o <del>s</del> |                         |            | 9,0       | रायं वि <b>ष</b>                   | क,ख                 | 924                | सिरघं<br>निययसिष्ठं                        | जे<br>क         |
| 48              | उज्जुयाओ <b>ह</b> े          | **                | साहा फिडंता फली।        |            | 9.00      | तुमे गाढं                          | जे                  | 924                | त <b>र</b> वराइ <b>म</b>                   | क<br>जे         |
| ويرافع          | <sup>*</sup> स्छियाओ         | <b>6</b> 5 5 6    |                         |            | ९८        | <b>उक्तंपउद्घपउरं</b>              | क,ख                 |                    | ·                                          | জ               |
| ٧ ۾             | विया पारणं कु                |                   | साहा                    | क,ख        | 96        | <sup>त</sup> जोईगणं°               |                     | 976                | ेस्साइं <b>बहू</b> ,                       | ,,              |
| وري             | अह् इच्छिए                   | ,, <sup>6</sup>   | 9 9                     | ,, ,,      | 96        | अ णेहि                             | क,ख                 | 976                | सवृद्ध−बाला°<br>°संकलागु                   |                 |
| 44              | °विस्तिः                     | "                 | •                       | ·> 5>      | 99        | मम सं                              | जे                  | १२७                |                                            | क,ख<br>जे       |
| 44              | पत्रराहारं                   | जे "              | •                       |            | 909       | <sup>°</sup> तथी गहं स <b>मा</b> ° | ,                   | 920                | 'पारेसु                                    | _               |
| Ęo              | °भोयणा सा,                   | ₹ °               |                         | क,ख        | 909       | वसमो                               | क,ख                 | 996                | अस्था <b>णम</b> े                          | जे,क ख          |
| ६१              | °रिसञ्जंगफरि <b>सं</b>       | जे <sup>७९</sup>  |                         |            | 908       | र इसमिरियउ°                        | Ġ                   | १२९                | दूयन<br>०                                  | मु,क,ख<br>≃ः    |
| <b>ξ</b> 9      | <b>ैन</b> फं <b>सं</b>       | क                 | सेणामुहं                | जे         | 808       | घापन्ति                            | क,ख                 | १२९                | ेराण जं कुण                                |                 |
| ६२              | न वच्छ तस्थ                  | जे ७              | • •                     | •          | 906       | इन्दियभडेहि°                       | क                   |                    | अविसेसो सि<br>°                            | -               |
| 62              | मरणं वा होही इहं,            | ₹ 6               | -                       | जे         | 900       | विदिण्णहेम°                        | जे                  | 9 <b>२९</b><br>9३० | <sup>°</sup> सियमणो<br>नियय <b>कम्प्रं</b> | क<br>जे         |
| ६२              | होउ इहर्ष                    | जे ८              | ,णिरायरेऊण              | क,ख        | 900       | विइ <b>ण्ण देह कंकडा</b>           | क,ख                 | 933                | उवगार <sup>°</sup>                         | ज<br><b>क ख</b> |
| ,<br><b>६</b> २ |                              | जे <b>,फ</b> ८    |                         | जं         | 999       | चलन्तचा <b>रुवाम</b> रा            | क,ख                 | 9 2 3              | उपगार<br>पंचमुही किणा                      | क ख<br>जे       |
| <b>६३</b>       | किकिधि                       | <b>₹</b> €        |                         | ,,         | 999       | गया निसायरा                        | जे                  | 933                | किएहु को <sup>©</sup>                      | <b>5</b> 1      |
|                 | ६७-६८ गाधाः न लभन            | तेक ८             |                         | <b>₹</b>   | 992       | पडेन्ति                            | ख                   | 933                | णीइ प <b>सा</b> °                          | क,ख             |
| ६८              | <b>अइ</b> उपल <b>क</b> रेणं  | जे ८              | •                       | क,ख        | 993       | विण <b>द्वक</b> े                  | जे                  | 936                | समा <b>दुकलि</b> °                         | क,ख             |
| 45              | पते                          | ١,                |                         | जे         | 993       | महाभडा                             | ख                   | १३७                | तिसो                                       | जे,क,ख          |
| 9.              | नदीप                         | ,                 |                         | क,ख        | 198       | घाएऊणं                             | जे                  | १३७                | विणिस्सि                                   | क,ग्ब           |
| 90              | °लाभिया                      | ,, 6              | •                       | क,ख        | 994       | विपत्ततं सरणिषह                    | Ē                   | 936                | नरस्स नि°                                  | जे              |
| وه              | सर्विचणा                     | ,, 6              |                         | जे         | 994       | रिवृद्धि परि                       | <b>क</b> ,रत्न      | १३८                | पुट्य <b>क्षय</b> °                        | जे क,स्व        |
| ७२              | °णी मए रु°                   |                   | ताणि पाडेंद             |            | 994       | स्विण परि <sup>°</sup>             | जे                  | 935                | कुणइ सं <sup>0</sup>                       | क,ख             |
| ७२              | क्रयद्भ                      | जे                | महिवंदे॥                | क ख        | 994       | खि <b>भ</b> इ                      | ,,                  | 135                | <sup>०</sup> स <b>ह</b> स्साइ              | जे              |
| ७२              | साभिनाणं                     | ,, 6              |                         |            | 994       | निसिगंद <b>अदेहि</b>               | .,                  | 989                | अह रहो                                     | ,,              |
| چو              | गि <b>ण्ह</b> इ              | <b>45</b>         | कणयणंताई                | जे         | 999       | <b>मुच</b> इ                       | ,,                  | 983                | <sup>°</sup> लपरि <b>बद्धो</b>             | •               |
| ક્રે            | <b>प</b> ीय                  | जे ८              |                         | क ख        | 996       | असिय र निहेहि                      | ,,                  | 986                | °तारणवरं लं°                               | <b>क</b> ,ख     |
| 98              | उद्येगं                      | <b>5</b> 6        | 400                     | र जे       | 995       | दिहबद्ध                            | ,,                  | 980                | छित्रूण                                    | क               |
| ৩৩              | मारेहि                       | " 6               | 🗨                       | ",         | 995       | मम पि <sup>°</sup>                 | क,ख                 | 980                | वच्चाः                                     | <b>क</b> ,स     |
| ७९              | <sup>°</sup> कोरेंटया        | जे ८              |                         | क,ख        | 995       | दुहो                               | जे                  | 980                | किकिधि°                                    | ,, ,,           |
| ७९              | देवदार                       | s. \$             | <ul><li>रावणो</li></ul> | जे         | 920       | सिद्धो                             | <b>क</b> , <b>व</b> | 986                | तुह निष                                    | 29 .            |
|                 |                              |                   |                         |            |           |                                    |                     |                    |                                            | •               |

## ७. पाठान्तराणि

| 485          | विग्यायकिली                           | क,रव                                  | ₹•         | संगामसोण्डीरा                  | ख               | ų          | तिहुयणे सयले                  | जे           | <b>३</b> 9   | विभीस <sup>°</sup>            | जे              |
|--------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------|--------------------------------|-----------------|------------|-------------------------------|--------------|--------------|-------------------------------|-----------------|
| 988          | <b>प</b> ितुहा                        | जे                                    | 39         | केलीकिलो                       | <b>फ</b> ,ल     | Ę          | <sup>°</sup> त्त <b>णय</b>    | जे, <b>क</b> | 35           | अकंपि प                       | ,               |
| 988          | पा पयन्ती                             | ,1                                    | २२         | चढ्डाड सीह <sup>°</sup>        | जे              | Ę          | इसाइ                          | क            | źR           | पगमणो                         | जे <b>,</b> क,ख |
|              | इइ प                                  | जे.क,ख                                | 23         | °रो धीरी                       | व,ख             | ٠          | हरूप                          | ,,           | ३५           | गिरिभूदी गोभूर                |                 |
|              | °लंका हिंग भणं स                      | ,जे क,ख                               | २४         | मद्देन्द्रकेऊ                  | ,, ,,           | v          | <sup>े</sup> हश्समिद्धि       | ,,           | \$ 4         | जुवाणा मिसे                   | जे,क,स          |
|              | <sup>°</sup> मणं तिप्प <b>नास</b> इमं |                                       | २४         | पबणगती                         | 1) ),           | 4          | इन्दई तभो भणइ                 | जे           | ३५           | स्रा महिला                    | जे              |
|              | माम पत्रवं                            | जे                                    | २४         | पते उ                          | ते <b>,फ</b> ,ख | 6          | अहिगारी                       | ٠,           | 34           | मदी                           | क,ख             |
|              | सम्मत्तं                              | क,ख                                   | ३५         | मज्झत्थो                       | जे              | 90         | ंऊण प <b>डिस</b> कुं          | ,,           | ३६           | हेमं ओयणछ                     | <b>भं</b> , जे  |
|              |                                       |                                       | २५         | भिउडीकुडिलार                   | य-              | 90         | ऊण अरिसम्धं                   | क            | <b>ē</b> , Ş | विद्दणं सही <sup>०</sup>      | ••              |
|              | उद्देश∹५४                             |                                       |            | मुद्दो                         | <u>ন</u>        | 99         | वसुमतीप                       | जे           | ३८           | पि य वक्ष्माणं                | ••              |
|              |                                       |                                       | २६         | घित्तृण                        | ₹5              | 99         |                               | <b>क</b> ,ख  | ३९           | अहदेग <sup>०</sup>            | ,,              |
| 9            | कि कि चि                              | क,ख                                   | २६         | देइ ह                          |                 | 99         | , विहा                        | जे           | ₹ <b>"</b> , | <sup>°</sup> महादेवा          | ,,              |
| २            | समरविषएण एन                           |                                       | २९         | सेनो                           | क,ख             | 92         | विभे'स <sup>०</sup>           | जे           | ३९           | अध्या                         | 29              |
| २            |                                       | मु,क,ख                                | <b>३</b> • | <sup>'</sup> बरेंदो            | जे              | 92         | ततो                           | <b>क</b> ,ख  | 80           | घित्तृण                       | ·<br>略          |
| 8            | व रुजाणं                              | क,ख                                   | ३०         | सुरभिगंघा                      | क,ख             | 9 २        | पूरयसि                        | जे           | 8.3          | लगृन्ति                       | क ख             |
| ч            | मुंचंता                               | क,स्त्र                               | ३०         | पवणां सुरहिसुयंधी              | जे              | १३         | 'ये निम°                      | क,ख          | 88           | स्रोमेण                       | जे              |
| 4            | उ <b>ण्ह</b> दीहनीसा <b>से</b>        | जे                                    | ३०         | <b>अहिणवयं</b> ता <sup>°</sup> | जे,क,ख          | 98         | <b>ंघरपागारं</b> जे,          | ,क ख         | 88           | सहोदगणं                       | 寄               |
| 4            | दंमणं                                 | ,,                                    | 30         | पथासिति                        | जे              | 98         | °इ करेगु                      | क            | 8.8          | जह य गिरीगोभू                 | हैतह जे         |
| ч            | विचिन्तन्ती                           | क,ख                                   | <b>३</b> 9 | पमार्दित                       | क,ख             | 98         | <sup>°</sup> इ स् <b>रेम्</b> | ख            | 86           | साहितं                        | · ` `           |
| Ę            | अंगुलेयओ                              | जे                                    | 32         | पते                            | 17.29           | 94         | तुम्हेर्दिन जो <sup>°</sup>   | जे           | ୫ ଟ୍         | सिट्ट                         | जे,ख            |
| Ę            | कुसलमादी                              | ,,                                    | 3.8        | किंकिधि                        | 13 33           | ५६         | पणय                           | ,,           | 86           | भादिपहिं                      | जे              |
| હ            | परमपमोयागया                           | क,ख                                   | 38         | <sup>०</sup> इणा बहुया         | ब,              | 9 Ę        | <b>ेरहादीया</b> जे            | ,क,ख         | 86           | हिं वि वा°                    | क,ख             |
| ષ્           | पुणो चिय                              | ,, ,,                                 | 34         | पते                            | क,ख             | 9 9        | तहेव बेलं°                    | जे           | <b>ନ</b> ୍   | दियहे                         | ,, ,,           |
| ٠,           | साहिद्याणो पवता                       | ए <b>क</b>                            | રૂ પ       | आपूरमाणगयणं                    | , जे            | 9.9        | संक्षायारा                    | ख            | ४९           | °ण तस्थ ब                     | 29 21           |
| गाथा         | धिकं अह वि तुम                        | पर <b>देसे</b> ,                      | ३५         | गयणे                           | <b>क</b> ,ख     | 90         | <sup>°</sup> दीवाहिवा         | क,ख          | <b>୪</b> ଟ   | लंकाभिमुहा                    | ज               |
| अंत          | ारिओ गिरि <mark>वरेस</mark> ु हुँ     | मिसु ।                                | ३७         | <b>'व</b> रादीसु               | जे              | 98         | आमरिस्यसगएणं                  | जे           | 49           | मेहणिभा                       | <b>६</b> ,ख     |
| तह           | वि तुम समरिज्ञिम                      | , अहा                                 | E          | लं <b>का</b> भिमु <sup>°</sup> | क,ख             | 98         | <sup>°</sup> स्स उपद्विओ      | क,ख          | ५२           | गंधव्या गीसर्वा               | ,               |
| <b>स</b> रं  | रायहंसेहिं ॥                          | जे                                    | ३८         | <b>छोगपा</b> लेहि              | जे              | २०         | °भाणुकण्लेहि                  | <b>靳</b>     |              | सुम्बय तह                     | जे              |
| 40           | जं <b>तु</b> च्य तीए                  | क                                     | 8.ई        | लंकाभि <b>मुद्दा</b>           | क,ख             | २१         | <b>निक्</b> खाम <b>ड</b>      | जे           | 43           | सीया वि                       | जे              |
| 90           | जंतीए <b>तु</b> ज्छ सं                | ° जे                                  | 88         | सायरजलस्स                      | जे              | २२         | भणियभित्रो                    | <b>4</b> 5   | ५३           | बहुणा य                       | <b>ड</b> ,ख     |
| 90           | तो मे मरणं धुवं                       | ,,                                    | ४५         | नयरस्स समा <sup>०</sup>        | जे              | २२         | भणियमेले                      | জ            | 48           | सस्तिनामा                     | 21 22           |
| 99           | °सागरप <b>डि</b> या                   | क ख                                   | ४५         | जिणिङण।                        | क,ख             | <b>२</b> २ | विभीसणी                       | ,,           | 48           | भाविसालीया                    | 45              |
| 99           | दुक्खेण ग <sup>°</sup>                | जे                                    | 8.0        | °िनुषो                         | 4               | २२         | वरपुरीओ                       | ,,           | 44           | जोइस <b>ङण्ड</b> ा            | जे              |
| 99           | दियहे                                 | क,ख                                   |            | इइ प°                          | जे,क            | २३         | घोरा य                        | <b>क</b> ,ख  | ५६           | पते                           | क,ग्ल           |
| 11<br>93     | <sup>।५५६</sup><br>पडिवत्तं           |                                       |            | नाम पक्त                       | जे              | २३         | कालायम <sup>°</sup>           | ख            | ५६           | <sup>°</sup> उ <b>डा</b> दीसु | जे              |
|              |                                       | " " " " " " " " " " " " " " " " " " " |            | च उप <b>शं</b>                 | क               | २६         | गिण्हह                        | क,ख          | ५६           | पूरित                         | क,ख             |
| 99           | °समुत्थय°<br>°यं वि विदु"             | <b>₹</b>                              |            | सम्मत्तं                       | क               | 7.9        | विभीसणेण                      | जे           | ৸৩           | अक्सोहणी                      | जे,क,स          |
| 12           | य ।व ।वडु<br>देह मणं                  | <b>क</b><br>जे                        |            | _                              |                 | २७         | °सिओ पुरिसी                   | ,,           | 46           | ,,                            | <b>फ,स</b>      |
| 98           |                                       | _                                     |            | उद्देश-५५                      |                 | 26         | कारणहे                        | ,,           | ५९           | <sup>°</sup> सहियं            | जे              |
| 10           |                                       | जे <b>,६,स</b><br>जै                  | ¥          | इस्रो ö°                       | ₹.              | ₹•         | म <b>र्</b> सागरो             | क,ख          | Ęo           | पुण्णोदएण पु <sup>०</sup>     | क,स             |
| 16           | °पागारा                               |                                       | ¥          |                                |                 | 39         | छ उमेण                        | जे           | Ę۰           | मवन्ति                        | जे              |
| · <b>ર</b> • | ससिकिसिग्रुर                          | ।। ज                                  | r          | समुज्जुबं                      | **              | ٠,         | <del>-</del> - · ·            | -            |              |                               |                 |

|    |                                                                 | 99               | अक्लोहणीए उ ॥जे,क.स                              | <b>३</b> २      | भवेय मालीण । जे                                              | 6                  | वज्जंसु व पर्श्वाओं जे                  |
|----|-----------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|
| 60 | य विद्व छिँ जे                                                  | 92               | ंभडायतुं <b>इ.</b> ख                             | 3 3             | हिंखिय तहा ,,                                                | 9                  | कुहरो ति स्तो, तह ,,                    |
|    | इति प <sup>®</sup> जे,क<br><sup>0</sup> शक्षणं पच्चं संघत्तं जे | 13               | <sup>°</sup> बा ससिजुया, क                       | 33              | कुंडकुंडो क,ख                                                | 5                  | चन्दाउही <b>ड</b> ,ख                    |
|    |                                                                 | 93               | गहियहत्था ज                                      | 33              | भादीया जे                                                    | 90                 | संकरो य जे                              |
|    | With the                                                        | 18               | चित्रुणं क                                       | 34              | ,तूरवरी क.ख                                                  | 99                 | 'ओ य चलो "                              |
|    |                                                                 | 98               | ैणं पिथयम भणड्क <b>े</b> जे                      | ٠.<br>٤५        | कामवंती य ज                                                  | 92                 | <b>का</b> ली, जे                        |
|    | सम्मरा ,,                                                       | 18               | पहणिजसु क                                        | 3 6             | अणंतरासी                                                     | 92                 | कर्तिग चंदु सुउज्जुओ "                  |
|    | उद्देश- ५६                                                      | 94               | ्रमा पियं नि <b>ने</b>                           | 4 1             | सिलिसुही चेब ज                                               | 92                 | भीमो महारही क                           |
|    |                                                                 | 94               | पर्दि जेस                                        | 36              | ंसणो विय क,स्त                                               | 92                 | सुसेणो <b>इ,</b> ख                      |
| 9  | गणाहियं                                                         | 94               | उंगुर्हि जे                                      | 3,6             | सीहविलंगो <b>5</b> ख                                         | 93                 | य घंस्रो, जे                            |
| ٩  | <b>अक्</b> खोइणीऍ जे,क,ख                                        | 96               | २३७८<br>भण्णा वीरमहिलिया, ज                      | `<br><b>३</b> ८ | सीहवलोगो छियंगो य जे                                         | 93                 | मणहरो मह <sup>े</sup> क,स               |
| 9  | <b>क हेंद</b> जे                                                | 95               | तस्थ महिला, कंठे क,ख                             | 3,5             | पम्हायणी ख                                                   | 93                 | मकाय सारो क,ख                           |
| २  | <sup>°</sup> सुभण <b>इ भिण्णा</b> सु ,,                         | 95               | दोलाय क,ख                                        | g.              | पते क,स                                                      | 98                 | रणक्खेवो ख                              |
| 2  | अक्खोहणी जे,रू,स                                                | । )<br>२०        | <b>अह भ</b> णिउं स्त                             | 8 o             | किलिया क ख                                                   | 98                 | रवणक्खेमी जे                            |
| ₹  | भेडत्य क,स                                                      |                  | ैबणुक्कावा ख                                     | 81              | पतेसु ,, ,,                                                  | 94                 | खोमो तहा <sup>°</sup> "                 |
| ş  | बाहणी जे                                                        | <b>२</b> •       | मणुक्रावा स्थ                                    | ४२              | जोइप्पर्भ जे,क ख                                             | 94                 | <b>ँमादीया</b> जे,क,ख                   |
| 3  | तहाणीकणी क,ख                                                    | २१               | भा भ थ फ,ज<br>धरेह जे                            | 8.5             | आवूरेंतो जे                                                  | 94                 | पते क,ख                                 |
| ą  | भन्ते स                                                         | २१<br><b>२</b> १ | यरह ज<br>र <b>णरसो क,स</b>                       | 83              | य नहमस्यं जे क,ख                                             | 9 €                | राया य भैंडमाली जे                      |
| 4  | सिण्णा, तिउणा                                                   | 39               | पिच्छ <sup>°</sup> क                             | 88              | वस्य महिएसु । क,ख                                            | 90                 | पवमादी ,,                               |
|    | सेक्णा भु क,ख                                                   | ٠.<br>२ <b>२</b> | ते वरसहडा, जे                                    | 84              | ,उद्रिया क,ख                                                 | 98                 | कण्णो जुण्झावंतो, क,ख                   |
| 4  | मुहं <b>९ इ</b> ° क                                             | <b>२</b> २       | रणमुहे ,,                                        | 8 6             | भवसउणा जे.क,ख                                                | 98                 | जणपेम्मो क,ख                            |
| 4  | सेषामु इ.स                                                      | <b>२</b> २       | िवुभडादण "                                       | 8.0             | करा जुदसंनद्धदेहा जे                                         | 95                 | जिणपेमो रहपेम्मो                        |
| 4  | गुम्मं २७ एँ क                                                  | <b>२३</b>        | दोलाली <sup>०</sup> क <b>स</b>                   | 8.0             | विमलनहपहं णिउगया                                             |                    | रहयंदो सायरो य जिण <sup>°</sup> जे      |
| Ę  | गुम्माय ति° क,स                                                 | , ,<br>, ,       | <sup>*</sup> लीला <b>यम</b> 'णरणस <b>र</b> हा जे | 8.9             | सुरधीरा क,ख                                                  | 98                 | जिणमयादी ,,                             |
| Ę  | बाह्णी ८१ सा <sup>०</sup> क                                     | 43               | पावेंति ,,                                       |                 | द्वारा क,ज<br>इति प <sup>°</sup> जे,क,ख                      | 95                 | पते "                                   |
| Ę  | <b>दियणा २४३। क</b>                                             | 28               | बीस पुण स् ,,                                    |                 | <b>भारत प</b> ज, क, ज<br><b>'श्वरिते</b> ख                   | २०                 | नरेंद्र क,ख                             |
| Ę  | पितणाउ ६,ख                                                      | ₹8               | <sup>°</sup> पिम्भपडि <sup>°</sup> क             |                 | नाम पन्तं जे                                                 | २०                 | सविमाणठिया गयण-                         |
| Ę  | तिण्णि ड चम् ,,,,                                               | 28               | <b>ंपेमपडि</b> ँ जे                              |                 | सम्मत्त क                                                    |                    | मरगे ६,ख                                |
| Ę  | चम् ७२९। क                                                      | 28               | पिम्मेण क                                        |                 | (led ()                                                      | २२                 | ਲ <b>−ਰੁਸ</b> ਲਾ° ਵ                     |
| Ę  | <sup>°</sup> मूऽणीकिणी क,ख                                      | ર્ષ              | पेमेण ज                                          |                 | उद्देश-५७                                                    | <b>२३</b>          |                                         |
| ę  | ेबा २१८७ ।। क                                                   | <b>२</b> ४       | दोण्ह विभाविभडोक ख                               |                 | सब्वेल क,ख                                                   | * <del>*</del> * * | ैमुइगम <b>इल काइल</b> -                 |
| •  | दसयं निक्किणिना <b>माओ</b><br>होड जे                            | <b>३</b> ५       | ताण जसेण                                         | ٩               | सन्वेल क,ख<br>उन्वेक जे                                      | • • •              | हुंकार जे                               |
|    | •                                                               | <b>२६</b>        | पतेसु जे,क,स                                     | 9               |                                                              | 5.0                |                                         |
| •  | अणीकिणि <sup>°</sup>                                            | २६               | संथावेड स <sup>°</sup> जे                        | 2               | नलनीला हुँ क,स्रा<br><sup>⊘</sup> नीला तहुय जं <b>न</b> े जे | <b>२</b> ४         | मयपिष्ण बहुविहो<br>विय । जे             |
| •  | <b>भक्</b> खोहणी जे,क,ख                                         | ``<br><b>२</b> ७ | <b>मारीखी</b> कख                                 | 3               | <b>~</b> `                                                   | 36                 | _                                       |
| •  | ए(इस्क्: क                                                      | २८               | गयारि <b>व</b> ेहच्छा ख                          | ₹               |                                                              | <b>ર</b> ૬         | भिया य वसुमई, ६,स                       |
| 90 | ेकहेड क<br>हैसाण छ जे                                           | २८               | गमारिबीभच्छा जे                                  | ¥<br>4          | पीयकरा क,ख<br><b>ँदि अंघसा</b> री जे                         | <b>२६</b>          | <sup>°</sup> 4सुमतीए जे                 |
| 90 | चेव तुरंगाणं, क,ख                                               | <b>३</b> ९       | Company or sing                                  | 4               | (marcham)                                                    | <b>२७</b><br>२०    | समणुष्ण-भावेणं ,,<br>साविता <b>इ</b> .स |
| 9. | अक्लोहणीए जे,क.ल                                                | 35               | ाननामा य सुद् "<br>अस्मणाओ कृस्त                 | Ę               | ावन्यसायणा ,,<br>उत्तरार्द्धगाथा नास्ति जे                   | २९<br><b>२</b> ९   | सावता <b>६</b> ,ख<br>"बहोज्जय"          |
| 99 | ेरस उस <b>र</b> जे                                              | <b>३</b> 9       | जोईसरी कियंती जे                                 | ۶<br>س          | पते क,स                                                      |                    |                                         |
| 11 | एका इमाए सं ,,                                                  | ₹ †<br>₹ ¶       | -6                                               | 6               |                                                              | <b>२९</b>          |                                         |
| 11 | 2-401 4-11-2 A 3)                                               | 4 1              | कु।लर्उवरा य ,,                                  | •               | साबाह ,, ,,                                                  | ₹•                 | कशसम क                                  |

#### ७. पाडाम्तराणि

| - <b>3</b> 9 | विवाद्दता                                        | क,ख                   |          | नाम ५८ पव्यं सम्मत्त        | <b>E</b> 90                    | ८ <sup>०</sup> त्तं <sup>-</sup> , अवद्विओ जे | 35         | ंसरस <sup>्</sup> लघाएयु <b>कृस</b> |
|--------------|--------------------------------------------------|-----------------------|----------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|------------|-------------------------------------|
| <b>3</b> 9   | विवायंता                                         | जे                    |          |                             | 9 (                            | _                                             | 89         | गाइं चिय अइ-                        |
| <b>३</b> ३   | सिशं                                             | ₹5                    |          | उद्दे <b>श</b> -५ <b>९</b>  | 9 (                            |                                               |            | सिढण सिढिली                         |
| 38           | तह विप <sup>®</sup>                              | जे                    | _        | °2                          | 90                             | . M .                                         |            | अंगाण णिवदंति क                     |
| રૂપ          | <sup>°</sup> सिकं                                | <b>4</b> 5            | ٩        |                             | ः,स्त्र ′<br>१९                |                                               | 8 4        | विषडीन्त जे<br>-                    |
| રૂપ          | णिषडन्त <sup>°</sup>                             | क,ख                   | 9        |                             | , ,,<br>२.                     |                                               | ४२         | गयावि .,                            |
| •            |                                                  | ,क,ख                  | <b>ર</b> | °रणो य<br>°                 | ধ                              |                                               | 85         | ताण कर्णं ,,                        |
|              | ेह् <b>थअडवड्</b> णे                             | जे                    | <b>ર</b> | ैरणा सबंभूय                 | ज                              | र उन्ने सन्त्रामी                             | 8.5        | वियुद्ध क,स                         |
|              | नाम पव्यं                                        | ,,                    | 3        |                             | 9, <b>9</b> 8                  | ***************************************       | 8.3        | हणुयादीया जे                        |
|              | संमत्तं                                          | *,ख                   | \$       | गम्भीरादी                   | जे २                           |                                               | 유결         | समन्धहाजाया क                       |
|              | 4-(1)                                            | •,                    | 3        | ँराई सुहडा, <b>व</b>        | 5,ख<br>२९                      | · ·                                           | ४३         | काउ समादता जे                       |
|              | उद्देश-५८                                        |                       | ર        | _                           | , ,,                           | _ :                                           | 88         | अवलोइज्ज ,,                         |
|              | 365. 13                                          |                       | 4        | , संकसाणंदया तहा            | जे `<br>२३                     |                                               | 84         | जुज्झे स <sup>°</sup> क,स           |
| 9            | °हरेंदं                                          | जे                    | 4        | <b>नह</b> पुष्फत्थाविग्घा   | " २४                           |                                               | 8 €        | थेव <b>स<sup>°</sup> ,,</b> ,.      |
| 8            | करप्<br>ति इन्ध्य-पह्नवा                         | क,ख                   | ч        | पप य पियंकरा-               | ٠.<br>٦                        |                                               | 85         | सिशं स                              |
| 4            | ं जो <b>रोणं</b>                                 | ना,ख<br>जै            |          | दीया                        | 1, 56                          |                                               | 80         | <sup>°</sup> यभि <b>त्रण क</b>      |
|              | जागण<br>विदयं                                    | क,ख                   | Ę        | एविक                        | <sup>क</sup> २६                | `                                             | 86.        | सिन्नं 🕏                            |
| Ę            |                                                  | क, प्ल<br>क           | Ę        |                             | <sub>ह</sub> ,ख <sub>२</sub> , | <b>'</b>                                      | 49         | तुरएण जे                            |
| Ę            | अइक्लं<br>लोईयसु <b>पं</b> मृढ                   |                       | •        | -6-3                        | ·                              |                                               | 49         | तुरएहिं कख                          |
| Ę            | लाइयस्रचमुख<br>'सुइसं मूढं                       | ,1<br>Ter             | v        | विद्यां सी <sup>°</sup>     | जे २                           |                                               | 49         | गएहिं क,ख                           |
| Ę            |                                                  | ख<br>जे               | 6        | <b>આમિટું</b>               | ,, 70                          | , ' - '                                       | ५२         | किकिधि <sup>°</sup> <b>क,</b> ख     |
| Ę<br>G       | °श्चहेसु मूढं<br>इन्धय−प°                        | ज<br><b>क,ख</b>       | 6        |                             | ,ख                             | , ६, ६५,४२५ ७४। र<br>तुतं जे                  | ५२         | एतो जे                              |
|              | _                                                | જ,લ<br>जे             |          | ~g~?                        |                                | •                                             | 48         | करेमि एत्तो न संदेहो ,,             |
| ٠,           | पावकरा, म                                        |                       | ٩.       |                             | ं, रू<br>जे ३०                 | . स चादित                                     | 44         | किंकिंधि क,स्व                      |
| 5            | जाया दो वि विसः                                  | हरा,                  | ٩.       | बहिओ                        |                                |                                               | Ęo         | गयातो क,ख                           |
|              | <b>व</b> हु <sup>°</sup>                         | "                     | 90       | पते क                       | ,ख <sup>र</sup> े<br>३२        |                                               | Ę٩         | ं स्थं, ईंदइ सो मार्ड जे            |
| 90           | साञ्चणि <b>द</b> °                               | <b>क</b> ,ख           | 90       | सुहडे क                     | ,ख<br>१३                       |                                               | Ę 9        | सो वायवश्येण क,स                    |
| 97           | बहुइ जडा                                         | , ,,                  | 90       | विवाइए क                    | ,ख <sup>१२</sup><br>_ ३३       |                                               | Ęą         | वि अर्थ जे                          |
| 98           | <b>प्रगा</b> ओ                                   | ख                     | 3 9      | उभयभा वि साम <sup>°</sup>   | जे ३३                          |                                               | ६२         | वारणत्थेण क,ख                       |
| 98           | गिह्धम्म <sup>°</sup>                            | जे                    | 99       | ° <b>सिन</b> साम            | जे ३४                          |                                               | € ₹        | <b>मन्दोयरीय</b> जे                 |
| 94           | <b>कि</b> किधि                                   | क,ख                   | 92       | मंदइदमणी                    | जे रं                          | य, जनस्य यय<br>जोइस्स जे                      | <b>६</b> ३ | विरहो भामण्डलो ,,                   |
| 9 4          | पुणो हणिया                                       | ""                    | 12       | _                           | ,ख                             |                                               | €8         | आव।संचेव कृख                        |
| 90           | पुर्विव                                          | जे,क                  | 93       | _                           | ्रम्                           |                                               | £ B        | भव्ययं नयरं जे                      |
| و و          | से तेणं                                          | ₹.                    | 98       | -<br>कोहेण व ख <sup>°</sup> | 7 44                           | • •                                           | ų s<br>Ev  | ैलोे लिगाढं क <b>ख</b>              |
| 90           | स तेणं                                           | ख                     | 98       | विसास्रो                    | 4.7                            |                                               |            | ~ • •                               |
| 96           | स तग<br>ण <b>रिधाःथ</b>                          | ₹                     |          |                             | ›› <b>३</b> ५                  | •                                             | Ę lq       | जिद्वण स्त्र<br>निसुणे <b>हि</b> जे |
| 96           | णात्मत्य<br><sup>°</sup> इतस्येव सं <sup>°</sup> | ज<br>जे               | 94       |                             | ख ३६                           | 6                                             | ĘU         |                                     |
| 76           | इति प <sup>°</sup>                               | <b>4</b>              | 94       | °ओविय जह यहओ,<br>'°         | -                              |                                               | ٤ć         | <sup>°</sup> संघट्टेडण ,,           |
|              | इ।त प<br>ंचरिए इत्थपहत्थन                        |                       | 9 0      | पत्तं द <sup>°</sup>        | <b>5</b> 30                    |                                               | <b>ξ 5</b> | होहिंद्                             |
|              | नारए <b>इ</b> त्यपद्द्यम्<br>नीसपुद्ध            | <sup>100-</sup><br>जे | 90       | . •                         | ,ख ३ <i>८</i>                  |                                               | 90         | <b>पते</b> जे, <b>ड</b> .स          |
|              | नालपुरुव<br>नाम पर्स                             | ঙ্গ                   | 90       | काही व°                     | जे ३८                          |                                               | 90         | दो णेयगा स                          |
|              | नाम भण्य                                         | "                     | 90       | वहुयाओ                      | जे ३९                          | . जे <b>पते</b>                               | 90         | दो णीयगा 👟                          |

| 40 | °राण वस्                      | ख                                       | · <b>s</b> | से चिन्तियं                        | क,ख    | 90         | <b>पसादे</b> हि                | ,,              | 49         | ता ठाहि                        | क,ख                |
|----|-------------------------------|-----------------------------------------|------------|------------------------------------|--------|------------|--------------------------------|-----------------|------------|--------------------------------|--------------------|
| 99 | °ओ चिय                        | जे<br>जे                                | હ          | °मे <del>ले</del> णवि,             | जे     | २०         | °कोवप°                         | <b>क</b> ,ख     | <b>Ę</b> 0 | असारि <sup>°</sup>             | जे                 |
| ७२ | पते                           | जे, <b>क</b> ,स्त्र                     | 6          | एयं रा°                            | 73     | २३         | धणुरं                          | , ,,            | Ęo         | विभोसणं                        | 10                 |
| ७२ | गेण्ह्र नित                   | जे,क,ख                                  | 6          | °कहाणुमना                          | क ख    | ₹ €        | नलो सयंभूण । डे                | क ख             | Ę •        | रिवूणं                         | जे,क,स             |
| υĘ | बोहेहि                        | 33 33 E                                 | 5          | ण यं विया                          | 虧      | <b>२</b> • | घडउवरं                         | ब्रे            | <b>Ę</b> 9 | <b>জালাবলা</b>                 | . •                |
| ७३ | अंग उकुमरो<br>अंग उकुमरो      | ,, ,, <del>,</del> ,<br>जे              | ę          | णेय करे न्त                        | क,ख    | २८         | अंग बो मयं कुः                 | हो "            | ·          | फुर्लिग <b>णिह</b> ा           | <b>क</b> ,ख        |
| 98 | नियडत                         | ,,                                      | \$         | चेब पुनः                           | ,, ,   |            | अंगय सया कुद्धो                | <br>मु          | Ęų         | जाम्ब घणुं बला                 | •                  |
| ७५ | ैन्तआगएणं, स                  | _                                       | •          | <sup>°</sup> लल–मिना               | 11 29  | २८         | इणुय सी                        | जे              | ·          | कह वि तू <sup>°</sup>          | जे                 |
| હધ | °विमाणपरमेसु                  | • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 5          | मण्सस्य                            | जे     | २९         | <sup>े</sup> ण्डलो महाकाली     | ,,              | ę u        | ंग रणे इस्तो ।                 | वे ज               |
| હધ | लक्खणविरा-                    | -                                       | 5          | हिं भोवदेसं                        | 33     | <b>3</b> 9 | °বিহ্রীবি°                     | 91              | ६६         | °रो वैम्हजो                    | ,,                 |
| •  | <b>डिया</b>                   | जे,क,ख                                  | 9          | विमलस्त्रावा                       |        | <b>३</b> २ | °निनाएण                        | ,,              | Ęv         | लोडिओ                          | <br>ख              |
| ७५ | <b>आ</b> सासेन्तो             | <i>' ,</i><br>जे                        |            | _                                  | जे,क,ख | 33         | भुज्बह आ <sup>°</sup>          | <b>क</b> ,ख     | Ęu         | अववारे वजर हे                  | जे,क,ख             |
|    | जइ ठाविस्सए                   | ,,                                      |            | समागमणं                            | जे     | <b>3</b> 8 | ज पराहुत्तं                    | जे              | 66         | यण विसाँ                       | ख                  |
| •• | ेस्सए णाती ।                  | <b>क</b> ,ख                             |            | नाम पट्य                           | ,,     | <b>₹</b> 4 | कोवि भड़ो                      | 1)              | ĘS         | पुण्लेण रक्षि                  | क्यो               |
| •• | कि मारि <sup>°</sup>          | जे                                      |            | सम्मनं                             | क,ख    | 34         | साहेद साहु पुरिस्ना            |                 | ٠,         | ख्य, प <sup>°</sup>            | जा<br>जे           |
| 96 | निस्छिएणं                     | "                                       |            |                                    |        | 34         | विवडिय <u>ं</u>                | क,ख             | 90         | रक्खसाइमा ए                    | -                  |
| 9% | तो रणाउ                       | जे,क,ख                                  |            | उद्देश-६१                          |        | 34         | <b>ँ</b> यं अन्तं              | जे              | 90         | ्रच्याच्या ५<br>मस्तिपद्या     | "<br>क,ख           |
| 60 | °त्ती नाह ! सुणर्             |                                         |            | 244. 47                            |        | ₹ €        | 'तोसमणुजुसो                    | जे              | 9          | <sup>°</sup> लक्षा             | पा,प्त<br>जे       |
| ٥٥ | °हि पासेहि                    |                                         | ٩          | °मे सरपरि                          | 寄      | ξu         | सामियकरणिजेसु र                | <b>4.</b> ,,    | ٠,         | भणिउं                          |                    |
| 69 | °पुर्हत्तं                    | क,स्व                                   |            | °पि हुक्छा                         | জ      | 36         | <b>घापन्ति</b> जे              | क,ख             | - •        | भणियं                          | ",<br><b>क</b> ,ख  |
| 61 | कि जीवइ                       | जे                                      | २          | <sup>®</sup> ल-निलिमा <sup>°</sup> | क ख    | ३९         | केमुयर्ह                       | জ               | ७२         | को तावे <sup>°</sup>           | फ,ख<br><b>क</b> ,ख |
| ८२ | <b>लक</b> ्यणी                | ,,                                      | 3          | समविभवो                            | जे     | ३९         | होंति सं                       | क,ख             | ७२         | में वहरिओ                      | फ,ख<br>जे          |
| 63 | उवसग्गे                       | ज,ख                                     | 8          | °विद्वबद्धन्त्रिधा                 | ,,,    | 80         | गलियद्दन्धा                    | जे              | υą         | म प्रश्रिका<br>रुद्धा सोउण सुर |                    |
| 64 | <sup>°</sup> पहरणेण           | •                                       | å          | सवर मो°                            | ••     | 80         | ले!लंति                        | ,,              | ुर<br>७३   | निसासु सुन                     |                    |
|    | पश्चितवा                      | ज                                       | ų          | <sup>°</sup> लकुनतेहिं             | "      | ४२         | नियये निवायंति                 | **              | - 4        | निसासएन्तो,                    |                    |
| ८५ | वारुगाइ य अ                   | ,,                                      | 4          | गहणं कियं                          | ,,     | 88         | <b>ैसं</b> सत्थं               | •               | ৬১         | हियासा<br>-                    | <b>मु</b><br>ख     |
| ८६ | देवगया ल <sup>0</sup>         | 91                                      | v          | संदरसा <b>म</b> न्ता               | ••     | ४५         | भोमसुयगेहि                     |                 | •          | इति<br>इति                     | ज,क,ख              |
|    | इति प°                        | ,                                       | 90         | भारी <b>ची</b> °                   | क,ख    |            | वेढिओ प <sup>°</sup>           | 1)              |            | राता<br>सत्तीसं                | ળ,જ,હા<br>ૐ        |
|    | नाम पत्र्वं                   | ,,                                      | 90         | <sup>°</sup> चन्द्र क् <b>खा</b>   | जे     | જુ પ્લ     | °मायण्ण                        | ••              |            | ैपायात्रिहाणं ना               |                    |
|    | सम्मलं                        | 布                                       | 90         | विज्ञवियण <sup>°</sup>             | ,,     | 8 €        | बद्दणतेयं 🤻                    | <b>क,</b> म्ब   |            | नाम पठप                        | ળ,નુ<br>જો         |
|    | उदेश−६०                       |                                         | 90         | जीम <del>ुस</del> °                | क,ख,मु | 8 É        | अत्थं च                        |                 |            | संमत्त                         | जे, <b>क</b> ,ख    |
|    | ७६२।–५०                       |                                         | 90         | संबरसूरा                           | जे     |            | विमज्जियं प <sup>o</sup>       |                 |            | <b>V</b> 4(1)                  | 41,48,49           |
| ٩  | <b>द</b> णुमादिभ <sup>°</sup> | जे                                      |            | समास्रा                            | क ख    | 8 €        | अत्थं वीसज्जिय प               | क,ख             |            | उहेश-६२                        |                    |
|    | इणुराइभ <sup>०</sup>          | क ख                                     | 99         | तंमिय                              | ঈ      | ४७         | <b>इ</b> न्द्रेकु <sup>®</sup> | जे              |            |                                |                    |
| Ę  | °वंधणाओं ते                   | मुक्ता ज                                | 92         | <b>द्</b> रा ओ <sup>०</sup>        | ٠,     | 80         | ° <b>दे</b> हो.                | •               | ٩          | तालिओ                          | जे                 |
| 8  | पउपभडा                        | ,,                                      | 9 8        | जुत्तमेवं                          | स      | 40         | णागपासं                        | क,ख             | 3          | पम्हत्थ                        | ₩.                 |
| 8  | सिनिविक्सा                    |                                         | 96         | उज्झिऊण नियवं                      |        | ५६         | उक्क पिव जलंति                 |                 | २          | <sup>'</sup> सवेम्मलो          | जे                 |
| 4  | जाय उस्सम्मा                  | क ख                                     | 90         | <b>ेस</b> णी मह सुणि               | Ē      | 40         | गरुडं समुद्रिओ पु              | <sup>°</sup> जे | 4          | •                              | ते, न "            |
| Ę  | साहेन्ताणं                    | जे                                      |            | विकारत ।                           | ,,     | 46         | आहिगारो                        |                 | ч          | °तभितं                         | ₹                  |
| Ę  | तमतिमर "                      | क,ख                                     | 9 9        | <sup>°</sup> लोगेसु                | "      | 46         |                                | E               | ę          | तुइ मे                         | मु,जे              |
| Ę  | तमनिभिर्विति                  | रसर ज                                   | 95         | दहरहतणया                           | લે     |            | मह पुँ                         | ,,              | 4          | तस्सेवं                        | ₹,₩                |

|          | •                                          |            |                                    |                |            |                                    |                    |             |                                               |                                |
|----------|--------------------------------------------|------------|------------------------------------|----------------|------------|------------------------------------|--------------------|-------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|
| 6        | <sup>°</sup> मंचेद फलं मु                  | २५         | जीवि <b>ही</b> तु <sup>°</sup>     | ,, 9           | Ę          | देवग्ह्स                           | •                  | 88          | ँवं, एवं सा गाग                               |                                |
|          | <sup>8</sup> मं चेब फलं जे                 | २५         | नत्थेत्य                           | ٫, ۹           | ¥          | इरीडि वयणेडि ।                     | <b>€</b> ,₹        | a é         | अपराद्धेगाथा नारि                             | हेत ,,                         |
| 5        | भारमिक क                                   | २७         | गोबरदराइं                          |                | S          | निसु <b>णेहि</b>                   | जे                 | <b>2</b> 9  | पूर्वार्थगाथा नास्ति                          | <b>जे</b>                      |
| 1.       | वियं नो फुट्टं जे                          | 36         | पढमं च पइ°                         | ٠ ١            | بع         | ैरं <b>पू</b> रस्य                 | "                  | 80          | तत्तो व गिम्हकाल                              |                                |
| 11       | सत्तुदमणेण ,,                              | २८         | पईउड दारे                          | <b>5</b> .     | 16         | पा <b>य</b> पडणा <b>यगओ</b><br>    | ,,                 | 40          | ंथा, इसी                                      | •                              |
| 11       | विनिनिरुद्धाः ,,                           | २९         | विभीसणो                            | .चे            | 15         | असिम <sup>°</sup><br>———••         | "                  | 40          | परए ण                                         | जे                             |
|          | विणो रदा क,स                               | २९         | °ओ वीरो                            | a a            | 18         | सुरगीयपुरा क                       | क,ख                | 49          | <sup>°</sup> दियहे                            | <b>६</b> ,ख                    |
| 12       | निच्छिएणं जे                               | 3 0        | <sup>*</sup> यंभी, कु <sup>?</sup> | . <del>3</del> | (o         | वेला <b>रुक्</b> ख                 | जे                 | 42          | णितो                                          | फ,⊲<br><b>फ,स</b>              |
| 98       | णं, में संती वजदलिय                        | ₹•         | तह वि सु <sup>°</sup>              |                | १२         | महिंदुइए<br>°                      | **                 | 42          | पीईगोयरं                                      | , ज<br>जे                      |
| • •      | णिम्माना क,स                               | <b>३</b> २ | <sup>°</sup> होउ सरद्दओ            | •              | १२         | <b>ंण नरखद्दणा</b><br>जाओ विय गयसह | ·,                 |             | जोगगुत्ता                                     | -,                             |
|          | णं, इयसती बज्जदलिय-                        | 32         | रणपश्चंडो                          | •              | 13         |                                    | •                  | ५३          | जागगुरा।<br>पिच्छ\$                           | **                             |
|          | निम्माया जे                                | 32         | गोबरे क,स                          | •              | २४         | खेबरस्स संभंती                     | <b>६</b> ,स        | <i>પ</i> છ  | १५ <b>५:७६</b><br><b>अगयरे</b> ण              | <b>फ</b><br>जे                 |
| 13       | धणुवं घिलू क,ख                             | <b>३</b> ३ | चन्दरासी                           | _              | १६         |                                    | <b>जे,क,</b> ख<br> | 48          |                                               |                                |
| 93       | न्युप पर्व<br>चिराबहे जे                   | 33         | उ <b>त्तर</b> वारं                 | . <del></del>  | १६         | °मादीसु                            | जे<br>जे           | <b>પુષ્</b> | ंणं नायतिष्यः                                 | _                              |
| 98       | परिज्ञ <b>णो</b> क.स                       | 38         | °सत्तिमत्तसं°                      |                | २७         | ं रह पुण न                         |                    |             | संवेगो                                        | "                              |
| 98       | <sup>°</sup> य विद्वीसु क,ख                | રૂપ        |                                    | स्त्र          | २७         | जाओ नी <sup>°</sup>                | <b>क</b> .ख<br>_   | مر ۾        | अगयरो                                         | जे                             |
| 98       | <sup>°</sup> <b>ध रिडीसु</b> जे            | રૂપ        |                                    | ्र<br>,ख       | २८         | य भगिओ क                           | _                  | ५६          | णोसारिओ                                       | <b>६</b> ,ख                    |
| 18<br>94 | वेरियरोहंण पिच्छति क                       | 34         | ैहिस ग <sup>°</sup>                | ,<br>জী        |            | रोगिवविज्ञको                       |                    | 46          | तीय दुक्खसंतत्ती                              | जे                             |
|          | पकारी जे                                   | 3 €        | सम्मज्ञियं                         | ख .            |            | सितं जायो                          |                    | ५९          | चविऊण                                         | क.ख                            |
| 9 6      |                                            | • • •      | _                                  | <b>उस</b>      | २९         |                                    | जे, <b>क,</b> ख    | ५९          | दसरह*                                         | जे                             |
| 96       | पडिं <b>बद्धो क</b> ,ख<br><b>तुमंब</b> जे  |            | इ <b>ह</b>                         | . <del>3</del> | ३०         | °समुजय°<br>°—•                     | <b>क</b> ,ख<br>->  | 40          | चविऊण                                         | <b>६</b> ,ख                    |
| 93       | _                                          |            | नाम पत्रवं                         |                | ३०         | <sup>°</sup> मतीया                 | जे                 | <b>६ १</b>  | <sup>*</sup> चरणमुव <b>िष</b> यं              | ,, ,,                          |
| 90       | ठा <b>दी म<sup>°</sup> ,</b> ,             |            | पञ्चं ॥                            |                | 39         | सुयधिनियरेण दे <sup>०</sup>        |                    | <b>६</b> 9  | <b>अ</b> ज्ञिसण स <sup>°</sup>                | जे                             |
| 90       | मम पु <sup>°</sup> क                       |            |                                    | ;              | <b>३</b> 9 | समयं पि णियज                       |                    | Ę٩          | तेण इमा वि वि                                 | ,<br>,,                        |
| 96       | भविस्थामि जे                               |            | उंदश-६३                            |                | <b>३२</b>  | ैगंभीरर <b>वो</b><br>°५ को कंक्किन | जे<br>- "          | 49          | °पणासणी                                       | क,ख                            |
| 96       | एकागी ,,                                   |            |                                    |                | <b>३</b> ३ | <sup>°</sup> रं तो पुंडरीयं        | g II ,,            | <b>£</b> 3  | विज्ञो                                        | जे                             |
| 9 9      | कुलोचियं क,स                               | २          | <b>हि</b> उज्जुओ                   | •              | á 8        | तस्स वि गु°                        | 2.0                | 68          | सिद्धी                                        | जे,क                           |
| 99       | °णंसएसिमा° जे                              | 3          | चेट्ठह                             |                | 34         | सुवइद्वनरा°                        | ••                 | ÉS          | <b>ँ</b> इरोगेणं                              | जे                             |
| २०       | विभीसण ,,                                  | 8          | लक्रवणेण सोगत्ता व                 | ,              | ३५         | वस्हि.                             | <b>雍</b>           | Ę v         | वश्वंत नयरहोओ                                 | ₹ 5                            |
| २०       | <sup>°</sup> विभोइयं दु <sup>०</sup> क,स्त | ч          | तुब्मे बद्धीई मजझ                  |                | ३५         | ,पलोहा अत्यत्रिः                   | तणं जे             | 62          |                                               | <b>5</b>                       |
| २०       | ंण तुमे                                    |            | कि छुट्टे।                         | -              | ३७         | चिय वेरिएहिं                       | ,,                 | ٩و          | माणे <b>इ</b>                                 | जे                             |
| २०       | <b>दज्हार्</b> जे                          | Ę          | लहुयगर्जिह बंधेहि                  |                | ३८         | पण्णसहु "                          | जे <b>,क</b> ,ख    | 90          | मेर्नु जं                                     |                                |
| २१       | तुहु पुण क                                 |            | महागओ                              | जे             | 3 6        | <b>ै</b> लहुया <b>य</b>            | जे                 | ७२          |                                               | ",<br><b>有</b>                 |
|          | तुहुं पुण ख                                | ও          | <sup>°</sup> पहयो                  | <b>)</b>       | \$8        | 'संकडर्ह्रय <b>°</b>               | ,,                 | ७२          |                                               | <sub>ग</sub><br>जे, <b>क,स</b> |
| २२       | ॅरं, <b>करें</b> ति <b>क,</b> ख            | ષ          | °बन्दणी जे,ब                       | ,ख             | y o        | ता तत्थ                            | मु                 | ७२          |                                               | (I) (II) (II) (II)             |
| २२       | प <b>रछापुण म<sup>°</sup></b> जे           | J          | <sup>°</sup> समोच्छइय              | जे             | 8 0        | तत्य पुण्यद्वियया                  |                    | • (         |                                               | _                              |
| २२       | उभयेष्ठु वि विरस्ता ,,                     | 6          | ~                                  | 19             | 8•         | तत्थ पुण्णर हिसर                   |                    |             | <b>इइ</b><br><sup>°</sup> लाए पु <sup>°</sup> | जे,क,ख<br>जे                   |
| २३       | <sup>०</sup> व पद्दामण्डल ख                | 9          | मुबुग्सि व                         | <b>5</b> ,ख    | 80         | खणे                                | जे ख               |             | लाए ५<br>नाम पब्वं                            |                                |
| २३       | चीयं मेरबह क,ख                             | 99         | _                                  |                | 89         | एयारकामि                           | जे                 |             | नाम पन्त्र<br>सम्मतं                          | **<br>**                       |
| २३       | परस्रोगं जे                                |            | वयणेण अम्हं पि                     | जे             | ४२         | तारि <b>सं</b> वि°                 | >9                 |             |                                               |                                |
| २४       | सोबं दुमं ,,                               | 92         | 'देवरगु <sup>°</sup>               | <b>4</b>       | ħ ś        | गुणागर                             | ,,                 |             | संमर्त                                        | जे                             |

|            |                                                | २६                | ° सु मे णरिध दोसो (             | त्तेक,ख             | y          | <sup>°</sup> चिण्णं                   | जे                                      | ३२        | पुद्द निरवसेस              | जे         |
|------------|------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------------|------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|----------------------------|------------|
|            | उद्देश– ६४                                     | ર <b>ં</b><br>૨ ૭ | तुहुण हि ना <sup>°</sup>        |                     | •          | बन्धनपुत्ताण                          | »,                                      | <b>३३</b> | कण्णाहिं सि <sup>°</sup>   | जे         |
|            |                                                | ३२                | पिच् <b>छ</b> सु                | <b>3</b> 6          | •          |                                       | क,ख                                     | 33        | इव भुंज तहहोन्हं           | ,,         |
| ٩          | °ओ परमतुद्धी जे                                | 32                | 'रिसाई सपुरिस                   | जे                  | 6          | एयं भणिको मंत्रीयां                   | •                                       | ३४        | <sup>°</sup> सवयणो         | ,,         |
| 9          | मत्तागमं कजे ,,                                | ३२                | सुवृरिस                         | €,ख                 |            | द <b>ह</b> °                          | जे                                      | ३५        | ंगामनगर <sup>°</sup> के,क, | ,ख         |
| 3          | अम्बूणमाइ <sup>०</sup> ,,                      | <b>३</b> ३        | विम्हिओ                         | जे                  | •          | महोसहि                                | <b>71</b>                               | 34        | •समाउलं                    | जे         |
| 3          | पेसेहि "                                       | 33                | पावंति जे                       | क,ख                 | 90         | पुश्छिओ                               | "<br>•                                  | 34        | सामि                       | ₩.         |
|            | पेसेइ क,स्त                                    | 33                | जीवो                            | जे,ख                | 90         | _                                     | ख<br>धितंजी                             | 3 €       | वयणाणि                     | ज          |
| 3          | <sup>०</sup> यसुए <b>क,</b> ख                  | <b>38</b>         | नियं ठाणं                       | न, <sup></sup><br>क | 99         | <sup>०</sup> न्तो राहवं भणइ           |                                         | 3 6       | पद्मादी                    | जे         |
| á          | हणुषी क,म्ब                                    | 3 Y               | <b>इ</b> णुबो                   | <b>क</b> ,ख         | • •        | (141 - 14                             | *"<br>क,ख                               | 36        | इमाणि जं                   | ,,         |
| 3          | <b>ंधो</b> विरा <sup>°</sup> जे                | ٦ ٠<br>٢ ٠        | संप्रती                         | -                   | 93         | °ण णम्ह क                             | .,.<br>जे                               | 36        | कह विन फिडिया              |            |
| 8          | साकेय° "                                       | ₹ °               | उदद्विया रु                     | " "<br>जे           | 94         | जले जलने य जस्स                       |                                         |           | पसदिल <sup>°</sup>         | "          |
|            | सागेय <sup>०</sup> <b>६,</b> ख                 | रर<br>३७          | <sup>°</sup> करेहिं             | कुख                 | 9 6        | भागा                                  | . म्हा<br>जे                            | 35        | <b>जे</b> ग्यु <b>ई</b>    | ख          |
| ч          | रवणिज <sup>°</sup> स                           | ₹.5<br>₹.0        | णय,<br>णय,                      | ·                   | 96         | <b>तु</b> मे                          | •                                       | 39        | तुमं द                     |            |
| ч          | °न्तो य वो° क,सा                               | ₹6<br><b>३</b> ८  | ण प,<br>आयंचन°                  | ""<br><b>*5</b>     | , ,        | ु;<br>तु <b>ह</b>                     | "'<br>क, ख                              | 80        |                            | ,ख         |
| Ę          | ंड्रं ए <b>यं</b> सं <sup>°</sup> ,, ,,        | ₹6<br><b>३</b> ८  | समूससिओ                         | <b>क</b><br>जे      | 90         | ुर<br>हैत, अण्णं च सहोर               |                                         | ४२        | °रिसाणि                    | जे         |
| 6          | सब्देसाँ क                                     | २८<br>३९          | संगुतातजा<br>संगीयप य त         |                     | , •        | च मे भायं                             | ग`<br>जे                                | ४३        | विजा,                      | क          |
| ۷          | सागेर्यं "                                     | ४०<br>४०          | सगायर पर<br>विद्यसिय°           | ा<br>कस्र           | २०         | सुपरि <b>मिओ य</b> ते अ               | -                                       | 8.3       | ँणविज्ञो                   | <b>,</b> , |
| 90         |                                                | 8.0               | ावयासय<br>°सियनय°               | य∙स<br>जे           | २०         | इमं पुहड़े                            | •                                       | 88        | ण भोमहाहिवई                | जे         |
| 99         | यच्छाह ,,<br>सन्तुज्जमाइया जे                  | 89                | म्स्यनय<br>मंदिरप <sup>°</sup>  | -                   | <b>२</b> २ | र <sup>ा उएर</sup><br>दूतो            | ,,                                      | 88        | समासणी                     | ,,         |
| 93         | °=fe==x                                        | -                 | मादरप<br>गयतुरंगा ।             | ,,<br>क,ख           | <b>२२</b>  | दूता<br><sup>*</sup> लाए <b>स</b> त्त | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | ષ્ટ્રષ    | न कुणसि विरोहसि            | "          |
| 93         | <sub>तालुस्छ ।</sub> "<br><b>लक्षणोयभन्तरे</b> | 8.8<br>8.3        | गयपुरमा।<br>रूवसंपद्या।         | <b>क</b> ,ख<br>जे   | 23         | पुत्त सहो <sup>°</sup>                | "                                       |           | ममं,                       | जे         |
| 94         | <b>ँए। एयं देइ म</b> ैं क                      | हर<br>१५          | रूपसपना ।<br>सुपडि <b>उत्तो</b> | 51<br><b>₹</b> 5    | 7 ¥        | जुरा सम्बन्धाः<br>णयसीयंसे            | "                                       | 8 €       | वसं । नियम भुगासु          |            |
| 17         |                                                | 87                | सुपडिस्ता<br>सुप <b>डि</b> स्त  | -                   | , .        |                                       |                                         |           | य तरिउं कि इच्छिसि         |            |
|            | °ए। एयं देहि म° स्त                            | arta              | सुपाद्धता<br>परिणाइ             | ख<br>क              | _          | समप्पेमि<br>९६                        | <b>क</b> ,ख                             |           | र।हवसमुद्दं<br>°>          | "          |
| 94         | देसि म जे                                      | 84                | पारणाइ<br>पुरुववित्रज्ञि        | फ<br>जे             | २६         | °रिसाइं जं°                           | ""                                      | ¥'9       | <sup>°</sup> यरोध्य रणे।   | ,,         |
| 9 Ę        | पर्सेण जे,क,ख                                  | 8 €               | •                               |                     | २६         | °विरुद्धाणि                           | जे                                      | 8.6       | समुक्खिवंतो<br>•>          | **         |
| 36         | सित्तमित्तो क                                  |                   | <b>इति</b><br>'                 | जे,क,ख<br>          | २६         | वयणाणि                                | "                                       | 8 6       | ंगेणं तु                   | "          |
| 96         | चेव सा अण्णपुरिसस्स जे                         |                   | <b>ँह्यासमागमा</b> हिहि         | 1 <b>ह</b> ाण<br>जे | २७         | ँए काहाविय वि                         |                                         | 86        | · ·                        | ,स         |
| 95         | °ण पवेसिओ "                                    |                   | सम्मत्तं<br>सम्म <del>त</del> ं |                     |            | वा वि स्तिवसि                         | <b>4</b> 5                              | 40        | पवयण भडसम्बर्ग             | <b>有</b>   |
|            | °ण पवेसिओ गओ                                   |                   | सम्बद्ध                         | ₹6                  |            | °ए आओ उहं                             | ,                                       |           | इति<br>°                   | ज          |
|            | दूँ क,ख                                        |                   | उद्देश-६५                       |                     |            | किंवा                                 | जे                                      |           | रामणदूँ जे,क               |            |
| २०         | सो कइगईए जे                                    |                   | <b>७</b> व्या ५)                |                     | २७         | वा विखिवसि                            | ख                                       |           | नाम पर्ध्य                 | <u>जे</u>  |
|            | स्रो केगईड क                                   | ٩                 | °पुरिसेहिं                      | जे                  | 25         | दारुणं                                | ज                                       |           | पट्यं ॥                    | 4          |
| ₹•         | <b>ंओ म</b> हुरसरोवय <sup>°</sup> जे           | ş                 | • •                             | ,,                  | ₹•         | "यं बृदं                              | ,,                                      |           | उदेश-६६                    |            |
| 39         | विमाणं क,स                                     | ર                 | _                               |                     | 30         | मण्सा                                 | ,,                                      |           | , - · · ·                  |            |
| <b>३</b> २ | "कयादेवा जे                                    |                   | रूससि,                          | क,ख                 | 33         | रुद्धो,                               | जे,क,ख                                  | ٩         | ँमन्तिणो स <b>हिओ क</b>    | ,स         |
| २२         | "विमाणमिणं ,,                                  | 3                 |                                 |                     | 3,1        | °मण्डलो                               | ), <b>1, ),</b>                         | 9         | जइत्थे                     | 4          |
| <b>२३</b>  | सस्रलिय जे,क                                   | 3                 | _                               | ,,                  | ३२         | परिचयसु ज°                            | जे                                      | Ę         | 'ন্ট্ৰ, अলাৰ্ण             | जे         |
| 23         | °रेडि धुम्बंती <b>क</b> ,ख                     | ß                 | भाणुकण्णो                       | "                   | ३२         | _                                     |                                         | 8         | सहया य संगया               | ••         |
| २६         | इणुबन्तं "",                                   | ą                 | 10                              | जे,क,ख              |            | णिर <b>वसेसं</b>                      | <b>क</b> ,स                             | 4         | 'इ जोहिजइ                  | • >        |
|            | _                                              |                   |                                 |                     |            |                                       |                                         |           |                            |            |

| 4         | किंकरे क,स                                | २७         | उवसाहियं क                               | 6              | रहदरतुर्°                       | जे                | 31         | गबणम्धो <b>ड</b>                          |
|-----------|-------------------------------------------|------------|------------------------------------------|----------------|---------------------------------|-------------------|------------|-------------------------------------------|
| •         | मुद्दलग्गीयो जे,६,स                       | २ ७        | "इतहिंरा" ज                              | 9              | ंडोवो ग <b>६१च</b> ६            | •                 | ₹.         | गयणस्था जे,ख                              |
| 6         | तित्यं जे                                 | २८         | संबोहियं क,ख                             | -              | चदाभो                           |                   | 8.         | ंसुएक मं वे                               |
| 6         | इमं वयण क                                 | २८         | व तइलोकं जे                              | •              | गरुयबिडाली ।                    | ,,                | 83         | सन्तीहरे ,,                               |
| 6         | °रं निश्गमं <b>६,स</b>                    | २८         | <b>"णाभिसेय" ६</b> ,ख                    | 3              | गरुथायडाला ।<br>सहोरहो ५        | <b>क</b> ,ख<br>जे | ४२         | लोबं, "                                   |
| 90        | °निमाई जे                                 | २८         | विसुद्धर्द्धीवर-                         | 90             | भवारहा ५<br>पीयं <b>क</b> रो    | -                 | 88         | विशासिं ,,                                |
| 90        | °इं, तियसंझं क                            |            | सवण्णो मु                                | 99             | पायकरा<br><sup>©</sup> सो चन्दो | <b>फ</b> ,ख       | 8.5        | सुहुद्देणि कस                             |
| •         | s:                                        | 35         | भावेहिं क                                | 99             | सः पन्दः।<br>चन्दमिरीई          | ., .,             | 8.8        | तो भ॰ क,ख                                 |
|           | ॅइ. तिसझ <b>स</b><br>ॅन्दियवराइं जे       | 39         | °रीकाऊण क,ख                              | 99             | यन्दासराङ्<br>दासणा             | ""                | ४४<br>४५   | <b>फुणसि</b> ,, ,,<br>एवं <b>म</b> ै जे   |
| 11        |                                           | 3 8        | पुरुषं रामणिपयभरा                        | 93             | दामणा<br><b>पिच्</b> छंन्ति     | क                 | ₿É.        | °ਗਿਆ ਕਿ ਵਿੱ                               |
| 92        | ध्यवर-सुडल ६,ख<br><b>°डडगळल</b> जे        | ``         | इसो क                                    | 7 <b>7</b> 3   | ।पच्छान्त<br>नवर                | .,<br>জী          | * 7<br>* 9 | पिच्छस् <b>६</b>                          |
| 92        | 40.04                                     |            | ५०<br>पुर्व्व रा <b>मण</b> ियसग्         | 1 <del>1</del> | <sup>मवर</sup><br>भडिजयं        | জ                 | 80         | तुमं जे                                   |
| 98        | <b>ंसाग्ररिसवि</b> ,,                     |            |                                          |                |                                 | **                | 86         | रसं अवदि सका क                            |
|           | अष्टादिका <sup>°</sup>                    | 33         | >0°                                      | 93             | <b>पव</b> मा<br>° ०             | क,ख               | •          | श्चनवार एत्यन ,,<br>इमंतुन <sup>्</sup> ख |
| 13        | <b>पश्चक्</b> तं क,ख                      | <b>38</b>  | करेय करं                                 | 98             | °मादीया                         | जे                | 86         | श्य पुरा स्व                              |
| 98        | °सी, नन्दीसरवरमहो                         | ₹ <b>₹</b> | ं <b>य</b> यणं सयलो वि                   | 94             | कावि प <sup>°</sup>             | "                 | ५०         | ंसासण <sup>*</sup> क                      |
|           | लग्गो मु                                  | 3 4        | सया रमन्तो जे                            | 9 €            | जुबईओ                           | ख                 |            | इति जे                                    |
| 94        | <sup>8</sup> मगहणु <sup>°</sup> जे        | **         | इति ,                                    | 96             | °विसंठुलो                       |                   |            | <sup>°</sup> हिद्वीदे° ,,                 |
| 94        | °मग्रहुज्जुओ ख                            |            | •••                                      | 9 4            | भयं ईहं ममु <sup>°</sup>        | जे                |            | नाम पव्यं ,,                              |
| 95        | <sup>°</sup> मतीया <sup>जे</sup>          |            | <sup>°</sup> णमाहमहो लोग <sup>°</sup> जे | ₹•             | भाओं मा                         | ₹.                |            | सम्मसं ६,स                                |
| 90        | ंबरदीवे क,ख                               |            | <sup>*</sup> यामहो लोग <sup>°</sup> मु   | ۶.             | नियत्तंड                        | जे                |            | उद्देश-६८                                 |
| 98        | <b>ंकु</b> सुमेहि ,, ,,                   |            | नाम पत्वं जै                             | २१             | एय,                             | ,,                |            | 0641 40                                   |
| 15        | पुण विस्नद् <sup>०</sup> क,स्त            |            | सम्मक्त क,ख                              | २१             | 'णघरं                           | क,म्ब             | ર          | कुंदेंदुनील <sup>°</sup> <b>क,स</b>       |
| 95        | <b>°दछेसु य</b> , जं                      |            |                                          | 33             | भयद्दुया                        | जे                | २          | <sup>°</sup> हपहरणा <b>रू</b> ढा <b>स</b> |
| 95        | विहेयव्या ६,स                             |            | उद्देश–६७                                | २३             |                                 | <b>),क,</b> ख     | ₹          | पविद्वी सुहडा <b>कुंदि</b> -              |
| ₹•        | पुरीय जे                                  | _          |                                          | 3.5            | इंसी व                          | <b>क</b> ,ख       |            | दुनील <b>मादीया</b> । जे                  |
| ₹•        | भूसइ क,ख                                  | 9          | सुणियं क                                 | २४             | अह दारुणं वियमः                 | •                 | Ę          | नाणाविद्दसत्थकरा ,,                       |
| ₹•        | चेईयं क                                   | 9          | एकेकमरिँ जे                              |                | वश्चई                           | <b>3</b> 1        | ¥          | पहिपुण्णा <b>६,</b> ख                     |
| -         | चेईयघरे ख                                 | 9          | °िन्द्रजया क,ख                           | २८             | समाउला                          | ,,                | 4          | दहरहर्भुं क                               |
| <b>२०</b> |                                           | 1          | °ि वुजया जे                              | २९             | <sup>°</sup> हा कारा            | ,,                | ٩          | ँणं समोइना। जे                            |
| <b>२१</b> |                                           | <b>ર</b>   | पवेसिउं क,ग्त                            | ३०             | हुंति                           | ,,                | Ę          | स्वाकेई नाऊण जे                           |
| <b>२२</b> |                                           | 3          | विभंजणी क,ख                              | ₹ 9            | संपेल्लुपेल                     | ख                 | Ę          | <sup>°</sup> कयाई ,,                      |
| २२        | 'सुय जणिय पूर्याई क,स                     | 3          | ैंइ स्टिंड् ,, ,,                        |                | संपिल्छुपिल्ल                   | ₹.                | Ę          | ता गुरगुहा क,ख                            |
| २३        | दहिसप्पिखीर <b>सं°</b> जे                 | 3          | <b>ँ</b> ज्जातस्थतात्र <b>गँ</b> जे      | ३२             | सेमए विय                        | जे                | ૭          | ैंसीहेक , ,,                              |
| २३        | <sup>o</sup> पडमविहिय <sup>°</sup> ,,     | 3          | विई जे,क,स्र                             | 33             | °हद्वनाराय                      | ,,                | •          | जन्ते। ""                                 |
| २३        | <sup>°</sup> सेयत्था <b>क,</b> ख          | ч          | विहीम <sup>े</sup> ,, ,, ,,              | 34             | कि.स्य<br>                      | ,,                | 6          | सम्बंती ख                                 |
| २४        | घोसाई जे                                  | 4          | सन्तीहरे ज                               |                | र्किंचि वि <sup>°</sup>         | ख                 | 6          | °त्तो भिउडिदिद्वीया क                     |
| २५        | <sup>०</sup> त्थं। जिप्पइद <sup>°</sup> क | ч          | घिष्यओं स <sup>°</sup> <b>क,ख</b>        | ३७             | <b>जिणायत</b> णे                | जे                | ٧.         | पवगजोहा क,ख                               |
| २५        | °णणघरं' ज                                 | Ę          | पउमो विपडि <sup>°</sup> क                | 36             | पयत्ता                          | .,                | 99         | <sup>°</sup> रा कढिणं मासण                |
| 36        | <b>'बिस्मिमिसीयं</b> जे,क,ख               | v          | °वरा नयरि बलवाहण-                        | ३९             | <b>इ</b> न्तूण                  | स्त्              |            | दिति इ.स                                  |
| 26        | खम्भस <b>६</b> ° "                        |            | समग्गे जे                                | ३९             | उ <b>वलभ</b> न्ते               | <b>क</b> ,ग्ल     | 93         | षडियामयंमि जे                             |
|           |                                           |            |                                          |                |                                 |                   |            |                                           |

## ७. पाठान्तराणि

|            | ·>>>>>                                                    | . 8.a                | <sup>o</sup> लतइस्रोक्कं  | क,ख                    | २४         | सुमरिय तं तं चयणं                       | 80 | भएण वा "                                     |
|------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|------------------------|------------|-----------------------------------------|----|----------------------------------------------|
| 17         | ंदाकलो भद्दे जि <sup>0</sup> उ                            | n                    | क्यां इस्टाका<br>विज्ञ    | 40,121                 | 10         | न मए जे                                 | 85 | ਵਿੱ <b>ਕ</b> ਤਿਕ                             |
| 93         | भद्देव क व                                                | g .<br>Ì             | नरिथरध                    | क,स्त्र                | १५         | ा गर्<br>पिच्छसु सेलं क,स               | 49 | पस्रोयंता जे,क,स                             |
| 93         | -1.0                                                      |                      | जाय स स                   | ग) <sup>ःत</sup><br>जे | <b>२५</b>  | पसादेण जे                               | ५२ | <b>रुद्धिरवरिसं</b> जे                       |
| 94         | इय सु <sup>°</sup> <b>क स</b><br>भिष्टिष्ठ <sup>°</sup> स |                      | परिवारय                   |                        | <b>२८</b>  | उच्चयणिजं मु                            | 42 | सहसा छिष्याइं ताई सं ,,                      |
| 94         |                                                           | , ye                 | °तिषरं                    | ,,                     | 26         | <b>अकण्णसुदं</b> जे                     |    |                                              |
| 94         |                                                           | • •                  | इति                       | "                      | 28         |                                         | ५२ | तडतडारावं जे,क,ख                             |
| 16         | परिमसँ क,स<br>जाणिकण वा <sup>°</sup> वै                   |                      | •्रवसा <sup>*</sup>       | "<br>क,स               |            | जापएण ,,<br><b>करमोदएण</b> जे,क,ख       | ५३ | <b>पते</b> जे                                |
| 9 9        |                                                           |                      |                           | <b>ज,</b> ज            | 3 o        | सिंद्यों ह <sup>°</sup> जे              | 43 | लंकाहिबस्स "<br>विरिक्स्स° क                 |
| 90         |                                                           | 6<br>6               | °रूता नामपब्बं<br>°—ं°    | -                      | ३२         |                                         | 44 |                                              |
| 96         |                                                           | -                    | ँम अहसद्वे प <sup>°</sup> | <b>क</b> ,ख<br>_       | 33         | धिदि सिही अँजे                          | 44 | सत्थाणि क,ख                                  |
|            | ैचित्तमणि क्या स्रोहं स्                                  | त<br>जे              | सम्मत्तं                  | <b>4</b> 5             | \$ 3       | °लाजेत° क                               | 46 | ँऊण एस्थ पयचारे। जे                          |
| 95         | 44                                                        |                      | _3a                       |                        | á 8        | अणियभूमी ,,                             | 46 | °सचिकित्ति° "                                |
| ₹•         | कालागुरु <sup>°</sup> क,र                                 |                      | उहे श−६९                  |                        | ई प्र      | सरियाय कुँ जे                           | 46 | <sup>°</sup> जुते क                          |
| <b>२</b> १ | ैसंतुद्हं क,र<br>°िक्क                                    |                      |                           |                        | \$ 14      | ब फुसइ मज्ज्ञ अ                         | 46 | <sup>°</sup> हरा <b>जे</b>                   |
| २१         | ेन्ति विग <b>दरायं</b>                                    | <b>ર</b>             | अजेव सु                   | क,ख                    |            | जे,क,ख                                  | 45 | <sup>0</sup> णा <b>इव्यव</b> ला जै           |
|            |                                                           | जे<br>-              | एवं। व <sup>°</sup>       | जे                     | ३५         | परमसत्त सु                              | 49 | दुंगे वि°,,                                  |
| २२         | पविसरई स                                                  | _                    | ैद्धो जो म <sup>°</sup>   | ख                      |            | पर <b>आ</b> सत <sup>®</sup> जे          |    | तुज्ञा विमलतिमत्ता मु                        |
|            |                                                           | <b>Б</b> 8           | मुचमु <b>को</b> वालम्भं   | जे                     | <i>§ બ</i> | उच्चियणिजा मु                           |    | इड् जे,क,ख                                   |
| २३         |                                                           | Б<br>Э               | <sup>°</sup> मादीया,      | ٠,,                    | 314        | °हं महं जा क,स्त                        |    | <sup>°</sup> रिए जु <b>ज्झकिल</b> णं         |
| २४         |                                                           | जे ५                 | <b>ै</b> खेयरे            | क,ख                    | 3 6        | एया वि <sup>०</sup> जे                  |    | नाम पब्सं जे                                 |
| २६         |                                                           | יי ע                 | का मत्ता पा               | जे                     | 3 4        | वियन जा <sup>*</sup> <b>फ</b> ,ख        |    | <sup>°</sup> णंणाम एग्° क,ख                  |
| २७         |                                                           | "                    | 'हरयं                     |                        | ₹ €        | °सुइसिय° क                              |    | संमतं जे,क ख                                 |
| २९         | तो तस्स संशोधितम्                                         | " 9                  | °वसभो                     | जे,क,ख                 | ३७         | <sup>°</sup> एसयरी त <b>ईया</b> 🔏       |    |                                              |
| २९         | °                                                         | " <b></b>            | °ए <b>व अ</b> °           | जे                     | 36         | परमजोहा जे                              |    | उद्देश-७०                                    |
| 25         |                                                           | "<br>•               | °तिस्रिमा°                | क,ख                    | 35         | जद्य स <sup>°</sup> .,                  |    | •                                            |
| ₹ °        |                                                           | - 4                  | °तिलमा°                   | जे                     | 35         | <b>छोगो क</b> ,ख                        | २  | <b>ंकडय</b> जे,क,ख                           |
| ₹•         | अइदुरन्तो क,र<br>°इतओ तिब्ब°                              | <sup>ल</sup><br>जे ९ | मियंकव°                   | जे,क,स                 | 35         | <sup>°</sup> ही म ,, .,                 | २  | चिन्ताउरो क,स                                |
| ३२<br>३४   | C                                                         | ज<br>,, <b>१</b> ३   | पविसद                     |                        | 8 •        | <b>ेक</b> ुउं जे                        | 8  | अविच्छ क                                     |
| 38         |                                                           | "<br>" 98            | <b>°</b> णोउविद्वो        | जे                     | ४२         | एव मुणिऊण क,ख                           | •  | <sup>°</sup> सलया <b>सहा</b> जे, <b>फ</b> ,ख |
| 38         |                                                           | ,, 98<br>            | <b>अ</b> त्थुर <b>य</b>   | क,ख                    | ४२         | सुमरिय जे                               | 6  | <sup>°</sup> ति <b>यहण्ड</b> यं जे           |
| 38         | afferen)                                                  | n 18                 | 'मतेसु                    | जे                     | ४२         | परिभवं जे,क,ख                           | 90 | होही <b>द</b> ै ,,                           |
| 34         | भारोसियं                                                  | ,, 9Ę                | <b>अट्टारसद्ध</b> जजुयं   | क,ख                    | 8.3        | धिमुं क                                 | 90 | कडुगोसहं ,.                                  |
| 3 6        | एक्सगा :                                                  | <b>5</b> 96          | रिबुजणा                   | जे                     | 8.3        | मज्झाओ दो जे,क,ख                        | 99 | वा सासय सुणाहि ,,                            |
| ₹ €        | यकागा                                                     | <b>5</b> 96          | <b>ंणाक</b> म्पं          | ब,स                    | 8.5        | दो अदं जे                               | 99 | धरेहि स                                      |
| ą o        | <sup>*</sup> यावयणं र                                     | <b>5</b> २०          | <sup>°</sup> यमिसो        | · <b>*</b> 5           |            | दोय अदं 👟 स.स                           | 92 | विभू सकुसलं मु                               |
| 35         | पि <b>रह</b> सु                                           | <b>₹</b> २०          | पउमुज्जाणं                | जे                     | 88         | दढनियससंकलाबद्धं जे                     | 93 | °गोयरि-म° ,,                                 |
| 35         | होहइ,                                                     | जे २∙                | इव रावणो मु               | 19                     | 8.8        | ैलाहि पडिवद्धं कृख                      | 98 | <b>ंपीतीप</b> जे                             |
| 83         | -)-A                                                      | ,, २१                | सिंग                      | ₹6                     | 8.8        | <sup>°</sup> रघाए <b>हिं इ</b> यं ,, ,, | 94 | ंमो होइ म ,,                                 |
| 88         | (========                                                 | ,, 39                | °इ दुषहियया               | स                      | 8.8        | मि अजीवियं अजं जे                       | 14 | विन किर्ति ,,                                |
| 8 €        |                                                           | ख                    | °इ दुषदुहिया              | •                      | 8 €        | निच्छिय ,,                              | 15 | <sup>°</sup> यं, सो कीलड् उ <sup>°</sup> क,स |
| -          |                                                           |                      |                           | _                      | •          | - ' ',                                  |    | •                                            |

| 74         | विग्धं व विसमसीत       | 5 <b>5</b>          |                | C,                                    |                       |                       |                                       |                                       |            |                                       |                                            |
|------------|------------------------|---------------------|----------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|
| 34         |                        | **                  | 89             |                                       | "                     |                       |                                       |                                       | <b>३</b> ७ | तुरयवस्रगो                            | सुद्दो                                     |
| 9.         |                        | "<br>जे             | 40             | प <b>ज</b> लिओ<br>'८                  | जे                    |                       | उदेश-७१                               |                                       | २ ७        | <b>आ</b> सारूढं                       | ন                                          |
| ₹•         | <b>2</b> .             | ते,क,स              | 40             | िमवहो                                 | ,1                    |                       | _                                     |                                       | २९         | <b>उम्मिट्टा</b>                      | <b>६</b> ,स                                |
| ٦,         |                        | ., <del>.,</del> ., | 49             | मण्डल                                 | ,,                    | É                     | ंमुइंग-तिलिमा"                        | <b>₹</b> ,स                           | ₹•         | स्वदगेण                               | जे                                         |
| 29         |                        | 271                 | 49             | 'हं रमिजइ                             | 13                    |                       | मुइगरवबहुल चे                         | व                                     | <b>३</b> 9 | करिणं                                 | क,ख                                        |
| •          | ईसावसमुवगया देव        |                     | 45             | मानेमो                                | क,ख                   |                       | अपमाण संशोधित                         | तम् जे                                | 33         | गयणं निरुद्ध                          | सव्यं, जे                                  |
| ٦9         |                        |                     |                | <b>प्राणेमी</b>                       | <u> જે</u>            | Ę                     |                                       | ,,                                    | 34         | <sup>0</sup> ण मलेण <b>म</b> ,        | (1) (I) (I) (I) (I) (I) (I) (I) (I) (I) (I |
| <b>३</b> २ |                        | <b>६</b> ,स         | 43             | ंसुगम्ब°                              | ,,                    | \ <b>9</b>            | 4 1                                   | <b>फ</b> ,ख                           | <b>३</b> ५ | भूसणणाएण                              | ₹, <b>स</b>                                |
| २३         | •                      | ख                   | 43             | <b>ेरिद्धिल्ले</b>                    | .,                    | 6                     | सुहडे सु                              | 19 31                                 | 3 <b>£</b> | निकुंभो                               | -                                          |
| . २५       | _                      | ₹ <b>5</b>          | 48             | <sup>3</sup> या सिंध्                 | ,,                    | c                     | मादीया                                | जै                                    | 3 6        | विकक्षमणी य                           | " "<br>जे                                  |
| 9          | य अलगो भणइ क           | जे                  |                | 'या सिंधु                             | क,स                   |                       | माईसु ।                               | <b>क</b> ,ख                           | 36         | असणी <b>निवयाहु</b> णो                | ,                                          |
| २६         | तुद्ध मज्झ             | ,,                  | بهربع          | ं <b>इ मह</b> ु जुं                   | जे                    | ۷                     | कहेडि ए                               | जे                                    | 30         | र <b>क्</b> खससुहडा,                  | 19                                         |
| • •        | तुम मञ्झ               | क,ख                 | والإ           | तह तह गाड य                           | रायं "                | ٩.                    | अलिकुल <sup>°</sup>                   | ,,                                    | 36         | भु <b>यधर बलसमैया</b>                 | ))<br>== 7=                                |
| २९         | 'बसभो                  | जे                  | 44             | चतु <b>र्थैच</b> रणं ना               |                       | ٩.                    | विविहर <b>यणसं</b>                    | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | ν.         | भु <b>यवलवरसंगेया</b>                 | <b>६</b> ,स<br>जे                          |
| 35         | सिदंतं गीयसुयं किन     | ٦,                  | 46             | केवलं चतुर्धचर                        |                       | 90                    | जम्बबन्तो                             | जे, <b>क</b>                          | _          | _                                     |                                            |
| 89         | गीतियाद्व              | क,ख                 | ५७             | <sup>े</sup> नेह्नाणुरूवाणं           | ·                     | 90                    | सालो                                  | क,ख                                   | ३८         | चंदुम्मि"                             | क,ख                                        |
| ३२         | °यमित्तो               | <b>4</b> 5          | ५९             | ंਲ−पुष्क–ग                            | ,,<br>क,ख             | 99                    | ण लक्ष्मणो भण इ                       |                                       | 3 6        | चाडुं <b>बिगरंगाई</b>                 | जे                                         |
| 3,8        | <b>पिच्छामि</b>        | ,                   | ٠, ٠<br>د، و   | <sup>ें</sup> घादिपसु                 | -                     | 93                    |                                       | ५,,,,<br>जे, <b>क</b> ,ख              | 38         | <sup>°</sup> क्यक्ररगहचण <sup>°</sup> | क स                                        |
| <b>३</b> ३ | मणिए प                 | क,ख                 | ५९             | वा। ५ र छु<br>विणिओवपरमो              | "                     | 93                    | य तथा । स<br>इंद्याति                 |                                       | 80         | हणुको                                 | 17 79                                      |
| 33         | बुद्धज्ञणेण            | "                   | 49             | मयणूस <b>वो</b>                       | ,,                    | '                     | परि <b>इ</b> च्छा                     | ख<br>जे                               | 89         | <sup>०</sup> पहारेहि हथ               | , ,                                        |
| ₹8.        |                        | , <b>फ</b> ,ख       | <b>ξ</b> 9     | नवजूतवा<br>पवित्थर <b>इ</b>           | ,,                    | ' <del>र</del><br>9 ५ | <sup>'</sup> तोणीगे                   |                                       | ४२         | पिक्छिऊण सब्ब,                        | 45                                         |
| રૂ પ       | विज्ञा अयलसुहम्म       |                     | ६३             | पहया अइगहय                            | "                     | 96                    | मादीया                                | <b>क</b> ,ख<br>जे                     | 8.5        | <b>इ</b> णुषस्स                       | <b>क</b> ,ख                                |
| ` .        | य सुष्पभो तह           | ज                   | 4 4            | मह्या अइगरम<br>मेहृनिग्घोसा           |                       | 96                    | नाव्।या<br>कई अंगा                    | স                                     | 8.5        | ंण्णापृरि°                            | जे                                         |
| ३५         | ं सुणो नन्दी ।         | <del>y</del>        | Ę¥             | <sup>'</sup> बसक्लिया                 | <sub>ं</sub> .<br>क.ख | 9 6                   | <sup>न्</sup> र जना<br>मुज्जुया       | ))<br>25 778                          | 8.8        | °ज्ञचंदेणं                            | <b>क</b> ,स                                |
| 34         | भणिओ य नैदिमिल         | _                   |                | मारी <b>ची</b>                        | •                     | 96                    | सुपसत्था<br>-                         | क ख                                   | 8 €        | इणुवं                                 | 22 .9                                      |
| ٠,         | एमे महिवहणी            |                     | ę y            | भाराचा<br>भादीया                      | ')')<br>जे            | 96                    | सुपत्तत्वा<br>साहिति                  | ""                                    | 80         |                                       | जे. <b>क.ल</b>                             |
|            | अइक्षन्ता ॥            | जे                  | ٤ų             | मादाया<br>पव्वयसिंहरोवमेः             |                       | -                     |                                       | <b>₹</b>                              | ጸ          | <sup>°</sup> हं त <b>ह</b>            | <b>₹</b> ,₹                                |
| 3 6        | • 0                    | ज<br><b>क</b> ,ख    | ĘĘ             | पञ्चथासहरायगर्<br><b>इ</b> त्थीसु     | 3                     | 95                    | <sup>०</sup> ओ कुद्धो<br>○            | जे                                    | 8.0        | सरसतेर्दि                             | जे                                         |
| ३७         | तारकादी                | च्र,ज<br>जे         | Ę۷             | दृत्यास्त्र<br>पुरीओ                  | ",<br>क,ख             | <b>२</b> ०            | <sup>०</sup> किमराणं,                 | <b>फ</b> ,ख                           | 88         | बाणासणीप <b>ह ओ</b>                   | "                                          |
| 30         | ैंड नाह वि°            | जे<br>जे            | •              | <del>-</del>                          | •                     | २०                    | महयगणस्थाओ<br>॰                       | <b>5</b> 7                            | 40         | °हं वलगो                              | ,,                                         |
| 36         | भोगे<br>भोगे           |                     | <b>&amp;</b> & | <b>उससियभायव</b> त्त                  |                       | ٦ ٩                   | <sup>°</sup> हप्फलइयखेडय <sup>०</sup> | जे                                    | 40         | °सतेहिं                               | 19                                         |
| 89         | नाग<br>विवृद्धि        | "<br>ख              | Ęć             | संपिह्योपि <b>ह्य</b>                 | <i>₽</i>              | २१                    | ेसंति य रणभूमी                        |                                       | 43         | <sup>*</sup> व्याउहो                  | <b>₹,₹</b>                                 |
| ४२         | ैलि, सामे एक समु°      |                     | ĘS             | ंनिनादेणं                             | जे<br>                | २२                    | केवि भडा रह°                          | ,,,                                   |            | °दुव्वारुहो                           | मु                                         |
|            |                        |                     | 90             | वस्रित घणा                            | <b>क,ख</b>            |                       | पायका रह                              | €                                     | ५३         | किं तेन य रा°                         | जे<br>जे                                   |
| 88         |                        | <b>5</b> ,ख         | 9              | समंत तुरयगयइं                         | _                     | २२                    | माणाविह <sup>°</sup>                  | जे                                    | 48         | अज विय पडिकद                          | अो                                         |
| 84         | ंरो बुडेंहि<br>'के केट | ₹5                  | ৬৭             | तूरगईदसंकुला                          | जे<br>                | २२                    | अब्भिट्टा                             | क,ख                                   |            | <b>अ</b> हवा                          | ,,                                         |
|            | री <b>छड्डेहि</b>      | ज                   | ७९             | सहाउहा                                | <b>६</b> ,ख           | २४                    | वारवंति                               | ,, ,,                                 | 40         | तुमे                                  | जे                                         |
| .8.6       | बहवे<br>'८-३-:         | 46                  |                | इति                                   | जे                    | २६                    | देहबडिया,                             | जे                                    | 40         | एयं गलगजियं तुज                       | म क,ख                                      |
| 8 €        | मित्तेणं<br>•          | "                   |                | <sup>'</sup> ए <b>पक्षोज्ज्या</b> विश | हाणं                  | २६                    | ओवड्डिय तुरुंड                        | "                                     | 46         | एवं भणियुं                            | जे                                         |
| .6.0       | पिच् <b>छ</b> सु       | **                  |                | माम पर्व                              | ,,                    | २६                    | °यंत जाला                             | क,ख                                   |            | एव मणिओ                               | ₹,स                                        |
| #5         | मउलंति ।               | <b>Б,ख</b>          |                | ब्रम्मतं                              | जे,क,स                | २७                    | तुरयसमभ्यो सुहडो                      | 45                                    | <b>£1</b>  | <sup>°</sup> णं सत्थं                 | "                                          |
|            |                        |                     |                |                                       |                       |                       |                                       |                                       |            |                                       |                                            |

| Ę٩         | थारासए <b>डि</b> ,, ,,                        | <b>.</b> ३•  | काचि जे                                   |            | तुज्झ रिवू, क,ख                         | 93         | को एत्थ मो <sup>०</sup> क              |
|------------|-----------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|------------|-----------------------------------------|------------|----------------------------------------|
| ĘĮ         | ैयं अदरिसंर° स                                |              | जणसंसयं ?                                 | २२         | <b>अइ</b> गारव ति व <b>इइ</b>           |            | काएत्य मों जे,स                        |
| 44         | <b>ंद्र</b> स्थं धयाइकयसोहं जे                | 8            | विभीसणो "                                 |            | इत्य <sup>०</sup> जे                    | 93         | परिउद्धा ६,स                           |
| <b>E</b> Y | पिं <b>हु</b> दि <sup>°</sup> ,,              | , ३४         | हणुवो <b>क</b> ,ख                         | २३         | स्रेयरेड्रिय, "                         | 94         | काएत्थ जे,क,स                          |
| 44         | फणमणि <sup>०</sup> ,,                         | . 48         | कुद्दाडेणं जे                             | <b>5 3</b> | पइस्रामिह ,,                            | 94         | उरता <b>रण</b> ° क,स                   |
| 44         | निक्सिसं ,,                                   | ३५           | सेसे वि "                                 | २३         | किंवा बहुएण भ <sup>°</sup> .,           | 94         | <sup>°</sup> चब्रहातणुइअंगी ,, ,,      |
| ĘU         | चित्र विणा <sup>°</sup> क,स                   |              | ं सएसु जोहेउ तं                           | २३         | बहुत्तर्दि भ <sup>०</sup> इ.स           | 94         | <sup>°</sup> लुम्पमाणा ,, ,,           |
| 4 -        | इति जे                                        |              | समाढता ,,                                 | २ ६        | रुज्झंतं पि 🖷                           | 94         | ठवइ ,, ,,                              |
|            | माभ पन्तं ,                                   | 3 €          | <sup>°</sup> गय सहस्मारं। "               | २९         | सुन् व्य स                              | 94         | कलुणसद्देणं जे                         |
|            | सम्प्रतं व                                    |              | परभवसुक्रय <sup>०</sup> "                 |            | सन्तुब्द क                              | 9 6        | <sup>°</sup> बच्छयछे ,,                |
|            |                                               | •            | परभवसुक्रय <sup>०</sup> के,ख              | २९         | <sup>o</sup> त्यो व्व जे,क,ख            | 9 €        | <sup>°</sup> पछुवा "                   |
|            | उद्देश-७२                                     | રૂહ          | इय वं ,, ,,                               | ३०         | संपिल्छुपेल क                           | 9 0        | सुमरणं रोवती                           |
|            |                                               |              | इति जे                                    | 32         | भापुच्छिउं पवता क,स                     |            | वाहभरियन <sup>०</sup> "                |
|            | सुरमि क,स                                     | r            | नाम पन्वं "                               | 33         | तुब्मं जे                               | 96         | सत्तिकित्तिबल ,,                       |
| ۹<br>۷     | नहस्थिया जे.ब                                 |              | पञ्चं॥ क                                  | 38         | भागसेसस्स ।                             | 95         | पि व दे <sup>°</sup> क,ख               |
| g<br>g     | वामिस्सं डे                                   |              | संमतं जे                                  | ν.         | पकारसीय दिवसे जे                        | 98         | देहि में समुद्धावं जे                  |
| •          | m.Pr.Com                                      |              |                                           | ३५         | पूर्वार्घगाथा जे प्रत्या                |            | वयणिंदु इमं सामिय                      |
| •          | ्र सिंहओ य मिहिलम्मि ,                        |              | उद्देश-७३                                 | ٠.         | ३३तम गाथा पश्चात्                       |            | किं बारसि जे                           |
| 90         | होहर हिय°,                                    |              |                                           | ३५         | उज्जोबेउं जे                            | ٠ <b>٠</b> | वयण दु <b>धियं साधिय मु</b>            |
| 30         | शती।                                          | ٩            | एक्केक्मे त्यणं। जे                       | રૂપ        | सतेउं क                                 | २१         | भइ ते ख                                |
| 90         | E ->                                          | _            | पक्किकिमं वयणं मु                         | 34         | भाणुं जे                                | २२         | वयरीहि क                               |
| 19         |                                               | •            | <sup>°</sup> ब्बं, चक्कं ब° क,ख           | 34         | किण्ण .,                                | २२         | मोपह राहवाओ                            |
| 93         | पलापता ,<br>रामस्स कणिठ्ठेणं इंतं             | , ,          | <b>विद्या</b> ° जे                        | રૂપ        | चन्दो मुवेइ ,,                          |            | गुण जे                                 |
| 14         | Calmana mana °                                | 8            | पते म <sup>े</sup> क,म्                   | •          |                                         | २३         | बहुवाण ,,                              |
| 93         | ावाणयागयस्य ,<br>*त्रिणयगच्छजोएणं व           | 5            | <sup>°</sup> सवस्था जे                    |            | नाम गर्न                                | <b>२३</b>  | दरिसणं चिय देहि "                      |
| 98         | °रेहिं, रिबुसिसं तं                           | 90           | सुहक दुया "                               |            | नाम पञ्च ,,<br>संमर्श कस्त              | 28         | <sup>°</sup> विगद्भियाइं <b>क</b> ,ख   |
| , ,        | दिसाँ क,ख                                     | 99           | आने, सो इंसं° क,ख                         |            |                                         | २४         | अणुगृह <sup>°</sup> जे                 |
| 9 Ę        | ँयं। पुणरिव अ <b>जं</b>                       | 93           | करेमि मु,क,स्व                            |            | बहेदा७४                                 | २४         | °साणु <b>रूवे</b> णं "                 |
| • •        | सीसं विजाए तक्खणं                             | 12           | पडिगए जे                                  |            |                                         | २५         | डहन्ति क,ख                             |
|            | चेत्र॥ 55स्                                   | 7 <b>9</b> 3 | रावणं सवडिहुत्तं "                        | २          | विलविउं पत्ती क,ख                       | २५         | <sup>°</sup> चडु <b>यक कारणा</b> णि    |
| 90         | ैसु दोसु वि, स्                               | , 93         | एंतो क.ख                                  | ğ          | <b>हियकरं</b> जे                        |            | बहू। जे                                |
|            |                                               | 78           | तुह प <sup>°</sup> सु                     | 8          | <sup>°</sup> नालिओ वि ह, ,,             | २७         | <b>ह</b> वसु <b>क.</b> ख               |
| 90         | दुगुणे दुगुणे व<br>दोण्णिय जु <sup>°</sup> उँ |              | ेएण ज पहुसीयं क,स्त्र                     | 5          | सिरिमती "                               | २७         | °                                      |
| 96         | बाहाइं व                                      | _            | °णं, अंपमुसी° जे                          | ٩          | ससिदशा क,स्र<br>कणगनिभा जे              | 26         | लागवृत्त ",,<br><b>विचेहियं</b> जे,क,स |
| 16<br>20   | असिचक्रकणयतो <sup>०</sup> क स                 | • • •        | समप्पन्तो "                               | 3          |                                         | 35         | इमावरथा जे                             |
| <b>२</b> 9 | _                                             |              | माणभंडेणं क<br><b>असगण्णेऊज</b> जे,क,ख    | <b>6</b> _ | <b>क</b> णयामा क,ख<br>मिगावति जे        | 30         | णं विद्यं। स                           |
| <b>२</b> २ |                                               | • •          | -                                         | 90         |                                         | <b>3</b> 9 | सोगं ६,स                               |
| <b>२</b> ४ | Grane°                                        | , 96         | •                                         | 9•         | पडमा च सुंदरा विय क,जे<br>रइलोला        | ₹ <b>२</b> | ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ |
| 30         | ंणं स्वयः ल<br>ंगं स्वयः सणा भणह्यीः          | , 9८<br>9९   | जीवंतयरी क,स<br>बहुएण भासियब्बेण ,, ,,    | 99<br>92   | र <b>इ</b> लाला. ,,<br>सा <b>हसीओ क</b> | <b>३</b> २ | अःमद्भणः ,, ,,<br>परिवसए जेः           |
| ۹ "        | ण अवस्थानगर् <b>वा</b><br><b>क</b> ,र         |              | बहुएण भारतयब्दण ,, ,,<br>तुज्य अरी, जे,मु | 12         | क्षाइयाओ क<br>कैसाओ जे                  | 33         | रिवुसेशं जे,स                          |
|            | <b>4</b> 0,4                                  | 7 1 1        | पुरश् नरा, ज,धु                           | 13         | ווייו סיד                               | ` `        | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  |

|     | रिवृसिणं                       | 45          | ₹•         | केई                           |              | ५३          | ति <b>य अ</b> क                    | <b>,स</b> ,जे       |     |                                  |              |
|-----|--------------------------------|-------------|------------|-------------------------------|--------------|-------------|------------------------------------|---------------------|-----|----------------------------------|--------------|
| 33  | <sup>0</sup> कण सिव्धं,        | जे          | २०         | गती व'                        | 7,3          | 43          | मणूसा                              | ,<br>जे             |     | उद्देश-७६                        |              |
| 38  | °रेणं णाणधरेणं                 | 1,          | २०         | ंन्ति नरा                     | ,,           | ५३          | °रिया चेव खेतेसु                   |                     |     |                                  | _            |
| 3.5 | होइ कयाई वि क                  |             | २१         | अवरे गेण्हति                  | "            |             | _                                  | 71                  | 1   | महिद्धीया                        | जे           |
|     | कई आंय                         | <b>4</b> 5  | 29         | गेण्हंति                      | <b>क</b> ,ख  | الإلم       | °लेसु उददक्षा                      | **                  | \$  | संपिल्छिपि <b>न्न</b> °          | ₩.           |
| 36  | भणई पी <sup>o</sup>            | जे          | ર <b>૪</b> | जर्पसो वि मह                  | •            | 44          | मणुसस्रो°<br>ल्यंति                | "                   | •   | इंपेल्खुप्पेह्न <sup>°</sup>     | स            |
| 35  | °हरे पूर                       | ₹6          | રપ         | यहराणु <sup>®</sup>           |              | da          |                                    | स्त                 | •   | ेन्दणो वीरो                      | वे           |
| ४२  | हु खबरविंदा                    | ,,          | રૂ પ       | नियमा नर                      | "<br>क,ख     | 40          | <sup>°</sup> िक जग <b>य कम्म</b> र | 3° <b>4</b> 5       | v   | जबवती 💮                          | **           |
| ४२  | परिबोद्धिओ                     | जे          |            |                               |              | 60          | तस्त धण°                           | "                   | ۷   | पडमादी                           | "            |
|     | ्रति                           | ,,          | २५         | नियडे नर <sup>°</sup>         | जे           | ٤٩          | पुरी भ°                            | "                   | 4   | <sup>°</sup> ह्यात्रं ।          | जे,मु        |
|     | पीइकरउवलक्खणं                  |             | २७         | स्रो, तुंगे कुमु°             | क,ग्झ        | ६२          | इन्दुमई                            | **                  | ć   | <b>आपूरे</b> न्ता                | ख            |
|     | माम पर्व                       | जे          | २९         | पगमणो होऊणं                   | •            | ĘĘ          | ंणाइसु तहेव कु <sup>*</sup>        | जे                  | 6   | आपृरिता                          | ₹ 5          |
|     | संमत्तं                        | क           |            | तस्साइसय°                     | जे           | Ęų          | °भ्मिय इन्दु°                      | "                   | 6   | नरेंद्पद्वं                      | जे, <b>स</b> |
|     | सम्मत्तं                       | जे          | <b>३</b> 9 | सुरेन्द <sup>०</sup>          | ख            | ĘĘ          | <sup>°</sup> निव <b>ढणा</b> इं     | मु                  | 5   | <sup>°</sup> इतो चम <sup>°</sup> | जे           |
|     |                                |             | \$8        | स्रगाहा विस.                  | जे           |             | निवेसणाई                           | स्त                 | ٩.  | कहेसु                            | 13           |
|     | उदेश-७५                        |             | ३५         | छद्रो विय होइ                 | मु           | ĘĘ          | नियाणाइ                            | जे                  |     | कहेड                             | क,ख          |
|     |                                |             | ३७         | पतेसुं                        | जे           | ĘJ          | अमरेंद्र                           | ,,                  | 90  | पुष्फयदी                         | जे           |
| ٩   | °न्तार्णि                      | क.स         | 3 9        | °विभूसिय                      | ,,,          | • ३         | वित्रये                            | ) j                 | 99  | 'ज्यो गयणाओ                      | • • •        |
|     | <b>=ताणी</b>                   | जे          | 38         | बंदें <del>ति</del>           | ₹            | <b>∞8</b>   | वि हुया                            |                     | 92  | <b>अहोमुहा</b>                   | जे,क,ख       |
| २   | <sup>0</sup> ण <b>वय</b> णमेयं | **          | ४२         | दुन्दुभिरवं                   | जे           | ७५          | ंण सा <b>हु इमा मं</b> ट           | ,,<br>•}°           | 93  | सोग                              | जे,ख         |
| 8   | °जागरु°                        | <b>क</b> ,ख | ४२         | <sup>े</sup> बलेणसहिओ,        | क,स          | <i>ড</i> াব | ंणी विं <b>सी</b> ं                | ₹; };<br><b>₹</b> 5 | 93  | जायश्चिय                         | जे           |
| 8   | °रादीसु                        | जे          | 8.3        | °मरिचि°                       | क,ख          | હ           | °मतीया                             | जे                  | 18  | रइ व्य                           | <b>क</b> ख   |
| ¥   | सुरभिद <sup>°</sup> ं          | ने,क,ख      | ४३         | पते 🤅                         | जे,क,ख       | -           |                                    | जे<br>जे            | 9 6 | भुयपाससुमा                       |              |
| 8   | लंकाहियइ गरेंदो                | , जे        | 88         | मुणिमहाजस विणि                | ° जे         | હ દ્        | °णा जायतिम्बसं°                    | অ                   |     | _                                | जे,क,स       |
| ч   | °कण्णादी                       | ,,          | 8 €        | अतिलोभ°                       | <b>)</b> †   | હ દ્        | ेवेगा   पट्य <b>इया</b>            |                     | 90  | सीयासमयं                         | ्र जे<br>~   |
| Ę   | नरेहि आणाविया                  | ,,          | 8 €        | विहु, म                       | क,ख          |             | खाय <b>ज</b> सा,                   | क.ख                 | 90  | ंयमीसियं सु                      |              |
| ٠   | °દો ૩ માં                      | जे          | ខួច        | एतो य तमा                     | जे           | 96          | स्रोगसरा <sup>°</sup>              | ख<br>->             | 96  | ंलं । <b>पंचा</b> णुङ            | वय-          |
| v   | °मादीया                        | ,,          | 86         | पतेसु                         | ,,           | 30          | <sup>°</sup> सवेम्हला              | जे                  |     | घारी                             | "            |
| ٩,  | निययगेहे ।                     | क,ख         | 86         | चडरासीती                      | क,ख          | <b>د</b> ۹  | मेरणीवर                            | "                   | 96  | अगंपिय                           | ,,           |
| \$  | सोगुष्वेयं                     | जे          |            | चडरासीओ                       | जे           | ۷٩          | °ओ विणिहओ                          | "                   | २१  | जाओ विद्य भा                     | ۰,           |
| ۰9۰ | अला <b>भि</b>                  | ,,          | 86         | <b>निर्या</b> णं              | ,,           | ८२          | गिण्हड्                            | स                   | २४  | पते                              | क,ख          |
| 99  | •ैउबदेसे                       | ,,          | 85         | कुभियाग <b>पुडपाग</b>         |              | 68          | <b>करे</b> न्ति                    | क, <b>स</b>         | २४  | अने वि बहु                       | जे           |
| 93  | °सु अणुरस्रो                   | 79          | 85         | <sup>°</sup> पागपु <b>ड</b> े | जे           | ८५          | अब्भुज्जुया                        | €5                  | २४  | अध्मासिऊण                        | ٠,,          |
| 98  | तक्खणे                         | ,,          | 83         | °कोटुणघण°                     | ,,           | ८५          | ववं इन्दर्                         |                     | २४  | सीयां                            | क,ख          |
| 94  | रायसिर्दि                      | "           | 40         | °रणिभा                        | <b>रु</b> ,ख | 64          | भावाणंदपरा <b>ह्वं</b> रि          | ₹                   | २५  | °मूसियाइ                         | क,स          |
| 94  | तिहन्बद्यस्य *                 | ₹.          | 40         | घजस्रसु                       | •            |             | वसुहा ते                           | जे                  | २५  | बरसुरभिवि                        | हेब-         |
| 76  | विजयेण                         | <b>क</b> ,ख | 49         | पतेसु                         | जे           |             | इति                                | ,,                  |     | णारं पउरारं                      | । जे         |
| 9 Ę | "बलाणमीहेय                     | जे          | 49         | निव <b>सं</b>                 | ,,           |             | इंदयादि <sup>०</sup>               | ,,                  |     | इति                              | **           |
| 90  | <b>ै</b> न्ति जसं इद्दंशि न    | ₹,,         | 49         | रसमेबणी                       | <b>क</b> ,ख  |             | नाम पटव                            | ,,                  |     | माम पत्रवं                       | ,,           |
| 90  | बहुवे वि                       | , ,,        | ५२         | °या दुहाभागी                  | ,, ,,        |             | संमत्तं                            | "                   |     | पर्क्य ॥                         | ₩.           |
| 96  | ंइ धम्माइ सुव                  |             | • •        | ंबा उ दुग्गामी                | जे           |             | सम्भत्तं                           | स                   |     | संमत्तं                          | 4            |

|           |                               | ર             | .\$            | तहा विस                         |                  | ६३           | पाविही धु°           | ٠,          | 9••   | नरंदो                                 | जे                |
|-----------|-------------------------------|---------------|----------------|---------------------------------|------------------|--------------|----------------------|-------------|-------|---------------------------------------|-------------------|
|           | <b>उद्देश</b> −७७             |               |                | तर्हिं विसं°                    | <b>5,</b> ₹      | €8           | पिडरखंडं ति भ        | ,<br>,,     | 903   | इइ रिद्धिसीलसं                        | *>                |
|           |                               | 3             | २              | <b>े</b> न्तिजणो                | जे               | 44           | मारी चि              | ,,          | 903   | °मतीया                                | "                 |
| ٩         | सीयाप                         | Ę             | 8              | <b>°</b> कणय <b>कु</b> °        | **               | 40           | मरवर                 | ₹ .         | 908   | सुमालिराया                            | ,,                |
| 3         | सहिओ, जब <sup>°</sup> क,      | ख ३           | Ę              | °सणादी                          | ,,               | وی           | °मत्तगतो             | er .        | 908   | मि जह                                 | 27                |
| Ę         | °त्तभित्तीयं ,.               | " ३           | Ę              | रज्ञाभिसेय                      | ,,               | o 3          | _                    | <br>5,ख     | 9 - 6 | <b>बु</b> हात <del>त्तो</del>         | ,,                |
| 8         |                               | ब             | •              | मारो अणु <sup>°</sup>           | ,,               | ٠<br>٧       | °लाय अड°             | जे          | 900   | बलभंतो                                | .,                |
|           | 01 1 417                      | 46 ≟<br>₹     |                | <sup>°</sup> मङ्गलस्थो          |                  | 98           | "ता उ <b>भहा</b> "   | .,          | 900   | तलो हुवि°                             | 29                |
| S         | <del>-</del>                  | ,,            |                | °पुरिसर्चिभो                    | "                | હ્યુ         | पुष्प्रवहके नयरे     | ,           | 106   |                                       | ,क,ख              |
| 4         | <b>हिं</b> संतुही             | जे र          | •              | ुरिसचित्र<br>पुरिसचित्र         | ''<br>ख          | 96           | तत्थ छि              | "<br>इ      | 906   | गामेक °,                              | , ,, ,,           |
| Ę         | पादणासणयं कः,                 | ख             |                | ुरिसचित्ता<br>• पुरिसचित्ता     | <b>6</b>         | ۷۹           | आभोषसर <sup>*</sup>  | ₹<br>₹      | 9.5   | तत्ती चिय का                          | ""<br><b>क</b> ,ख |
| v         | इहं सम <sup>°</sup> ,,        | "             |                | होहई कयाइ                       | जे<br>जे         | ८५           | पुरे तस्स            | -<br>ਜੁ     | 111   | गेहाणिओ                               | <b>5</b> , 45     |
| •         | अन्मन्तरारि सेणं क,           | ख्य <b>े</b>  | -              | इन्दो य सु                      | -                |              | °नामधेयो             | _           | 990   | 'तबोड्डिय                             | _                 |
|           |                               | रते ं         | \$             | इन्दा थ छ<br>दोगंदुओ व्य देश    | ,,<br>a          | 66           |                      | जे<br>      | 990   | विमलं मह देह लंगे                     | ों जे             |
| v         | <b>झाणजोगेणं</b>              |               | <b>१</b><br>१२ | दागदुका व्य दः<br>"लयं होड्     |                  | ۶ ۶          | अहिद्विऊण            | £           | • •   | इति                                   |                   |
| •         | दोण्ह वि                      |               |                | लय हार<br>विलंबती               | <b>क.ख</b><br>जे |              | <b>मव</b> द्विऊण     | ख           |       | मंडव <sup>°</sup>                     | ,,                |
| 9.        | °रागेण                        | "             | <b>₹</b>       |                                 | জ                | 6            | सि रेवद्धणेण         | मु          |       | नाम पब्बं                             | ,,                |
| 99        | °मादीया                       | ., 8          | 8              | <b>बोलीणा</b> इं                | ,,               | ८७           |                      | <b>ह</b> ,स |       | संगत्तं                               | "<br>क            |
| 99        | ंसोगसमुत्थयं जे,क,            | Ų             | 4              | सामिन्नाणे                      | 19               | 66           | °विभो णेण            | जे          |       | 44.1                                  | 47                |
| 12        |                               | े<br>जे       | •              | रूववई                           | <b>क</b> ,ख      | ८९           |                      | <b>Б</b> ,ख |       | उद्देश–७८                             |                   |
| 93        | इय स 👣 🦦                      | X             | •              | वज्रयण्य वस्य                   | । जे             | ٩.           | एकोयराओ              | जे          |       |                                       |                   |
| 93        | •                             | ें<br>जे      | 6              | बालिखील°                        | **               | 9.0          | <sup>°</sup> दराइ    | ख           | 1     | पगंतं दुषिखया                         |                   |
| 78        | मुयह जे,क,                    | 9             | 6              | कुंथ्यणस्रा                     | <b>₹</b>         | ٩.           | होहिइ                | जे          |       | य सा मचणे।                            | जे                |
| 94        | <b>.</b>                      | जे            |                | कुठ <b>नेय</b> णसग <sup>°</sup> | ख                | 59           | बारगभडेहि ।          | <b>इ</b> .ख | ₹     | दाहामि                                | ,,                |
| 96        | कुष्य<br>तुब्मेवि क           | 8             | <b>የ</b> \$    | पुद्वतीधरस्स                    | क,ख              |              | चोरभडेहिं            | जे          | į     | तुज्ञं                                | ,,                |
|           | •                             |               |                | पुहद्देवइस्स                    | जे               | 89           | °हि सहसा रक्ति वि° ध | <b>5</b> ,ख |       | पविसओ                                 | ,                 |
| 9 6       | तुम्हे हि कुँ                 | <u>র</u><br>५ | ١٩             | उज्जेगीमादीए न                  | r ,,             | 89           | विश्वासिओ            | जे          | Ę     | इ <b>य</b> दु <sup>°</sup>            | ख                 |
| 90        | रहुवईय ते क                   | · ·           | ۱۹             | <sup>°</sup> रेसुय जाओ          | जे,क,ख           | <b>5</b> 3   | दइययं                | ,,          | Ę     | सिविणे                                | जे                |
| 90        | ैय राहवेण ते                  | ज             | 94             | कुमेण ग <sup>°</sup>            | जे, <b>ड</b> ,ख  | 53           | अरछए                 | 2)          | J     | विदृई                                 | ,,                |
| 90        | सुयणा                         | 39            |                | गयाइं त <sup>°</sup>            | जे               | 58           | °ेन्द् सुजी°         | ,,          | y     | अबद्धणो                               | <b>फ</b> ,ख       |
| 95        | °गया. रामं वि°                | ,, r          | ١६             | °मादीणं                         | **               | 98           | पणबह तं साहवो तु°    | ,.          | 6     | °धारिणं भवणं ।                        | क्ख               |
| 15        | अणुग्गह घरे चलण-              | _             |                | °गुणघराणं                       |                  | 94           | °दच्छो ।             |             | 6     | पइसरह                                 | जे                |
|           | परिसंगयं कुणह ॥               | ٠.            | }              | युणवराण<br>डहिंडणं              | ,,               | ९५           | अभिव°                | **          | 90    | भणियाय तो                             |                   |
| ₹•        |                               | , ~           |                | <sup>°</sup> जोगेसु             | "                | 99           | महिलिया°             | *           | 92    | मए पडमो                               | "<br>क,ख          |
| <b>58</b> | °बघातीक°                      | ख             | 16             | जागस्त्र<br>°जोएणं ।            | "<br>क,ख         | • • •<br>• • | सावती सी             | "<br>स      | 93    | वरिसणाणुसंगे,                         |                   |
| २७        | प <b>उम</b> प्पभपडि <b>मा</b> | _             |                |                                 |                  | 96           | संभासइ               |             |       | यारसञाञ् <u>य</u> समा;<br>वरिसाइं     |                   |
|           | वियवि <sup>°</sup>            |               | 16             | <sup>°</sup> प् <b>रा</b> गं    | जे               |              |                      | "<br>~      | 9 Q   | पम्बद्धाः दसरहो                       | <b>5</b> ,ख       |
| २७        | _                             |               | 16             | सुद                             | ,,,              | 33           | <b>ंबरे</b> न्दो     | जे          |       | पन्यक्ञा दत्तरहा<br><sup>°</sup> समेओ | <b>5</b> ,ख       |
| २८        | लक्खणादी                      |               | 19             | °इसयो                           | "                | 99           | पियाए व°             | ,,          | 94    | समञा<br>जाओ <b>य सह</b>               | <b>फ</b> ,ख       |
| २८        | <b>जि</b> णायन <b>णे</b>      | • •           | 19             | भागुकण्णो                       | जे,क,ख           |              | पियाब <sup>द</sup>   | <b>45</b>   | 16    | जान। <b>य सह</b><br>तुज्ज्ञ           | ""<br><b>\$</b>   |
| २८        | कहासुब ै                      | •             | •              | पते, सि <sup>°</sup>            | <b>क</b> ,ख      |              | बन्धूण संगमा         | मु          | 90    | पुज्य<br>"ही दीवं अइ"                 |                   |
| २९        | <b>ँहरीहिं क</b>              | ,ख ६          | ٩٩             | मेहरह                           | जे               | 900          | तो वन्दितो णरेंद्रो  | 45          | 96    | কু৷ খন প্ৰহ                           | <b>5, a</b>       |

| 29         | स्त सयासे गं°                   | जे                 | ષ્ક        | <sup>°</sup> री <b>य</b> छण्णड्ं | <b>इ</b> .ख            | 2.         | > 3-4                           |                | 51.             |                                          | _                   |
|------------|---------------------------------|--------------------|------------|----------------------------------|------------------------|------------|---------------------------------|----------------|-----------------|------------------------------------------|---------------------|
| <b>२</b> २ | भणिओ                            | जे,स्व             | 44         | _                                | ज,ख<br>जे, <b>फ,</b> ख | ₹ €        | अह कोमहा देवी                   |                | રૂ પ            | तावमादी                                  | जे<br>>             |
| • •        | भ णियं                          | न,<br>च,           | ષ દ્       | रकुरासना<br>सोभं, न°             | क,स्त                  | ₹ €        | केक्सयाचेव                      | जे             | 7 €             | म नि माओ पेड                             | रसा,                |
| २२         | <b>उपद्रअं</b> '                | জ                  | - 1        | ्रात<br>इति                      | ग,ः।<br>जे             |            | केगई चेव                        | ক              | २७              | जयसिरि°<br><sup>°</sup> धम्मो            | 17                  |
| ર ૪        | ताविश्वय                        | क,ख                |            | नाम पठव                          |                        | २७         | पुसर्वरिभवे                     | जे             | <b>२८</b>       | धम्मा<br>गद्मणो                          | 22                  |
| २५         | स्यासे, गलगहितो                 | -                  |            | पटवं ॥                           | ,<br>क                 | २९         | °स्मनेहिं तेहिं                 | जे             | २८              |                                          | ,,                  |
| ` '        | तेहि काऊण                       | क,स्व              |            |                                  | 7/                     | 39         | <sup>°</sup> सणा णिविद्रा       | क,ख            | २८              | दिक्करसं<br>९                            | "                   |
| २६         | अचंतं भयं करे°                  | क                  |            | उद्देश-७९                        |                        | 35         | ज संगिक्रण                      | •              | <b>ર</b> ୧,     | <sup>०</sup> नतहात्रह <sup>०</sup><br>°  | <b>ब</b>            |
| २६         | य बहुओ साइ                      | जे                 |            | •                                |                        | źś         | °गंहर\$                         | ,,             | 30              | ँड गई<br>य रण्णे                         | स<br>जे             |
| २८         | <b>डिसो</b> रयर <sup>°</sup>    | क,स्त्             | ٩          | विवसे,                           | जे क                   |            | <sup>°</sup> ण तवड              | जे             | ş z             | य रणा<br><sup>°</sup> सं: नरेहिं         | ज                   |
| 26         | कस्रभय <sup>°</sup>             | जे                 | ٩          | °सोमित्तभडा                      | क,ख                    | 3 2        | म मस्त्रिओ                      | ख              | <b>३</b> २      | सः नराइ<br>सरिसो                         | ,,<br>              |
| <b>ą</b> 9 | न य सर्णे                       | क                  | ź          | वि <b>मा</b> णरहवर <b>तुरंग</b>  | ° जे                   | 33         | नास्तीयं गाधा                   | क,ख            | <b>ફ</b> ર      | सारसा<br>सुरवरत्रि <b>मा<sup>०</sup></b> | जे, <b>क,ख</b>      |
| <b>३</b> 9 | <b>सुभ</b> न्तं                 | जे                 | ₹          | दीसई                             | ,,                     | 33         | मचड मओ सि                       | जे             | <b>३३</b><br>३३ | सुरवरावमा<br>सो <b>कह</b>                | क,स                 |
| <b>३</b> २ | <b>सुदी</b> ण <b>भ</b> णा       | जे                 | 8          | एरधु                             | ,,                     | <b>3</b> 8 | महालह्झी                        | **             |                 | सा कह<br>अवहणमणी                         | "<br>जे             |
| <b>३</b> २ | किह किह वि                      | जं                 | 8          | सुरवरेहि अहि                     | क,ख                    |            | इति                             | **             | 33              | अवर्णमणा<br>माणुसलोगेसु                  | -                   |
| <b>३</b> २ | कह वि पवंगम-                    |                    | 4          | जलहर उच्मंत्रनि मं               | जे                     |            | <sup>°</sup> समागमं नाम प       | <b>व्यं</b> ,, | <i>3</i> 3      | माणुमलागसु<br>तिष्पिहिति                 | <b>ਚ</b><br>—       |
| •          | महाभंडीह                        | क                  | 4          | डडा≀ <b>घं</b>                   | 布                      |            | पब्दे ।।                        | \$             | <b>3</b> 3      | ाताप्पाहात<br>तिष्पिहसि                  | <b>स्</b> व         |
| 33         | नारदं                           | ख                  | Ę          | पडिलामिया                        | जं                     |            | मम्मनं                          | स              | <b>કુ</b> પ્    | ।ताध्यकास<br><b>केग</b> हेग              | <b>*</b>            |
| <b>3</b> 3 | दाणेण अम्हे ज॰                  | जे                 | •          | विञयरी                           | 1,                     |            |                                 |                |                 | कगह्।<br>थाविओ                           | <b>फ</b> ,स्त<br>जे |
| 34         | पूर्वति                         | ,,                 | ٩.         | पिच्छमु भद्दे                    | <b>寄</b>               |            | उहेरा–८०                        |                | 3 €             | यातमा<br>वसुमइतिस <sup>°</sup>           | ख                   |
| ₹ €        | सामक्खो                         | ,,                 | ۹,         | अणेनिव्ही                        | जे                     |            |                                 |                | 3 6             | वसुमञ्जास<br>तुमे <b>स</b> ै             | ,,<br>              |
| <b>३८</b>  | सुणह                            | ,,                 | 5          | ह्यमई पिया                       | सु                     | Ę          | भव्या ण                         | ঈ              | 3 4             | तुम स<br>तुम सम्बद्धो,                   | <b>क,श्व</b><br>जे  |
| ३९         | ें कारणं च एयाए                 |                    | ,          | रूव <i>ण</i> ती पिया             | ्ड<br><b>क</b>         | v          | °वाहणी                          | क,स्व          | 36              | तुन मनुगला,<br>करेह                      |                     |
| ४२         | भडाय प <sup>°</sup>             | ,,                 | 90         | °णंदणी                           | क.ख.जे                 | v          | सिजाहरि विद्धं                  | जे             | ३८<br>३९        | <sup>करह</sup><br>° <b>स्सुगो</b>        | ख<br>               |
| 83         | निरन्तरं                        |                    |            |                                  |                        | 6          | •ैयमयं <u>डड</u>                | **             | ३०<br>३९        | पन्नएजास्                                | <b>क</b> ,ख<br>जे   |
| છુપ્       | ঘিলুগ                           | क                  | 90         | "नयरसंठाणा<br><b>जिप्स्तिहरू</b> | जे<br>                 | 6          | <sup>°</sup> ह मसि <b>न्छाय</b> | ,,             | 8.o             | भण्यापुजासु<br>भाहतः                     | স                   |
| 84         | तओ भरही                         |                    | 92         |                                  | क्रस्त                 | 4          | विसम च पाउगा                    | ग्रं           | 30              | कर न <sup>°</sup>                        | *,                  |
| - ,        | <b>बणणी</b> णसुवागओ             |                    | 93         | तअ।निष्ठो                        | ख                      |            | लघ्री                           | ,,             | 89              | 'जलापुण्ण'                               | <b>5</b> ,ख         |
|            | पयमूलं                          | जे                 | 98         | औयरिओ                            | क जे                   | •          | <b>दुब्मे</b> इज                | जे.स्व         | 89              | निसुर्णोह                                | , ः<br>जे           |
| કુ પ્      | कर्दिति                         | क,ख                | 98         | ंरिओ देश स                       | ह-<br>•                | 5          | <sup>8</sup> लयं कवयं           | जे             |                 | निसामे <b>हि</b>                         | <b>क</b> ,स्त       |
| 8 €        | अधे य बहु                       | जे                 |            | रिसो अग्धं।                      | जे                     | 10         | य यमोहा                         | ,,             | ४२              | पालसु बसुह सुह                           | •                   |
| 80         | विभीसणादी य खे <sup>°</sup>     |                    | 9 Ę        | भेदिय।                           | ,,                     | 90         | एवमाडं पि                       | <b>布.</b> 概    | 8.3             | °वयणं ज जहा                              |                     |
| 86         | ्रभुवणाण                        | <u>क</u>           | 96         | 'तुरयहिंसिएहिं,                  | ,                      | 97         | कुटुम्वि°                       | जे             | ,               | आणस परि॰                                 | <b>क</b> ,ख         |
| 86         | भवणेण भूमीसु                    |                    | 96         | क्रणपश्चियं                      | ,,                     | 93         | बलद्ग <b>ामहिसीण</b>            | ,,             | 84              |                                          | जै                  |
| -          | विलिता                          | जं                 | 96         | °यंति॥                           | क                      | 94         | °अण⊺णदिय°                       | ग्त्र          | 84              |                                          |                     |
| 86         | र ययक्ण <sup>०</sup>            | <b>फ</b> ,ख        | 98         | वस्यम्या न                       | जे                     | २०         | °मनीण                           | ঈ              |                 | विलवर्णमहं तुः                           | =                   |
| 40         | (पदागाए र <b>म</b> °            | *,``<br><b>क</b> ख | २ •        | निरन्तर <b>छना</b>               | जे                     | २०         | कम्मं णयरीए सं                  | जुत्तं         | 8 €             | °विसमपेमा                                | जे                  |
| 40         | रम <b>णी</b> या                 | जै                 | <b>२</b> 9 | कोउगेण                           | ,,,                    |            |                                 | क वा           | ,               | °यपेम्माओ                                | ₹                   |
| ران<br>م   | ण्मवणूसना                       |                    | <b>२</b> १ | <sup>°</sup> यणसम्बर्ग           | ,,                     | <b>₹</b> 9 | न लभइ य भरहर                    | प्रामी, जे     | 8 6             | य पिम्माओ                                | ₩<br>₩              |
| 48         | जि <b>णघरे</b> सु               | "                  | રપ         | °लणग्यसोही                       | <i>"</i><br>転          | २२         | °ळण आहमो                        | क,ख            | 8.9             | य तप्पड् जलमि                            |                     |
| 48         | ।जनवर् <b>छ</b><br><b>बहिया</b> |                    | २५         | <sup>°</sup> धयसोही              | ख                      | ર જ        | सिविणपांडतुत्रं                 | जं             |                 | नइ                                       | 4                   |
| 75         | नाइया                           | 13                 | • •        | V - 411 M/4                      |                        | •          | •                               |                |                 | -                                        |                     |

| **              | निव्सतेसु                            | जे                 |     | उद्देश-८१                   |             | ·9        | °লুক্ত্রপ্র                                         | 3                        | 86                       | दरिसण्युजी                                  | 7,                 |
|-----------------|--------------------------------------|--------------------|-----|-----------------------------|-------------|-----------|-----------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|--------------------|
| ४९              | पडमसगासे समा                         | ٥ ,,               |     | •                           |             | ۷         | कडगई                                                | "                        |                          | <b>दंसण्</b> सुओ                            | <b>事</b> ,硬        |
| ५०              | गुणमती                               |                    | 3   | <b>ैवयणेहिं मं</b> तीहिं व  | हरी         | 9         | ग <b>डिश</b> जनत्                                   | *                        | 86                       | रण्डवा <sup>°</sup>                         | जे                 |
|                 | =                                    | "                  |     | निओ य नियय <sup>°</sup>     | क,ख         | 90        | सब्वे वदंति मुणि                                    | -                        | 86                       | सयासे                                       | क,स                |
| <b>49</b><br>49 | षम्धुमती<br>कमलवर्ड                  | 7.9<br>307 177     | ₹   | °यं मजाहिं तत्थ             | •           |           | चलणे                                                | क,ख                      | 85                       | सोउं समिद्वाए का                            |                    |
| ५२<br>५२        | क्षमण्य <b>इ</b><br>सिरिचं <b>दा</b> | <b>क</b> ,ख<br>क,ख |     | सद्व°                       | जे          | 93        | <sup>°</sup> णेयब जओ                                | जे                       |                          | सोउं साइकारणे                               | <b>写,寝</b>         |
| पर<br>पर        | <sup>°</sup> मादीओ                   | क,धा<br>जे         | ß   | °रामो                       | <b>क</b> ,ख | 93        | अणुहोन्ति                                           |                          | 40                       | समयं म <sup>°</sup>                         | w, <a< td=""></a<> |
| 4२              | मादा <i>चा</i><br>जु <b>ब</b> ईओ     | ज<br>जे,ख          | 4   | 'निनादेणं                   | जे          | 9 ६       | निच्छिया                                            | जे                       |                          | सयं म <sup>°</sup>                          | ख                  |
|                 | -                                    | -                  | Ę   | °हाभिऊष                     | ,,          | 90        | खुभिउ                                               | <b>फ</b> ,ख              | ५२                       | संतासीणे रण्णे                              | जे<br>जे           |
| 4 \$            | <b>पवमादीओ</b><br>*सु मजणयंतं, स°    | जे                 | · · | ताव तर्हि                   | ,,          | ₹¶        | प्रयक्त                                             | जे                       | ५५                       | तिरिए भवन्ति                                | •                  |
| 48              | -                                    | "                  | 6   | समंगभो                      | ,,          | २२        | परीसहेहिं                                           | <b>₹</b>                 | ५७                       | रमणिक्रभो                                   | "                  |
| 44              | स्रो एत्थ भ०                         | <b>有</b>           | ۷   | पभिद्व                      | जे          | २४        | मिरीई                                               | ख                        | 40                       | एतद्गाधा नास्ति                             | स्त<br>जे          |
| 44              | अन्नेच्छइ                            | जे                 |     | पभीइ                        | क,स         |           | मिरीइ                                               | <b>₹</b>                 | -                        | •                                           | -                  |
| 46              | पहिद्वाओं                            |                    | 9   | महिनीढं                     | जे          | 48        | एतद्राथास्थाने जे                                   | 4                        | ५९                       | ंरासु नियमवर्षे                             | ŧ ,,               |
| 49              | कीसह रहे०<br>९                       | €,ख                | 90  | खुरमन्ती चिय                | कस्त्र      |           | प्रत्याम् निम्नगाथा                                 |                          | Ęo                       | पेच् <b>छ</b> सु                            |                    |
| 49              | रतो वीरो त <b>च</b> त्थ              |                    | 39  | चितइ सो                     | जे          |           |                                                     | ज्झेक्को                 | ६०<br><b>६</b> २         | <b>दु</b> चेद्रियं<br>पयसो                  | ,                  |
|                 | <b>धीरसञ्मा</b> यो                   | जे                 | 92  | विज्ञपउसे <sup>°</sup>      | फ <b>ख</b>  |           | मारीजी अण्णया इम                                    |                          | ĘS                       | प्रमा<br>पोक्ख≀दीवे                         | ٠,                 |
| <b>§</b> •      | खुभिओ मलाप                           | Τ΄,                | 92  | अहियं चिय लालिङ             | मो          |           | ,                                                   | कुणड                     | €8                       | माहबदेवीए                                   | "                  |
| ٤٩              | वित्तासन्तो                          | <b>&gt;</b> *      |     | स्रो                        | क,ख         | •         | कमाए <b>हिं</b> परिहाणे<br><sup>°</sup> रे कडवयिस्स |                          | <b>4 •</b><br>4 <i>٩</i> | मारवषवाए<br><b>अमरे</b> न्द्                | क,स्व              |
| ६२              | <b>ैस</b> रिसं रावं सुणि             | <b>ऊ</b> ण         | 92  | मो वि                       | ख मु.       | <b>२</b>  | र कडवायस्स<br>वैसह वीरो अभि                         | जे<br>' — —              | ęę,                      | जनरम्द<br><sup>8</sup> ऊण य देव <b>कु</b> र | जे                 |
|                 | से समत्तगया                          | ,,                 | 93  | न सिजासु                    | <b>4</b>    | 25        | वसह वारा आसा<br>कटे                                 |                          |                          |                                             | ,                  |
| ĘĘ              | <b>ंस्य महा</b> खन्ने                | क                  | 93  | न य मगेरे न                 | ,,          | ३१<br>३१  | के अपने का किया है ।<br>सी इस                       | जे<br>= -                | ĘU                       | <b>प</b> विउं                               | <b>क</b> ,स        |
| <b>\$</b> 19    | समया                                 | स्रे               | 13  | य नगरे, न य इ               | <b>ारे</b>  | ₹1<br>33  | सः इन<br>चडपब्बन्तस्रुहेग् !                        | क,स                      | ę۷                       | समूसवे<br>° को कि                           | जे                 |
| ६७              | ंयणो पलोइंड                          |                    |     | णेव                         | <b>क</b> ,स | 44        | ् वस्पन्तसुरूषः<br>(वस्पन्दतससुरूषः                 | ١                        | ••                       | °ओ चिय                                      | ٠,                 |
|                 | लक्यो                                | इ,ख                | 93  | ने <b>य</b> पा <sup>°</sup> | जे          | 33        | प <b>व्यक्ष्य</b> त सोउ.                            | ,                        | •                        | इ बीरो                                      | 4                  |
| Ęu              | पक्षणःह <sup>°</sup>                 | जे                 | 98  | तस्स्वायं                   | ,,          | **        | विष्पे तं सुइ                                       | जे                       | ७२                       | मा पुण पच्छा                                | ु<br>जे            |
| •               | वंभुसरे सुरो                         |                    | 94  | <b>मन्त</b> िगरं            | ,,          | 3 3       | ैईए विष्यो त सुड <sup>*</sup>                       |                          | 98                       | ेन्ताओं ताओं निव                            | मि                 |
|                 | मासि                                 | जे                 | 14  | असोमं वि                    | **          | 38        | ठाविय सुय                                           | **, **                   |                          | गेण्हिन अहपुटिंग                            | ••                 |
| ৩৭              | अनयकारी                              | क,ख                |     | इति                         | ,,          | <b>38</b> | मम सुणेसु                                           | <b>जै</b><br>जे          |                          | साणमगरिपमो                                  | ,,                 |
| ७२              | °इतं इस्मं जेण                       |                    |     | नाम पब्द                    | "           | 34        |                                                     | y, <b>≅,</b> ₹           | ७९                       | घराओ                                        |                    |
| •               | सम्बद्ध                              | क ख                |     | श्वमण                       | 4           | 3 €       | गेण्हेज                                             | 4, -, <del>-</del><br>जे | 69                       | सुरभि                                       | ,,                 |
| ξυ              | एव अह                                |                    |     |                             |             | 3 6       | गेण्डेजा                                            |                          | ८२                       | सा बुला।                                    | ,,                 |
| ٠,              | चिन्तेभि                             | <br>जे             |     | उद्देश−८२                   |             | 3 4       | विसेसं                                              | "<br>事                   | 68                       | एमसि होसु परि°                              | 31                 |
| ७३<br>७३        | ाचन्ताम<br>जेणेसठागं                 |                    |     |                             |             | 36        | °ण तो हू तो मोर                                     |                          | 63                       | र।यगिहे चोरियंगओ                            | क,ख                |
| -               |                                      | ,,                 | ٩   | <b>मुररायनम</b>             | 4           | 3 6       | कुररो                                               | <b>基</b> ,柯              | 5•                       | <sup>°</sup> वसभरस                          | 77 31              |
| βυ              | <b>छमे</b> इं                        | ,,                 | 3   | पडिमा चउयाणणाः              | -           | ४ २       | °मजारेण मरि°                                        | कं.स                     | ९ २                      | सिक्सि यंत                                  | ख                  |
|                 | इति<br>'कंकोक्कं काल                 | "                  |     | <b>मुवगया</b> ण             | जे          | 8.3       | वहुवासमुबा समु <sup>®</sup>                         | জ                        | 43                       | णंती सो "                                   | <b>क</b> ,ख        |
|                 | ैसंसोहणं नाम<br>नाम                  | <b>५</b> ,ख<br>-≥  | Ę   | <b>संज्ञम</b> तिलया         | क.ख         | 88        | सुंसुमारो                                           |                          | ९२                       | मिदुमती                                     | ,, ,,              |
|                 | नाम पब्ते                            | जे<br>-            | Ę   | सन्वे वि                    | जे          | 88        | विणि <b>ओ</b>                                       | जे                       | • ३                      | मि <u>द</u> ुमई                             | ख                  |
|                 | सम्मतं                               | <b>嘶</b>           | É   | परएण                        | के स        | 84        | <sup>°</sup> वगा त <b>हि वेया</b>                   | ••                       | 4.8                      | भणइ मही                                     | ₹                  |

| 4,8 | कासुगाहारो                        | जे            | 99. | एसो उनभो                            |               | æ             | <sup>°</sup> लाभर <b>जो</b>                       | जे                   |        |                                   |                    |
|-----|-----------------------------------|---------------|-----|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------------------------------------------|----------------------|--------|-----------------------------------|--------------------|
| 54  | म। ऊण                             | ,,            | 129 | तुम्हेरथ                            | ')            | <b>پ</b><br>د | णामरणा<br>पंचमहावय <sup>°</sup>                   | <b>J</b>             |        | उद्देश-८६                         |                    |
| 96  | मिदुमई                            | क,स           | 929 | मन्ता समत्ता                        | "<br><b>有</b> |               |                                                   | **                   |        | <b>5 (4)</b> 5 4                  |                    |
| 36  | बहु जणितको                        | जे            |     | इति                                 | जे, <b>ख</b>  | 99<br>99      | मुर्णेतु जे<br>°                                  | <b>क</b> स्त्र<br>जे | ٩      | अह रावणेण                         |                    |
| 36  | <b>ं</b> जिल्लो बीरो              | <b>₹5,₹</b> ¶ |     | भवकि <b>ल</b> णं                    | जा,<br>जै     | 99            | °ग जजा॥                                           | <b>অ</b>             | 9      | म <b>नु</b> जो                    | <b>ज</b><br>जे     |
| 55  | सु <b>साहुआहा</b> र               | जे            |     | नाम पन्नं                           |               | 17            | <b>ंद्धधिइविमल</b> °<br><sup>०</sup> भरहनेव्वाणा° | ,,                   | ٩      | जंतुमे<br>जंतुमे                  | ्,<br><b>इ</b> ,स  |
| 99  | °पाणमादीहि                        | ,,            |     |                                     | ,,            |               |                                                   | ख<br>जे              | 9      | ग छुन<br>पणामेति                  | ₩,₩<br><b>€</b>    |
|     | "छंतेण न आङो°                     | -             |     | उहेश-८३                             |               |               | ैनाम पञ्च                                         |                      | ٠<br>٦ | પાય<br>પિવ અ <sup>°</sup>         | 9                  |
| 909 | क्ष तण न आजा<br>तुमे करियद्धं एवं | <b>क</b> ,ख   |     |                                     |               |               | संमनं                                             | क                    | 8,     | दिण्ण प <b>लयक्त</b> सः           | -                  |
| 909 |                                   | _             | ٩   | °मादिया                             | जे            |               |                                                   |                      | •      | महासूलं                           | जे                 |
|     | तिरिया •                          | जे<br>        | ś   | <b>ँदअं</b> जलिउडो                  | ,,            |               | उद्देश-८५                                         |                      | Ę      | पणासितो                           | 4                  |
| 902 | मि <b>उमती</b>                    | <b>क</b> ्ख   | 3   | विगयणेही                            | क,ख           |               |                                                   |                      | Ę      | च भुग्णं                          | क,स                |
| १०२ | कयाई काऊण                         |               | 8   | °नदीप                               | जे            | ٩             | ताणि से"                                          | जे                   | 9      | <sup>°</sup> रेसु न वच् <b>छय</b> | साहि जे            |
|     | च सो हु वरक                       |               | R   | <sup>°</sup> ग् <b>बुडूमाणस्</b> रा | म्ब           | ર             | य संघत्थी                                         | 委                    | v      | सक्तुज तुमे                       | ,,                 |
| 903 | <b>म</b> हिङ्किप <del>साण</del>   | जे            | 4   | अणुमन्नितो                          | क,ख           | Ę             | मुण <b>दिओ</b>                                    | क,स                  | 6      | महोजरा                            | जे, <b>क, ब</b>    |
| 903 | खुरलोगे                           | 11            | ب   | भरह मी                              | वित           | 3             | सन्त्रोसओ                                         | जे                   | 4      | दसरहस्स                           | <b>₹,</b> ₩        |
| 908 | मुरव <b>हिथा</b> ँ                | क,ख           | ч   | हो क'ऊ ण ती                         | Ą             | 8             | य सचारो                                           | जे                   | 90     | सन्तुज्ञ                          | जे                 |
| 908 | सुरविल <b>यामञ्</b> झगया          |               | ч   | <sup>°</sup> सगधर हिओ               | क,स्व         | 8             | अ <b>व</b> स्रो                                   | <u>জ</u> ী           | 99     | पायपडियो                          | ,,                 |
|     | <b>दिव्यगयकुड</b> लंमुया-         |               | ٠   | <b>जं</b> पती                       | <b>3</b> 5    | Ę             | सहमा हि <b>यसंपण्</b> ण                           | क,स्र                | 93     | বি <b>জনাহ</b> °                  | 7.0                |
|     | भरणे।                             | जे            | c   | पच्चइउं                             | ,,            | v             | भरहसमने°                                          | जे                   | 93     | हुते गंँ                          | ,,                 |
| 904 | मि <b>दु</b> मई                   | क य           | 99  | अइसुइयं दुरहि                       | जे            | 9             | <b>उ</b> न्डिझउं                                  |                      | 13     | पमादी                             | ,,                 |
| 904 | खर्ओ                              | जे            | 92  | नःशिहि सएहि                         | ,,            | 99            | पडमादीया                                          | न्ते                 | 93     | समुज्झ <b>क्</b> °                | ,,                 |
| 906 | घणस्मिणक                          | ٠,            | 92  | <sup>°</sup> वा. सम्मत्तं           |               |               |                                                   |                      | 98     | उत्तम <sup>°</sup>                | क,ज़               |
| 908 | <sup>°</sup> समुद्दसहनि°          | ,,            |     | उत्तमं                              | क,म्ब,जे      | 99            | णिसिमिकणं<br>                                     | <b>4</b> 5           | 94     | <sup>°</sup> यं स्र               | ने                 |
| 909 | त्रिमलतोया                        | <b>₹</b>      | 93  | जणो जस्म सुभा                       |               |               | म्पोऊण                                            | जे<br>               | 9 ६    | लद्ध जयं                          | "                  |
| 990 | सो एम करिवरेंदो                   | जे            | 93  | करेंति                              | "             | <b>9</b> 9    | मृह्त <u>े</u><br>                                | <b>₹</b>             | 9 6    | कणयकलसे                           | <b>सु पू</b> यं ,, |
| 992 | <sup>°</sup> विमाणवासंमि          | 1,            | ,   | इति                                 | ,,            |               | <b>म</b> हेतं                                     | जे                   | و. ٩   | सत्तुउभ                           | ,,                 |
| 998 | अभिरामो                           | क             |     | णामे ते                             | <b>क</b> ,ग्त | 93            | णऽम्हिं                                           | 4                    | 90     | जिणा विगयमो                       | हा ,,              |
| 998 | भरहो त्ति                         | जे            |     | नाम पत्य                            | जे            | 98            | °मविषाणा                                          | क                    | 96     | ज्ञंण <b>नि°</b>                  | जे                 |
| 198 | इमो, उदएण सु <sup>°</sup>         | ,,            |     | पत्य                                | ₹.            | 94            | <b>सं</b> नगुण                                    | क,स                  | 96     | °हो. सो ति°                       | ,,                 |
| 994 | <sup>े</sup> मोक्खस्थो            | ,,            |     |                                     |               | 90            | अनियच्छसु                                         | जे                   | 96     | अरहंती संगलं                      | दिसउ जे            |
| 196 | सम्मं पन्वजा                      | . ,           |     | उदेशः ८४                            |               | 98            | गोक्ट्रेहि                                        | "                    | 96     | दिंतु                             | •                  |
| 995 | पद्यङ्जं                          |               |     |                                     |               | २१            | °द्गणय°                                           | ,,                   | 95     | °ण य मुक्ता                       | ने                 |
| 996 | गेव्हिज्जण                        | <b>क</b> ,स   | ٩   | <sup>°</sup> लम्भिउं प <sup>°</sup> | <b>ፍ</b>      | <b>२</b> २    | ेथणाय <b>दणुर्</b>                                |                      | 95     | <sup>°</sup> यणस्मिषं ।           | क,स                |
| 190 | सक्षमप <sup>°</sup>               | जे            | ٩   | धम्मसाहिअ                           | ो, जं         | २६            | ंरं मुक्श्यस्य उर                                 | बहद्व ,,             | 95     | दितु                              | 5                  |
| 990 | <br>इया जाया                      | ,,            | ٦   | <sup>०</sup> धम्मनिरता, त           | वसं जम-       | २८            | वि राया वे <sup>°</sup>                           | ,                    | २०     | °स्पसि-रवि                        | ने                 |
| 996 | समाहिमरणीयजो                      | •             |     | <b>क</b> रणउञ्जुसो                  | क,ख           | <b>3</b> 0    | नरॅदा                                             | ٠,                   | २०     |                                   | ₹                  |
| • • | य सारंगी                          | ,,            | २   | पत्ताइं                             | जे,क,ख        | ₹ 0           | <sup>°</sup> प्पभाव                               | ,,                   | २०     |                                   | •                  |
| 996 | इमो समुप्पश्ची                    | मु            | Ę   | तो अणसणं                            | অ             |               | इति                                               | <b>ज</b>             | २१     | •                                 | ने                 |
| 998 |                                   | ६,ख,जे        |     | काउं                                | जे            |               | नाम परव                                           | ,,                   | २१     | _                                 | €,                 |
| 920 | <b>भैत्</b> जाळाणखंभं             | जे            | Ę   |                                     | ताणं क,ख      |               | संमत्तं                                           | ₹                    | २२     | साहिति                            | ख                  |

| २२                | जे <b>य</b> नि°              | ä                  | ५९          | <sup>°</sup> कोवपज°                         | क,ख                            | <b>9</b> 9 | °सु व <b>ण्हिद</b>                           | जे         | २५         | °ए. सिंहायरियं              | 뒴                |
|-------------------|------------------------------|--------------------|-------------|---------------------------------------------|--------------------------------|------------|----------------------------------------------|------------|------------|-----------------------------|------------------|
| <b>२</b> २        | ते साइ वृद                   |                    | ५२          | सत्तुज्झो                                   | ., .<br>जे                     | 99         | रिवुमय°                                      | क,ख        |            | दो जोहं                     | ख                |
| <b>२</b> २        | तुहं व०                      | <b>प</b> ा,<br>स्व | , ,<br>43   | सत्तुज्झ <b>स</b> ँ                         |                                | 94         | दुस्सह                                       | <br>有      | २८         | ं भा सम्बे वि               | 4                |
| , `<br><b>२</b> २ | साहेन्तु                     | जे                 | 43<br>74    | तर्जनस्य<br>तस्य रा <b>या</b> ,             | "<br>ক,ব                       | <br>و و    | उ.प.र<br>सनुज्हो                             | <br>जे     | ·          | भयलेण ।।                    | क,स              |
| <b>२</b> ३        | समुज्जो                      | ,,                 | પુર<br>પુર  | पयस्ते रामाः,<br>पयस्तो                     | ক, <b>জ</b><br>জী              | 96         | स <b>नुज्ञः</b>                              |            | २९         | सालो तस्सेव वसु             | -                |
| 28                | ग <b>डिगज</b> न्त            | <b>4</b> 5         | ر.<br>ارو   | सम् <b>ञ्जो</b>                             |                                |            |                                              |            | २९         | तस्सेव सहंता ॥              | क,ख              |
| २४                | *ट्ट <u>ड</u> ंतगय*          | जे                 | ५५          | सर <b>णियरं</b> नि                          | ''<br>क.ख                      | 96         | °यं आणंदियो<br>°मारी                         | क,ख        | ₹ 0        | पद्यभिया°                   | क, <b>ख</b>      |
| २५                | ँइ मितस्स                    |                    | 44          | <b>अंधिको</b>                               | क.ख<br>जे                      | २०         |                                              | जे         | ३०         | पुषचिण्हेर्हि               | क,ख              |
| <b>२</b> ६        | समु <b>ज्या</b>              | "                  | ५७          |                                             | ज<br>जे,क,ख                    |            | इति                                          | ٠,         | ३०         | कहिंति                      | ", ः<br>क,ख      |
| <b>२</b> ८        | केगइ°                        | 事                  |             | सवसेण                                       |                                |            | नाम पव्य                                     | ,          | <b>₹</b> 9 | भदिद्वसे°                   | ", \"<br>जे      |
| ٦٤                | पयाई                         | सु                 | <b>49</b>   | सवसण<br><sup>°</sup> म्मित्र भ <sup>0</sup> | जे<br>                         |            |                                              |            | •          | अहिन्रुसे°                  | क,स              |
| •                 | पभाइं,                       | <b>₹</b>           | € •         | ाम्स य म<br>रम्मे                           | क, <b>स</b>                    |            | उदेश-८८                                      |            | 33         | परिजाणिओ                    | जे               |
| <b>२९</b>         | °ओ महाभड़ो नि                |                    | ξ o         | रम्भ<br>दद्वस्सेव <b>य</b> को               | ●                              |            | °रा, मनिगजाइ कड्ड                            | •          | 38         | दडवं सुरस्पभूयं             | 51<br><b>45</b>  |
| २९                | सो किह                       | 11                 | Ęo          | ०५रतय च का<br><b>ैसंदे</b> हो               | ,,                             | ٠<br>۶     | स्र <b>पुरिस<sup>0</sup></b>                 | ণাছ জ      | ३५         | सपरिवारं                    | जे<br>जे         |
| <b>२</b> •        | <b>जि</b> व्वी <b>ही</b>     | **                 | ٤٦          | चवरू।<br>निययमेण                            | ٠,                             | ٠<br>٦     | मृषुरिस <b>सम</b> ।गमाश्रो                   | ,          | ₹ €        | चरिलेहि अ°                  | -                |
| ₹•                | समुज्हानं                    | "                  | £3          | <sup>°</sup> तवज्झयाणं                      | ٠,                             | `          | स् <mark>र</mark><br>जुड़ार संसम्भागमाञ्चा   |            | <b>1</b> ' | भोग भो°                     | "                |
| ३०                | जि <sup>ए</sup> पही          | ,,,                | <b>é</b> 8  | नमो णमो सब्व <sup>०</sup>                   | ,,<br>क,स्ब                    | <b>ર</b>   | मथुरा                                        | क,स्व<br>क | રે         | कडगर्द्राए                  | "                |
| 32                | मंतिजणायदेसेण                | ,,                 | çų          | जयणाभा                                      | ત્રા, <b>પ્લ</b><br><b>વ</b> 6 |            |                                              | 40         | `<br>3     | °ग्घो देसवि°                | ,<br><b>有</b> ,碾 |
| 3 2               | चारपुरिसा ग <sup>°</sup>     | ,,                 | Ę v         | ण य सुहावहा भूमी                            |                                | ş          | <sup>°</sup> राय <b>पुत्तस्स</b><br>बहवो भवा | _          | 36         | <u>णेयभवे</u>               | क,ख              |
| ३२                | <b>"सं</b> तओ प <sup>°</sup> | ,,                 | ę vs        | पासया <b>हवइ भू</b> र्म                     |                                | ş<br>S     |                                              | क,ख<br>-   | 36         | <sup>°</sup> नयरीए          | जे               |
| 33                | भरिषउ म <sup>°</sup>         | क,ख                | <b>Ç</b> 19 | तस्सायं                                     |                                | e<br>V     | १इसं                                         | जे         | 89         | सेणाणीओ इल°                 | क,स्त            |
| ३५                | पविद्वस्स                    | क,ख                | ••          | °वं निस्गय वो°                              | "                              |            | ममइ, म <sup>o</sup>                          | क,ख        | 8 9        | <sup>व</sup> त्रई तओ हरिस्स | ा जे             |
| 3 €               | जार्य समामत्तजुर्व           | स                  | 19 9        | पिच्छया                                     | ",<br><b>等</b>                 | •          | गड़ाएं सी तओ जा                              |            | β¥         | एवं प°                      | जे               |
| 3 €               | एतद्गाथा नास्ति              | जे                 |             | करेबि                                       | जे                             | ч          | भवजे                                         | क,ख        | 8.3        | लोगे।                       |                  |
| 30                | ीम्म सम् अयावि               | गंभी               |             | <sup>*</sup> णुभागी                         | <b>ड</b> ,स                    | ۹•         | निययभवणं ।                                   | जे         | 8.3        | वराही                       | 韦                |
| •                 | य तुमं पुरी महुरा            |                    |             | इति                                         | जे                             | 13         | गेण्हर तो ते अइब                             | ा मु       | # \$       | युविउलं                     | जे               |
| 3.0               | ~ ~ ~                        | "<br><b>द</b> ,स   |             | नाम पव्यं ॥                                 | ,,                             | 98         | देवेहि                                       | क,ख        |            | "सत्तुरघभवाणु"              | ٠,               |
|                   |                              | •                  |             | संमत्त                                      | ,,                             | 94         | तस्स घरा                                     | जे         |            | नाम पन्य                    | ,,,              |
| 3.0               | पत्थावेऽआणि ह                |                    |             |                                             |                                | 94         | पक्कोदरा                                     | ٠,         |            | सम्मलं                      | 45               |
| <b>३८</b>         | सत्तुज्ञा                    | जे                 |             | उद्देश-८७                                   |                                | 90         | <b>बीया</b><br>-                             | •,         |            |                             |                  |
| <b>₹</b> 5        | सत्तु अभो                    | "                  |             |                                             |                                | 96         | य अंगियाप                                    | ,,         |            | उद्देश−८९                   |                  |
| 35                | °सो रणस्मि वि                |                    | •           | हयपयावं                                     | क,म्ब                          | 16         | पुत्तोरही काळे                               | "          | ٩          | चेव संपत्ता                 | <b>क</b> ,ख      |
| \$ 4              | वंदिजणघुद्धरावी              | ने                 | ર્          | <b>जहा</b> विसं                             | क,ख                            | २०         | <sup>°</sup> मुहाईहिं                        | क,ग्व      | <b>ર</b>   | सुरमञ्जो,                   | जे,मु            |
| * 9               | सत्तुअहो                     | ,,                 | ą           | °राभिमुद्दो                                 | *                              | २१         | न्तो विय                                     | जे         | <b>ર</b>   | सिरिमश्रो                   | ਚ<br>ਚ           |
| 89                | <sup>°</sup> णाओ सरसो        | ख                  | E           | उत्रं अयाण <sup>°</sup>                     | जे                             | २९         | कुषमाणी चिय                                  | ,,         | <b>ર</b>   | सिवमण्णो                    | उ<br>जे          |
| ४२                | सत्तुञ्झकु <sup>०</sup>      | ने                 | ۵           | ताब पमचन्ति                                 | **                             | <b>२</b> 9 | अंकेण य                                      |            | <b>ર</b>   | सिरि निल्लो                 | ख                |
| 8.3               | <sup>०</sup> परियराणं        | "                  | ۷           | य भमंति                                     | क,ख                            |            | नेत्तविः                                     | क,ख        | ?          | चमरो वि (चरमो वि            |                  |
| 8.8               | विवादंइ                      | উ                  | ۵           | <sup>°</sup> पिस!यमादीया सव                 | वे जे                          | <b>२</b> 9 | चलियगो                                       | मु         | २          | ,,, <b>夏</b>                | ं जे<br>जे       |
|                   | विवादेश                      | ₹;                 | ٠.          | हत्थस्स यब्भंतरेण                           |                                | २४         | कोसम्भी                                      | जे         | 3          | एसी सप्त                    | , ,              |
| 8.0               | <sup>*</sup> जन्तसंघाओ ॥     | <b>क</b> ,∕त       |             | अ <b>स</b> हंता                             | ,,                             | २५         | नरबःस <b>इ गड्</b> ०                         | ঈ          | ź          | 'ता पहापुरे                 | क,ख              |

| ¥          | वते, ह                               | 7 45             | सिलापट्टे                      | जे               |                  | उहेश-९०                               |                    |     | उद्देश-९१                     |                    |
|------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------------|------------------|------------------|---------------------------------------|--------------------|-----|-------------------------------|--------------------|
| 4          | दमरवं तर्डि स्                       | Ţ                | सिलाउंद्व                      | क,ग्व            |                  |                                       |                    |     |                               |                    |
|            | दमरमं त <b>ा</b> र े                 | १ ४६             | परिवेड्ही                      | ज                | 3                | क <b>िसंपुचं</b>                      | क,ख                | 9   | ंणं सब्वे वि हु               | नि <sup>°</sup> जे |
| ٠          | रि <b>सग</b> जे,क,स्                 | 78               | विहु,                          | क,ख              | 8                | णारती                                 | •, «<br><b>4</b>   | વ   | °सासणमया                      | ₹                  |
| ٠          | <sup>°</sup> मु <b>क</b> सलिलोहो क,ख | १९               | बहवे                           | क,ख              | ч                | <sup>०</sup> णो धी <b>रो</b>          | क्रस               | 3   | सिवमदिरं                      | जे                 |
| 92         | भिक्खद्वा उ                          | त ५१             | जणो हाउं                       | जै               | Ę                | <sup>°</sup> मादीया                   | <br>I              | 3   | थे सिरि <b>मंदिरं</b>         | क स                |
| 45-        | - <b>१३ झरिहद<sup>°</sup> क</b> ,स   | f 49             | ठावेऊण जि                      | arriv            | ب<br>ن           | भादाया<br><sup>°</sup> इटं णारओ णट्टे |                    | 8   | <sup>°</sup> पुरं नग्गीयं     | क, ख               |
| 4 5        | <sup>°</sup> साकालो उ                |                  | अज्ञाहराजं<br>अज्ञाहराजं       | णाण ,,<br>क,ख,मु |                  | _                                     |                    | 8   | चक्रहरं                       | <b>फ</b> ,स        |
| 4 8        | निययहाणं जे,क र                      |                  | <sup>०</sup> रिसयाणं           | ग,ख,ख<br>जे,क,ख  | Ŀ                | °रओ महो                               | जे                 | ч   | रविभासं                       | ख                  |
| 98         | °कोद्वगेसुं ः                        | ત્રે પુર         | <b>तु</b> ज्झे                 | 91,71,94         | ۷                | नीसेसं                                | ,,                 |     | रविभारं                       | 46                 |
| 94         | एसणासु ,                             | , 4 <del>3</del> | धुजन<br>अजल्पभू                | जे               | C                | मणोग्माती                             | ••                 | 4   | य अरिजयणाः                    | क,स                |
| 9 Ę        | पने पुण ,                            | ',               | <sup>०</sup> पभिइंच इ          |                  | 6                | वरमणीसो                               | ,,                 | •   | सत्तेहिं र°                   | जै                 |
| 90         | सुण्हाय त° क,र                       | <b>प</b> ५३      | जस्स नेय नि <sup>°</sup>       |                  | ٩,               | सो विचि <b>त्त</b> लि                 | ,,                 | ٩,  | भगवं                          | जे                 |
| ٦9         | निययं बिय                            | •                |                                | બ                | 90               | <sup>°</sup> प्पगाराइं                | ,,                 | 9•  | ण गणी                         | क,ख                |
|            | पुण नई                               | 4 4 4            | निच्छपण                        | ",               | 9 4              | लभामि                                 | ,,                 | 99  | °ण विव                        | <b>फ</b> ,स        |
| २३         |                                      | ' ५३             | मा <sup>7ि</sup> ही मयं        | "                | 93               | परिकहिया                              | ₹5                 | 93  | तातो नि <sup>°</sup>          | ं जे               |
| ર ૪        | ँयावीरा <b>क</b> ,रू                 | 28               | होती घ <sup>°</sup>            | क,स्व            | 94               | घायंती                                | <b>क</b> ,ख        | 98  | बितिया                        | क स                |
|            |                                      |                  | होहइ घं                        | जे               | 9 €              | °मलिलें व                             | जे                 |     | बोया                          | जे                 |
| २७         | काउं अंग मण्                         | ,48              | नासिही ल <sup>°</sup>          | ,,               | 90               | घायंती                                | ,,                 | 96  | सीया य पभावई                  |                    |
|            | वंदिया मुणिवरे ते ।                  | ५५               | अभिवं°                         | <b>क</b> ,स      | 9 9              | रिचु <b>भ</b> डे                      | ,,                 |     | भणिया                         | जे                 |
|            | अध्य वितं उद्द                       | -                | °ਲਾਮਂ                          | क,स्त            | 96               | किकिंधि वई                            | <b>क.</b> ख,जे     | 96  | पमावर्ष                       | क,स                |
|            | मणी अचियन क,स                        | 17               | ताण मुणी                       | क                | 96               | य अण्णत्तो                            | जे                 | 95  | <b>क</b> डवयाणं               | जे                 |
| 35         | दिज्ञिहिई उ                          | त ५७             | <sup>°</sup> ज्ञणं ठिया        | जे               | -                | •                                     | जे                 | २०  | वसभो                          | क,ख                |
| २९         | <b>बलसहावं</b> ,                     | <b>و</b> به ا    | <b>ं</b> लाम <b>र</b>          | क <b>,स</b>      | 94               | रिखुबलं<br>खेयरामहा <b>खु</b> °       | জ                  | ₹•  | इरिणो हो <b>इ खि</b> °        | जे                 |
| ý o        | ंभो निवर्सम <sup>े</sup>             | 46               | फलहेसु                         | जं               | २ <b>१</b><br>२१ | ख्यरालका <b>म्ह</b><br>प्रयलंति       | ,,                 | २२  | मामेण दो <sup>°</sup>         | <b>क</b> ,ख        |
|            | जे,क,€                               | 5.0              | आव!सिया                        | ₹,ख              | <b>२</b> ३       | पुरुष<br>पुरुष                        | ,<br>**            | २३  | <sup>°</sup> लांतल <b>ओ</b>   | क,ख                |
| <b>३</b> 9 | <b>ंकसतेहि</b>                       | ६१               | परियरेण                        | ज                | 4 <b>4</b> 4     | पु।ण्य<br>कोहं                        | क, <b>ख</b><br>क,ख | २३  | परम्हवो                       | जे                 |
| 33         | पणिक्रोगीय क,स                       | 6 9              | भवजेत्र                        |                  | ۶ ۶<br>۲ ۶       | काह<br>राझ—केसीण                      | क,ख<br>क,ख         | 3.3 | <sup>'द्</sup> पभो            | 19                 |
| ३५         | कास्त्रण वं <sup>°</sup> क, स        | *<br>• • • •     | नरेंद्स                        | ٠,               | २४<br>२५         | °हिते तु°                             | क,ख<br>क,ख         | २३  | 'ईप उ                         | "                  |
| 34         | सो साहूणाऽऽ क,ख                      | •                | णरवती घ <sup>°</sup>           | -<br>- 65        |                  |                                       | App. 1 and         | ₹ ६ | सत्तसंपण्णा                   | जे                 |
| ३६         | गेण्ह्रह क,रू                        |                  |                                |                  | २५               | तुज्झ मयं                             | स्व                | ₹ € | पुरस्तले                      | जे                 |
| 36         | मणसाभणणुं क, स                       |                  | कामस हिया.                     | , <b>म</b> ँ जे  | २ ६              | णीणेड् अ <sup>°</sup>                 | ₹ `                | २६  | 'हरस्सेते                     | क स्त              |
| 8.         | तुम्हेन्थ उ                          |                  | आणा <b>इस्मरिय<sup>°</sup></b> | ,,               | २७               | कणगपा                                 | जे                 | २७  | देवमाह्या इव                  | क,ख                |
| 8.         | <sup>°</sup> पडिपु <b>ना</b> क.र     |                  | મું <b>ન</b> ફ                 | "                | २८               | कणगर                                  | "                  | २७  | °राविव                        | जे                 |
| 89         | भणिउं प 🖁                            | ते ६४            | एयंच जी                        | ,,,              | २८               | विपुणोध°                              | जे                 | २७  | सागेयपुर <sup>°</sup>         | क,ख                |
| ४२         | • - •                                | , ƥ              | त्रिमलंपतु <sup>©</sup>        | ,,               | રૂ               | विसं                                  | <b>本</b>           | 8 % | °पभावा                        | <b>क</b> ,ख<br>->- |
| क्ष इ      | <b>ंईतिसं°</b> क.र                   |                  | इति                            | **               | २९               | पवरिद्धीप                             | जे                 |     | इति<br>••                     | जे                 |
| <b>४</b> ३ | नगरा <b>बिय</b> पे° उ                | Ħ                | महुरापुरिनि <sup>*</sup>       | **               | ₹•               | पणासं                                 | <b>5.</b>          |     | °ए बलर्जं<br>१ - ः - °        | ))<br>             |
| 8.5        | पेयस्रोगसमा क,र                      | 7                | °निवेसःभहाणं                   | क,ख              |                  | <b>श</b> ति                           | जे,ख               |     | <b>ैभू</b> इदरिस <sup>6</sup> | जे                 |
| 84         | <sup>०</sup> माणावि। करु             | 7                | नाम पन्च                       | जे               |                  | नाम पव्वं                             | जे                 |     | नाम पब्दं                     | 10                 |
| 8 €        | साहुं, मृ° जे,क ल                    | r                | सम्मन                          | <b>4</b> 5       |                  | <b>स</b> ल्मतं .                      | क,ग्व              |     | संमत्तं                       | *                  |

|           | उर्श-९२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ३          | व्हियमणा पुरमाणे<br>दाहिणे अस्छि क,ख | 3 o        | जे <b>शि</b> य<br>नेय व <sup>°</sup>           | जे                     | ३ ५<br>३ ६        | ैवर्लि व हु पमाणं जे<br>भिमुहा नारी क,ख                                   |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------|------------|------------------------------------------------|------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ą          | कस्सव जे                             | ₹¢.        | नय व<br>संभग्नमा <sup>°</sup>                  | ,,                     | 3 4               | अण्णाणि वि                                                                |
| <b>ર</b>  | <b>अ</b> स्थाण <b>म<sup>े</sup> क</b> ,ख<br>मित्रिणे जे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3,         | यं। अस्छिसां क,ख                     | २ ·<br>३९  | यामस्य<br>वामस्य                               | ",<br>क                | * *               | दुणिमित्राणि जे                                                           |
| ş         | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8          | सायरतरे जे                           |            |                                                | जे<br>जे               | ą v               | अोवणं पर <b>मवैगो</b> जे                                                  |
| ¥         | दरिसणं <b>क</b> ,ख<br>तमे जे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ¥          | दइव्वो मु                            |            | इति                                            | ঙ্গ                    | 30                | महीं गा <sup>०</sup> क,ख                                                  |
| 8         | 3 <b>4</b> '                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            | <b>देखो</b> जे                       |            | नाम पटत्रं                                     | "                      | ₹ <u>-</u>        | परिपुष्णं क,ख                                                             |
| ٠,        | सुमिणं ,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ų          | किंध वि जे                           |            | सम्मर्न                                        | <b>फ</b> .ख            | 36                | ं <b>कु</b> मु <b>यड</b> ँ जे                                             |
| 4         | होतु तुमं सबा य पस <sup>°</sup> जे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ę          | र्कि <b>स क</b> ँ जे,क,ख             |            | उद्दा-९४                                       |                        | 38                | उर्ध <b>ाण</b><br>पेच्छइ वा सम्बरी-                                       |
| v         | <sup>°</sup> तिलयमयणो, किंसुय-<br>श्रासोयरत्तदस्रजीहो । जे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ę          | विद्यवस्थाएं जे                      |            | 046. 10                                        |                        | ٠.                | ह्यास्ट्रि°                                                               |
|           | समूससियरोमो । ,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ,<br>E     | तो होही संती तुह                     | ٩          | °भागस्स ॥                                      | 45                     | 35                | े <sub>र पंजासर</sub> °                                                   |
|           | प <b>ढमे</b> लुगग <sup>०</sup> जे,क,ख                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | •          | संजम जै                              | ą          | भूमीगोयरसुद्वड                                 | T                      | 83                | भयदृहच क                                                                  |
| 99<br>98  | ते हं संपयच्छामि जे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9          | <sup>°</sup> सेयादी ,                |            | ख्यरा सुग्गीव <sup>°</sup>                     | जे                     | 8.5               | •                                                                         |
|           | °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 90         | भणिओ ज <sup>8</sup> जे,क,ख           | 암          | ैबो । जंपइ जण <sup>°</sup>                     | <b>फ</b> ,ख            | * 4               | ंय, दुहु <b>दु</b> हियदुहंत-                                              |
| 93        | °                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 99         | अभिसेयादी जे                         | પ્         | <sup>°</sup> णं स <b>व्य</b>                   | क,ख<br>क,ख             |                   | गिरिणईसिंहरूं <b>क</b> ,स                                                 |
| 93        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9 4        | पटमुजाण सम क,ख                       |            | सुमहुर <sup>°</sup>                            | <sub>फ, स</sub><br>क,ख | 8 3               | <sup>°</sup> <b>६ दुहुदुहुदुह</b> न्तसरि-<br>सलिलं जे                     |
| 98<br>98  | -70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 90         | महुमत्तो क                           | _          |                                                |                        | ४५                | सलिलं <b>जे</b><br>स्टिह्मल । ,,                                          |
| 94        | numeral fizz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            | महुपत्ती ख                           | 2          | लवणोवहि पेरना                                  | जे                     | हर<br>४५          | ्षारस्वो, ,,                                                              |
| 94        | अक्कार विकास का किस्ता किस्ता किस्ता किस्ता किस्ता किस्ता किस्ता किस्ता किस्ता किस्ता किस्ता किस्ता किस्ता किस<br>अक्कार विकास किस्ता किस्ता किस्ता किस्ता किस्ता किस्ता किस्ता किस्ता किस्ता किस्ता किस्ता किस्ता किस्ता किस्ता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            | स्रेमादी जे                          | 6          | लुक्समेहि बहुएहि                               |                        | ४५<br>४५          |                                                                           |
| 94        | णागरजना <u>ज</u><br>महिन्दोयरं व <sup>°</sup> जे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9 0        | पते .                                | 9          | <sup>°</sup> जमादीणं                           | जे                     |                   | ^9                                                                        |
| 96        | ैहिसाण । <b>क</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | २ •        | अभयेण क                              | 99         | °वायाणं                                        | क,ख                    | 80                | _                                                                         |
| 15        | परिद्विय! <b>क</b> .स                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 59         | तुम्हे। जे                           | 95         | ँसियं सी <b>यं</b>                             | कस्व                   | 8 8               | जाण्ट्वी जे<br>अण्ह्यी <b>क.</b> स                                        |
| 13        | ेण क्णयभयां <b>क</b> ्स                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | २१         | मोत्त्रमसद्भ(स्झ)मुख्वेतं जे         | 98         | <sup>ं</sup> गदृण <b>णे</b> यत <b>रि</b> ह्लो  | जे                     |                   |                                                                           |
| 98        | ै उरा, भरिया वि य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | २२         | ैरंभणड। क,ख                          | 98         | <sup>°</sup> मच्छरियउ                          | ••                     | ५१<br>५२          | <sup>°</sup> उलं । कङ्गोल <b>जणिय°े जे</b><br><sup>°</sup> समावडियं वि° क |
| 1,        | विमलतोयस्य जे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | २३         | <b>ंगर</b> मो जे                     | 98         | <sup>°</sup> ओ य दुद्रो य                      | ٠,                     |                   |                                                                           |
| २०        | Consessed of the consessed of the consessed of the consessed of the consessed of the consessed of the consessed of the consessed of the consessed of the consessed of the consessed of the consessed of the consessed of the consessed of the consessed of the consessed of the consessed of the consessed of the consessed of the consessed of the consessed of the consessed of the consessed of the consessed of the consessed of the consessed of the consessed of the consessed of the consessed of the consessed of the consessed of the consessed of the consessed of the consessed of the consessed of the consessed of the consessed of the consessed of the consessed of the consessed of the consessed of the consessed of the consessed of the consessed of the consessed of the consessed of the consessed of the consessed of the consessed of the consessed of the consessed of the consessed of the consessed of the consessed of the consessed of the consessed of the consessed of the consessed of the consessed of the consessed of the consessed of the consessed of the consessed of the consessed of the consessed of the consessed of the consessed of the consessed of the consessed of the consessed of the consessed of the consessed of the consessed of the consessed of the consessed of the consessed of the consessed of the consessed of the consessed of the consessed of the consessed of the consessed of the consessed of the consessed of the consessed of the consessed of the consessed of the consessed of the consessed of the consessed of the consessed of the consessed of the consessed of the consessed of the consessed of the consessed of the consessed of the consessed of the consessed of the consessed of the consessed of the consessed of the consessed of the consessed of the consessed of the consessed of the consessed of the consessed of the consessed of the consessed of the consessed of the consessed of the consessed of the consessed of the consessed of the consessed of the consessed of the consessed of the consessed of the consessed of the conses | ₹ ૪        | इरिकण य पै क. ख                      | 94         | इच्छामो                                        | ,,                     | પક<br>પત          | रुयस जै                                                                   |
| ٠<br>٤٠   | लम्भूयादार ,,<br>वियाणियाइं। <b>क,स</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | २५         | सामि जे                              | 96         | सम्मत्तर                                       | 23                     |                   | **                                                                        |
| , -       | <sup>°</sup> ह पहयाइं <b>क</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | २६         | कह बुण ,,                            | 9 €        | बहुओ                                           | जे                     | પ<br>ષ્           | पभ् ,,<br>दोइल° क,स                                                       |
| २२        | 'मरिसभायाई जे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | २६         | रामो ।त समुद्दसमई                    | 9 9        | ँसो नाह होड जुः                                |                        | पुष<br><b>५</b> ९ | दाहरू <b>क</b> ,स<br>नेय रु° जे                                           |
| <b>२६</b> | <sup>°</sup> वमादी "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            | माहो जे                              |            | <sup>°</sup> तयणो <b>उच</b> लिओ र <sup>°</sup> |                        |                   |                                                                           |
| 26        | भित्तजुती, जे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | २८         | <b>ैय ह</b> नइ ,,                    | २४<br>२५   | वयणा उचाल आर<br><sup>°</sup> कवओ ज             |                        | ५९                | तुज्झ इहं <b>अरण्णे</b>                                                   |
| 36        | ंधरं म <b>ं</b> क                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | २९         | करेहि जे                             | २५         | कस्स <b>य अ</b> °                              | मु<br>जे               |                   | सामिणि क,स                                                                |
| 36        | <sup>°</sup> धरिंम ख                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>२</b> ९ | विह्निँ ,,                           | <b>२</b> ७ | °लाभिला                                        |                        | 44                | ंणिरण्णं तुनि <sup>°</sup> क                                              |
|           | इति जे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ξo         | तालिओ "                              |            |                                                | "                      | ५९                | ँणि मरणं तुनि <sup>०</sup> सा                                             |
|           | <sup>°</sup> डोहलाभिदाणं क,ख                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ξĸ         | गेहं। "                              | २७         | ंयादी <u>सु</u>                                | जे                     | ६२                | रामो जे                                                                   |
|           | माम पटवं जै                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | źß         | पुणो वि इह मण्                       | <b>3</b> 0 | ंदसु इम रहं                                    |                        | € ₹               | गन्तूणं भणियव्यो "                                                        |
|           | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            | पुणो वि महुए इहाँ क.                 |            | <b>सुनेवच्छं</b>                               | ,,                     |                   | गन्तूण भाणि सु,क,खं                                                       |
|           | उद्देश-९३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | á 8        | विहुमए ख                             | ३०         | करें हुणे                                      | क,ख                    | ६३                | ैयव्यो गेतुं सध्या <sup>०</sup> क,सा                                      |
|           | *v ., _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>3</b> 8 | मंदण <sup>°</sup> जे                 | ₹•         | पुरश्तले                                       | <b>क</b> ,ख            | 64                | · ·                                                                       |
| ٩         | महेंद्उँ जे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 44         | °रो विस "                            | <b>3 3</b> | च वैदेही                                       | র্ন                    | £ 4               | एत्थारण्णे कह                                                             |
| ર         | पर्यंतरम्मि जे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ३७         | ते सप्पुरिसा ,                       | 18         | <sup>°</sup> पवणवेगो सो                        | <b>फ</b> ,ख            |                   | <b>अ</b> डण्णा <b>६,स</b>                                                 |

| 44         | महाजस क,ख,जे                           | 96     | दिसंव संप जे                                   | 9 २             | विसेसे अ                                            | ख                                 | ५३         | विरद्द-भय-तज्ज                           | _                 |
|------------|----------------------------------------|--------|------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|------------|------------------------------------------|-------------------|
| 9          | <b>ेजोडोणं</b> क,ख                     | 96     | <sup>°</sup> त्थ् वाहं उ° ,,                   | 9 6             | ं<br>अंघो अं एसो                                    | 41                                | 14         | णाणि य, निध्म                            | _                 |
| ७२         | मिति ख                                 | 99     | पहुगु°                                         | 9 9             | ंगुनाह ।                                            | जे                                |            | च्छाणरोगसोग-                             | _                 |
| ७३         | <b>अतिर्धि</b> क                       | 900    | पाविणीड दीणाए । इह                             | 30              | या भरणो                                             |                                   |            | मादीयं ।                                 | जे                |
| ७२         | <sup>°</sup> य पिय मु° जे              |        | रण्णावे णिकारग, नुम क                          | `<br><b>२</b> १ | केगइबर <sup>°</sup>                                 | ः,<br>क,ख                         | ५३         | <sup>ं</sup> वेण मणुयजम्मे               | স                 |
| ৬৪         | विउजद क,मा                             | 900    | इह रण्णे जे                                    | ગ્રુષ્ટ         | `जीवन्त <sup>°</sup>                                | ••,∙•<br>ख                        | , 4        | अणुहूय दाहणं                             | <b>फ</b> ,ख       |
| ७४         | उबदेसी जे                              | 900    | सोवण्यवे ,,                                    |                 | परम्बिणएणं                                          | •                                 | 48         | सुरविभवं<br>सुरविभवं                     | <b>3</b>          |
| وبو        | चिरसंगसहीए वह                          | 902    | जांबऽ .,                                       | <b>२</b> ४      | •                                                   | क,ख<br>जे                         | 46         | ं सुरे सु ते                             | ज<br>जे           |
|            | दुष्परिय ज कयं                         | 903    | रण्णं क,ख                                      | <b>२६</b>       | कड़गई वि                                            | <b>া</b>                          | 46         | <sup>ु</sup> इः। मस्ज्य                  | ગ                 |
|            | तुमं सामि । त                          | 904    | रहं                                            | <b>२८</b>       | निहेणिऽ <b>ह</b>                                    | .,<br>जे                          | • • •      | जरा रोगा, जत्थ                           | Ġ                 |
|            | मज्ज्ञ समसु सब्सं, जे                  | 908    | इहारण्ये क                                     | २९              | होड उ <sup>°</sup>                                  | জ                                 | 46         | ंविडण <b>य</b> सुह                       | -                 |
| <b>હ</b> ફ | °णं नेश महं होज                        | 900    | नियती जे                                       | २९              | उस्सुगमणा                                           | .,                                | 46         | विदेही                                   | क,ख<br>जे         |
| υţ         | य नव नव हाज<br>दरि° ,,                 | 900    | पुरिहुत्ता क,ख                                 | ર્લ             | <b>ंअसुरमहियाई</b>                                  | ••                                | 46         | पद्धा<br>दि <b>यहे</b>                   |                   |
|            |                                        | 900    | <sup>0</sup> टवेय भँ कस्व                      | ३२              | क्तं। वंदे हंच <sup>*</sup>                         | 19                                | ç.<br>ۥ    | परिवायज                                  | क,ख               |
| υĘ         | दरिसणं भूयं । ख                        | ·      | इइ जे                                          | ₹ ≀             | सीय उसामी                                           | ६,ख                               | ۶ <b>۹</b> | 'ण अस्मीहिं <b>डह</b> इ                  | जे                |
| 46         | ैसयं तं च्चिय सब्यं क                  |        | <sup>ृ</sup> ट्यामाभिहाण नाम पट्य जे           | 3 €             | ए <b>बा</b> ग कि                                    | जे                                | ٤ 1        | ,                                        |                   |
| <b>9</b>   | कियाइ मुक्को क                         |        | सम्मत्तं कस्व,जे                               | 30              | ेणाइ सब्दाइ                                         | क,स्त्र                           |            | <b>१हरू</b><br>अयसाणलेण                  | <b>क</b>          |
| ७९         | जइमिन्दियँ जे                          |        |                                                | ३८              | कोहिमतल्रह्मवाई                                     |                                   | ६ १<br>६ २ | चे <b>देह</b> र्                         | **                |
| ७९         | <b>ँपेसणसका</b> ° म्ब                  |        | उह्हा−९५                                       |                 | जिण                                                 | जे                                |            |                                          | क, <b>ख</b><br>जे |
| ە ئ.       | नियइट्टवर्जि° क,ख                      | 9      | आंवय जे                                        | 3 6             | अभिव°                                               | क,म्ब                             | ६२         | डाहलय<br>ह गव्यसं°                       | -                 |
| ८०         | वरं बहड् जे                            | 9      | गंध क्व गमनरेण च। ,.                           | 36              | आगमिस्सामि                                          | €,ख                               | Ę¥<br>ĘŲ   | ६ गञ्चस<br>पोण्ड <sup>०</sup>            | कख<br>जे          |
| ۷9         | <sup>ह</sup> रो पडणो हो <sup>°</sup> क | ,      |                                                | ३९              | °जोगाणं                                             | क,ख                               |            | पाण्ड<br><sup>°</sup> वो उनाणर् <b>ओ</b> | স                 |
| -69        | परवासी जे                              | ٠<br>٦ | ताव क ,,<br>आम <b>ज</b> न्था मु                | 80              | चितेंनी दरिसणं चेव                                  |                                   | ξų         |                                          | ,.                |
| ८२         | दिश्रादेसस्स क                         |        | <sup>0</sup> चारभंडा क,स                       | y o             | चितंती                                              | क स                               | ĘĘ         | पस्छ।यावत <sup>°</sup>                   | <b>4</b>          |
| ८३         | <b>कम्मं</b> ति <b>जियलो</b> ए जे      | ž      | <b>ं<sub>ज़बनीए</sub></b> जे                   | ម។              | बिलयस्य                                             | <b>₹</b> 5                        | ĘU         | संबोधिकण न <sup>°</sup>                  | जे                |
| .68        | <sup>°</sup> न्ति अभि क,स              | ą<br>ą | महुरसर्ग ,,                                    | ४२              | °६ परितोसं उ                                        |                                   | 66         |                                          | ते.क,स            |
| ८५         | <b>ंपुरहुसो</b> जे                     | Ŷ      | <sup>*</sup> विशाया क,स                        | 88              | तालहर                                               | <sub>ग, क,</sub> ल<br><b>क,</b> ख | Ę۷         | <b>ै</b> इ धीरं                          | क,ख               |
| ८७         | भ मह नक्तम ,,                          | Y      | गुरुविणी जै                                    | មូច             | रा। २५ र<br>रोबर्नित                                | क,स<br>क,स                        |            | इति .                                    | जे                |
| 40         | य मप अणुट्टियं पु <sup>°</sup> ,       | لم     | तुम समृत्यवसि । क,स                            | 8.0             | रावान्य<br>रोवन्ती                                  | क, <del>क</del><br>जे             |            | <b>ंसमागमणं</b>                          | **                |
| 5.         | अणु चिद्वियं क                         | E      | पिच्छति <b>क्यम</b> लिउडा.                     |                 | • • •                                               |                                   |            | नाम पव्यं                                | **                |
| 59         | °ण मए वयं पुणो भ <sup>°</sup> जे       | •      | रक्षम्मिय क                                    | 80              | एयाई                                                | जे                                |            | बम्मलं                                   | ख                 |
| 99         | <b>बंध मए पुणो भ</b> ैक,ख              | y      | नाणाभरणं क,न्य                                 | 86              | <sup>०</sup> भत्तिसंजुते ।                          | क,स्त्र                           |            |                                          |                   |
| 43         | <sup>°</sup> जुवसयं जे,फ               | ٥      | तेहिं सा क                                     | 86              | <b>दुक</b> खा यणं                                   | क ख                               |            | उद्देश-९६                                |                   |
| •4         | <b>जा सर्यणपरिज्ञणेणं</b> जे           |        |                                                | 85              | दुमं न                                              | जे                                |            |                                          |                   |
| 94         | <u> </u>                               | ۷      | वि <b>य पडि<sup>°</sup> ख</b>                  | 40              | जीवो कम्मेण हआ                                      | ो                                 | ٩          | लं <b>बृ</b> सियचलचामर <sup>८</sup>      | ' क,ख             |
|            | ा <b>षद्वाम</b>                        | 6      | ैमोगा तुमं होहि क.ख                            |                 | हिंड३                                               | ले                                | 9          | °चित्तंस्वस°                             | জী                |
| 56         |                                        | 90     | िई मो <b>य</b> इह व <sup>°</sup> जे<br>॰ ़_° — | ५१              | संजोग-बिष्पथो                                       | वार क                             | २          | <b>ज</b> णयणेद <b>णी</b>                 | €,ख               |
| 46         | सईबा क                                 | 99     | ेडबगार <sup>°</sup> <b>६</b>                   | ५१              | दुक्ष्याइ व°                                        | <b>5</b> ,स्व                     | २          | परिचिन्तेस्ती                            | जे                |
| 3.0        | ैमाऊसी <sup>०</sup> क,ख                | 99     | °लो धीरो जे                                    |                 | °विष्कंदिपण                                         |                                   | 2          | पोक्खर्ण                                 | "                 |
| 9,0        | <b>ंमाउयसिष</b> जे                     | 93     | रीणाईणं च पुणो, ,,                             | d3              | <b>स्थ</b> प्फा <b>न्यण</b><br><sup>°</sup> ण्डादीण | क.ख<br>जे                         |            | -५ पुण्डरि°                              | "<br><b>फ</b> ,ख  |
| 50         | <sup>°</sup> मि अदं क                  |        | दीणाण पुण विसेषं                               | ५२              | ण्हादाण<br>वित्रिहाऽव <sup>°</sup>                  |                                   | Ę          | प <b>विसद</b>                            | ड,ख<br>ड,ख        |
| 96         | बागरेमि ,                              |        | अहियं चिय कलुण <sup>°</sup> क,स                | 43              | ।व।वह।ऽव                                            | क,स्व                             | ٦          | ** 4714                                  | j M               |
|            |                                        |        |                                                |                 |                                                     |                                   |            |                                          |                   |

| c          | पुजिजन्ती                         | स्न,मु,जे            | 3 6         | <b>हि मह</b> वं                         | ঈ              | २३              | खेवं,                                              | क,म           | २ ७        | 'सोडीरा                     | ने,क             |
|------------|-----------------------------------|----------------------|-------------|-----------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------------------------------------|---------------|------------|-----------------------------|------------------|
|            | पूहुजांता                         | <b>事</b>             | <b>₹</b> €, | वीर <b>रा</b> णं                        | क,ख            | २३              | °ममुहेम                                            | क,ग्व         | <b>३</b> • | तुर ओहारे                   | Ì                |
| •          | सुचिरं                            | क ख                  | 80          | <b>जल</b> णजले दा                       | <b>क</b>       | २४              | देन्तो विश्व                                       | जे            | <b>3</b> o | <sup>'</sup> उ(हु)दओ ब'     | <b>転</b>         |
| 4          | ेर सरस्सई दे°                     | ' क                  | ४२          | पत्राइओ                                 | जे             | 30              | थिरजोगेण णगि <sup>0</sup>                          | क,ख           | <b>३</b>   | कुमारवरा                    | 36               |
|            | ैरं सरस्म <b>ई</b> ए वे           | t <sup>°</sup> ख     | 8.3         | <b>रुव</b> ड्                           | क ख            | २७              | मारुइ ग°                                           | क,स्व         | 39         | गेण्हंता मुंचंतां           | संधेंता          |
| 90         | दियहाई त°                         | जे                   | A8          | °सुयंग°                                 | <b>₹</b> 6     | ર હ             | पविणिजिणिति                                        | <del>-</del>  |            | सरवरे तहा व                 |                  |
| 99         | ° यं तिण्हेसु                     | ,,                   | 88          | <sup>°</sup> तिसरिय                     | जे             | ۶ د             | <sup>*</sup> रा, धीका                              | <b>ड</b> ख    | <b>३</b> २ | ंय लवणंकुसे                 |                  |
| 92         | °इसादे°                           | जे,क,ख               | 80          | अणुसंतियं                               | जे             | २९              | गुणस्थणप                                           | क स्व         |            | तहेब रिबुसेणां              |                  |
| 94         | °डा <b>छडि</b> य°                 | जे                   | ខូច         | स्त्रिमणे                               | ,,             | २९              | °पटनपत्ररा                                         | जे            | 32         | रिबुसेन्नं                  | जे,क,ख           |
| 9 ६        | °ेलुद्घाइय°                       | ,,                   | 8.6         | <b>খি</b> নি                            | ,,             | 29              | भारव्वहा                                           | क,ख           | <b>३</b> ३ | " હંતં <b>जં</b>            | <b>有</b>         |
| 96         | °परि <b>महि</b> ए                 | ,,                   | 85          | णरेंद <sup>°</sup>                      | क,ख            | 29              | मञ्चा भवते ठिया                                    | -             | <b>3</b> 8 | 'जरेंदो                     | <b>क</b> ,ख      |
| 95         | <sup>o</sup> णचित्तसायउजे         | ٠, ا                 |             | इति                                     | जे             | २९              | आयं ते                                             | क,म्ब         | 39         | इ अवहारे,                   |                  |
| 9 Ę        | 'णाछित्तसा <sup>°</sup>           | क                    |             | °सोयावि°                                | ,,             | 23              | विमलपभावजससा                                       |               | 80         | <b>क</b> न्तिसंजुत्ता       | जे,ह स           |
| 90         | मए छ°                             | क,ख जे               |             | नाम पन्वं                               | ,,             | •               | इति                                                | जे            | 8.         | °मा घोरा                    | <b>5</b>         |
| 18         | पायवडणो <sup>°</sup>              | जे                   |             | पव्यं ॥                                 | क              |                 | लवंकुस                                             | क,ख           | 89         | अणुबे पु                    |                  |
| २०         | छ <b>बुर</b> भ                    | क ख                  |             |                                         |                |                 | लन <b>अंक्सो</b> यावि°                             | <b>3</b> 7    | 85         | पछ्या पु<br>पालन्तो         | जे<br>           |
| २१         | पदासिहिसि                         | जे                   |             | उद्देश-९७                               |                |                 | माम पत्र्व                                         | ,,            | y २        | ६ण्डा°                      | <b>क</b> ,ख      |
| २३         | मण् सुइंतस्य                      | ख                    | •           | गोoद°                                   | जे             |                 | <b>संग्र</b> लं                                    | क जै          | 8.5        | 'णोडस'                      | क,ख              |
| २३         | दुलह                              | क ख                  | 9           |                                         | অ              |                 |                                                    | ,             | 88         | जावग°                       | जे<br>-          |
| 23         | बाहणादीयं                         | जे                   | 8           | सुमिणे<br>वि नन्ते                      | "              |                 | उहेश-९८                                            |               | 88         | णाय ग<br>ांत्रे <b>य</b>    | जे<br>-          |
| २३         | र जलमः आ                          | , ,                  | 4           | ाव जन्त<br>अणिममं                       |                |                 | उद्यश-रट                                           |               |            |                             | जे               |
| २४         | सम्म <b>त्त</b> दसण <b>रओ</b>     | क,ख                  | Ę           |                                         | ",             |                 |                                                    |               | 84         | °िंडयादी                    | ,,               |
| २५         | एयं ।चय                           | -<br>জ               | 99          | दोण्ड वि                                | क स्व<br>या जे | ٩               | <sup>°</sup> कीडण <sup>°</sup>                     | जे            | 8 €        | <sup>°</sup> च्छा य तेहिं । | <b>Б्या क</b> ,ख |
| ٠,<br>ع د  | सेणाव <b>यस्</b> स                | जे,ख                 | 99          | <b>धातीसु</b> संगिद्धिः<br>सन्दर्णम     | शा ज           | 2               | ससिभ्डं मा <sup>°</sup>                            | ,             | ५२         | कड विन                      | क स              |
| २७         | सुणि-इणं                          | , <del>।</del><br>जे | 98          |                                         | ••             | २               | साव                                                | "             | ५२         | °q                          | जे               |
| ر.<br>ع د  | पडिहारेण                          | क,ख                  | 9 B<br>9 B  | विदिशा एव पु <sup>*</sup><br>°सा एव पु° | <b>ख</b>       | 3               | नरंत्रो                                            | 布             | 44         | मेलेह                       | ख                |
| , -        | पडिकारण                           | जे<br>जे             |             | ता एव पु<br>विदेहाड ।                   | <b>45</b>      | ч               | पुहद्वेपुर                                         | जे            | 40         | °सो परिणि°                  | जे               |
| 2.5        | ँद्धो विल <b>ब</b> इ सं           |                      | 9 €         | ।वदहाइ ।<br><sup>8</sup> पाणाणं         | जे<br>जे       | 4               | तस्यं पिह                                          | ٠,            | 46         | <b>अन्भरगपुर</b>            | 19               |
| २७         | द्धा । यलवह स<br>पिय <sup>*</sup> | ।(१५ क,च्ल           | 90          | <sup>°</sup> णादीयं                     | <b>া</b>       | 48              | नाऊणं लेह अस्थ                                     | ٠,            | 46         | नरेंदवरं ॥                  | <b>फ</b> ,ख      |
| 3          | ।पथ<br>वडदेही                     |                      | 96          |                                         | ,,             | 98              | वित्तनते ते                                        | 19            | ६२         | °बु-फ्रोंत°                 | जे               |
| <b>3</b> o | वऽयहा<br>किंतावि <sup>°</sup>     | ,,                   | 95          | सुविम्हर्भो                             | **             | 99              | समरमज्ज्ञमि                                        |               | ६२         | <sup>°</sup> हमंगला         | मु               |
| <b>३</b> 9 | ाक या ।य<br>सीहेण जइ वि           | "                    | 95          | इताव <b>पश्चरित</b><br>समित्रकारों कि   | .,<br>>        | <br>૨૦          | हा तओ पु°                                          | <br>कख        | ६२         | य वाहणा वि                  | क.स              |
| <b>३</b> ३ | घोदेण । कि. व                     |                      | 95          | सुविम्हविओवि                            |                | २१              | निवसं पि                                           | जे            | ĘĘ         | य सेन्धू                    | जे               |
| <b>3</b> 8 | ेंदड़ढ़ामि <b>तुमं</b>            |                      | 3-          | इति नास्ति क प्रत<br>*                  |                |                 | य जिप्पन्ति                                        |               | ξį         | °यव्य ॥                     | •                |
| ₹.<br>₹8   | यञ्जात <b>पुन</b><br>कंते ॥       | त्रहा क<br>कस्त      | २०          | भन्दणी दहु                              | जे             | 29              |                                                    | क.ख           | € 8        | आहीर-ओय <sup>o</sup>        | <b>क</b> ,ख      |
| ₹#<br>₹₩   | <sup>कत ।</sup><br>लोगंमि         | कल<br>जे             | २०          | <b>किं</b> वालं<br>•                    | 1,             | २२<br><b>२२</b> | <sup>°</sup> पुरिसाणुभोज्जा<br><sup>°</sup> यणंदणी | क<br>****     | É 8        | सागकीरला                    | मु               |
| २०<br>३५   | काराज<br>त्रताय वि <sup>°</sup>   | ज<br><b>क</b> ,ख     | <b>२२</b>   | ैरा अइसय नाण                            | • • •          | २५<br>२५        | यणःणः<br><sup>°</sup> यस्त्रिम्बिणि                | क ख           | ÉB         | य णेपाणा ।                  | - उ<br>स्र       |
| <b>3</b> 4 | विमलाप                            | फ,ख<br>जे            | २२          | सिक्खविया संपुष्ण                       |                |                 |                                                    | क.ख           | ,          | य णेपाला                    | -                |
| ₹ <b>₹</b> | धरिही पा <sup>०</sup>             |                      |             | न हुकोचि गुरुक                          |                | २५              | • •                                                | , <b>क</b> ,ख |            | य णशला<br>य णामास्त         | ₹<br>            |
| २५<br>३८   | लिख्यरो                           | "                    |             | व <b>णइ सिस्से</b> म् सरि               |                | २७              | जयाहिलासी                                          | <b>ख</b>      | Ę٧         | य णामाला<br>बेउजा ति°       | जे<br>जे         |
| 7-         | 1. 20 d //                        | "                    |             | <b>मुहे</b> सु                          | जे             | २७              | <b>अ</b> ब्सिट्टा                                  | जे ख          | 47         | न्या (त                     | জ                |

| <b>6</b> 4 | •बयंबिद्वा                     | जे                 | 9 २        | कहिंव सो                          | क,स्व          | 46         | <b>आ</b> भिट्टा                 | উ                  | 9 6        | द् रणसीहा                         |                   |
|------------|--------------------------------|--------------------|------------|-----------------------------------|----------------|------------|---------------------------------|--------------------|------------|-----------------------------------|-------------------|
| ĘŊ         | _                              | ,स्र               | 18         | <sup>°</sup> स्त्र य वहंच         | <b>जे</b>      | 48         | भाग <i>रः</i><br>सत्तिकोन्तेहि  |                    | 90         | पु रणवाहा<br>तस्सेयं              | <b>4</b>          |
| 44         | य, खिसा                        | ख                  | 9 Ę        | ंणा । साहुष                       | क,ख            | 45         | साराकान्याह<br>सीसं गहिएक्काणा, | "                  | 95         | <sup>0</sup> भयजणणं               | <b>क</b> ,स       |
| 9 6        | • •                            | ,ख                 | 90         | दुब्मे हं रा                      | न्युरस<br>जै   |            | णाच गाइएकमणा,<br>°का करेन्ति    |                    |            |                                   | क,स जे            |
| 44         | <br>सुरसेका                    | जे                 | 96         | वसे कथा                           | जे             | 49         |                                 | जे                 | ર્•        | वियक्तियप्पर्द                    | झे                |
| <b>44</b>  | ्रेसेण। <b>वण्हीया गंभा</b> रा | -                  | 95         | वसाते*                            | ₹,स्त          | Ę •        | <b>जां</b> व                    | >#                 | २२         | धणुर्व                            | क,ख               |
| 44         |                                | ख                  | ₹•         | तेहि पडि°                         | क,ख            | 60         | गयनिवहजोहणिव-                   | •                  | ર્ર        | ँलियं स°                          | जे                |
| Ęu         | पुरिय कुषेर                    | -,                 | २०         | परिभणिया                          | जं             |            | हेर्हि                          | <b>६</b> ,स        | 33         | विहियमाणा                         | क,ख               |
| 4-         | कुद्देश अण्ये य                |                    | २४         | तरुगहणं व <sup>°</sup>            | क,ख            | £ 0        | तांत्र                          | जे                 | २४         | <sup>°</sup> सिलादीयं             | जं                |
|            | तहा कलिंगमादीया।               |                    | 34         | °महिसवादीया                       |                | Ę٩         | ंग्रहेसिय°                      | <b>क</b> ,ख        | २४         | <sup>°</sup> हाजायं               | ,,                |
| Ęv         | पुरिकोविरा                     | ₹5                 | 34         | र <b>यणचे</b> लिय <b>बहुकं</b> च  | U -            | ٤٩         | <b>एक मेको</b>                  | जे                 | ३ ६        | <b>ॅभर</b> त्थ <b>°</b>           | <b>फ</b> ,स       |
| 60         |                                | 5,ख                |            | भारभरभरिया                        | जे             | ६२         | अध्मिद्रं                       |                    | २८         | सीयासुया य ग्                     | ıζ                |
| 46         | पुण्डरीय <sup>°</sup>          | -,·<br>स्र         | ₹ €        | "नेवच्छ <b>ँ</b>                  | जे             | É&         | 'यङ्कादी                        | न्त्रे             |            | र <b>ब</b> णंकुसा                 | जे                |
|            | °विभवा                         | <sup>জ</sup>       | २७         | कणयमया ऊ                          | क,स्त          | ξų         | <sup>°</sup> ई स्रोऊणं          |                    | २८         | जेसु य व°                         | <b>क स</b>        |
| ĘC         |                                | ज<br>जे            | २८         | चेलियादीयं                        | जे             |            | •                               | 31                 | २८         | जेस्                              | जे                |
| y o        | <sup>०</sup> न्दसमसरिसे        |                    | २९         | <sup>°</sup> वणपरमरम <sup>°</sup> | जे             | ६५         | <b>ँमादीया</b>                  | "                  | 33         | पुत्ता, क्व°                      |                   |
| ७२         | हरिश्वतिक्व हिय"               | जे                 | ३०         | नियडं न <sup>°</sup>              | जे             | Ęv         | रि बुबल                         | 17                 | <b>3</b> 8 | मयाऽति <b>क</b> हुं               | **                |
| ७३         |                                | ह,ग्ल              | ३०         | <sup>°</sup> या घीरा              | क,ख            | <b>६</b> ९ | <sup>0</sup> ण भीरेण            | ₹,म्ब              | <b>38</b>  | नेवाउरत <b>क</b> ह<br>हिंग्रस्य अ | क स               |
| n ś        | ते कमञ्जुरे सिडम्भव            |                    | 38         | किंत्य भणड                        | जे             | 40         | <sup>°</sup> हं व लग्गो         | जे                 |            |                                   | <b>₹</b>          |
|            | इति                            | जे                 | રૂ પ્      | यं राहवो भणइ स                    | ा <b>ँक</b> .ख | y o        | बाणे तः                         | ,,                 | ३५         | <b>उदर</b> त्था                   | जे                |
|            | लवङ्कुस <sup>°</sup>           |                    | 3 €        | ंडण एवमय                          | क,ख            | ७३         | <b>ँ</b> णं, तहेवाणुस <b>ँ</b>  | ,,                 | ₹ €        | <sup>*</sup> यवरसामी              | ,,                |
|            | <b>स्व</b> णंकुस               | जे                 |            | °ए निरवसेसे                       | जे             | 98         | <sup>°</sup> निस्तियाण          | ,,                 | ફ ૭        | वच्छया सपु                        | ۰, ایمه           |
|            | संपुजियो                       | जे                 | 36         | ्रागरपस्त<br><b>्रम</b> णसो       |                | 98         | <sup>०</sup> निय <b>यं</b>      | "                  | ३५         | एसी विओगदुव                       | न्वेण             |
|            | नाम पञ्च                       | जे                 | 3 6        |                                   | क,ख            |            | इति                             | ,,                 |            | दुक्खियसरीरो ।                    |                   |
|            | सम्मतं                         | <b>₹</b>           | <b>३ ९</b> | सुणिऊण भा°                        | "              |            | लवं कुम                         |                    | 8 •        | सुणिऊणं                           | जे, <b>क,स</b>    |
|            | -5                             |                    | 35         | <sup>०</sup> रेण कमलपुरे          | जे             |            | साम पत्र्व                      | ,,                 | 83         | घणपीर्                            | ., -,             |
|            | उदेश-६९                        |                    | 8.0        | मायापियरेण                        | क,ग्व          |            | जान पत्न                        | ,,                 | ४२         | पुताण दइययस                       | न व               |
| •          | पबरगुणं                        | जे                 | 80         | पलोएइ                             | जे<br>-        |            | उद्देश-१०●                      |                    |            | समा <sup>o</sup>                  | "<br>जे           |
|            |                                | -:<br><b>क</b> ,ख  | 8 4        | °भाउमा°                           | जे             |            | <b>3</b> € \$1 − ₹ 0 €          |                    | 8 €        | <sup>°</sup> उग्गीवा              |                   |
| 9          | इस्रारम<br>पावित्रं <b>व</b> ँ | <b>ज</b> , ा<br>जे | 89         | नि व्वास <b>णाओ</b>               | जे             | 9          | <b>शहाणगाहि</b> व               | ₹                  | -          |                                   | 3,                |
| 7          |                                |                    | 89         | साइंति य अं                       | जे             |            | अहिद्धिओं<br>अहिद्धिओं          | <del>"</del><br>जे | 8.0        | तत्थ वलग्गो                       | ,,                |
| 9          | पुण्डरी <del>य</del> ें        | <i>₽</i>           | ४७         | भ[णज्जनती                         | •              | <b>ફ</b>   |                                 |                    | 8.0        | °भरणे                             | **                |
| 3          | <sup>°</sup> समाणो             | जे<br>२            | 86         | वलग्गो                            | ,              | 8          | "स" । वाहेडि<br>रिकारिक क्या    | <b>₹,₹</b>         | ጸና         | °गोबराइ                           | ,,                |
| 3          | उज्झिउं देसे                   | जे                 | 86         | सेसे वि                           | ,,             | Ę          | निहामिष सं                      | पत्ता ज            | 49         | नियठीई                            | स्र               |
| 3          | 'छे उस°                        | जे                 | 86         | °माणामु                           | ,,             | ę          | चडुबएहि                         | ,,,                | 41         | जु <b>वती</b> ह                   | जे                |
| 8          | <b>कु</b> टुर बस्स             | जे                 | ५२         | °सयवलक्ष्मा                       | ,,             | •          | °व तुज्झ भुवाङ                  |                    | 49         | खनसम्ब<br>विवडियं णेय             |                   |
| 8          | संपुजियो                       | मु                 |            | °यं बहुलतूर                       |                | 6          |                                 | चय                 |            |                                   |                   |
| ¥          |                                | ६ स                | બ રૂ       | थ यहला <u>त्र</u><br>°हंसीउं      | "              |            | बिहल°                           | 29                 | ५२         | भाषुत्र<br>नयपे                   | <b>६</b> ,ख<br>जे |
| •          |                                | जे                 | 48         | सुणिऊण <b>स</b> बंऽ <b>न</b> ु    | सा             | ٩          |                                 | "                  | 43         |                                   | <b>অ</b>          |
| E          |                                | जे                 | •          | णिययसेणां । स                     | ° <b>६</b> ,ख  |            | ँणं । दृत् <b>थाण</b>           | ,,                 | ५५         |                                   | ,,<br>=-          |
| •          | सिद्धत्थ भणइ रिसी              |                    | 44         | गव्वंगने <b>व</b> ाल <sup>°</sup> | जे             | 90         |                                 | ,,                 | 44.4       |                                   | जै                |
| •          | मोजय जागामि                    |                    | ५६         | °ण धीरपुरिसागं                    | 1              | 93         | वियवेह                          | ",                 | ५५         |                                   | 17                |
| ٦.         |                                | जे                 | - •        | *                                 | <b>फ</b> ,ख    | 98         | रिवुभश्राणं                     | जे <b>,</b> इ,ख    | 44         | 'कोउगम <sup>°</sup>               | **                |
| , -        | 44.41 M                        |                    |            |                                   |                |            |                                 |                    |            |                                   |                   |

| ५६            | कबा सम्बा                            | स                 | 96               | विसज्ज्ञिय                                 | जे                                    | 48        | अभिवन्त्रि <sup>*</sup>         | जे            |           | उद्देश−१०२                     |                  |
|---------------|--------------------------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|---------------------------------|---------------|-----------|--------------------------------|------------------|
| • •           | इया बहुवे                            | উ                 | 98               | भणियमंती                                   | ٠,                                    | 88        | सुचिर"                          | क,ख           |           | •                              |                  |
| 40            | टबह्रिया                             | ₹5                | 98               | गया सुहडा                                  | ,<br>99                               | ४५        | विफल जं                         | •             | •         | <sup>°</sup> महर्न्तं ।        | क, <b>स</b>      |
| 46            | य तओ सुयर्पिस                        | ° जे              | २०               | रयणीगमिय एक                                | ,,                                    | 814       | विष्कृलं पुण्णस्स               | •             | २         | पिच् <b>डस्यं</b>              | 4                |
|               | सुगर्विखसमप्पहेडिं                   |                   | 29               | *णुबिलग्गा                                 | क,ख                                   |           | तस्स माइप्प                     | जे            | २         | <sup>°</sup> समाइण्णं          | जे               |
|               | कुसो                                 | 4                 | <b>२२</b>        | संतं महाणुमावन                             | जे                                    | 86        | होति वि"                        | ख             | २         | पावि <b>ही</b> हु°             | जे,क,ख           |
| <b>q</b> •    | हणुर्यतं                             | जे                | २२               | तइले के                                    | क,ख                                   |           | होति वि                         | <b>事</b>      | ş         | जंपि <b>ही</b> ज               | क,ल:जे           |
| ٤9            | °वमादी                               | ,,                | २३               | खेयरहोगो                                   | जे                                    | 45        | अ <b>ई</b> णि <b>क</b> लुण      | जे            | ş         | <sup>°</sup> नन्दणी            | जे, <b>फ</b>     |
| <b>ξ</b> 9    | नायरलोण                              | ,,                | े <b>२३</b>      | साहुकार                                    |                                       | 40        | चिय एत्य अस्थि ह                | ° <b>क</b> ,ख | ч         | निव्वविओ                       | जे               |
| 49            | पस्रोयन्ति                           | क,ख               | २५<br>२५         | ं तत्थ केई इ                               | "                                     | ५१        | °वय द°                          | জী            | Ę         | <sup>°</sup> हा हवड्           | ,,               |
| ६२            | °ता दट्दणचार°                        | जे                | <b>२७</b>        | ेया विनमय                                  |                                       | ५२        | <b>कालाग</b> ठचं <b>दणाई</b> धृ | रेहिं ,,      | ٤         | मेहेहि"                        | ,,               |
| •             | इति                                  | ,,                | <b>२९</b>        | ्वा स्थापनायाः<br>वृदेही                   | <b>'</b><br>जे                        |           | °णाइधूले <b>हि</b>              | ख             | ٩,        | मेहिणीए                        | 45               |
|               |                                      | ,ख,जे             | <b>२९</b>        | नपर।<br>अवसरह पे                           | ्य<br>क,ख                             | 44        | <sup>०</sup> वयणाविवाए          | क,ख           | 5         | किवालुय°                       | <b>क</b> ,ख      |
|               | नाम पब्बं                            | जे                | <b>२९</b>        | न तहा नीरामि                               | 77,59                                 | 44        | जह तस्स तीए दुः                 | <b>स्ब</b>    | 90        | °परिणाहीसु व                   | जे               |
|               | सइमं                                 | क,स्र             | ``               | गयलज्जे                                    | जे                                    |           | जिंग्य तं सुणह                  |               | 93        | दाऊण का <sup>°</sup>           | जे, <b>ड</b> ,ख  |
|               | सम्मत्तं                             | जे,क              | २९               | गयलज्जे                                    | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |           | एयमणी                           | क,ख           | 93        | काउस्सरगं                      | 奉                |
|               | <sup>'सं ॥</sup> गुमम्               | 4                 | 30               | बहु दियहा                                  | जे                                    | 48        | हरो बलिओ                        | <b>4</b> 5    | 93        | जिणाउ <sup>°</sup>             | ,,               |
|               |                                      |                   | -                | दोहरू°                                     | -,                                    | 40        | <sup>°</sup> भ्सणो तीसे ।       | क स           | 93        | °मादीष                         | जे               |
|               | उरेश-१०१                             |                   | 33               | दाहल<br>जेह                                | "                                     | ٤٩        | विज्जु <b>मई</b>                | जे            | 94        | तहायरिप                        | क,ख              |
|               | 2651-606                             |                   | <b>३३</b>        | ग ह<br><sup>°</sup> न्ती वणे महाघो         | . <b>.</b>                            | ६२        | हेत्ं आसाणाओ                    | 7,            | 9 Ę       | अभिलसिओ                        | क,स              |
|               | 'णादीहिं                             | जे                | 33               | न्ता वण महाधा<br>तो तुज्झ किंचि            | ٠,,                                   | ĘĘ        | <sup>°</sup> कंटया तओ मु        | यइ ,.         | 96        | <sup>°</sup> द्वाऽ <b>ण</b> लं | •                |
| <b>9</b><br>3 | जायगरिवायं<br>जाणयपरिवायं            |                   | <b>३</b> ३       | ता तुज्ञा ।काच<br>विभवं होतं               |                                       | ξş        | °उ खत                           | जे            | 96        | जणयतणया                        | जे               |
| ۶<br>٦        | विदेहाए                              | ,,<br>फ,ख         | ₹¥               | ावभव हात<br><b>हिण</b> ्य अ                | भ                                     | € &       | साहु                            | ,,            | 96        | °संपद्मा                       | ,,               |
| ्र<br>४       | पु <b>दृद्व</b> लं स                 | जे.<br>जे         | -                |                                            | <b>क</b> ,स                           | É&        | पम्मुको                         | क,ख           | 95        | था उद्                         | जे,क             |
| ě             | एवं स <sup>o</sup>                   | क,ख               | 30               | अम्बंधुमणा <sup>°</sup>                    | <b>क</b> ,ख<br>-° ->                  | € 8       | रैं ति भि°                      | जे            | २१        | श्रज्ञाति श्रीत दश             |                  |
| S.            | तीय स <sup>°</sup>                   | जे                |                  | <b>अणह्यमा</b> णसाण र                      |                                       | ĘΥ        | रं । संब°                       | ٠,            | २१        | <b>°</b> पलोट्ट <b>क</b> °     | ६,ख              |
| 8             | होही ण य                             | <b>क</b> ,ख       | રૂપ              | ंय. भवरह                                   | <b>₹</b>                              | € €       | पते म                           | क,ख           | २२        | खुभियसा                        | जे               |
| ¥             | होहइ न                               | जे                | ३८               | भणिऊण एवमेयं                               | जे                                    | € €       | °उदये द्वि°                     | ••            | 23        | खु <b>ि</b> भउं                | 5                |
| 8             | °मेदेण                               | ,,                | 36               | °हिमेव°                                    | <b>क</b> ,ख<br>->                     | ĘC        | दु <b>क्</b> खाघायणेसु          | जे            | ₹         | समादत्तो                       | •                |
| Ę             | <sub>o</sub> वातिक्वा                | <b>क</b> ,स,      | 36               | लीगमिहं<br>                                | जे                                    | ७२        | भाविएसु य                       | <b>६</b> ,ख   | ર્        | बु <i>ञ</i> मंतो               | क,ख              |
| ٦             | ं जानु ज्णा                          | जे                | ३९               | धर <b>मि</b><br>धरे <b>मि</b>              | ,,                                    | ७३        | <b>तुम</b> पुण                  | जे            | 28        | ं <b>सब्दो</b> ॥               | .,.<br>जे        |
| v             | सनहत्रसणकंखुओ                        | 12                | 3.0              | <sup>8</sup> संचक°                         | मु.क,ख                                | ७ ३       | <b>करेह</b><br>२                | **            | 24        | <b>बु</b> ध्समाणं              | जे,स             |
| 6             | <b>ं</b> मादीयं                      | ,,                | 35               | भ च क<br>ण विसयं                           | <b>क</b> ,ख<br>जे                     | 98        | हरिणग <sup>०</sup>              | *             | २७        | सो सन्द जन                     |                  |
| •             | <b>ं</b> हणुवंता                     | <br><b>क</b> ,ख   | ३९<br>४०         | ण । वसय<br>इ.ज. पउ <b>मो</b> ,             |                                       | 98        | गभी विसी                        | जे            | ·         | सुमणसो तथ                      |                  |
| 10            | पते म                                | <b>फ</b> ,स       |                  | •                                          | क.स<br>                               | 9 P       | °वं मि॥                         | "             |           | वार्वि                         | जे               |
| 7.            | पति ज<br>पविसन्ति                    | -                 | 84               | समए,                                       | <b>₹,</b> स                           | <b>بر</b> | तिरीड <sup>°</sup>              | **            | २८        | <b>के</b> सरि नि               |                  |
| 78            | पायलाम्स<br><sup>°</sup> यं मिल्हेहि | "                 | ४ <b>१</b><br>४२ | विजणो<br><sup>°</sup> सुना <b>ह म</b> °    | जे                                    | ७५        | °णेय सिरि°                      | "             | 36        | <sup>*</sup> र-णक्रिणीगु       | "<br><b>इ</b> ,स |
| 74            | च ।लएए।६<br>गि <b>न्ह</b> इ          | जे<br>जे          | ४२<br>४३         | सुनाह म<br>मेर्ह ल <b>वणीयहिं</b> व        | , ,,                                  |           | इति<br>•——ि•                    | "             | 35        | 'सोपाणं                        | ₹,"<br>3         |
| 74            |                                      |                   | ४३<br>४३         |                                            | •                                     |           | ंमण <b>वि</b>                   | 221           | <b>33</b> | °स्त्रपतं                      |                  |
| 19            | कोओ म                                | "<br>事 <b>,</b> 署 | 88               | <b>ज</b> णय <b>ध्या</b> ए<br>विज्ञामेत्तेण | ; ;                                   |           | माम <b>पर्</b> ष                | "             | 85        | रस्य व सी                      | **               |
| ' 4           |                                      | ~, <del>~</del>   | * *              | र न अवरण स्त्र                             | ₹                                     |           | सम्मतं                          | 4             | 77        | 110 A 41                       | **               |

| 31   | ৰিজিজহ ,,                           | ৬৪         | ंणादीसु ,.                                                                                                    | 13.          | सक्ता जे                                      | 908          | ैमादीयं जे, <b>ड</b> स            |
|------|-------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------|--------------|-----------------------------------|
| 31   | देग्वेहिं 👟                         | ७६         | समुबवण्णा जे                                                                                                  | 139          | <sup>°</sup> पत्तनयणाओः "                     | 904          | °रासी होइ कुहम्मेसु               |
| ३२   | सीलाए जे                            | vv         | दुर्राभ क,ख                                                                                                   | 132          | under 1                                       |              | अइ वितव <sup>०</sup> जे           |
| ž &  | साबुकारं "                          | ७९         | भिणासिर <sup>०</sup> जे                                                                                       | 933          | 70 210 TO 100 O                               | 9.04         | पार्विति 🕏                        |
| ३५   | जणयरायधूया                          | ८२         | <b>ँसियाछे</b> सुस्र <sup>°</sup> <b>६</b> ,ख                                                                 | 7 <b>4</b> 3 | साहयो धीरा                                    | १७६          | <sup>°</sup> वतइ क,ख              |
| ३५   | लवणकुसा जे                          | 68         | निमसं जे                                                                                                      | =            |                                               | 906          | <sup>0</sup> ओ भविस्सइ धणियं जे   |
| ₹ €  | समीववत्थो "                         | 64         | <sup>°</sup> तण्हातियाइं जे                                                                                   | 934          | सलीवभत्ताव क<br><b>हवे</b> ज्ज जे             | 900          | अण्णाणीतवस्मी ,,                  |
| 3 6  | °वसंघा <b>क</b>                     | 66         | <sup>°</sup> राव हो <sup>°</sup> ,                                                                            | 934          |                                               | 900          | तिहिं गुलंख',                     |
| ર્ષ્ | <b>असम्भं न</b> जे                  | 66         | पते दे                                                                                                        | 930          | यि पिविद्रज <sup>2</sup> क,स्व                | 906          | जिणधम्मरया "                      |
| 36   | सदस्साणं "                          | 50         | पतेसु क                                                                                                       | 136          | तुब्भंक े जे                                  | 9'96         | सुकःसाणे निरया ,,                 |
| 3 6  | उत्तमं "                            | <b>९</b> २ | पतेसु जे,क                                                                                                    | 935          | <sup>०</sup> वीसविद्या ,,                     | 905          | एयं सु°                           |
| 35   | मन्दिरा ,,                          | \$3        | एको व पुणी ,,                                                                                                 | 935          | <sup>°</sup> वीसविद्याओं सो <sup>°</sup> क    | 905          | °मो भणइ साह्यं भ° ,,              |
| 80   | सुरलोगसमं क,स                       | 58         | पगिदि .,                                                                                                      | 156          | उक्कोसं पुण अ।उ जे                            | 909          | जेण भग्वा सं',                    |
| ४३   | भोगा छुं क                          | 58         | जांव जे                                                                                                       | . 980        | तारगा जेया 🕠                                  | 908          | विमुचन्ति ,,                      |
| 8.8  | भोगेसु जे                           | 98         | <sup>°</sup> चक्खं°                                                                                           | 989          | लं भयाणता ,,                                  | 960          | 'रेग्रामने                        |
| ४५   | ग्रुपरितन्ता ,,                     | ५ ५        | ैराउना क,ख                                                                                                    | <b>385</b>   | बंभयक <sup>े</sup> मु                         | 963          | जीमा भी जाता                      |
| 8 €  | ंबसोभा "                            | 909        | ंदीषादीया जे                                                                                                  | 983          | महाइत्यो वि य अहमओ                            | 969          | लोइयसुईसु ,,                      |
| • •  | °वसोया <b>क</b> .स्र                | 903        | नाभिगिरि "                                                                                                    |              | हवड् बहसारी जे                                | 969          | ंदिष्ट्रीओं सो क.स                |
| 85   | ताव मुणि क,स                        | 908        | लवणतोग् "                                                                                                     | 184          | ताण विय उद्दिसामी, ,,                         | १८२          | <sup>°</sup> रहिय जे, <b>क</b> ,स |
| 40   | आसतो कल                             | 908        | उभओ भणन्ति सम्वे ,,                                                                                           | 3 8 €        | भगराइयं ,,                                    | १८२          | ैसणो बीयं जी                      |
| •    | °ण नदेवतं जे                        | 900        | ैन्धूत <b>हरों</b> क,ख                                                                                        | 986          | "यालीसा ल <sup>०</sup> ,,                     | १८२          | पसरं न <b>ह हैं स्</b> व          |
| ५३   |                                     | 906        | हतइ म क,स्त                                                                                                   | 149          | <sup>°</sup> णाणं । विमाणाण म <sup>°</sup> ,, | १८२          | <sup>°</sup> रं हवइ सया सुद्ध-    |
| 44   | all all and                         | 905        | °जम्बूसहीणाओ जे                                                                                               | 942          | सहस्सा                                        |              | चारित्तं जे                       |
| 46   | ंबरस्स पासंमि ।                     | 190        |                                                                                                               | 943          | हवंति "                                       | 963          | <sup>•</sup> विरओ ,,              |
|      | च जे                                | 990        | المريد عن المريد عن المريد عن المريد عن المريد عن المريد عن المريد عن المريد عن المريد عن المريد عن المريد عن | 943          | °maler                                        | 969          | कओ होड़                           |
| 46   | मुण।सी मुरो इव "                    | 939        | =B=f-+                                                                                                        | 944          | सारास्तु ,,<br>रिद्रमधणीलकरा एए सु            | 966)         |                                   |
| 60   | ेसुय <b>स</b> क,ख                   | 111        | °> == -i                                                                                                      | 946          | अयणा तहिभरामा जे                              | १८९ )<br>१९० | ंगतओं छैं ,,                      |
| 63   | तक्षश्यसुद्दं निवबोद्दणं जे         |            | 2)32                                                                                                          | 950          | सक्को रामेइ गु <sup>०</sup> ,,                | 99           | ण तथा छ                           |
| Ęų   | ैंस्स व हिंद्रा स <sup>°</sup> क,स  |            |                                                                                                               | 969          | ਜੇ ਤੇਵਿ ਜ•                                    | 959          | ञ्चाहरू<br>इंकामनि <sup>°</sup> क |
| £ c4 | <b>ंपुढवीओ</b> जे                   |            | °वियप्पो जे,क                                                                                                 | 368          | चाताहुन .,<br>°लाय देवीया ,,                  | 152          | एयंवि जे                          |
| ę٧   | <sup>°ट्</sup> पभाद <sup>°</sup> ,, | 920        | <sup>°</sup> वदृय कट्टीर <b>ववद</b> जे                                                                        | १५०<br>१६५   | °                                             | १९२          | लिंगिस्स ,,                       |
| € €  | तत्तो तमा "                         | 920        | °मादीणि ,,                                                                                                    |              |                                               | १९३          | <sup>°</sup> णी जड़ वि कुणे       |
| દ્   | होंति छक्कामी "                     | 953        | चचे स्यं क, ख                                                                                                 | 964          | तेसीसा जे,क,ख                                 | _            | तवचरणं जे                         |
| 65   | 'इंदएकमो "                          | 998        | °ससोग पुण्णाग-                                                                                                | 9 6 6        | इह मोह के                                     | 958          | जोणहिसम्म ,,                      |
| 40   | ऊणावण्यं ,,                         |            | नायमादोणि "                                                                                                   | 950          | रहियाण जे,क,स                                 | 994          | 'वडमतीमो ,,                       |
| 40   | एकं अर्घ ",                         | 926        | <b>ँ</b> णुरागेणं क                                                                                           | 140          | जोईसाण जे                                     | 954          | भवाग <sup>°</sup> जे              |
| 9    | <sup>*</sup> ढीससहसया, सत्त य       | 935        | आउद्वीइ जे                                                                                                    | 909          | गेवेजमाण "                                    | 158          | कोवि पुण ,,                       |
|      | छपाण तह ,,                          | 930        | हरिवरिसे "                                                                                                    | 909          | <b>अणंतगुणियं सि</b> ° जे                     | 55E          | भवियलोआ ए° ,,                     |
| 49   | अप्पिंडहामो इ,स                     | 920        | तिष्णिय, पं "                                                                                                 | १७२          | ेद्वाणं णग्धः ,,                              | 956          | °संवीरो <b>क</b> ,स               |
| ७२   | करपत्तसिपत्तं जे                    | 926        | व य विबुद्दक्रवाए क,ख                                                                                         | 902          | भागं वि "                                     | 990          | धम्मो जे                          |
| o ş  | पावपरा "                            | 13.        | "या णिरोगा य । च" ,, ,,                                                                                       | 903          | तत्थेत्र अ <sup>8</sup> जे                    | २••          | बुब्भंतस्य जे,क                   |

#### ७. पाडान्तराणि

| ₹••       | देह ॥                     | जे          | २३               | "गजीव हियया                         | क,स                    | ĘĘ         | ° शया कयाई सुर           | ft         | 907        | बारसविहं दु                  | बे                |
|-----------|---------------------------|-------------|------------------|-------------------------------------|------------------------|------------|--------------------------|------------|------------|------------------------------|-------------------|
| २०२       | °सरिसे ।                  | ,,          | ¥ 8              | तुमं कि                             | जे                     |            | समा°                     | ,,         | د م ا      | तत्ती जावा वस्भ              | •                 |
| २•३       | एवं <b>के</b> "           | <b>६</b> ,ख | २५               | जं एवमादीय ।                        | ,.                     | <b>§</b> ३ | पुहर्वि पविहरमाणी        | ,,         |            | विमाणे देवी अह <sup>°</sup>  | <b>5.</b> 4       |
| २०३       | सुणिउ                     | ,,          | २५               | र्शित सन्वं चिय                     |                        | Ę ¥        | पुरद्गपालो               | ,,         | 9 0 8      | संपत्तो परि <sup>°</sup>     | ,,                |
|           | <b>इ</b> ति               | जे          |                  | भक्षियं ।                           | ,,                     | Ęc         | साइस्रोलुओ               | ,,         | 904        | <sup>°</sup> तो सोमित्तीए    | जे                |
|           | <sup>•</sup> धम्मस्सवण    | <b>4</b>    | २७               | <b>अ</b> णमित्तदोसेणं               | ,,                     | ξc         | सरल <b>त्त</b> नेहबडिओ   | ,,         | 9 • ६      | विणयसे°                      | ,,,               |
|           | नाम पन्वं                 | जे          | २८               | <sup>°</sup> सा खायंति <b>य र्स</b> | )°,,                   | Ę¢         | <sup>°</sup> देसिओ धम्मो |            | 900        | <sup>°</sup> दसमासुं         | "                 |
|           | सम्प्रसं                  | 4           | २९               | वियपुँ                              | ٠,                     | ٩٥<br>٩٥   | ँदेसियं धम्म             | ,,<br>स्व  | 906        | तवंधरी                       | ••                |
|           |                           |             | २९               | ंसा रिउछ <b>च</b> ं                 | "                      | -          |                          |            | 990        | °इ हो मू°                    | "                 |
|           | उहेश-१०३                  |             | ३०               | ंरी भुंजंता रयपि                    | η°,,                   | Ę ¢.       | °जम्मो<br>° <b>०</b> -   | जे         | 990        | सागसुद्धीए                   | 45                |
| Ę         | <b>र</b> ण्डारण्णे        | जे          | ₹ <b>9</b>       | महुमज्जमंसविरइ                      | "                      | હુ         | °णादीयं                  |            | 199        | आचृष्णि                      | 4                 |
| à         | गयहस                      | <b>4</b> 5  | 3 3              | इह आया                              | क,ख                    | 90         | निवि <b>सं</b><br>°°     | **         | 992        | विष्टहर्                     | 4                 |
| 3         | केणं अणु                  | জ           | 3 3              | °िकलीया                             | 7 p                    | <b>৬</b> 9 | ंबाणं बहु <sup>°</sup>   | <b>,,</b>  | 993        | मरइ नरो नियाण                | क,स               |
| 3         | _                         | ह,ख         | 33               | <b>अव</b> भु<br>पार्विति            | <b>ख</b><br>जे         | •          | 'इ नइज्रलेसु वि          | Ħ          | 998        | केकसीए                       | ख                 |
| ¥         | पुणं ग°                   | जे          | 3 3              |                                     |                        |            | समुद्दो                  | ,,,        | 994        | किंथ भ                       | जे                |
| ۷         | पुण हुनइ तस्स व           | ,,          | 3 h              | .,<br>यं धीरा                       | )·                     | હ          | तिसीमुवगओ                | ,,         | 990        | एसो सो धणदत्तो               |                   |
| 6         | विष्यो य जण्णवक्री        |             | ३५<br>३४         | <sup>0</sup> आयरेण                  | <b>क</b> ,ख<br>जे      | 98         | °गेसु वत्येसु            | ख          |            | आसी वंभम्मि                  |                   |
|           | होइ क्                    | क,ख         | ₹7<br><b>३</b> ८ | भारणीएँ<br>धारणीएँ                  |                        |            | °गेसु तिप्पेसु           | 45         |            | <b>बं</b> भलोगवई<br>-        | **                |
| •         | _                         | क,ख         | ३८               | ँणं । सिट्टीतणओ                     | ,,                     | ७५         | सुविण <sup>°</sup>       | क,ख        | 929        | गुणमतीप                      | 79                |
| ,<br>s    | ्रमाई ऋण्या<br>अ          | .,<br>जे    | २८               | <b>ા</b> માતકાલગગા<br><b>ગામો</b>   | क,ख                    | હાવ        | करेह                     | ₹.         | 922        | वज्ञवलीविष्पो                | 17                |
| 90        | सा अन्नया                 |             | ३९               | क्रमञ्जाए सि                        | <del>ग</del> , अ<br>जे | 96         | <b>ट</b> वया <b>णी</b>   | जे         |            | जन्न विद्यो                  | क,ख               |
| 9.        | _                         | <b>६</b> ,ख | 35               | वरवसभो                              |                        | 96         | °पजाबाइ                  | ,,         | 973        | पते स <sup>°</sup>           | जे                |
| 99        | तत्थेव पुरे               | ·           | 89               | भोयरियं त°                          | "<br>क                 | <b>د</b> ۹ | °ऊण पडिबुद्धो            | ۱,,        | 973        | ंसिणे इ सब्भावा              | "                 |
| 93        | कण्णा तस्य अस्य           | जे          | ४२               | सिरिदत्ताए                          | ज<br>ज                 | 69         | ठिइकन्त <sup>°</sup>     | ,,         | 928        | °णो विय परि°                 | "                 |
| 98        | सोऊणा                     | **          | ु २<br>१         | सुओ अन्द्र सो व                     | -                      | ٤٤         | °ओगधरो                   | <b>4</b> 5 | १२४<br>१२५ | पुट्य जणणं<br>मिसुण <b>ह</b> | ,,                |
| 9 Ę       | <sup>०</sup> गया । उपद्या |             | કુષ              | निययभव चित्तियं                     | <i>''</i><br>ख         | 68         | °रओ इंदियसमिक            | ग          | 924        | मदारण्ये                     | "<br>जे <b>,द</b> |
| 14        | विद्याए                   | <b>4</b> 5  | ¥Ę               | ंभणुस्से इ                          | क ख                    |            | तिगु <b>त्ति</b> °       | जे         | 926        | जिद्दाघर <b>वि</b> °         |                   |
| 34        | गमाए<br>जाया उर्विझाए     | ्य<br>स्व   | 8.6              | जाणिहरू                             |                        | ۲8         | समितिगुत्ति              | क,ख        | 926        | 'सेनिहसरिच्छो                | <b>क,स</b><br>जे  |
| 96        | जाया उ विश                | `'          | 88               | पसंसइ प                             | जे                     | 68         | <b>निरावेक्</b> खो       | जे         | 925        | चानहतारच्छा<br>°हे गरुमे वि° |                   |
| , 4       | पाप कुरंगमा               | জ           | 49               | <b>प्पसादेणं</b>                    | 13                     | ديم        | जेमॅतो                   | <b>委</b>   | 925        | ह गण्म ।य<br>"कोइलवरे        | "                 |
| 15        | कुरंगमा                   | ,,          | ५२               | पिया नेय <b>व</b> ि                 | ,,                     | 65         | धणवंती                   | जे         | 131        | °ओ य जा°                     | "<br><b>"</b>     |
| 95        | जाया, दिवकम्माणं          | • • •       | ५२               | <b>स</b> माहिर <b>य</b> णस्स        | 23                     | 65         | क्रमेण                   | "          | 139        | तत्ती वि चुओ                 | •                 |
| • •       | च भावेणं                  | ,,          | ५६               | समाहि मरणं                          | **                     | 63         | °ण अग् वि परि            |            | 14.        | सभाणो बाली                   | जे                |
| '₹•       | हत्थी महिसय वसह           |             | 40               | <b>ँड्</b> ढं पुरवरे रंगे           | "                      | <b>९</b> २ | ं ओ हवड़ तस्स सि         | रि°        | 939        | <sup>०</sup> चरायपुत्ती सी   | ,,,               |
| २०        | पर्य गमाई ठिया पुण        |             | 46               | °संभवो                              | 1,                     | 53         | जा सा आसि गुण            |            | 934        | पुम्बवेर पश्चिक्ता ।         |                   |
| ₹•        | वि तक चेव उनवज            |             | 49               | व्ययरिद्धि                          | 1,                     | - 1        | भविउ                     | जे         | 930        | विद्वसी                      | 11                |
| ۹.        | · ·                       | <br>इ.ख     | Ęo               | सुहम्माए                            | 1)                     | 43         | रत्वीयहरम                | "          | 136        | <u> </u>                     | ते, <b>क,व्य</b>  |
| 31        | घापंता                    | जे          | 49               | सिवचन्दो                            | <b>)</b>               | 58         | जीएसेसाए                 | ,,         | 936        | <b>ँहेक बो</b> ँ             | जे                |
| <b>२२</b> |                           | जे,स        | Ęş               | <sup>°</sup> ला <b>यश</b> पहिपुत्ती | क,स                    | 9          | °न्ती तेण स              | <b>फ,स</b> | 181        | पुर्विषं स्रो                | 4                 |
| 43        | देहि                      | ने          | 43               | <b>दोशु</b> न्दुगो                  | जे                     | 9          | वेगवती                   | 4          | 983        | थोडबरो                       | बे                |
|           |                           |             |                  |                                     |                        |            |                          |            |            |                              |                   |

| 983         | सीयाए जह अणुओ                       | 909            | परिचिन्ते*                                       | 32              | <sup>8</sup> त्थो चेहओ जा कुस            | ३२         | गओ खित्तं क,ख                               |
|-------------|-------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------|------------|---------------------------------------------|
|             | म• क                                | 909            | जणयध्या जे                                       | ą w             | एय सुं कुल                               | <b>₹</b> ₹ | तो ते दो जै                                 |
| 984         | कहेर                                | 908            | अभिण <sup>°</sup> क                              | ₹8              | <sup>°</sup> पहड्डियाणं क                | ३३         | <sup>0</sup> ला उवगरणं ,,                   |
| 986         | सिग्धं                              | 9 08           | °लो सो सयं भ°,                                   | źЯ              | तुब्मेहि सब्दे इ.स                       | 38         | सियाले                                      |
| 980         | फिट्टिही <b>अँ क</b> ,ख             | 9 44           | एवरा क,व                                         | ३४              | पसत्ता जे                                | 34         | दीया का ",,                                 |
| 980         | एष साँ जे                           | 904            | भावेणं। जे                                       |                 | नाम पर्व्यं जे                           | 3 6        | ैसं तत्य कुणइ सो ,,                         |
| 949         | ँस्स ण य सो कयाइ                    | 904            | बोहिलामं ,,                                      |                 | सम्मत्तं क                               | 3 6        | जणणीयं क,ख                                  |
|             | कहियद्यो क,ख                        |                | र धत्रपुरव ,,                                    |                 |                                          | 3.9        | ै ओ से भोतं <b>स</b>                        |
| 94.9        | <sup>'घरमाभिर</sup> "               |                | नाम पट्यं ज                                      |                 | उद्देश-१०५                               |            | ओ से तो 🥦                                   |
| 949         | ° शाएव॥ जे                          |                |                                                  |                 |                                          | ३७         | तो मंथा <sup>०</sup> जे                     |
| 445         | दोसं भी परस्त माँ,,                 |                | उद्देश-१०४                                       | ٩               | चईउण क                                   | ३७         | परिकादेद क,स                                |
|             | दोसं संजयस्य भाँक,स्व               |                | 54.5                                             | ٩               | °ण पईपु <del>रं</del> न जे               | 38         | माया हवइ य धूया,                            |
| <b>५५</b> २ | संसारं क                            | ٩              | <b>ंच</b> रियं                                   | 3               | सम्बभूनण <sup>०</sup> ,,                 | ``         | वण्यो पुत्तो समुववेद जे                     |
| 445         | अणुहोन्तो क,ख                       | 3              | णरें ड <b>क</b>                                  | २               | °ओ नियय ।। ",                            | 8 -        | विष्कृडिय इह सुद्दरं                        |
| 448         | सम्महिडी                            | 8              | त्तिणामाध <sup>°</sup> क,ख                       | 3               | स्रावण्ण <sup>°</sup> ,,                 | ४२         | A                                           |
| 948         | सम्मत्तं क,स                        | 6              | आलावियं क                                        | Ę               | निस्वं स <b>ण्झायमा</b> ण-               | • •        | काल्हुयाशय ,,<br>कोल्हुगाईयं क,स्र          |
| 944         | मुण हम जे                           |                | जाली वियं स्व                                    |                 | गयभावा ,,                                | 8.1        | संबेग <b>प्र</b> स                          |
| 944         | °न्ते चिरपरिहिंडंतो                 | ٩              | बाराणसी देसं जे                                  | Ę               | ममिनीसु "                                | 88         | ते विय जणेण वि <sup>°</sup> जे              |
|             | सु <sup>0</sup> जे                  | 90             | मन्तीय सहत्रसत्तो क                              | ۷               | सा तिसद्धि क,सा                          | 8.8        | कलकलं क,ब                                   |
| 946         | गिण्हामि क                          | 90             | सस्वरक्षं जे                                     | ۷               | सुमणसा का° जे                            | 88         | एए मंसासी कोल्ह्या य                        |
| ويناو       | स्रो भणइ "                          | 99             | तेण वियउ <b>ँ क</b> ,ख                           | 6               | दिवसं वि <sup>°</sup> क                  |            | कह वंभणा जाया जे                            |
| 940         | गिण्हसि ,,                          | 92             | को तुम्हमाँ जे                                   | •               | दिवसा वि <sup>°</sup> स्त                | 84         | सब्वेद्धि क                                 |
| 94.6        | छुहातीया जे                         | 93             | अक्टजेणं क स                                     | ٩,              | बाबीमा भरयठिई जे                         | 8 É        | अबम्भचारी <b>५</b> ,ख                       |
| 946         | छुहाईए वि सहिससी                    | 93             | मिरिनद्धण <sup>°</sup> जे,क,स                    | 99              | नुवतीर्दि परिवुडी ,,                     | 819        | पते ६                                       |
|             | परीसहे ६,ख                          | 94             | °रि अईवरुद्वो जे                                 | 99              | सीइइन्डो ,,                              | 80         | <sup>°</sup> णाउ <b>व</b> जे, <b>क</b> ,स्व |
| 946         | विसहिस्सहि उदग-<br>परिसदा घोरा । जे |                |                                                  | 99              | सुहपउरे जे,क,ख                           | 80         | वयवद्धि जे                                  |
|             |                                     | 9 €            | कासिपुर <sup>°</sup> ,,                          | 94              | मधुकेदना क,स                             | 8.9        | <sup>° बस्</sup> भजुत्ता य "                |
| 945         | गिणिहहिसि जे,क                      | 9 9            | ँड ताब तुँ .,<br>सामी मणेण परि <sup>०</sup> ैं,, | 9 6             | तित्थयरेसु म <sup>°</sup> क              | 86         | दहन्ति "                                    |
| 9 6 0       | °य जह तुह्य दाँ जे                  | 98             | A                                                | 90              | ेहि मह सब्दं जे                          | 86         | साहेरित ६,स                                 |
| 963         | ेण रामं, सो क,ख                     | <b>२</b> १     |                                                  | 96              | मधुके क,स                                | 85         | ंगामाओ । क                                  |
| 165         | स्ववसुह्डायं जे                     | <b>२४</b>      | ैसीए घोराए। ,,<br>काञ्जण ,,                      | <b>२</b> ०      | उस्रहेवो जे                              | 49         | °वरेंद्दो जे                                |
|             | सम्बसुद्दाणं क                      | २५             | कारुण<br><sup>०</sup> रीऍ वामदेविसुया । क,स      | २१              | °                                        | 49         | पडिमाए पिँ ,,                               |
| 954         | °परिहाणी जे,क,ख                     | <b>२६</b><br>- | -                                                | <b>२</b> 9      | रबाइलागसमूढा ,,<br>प <b>ंडणीया ६,</b> ख  | 49         | पिउवणे स्ते । ठा° जे,मु                     |
| 9 4 4       | दु <b>भरच</b> ° क                   | ₹ €            | °रीऍ दामदेविस्या जे                              | ٠<br>٦ <b>३</b> | ैहेडम्मि निष्फिडि <b>ओ</b> जे            | ५३         | ंचिययाडी विव जे                             |
| 750         | भुभोदर जे                           | २६             | वस्देवस्या जाया                                  | `*<br>?8        |                                          | 4 8        | कव्वावसत्तप <sup>°</sup> "                  |
|             | भुषोबरिम° इ,स                       |                | आसि जे,क,स                                       | <b>२</b> ७      | भइभहता ,,<br>ेवि अत्थ <sup>े</sup> फ,स   | 44         | ंयपुप्फुसमि <b>श्विमिश्विम</b> ि            |
| 966         | भुंजिही सु,जे,क                     | २७             | जोबगला जे                                        |                 | कोगमज्ज्ञे क,स                           | 45         | °विङ्गला <b>कोर्य</b> जे                    |
| 985         | ैन्ती <b>ड बा</b> जे                | ३०             | रहद°                                             | <b>२७</b>       | ं स्नागमज्यः के.ज<br>भणियं तुम्हेर्दि जे | Ęo         | कठोर "                                      |
| 195         | 'या। सा किह                         | <b>3-</b>      | ैबयं ठाणं क,स                                    | <b>२८</b>       |                                          | Ę·         | °इतडियफु° स                                 |
|             | कमिष्ठी निरं "                      | 39             | ैं बाते तुँ क<br>•                               | <b>२८</b>       | •                                        | Ę•         | <b>ं</b> सलद्रषणिवसुद् ॥ <b>६,पा</b>        |
| 155         | धा णिबिद्धे क                       | 39             | <b>ंड</b> रसुहं <b>डरा</b> जे                    | २८              | याना ३ जायमा जन्ह है ;,                  |            | -                                           |

| ٤.               | <sup>°</sup> जुद्धवणं जे                                                                                       | 9•3        | °णंतस्सनदो° जे,मु <b>व</b>                 | ३०         | आधाइउं ,,                         | 94         | कुणइह पुरिधो णेय जे,क,स              |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------|------------|-----------------------------------|------------|--------------------------------------|
| <b>ξ</b> 9       | <sup>°</sup> लचवलं ,,                                                                                          | 9 • 8      | सो किह जे                                  | 39         | °वकरणेडिं ,,                      | 94         | <sup>°</sup> क्खं भयंती <b>क,ख</b>   |
| £ \$             | लोगो क,ख                                                                                                       | 904        | महाडण्डं ,,                                | 39         | <sup>°</sup> वेणं य ,,            | 94         | यरधवडे जे                            |
| £ \$             | बम्भणा क,ख                                                                                                     | 906        | <sup>°</sup> च्छा य दवइ लो <sup>°</sup> ,, | 3 2        | °हरा विवुहाबासा व ,,              | 94         | होह ध <sup>°</sup> ,,                |
| Éå               | <b>इह पुण वि°</b> जे                                                                                           | 900        | तत्थयकि ,,                                 | ``         | <sup>°</sup> हरा विबुहाबास व्य मु |            | इति "                                |
| <b>६</b> ६       | उदियो "                                                                                                        | 906        | <b>अता</b> णं <b>क</b> ,ख                  | ३२         | विबुहा <sup>°</sup> क             |            | <sup>0</sup> लोगणमणं ,,              |
| ६७               | पिरछन्तो क                                                                                                     | 993        | °नियमजुत्तगुत्तमणा ,,                      | 32         | पासाया जे,मु                      |            | नाम पटवं ,,                          |
| <b>ξ</b> 0       | पेच्छंति य थिम्भया                                                                                             | 993        | सेणिय कप्पे सीया इंदो                      | <b>३</b> २ | <sup>°</sup> णिजा जे,मु           |            | संमत्तं क                            |
|                  | विष्पा जे                                                                                                      | ,,,        | इय जह तहेव इमं ।। ,,                       | 33         | °पाण भोयण म जे                    |            | उद्देश-१०८                           |
| ĘC               | गुणधरेणं क,स                                                                                                   | 998        | इहं म <sup>°</sup> ,                       | 33         | °महाभरजेसु "                      |            | 9851 /45                             |
| ĘC               | विहते विपडि <sup>°</sup> जे                                                                                    | 998        | ैव बीरचें हुयं ,,                          | 38         | तुम्ह वि° जे,क,ख                  | ٩          | सुणेह जे                             |
| ७१               | तूरेन्तो "                                                                                                     | 198        | तुम्ह्रम ,,                                | રૂપ        | ैराण वि बोलि <b>यम</b> णंता जे    | 9          | भोग चिय मु,क                         |
| ७३               | पणमिय पुणो "                                                                                                   | 998        | सुणाहि ,                                   | 34         | °Sर्णतं क                         | 3          | <b>ँकाण</b> णवराइं जे                |
| ७२               | समणंतं व क,ख                                                                                                   | 110        | इति "                                      | 80         | <b>बन्ध</b> वसि° क,ख              | Ę          | <sup>°</sup> लमु <b>द</b> लुग्गीए ,, |
| ७२               | एए पुत्ता मे तुज्ज्ञ क, बा                                                                                     |            | महुडव",,                                   | 8.0        | दारुणे स <sup>°</sup> कख          | ₹          | °मुंबंत° जे,क,ख                      |
| <b>૭</b> ૪       | मुणिदस्स जे                                                                                                    |            | नाम पव्य ,,                                | ម។         | <b>ंगादुकडे</b> जे,क,ख            | 8          | <sup>°</sup> नगवरे जे                |
| ७६               | मारन्तो ,,                                                                                                     |            | सम्मत्तं क                                 | ម្ច        | भयावस्ये क                        | 8          | चेद्रयघराणं क,स                      |
| vv               | महाजक्तं ,,                                                                                                    |            |                                            | ४२         | °विलीण जे                         | 8          | <sup>°</sup> माणंसु आरुटो क          |
| 69               | गिह्रधम्म जे,क,ख                                                                                               |            | उद्देश-१०६                                 | ४२         | समु चण्या क                       | ٧          | परिहृच्छो जे                         |
| ۷٩               | दोणि वि देवा जे,क,ख                                                                                            |            |                                            | ४२         | <b>समुप्पण्णा</b> जे              | •          | उ <b>न्भासिन्<del>तं</del> क</b>     |
| 68               | <sup>°</sup> यसयलकु <sup>°</sup> जे                                                                            | 9          | सयंहुय दो <sup>°</sup> क                   | 48         | अवमण्णिया ,,                      | 9          | 'छत्तचारुचामर <sup>®</sup> क         |
| 64               | <b>च</b> इउं स <sup>०</sup> ,,                                                                                 | 3          | °ण्णाः कणयपुरं चेवम-                       | g o        | महिन्ददढघोया ,,                   | 4          | °मालाडे जे                           |
| 4                | नरेंदा "                                                                                                       | `          | णुक्ता <b>क</b> ,ख                         | 86         | सुणिन्ति क                        | 90         | उवरीवरि क,स                          |
| 69               | उइण्णसेणो ,,                                                                                                   | Ę          | रायउत्रही जे                               |            | मुर्णेति ख                        | 90         | वरेंद्स्स "                          |
| 66               | तूरेन्ता क                                                                                                     | 6          | °हि दिन दिह्री स्त                         | 86         | नरा समंता जै                      | 99         | घरणितले "                            |
| 46               | <b>'नरेंद्रस</b> जे                                                                                            | 90         | जह-हसिय <sup>°</sup> क,ख                   |            | इति ,,                            | 99         | सिहरे <b>६</b> ,स                    |
| 59               | NAME AND                                                                                                       | 90         | °य पमुक हु <mark>*</mark> क,स्त            |            | नाम पन्त्रं ,,                    | 92         | ैमादी <b>ई</b> जे                    |
| 45               | 0,,,,,,,,,,,                                                                                                   | 99         | सयंवरी जे,क,स्त                            |            | _                                 | 93         | साहाहिं "                            |
| ે <del>૧</del> ૪ | साम।णिओ ,,                                                                                                     | 98         | पर्डिक्.ण्या जे                            |            | उद्देश-१०७                        | 93         | <sup>°</sup> गोच् <b>छकेस</b> र जे   |
| ९५               | नरॅं देण क                                                                                                     | 96         | <b>अ</b> म्हेर्हि <b>दे</b> ण जे,क,ख       | 3          | पवस्रो जे                         | 93         | °गन्धेहिं ,,                         |
| 46               | नरेक्वो जे                                                                                                     | 96         | गुणाण ए° जे                                | ٠<br>٤     |                                   | 93         | बासंती व दि° "                       |
| 34               | منت المنت  16         | जाणसि सु <sup>°</sup> ,,                   | ય<br>પ્    | -G                                | 96         | पूइन्ति "                            |
| 36               | °                                                                                                              | 95         | तत्थ ते कुमारवरा ,                         |            | एत्रमाइं क,ख                      | 96         | 'हिवदि' स                            |
| 36               | ्वरहम्मिडु <sup>°</sup> ,,                                                                                     | ₹•         | महिलाकएण कम्हा ,,                          | 3          | एयं का <sup>©</sup> क,श्र         | 15         | °ण चचेउं जे,ख                        |
| 96               | सेणोय इ.स                                                                                                      | 39         | सुहमसुह ब ,,                               | 99         | हाहाकार पलावो, पथ <sup>°</sup> क  |            | °ण चर्चेणं। इ.                       |
| ••               | ैसेणाउ जे                                                                                                      | 39         | सुहं व दुक्खं व कस्त                       | 98         | पमादी जे                          | २०         | धुणइ "                               |
| 900              | नरेंदो ,,                                                                                                      | <b>२</b> ४ | °लोगहिययं <b>७</b> ,म्ब                    | 92         | कालुक्खेवं ,,                     | २०         | पाववयणेहि "                          |
| 900              | सहालोयं, व <sup>°</sup> ,,                                                                                     | २७         | तहिं बरकुमारा क,स                          | 93         | चेव असुहमई ,,                     | <b>२</b> २ | दिवसनाहो क,स                         |
| 1-1              | °ओ गेहं ,,                                                                                                     | २७         | 'लिपुडा जे                                 | 98         | अप्याणं जेहि गेव                  | २२         | 'वुग्बुभिगि' क,स                     |
| 3-3              | ँसं अज्ञ तेण मए इ,स                                                                                            | 26         | हाल सम्हाणं ,,                             | -          | संजमिये। एक क,स्त                 | २६         | मणुस्णाणं जे                         |
|                  | - /                                                                                                            |            | -                                          |            | •                                 |            |                                      |

| 70         | तो किंव एत्थ                        | 1                 | ३ संसार <b>र</b> छे°                  | ख             | 98         | महुरक्खराए वा <b>याए क</b> ,ख          | . 88        | <sup>९</sup> गे संगए यह अणे                           |   |
|------------|-------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|---------------|------------|----------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------|---|
|            | भ <sup>*</sup> जे,क                 | , <b>ख</b> १      | कुण इलोगो                             | <b></b>       | 9 6        | तस्य गुणकित्तणं जे                     |             | सौग उ                                                 | À |
| २७         | अवद्या                              | जे १              | _                                     | जे            | 98         | ताण कुणंति य चे के                     |             | इति ,                                                 |   |
| ٦٤.        | पञ्चन्दिय'                          | ٫, ۹              |                                       | ,,            | ₹•         | सणिव्भमो ,,                            |             | ु<br>कुसदि <b>क्साभिहाणं</b>                          | • |
| २९         | °कणेर्याणं रुद्धी                   | ,, q              |                                       | 11            | २ 9        | पिस्छइ क                               |             | नाम पब्सं,                                            | , |
| २९         | पश्चिद्वी                           | "<br>", ¶         |                                       | ,,            | २२         | <sup>0</sup> इ वि <b>यय</b> णगो जे     |             | •                                                     | • |
| ३२         | भोगा प <sup>o</sup>                 | ,, 9              | _                                     | 10            | ₹ ₹        | अग्वाइ <b>य म</b> ै,,                  |             | उद्देश−१११                                            |   |
| 3 8        | गेण्डिमो                            | ,, 9,             | _                                     | _             | २३         | ँसिणे <b>हो</b> । "                    |             | •                                                     |   |
| •          | गेण्हेमो                            | ्त<br>ख           | ्राय सुरस्त <b>प</b> र<br>यस्स माणुसे | -<br>मु,जे    | 28         | °क्षणं गय° जे,क,ख                      | 9           | बन्धवमरणेण प° जे                                      | 1 |
| <b>३</b> ४ | निसुणह सुपरिष्कुडं                  | जे <sub>२</sub> , | _                                     | -             | २५         | ऊसमइ जे                                | <b>ર</b>    | सुरभिद्ध <sup>°</sup> ,,                              | , |
| ३८         | पुलदाराइं इह म॰                     | <del>.</del>      |                                       | শু স          | २५         | तयात्रत्थो ,,                          | <b>ર</b>    | सभावभो ,                                              |   |
| 89         | ण सब्ब महि°                         | 3, 2,             | *******                               | **            | २६         | ँद्धो परिमु <b>सई</b> तस्स             | ર           | सहाव <b>अइ म</b> •                                    |   |
| 88         | काऊण वंदणविहि                       | ۲.                |                                       | **            |            | सोडअं° ,,                              | 3           | आर्लिग <b>६</b> परि <sup>®</sup> जे                   | t |
|            |                                     | ्र<br>,ख          |                                       | "             | २६         | पिच्छइ क                               | -           | 'णो मुसइ ,,                                           | , |
| يابو       |                                     | े ५१<br>जन        |                                       | ,,            | २७         | विज्ञा .,                              | 8           | एग।गी                                                 | • |
| 8 €        | <sup>°</sup> लाभरणं                 | ` <b>→</b> ~.     |                                       | ٠,            | و، ج       | <b>ँहिंच</b> । जे                      | 8           | अभिल° ,,                                              |   |
| 8.6        | <b>ॅक्स उच्छा हो</b>                | ٠,                |                                       | Ē.,           | 36         | विज्ञग <sup>0</sup> क्                 | ч           | आणेमि गँ,                                             |   |
| ક જ        | दाहिण वामकरेहिं.                    | 7                 | •                                     | ,,            | २८         | <b>ँहिमनिहेर्दि</b> वि <sup>°</sup> जे | Ę           | लोखेन्ति ,                                            |   |
| •          |                                     | २∜<br><b>.ख</b>   |                                       | łι,,          | २९         | तयाय "                                 | y           | इयं सब्वं। जुबह                                       |   |
| 86         | ेपरायणाण निवईणं ।                   | •                 | इति<br>'                              | "             | २९         | जुबनीहिं ,,                            |             | जणंण विवारसि व                                        | Б |
| 38         | सपासे                               |                   | ंसंविहाणं<br>                         | "             | ३०         | °ल वेम्भल व                            | · ·         | न वारसि जे                                            |   |
| 40         | डहिकणं। <b>के°</b>                  | "                 | नाम पव्य                              | "             | <b>३</b> 9 | ण असःण । स                             | 6           | ंसि सुदं दो° क,स                                      |   |
| 40         | विमलपरम <sup>°</sup>                | *1                | स्मतं                                 | ₹             | ą٩         | पणइ <b>यणसयणब</b> च्छल                 | ۷           | ंभो, रहिस मह हो <sup>°</sup> जे                       |   |
| -70        | इति                                 | ,,                |                                       |               |            | <b>उ</b> लावं देहि                     | 9           |                                                       |   |
|            | इ.स<br>इणुमंति <b>न</b>             | <b>,</b> 1        | उद्देश–११०                            |               |            | विदसंतो ॥ जे                           | •           | डहइ <b>क,स</b><br><sup>°</sup> रविओए॥ जे              |   |
|            | नाम पद्यं                           | "                 | <b>~</b>                              |               | \$ 3       | <sub>°</sub> गुणागर "                  | ٠           | (323m) 30                                             |   |
|            | नाम पन्य<br>सम्मत्तं                | <i>।</i> । ९      |                                       | _             | <b>३</b> ३ | अत्याण <b>आग<sup>°</sup> क,</b> ख      | -           |                                                       |   |
|            | <b>च</b> न्मता                      |                   | चूल <b>मब</b> चूला<br>•               | जे            | <b>3</b> 8 | निशरेहि जै                             | 9.          | लभामि ,.                                              |   |
|            | उद्देश-१०९                          | 3                 |                                       | **            | ३५         | सोयायरेहिं "                           | 12          | मउ <b>ले</b> न्ति <b>स</b>                            |   |
|            | 040. 2. 1                           | 3                 |                                       |               | ₹ €        | °मादीहि "                              | 12          | िद्दसन्ति जे                                          |   |
| ٩          | 4                                   | जे                | किं <b>रूस</b> इ,                     | 2.9           | ₹ ६        | <sup>°</sup> ज्ञणुच्छाणी <b>६,स</b>    | 93          | अत्युरह डे ६,स                                        |   |
| ર          | 'ण व ल <sup>°</sup>                 | "                 |                                       | "             | 36         | सो किह कालामला                         | 13          | काउं भुवंतर्भिः जे                                    |   |
| Ę          | विरियसत्तिसं°                       | "                 |                                       | <b>転</b><br>二 |            | निह्ञो जे                              | 93          | सोवामि ,,                                             |   |
| v          | <sup>०</sup> एण चेव सि <sup>°</sup> | ,,<br>',          |                                       | जे            | 38         | कबलीगन्भो स्व क,ख                      | 9.5         | परिसेसियसेस <sup>°</sup> स                            |   |
| - 9 •      | °स्यतस्यत°                          | 4                 |                                       | ,,            | ₹5         | भोगाभिला° जे                           | 94          | संपाडयामि <b>इ</b>                                    |   |
| -90        | खीरोवहिँ                            | ,, ۶              | <b>ँम पत्तं</b> ,                     | ख             | 8.0        | ैमसंविश्गा <b>क</b>                    | 94          | <sup>े</sup> व्यं । वाबारमणहरं                        |   |
| 99         | <sup>©</sup> वि <b>द्य</b> णं       | "                 | •                                     | जे            | 8 o        | °ण जायसंवेगा जे                        | <b>A</b> .a | तं, डा <sup>°</sup> ड<br><sup>°</sup> न्तो जेणियेण जे |   |
| 11         | पदासियं                             | ,,                |                                       | ,,            | 8.         | °डदये उजाणे जे                         | 9 9         |                                                       |   |
| 98         | <b>ं</b> भू थाणु                    | ,, 93             |                                       | ,,            | 83         | समयसरनाम "                             | 9.9         | परमवं ,,<br>निदं वे                                   |   |
| . 93       | °रो संकरो कहो                       | ,, 98             | =                                     | ,,            | 81         | ेधारणा जाया <b>क</b>                   | 96          |                                                       |   |
| . 93       | <b>उसमो</b>                         | ,, 98             | सामिउ                                 | 4             | ४२         | षणहो गम <sup>°</sup> वे                | 15          | विद्यु° =                                             | į |

| २ ०        | भविवकुमुग्राण                   | ख          | 9 Ę        | <sup>o</sup> न्तोय <b>अ</b> ग°             | ,,            | ર    | °या व <b>णह</b>                           | जे             | २१         | दिद्वी                         | <b>≒</b> ,मु.      |
|------------|---------------------------------|------------|------------|--------------------------------------------|---------------|------|-------------------------------------------|----------------|------------|--------------------------------|--------------------|
| ٦٩         | तुमए विरहिए                     | <b>4</b>   | 96         | °सतेहिं°                                   | "             | ¥    | <b>ँस्स प</b> ट्टं <b>आ</b> °             | ख              | २२         | जडागीक <sup>ः</sup>            | •                  |
| २१         | चेव उज्जोयं                     | जे         | 90         | सयणो आई <b>स</b> री°                       | ৰূ            | ų    | अर्घ देसं गओ रामो                         | <b>4</b>       | २३         | ते चेव                         | जे,ख               |
| २२         | <b>ँम्मि</b> तग्न               | ,,         | 90         | °सागरस्त                                   | €             | Ę    | भुवपञ्ज <sup>°</sup>                      | जे             | <b>२३</b>  | कोसलपुरं                       | स                  |
| <b>२३</b>  | विमलपहाणस्स तेण                 |            | 90         | स्सविध°                                    | 45            | •    | <sup>°</sup> ञ्जराव <sup>°</sup>          | 46             | ર્ક        | वेढिति                         | जे                 |
| 14         | पाविधं समा                      | <b>事</b>   | 90         | वि मिगयाऐ                                  | जे            | y.   | स्यवारं                                   | जे             | २४         | <sup>े</sup> न्तओ णिययसेण्णे   | मं 🕏               |
|            | इति                             | जे         | 96         | णिरएसु जं च पौर्य                          |               | ٠    | सज्जेह                                    | ,,             | २५         | णासन्ति                        | 79                 |
|            | नाम पष्ट्यं                     |            |            | जीवेणं कलमलंततत्तेण                        | । स           | u    | कुणह                                      | <b>表</b>       | २५         | <b>ंपुरहुसा व</b>              | ,ख,जे              |
|            | पर्ख                            | ,,         | 96         | °सुय अं                                    | जे            | ۷    | <b>बा</b> णुहियं                          | जे             | २६         | विभीसण <sup>°</sup>            | स्र                |
|            | 1-1                             | *)         | 96         | कललं                                       | ,,            | •    | ओरणस्स                                    | ,,             | २७         | पवत्ता                         | जे                 |
|            | उद्देश-११२                      |            | 96         | तं जिणइ                                    | 事             | 90   | °सुरभिग°                                  |                | २८         | सनुसमूहंमि ए सुर               | े ख                |
|            | 2481-111                        |            | 96         | स्स व जलोह                                 | जे            | 99   | कुरानग<br>व <b>त्तीस</b> वंस <sup>०</sup> | "              | 26         | सुक्लहक्सं                     | , 31<br>31         |
| •          | सब्बेतेज!°                      | जं         | 95         | पिया उ जायइ,                               |               | 99   | वनास्वरत<br>विविद्वकिरिणेसु ।             | ,,             | <b>२८</b>  | ध्वन जन्म<br>°स्स य बोहण°      | -                  |
| •          | सब्बंते जा                      | <b>₹</b>   | •          | राहव ध्या                                  | ख             |      |                                           | ,,             | 33         | तत्थ उज <sup>0</sup>           | "<br>स्न,ज         |
| २          | विभीसणो                         | ख          | 98         | इ वेरी                                     | क             | 99   |                                           | <b>,</b> 3     | 38         | जहाउं<br>जहाउं                 | ख,ज<br>ज           |
|            | पते अ                           | <b>3</b> 5 | 98         | मा एसा ॥                                   | जे            | 92   | <sup>°</sup> स <b>याणि</b>                | जे             |            | जडागी                          | 事                  |
| 3          |                                 | न<br>क     | २०         | °पहादियं                                   | ,,            | 43   | <b>जिस्रहा</b> इ                          | ख              | २९         | चीत्र सं°                      | जे                 |
| 3          | खेयरसुद्वडा स <sup>°</sup>      | पा<br>जे   | <b>२</b> ० | <sup>°</sup> हाइदुक् <sub>खं</sub> , जीवेण | ••            | 93   | कारेहि                                    | <b>₹</b>       | ३०         | रोयति य                        | ख                  |
| ¥          | नाऊण वि°                        |            | ·          | पावियं तु इह बहुसो                         | ख             | 93   | पडिवज्ञिय°                                | "              | á o        | पोमसंडं                        | जे                 |
| 8          | विहीए म <sup>°</sup>            | ख<br>जं    | - •        | खविग <sup>°</sup>                          |               | 93   | परिसेनियसब्ब ग्र <sup>°</sup>             | स्त्र          | ३०         | सिञ्चन्तो                      | जे,क               |
| 4          | विह इमी                         |            | <b>२</b> 9 | उवाग<br>उवगिज्झंति                         | क<br>जे       | 93   | -                                         | ,ख             | ξo         | <b>ज</b> डागिसु`               | ₹                  |
| Ę          | संथावियमइकुसली                  | ख          | <b>२</b> 9 |                                            | <b>া</b>      | 93   | एवं वि <sup>°</sup>                       | जे             | ₹9         | अत्थविह्याङ्                   | ख                  |
| É          | विभीसणो                         | **         | <b>२</b> 9 | विसीएणं                                    | "             | 13   | चार व य विज्जुभा°                         | ,,             | ३२         | सुक्खत <sup>°</sup>            | जे                 |
| 6          | चड्यं अ                         | <b>斬</b>   | 29         | कस्सणा ह°                                  | ,,            | 93   | रयणक्कादी य                               | ,,             | <b>3</b> 8 | न य तुम्ह क                    | स                  |
| Ŀ          | <b>अ</b> णुहुंति                | ज          | 29         | पागयन <sup>°</sup>                         | <b>有</b><br>— | 98   | <sup>°</sup> ओ विजाहराहियो रजे            | ۲,,            | źВ         | सरीरलेखे                       | जे                 |
| •          | ते पत्थ म                       | ৰ          | <b>२</b> २ | ं जतो मो <sup>ं</sup>                      | ख<br>         | 94   | <sup>°</sup> हियाते बंधू सद्गण            |                | ξ¥         | वि <b>वरीणबु</b> ँ             | ٠,,                |
| 9 •        | अ <b>नं</b> तु मयस <sup>*</sup> | ख          | <b>₹</b> ₹ | <sup>°</sup> दोस सयं।                      | <b>あ</b>      |      | पबर <sup>°</sup>                          | ख              | ३५         | <b>तु</b> ममवि                 | ख                  |
| 90         | <b>मञ्</b> वयणपविद्वं           | जे         |            | <sup>°</sup> दोसायणं ।                     | ख             | 94   | लद्भण य तेण तत्थ                          |                | ३७         | वड्ढइ                          | <u>.</u><br>ज      |
| 90         | म य सोयइ जे,व                   | ,ख         | २ <b>२</b> | <b>उज्श</b> मु                             | जे            |      | सुरगीवं                                   | 蕲              | ३७         | विवागी                         | 毛                  |
| 99         | तसो य होइ म°                    | जे         |            | जुउश्नंसि                                  | ख             | 94   | विणासिति                                  | 哥              | ३७         | महिलाकके <sup>८</sup>          | रव़                |
| 99         | °ओ चिय क°                       | 1)         | २२         | <sup>°</sup> य नणुं ?                      | ख             | 94   | विणासंतो                                  | जे             | ξo         | जहागी                          | ₹                  |
| 93         | <b>स</b> गगढं डस्स              | ,.         |            | इति                                        | जे            | 9 €  | एसो चिय                                   | ₹              | e, Ę       | तं दर्द्रण                     | <b>इ</b> ख         |
| 98         | ससुरासुरे वि ते°                | ₹          |            | ेवि <b>कोगे</b> वि°                        | >>            | 9 €  | रामणं                                     | ख              | 36         | <sup>°</sup> मुहं <b>इला</b> ° | <b>क</b> ख         |
| , -        | ससुरासुरं पि ते                 | ख          |            | माम पव्यं                                  | "             | 9 6  | <sup>°</sup> चक्किनहतो सो <sup>°</sup>    | 17             | 36         | अइमूढो                         | स                  |
| 98         | मञ्जा विजइ                      | जे         |            | पञ्च ॥                                     | 4             | 90   |                                           | ,''<br>,ख      | ३९         | अविवेगभन्ती                    | ख                  |
| 98         | वसुहेव                          | जे         |            |                                            |               | 90   | वसेकओ                                     | ,<br>जे        | 89         | रजन्ती सुइ भवे ए               | ्सा जे             |
| 38         | तहियहं                          |            |            | उद्देश-११३                                 |               | 96   | मोहस <sup>्ह</sup> े                      | <br><b>€</b> 5 | 8 9        | <sup>ट</sup> न्ति जणे सुई एर   | ता ख               |
| 94         | ेडण वि <b>सं</b>                | ,,<br>ख    | 9          | <b><sup>°</sup>हरसरी</b> रं                | जे            | २०   | वज्जम।ली                                  | ्य<br>ख        | ४२         | काएण                           | ,,                 |
| 94         | संसारं                          | Ġ          | ٠<br>ع     | तेण भणइ                                    |               | २०   | <sup>्</sup> <b>ट</b> ण्डसमं              | जे             | ४२         | बालबुद्दाणं                    | **                 |
| 94         | °नेह निव <b>डिओ</b>             |            | 2          | रामो तुन्मेहि अज                           | ,             | 39   | धणुत्रं<br>भणुत्रं                        | <b>5</b>       | ४३         | पुब्बविसा°                     | जे                 |
| 94         | ्रमस्टेन्तं                     | "          | `          |                                            | ते ख          | 39   |                                           | मु             | 8.5        | उम्मत्तकाच(घ)यं र              | តា <sup>°</sup> ,, |
| <b>P</b> } | - 4 same /1                     | 29         |            |                                            |               | ٠, ٠ | 4.741                                     | •              |            | •                              |                    |

| R Ś         | गहिलय                               | 5             | Ęc     | पुरवीपॅ                                  | ,,         | 9 9              | देवेहिं दु                     | *              | ą   | पिच्छि                                       | •              |
|-------------|-------------------------------------|---------------|--------|------------------------------------------|------------|------------------|--------------------------------|----------------|-----|----------------------------------------------|----------------|
| 88          | गहि क्रियं                          | जे '          | •      | <b>अ</b> लाहुर जे,                       |            | 90               | ेणो हिंसुं                     | ₹              | ¥   | मरमंदिरेण                                    | à              |
| 44          | एवं भणिडं सुनेउं 🥦                  | मु ।          | ۹و     | <sup>°</sup> न्ति अन्मे स°               | जे         | 96               | <sup>0</sup> ਲਵ <b>ਭੀ</b>      | •,             |     | <b>णयमं</b> दिरेण                            | स्त            |
| 88          | पसमं भावं च सुवगए                   | जे            |        | इति                                      | 1)         | 96               | ठाविय                          | *              | ¥   | पतेण                                         | 5              |
| 84          | <sup>°</sup> किरणमुज्जुत्तो         | ख             |        | <sup>°</sup> वागमं ना <sup>°</sup>       | ,,         | २०               | नरवराय जे                      | <b>क,स</b>     | ٤   | पविसंतं वरनयरी                               | जे             |
| 8.6         | <b>अ</b> सणाइतेण                    | जे            |        | नाम पञ्च                                 | ,,         | 29               | तद्विह                         | ने             | Ę   | सबल लोग्णं                                   | ••             |
| ₩ €         | ताहो घत्येण                         | स्र           |        | परव ॥                                    | ₹          | २२               | "सगासे                         |                | _   | उनकीस्त्रय-णवण-                              |                |
| 8 €         | सिलसंपुण्णं                         | ज             |        |                                          |            | <b>ર</b> ર       | विद्वारपन्व जं                 | ,,             | Ę   | व <b>भ</b> णाति                              | •              |
| 8 €         | <b>ब्राह्म</b> स्परिपु <sup>०</sup> | ख             |        | उद्देश-११४                               |            | <b>२३</b>        | पुञ्चगवसुपण                    | **             | ŧ   | णचण-गायणाइ                                   | 4              |
| 86          | <sup>°</sup> ह्मवयणक्रमलो स्रो ।    | ख             |        | -40 // <b>0</b>                          |            | <b>२३</b>        | भारिओ मुझ्ओ                    | .,             | .3  | मन्ता                                        | जे             |
| 85          | सरए व                               | <b>ज</b>      | ٩      | <sup>०</sup> ण माहुष्पं। पे <sup>०</sup> | ख          | ``<br><b>२</b> ४ | गुरुणा <b>अ</b> े              | ••             | •   | य <b>प्ररस</b> हिए रामे                      | **             |
| 40          | <b>संसा</b> रठि <b>इं</b>           | ,,            | 9      | <b>ँइ य आ</b> सणत्थं                     | जे         | <b>२</b> ४       | "रं उत्तमसामस्यसंप             |                | •   | रच्छामग्गा                                   | **             |
| 49          |                                     | ,ख            | ર      | विरसभात्रो, आ <sup>°</sup>               | •          | <b>२</b> ४       | पगागी                          | जै             | 6   | सयरि                                         | 4              |
| ५२          | जेगविद्या ।                         | क             | ٠<br>٦ | आपुच्छइ                                  | ा,<br>विक  | રૂષ              | "स्स उ, र <b>य</b> े           | <b>4</b>       | ۷   | दहियं च                                      | जे             |
| ५२          | नवरं चिय जिणबिहिय।                  |               | 3      | विभीसणी                                  | ख          | २६               | नरयावसं च                      | जे             | ٧,  | आणंह                                         | ,,             |
|             | संसारे दुलहा बोही                   | जे            | `<br>3 | सभूमणं                                   | जे         | و چ              | सयसत्त कु                      | 4              | ٩,  | मोदगा                                        | •              |
| ५३          | अत्रणो                              | क             | ¥      | ैहराण पु <sup>°</sup>                    |            | <b>२७</b>        | सुया व संहःशेए व               |                | 5   | परमसंजुता                                    | जे <b>,स</b>   |
| 48          | सुरभिसुगंघो                         | <b>事</b>      | 4      | वराय उ<br>संवेगमणो                       | 1)         | ٠<br>۲ ه         | विजये                          | , <del>,</del> | 90  | याणेसु व <sup>°</sup>                        | 4              |
| بي          | ंजु <b>वतीसु</b>                    | ख             | ب      | अरहदत्तं। पु                             | "          | 26               | दस चंव सहस्साइ न               |                | 93  | ेन्ति णा <b>द ! भयव</b><br>गिण्ह इमं सुरुवदी |                |
| 48          | गीतं                                | ज             | ١,     | पुच्छा सावय                              | 19         | ,,,              | सय पणतीस संजुया                |                | 1   | । गण्ह इस सञ्चदाः<br>परिसुद्ध                | स-<br><b>ख</b> |
| 48          | गीसवरं वीण <sup>°</sup>             | ₹             | ξ,     | ु । भित्त तु                             | "<br>ቼ     | 2.4              | ेस्सा सर्वचणवया                |                | 43  | पतेडि                                        | जे, <b>ड</b>   |
| ५५          | पेच्छन्ति तं विर <sup>°</sup>       | जे            | Ę      | सामितण्डु                                | जे         | २८<br>२९         | ंण पंचवीस्णा। भ                |                | 94  | गलबद्धरज्ञयात तो                             |                |
| 44          | अद्दन्ता                            | ₹.            | ,<br>u | सुब्बतो णाम                              | ख          | ۲٠<br>۲۲         | ण पचनास्या । स<br><b>गतो</b>   | । या<br>स्ट    | 94  | सरकरभा                                       | जे             |
| 40          | तुम्हे                              | जे            | ۷      | गओ य बहुसु                               | <br>जे     | ۲ <i>)</i>       | गता<br>अनियमिय                 | न्त्र<br>नि    | 14  | वसह-वहका                                     | ने,व           |
| فرن         | ँग चिय चेंद्वि <sup>*</sup>         | ,,            | 6      | <sup>°</sup> परिद्या                     | ,,         |                  |                                |                | 16  | पेसेई नियभिष                                 | जे             |
| 46          | <b>~</b> * * *                      | ,,            | 90     | <sup>°</sup> मादीयं जे,                  |            | <b>३</b> 9       | 'सादीमवेसु                     | जे.म्य         | 9 👽 | <b>ंयुद</b> डा                               | "              |
| 46          | आणसि य संप्रवारण्णे                 |               | 99     | र्यणी                                    | ख          | ξ٩               | <b>रस्</b> सम्बेसु।            | ₹<br>• .       | 9.9 | ह मेगं                                       | "              |
| 44          | ँया, गंधो तुन्मं                    |               | 99     | °भागे ।                                  | ज<br>जे    | <b>३</b> 9       | पुरा महुमहणो, सं               |                | 96  | ते नरेंदे भणति                               | "              |
| 46          | ेद्धो उत्सक्ष                       | ٠ <u>٠</u>    |        | भगति                                     |            | <b>\$ ?</b>      | 'रागप <b>डि</b> °              | जे.म्ब         |     | ते गरिंदा भणति                               | 4              |
| 49          | <b>घरणी</b> ऍ                       | न<br>जे       | 99     |                                          | <b>स्त</b> | <b>3</b> &       | निषं वो वि <sup>°</sup>        | क,म्ब          | ۹٠. | °स्मि महाजस                                  |                |
| ५९<br>५९    | अणुवेण व                            |               | 92     | °परायणो आओ                               | ख          | źĸ               | <sup>*</sup> लचिद्रि <b>या</b> | *4             |     | <b>सह</b> ।वउव <sup>°</sup>                  | 4              |
| 46          | अणुषण व<br>निहिनो                   | 24            | 93     | द्योद्द्यालं, सं <sup>°</sup>            | "          | źA               | <sup>°</sup> या ऋरिसा          | ••             | 15  | सहावमुणिक"                                   | <b>₹</b>       |
|             |                                     | _             | ٩३     | ंमो पराइं इह भूसण                        |            |                  | इति                            | जे             | 9 0 | सडवसी तस्थ                                   | 概              |
| 60          | <b>ँहा</b> उरेण                     |               | 9 3    | भो वयराति भूसण <sup>®</sup>              | ख          |                  | नाम पस्त्र                     | ••             | 3,9 | नुवतीओ                                       | जे             |
| 43          | 'दुक्तिएण<br>क्रिकिकेक कर्म क्र     | ٠,            | 98     | ेरे वरकुसुमसुगीधए                        |            |                  | पच्चं ॥                        | *              | 29  | सुद् <b>मणाओ</b>                             | •              |
| <b>4 3</b>  | किंचि चेव <b>अइयं क</b> े           | ,,            |        | केसे                                     | <b>ক</b>   |                  |                                |                | રફ  | माऊणं भ"                                     | ¥              |
| <b>६</b> ६  | <b>कक्षाणमुही</b>                   |               | 94     | वामेण संठियस्सा, सह                      |            |                  | उद्देश-११५                     |                | २२  | विषरा"                                       | ने             |
| •           | <b>इड</b> ्राणसुही<br>जं~कि° के क   | जे<br>=       |        | वामे पासे टि°                            | मु         | 1                | নओ <b>হা</b> হ°                | •              | २२  | °इ पहेर्ण                                    | ने,क,स         |
| <b>Ç</b> 0  | संभासि° जे,क<br>*                   | <b>অ</b><br>উ | ;      | वामद्वियस्स तस्स उ<br>महरय°              | जे         | 9                | महापुरी                        | मु,च           | २३  | तनसिरिरंजियदेही                              |                |
| <b>Ç</b> 10 | ंधम्माणुसारेण<br>                   |               | • •    | <sub>मह रव</sub><br>समितीसु              | ज<br>स्र   | <b>į</b>         | <b>सं</b> पिच्छि <b>ऊ</b> ण    | 4,             |     | सुरमरव <b>र्</b> न <b>प्रिय</b> चा           | <b>T</b> -     |
| 66          | कक्सणो भाई। पु <sup>°</sup>         | **            | ۹ ६    | स्थाय                                    | 44         | ₹                |                                | ••             |     |                                              |                |

| सर महाराणं, स्वय-  क्षेत्रहार विकास का स्वयास का स्वयास करणार्थं . १० व्यविष्ट का स्वयास करणार्थं . १० व्यविष्ट का स्वयास करणार्थं . १० व्यविष्ट का सम्वयादि . १० १० प्रतिक्ष माना प्रतिक्ष माना प्रतिक्ष माना प्रतिक्ष माना प्रतिक्ष माना प्रतिक्ष माना प्रतिक्ष माना प्रतिक्ष माना प्रतिक्ष माना प्रतिक्ष माना प्रतिक्ष माना प्रतिक्ष माना प्रतिक्ष माना प्रतिक्ष माना प्रतिक्ष माना प्रतिक्ष माना प्रतिक्ष माना प्रतिक्ष माना प्रतिक्ष माना प्रतिक्ष माना प्रतिक्ष माना प्रतिक्ष माना प्रतिक्ष माना प्रतिक्ष माना प्रतिक्ष माना प्रतिक्ष माना प्रतिक्ष माना प्रतिक्ष माना प्रतिक्ष माना प्रतिक्ष माना प्रतिक्ष माना प्रतिक्ष माना प्रतिक्ष माना प्रतिक्ष माना प्रतिक्ष माना प्रतिक्ष माना प्रतिक्ष माना प्रतिक्ष माना प्रतिक्ष माना प्रतिक्ष माना प्रतिक्ष माना प्रतिक्ष माना प्रतिक्ष माना माना माना माना माना माना माना मान                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | चरणजुओ । पवि-    |     | વ          | पुक्रिजंतो                      | जे           | 3 6         | दार्विता थ <sup>°</sup>                             | क ४१       | लद्दति               | *        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------|-----|------------|---------------------------------|--------------|-------------|-----------------------------------------------------|------------|----------------------|----------|
| भोहीबर्बाकिशो सवा  विस्तरमणी । वे स्वज्ञहाय करणानि , १८ वस्ति के १८ रेहिएण क्व  १२ पवित्र साहासर्थ स १ क्राण्यक , १८ वस्ति के १८ रेहिएण क्व  गोवरसंसा , १ सह बंटे का १८ के क्राण्यसव्यक्ति हैं के १८ को गोवरसंसा , १ सह बंटे का १८ के को गावरसंसा का १० वस्त्रमणि के १० वस्त्रमणि के १० वस्त्रमणि के १० वस्त्रमणि के १० वस्त्रमणि के १० वस्त्रमणि के १० के वस्त्रमणि के १० के वस्त्रमणि के १८ की विद्याप्ति के १८ की विद्याप्ति के १८ की विद्याप्ति के १८ की विद्याप्ति के १८ की विद्याप्ति के १८ की विद्याप्ति के १८ की वस्त्रमणि के १८ की वस्त्रमणि के १८ की वस्त्रमणि के १८ की वस्त्रमणि के १८ की वस्त्रमणि के १८ की वस्त्रमणि के १८ की वस्त्रमणि के १८ की वस्त्रमणि के १८ की वस्त्रमणि के १८ की वस्त्रमणि के १८ की वस्त्रमणि के १८ की वस्त्रमणि के १८ की वस्त्रमणि के १८ की वस्त्रमणि के १८ की वस्त्रमणि के १८ की वस्त्रमणि के १८ की वस्त्रमणि के १८ की वस्त्रमणि के १८ की वस्त्रमणि के १८ की वस्त्रमणि के १८ की वस्त्रमणि के १८ की वस्त्रमणि के १८ की वस्त्रमणि के १८ की वस्त्रमणि के १८ की वस्त्रमणि के १८ की वस्त्रमणि के १८ की वस्त्रमणि के १८ की वस्त्रमणि के १८ की वस्त्रमणि के १८ की वस्त्रमणि के १८ की वस्त्रमणि के १८ की वस्त्रमणि के १८ की वस्त्रमणि के १८ की वस्त्रमणि के १८ की वस्त्रमणि के १८ की वस्त्रमणि के १८ की वस्त्रमणि के १८ की वस्त्रमणि के १८ की वस्त्रमणि के १८ की वस्त्रमणि के १८ की वस्त्रमणि के १८ की वस्त्रमणि के १८ की वस्त्रमणि के १८ की वस्त्रमणि के १८ की वस्त्रमणि के १८ की वस्त्रमणि के १८ की वस्त्रमणि के १८ की वस्त्रमणि के १८ की वस्त्रमणि के १८ की वस्त्रमणि के १८ की वस्त्रमणि के १८ की वस्त्रमणि के १८ की वस्त्रमणि के १८ की वस्त्रमणि के १८ की वस्त्रमणि के १८ की वस्त्रमणि के १८ की वस्त्रमणि के १८ की वस्त्रमणि के १८ की वस्त्रमणि के १८ की वस्त्रमणि के १८ की वस्त्रमणि के १८ की वस्त्रमणि के १८ की वस्त्रमणि के १८ की वस्त्रमणि के १८ की वस्त्रमणि के १८ की वस्त्रमणि के १८ की वस्त्रमणि के १८ की वस्त्रमणि के १८ की वस्त्रमणि के १८ की वस्त्रमणि के १८ की वस्त्रमणि के १८ की वस्त्रमणि के १८ की वस्त्रमणि के १८ की वस्त्रमणि के १८ की वस्त्रमणि के १८ की वस्त्रमणि के १८ की वस्त्रमणि के १८ की वस्त्रमणि के १८ की वस्त्रमणि के १८ की वस्त्रमणि के १८ की वस्त्रमणि के १८ की व   |    |                  |     |            | । सममाचो तह वि                  | <b>i</b> n – |             | सधीरस*                                              | जे ४२      | . उवही               | जे       |
| विश्वलमणी । वे १ सज्ज्ञाय करणावि , २८ समसहीर्ष के ४२ रेडिएणं का प्रिता के प्रकार करणावि , २८ समसहीर्ष के १३ नाणकरा के हिस्ति के १ सहस्रा करणावि के हिस्ता के १ सहस्रा के १ सहस्रा के १ सहस्रा के १ सहस्रा के १ सहस्रा के १ सहस्रा के १ सहस्रा के १ सहस्रा के १ सहस्रा के १ सहस्रा के १ सहस्रा के १ सहस्रा के १ सहस्रा के १ सहस्रा के १ सहस्रा के १ सहस्रा के १ सहस्रा के १ सहस्रा के १ सहस्रा के १ सहस्रा के १ सहस्रा के १ सहस्रा के १ सहस्रा के १ सहस्रा के १ सहस्रा के १ सहस्रा के १ सहस्रा के १ सहस्रा के १ सहस्रा के १ सहस्रा के १ सहस्रा के १ सहस्रा के १ सहस्रा के १ सहस्रा के १ सहस्रा के १ सहस्रा के १ सहस्रा के १ सहस्रा के १ सहस्रा के १ सहस्रा के १ सहस्रा के १ सहस्रा के १ सहस्रा के १ सहस्रा के १ सहस्रा के १ सहस्रा के १ सहस्रा के १ सहस्रा के १ सहस्रा के १ सहस्रा के १ सहस्रा के १ सहस्रा के १ सहस्रा के १ सहस्रा के १ सहस्रा के १ सहस्रा के १ सहस्रा के १ सहस्रा के १ सहस्रा के १ सहस्रा के १ सहस्रा के १ सहस्रा के १ सहस्रा के १ सहस्रा के १ सहस्रा के १ सहस्रा के १ स्व के १ स्व के १ स्व के १ स्व के १ स्व के १ स्व के १ स्व के १ स्व के १ स्व के १ स्व के १ स्व के १ स्व के १ स्व के १ स्व के १ स्व के १ स्व के १ स्व के १ स्व के १ स्व के १ स्व के १ स्व के १ स्व के १ स्व के १ स्व के १ स्व के १ स्व के १ स्व के १ स्व के १ स्व के १ स्व के १ स्व के १ स्व के १ स्व के १ स्व के १ स्व के १ स्व के १ स्व के १ स्व के १ स्व के १ स्व के १ स्व के १ स्व के १ स्व के १ स्व के १ स्व के १ स्व के १ स्व के १ स्व के १ स्व के १ स्व के १ स्व के १ स्व के १ स्व के १ स्व के १ स्व के १ स्व के १ स्व के १ स्व के १ स्व के १ स्व के १ स्व के १ स्व के १ स्व के १ स्व के १ स्व के १ स्व के १ स्व के १ स्व के १ स्व के १ स्व के १ स्व के १ स्व के १ स्व के १ स्व के १ स्व के १ स्व के १ स्व के १ स्व के १ स्व के १ स्व के १ स्व के १ स्व के १ स्व के १ स्व के १ स्व के १ स्व के १ स्व के १ स्व के १ स्व के १ स्व के १ स्व के १ स्व के १ स्व के १ स्व के १ स्व के १ स्व के १ स्व के १ स्व के १ स्व के १ स्व के १ स्व के १ स्व के १ स्व के १ स्व के १ स्व के १ स्व के १ स्व के १ स्व के १ स्व के १ स्व के १ स्व के १ स्व के १ स्व के १ स्व के १ स्व के १ स्व के १ स्व के १ स्व के १ स्व के १ स्व के १ स्व के १ स्व     |    |                  |     |            | दंदियकसामो                      |              | -           |                                                     | . જા       | भवोवद्वी             | स        |
| श्री पविश्वह महाकरकं स                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | -                | ने  | ą          | सञ्चाय करणी                     | ने°,,        |             |                                                     | •          |                      | वा       |
| इति जे ' हराजधारियों जे.6 व्यावस्त मिलब के                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | २३ |                  | स्र |            |                                 |              | <b>२८</b>   |                                                     | 8.3        | _                    | <b>*</b> |
| गोवरलंका , ९ मद कंटे ल २८ कोण सराणस्तीयां व ४१ रीवृद्धि ख<br>नाम पण्यं , १० एवं पिव , १९ नेप्युं के नेप्युं के प्रथा । क १० एवं पिव , १९ कुम्मारीके के ले ४१ हैं दत्वो धम्म का प्रयास । क १० कमण्येती ल १० लेका महिरां क १० लेका महिरां क १० लेका महिरां क १० लेका महिरां क १० लेका महिरां क १० लेका महिरां क १० लेका महिरां क १० लेका महिरां क १० लेका महिरां क १० लेका महिरां क १० लेका महिरां ल १० लेका महिरां क १० लेका महिरां ल १० लेका महिरां क १० लेका महिरां ल १० लेका महिरां ल १० लेका महिरां ल १० लेका महिरां ल १० लेकारां ल १० लेका महिरां ल १० लेका महिरां ल १० लेका महिरां ल १० लेकारां ल १० लेका महिरां ल १० लेका महिरां ल १० लेका महिरां ल १० लेकारां ल १० लेका महिरां ल १० लेका महिरां ल १० लेका महिरां ल १० लेकारां ल १० लेका महिरां ल १० लेका महिरां ल १० लेका महिरां ल १० लेकारां ल १० लेका महिरां | ,  |                  | जे  | 5          | हलघारिणो                        |              | •-          |                                                     | .H ¥3      | ँकढिणे <b>डि</b> ।   | जे       |
| नाम पत्र्य ॥ क १० तप्त्रण मणुओ ॥ २९ प्रेण्डह कु ते देशिक्ष व्यस्त्रण मणुओ ॥ २९ कुम्मासेक कु ते । १६ दिन तो प्रस्त का व्यस्त्रण मणुओ ॥ २९ कुम्मासेक कु ते । १६ दिन तो प्रस्त का व्यस्ते । ११ देशि । इते ते । ११ ते का महिरा कि कु तो सीरमुणी, भे का महिरा कि ते । ११ ते थाए । इते ते १५ के ते । ११ ते थाए ते के ते १५ के ते । ११ ते थाए ते के ते । ११ ते थाए ते के ते । ११ ते थाए ते के ते । ११ ते थाए ते के ते । ११ ते थाए ते के ते । ११ ते थाए ते के ते । ११ ते थाए ते के ते । ११ ते थाए ते के ते । ११ ते थाए ते के ते । ११ ते थाए ते के ते । ११ ते थाए ते के ते । ११ ते थाए ते के ते । ११ ते थाए ते के ते । ११ ते थाए ते के ते । ११ ते थाए ते के ते था ते के ते था ते के ते था ते के ते था ते के ते था ते था ते था ते था ते था ते था ते था ते था ते था ते था ते था ते था ते था ते था ते था ते था ते था ते था ते था ते था ते था ते था ते था ते था ते था ते था ते था ते था ते था ते था ते था ते था ते था ते था ते था ते था ते था ते था ते था ते था ते था ते था ते था ते था ते था ते था ते था ते था ते था ते था ते था ते था ते था ते था ते था ते था ते था ते था ते था ते था ते था ते था ते था ते था ते था ते था ते था ते था ते था ते था ते था ते था ते था ते था ते था ते था ते था ते था ते था ते था ते था ते था ते था ते था ते था ते था ते था ते था ते था ते था ते था ते था ते था ते था ते था ते था ते था ते था ते था ते था ते था ते था ते था ते था ते था ते था ते था ते था ते था ते था ते था ते था ते था ते था ते था ते था ते था ते था ते था ते था ते था ते था ते था ते था ते था ते था ते था ते था ते था ते था ते था ते था ते था ते था ते था ते था ते था ते था ते था ते था ते था ते था ते था ते था ते था ते था ते था ते था ते था ते था ते था ते था ते था ते था ते था ते था ते था ते था ते था ते था ते था ते था ते था ते था ते था था ते था ते था ते था ते था ते था ते था ते था ते था ते था ते था ते था ते था ते था ते था ते था ते था ते था ते था ते था ते था ते था ते था ते था ते था ते था ते था ते था ते था ते था ते था ते था ते था ते था ते था ते था ते था ते था ते था ते था ते था ते था ते था ते था ते था ते था ते था ते था ते था ते था ते था ते था ते था ते था ते था ते था ते था ते था ते था ते था ते था ते था ते था ते था   |    |                  | 1,  | 5          | मह कंठे                         |              | <b>२</b> ८  |                                                     |            | -                    |          |
| पत्रंचा। क १० उपजण मणुओं ,, १९ कुसुमामेर्ड क,जे ४३ है तजो चम्म" क उद्दा-११६ ११ जल महिराँ क १० जी तिएणी, अ क ४६ सिहर ँ जे नार एवं जे १५ जोशं जे ३१ विजयनीरि जे ४६ सिहर ँ क सिहर ँ क सिहर ँ क सिहर ँ क सिहर ँ क सिहर ँ क सिहर ँ क सिहर ँ क सिहर ँ क सिहर ँ क सिहर ँ क सिहर ँ क सिहर ँ क सिहर ँ क सिहर ँ क सिहर ँ क सिहर ँ क सिहर ँ क सिहर ँ क सिहर ँ क सिहर ँ क सिहर ँ क सिहर ँ क सिहर ँ क सिहर ँ क सिहर ँ क सिहर ँ क सिहर ँ क सिहर ँ क सिहर ँ क सिहर ँ क सिहर ँ क सिहर ँ क सिहर ँ क सिहर ँ क सिहर ँ क सिहर ँ क सिहर ँ क सिहर ँ क सिहर ँ क सिहर ँ क सिहर ँ क सिहर जा क सिहर ँ क सिहर जा क सिहर क सिहर क सिहर क सिहर क सिहर क सिहर क सिहर क सिहर क सिहर क सिहर क सिहर क सिहर क सिहर क सिहर क सिहर क सिहर क सिहर क सिहर क सिहर क सिहर क सिहर क सिहर क सिहर क सिहर क सिहर क सिहर क सिहर क सिहर क सिहर क सिहर क सिहर क सिहर क सिहर क सिहर क सिहर क सिहर क सिहर क सिहर क सिहर क सिहर क सिहर क सिहर क सिहर क सिहर क सिहर क सिहर क सिहर क सिहर क सिहर क सिहर क सिहर क सिहर क सिहर क सिहर क सिहर क सिहर क सिहर क सिहर क सिहर क सिहर क सिहर क सिहर क सिहर क सिहर क सिहर क सिहर क सिहर क सिहर क सिहर क सिहर क सिहर क सिहर क सिहर क सिहर क सिहर क सिहर क सिहर क सिहर क सिहर क सिहर क सिहर क सिहर क सिहर क सिहर क सिहर क सिहर क सिहर क सिहर क सिहर क सिहर क सिहर क सिहर क सिहर क सिहर क सिहर क सिहर क सिहर क सिहर क सिहर क सिहर क सिहर क सिहर क सिहर क सिहर क सिहर क सिहर क सिहर क सिहर क सिहर क सिहर क सिहर क सिहर क सिहर क सिहर क सिहर क सिहर क सिहर क सिहर क सिहर क सिहर क सिहर क सिहर क सिहर क सिहर क सिहर क सिहर क सिहर क सिहर क सिहर क सिहर क सिहर क सिहर क सिहर क सिहर क सिहर क सिहर क सिहर क सिहर क सिहर क सिहर क सिहर क सिहर क सिहर क सिहर क सिहर क सिहर क सिहर क सिहर क सिहर क सिहर क सिहर क सिहर क सिहर क सिहर क सिहर क सिहर क सिहर क सिहर क सिहर क सिहर क सिहर क सिहर क सिहर क सिहर क सिहर क सिहर क सिहर क सिहर क सिहर क सिहर क सिहर क सिहर क सिहर क सिहर क सिहर क सिहर क सिहर क सिहर क सिहर क सिहर क सिहर क सिहर क सिहर क सिहर क सिहर क सिहर क सिहर क सिहर क सिहर क सिहर क सिहर क सिहर क सिहर क सिहर क सिहर क सिहर क सिहर क सिहर क सिहर क सिहर क सिहर क सिहर क सिहर क सिहर क सिहर क सिहर क सिहर क सिहर क सिहर क सिहर क सिहर क    |    | नाम पत्र्व       | -   | 9.         | एवं चिब                         | ,,           |             |                                                     | •          |                      |          |
| उद्देश-११६ १२ जमारीवी से २० वासीत के १० पासित से १० जमारीवी से १० जमारीवी से १० जमारीवी से १० जमारीवी से १० जमारीवी से १० जमारीवी से १० जमारीवी से १० जमारीवी से १० जमारीवी से १० जमारीवी से १० जमारीवी से १० जमारीवी से १० जमारीवी से १० जमारीवी से १० जमारीवी से १० जमारीवी से १० जमारीवी से १० जमारीवी से १० जमारीवी से १० जमारीवी से १० जमारीवी से १० जमारीवी से १० जमारीवी से १० जमारीवी से १० जमारीवी से १० जमारीवी से १० जमारीवी से १० जमारीवी से १० जमारीवी से १० जमारीवी से १० जमारीवी से १० जमारीवी से १० जमारीवी से १० जमारीवी से १० जमारीवी से १० जमारीवी से १० जमारीवी से १० जमारीवी से १० जमारीवी से १० जमारीवी से १० जमारीवी से १० जमारीवी से १० जमारीवी से १० जमारीवी से १० जमारीवी से १० जमारीवी से १० जमारीवी से १० जमारीवी से १० जमारीवी से १० जमारीवी से १० जमारीवी से १० जमारीवी से १० जमारीवी से १० जमारीवी से १० जमारीवी से १० जमारीवी से १० जमारीवी से १० जमारीवी से १० जमारीवी से १० जमारीवी से १० जमारीवी से १० जमारीवी से १० जमारीवी से १० जमारीवी से १० जमारीवी से १० जमारीवी से १० जमारीवी से १० जमारीवी से १० जमारीवी से १० जमारीवी से १० जमारीवी से १० जमारीवी से १० जमारीवी से १० जमारीवी से १० जमारीवी से १० जमारीवी से १० जमारीवी से १० जमारीवी से १० जमारीवी से १० जमारीवी से १० जमारीवी से १० जमारीवी से १० जमारीवी से १० जमारीवी से १० जमारीवी से १० जमारीवी से १० जमारीवी से १० जमारीवी से १० जमारीवी से १० जमारीवी से १० जमारीवी से १० जमारीवी से १० जमारीवी से १० जमारीवी से १० जमारीवी से १० जमारीवी से १० जमारीवी से १० जमारीवी से १० जमारीवी से १० जमारीवी से १० जमारीवी से १० जमारीवी से १० जमारीवी से १० जमारीवी से १० जमारीवी से १० जमारीवी से १० जमारीवी से १० जमारीवी से १० जमारीवी से १० जमारीवी से १० जमारीवी से १० जमारीवी से १० जमारीवी से १० जमारीवी से १० जमारीवी से १० जमारीवी से १० जमारीवी से १० जमारीवी से १० जमारीवी से १० जमारीवी से १० जमारीवी से १० जमारीवी से १० जमारीवी से १० जमारीवी से १० जमारीवी से १० जमारीवी से १० जमारीवी से १० जमारीवी से १० जमारीवी से १० जमारीवी से १० जमारीवी से १० जमारीवी से १० जमारीवी से १० जमारीवी से १० जमारीवी से १० जमारीवी से १० जमारीवी से १० जमारीवी से १० जमारीवी से १० जमारीवी से १० जमारीवी से १० जमारीवी से १० जमारी   |    |                  |     | 1.         | उपजए मणुओ                       | ,,           |             |                                                     | -          |                      | ख        |
| प्रश्न-११६ १३ जें जां मिरिराँ क ३० जी वीरमुणी, जें क ४६ सिंसररें जें जें या व मंदिराँ ल ३० जो वीरमुणी, जें क सिंधकरें ख सिंधकरें ख १६ बीए । कुं जे १५ केंग्रेगं जे ३१ बिज्रवणीर्द जे ४६ विम्नलमावण्यू जें १ इसंबिं क १६ णें चयरवें क ३१ गें विस्वापत्रें क ३१ गें व्यवस्त्रें के ३१ विम्नलमावण्यू जें १६ होती जें केंदि का १६ गें व्यवस्त्रें । को जें २१ विम्नलमावण्यू जें १६ होती जें ३१ विम्नलमावण्यू जें १६ होती जें ३१ विम्नलमावण्यू जें १० विम्नलमावण्यू जें १० विम्नलमावण्यू जें १० विम्नलमावण्यू जें १० विम्नलमावण्यू जें १० विम्नलमावण्यू जें १० विम्नलमावण्यू जें १० विम्नलमावण्यू जें १० विम्नलमावण्यू जें १० विम्नलमावण्यू जें १० विम्नलमावण्यू जें १० विम्नलमावण्यू जें १० विम्नलमावण्यू जें १० विम्नलमावण्यू जें १० विम्नलमावण्यू जें १० विम्नलमावण्यू जें १० विम्नलमावण्यू जें १० विम्नलमावण्यू जें १० विम्नलमावण्यू जें १० विम्नलमावण्यू जें १० विम्नलमावण्यू जें १० विम्नलमावण्यू जें १० विम्नलमावण्यू जें १० विम्नलमावण्यू जें १० विम्नलमावण्यू जें १० विम्नलमावण्यू जें १० विम्नलमावण्यू जें १० विम्नलमावण्यू जें १० विम्नलमावण्यू जें १० विम्नलमावण्यू जें १० विम्नलमावण्यू जें १० विम्नलमावण्यू के १० विम्नलमावण्यू के १० विम्नलमावण्यू के १० विम्नलमावण्यू के १० विम्नलमावण्यू के १० विम्नलमावण्यू के १० विम्नलमावण्यू के १० विम्नलमावण्यू के १० विम्नलमावण्यू के १० विम्नलमावण्यू के १० विम्नलमावण्यू के १० विम्नलमावण्यू के १० विम्नलमावण्यू कें १० विम्नलमावण्यू के १० विम्नलमावण्यू के १० विम्नलमावण्यू के १० विम्नलमावण्यू के १० विम्नलमावण्यू के १० विम्नलमावण्यू के १० विम्नलमावण्यू के १० विम्नलमावण्यू के १० विम्नलमावण्यू के १० विम्नलमावण्यू के १० विम्नलमावण्यू के १० विम्नलम्यू के १० विम्नलम्यू विम्ललमावण्यू के १० विम्नलम्यू विम्ललमावण्यू के १० विम्नलम्यू विम्ललमावण्यू के १० विम्नलम्यू के १० विम्नलम्यू विम्ललमावण्यू के १० विम्नलम्यू विम्ललमावण्यू के १० विम्ललम्यू विम्ललम्यू के १० विम्ललम्यू के १० विम्ललम्यू के १० विम्ललम्यू के १० विम्ललम्यू के १० विम्ललम्यू के १० विम्ललम्यू के १० विम्ललम्यू के १० विम्ललम्यू क    |    |                  |     | 92         | समगसेढी°                        | ख            |             | दाइंती का                                           | _          |                      | ब        |
| े बारिसे दिवसे । कुँ ल किया य मंदिराँ ल ३० औ वीरमुणी, भँ ल सिक्टरँ ल १ रे बीए । कुँ जे १५ किरोगं जे ३१ विजयनिंद जे १६ विम्नस्मानण्यू जे १६ विम्नस्मानण्यू जे १६ विम्नस्मानण्यू जे १६ विम्नस्मानण्यू जे १६ विम्नस्मानण्यू जे १६ विम्नस्मानण्यू जे १६ विम्नस्मानण्यू जे १६ विम्नस्मानण्यू जे १६ विम्नस्मानण्यू जे १६ विम्नस्मानण्यू जे १६ विम्नस्मानण्यू जे १६ विम्नस्मानण्यू जे १६ विम्नस्मानण्यू जे १६ विम्नस्मानण्यू जे १६ विम्नस्मानण्यू जे १६ विम्नस्मानण्यू जे १६ विम्नस्मानण्यू जे १६ विम्नस्मानण्यू जे १६ विम्नस्मानण्यू जे १६ विम्नस्मानण्यू जे १६ विम्नस्मानण्यू जे १६ विम्नस्मानण्यू जे १६ विम्नस्मानण्यू जे १६ विम्नस्मानण्यू जे १६ विम्नस्मानण्यू जे १६ विम्नस्मानण्यू जे १६ विम्नस्मानण्यू जे १६ विम्नस्मानण्यू जे १६ विम्नस्मानण्यू जे १६ विम्नस्मानण्यू जे १६ विम्नस्मानण्यू जे १६ विम्नस्मानण्यू जे १६ विम्नस्मानण्यू जे १६ विम्नस्मानण्यू जे १६ विम्नस्मानण्यू जे १६ विम्नस्मानण्यू जे १६ विम्नस्मानण्यू जे १६ विम्नस्मानण्यू जे १६ विम्नस्मानण्यू जे १६ विम्नस्मानण्यू जे १६ विम्नस्मानण्यू जे १६ विम्नस्मानण्यू जे १६ विम्नस्मानण्यू जे १६ विम्नस्मानण्यू जे १६ विम्नस्मानण्यू जे १६ विम्नस्मानण्यू जे १६ विम्नस्मानण्यू जे १६ विम्नस्मानण्यू के १६ विम्नस्मानण्यू के १६ विम्नस्मानण्यू के १६ विम्नस्मानण्यू के १६ विम्नस्मानण्यू के १६ विम्नस्मानण्यू के १६ विम्नस्मानण्यू के १६ विम्नस्मानण्यू के १६ विम्नस्मानण्यू के १६ विम्नसम्मानण्यू के १६ विम्नसम्मान्यू के १   |    | उह्झ-११६         |     | 93         | <b>° ऊणं</b> मदिरा <sup>°</sup> | 布            | 3.0         |                                                     |            |                      |          |
| े दे बीए । क जे २५ लोगं ज २१ विजयमीह जे ४६ विम्नामाणण् जे १६ विम्नामाणण् जे १६ विम्नामाणण् जे १६ विम्नामाणण् जे १६ विम्नामाणण् जे १६ विम्नामाणण् जे १६ विम्नामाणण् जे १६ विम्नामाणण् जे १६ विम्नामाणण् जे १६ विम्नामाणण् जे १६ विम्नामाणण् जे १६ विम्नामाणण् जे १६ विम्नामाणण् जे १६ विम्नामाणण् जे १६ विम्नामाणण् जे १६ विम्नामाणण् जे १६ विम्नामाणण् जे १६ विम्नामाणण् जे १६ विम्नामाणण् जे १६ विम्नामाणण् जे १६ विम्नामाणण् जे १६ विम्नामाणण् जे १६ विम्नामाणण् जे १६ विम्नामाणण् जे १६ विम्नामाणण् जे १६ विम्नामाणण् जे १६ विम्नामाणण् जे १६ विम्नामाणण् जे १६ विम्नामाणण् जे १६ विम्नामाणण् जे १६ विम्नामाणण् जे १६ विम्नामाणण् जे १६ विम्नामाणण् जे १६ विम्नामाणण् जे १६ विम्नामाणण् जे १६ विम्नामाणण् जे १६ विम्नामाणण् जे १६ विम्नामाणण् जे १६ विम्नामाणण् जे १६ विम्नामाणण् जे १६ विम्नामाणण् जे १६ विम्नामाणण् जे १६ विम्नामाणण् जे १६ विम्नामाणण् जे १६ विम्नामाणण् जे १६ विम्नामाणण् जे १६ विम्नामाणण् जे १६ विम्नामाणण् जे १६ विम्नामाणण् जे १६ विम्नामाणण् जे १६ विम्नामाणण् जे १६ विम्नामाणण् जे १६ विम्नामाणण् जे १६ विम्नामाणण् जे १६ विम्नामाणण् जे १६ विम्नामाणण् जे १६ विम्नामाणण् जे १६ विम्नामाणण् जे १६ विम्नामाणण् जे १६ विम्नामाणण् जे १६ विम्नामाणण् जे १६ विम्नामाणण् जे १६ विम्नामाणण् जे १६ विम्नामाणण् जे १६ विम्नामाणण् जे १६ विम्नामाणण् जे १६ विम्नामाणण् जे १६ विम्नामाणण् जे १६ विम्नामाणण् जे १६ विम्नामाणण् जे १६ विम्नामाणण् जे १६ विम्नामाणण् जे १६ विम्नामाणण् जे १६ विम्नामाणण् जे १६ विम्नामाणण् जे १६ विम्नामाणण् जे १६ विम्नामाणण् जे १६ विम्नामाणण् जे १६ विम्नामाणण् विम्नामाणण् जे १६ विम्नामाणण् विम्नामाणण् विम्नामाणण् १६ विम्नामाणण् विम्नामाणण् विम्नामाणण् विम्नामाणण् १६ विम्नामाणण् १६ विम्नामाणण् १६ विम्नामाणण् १६ विम्नामाणण् १६ विम्नामाणण् १६ विम्नामाणण् १६ विम्नामाणण् १६ विम्नामाणण् १६ विम्नामाणण् १६ विम्नामाणण् १६ विम्नामाणण् १६ विम्नामाणण् १६ विम्नामाणण् १६ विम्नामाणण् १६ विम्नामाणण् १६ विम्नामाणण् १६ विम्नामाणण् १६ विम्नामाणण्याच १६ विम्नामाणण्याच १६ विम्नामाणण्याच १६ विम्नामाणण्याच १६ विम्नामाणण्याच १६ विम्नामाणण्याच १६ विम्नामाणण्याच १६ विम्नामाणण्याच १६ विम्नामाणण्याच १६ विम्नामाणण्याच १६ विम्नामाणण्याच १६ विम्नामाणण्याच १६ विम्ना    | •  | मारिके जिस्सी। क | 277 |            |                                 | ख            |             |                                                     | `          |                      |          |
| े इ सुर्वाव के 1६ ण पणरवेण ख 21 पुरेहिं " ४६ तेणुं ख व कि व कि व कि व कि व कि व कि व कि व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -  |                  |     | 9 4        | °ळोगं                           | जे           | -           |                                                     | जे ४६      |                      |          |
| र ससंवि स्व "णं च करु" क ११ वित्त के विता के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के    |    |                  |     |            |                                 |              |             | सु <b>रेहिं</b>                                     | •          |                      |          |
| र हो ही भि क १० वरतहण ल २२ 'पक्लेक्सारिस क 'प्राचीवि' जी, क शेंडर भि जी, ज १० 'रक्केसुयावर या को' जे काउं। प' जे पर्या ॥ पर्या ॥ पर्या जे पर्या ॥ पर्या जे पर्या ॥ पर्या जे पर्या ॥ पर्या जे पर्या ॥ पर्या जे पर्या ॥ पर्या जे पर्या ॥ पर्या ॥ पर्या ॥ पर्या ॥ पर्या ॥ पर्या ॥ पर्या ॥ पर्या ॥ पर्या ॥ पर्या ॥ पर्या ॥ पर्या ॥ पर्या ॥ पर्या ॥ पर्या ॥ पर्या ॥ पर्या ॥ पर्या ॥ पर्या ॥ पर्या ॥ पर्या ॥ पर्या ॥ पर्या ॥ पर्या ॥ पर्या ॥ पर्या ॥ पर्या ॥ पर्या ॥ पर्या ॥ पर्या ॥ पर्या ॥ पर्या ॥ पर्या ॥ पर्या ॥ पर्या ॥ पर्या ॥ पर्या ॥ पर्या ॥ पर्या ॥ पर्या ॥ पर्या ॥ पर्या ॥ पर्या ॥ पर्या ॥ पर्या ॥ पर्या ॥ पर्या ॥ पर्या ॥ पर्या ॥ पर्या ॥ पर्या ॥ पर्या ॥ पर्या ॥ पर्या ॥ पर्या ॥ पर्या ॥ पर्या ॥ पर्या ॥ पर्या ॥ पर्या ॥ पर्या ॥ पर्या ॥ पर्या ॥ पर्या ॥ पर्या ॥ पर्या ॥ पर्या ॥ पर्या ॥ पर्या ॥ पर्या ॥ पर्या ॥ पर्या ॥ पर्या ॥ पर्या ॥ पर्या ॥ पर्या ॥ पर्या ॥ पर्या ॥ जे भारवन्ता ॥ पर्या ॥ जे भारवन्ता ॥ पर्या ॥ जे भारवन्ता ॥ पर्या ॥ जे भारवन्ता ॥ पर्या ॥ जे भारवन्ता ॥ जे भारवन्ता ॥ जे भारवन्ता ॥ पर्या ॥ जे भारवन्ता ॥ जे भारवन्ता ॥ जे भारवन्ता ॥ जे भारवन्ता ॥ जे भारवन्ता ॥ जे भारवन्ता ॥ जे भारवन्ता ॥ जे भारवन्ता ॥ जे भारवन्ता ॥ जे भारवन्ता ॥ जे भारवन्ता ॥ जे भारवन्ता ॥ जे भारवन्ता ॥ जे भारवन्ता ॥ जे भारवन्ता ॥ जे भारवन्ता ॥ जे भारवन्ता ॥ जे भारवन्ता ॥ जे भारवन्ता ॥ जे भारवन्ता ॥ जे भारवन्ता ॥ जे भारवन्ता ॥ जे भारवन्ता ॥ जे भारवन्ता ॥ जे भारवन्ता ॥ जे भारवन्ता ॥ जे भारवन्ता ॥ जे भारवन्ता ॥ जे भारवन्ता ॥ जे भारवन्ता ॥ जे भारवन्ता ॥ जे भारवन्ता ॥ जे भारवन्ता ॥ जे भारवन्ता ॥ जे भारवन्ता ॥ जे भारवन्ता ॥ जे भारवन्ता ॥ जे भारवन्ता ॥ जे भारवन्ता ॥ जे भारवन्ता ॥ जे भारवन्ता ॥ जे भारवन्ता ॥ जे भारवन्ता ॥ जे भारवन्ता ॥ जे भारवन्ता ॥ जे भारवन्ता ॥ जे भारवन्ता ॥ जे भारवन्ता ॥ जे भारवन्ता ॥ जे भारवन्ता ॥ जे भारवन्ता ॥ जे भारवन्ता ॥ जे भारवन्ता ॥ जे भारवन्ता ॥ जे भारवन्ता ॥ जे भारवन्ता ॥ जे भारवन्ता ॥ जे भारवन्ता ॥ जे भारवन्ता ॥ जे भारवन्ता ॥ जे भारवन्ता ॥ जे भारवन्ता ॥ जे भारवन्ता ॥ जे भारवन्ता ॥ जे भारवन्ता ॥ जे भारवन्ता ॥ जे भारवन्ता ॥ जे भारवन्ता ॥ जे भारवन्ता ॥ जे भारवन्ता ॥ जे भारवन्ता ॥ जे भारवन्ता ॥ जे भारवन्ता ॥ जे भारवन्ता ॥ जे भारवन्ता ॥ जे भारवन्त   | י  |                  | •-  | '4         |                                 |              |             |                                                     |            |                      |          |
| श्रीहर भि जे, व १० "रकेसुवावरयं। को जे २० "महिमं मुनिउलयं नाम पश्चं जे व ति निर्णयस्वाम क "किसुववारयं। को जे काउं। प जे प्रवं ॥ क काउं। प जे पर्वं ॥ क काउं। प जे पर्वं ॥ क काउं। प जे पर्वं ॥ क काउं। प जे पर्वं ॥ क काउं। प जे पर्वं ॥ क काउं। प जे पर्वं ॥ क काउं। प जे पर्वं ॥ क काउं। प जे पर्वं ॥ क काउं। प जे पर्वं ॥ क जे हिस्त्रम्य के जे हिस्त्रम्य के जे हिस्त्रम्य के जे हिस्त्रम्य के जे हिस्त्रम्य के जे हिस्त्रम्य के जे हिस्त्रम्य के जे हिस्त्रम्य के जे हिस्त्रम्य के जे हिस्त्रम्य के जे हिस्त्रम्य के जे हिस्त्रम्य के जे हिस्त्रम्य के जे हिस्त्रम्य के जे हिस्त्रम्य के जे हिस्त्रम्य के जे हिस्त्रम्य के जे हिस्त्रम्य के जे हिस्त्रम्य के जे हिस्त्रम्य के जे हिस्त्रम्य के जे हिस्त्रम्य के जे हिस्त्रम्य के जे हिस्त्रम्य के जे हिस्त्रम्य के जे हिस्त्रम्य के जे हिस्त्रम्य के जे हिस्त्रम्य के जे हिस्त्रम्य के जे हिस्त्रम्य के जे हिस्त्रम्य के जे हिस्त्रम्य के जे हिस्त्रम्य के जे हिस्त्रम्य के जे हिस्त्रम्य के जे हिस्त्रम्य के जे हिस्त्रम्य के जे हिस्त्रम्य के जे हिस्त्रम्य के जे हिस्त्रम्य के जे हिस्त्रम्य के जे हिस्त्रम्य के जे हिस्त्रम्य के जे हिस्त्रम्य के जे हिस्त्रम्य के जे हिस्त्रम्य के जे हिस्त्रम्य के जे हिस्त्रम्य के जे हिस्त्रम्य के जे हिस्त्रम्य के जे हिस्त्रम्य के जे हिस्त्रम्य के जे हिस्त्रम्य के जे हिस्त्रम्य के जे हिस्त्रम्य के हिस्त्रम्य के जे हिस्त्रम्य के हिस्त्रम्य के हिस्त्रम्य के हिस्त्रम्य के हिस्त्रम्य के हिस्त्रम्य के हिस्त्रम्य के हिस्त्रम्य के हिस्त्रम्य के हिस्त्रम्य के हिस्त्रम्य के हिस्त्रम्य के हिस्त्रम्य के हिस्त्रम्य के हिस्त्रम्य के हिस्त्रम्य के हिस्त्रम्य के हिस्त्रम्य के हिस्त्रम्य के हिस्त्रम्य के हिस्त्रम्य के हिस्त्रम्य के हिस्त्रम्य के हिस्त्रम्य के हिस्त्रम्य के हिस्त्रम्य के हिस्त्रम्य के हिस्त्रम्य के हिस्त्रम्य के हिस्त्रम्य के हिस्त्रम्य के हिस्त्रम्य के हिस्त्रम्य के हिस्त्रम्य के हिस्त्रम्य के हिस्त्रम्य के हिस्त्रम्य के हिस्त्रम्य के हिस्त्रम्य के हिस्त्रम्य के हिस्त्रम्य के हिस्त्रम्य के हित्त्रम्य के हित्त्य के हित्त्य के हित्त्य के हित्त्य के हित्त्य के हित्त्य के हित्त्य के हित्त्य के    | 5  |                  |     | 9.5        |                                 | -            |             | <sup>°</sup> पक्षेकारसि <sup>°</sup>                | क          | •                    |          |
| र त गिण्हस्सामि क "किस्यवयार । क काउं । प जे पव्यं ॥ क समकरो जे भ कोइल्प्रहर्जामीयं क,ल क्ष क्ष क्ष क्ष क्ष के किस के काउं । प जे पव्यं ॥ क काउं । प जे पव्यं ॥ क काउं । प जे के किस के काउं । प जे के किस के काउं । प जे के किस के काउं । प जे के किस के काउं । प जे के किस के काउं । प जे का काउं । प जे का काउं । प जे का काउं । प जे का काउं । प जे का काउं । प जे का काउं । प जे का काउं । प जे का काउं । प जे का काउं । प जे का काउं । प जे का काउं । प जे का काउं । प जे का काउं । प जे का काउं । प जे का काउं । प जे का काउं । प जे का काउं । प जे का काउं । प जे का काउं । प जे का काउं । प जे का काउं । प जे का काउं । प जे का काउं । प जे का काउं । प जे का काउं । प जे का काउं । प जे का काउं । प जे का काउं । प जे का काउं । प जे का काउं । प जे जे जे जे जे जे जे जे जे जे जे का जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ٠, |                  |     |            |                                 |              | 34          |                                                     |            |                      |          |
| ३ समाकटो जो १० कोइलमुहलुस्मीयं क,ल ३५ केइलिस स्व च सुविठलं काउं 1प त्व च सुविठलं काउं 1प त्व च सुविठलं काउं 1प त्व च सुविठलं काउं 1प त्व च सुविठलं काउं 1प त्व च सुविठलं काउं 1प त्व च सुविठलं काउं 1प त्व त्व त्व त्व त्व त्व त्व त्व त्व त्व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3  |                  |     | 4 9        |                                 |              |             | काउं। प <sup>°</sup>                                | जे         |                      |          |
| प्रशिक्षण प्रशिक्षण प्रशिक्षण प्रशिक्षण प्रशिक्षण प्रशिक्षण प्रशिक्षण प्रशिक्षण प्रशिक्षण प्रशिक्षण प्रशिक्षण प्रशिक्षण प्रशिक्षण प्रशिक्षण प्रशिक्षण प्रशिक्षण प्रशिक्षण प्रशिक्षण प्रशिक्षण प्रशिक्षण प्रशिक्षण प्रशिक्षण प्रशिक्षण प्रशिक्षण प्रशिक्षण प्रशिक्षण प्रशिक्षण प्रशिक्षण प्रशिक्षण प्रशिक्षण प्रशिक्षण प्रशिक्षण प्रशिक्षण प्रशिक्षण प्रशिक्षण प्रशिक्षण प्रशिक्षण प्रशिक्षण प्रशिक्षण प्रशिक्षण प्रशिक्षण प्रशिक्षण प्रशिक्षण प्रशिक्षण प्रशिक्षण प्रशिक्षण प्रशिक्षण प्रशिक्षण प्रशिक्षण प्रशिक्षण प्रशिक्षण प्रशिक्षण प्रशिक्षण प्रशिक्षण प्रशिक्षण प्रशिक्षण प्रशिक्षण प्रशिक्षण प्रशिक्षण प्रशिक्षण प्रशिक्षण प्रशिक्षण प्रशिक्षण प्रशिक्षण प्रशिक्षण प्रशिक्षण प्रशिक्षण प्रशिक्षण प्रशिक्षण प्रशिक्षण प्रशिक्षण प्रशिक्षण प्रशिक्षण प्रशिक्षण प्रशिक्षण प्रशिक्षण प्रशिक्षण प्रशिक्षण प्रशिक्षण प्रशिक्षण प्रशिक्षण प्रशिक्षण प्रशिक्षण प्रशिक्षण प्रशिक्षण प्रशिक्षण प्रशिक्षण प्रशिक्षण प्रशिक्षण प्रशिक्षण प्रशिक्षण प्रशिक्षण प्रशिक्षण प्रशिक्षण प्रशिक्षण प्रशिक्षण प्रशिक्षण प्रशिक्षण प्रशिक्षण प्रशिक्षण प्रशिक्षण प्रशिक्षण प्रशिक्षण प्रशिक्षण प्रशिक्षण प्रशिक्षण प्रशिक्षण प्रशिक्षण प्रशिक्षण प्रशिक्षण प्रशिक्षण प्रशिक्षण प्रशिक्षण प्रशिक्षण प्रशिक्षण प्रशिक्षण प्रशिक्षण प्रशिक्षण प्रशिक्षण प्रशिक्षण प्रशिक्षण प्रशिक्षण प्रशिक्षण प्रशिक्षण प्रशिक्षण प्रशिक्षण प्रशिक्षण प्रशिक्षण प्रशिक्षण प्रशिक्षण प्रशिक्षण प्रशिक्षण प्रशिक्षण प्रशिक्षण प्रशिक्षण प्रशिक्षण प्रशिक्षण प्रशिक्षण प्रशिक्षण प्रशिक्षण प्रशिक्षण प्रशिक्षण प्रशिक्षण प्रशिक्षण प्रशिक्षण प्रशिक्षण प्रशिक्षण प्रशिक्षण प्रशिक्षण प्रशिक्षण प्रशिक्षण प्रशिक्षण प्रशिक्षण प्रशिक्षण प्रशिक्षण प्रशिक्षण प्रशिक्षण प्रशिक्षण प्रशिक्षण प्रशिक्षण प्रशिक्षण प्रशिक्षण प्रशिक्षण प्रशिक्षण प्रशिक्षण प्रशिक्षण प्रशिक्षण प्रशिक्षण प्रशिक्षण प्रशिक्षण प्रशिक्षण प्रशिक्षण प्रशिक्षण प्रशिक्षण प्रशिक्षण प्रशिक्षण प्रशिक्षण प्रशिक्षण प्रशिक्षण प्रशिक्षण प्रशिक्षण प्रशिक्षण प्रशिक्षण प्रशिक्षण प्रशिक्षण प्रति प्रशिक्षण प्रशिक्षण प्रशिक्षण प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्र   |    |                  |     |            |                                 | -            | 34          |                                                     |            | 7-4 (1               | •        |
| भ श्री सम के १८ शिष्ठं उदस्यगंदेयों जे १८ शिष्ठं उदस्यगंदेयों जे १८ शिष्ठं उदस्यगंदेयों जे गुणस्याह ख १ सक्दराल्याए पुढवीओं जे महत्त्र हों वे दे वे दे वे का काजण ख महत्त्र हों हों वे दे वे का काजण ख मक्दरपहुं वाल्याय पुढवीओं जे मक्दरपहुं वाल्याय पुढवीओं जे मक्दरपहुं वाल्याय पुढवीओं जे मक्दरपहुं वाल्याय पुढवीओं जे मक्दरपहुं वाल्याय पुढवीओं जे का विदेश महत्त्र के १९ किल विदेशी, भें का ३० शाणाणला जे, ख एक्ट्रीओं जे विदेश मुह्यमी, भें ख ३० शाणाणला जे, ख एक्ट्रीओं जे विदेश मुह्यमी, भें ख ३० शाणाणलेण का पुढवीओं जे विदेश मुह्यमी, भें ख ३० शाणाणलेण का पुढवीओं ख एक्ट्रीओं जे विदेश मुह्यमी, भें ख ३० शाणाणलेण का पुढवीओं जे विदेश मुह्यमी जे विदेश मुह्यमी जे विदेश मुह्यमी जे विदेश मुह्यमी जे विदेश मुह्यमी जे विदेश मुह्यमी जे विदेश मुह्यमी जे विदेश मुह्यमी जे विदेश मुह्यमी जे विदेश मुह्यमी जे विदेश मुह्यमी जे विदेश मुह्यमी जे विदेश मुह्यमी जे विदेश मुह्यमी जे विदेश मुह्यमी जे विदेश मुह्यमी जे विदेश मुह्यमी जे विदेश मुह्यमी जे विदेश मुह्यमी जे विदेश मुह्यमी जे विदेश मुह्यमी जे विदेश मुह्यमी जे विदेश मुह्यमी जे विदेश मुह्यमी जे विदेश मुह्यमी जे विदेश मुह्यमी जे विदेश मुह्यमी जे विदेश मुह्यमी जे विदेश मुह्यमी जे विदेश मुह्यमी जे विदेश मुह्यमी जे विदेश मुह्यमी जे विदेश मुह्यमी जे विदेश मुह्यमी जे विदेश मुह्यमी जे विदेश मुह्यमी जे विदेश मुह्यमी जे विदेश मुह्यमी जे विदेश मुह्यमी जे विदेश मुह्यमी जे विदेश मुह्यमी जे विदेश मुह्यमी जे विदेश मुह्यमी जे विदेश मुह्यमी जे विदेश मुह्यमी जे विदेश मुह्यमी जे विदेश मुह्यमी जे विदेश मुह्यमी जे विदेश मुह्यमी जे विदेश मुह्यमी जे विदेश मुह्यमी जे विदेश मुह्यमी जे विदेश मुह्यमी जे विदेश मुह्यमी जे विदेश मुह्यमी जे विदेश मुह्यमी जे विदेश मुह्यमी जे विदेश मुह्यमी जे विदेश मुह्यमी जे विदेश मुह्यमी जे विदेश मुह्यमी जे विदेश मुह्यमी जे विदेश मुह्यमी जे विदेश मुह्यमी जे विदेश मुह्यमी जे विदेश मुह्यमी जे विदेश मुह्यमी जे विदेश मुह्यमी जे विदेश मुह्यमी जे विदेश मुह्यमी जे विदेश मुह्यमी जे विदेश मुह्यमी जे विदेश मुह्यमी जे विदेश मुह्यमी जे विदेश मुह्यमी जे विदेश मुह्यमी जे विदेश मुह्यमी जे विदेश मुह्यमी जे विदेश मुह्यमी जे विदेश मुह्यमी जे विदेश मुह्यमी जे विदेश मुह्यमी जे विदेश मुह्यमी जे विदेश मुह्यमी    |    |                  |     |            |                                 |              |             |                                                     | **         | ····· •• •           |          |
| प्रितिहिंगर। जं त्र विहेड विस्ताविष्ण ज्ञ प्राथि विहेड वेदेश कांद्रण विहेड वेदेश कांद्रण विहेड वेदेश कांद्रण विहेड वेदेश कांद्रण विहेड वेदेश कांद्रण विहेड वेदेश कांद्रण विहेड वेदेश कांद्रण विहेड वाल्या य पुतिकों के विदेद वेदेश कांद्रण विहेड वाल्या य पुतिकों के विदेद वेदेश कांद्रण के विहेड वाल्या य पुतिकों के विदेद वेदेश के विहेदिता, भे के ३० कांद्रणण के पहिण्यों जे विहेड मुद्दर्शनी, भे के ३० कांद्रणण के पहिण्यों जे विहेड मुद्दर्शनी, भे के ३० कांद्रणण के पहिण्यों जे विहेड मुद्दर्शनी, भे के ३० कांद्रणण के पहिण्यों के विहेड मुद्दर्शनी, भे के ३० कांद्रणण के विहेड मुद्दर्शनी, भे के ३० कांद्रणण के विहेड मुद्दर्शनी, भे के अवहरिया जे, का ३० विहेड मुद्दर्शनी के अवहरिया जे, का ३० विहेड मुद्दर्शनी के अवहरिया जे, का ३० विहेड मुद्दर्शनी के अवहरिया जे, का ३० विहेड मुद्दर्शनी के अवहरिया जे, का ३० विहेड मुद्दर्शनी के अवहरिया जे, का ३० विहेड मुद्दर्शनी के अवहरिया जे, का ३० विहेड मुद्दर्शनी के अवहरिया जे, का ३० विहेड मुद्दर्शनी के अवहरिया जे, का ३० विहेड मुद्दर्शनी के अवहरिया जे, का ३० विहेड मुद्दर्शनी के अवहरिया जे, का ३० विहेड मुद्दर्शनी के अवहरिया जे ३० विहेड मुद्दर्शनी के अवहरिया जे ३० विहेड मुद्दर्शनी के अवहरिया जे ३० विहेड मुद्दर्शनी के अवहरिया जे ३० विहेड मुद्दर्शनी के अवहरिया जे ३० विहेड मुद्दर्शनी के ३० विहेड मुद्दर्शनी के विहेड मुद्दर्शनी के विहेड मुद्दर्शनी के विहेड मुद्दर्शनी के विहेड मुद्दर्शनी के विहेड मुद्दर्शनी के विहेड मुद्दर्शनी के विहेड मुद्दर्शनी के विहेड मुद्दर्शनी के विहेड मुद्दर्शनी के विहेड मुद्दर्शनी के विहेड मुद्दर्शनी के विहेड मुद्दर्शनी के विहेड मुद्दर्शनी के विहेड मुद्दर्शनी के विहेड मुद्दर्शनी के विहेड मुद्दर्शनी के विहेड मुद्दर्शनी के विहेड मुद्दर्शनी के विहेड मुद्दर्शनी के विहेड मुद्दर्शनी के विहेड मुद्दर्शनी के विहेड मुद्दर्शनी के विहेड मुद्दर्शनी के विहेड मुद्दर्शनी के विहेड मुद्दर्शनी के विहेड मुद्दर्शनी के विहेड मुद्दर्शनी के विहेड मुद्दर्शनी के विहेड मुद्दर्शनी के विहेड मुद्दर्शनी के विहेड मुद्दर्शनी के विहेड मुद्दर्शनी के विहेड मुद्दर्शनी के विहेड मुद्दर्शनी के विहेड मुद्दर्शनी के विहेड मुद्दर्शनी के विहेड मुद्दर्शनी के विहेड मुद्दर्शनी के विहेड मुद्दर्शनी के विहेड मुद्दर्शनी के विहेड मुद्द   |    | _                |     |            | -                               | _            |             |                                                     |            | उह्दा-११८            |          |
| पे निहाती से प्रिक्ट विहं से देवां कांडण हैं के अलाइण्ण ख सकरवालुयाए पुढ़वीओं जे जणयतणयवर रूयां राँ ख है भयावत्तं के सकरपहुं वालुया य पुढ़वीओं जे वर्देद के ते सम्मभासे गं ल है आणाणाला जे, ख पुढ़वीओं जे तरवरस्स के ते किल विहर्सता, भं के हैं आणाणाला जे, ख पुढ़वीओं जे तरवरस्स के ते किल विहर्सता, भं के हैं जाणाणालेण के पुढ़वीओं जे तरवरस्स के ते किल विहर्सता, भं ल हैं जाणाणालेण के पुढ़ियों जे ते किल विहर्सता, भं ल हैं जाणाणालेण के पुढ़ियों जे ते लिलों कमलाए सर्म जे ते किल महर्पणी, भं ल हैं जाणाणालेण के पुढ़ियों ले ते किल महर्पणी, भं ल हैं जे विहर्म जे, ल पुढ़ियों जे ते किल महर्पणी, भं ल हैं जे विहर्म जे ते लिल महर्पणी जे ते त्रियं जे ते लिल महर्पणी जे ते त्रियं जे ते लिल महर्पणी जे ते त्रियं जे ते त्रियं जे ते त्रियं जे ते त्रियं जे ते त्रियं जे ते त्रियं जे ते त्रियं जे ते त्रियं जे ते त्रियं जे ते त्रियं जे ते त्रियं जे ते त्रियं जे ते त्रियं जे ते त्रियं जे ते ते त्रियं जे ते त्रियं जे ते त्रियं जे ते त्रियं जे ते त्रियं जे ते त्रियं जे ते त्रियं जे ते त्रियं जे ते त्रियं जे ते त्रियं जे ते त्रियं जे ते त्रियं जे ते त्रियं जे ते त्रियं किल के ते त्रियं किल के ते त्रियं किल के ते त्रियं किल के ते त्रियं किल के ते त्रियं किल के ते त्रियं किल के ते त्रियं किल के ते त्रियं किल के ते त्रियं किल के ते त्रियं किल के ते त्रियं किल के ते त्रियं किल के ते त्रियं किल के ते त्रियं किल के ते त्रियं किल के ते त्रियं किल के ते त्रियं किल के ते त्रियं किल के ते त्रियं किल के ते त्रियं किल के ते त्रियं किल के ते त्रियं किल के ते त्रियं किल के ते त्रियं किल के ते त्रियं किल के ते त्रियं किल के ते त्रियं किल के ते त्रियं किल के ते त्रियं किल के ते त्रियं किल के ते त्रियं किल के ते त्रियं किल के ते त्रियं किल के ते त्रियं किल के ते त्रियं किल के ते त्रियं किल के ते त्रियं किल के ते त्रियं किल के ते त्रियं किल के ते त्रियं किल के ते त्रियं किल के ते त्रियं किल के ते त्रियं किल के ते त्रियं किल के ते त्रियं किल के ते ते त्रियं किल के ते ते त्रियं किल के ते ते ते ते ते ते ते ते ते ते ते ते ते                                                                                                                                                    |    |                  |     | 46         | ांबहं उवस्मा द                  | वा जे        | •           |                                                     | ग्ब        |                      |          |
| पेन्छन्तिवरहर्य , जण्यतणयवररूयां राँख ३६ भयावसं ६ सहरपहुँ वालुया य पुढवीओ ल १० सम्मभासे गाँ ल ३० झाणाणला जे,ल पुढवीओ ल १० किल विहर्रता, भ क ३० 'तबिन्धण क पुढवीओ ल पुढवीओ ल १० किल विहर्रता, भ क ३० 'तबिन्धण क पुढवीओ ल पुढवीओ ल पुढवीओ ल पुढवीओ ल पुढवीओ ल पुढवीओ ल पुढवीओ ल पुढवीओ ल पुढवीओ ल पुढवीओ ल पुढवीओ ल पुढवीओ ल पुढवीओ ल भारिपयेंसे क अबहरिया जे,ल ३० व तविण ज ल य पणकसायपज्यतिओ जे भारिपयेंसे क १० परिवरिया क ३८ 'वंग्रं हणिओ य क ३ भारडन्ता , जिल्हें ते ल पीए, ल ३८ पिहतो य ल पुढवीओ पुढ्याओ। दें ले १० परिवर्या क ३८ 'पहतो य ल पुढवीओ पुढ्याओ। दें ले १० परिवर्या क ३८ 'पहतो य ल पुढवीओ पुढ्याओ। दें ले १० परिवर्या क ३८ 'पहतो य ल पुढवीओ पुढ्याओ। दें ले १० पर्या, ले ३८ 'पहतो य ल पुढवीओ पुढ्याओ। दें ले १० पुढ्याओ। दें ले १० पुढ्याओ। दें ले १० पुढ्याओ। वे,ल ६ कंड्रुयु क,ले १० ब्रिक्स विद्या क १० व्रावर्या  |    |                  |     | 96         | <sup>*</sup> विहंच देवां का     | ऊणं          | 3 €         | <del>-</del>                                        | ्<br>ख     |                      |          |
| वरेंदर जी १८ सम्मनसं ग ल ३७ झाणाणला जे, ल पहरथी जी लगरवरस के १९ किल बिहर्स्ता, भ के ३० 'तिबेन्धण के १ पहरथी जी लिल महर्पनी, भ ल ३० नाणाणिलेण के पहरथी जी लिल महर्पनी, भ ल ३० नाणाणिलेण के पहरथी जी लिल महर्पनी, भ ल ३० नाणाणिलेण के पहरूथ के एकत्ती ल एकत्ती ल अवहर्षिया जे, ल ३० व तवेण ज ल ३ घणकसायपज्ञिको जे भारहर्पते के १९ परिवरिया के ३८ 'ग्रं हिणिओ य के भारहरूता ,, व ३८ परिवरिया के ३८ 'ग्रं हिणीओ य के भारहरूता ,, व ३८ परिवरिया के ३८ 'ग्रं हिणीओ य के भारहरूता ,, व वलह्या ,, व वलह्या ,, व वलह्या ,, व वलह्या ,, व वलह्या ,, व वलह्या ,, व वलह्या ,, व वलह्या ,, व वलह्या ,, व वलह्या ,, व वलह्या ,, व वलह्या ,, व वलह्या ,, व वलह्या ,, व वलह्या ,, व वलह्या ,, व वलह्या ,, व वलह्या ,, व वलह्या ,, व वलह्या ,, व वलह्या ,, व वलह्या ,, व वलह्या ,, व वलह्या ,, व वलह्या ,, व वलह्या ,, व वलह्या ,, व वलह्या ,, व वलह्या ,, व वलह्या ,, व वलह्या ,, व वलह्या ,, व वलह्या ,, व वलह्या ,, व वलह्या ,, व वलह्या ,, व वलह्या ,, व वलह्या ,, व वलह्या ,, व वलह्या ,, व वलह्या ,, व वलह्या ,, व वलह्या ,, व वलह्या ,, व वलह्या ,, व वलह्या ,, व वलह्या ,, व वलह्या ,, व वलह्या ,, व वलह्या ,, व वलह्या ,, व वलह्या ,, व वलह्या ,, व वलह्या ,, व वलह्या ,, व वलह्या ,, व वलह्या ,, व वलह्या ,, व वलह्या ,, व वलह्या ,, व वल्या ,, व वलह्या ,, व वल्या ,, व वल्या ,, व वल्या तह्या ,, व वल्या ,, व वल्या तह वग्य क्या ,, व वल्या ,, व वल्या तह वग्य क्या ,, व वल्या क्या ,, व वल्या क्या ,, व वल्या ,, व वल्या क्या क्या ,, व वल्या क्या ,, व व्या क्या क्या क्या ,, व व्या क्या क्या क्या क्या क्या क्या क्या क                                                                       |    |                  |     |            |                                 | (ाँ ख        |             | -                                                   | 5          |                      | य        |
| े नरवरस्स के १९ किल विहर्सनी, भे के ३७ तिबेच्छण के र पहारधी जै किल मुहपनी, भे से ३० नाणाणिलेण के पहारथु के किल मुहपनी, भे से ३० नाणाणिलेण के पहारथु के पहारों के अवहरिया जे,स्य ३० न तवेण जै से यणकसायपञ्चित्रओं जे भिर्दिष्य के २० परिवरिया के ३८ वेष हणिओं ये के ३ भारडन्ता ,, विहर्म मुहपूर्व के परिवरिया के ३८ वेष हणिओं ये के ३ भारडन्ता ,, विहर्म मुहणें । सी अवहरिया जे,स्य ३० व तवेण जै से यणकसायपञ्चित्रओं जे भारडन्ता ,, विहर्म मुहणें । सी अवहरिया जे,स्य के अवहरिया ,, विहर्म मुहणें । सी अवहरिया ,, विहर्म मुहणें । जे,स्य के के कि के कि कि के कि कि कि कि मुहणें । जे,स्य के के कि कि कि कि मुहणें । जे,स्य के के कि कि कि मुहणें । जे,स्य के के कि कि कि मुहणें । जे,स्य के के कि कि के विहर्म मुहणें । जे,स्य के के कि कि मुहणें । जे,स्य के के कि कि मुहणें । जे,स्य के के कि कि मुहणें । जे,स्य के के कि कि मुहणें सी अवहर्म मुहणें । जे,स्य के के कि कि मुहणें सी अवहर्म मुहणें । जे,स्य के के कि कि मुहणें सी अवहर्म मुहणें । जे के कि कि मुहणें सी अवहर्म मुहणें । जे के कि कि मुहणें सी अवहर्म मुहणें सी अवहर्म मुहणें सी कि कि मुहणें सी कि मुहणें सी अवहर्म मुहणें सी अवहर्म मुहणें सी अवहर्म मुहणें सी अवहर्म मुहणें सी अवहर्म मुहणें सी अवहर्म मुहणें सी अवहर्म मुहणें सी अवहर्म मुहणें सी अवहर्म मुहणें सी अवहर्म मुहणें सी अवहर्म मुहणें सी अवहर्म मुहणें सी अवहर्म मुहणें सी अवहर्म मुहणें सी अवहर्म मुहणें के विहर्म मुहणें महित्र मुहणें महित्र महित्र महित्र महित्र महित्र महित्र महित्र महित्र महित्र महित्र महित्र महित्र महित्र महित्र महित्र महित्र महित्र महित्र महित्र महित्र महित्र महित्र महित्र महित्र महित्र महित्र महित्र महित्र महित्र महित्र महित्र महित्र महित्र महित्र महित्र महित्र महित्र महित्र महित्र महित्र महित्र महित्र महित्र महित्र महित्र महित्र महित्र महित्र महित्र महित्र महित्र महित्र महित्र महित्र महित्र महित्र महित्र महित्र महित्र महित्र महित्र महित्र महित्र महित्र महित्र महित्र महित्र महित्र महित्र महित्र महित्र महित्र महित्र महित्र महित्र महित्र महित्र महित्र महित्र महित्र महित्र महित्र महित्र महित्र महित्र महित्र महित्र महित्र महित्र महित्र महित्र महित्र महित्र महित्र महित्र महित्र महित्र महित्र महित्र महित्र महित्र महित्र महित्र महि   | 3  |                  |     | 96         |                                 | स्व          |             | झाणाणला <sup>०</sup> जे,                            | ख          | •                    |          |
| १ चुसाहीणो स्व किस्न मुहणानी, भे स्व ३० नाणाणिलेण के पहुल्यु के पिर्टेश के किसाहि ३० ण साहव जे, स्व एकत्तो स्व अवहरिया जे, स्व ३० व तवेणं जे स्व ३ घणकसायपञ्चलिओ जे भारतन्ता । भारतियसे के १० परिवरिया के ३८ थिं हणिओ य के ३ भारतन्ता । भारतन्ता । भारतन्ता य स्व १ वसहया । भारतन्ता य स्व १ वसहया । भारतन्ता य स्व १ वसहया । भारतन्ता य स्व १ वसहया । भारतन्ता य स्व १ वसहया । भारतन्ता य स्व १ वसहया । भारतन्ता य स्व १ वस्त्रा । भारतन्ता य स्व १ वस्त्रा । भारतन्ता य स्व १ वस्त्रा । भारतन्ता य स्व १ वस्त्रा । भारतन्त्र । भारतन्त्र । भारतन्त्र । भारतन्त्र । भारतन्त्र । भारतन्त्र । भारतन्त्र । भारतन्त्र । भारतन्त्र । भारतन्त्र । भारतन्त्र । भारतन्त्र । भारतन्त्र । भारतन्त्र । भारतन्त्र । भारतन्त्र । भारतन्त्र । भारतन्त्र । भारतन्त्र । भारतन्त्र । भारतन्त्र । भारतन्त्र । भारतन्त्र । भारतन्त्र । भारतन्त्र । भारतन्त्र । भारतन्त्र । भारतन्त्र । भारतन्त्र । भारतन्त्र । भारतन्त्र । भारतन्त्र । भारतन्त्र । भारतन्त्र । भारतन्त्र । भारतन्त्र । भारतन्त्र । भारतन्त्र । भारतन्त्र । भारतन्त्र । भारतन्त्र । भारतन्त्र । भारतन्त्र । भारतन्त्र । भारतन्त्र । भारतन्त्र । भारतन्त्र । भारतन्त्र । भारतन्त्र । भारतन्त्र । भारतन्त्र । भारतन्त्र । भारतन्त्र । भारतन्त्र । भारतन्त्र । भारतन्त्र । भारतन्त्र । भारतन्त्र । भारतन्त्र । भारतन्त्र । भारतन्त्र । भारतन्त्र । भारतन्त्र । भारतन्त्र । भारतन्त्र । भारतन्त्र । भारतन्त्र । भारतन्त्र । भारतन्त्र । भारतन्त्र । भारतन्त्र । भारतन्त्र । भारतन्त्र । भारतन्त्र । भारतन्त्र । भारतन्त्र । भारतन्त्र । भारतन्त्र । भारतन्त्र । भारतन्त्र । भारतन्त्र । भारतन्त्र । भारतन्त्र । भारतन्त्र । भारतन्त्र । भारतन्त्र । भारतन्त्र । भारतन्त्र । भारतन्त्र । भारतन्त्र । भारतन्त्र । भारतन्त्र । भारतन्त्र । भारतन्त्र । भारतन्त्र । भारतन्त्र । भारतन्त्र । भारतन्त्र । भारतन्त्र । भारतन्त्र । भारतन्त्र । भारतन्त्र । भारतन्त्र । भारतन्त्र । भारतन्त्र । भारतन्त्र । भारतन्त्र । भारतन्त्र । भारतन्त्र । भारतन्त्र । भारतन्त्र । भारतन्त्र । भारतन्त्र । भारतन्त्र । भारतन्त्र । भारतन्त्र । भारतन्त्र । भारतन्त्र । भारतन्त्र । भारतन्त्र । भारतन्त्र । भारतन्त्र । भारतन्त्र । भारतन्त्र । भारतन्त्र । भारतन्त्र । भारतन्त्य । भारतन्त्र । भारतन्त्   |    |                  |     |            |                                 | <b>₹</b>     |             | -                                                   | •          | पङ्करथी              | जे       |
| १० किसी कमलाए सम जे अवहरिया जे, स्व ३० व तवेण ज स्व ३ घणकसायपज्ञलिओ जे भारे हिपयेसे क ३० परिवरिया क ३८ वर्ष हिणओ य क ३ आरडन्ता ,, विद्युति । स्वी वर्ष १० परिवरिया क ३८ वर्ष हिणओ य क ३ आरडन्ता ,, विद्युति । स्व १० परिवरिया क ३८ वर्ष हिणओ य क ३ आरडन्ता ,, विद्युति । स्व १० परिवरिया क ३८ वर्ष हिणओ य क ३ आरडन्ता ,, विद्युति । स्व १० वर्ष हिणो य स्व १० वर्ष हिणो य स्व १० वर्ष हिणो य स्व १० के हि क ६ व्यवस्थित । स्व १० वर्ष हिणो य स्व १० के हि क ६ व्यवस्थित स्व १० वर्ष हि क ६ व्यवस्थित स्व १० वर्ष हि क ६ व्यवस्थित स्व १० वर्ष हि क ६ व्यवस्थित स्व १० वर्ष हि क ६ व्यवस्थित स्व १० वर्ष हि क ६ व्यवस्थित स्व १० वर्ष हि क ६ व्यवस्थित स्व १० वर्ष हि क ६ व्यवस्थित स्व १० वर्ष हि क ६ व्यवस्थित स्व १० वर्ष हि क ६ व्यवस्थित स्व १० वर्ष हि क ६ व्यवस्थित स्व १० वर्ष हि क ६ व्यवस्थित स्व १० वर्ष हि क ६ व्यवस्थित स्व १० वर्ष हि क ६ व्यवस्थित स्व १० वर्ष हि क ६ व्यवस्थित स्व १० वर्ष हि क ६ व्यवस्थित स्व १० वर्ष हि क ६ व्यवस्थित स्व १० वर्ष हि क ६ व्यवस्थित स्व १० वर्ष हि क ६ व्यवस्थित स्व १० वर्ष हि क ६ व्यवस्थित स्व १० वर्ष हि क ६ वर्ष हि क ६ वर्ष हि क वर्ष हि क वर्ष हि क वर्ष हि क वर्ष हि क वर्ष हि क वर्ष हि क वर्ष हि क वर्ष हि क वर्ष हि क वर्ष हि क वर्ष हि क वर्ष हि क वर्ष हि क वर्ष हि क वर्ष हि क वर्ष हि क वर्ष हि क वर्ष हि क वर्ष हि क वर्ष हि क वर्ष हि क वर्ष हि क वर्ष हि क वर्ष हि क वर्ष हि क वर्ष हि क वर्ष हि क वर्ष हि क वर्ष हि क वर्ष हि क वर्ष हि क वर्ष हि क वर्ष हि क वर्ष हि क वर्ष हि क वर्ष हि क वर्ष हि क वर्ष हि क वर्ष हि क वर्ष हि क वर्ष हि क वर्ष हि क वर्ष हि क वर्ष हि क वर्ष हि क वर्ष हि क वर्ष हि क वर्ष हि क वर्ष हि क वर्ष हि क वर्ष हि क वर्ष हि क वर्ष हि क वर्ष हि क वर्ष हि क वर्ष हि क वर्ष हि क वर्ष हि क वर्ष हि क वर्ष हि क वर्ष हि क वर्ष हि क वर्ष हि क वर्ष हि क वर्ष हि क वर्ष हि क वर्ष हि क वर्ष हि क वर्ष हि क वर्ष हि क वर्ष हि क वर्ष हि क वर्ष हि क वर्ष हि क वर्ष हि क वर्ष हि क वर्ष हि क वर्ष हि क वर्ष हि क वर्ष हि क वर्ष हि क वर्ष हि क वर्ष हि क वर्ष हि क वर्ष हि क वर्ष हि क वर्ष हि क वर्ष हि क वर्ष हि क वर्ष हि क वर्ष हि क वर्ष हि क वर्ष हि क वर्ष हि क वर्ष हि क वर्ष हि क वर्य हि क वर्ष हि क वर्ष हि क वर्ष हि   |    |                  | स्र |            | क्टिल मुहपनी, भ <sup>°</sup>    | ख्           |             | नाणाणिलेण                                           | ₹          | · =                  | ₹5       |
| भारति विश्वास के अवहरिया जे,न्य ३० व तवेण ज ख ३ घणकसायपजिलको जे ११ महिप्यसे क २० परिवरिया क ३८ अंघ हणिओ य क ३ आरडन्ता ,, विश्वह्या ,, विश्वह्या ,, विश्वह्या ,, विश्वह्या ,, विश्वह्या ,, विश्वह्या ,, विश्वह्या ,, विश्वह्या ,, विश्वह्या ,, विश्वह्या ,, विश्वह्या ,, विश्वह्या ,, विश्वह्या ,, विश्वह्या ,, विश्वह्या ,, विश्वह्या ,, विश्वह्या ,, विश्वह्या ,, विश्वह्या ,, विश्वह्या ,, विश्वह्या ,, विश्वह्या ,, विश्वह्या ,, विश्वह्या ,, विश्वह्या ,, विश्वह्या ,, विश्वह्या ,, विश्वह्या ,, विश्वह्या ,, विश्वह्या ,, विश्वह्या ,, विश्वह्या ,, विश्वह्या ,, विश्वह्या ,, विश्वह्या ,, विश्वह्या ,, विश्वह्या ,, विश्वह्या ,, विश्वह्या ,, विश्वह्या ,, विश्वह्या ,, विश्वह्या ,, विश्वह्या ,, विश्वह्या ,, विश्वह्या ,, विश्वह्या ,, विश्वह्या ,, विश्वह्या ,, विश्वह्या ,, विश्वह्या ,, विश्वह्या ,, विश्वह्या ,, विश्वह्या ,, विश्वह्या ,, विश्वह्या ,, विश्वह्या ,, विश्वह्या ,, विश्वह्या ,, विश्वह्या ,, विश्वह्या ,, विश्वह्या ,, विश्वह्या ,, विश्वह्या ,, विश्वह्या ,, विश्वह्या ,, विश्वह्या ,, विश्वह्या ,, विश्वह्या ,, विश्वह्या ,, विश्वह्या ,, विश्वह्या ,, विश्वह्या ,, विश्वह्या ,, विश्वह्या ,, विश्वह्या ,, विश्वह्या ,, विश्वह्या ,, विश्वह्या ,, विश्वह्या ,, विश्वह्या ,, विश्वह्या ,, विश्वह्या ,, विश्वह्या ,, विश्वह्या ,, विश्वह्या ,, विश्वह्या ,, विश्वह्या ,, विश्वह्या ,, विश्वह्या ,, विश्वह्या ,, विश्वह्या ,, विश्वह्या ,, विश्वह्या ,, विश्वह्या ,, विश्वह्या ,, विश्वह्या ,, विश्वह्या ,, विश्वह्या ,, विश्वह्या ,, विश्वह्या ,, विश्वह्या ,, विश्वह्या ,, विश्वह्या ,, विश्वह्या ,, विश्वह्या ,, विश्वह्या ,, विश्वह्या ,, विश्वह्या ,, विश्वह्या ,, विश्वह्या ,, विश्वह्या ,, विश्वह्या ,, विश्वह्या ,, विश्वह्या ,, विश्वह्या ,, विश्वह्या ,, विश्वह्या ,, विश्वह्या ,, विश्वह्या ,, विश्वह्या ,, विश्वह्या ,, विश्वह्या ,, विश्वह्या ,, विश्वह्या ,, विश्वह्या ,, विश्वह्या ,, विश्वह्या ,, विश्वह्या ,, विश्वह्या ,, विश्वह्या ,, विश्वह्या ,, विश्वह्या ,, विश्वह्या ,, विश्वह्या ,, विश्वह्या ,, विश्वह्या ,, विश्वह्या ,, विश्वह्या ,, विश्वह्या ,, विश्वह्या ,, विश्वह्या ,, विश्वह्या ,, विश्वह्या ,, विश्वह्या ,, विश्वह्या ,, विश्वह्या ,, विश्वह्या ,, विश्वह्या ,,    |    |                  |     | ₹•         | 'कमाहि                          |              | 3.0         | ैण <b>साइ</b> व जे,                                 | ख          | एक्सो                |          |
| १२ 'स्स मुद्धसंवेगा । खी 'त २० परिवारमा क ३८ 'वं हणिओ य क १ अरिडन्ता ', विद्धा के ३८ फिहतो य ख ५ वलह्या ', वलह्या ', वलह्या ', वलह्या ', वलह्या ', वलह्या ', वलह्या ', वलह्या ', वलह्या ', वलह्या ', वलह्या ', वलह्या ', वलह्या ', वलह्या ', वलह्या ', वल्या । जे,ख ६ कंद्धमु क,जे १८ जिल्लाम कि ३९ जुहादीया ', ३९ 'डवि' वसन्तस्स क ६ 'मु विद्याया ', व्यक्ति ', २४ वहवे जरा ख ३९ जुहुं में क ६ वृज्यन्ति ख 'पमसरणावि' ख २५ जुब्ति जे ४० एवं मेसारनदी जे ७ कोकेन्ता जे नाम पर्वे जे २५ 'हि जिल्लमं ४० 'रथ निउद्ध साहव ख ७ 'जिपट्टे ख पर्वे ।। क समणमणहरं ख ४० 'ह साहवे जे ७ वित्तयसयवर्थ जे उद्देश-१९७ २६ हालेके जे ४० कराया के ४० 'र साहवे जे ७ वित्तयसयवर्थ जे उद्देश-१९७ २६ हालेके जे ४० कराया के ४० कराया कर्या कराया ख                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | •                |     |            | अवहरिया                         | जे,म्य       | 3 0         |                                                     | >          | घणकसायपञ्जलिअ        | ो जे     |
| १३ ° बुद्धी व्हा विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष    |    |                  |     | ३०         | परिवरि <b>या</b>                | क            | 3 6         | <sup>°</sup> उंघं हणिओ य                            | <b>क</b> ३ | भारडम्ता             | *1       |
| १४ दुन्दुहीओ पहुराओ। दे जे 'ण सया, जे ३८ 'समू, उत्तमलेसाइ- ६ केखि क<br>१६ जिणमए निरक्षो ,, २१ सुरॅद्वे ,, सुलेणं ॥ जे,ख ६ कंड्सु क,जे<br>१७ बीओ य दि ,, १४ सुद्धादीया ,, ३९ 'डवि' वसन्तस्स क ६ 'सु विद्धपाया ,,<br>इति ,, २४ बहुवे णरा स्त्र ३९ दुहुं म क ६ वृज्यन्ति ख<br>पर्ससरणावि' स्त्र २५ जुबतीर्द्धि जे ४० एवं संसारनदी जे ७ कोलेन्द्रा जे<br>नाम पश्वं जे २५ 'हि णिव्यतं ४० 'श्व मित्रद्धं साह्य स्त्र ७ 'णिपट्टे स्त्र<br>पश्चं ॥ क समणमणहरं स्त्र ४० 'श्व साह्य जे ७ वित्तयसयवश्य जे<br>उद्देश-१६७ २६ हार्बेर्ड जे ४० 'हम मित्रं स्ट ७ ८ 'श्विपंदवरं ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |                  |     | २ १        | ंग सीए,                         | ग्व          | 36          | णिहतो य                                             | ख्य ५      | वलह्या               | 1)       |
| १६ जिणमए निरक्षो , २२ सुरद्वे , मुटेणं ॥ जे,ख ६ कंह्रमु क,जे १० बोक्यो य दि , १४ छुडादीया , ३९ °डवि° वसन्तस्स क ६ °सु विद्धपाया , इति , २४ बहुवे जरा स्त ३९ दुहुं म क ६ दुज्ज्ञानित स्त जिसंसरणावि स्त २५ जुबतीर्द्धि जे ४० एवं संसारनदी जे ७ कोलेन्ता जे नाम पश्वे जे २५ हि णिव्यतं ४० °रथ निउद्धं साहव स्त ७ °णिपट्टे स्त पश्चे॥ क समणमणहरं स्त ४० °द्वं साहव जे ७ चित्तय तह वरवे क २५ °दे गेवं जे ४१ वसमो , चित्तयस्यवद्ये जे उद्देश-१९७ २६ हार्बेर्ड जे ४० °द्वं साहव क ८ °णिपट्टे स्त                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | •  | -                |     |            | 'ण सया,                         | जे           | 3,6         |                                                     | Ę          | केवि                 | 4        |
| १० बीखो य दिं ,, १४ खुडादीया ,, ३९ °डांबि° वसन्तस्स क ६ °सु विद्यपाया ,, इति , १४ बहुंचे परा स्त्र ३९ दुहुं में क ६ दुज्यन्ति स्त्र विद्यपाया ,, इति , इति , इति , इति , इति , इति , इति , इति , इति , इति , इति , इति , इति , इति , इति , इति , इति , इति , इति , इति , इति , इति , इति , इति , इति , इति , इति , इति , इति , इति , इति , इति , इति , इति , इति , इति , इति , इति , इति , इति , इति , इति , इति , इति , इति , इति , इति , इति , इति , इति , इति , इति , इति , इति , इति , इति , इति , इति , इति , इति , इति , इति , इति , इति , इति , इति , इति , इति , इति , इति , इति , इति , इति , इति , इति , इति , इति , इति , इति , इति , इति , इति , इति , इति , इति , इति , इति , इति , इति , इति , इति , इति , इति , इति , इति , इति , इति , इति , इति , इति , इति , इति , इति , इति , इति , इति , इति , इति , इति , इति , इति , इति , इति , इति , इति , इति , इति , इति , इति , इति , इति , इति , इति , इति , इति , इति , इति , इति , इति , इति , इति , इति , इति , इति , इति , इति , इति , इति , इति , इति , इति , इति , इति , इति , इति , इति , इति , इति , इति , इति , इति , इति , इति , इति , इति , इति , इति , इति , इति , इति , इति , इति , इति , इति , इति , इति , इति , इति , इति , इति , इति , इति , इति , इति , इति , इति , इति , इति , इति , इति , इति , इति , इति , इति , इति , इति , इति , इति , इति , इति , इति , इति , इति , इति , इति , इति , इति , इति , इति , इति , इति , इति , इति , इति , इति , इति , इति , इति , इति , इति , इति , इति , इति , इति , इति , इति , इति , इति , इति , इति , इति , इति , इति , इति , इति , इति , इति , इति , इति , इति , इति , इति , इति , इति , इति , इति , इति , इति , इति , इति , इति , इति , इति , इति , इति , इति , इति , इति , इति , इति , इति , इति , इति , इति , इति , इति , इति , इति , इति , इति , इति , इति , इति , इति , इति , इति , इति , इति , इति , इति , इति , इति , इति , इति , इति , इति , इति , इति , इति , इति , इति , इति , इति , इति , इति , इति , इति , इति , इति , इति , इति , इति , इति , इति , इति , इति , इति , इति , इति , इति , इति , इति , इति , इति , इति , इति , इति , इति , इति , इति , इति , इति , इति , इति , इति , इति , इति    |    | <b>3 9</b> -     |     | २२         | सुरॅंद <b>दे</b>                | 1,           |             | स्हेणं॥ जे,                                         | ख ६        | कंडूसु               | क,जे     |
| इति ,, २४ बहुने जरा स्त ३९ तुहु में क ६ तृज्ञानित स्त<br>ेपसंसरणानि स्त २५ जुबती हिं जे ४० एवं संसारनदी जे ७ स्त्रोस्टेन्दा जे<br>नाम पत्र्वं जे २५ हिं जिल्लालं ४० थ्या निउद्धं साह्य स्त ७ जिपट्टे स्त्र<br>पत्र्वं।। इ. समणमणहरं स्त ४० द्वां साह्य जे ७ जिलाय तह नरणे इ.<br>२५ दें गेवं जे ४९ वसमी ,, जिलायसम्बद्ध जे<br>जहेंदा-११७ २६ हालेके जे ४० हम सिर्वं क्ष्री ७. ८ क्षिप्रेटके ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | <del>-</del>     |     | <b>R</b> ¥ | <b>छुदा</b> दीया                | ,,           | <b>३</b> ९. | <sup>°</sup> डवि <sup>°</sup> वसन्त <del>श्</del> स | <b>45</b>  | °सुविद्धपाया         | **       |
| ेपसंसरणावि स्व २५ जुबतीर्दि जे ४० एवं संसारनदी जे ७ कोलेन्द्रा जे<br>नाम पश्वं जे २५ हिँ णिव्यसं ४० ेश मिउदं साहव स्व ७ ेणपट्टे स्व<br>पश्चं॥ इ. समणमणहरं स्व ४० ेश साहव जे ७ विश्वय तह वरष इ.<br>२५ ैर गेवं जे ४९ वसमो ,, बिश्वयस्यवर्ष जे<br>जेडेश-११७ २६ बाबेर्ड जे ४० है साहिवं १९ ५ ८ किस्टेट्स्वं॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | •  |                  |     | २४         | बहुवं णरा                       | स्त          | ₹ ९.        | તું હું મેં                                         | क ६        | वृज्यस्ति            |          |
| नाम पश्तं जे २५ ैहिं णिल्यसं ४० °त्थ मिउदं साहत स्न ७ °णिपट्टे स्न<br>पश्चं॥ इ. समणमणहरं स्न ४० °द्वं साहत जे ७ चित्तय तह तरथे इ.<br>२५ °दं गेवं जे ४९ वस्तमो ,, चित्तयस्यवरथे जे<br>उद्देश-१६७ २६ वालेके जे ५० °हम मिर्ग १९ ९ ८ °णिप्रेट्यनं ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |                  |     | २५         | जुबतीहिं                        | जे           | 8.0         |                                                     | जे ७       | <b>छोछे</b> न्ता     | जे       |
| पथ्यं।। क समणमणहरं स्त ४० <sup>°</sup> इंसाहव जे ७ चिलाय तह वरष <sup>°</sup> क<br>२५ <sup>°</sup> रें गेबं जे ४९ <sup>°</sup> <b>बस्तमो</b> ,, चिलायसयबदघ जे<br>उद्देश–११७ २६ व्यक्तिक जे ५० ° हम कियों क्षर्य कर र ° क्षिप्रस्थानं ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |                  |     | રૂ ખ       | <sup>*</sup> हिं णिव्यसं        |              | g a         |                                                     | •          |                      |          |
| २५ रेगेवं जे ४९ <b>वसमी</b> ,, वित्तयस्यवस्य जे<br>उद्देश-११७ २६ वालेकं जे ५० र मिर्च कर्ष कर्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |                  |     |            | समणमणहरं                        | ख            | 8.0         | <del>-</del>                                        |            |                      |          |
| उद्देश-११७ े इसके के ५० हम किसे के ८ किसेक्स ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |                  | •   | સ્પ        | ैर गेबं                         |              | 89          | ·                                                   | <b>))</b>  |                      |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | उद्देश–११७       |     | 3.6        | <b>याचेई</b>                    | जे           | 89          |                                                     |            | <b>ंशि</b> भंकश्लं । | ,,       |

| 4                      | <sup>०</sup> तरसण्णिभं कसक-           |                     | ३५           | सोइंतो                             | जे        | ٤٩         | अहोगई                                    | ₹6                   | ٤ ۾         | °स धणुयाणि पुं                       |              |
|------------------------|---------------------------------------|---------------------|--------------|------------------------------------|-----------|------------|------------------------------------------|----------------------|-------------|--------------------------------------|--------------|
|                        | लितं । <b>अ</b> सि                    | <b>4</b>            | 36           | अच्छर स्रसं°                       | स्त       | <b>49</b>  | उद्यद्दिशो म <b>दा</b> °                 | न्ने                 | 60          | चिति<br>चिति                         | ")<br>평      |
| 9-90                   | सुरवरंदो                              | जे                  | 35           | महिपेदे                            | ं'<br>स्त | 4 ,<br>5 9 | कमण                                      | "<br>ख               | 46          | °विभृति°                             | -            |
| 9•                     | ताडिजंतं                              | 事                   | 8.0          | <b>'हा</b> दीया                    | ख         | ξq         | पाविहिति                                 | -                    | 4.0         | ते <b>अगोब</b> र सु <b>द्धतील-</b>   | 1)           |
| 11                     | 'सिपत्त°                              | <b>া</b>            | 80           | <b>कल</b> णं                       | ज<br>जे   | ٠.<br>६२   | लभिहिति कमण                              | 13                   |             | संपन्तं इति संशोधितम्                | जे           |
| 11                     | <sup>°</sup> वेविर <b>ज्ञो</b>        | ,,                  | å.           | गंबं प                             | ख         | 1,         | गति च                                    | ख                    | 43          | °बरियं जो पढर                        | •            |
| 99                     | 'सतेहिं                               | जे                  | ४२           | जणयतणया                            | ₹,        | ६२         | को वा भविद्यामि                          | 転                    | • •         | सुणेइ परमभावेणं                      | । जे         |
| 92                     |                                       | जे,ख                | ४२           | कड्गड                              | ख         | દ્ર        | भमिहामि अह्यं, एय                        | ₹.                   | <b>ए. ३</b> | को पढइ परमभावेण ।                    |              |
| 18                     | <sup>°</sup> इतओ इह                   | ,<br>जे             | <b>४</b> २   | क्यगह                              | जे        | ६३         | उ <b>क्ष्यित्र</b> णं                    | 斬                    | <b>९</b> ३  | अतिपरम                               | ,,           |
| 94                     | °हिवती,                               | ख                   | ४२           | सुप्पभा                            | जे        | Ęų         | °णा <b>भिरथा</b>                         | जे                   | ٩,٧         | रज्जुसमस्यो वि रिष्                  | "<br>जे      |
| 9 €                    | तुम्हेर्षि वि°                        | स्र                 | ४३           | <sup>°</sup> संजमर्या,             |           | <b>ξ</b> ξ |                                          | जे,स्त               |             | वेज्ञयसाथो वि रिवृ                   | ख            |
| 15                     | तुष्मे वि                             |                     | 8.5          | ैसा वीरा गच्छोहिति                 | ''<br>ख   | ĘG         | <sup>°</sup> पुता य भवि <sup>°</sup>     | ज्या, ज्या<br>स्टब्स | 4.8         | <sup>े</sup> णइ सो य पु <sup>*</sup> | <br><b>E</b> |
| •                      | धीरहियया सं <sup>0</sup>              | जं                  | 88           | भणिए सु <sup>0</sup>               | जे<br>जे  | Ę 6        | ना भविस्यंति                             | ने                   | وبو         | घणत्थी घणं                           | -            |
| 90                     | पेच्छन्ति                             | ,,                  | 88           | गती                                | ख         | ĘZ         | <sup>°</sup> त्ता हवीहुन्ति              | मु                   |             |                                      | से स         |
| 90                     | पउमादियं                              | .,<br>ea            | 8 €          | धणपतो                              |           | ĘS         | वायकुमा"                                 | ज़े<br>ज़े           | ٩,६         | लर् गोसाधी                           | जे           |
| 96                     | पोमाइयं                               | जे                  | 8.6          | वज्जगो                             | ''<br>व.  | 55         |                                          | क,जे                 | *.Ę         | लभइ                                  | -            |
| 96                     | <sup>°</sup> कारणहुं                  | ,,                  | 84           | सीसंतु। प°                         | ने<br>ने  | Ę º,       | <b>ँ</b> बयप् <b>भा</b>                  | ख                    | ₹.६         | चेव आरोग                             | ,,           |
| 75                     | वृ <b>त्त</b> न्तं                    | ¥,                  | y e          | <sup>°</sup> तिलया जुनि            | ••        | 90         | °िन आणए क                                | जे                   | 96          | य मुणिस्स हि° जे,स                   | ''<br>ब्र.म  |
| 15                     | <sup>°</sup> यमतीया                   | जे                  |              | मुणिवरिंद ।                        |           | 90         | °िंठतीया                                 | ख                    | 4,4         | _                                    | ··· , c.     |
| २२                     | पत्तो सो                              | *1                  | رر ما        | भुष्यारद ।<br>भ्रम्मसम्बद्         | ख         | ۹          | °हिवती                                   |                      | 9,5         | े <b>हि</b> भगवया अ                  | <b>転</b>     |
| २३                     | विखयन्ति                              | <b>₹</b>            | ر.<br>د د    | वन्मसवण<br><sup>0</sup> जायसंविरमा | ख<br>जे   | ७२         | बविया                                    | "<br><b>5</b>        | 55          | ंहि भयवओ अ°                          | स            |
| - '\'.<br>- <b>?</b> 8 |                                       | ਜ਼ <b>,ਬ</b>        | ب<br>س       | जायसायस्या<br>दो वि जुडस्स य पासे  | জ<br>ক    | ٠<br>4     | णाय भवि <b>हि</b> ति                     | ख                    | 900         | °कम्मविरया°                          | जे           |
| ₹€                     | ंण च तिस्बदु <sup>0</sup>             | , <del>।</del><br>स | -,o<br>'40   | पासं, अँ                           | क<br>जी   | કરૂ        | सो उद                                    | ्.<br>स्त            | 909         | गृबं वि <sup>°</sup> व               | 5,ख          |
| ٠٠<br>و ج              | °गतिगमणे                              | .,                  | ५०           | सस. ज<br><b>असोग</b> े             | ज<br>ख    | ب و        | <sup>°</sup> रहाभोय <sup>°</sup>         | <b>.</b> .           | 909         | विविहेणिय बद्धमस्थ                   | ख            |
| 20                     | गेण्ह्य                               | न<br>न              | ,4 d<br>.20  | अलाग<br>चरित्रण तवं                | ·         | 98         | भवा इमें सु                              | ر<br>46              | 909         | रामासमन्थं ।                         | ••           |
| 35                     | _                                     | क,स                 | ار<br>اونا   | उवरिमे <b>य</b> गे <sup>0</sup>    | · •<br>जे | ৬४         | मवा सुराइया                              |                      |             | नासेइ निच्छाएणं॥                     |              |
| 30                     | हु एय भू                              | ₹.                  | ا .<br>اوردا | गे.िज                              | म         |            | केइ। प                                   | जे                   |             | g,;                                  | ह,जे         |
| ₹•                     | ड़ : ' <b>र</b><br>यंण भ <sup>°</sup> | .,                  | ۰،<br>۹،۲    | जुई मद्दम <b>हा उ</b> °            | ·<br>客    | 98         | होडी अ                                   | जे                   | 909         | ंगह इ <b>ह</b> नि                    | 45           |
| ₹•                     | ंड्रिया तुम्हे                        | ••                  | ٠, ج<br>     | संविद्यञ्जणिय <sup>0</sup>         | जे        | واق        | होहिइ                                    | <b>₹</b>             |             | <sup>°</sup> यं विभलं स <b>म</b> त्थ | •            |
| ÷ 9                    | जीवादिप°                              | 観                   | 43           | गयाण सिकयपह्नवं                    |           | ٠<br>ج و   | <sup>°</sup> हस्स गणहरो परमो             | ख                    | 902         | एव वीर <sup>°</sup>                  | ख            |
| 39                     | ँपयत्ता                               | æ                   |              | सम°                                | ,,        | 96         | सो पुण भो                                | स                    | १०२         | पन्छा गो <b>यमसामिणा</b> र           | क            |
| 39                     | तिलोगद                                | जे,क                |              | गयाण सकिउण्णवं सम                  |           | ৬९         | <sup>°</sup> रवतीवि <b>दे</b> हे         | ,,                   | १०२         | ंभृतिणा                              | ख            |
| ₹9                     | तिस्रोद्धद <sup>°</sup>               | শ                   | ५३           | <b>म</b> हप्पातिङ <sup>°</sup>     | जे        | ٠, و       | ैव पुरे ति <b>य</b> °                    | जे                   | १०२         | सिस्साण ब                            | <b>W</b> 3   |
| ३१                     | °रो होहि                              | 17                  | 48           | 'धितीया                            | ख         | 60         | <sup>0</sup> णो स्वित्र <b>अण असेस</b> ण |                      | 808         | इत्ये तमस्यं रणं                     | 4            |
| 32                     | 'कोडीहिं वियणा                        |                     | ખુપ          | 'द्वाए । फारे उत्ता°               | जे        |            | कम्म संघाय। सु <sup>*</sup>              | ख                    | 904         | जो नेहपणइणीहिं                       | जे           |
| •                      | पत्तिह                                |                     | yu           | °सावयागिण्णे                       | ٠,        | 6 ع        | <sup>°</sup> संकर्टसुणे <sup>०</sup>     | जे                   | 9-4         | हिं लिखं नो                          |              |
|                        | विण पशं                               | 蚕                   | وربها        |                                    | ह,ख       | ८२         | अभिवंदह सुरवरी                           | ,,                   |             | विणयगतो                              | ₹            |
| ३२                     | अणातिम "                              | ग्ब                 | 49           | कयादी                              | ख         | 63         | चेहयह गति                                | ख                    | 906         | <sup>°</sup> न्तो य न                | 4            |
| \$ 8                   | गच्छसुतं आ <sup>०</sup>               | ज                   | ५९           | सुन्दरि <b>म</b> े                 | ₹         |            | चेद्यघरादं                               | क                    | 906         | विषद्                                | 4            |
| Ę¥                     | <b>ंधम्मपले विय,</b> सु               | <b>*</b>            | <b>£</b> 9   | सुरॅंदो                            | जे        | ٤,         | सत्तरस स <b>ह</b> °                      | मु,जे                | 9 • ६       | विश्विहिति सोव वि                    | ₹            |

#### ७. पाडान्तराणि

| 900 | गे <b>ण्ड</b> न्ती             | ज            | 992 | किथ कीरड                                    | জ           | 995 | ताणं वि होत विबोर्डि स विश्वस्यरियाजे के            |
|-----|--------------------------------|--------------|-----|---------------------------------------------|-------------|-----|-----------------------------------------------------|
| 900 | °न्ति हि डागिणी                | 4            | 193 | स्रोगिम                                     | स           | 995 | हिंस हिंसविमल बरिबाण जिण्ड्दे ब                     |
| 906 | वहरनिधितं                      | 4            | 112 | 'म्मि य मुंचह, रमह                          | जे          | 995 | ैसाणं ॥१९९॥ ८६८४। <sup>३</sup> <b>इ.स</b>           |
| 906 | <b>'रीसं</b> सयं               | मु,जे        | 198 | वि उज्जमह सदा                               | ख           |     | 9•\$•o II ፼ II                                      |
| 906 | परलोगकंखी                      | ख            |     | •                                           |             |     | मंगलं महा श्रीः ॥                                   |
| 90% | <b>मण्</b> सी                  | 4            | 993 | इसाः गाथाः न                                |             |     | इइ समर्तं इति                                       |
| 105 | दुचरिबफ्छेण                    | जे           | 994 | <b>स</b> न्ति                               | म्ब         |     | मास्ति प्रस्थोः जे,वा                               |
| 905 | स्रहति                         | ख            | 198 | ैन्तु संसणि <b>ज्यं ज°</b>                  | 9           |     | पहले। प्रथाम १०५५०                                  |
|     | पबाह्ये इमी                    | जे           |     | <sup>°</sup> न्तु संसणिज्ञं, ज <sup>°</sup> | <b>₹</b>    |     | सर्व संख्या ।।छ।। ह                                 |
|     | न य कोइ देइ क                  | क            |     | <sup>°</sup> न्तु सुसनेज्झ ज <sup>°</sup>   | जं          |     | नास्तीमा पुष्पिका प्रतिषु जे,इ,स                    |
|     |                                |              | 198 | <b>अति</b> रित्तं                           | जे          |     | इति परमचरियं सम्मत्तं । प्रन्थाप्रम् सर्वे संख्या ॥ |
| 990 | <b>आ</b> रोगधणं                | ज            | 996 | खमंत मह                                     | न्द         |     | अक्खर-मक्षा-बिंदू, जं च न सिंहियं अवाणमाणेणं ।      |
| 990 | <b>दि</b> ति                   | 布            | 990 | बहुनामा आयरिओ                               | ন্ম         |     | तं ख़मसु सच्च महं, तित्थयरविणिग्गया वाणी! H         |
|     | होंनि                          | ख            | 190 | विजयो तस्स उसी <sup>*</sup>                 | स्त         |     | गुभ भवतु ॥ श्री संघस्य श्रेयोऽस्तु ।                |
| 990 | लोग नाहे 🕏                     | <del>G</del> | 196 | पुरुवगय. ना <sup>0</sup>                    | ख           |     | प्रन्थाप्रम् १२००० । संवतः १६४८ वर्षे बहसास वहि     |
| 699 | <sup>०</sup> णेमेव गिण्हिया सट | वंख          | 996 | "यण रामचरि" ।                               | <b>क</b> ,ख |     | ३ बुधे अक्षा रह लिखिन ।। डेसक पाठरयोऽस्तु —क        |

संकेत--संदर्भः-

जे = जसलमेर की ताक्पत्रीय प्रति

क = मुनि पुण्यविक्रयजी संग्रह नं. २८०५

ख= ,, ,, ने. ४९७८

मु = मुद्रित (प्रो. याकोबी द्वारा मपादित पर्डमचरियं की प्रति का पाठ और 'जे' प्रति का राठ भी यदि उसका कोई अन्क पाठान्तर मही हो )

क्रिस पाठ के आगे कोई संकेत नहीं है उसे शुद्धिकरण समझना चाहिए !

मोटे टाइप में मुद्रित पाठ को स्वीकरणीय पाठ समझना चाहिए।

# परिशिष्ट ८ हिन्दी अनुवाद संशोधन उदेश-१

| _                                        | ु दश्यः<br>-                                 | (                                  |                                         |
|------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|
| मुद्रित पाठ                              | पठितब्य पाठ                                  | मुद्रित पाठ                        | पठितव्य पाठ                             |
| ८ कथा को और                              | कथा को जो नामाविल निवद रूप में और            | ५५ विराधितपुर में                  | विराधित नामक पुत्र का लाभी, सुप्रीव     |
| १३ अपने-अपने                             | आगमशास्त्र की विशेषता के अनुसार              | समागम                              | को राज्य (श्री) की प्राप्ति             |
| गुणों के अनुसार                          |                                              | ५६ साहसगति की                      | साहसगति की मरणतुःन्य अवस्था तथा         |
| १४ पवन के पत्तों के                      | पवन के द्वारा हत पत्तों के                   | और उचका                            | उसका परम संताप और दशमुख का              |
| १५ जब श्रुतधर तीर्थकर                    | जब तीर्थंड्सर                                | ५७ उपरम्भाविषयक                    | उपरम्भा की                              |
| १५ हमारे जैसे मन्दबुद्धि तो              | हमारे जैसे मन्दबुद्धि भुतधर तो               | ५९ <b>हनुमान की</b> उत्पत्ति       | हुनुमान की जन्धकथा                      |
| २४ जौंककी समान                           | जीक व शुक्ति के प्रथमांग के समान             | ६१ प्रतिसूर                        | प्रतिसूर्य                              |
| २८ अतएवनीतिनिष्ठ                         | अतएव मूदता का त्याग करके सर्वादर             | ६२ पवनंजय का निथ्यय                | पवनं जयका : नियम (प्रतिका)              |
| ·                                        | पूर्वक मीतिनिष्ठ                             | ६४ चकवर्ती प्रयत्म                 | चकवर्ती प्रमुख बलदेव, केशव व प्रति-     |
| २९ समुन्नत शिखर पर                       | पर्वत पर                                     |                                    | वासुदेवों के चरित                       |
| ३० भौरे केवूँदों में                     | भौरे के जैसा मैं भी पूर्वकवियों के           | ६५ इन्द्र के साथ                   | यह सम्पूर्ण गाथा मूल प्राकृत में ५७ वी  |
|                                          | चरणरूपी मद की बूँदों में                     | प्रहण करना                         | गाया के परवात आनी चाहिए थी।             |
| ३२ युद्ध के लिए प्रस्थान                 | वन के लिए प्रस्थान                           | ६६ विदेह में कारण                  | विदेहाका शोक प्रकरण                     |
| ३३ द्वारा तुम सुनो                       | द्वारा यह पद्मा का चरित सहेतु तथा            | ७० उसके द्वारा राजकुमारी की        | राजकुमारियों की                         |
|                                          | अधिकारों सहित कहा गया है, इसे                | ७४ कैकेयी केआगमन                   | कैक्यी('मुमित्रा)पुत्र लक्ष्मण का       |
|                                          | अवस्त्र रूप में संक्षेप में तुम सुनो।        |                                    | पुनरागमन                                |
| ३८ वियुर्षष्ट्रकेउत्पत्ति                | विद्याधर वंदा और विद्युद्देष्ट्र की उत्पत्ति | ७६ विद्यावल प्राप्ति               | केशव (लक्ष्मण) को विद्यायल की प्राप्ति  |
| ४२ अतिकान्तजन्म                          | महाराक्षसका संसारत्याग, उद्धकी               | ७८ वहाँ अष्टरायणका                 | वहाँ देवों का अद्भुत कार्य, वानरभटों का |
|                                          | सन्तान के जन्म                               | ८२ मनोरमाकीलवण की                  |                                         |
| ४४ श्रीमाल <b>खे</b> चरों का <b>आगमन</b> | श्रीमाला आदि खेचरों की उत्पत्ति              |                                    | (लक्ष्मण) को मनोरमा की प्राप्ति और      |
| ४५ पादालंकार नाम की                      | पातालंकार नामकी                              |                                    | राक्षस मधु के महान् पुत्र लवण की        |
| ४६ सुकेशी केउनकी                         | सुकेशी के बलवान पुत्रों का लंका की           | ८४ विजय प्राप्त करने वाळे          | विजय प्राप्त करके                       |
| मृत्यु                                   | तरफ प्रस्थान व प्रवेश और निर्घात             | ८५ अष्टप्रातिहायों की रचना         | (सीता की अग्नि परीक्षा की) अद्भुत       |
|                                          | के वध का वर्णन                               | - 9                                | घटमा                                    |
| ५० अपमानित यक्ष का क्षीम                 | यक्ष अनाहत (अम्बृद्वीप का अधिष्ठायक          | ९० बाद मेंयाद रखी।                 |                                         |
|                                          | देवता) का क्षोम                              | _                                  | और लोक में प्रकाशित की।                 |
|                                          | उदेश-                                        |                                    | • -                                     |
| ४ धर्मका थे।                             | भर्म में निष्कपट मति रखनेवाळेथे।             | ३१ तथा भत्यन्त                     | तथा सूर्य की प्रभा के समान अत्यन्त      |
| ७ संक्रामक रोग                           | मृत्युदायक रोग                               | ३२ संक्रामक रोगों से               | मृत्युदायी रागों व उपद्रवीं से          |
| _                                        | कपिशीर्षक जैसे                               | १७ हुए तथायुक्त                    | हुए अपने अतिशयों और विभृतियों से गुक्त  |
| ९ बन्दरों के मुँहके जैसे                 | मनोहर खेल-तमाशों (प्रेक्षणक) के कारण         | ३९ हाथी के गण्डस्थल<br>४१ विमलगिरि | हाथी का कुम्भस्यल<br>विपुलगिरि          |
| १३ विशालवे मधुर                          | मधुर                                         | ५० तीन भाग                         | भाग                                     |
| १४ अलका की                               | अमरावती की                                   |                                    | दो (बारह) वक्षस्कार                     |
| ३० आठ कमा का                             | भाठ के आधे चार कर्मी का                      |                                    | व्यन्तर देवियाँ                         |
|                                          |                                              | -62-2                              |                                         |

<sup>9</sup> परमचिर्य का पाठ शंकास्पद है। आगे वर्णित कथानक में तथा रिविषेण के पद्मचिरितम् में भी इसी घटना का उल्लेख है। २ सुमित्रा का अपरनाम कैकसी भी आता है। ३ परमचिर्य का पाठ शंकास्पद है। यहाँ पर 'अह दोग्णि' के स्थान पर 'दह दोग्णि' होना चाहिए या जिससे आगे के वर्णन के साथ सुसंबद्ध हो सके।

### पडमचरियं

| 140                            | •                                                                                         |                                |                                                                                     |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| मुद्रित पाठ                    | पठितब्य पाठ                                                                               | मुद्रित पाठ                    | पठितम्य पाठ                                                                         |
| ६० ऐसे समूह                    | ऐसे प्रसन्न हृदय समूह                                                                     | १०१ पुष्पोंकी चादर             | पुष्पंकित चादर से                                                                   |
| ७३ राग में और द्वेष में        | रोग और शोक में                                                                            | १०२ और अत्यन्तपूछता था         | और परम संशय को उनसे प्रयत्न                                                         |
| ७५ बौराहे में सदा हुआ          | चार अंगों (गतियों) वाडे मार्ग (प्रवाह)                                                    |                                | पूर्वक पूछता था।                                                                    |
| जीवमानवयोनि                    | में पड़ा हुआ जीव वड़े दुःख के<br>बाद मानवयोनि                                             | १०३ संगीत सेकरने लगा ।         | संगीत के साथ शत शत मंगलों से<br>स्तूरयमान वह महात्मा (राजा श्रीणिक)                 |
| ७६ भी बन्द पुण्य केशबर         | भी जीव मन्द वैभववाछे शबर                                                                  |                                | <b>उठा</b> ।                                                                        |
| ९०० इससे सज्जनों के<br>जाता है | मानो सञ्जनोंके चरित्ररूपी प्रकाश पर<br>दुर्जनस्यभावरूपी अन्धकार की मिल-<br>नता छा गई हो । | ११० नगारी औरस <b>मय पू</b> र्ण | नगाओं और दूसरे वार्चोंके सामने<br>बजते हुए भी वह उनकी नहीं<br>सुनता था और समय पूर्ण |
|                                | <b>उ</b> देश                                                                              | <b>[-3</b>                     |                                                                                     |
| २ मुनिवर भगवान महाबीर के       | मुनियों के                                                                                |                                | हुई (ज्योति) किरणों से वह                                                           |
| ९ बन्दर एवं तिर्वची            | बन्दर रूपी जानवरी                                                                         |                                | देदीप्यभान हो रहा था।                                                               |
| २१ इस मोजन चौका है।            | इस हजार योजन चौड़ा है।                                                                    | ८५ चन्द्रकान्तमणि की भौति      | चन्द्रमा की ज्योत्समा की भाँति                                                      |
| २ <b>৺ গুদ্ধাই ন</b> ঝা তলংকুৰ | गुकाएँ तथा तीस सिंहासन हैं<br>भीर उत्तरकुरु                                               | ८७ जैसे वार्यों की टैंक दिया।  | जैसे वार्यों से मेब की गर्जना<br>के समान जन्माभिषेक बैंड                            |
| २७ मध्य मैंआए हैं।             | मध्य में उत्तम दिव्य तृक्ष हैं।                                                           |                                | बजाया गया ।                                                                         |
| ५५ उसके बाद धीर                | उसके बाद महात्मा (यशस्वी)<br>और तत्परचात् धीर,                                            | ९८ उसने पहनाई।                 | डसके ऊपर चूड़ामणि पहिनाई<br>और सिर पर चंत्राणक शिखर                                 |
| ५५ चन्द्र केतथा                | अभिचन्द्र, चन्द्राभ तथा                                                                   |                                | (मुकुट) की रचना की ।                                                                |
| ५६ प्रिय तुल्य थे।             | पिता तुल्य थे।                                                                            | ११२ उस समय तथा                 | उस समय कर्याणमय प्रसंगों                                                            |
| ५७ कुम्बदर आवास था।            | कुलकर जहाँ पर रहते ये वह                                                                  |                                | (व्यवसायों) तथा                                                                     |
|                                | म्थान विचित्र ग्रहकरपद्रक्ष से<br>और अनेक प्रकार के उद्यान एवं                            | १९४ कल्याणप्रद शिल्भों की      | कल्याणप्रद प्रसंगों (व्यवसायों)<br>तथा सैकवों जिल्पों की                            |
|                                | बावदियों से परिव्याप्त आनन्दों                                                            | १२१ पुरोहित, सेठ               | पुरोहित, सेनापति, सेठ                                                               |
|                                | का आवास था।                                                                               | १३२ इन्द्रनीलमणि               | इन्द्रमीलमणि, मरकतमणि,                                                              |
| दि. १ दिगम्बर परम्परा में स्वय | न दिगम्बर परम्परा में ध्वत्र के<br>बदछे मीनयुगल, विमान-वर-                                | १३२ सुदर्शनीय शिविकामें        | सुदर्शन नाम की शिविका में                                                           |
|                                | भवन दो अलग वस्तुएँ तथा                                                                    | १३६ जैन दीक्षा                 | यति-दीक्षा                                                                          |
|                                | सिंहासन को मिलाकर इस प्रकार                                                               | १५१ दोनों ओर एक कोस            | वह पश्चीस योजन कैंचा तथा                                                            |
| •                              | १६ स्वप्स                                                                                 | उँचा था।                       | छः योजन और एक कोस(अर्थात                                                            |
| ६७ पन्त्रह दिन तक              | पन्द्रह मास तक                                                                            |                                | सवा छः योजन) पृथ्वी में                                                             |
| ८० विश्वार पर हो रहा था        | । शिखर के क्षिज समृह में जबी<br>विविध महामणियों से निकटती                                 |                                | गहरा था। उस पर दो श्रेणियाँ<br>थीं जो दोनों बाजू से सुन्दर थीं।                     |
|                                | उदेश                                                                                      | 1–8                            |                                                                                     |
| २५ धर्म से जीव एवं मनुष्यों के | कं धर्म से जीव, देवों एवं मनुष्यों के                                                     |                                | मजब्ती से एक बूसरे पर मार                                                           |
| ४५ ∫ फिर बन्होंने              | फिर दोनों अत्यन्त दर्प के साथ                                                             |                                | लगाते हुए उनके हाथ के तरे                                                           |
| ¥६ र्ीऐसा प्रतीत होताथा।       | भाषस में बाहुयुद्ध में जुट गये।                                                           |                                | परिपूर्ण रूप से अति चंचल हो                                                         |
|                                | तीव्रगति से चलायमान तथा                                                                   | •                              | <b>उ</b> ठे थे । उन्के हाथों पर वनक                                                 |

| • | ;  |
|---|----|
| ŧ | Ý٩ |

|             |                                              | ८ हिम्दी झ                        | तुबाद संज्ञोधन                     |                                              |
|-------------|----------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------|
|             | मुद्रित पाड                                  | पठितब्य पाठ                       | _                                  | ११५                                          |
|             | <b>3</b> ·                                   | के जान (योक्त्र) के अर्द भाग      | मुद्रित पाड                        | पडितब्ब पाड                                  |
|             |                                              | का सील चढ़ा हुआ था और             |                                    | वं महापुरुष भागे विमा एक दूमरे               |
|             |                                              | एक दूसरे को मार गिराने में        |                                    | <b>के</b> सम्मुख रहकर युद्ध <b>करने</b>      |
|             |                                              | ऊँचं किये हुए हाथ चकाकार          |                                    | लगे। (यह अर्थ भी असंदिग्ध नहीं               |
|             |                                              | रूप में घूम रहे थे। इस प्रकार     |                                    | कहः जा सकता )                                |
|             |                                              | उद्दे <b>श</b>                    | <b></b> &                          | <b>. ,</b>                                   |
| 98          | रत्मज्ञ                                      | रत्नवञ्च                          | १९४ तुम्हारा किसने वध              | विना अपराध किए हुए ही                        |
| 8 0         | प्रदक्षणि                                    | <b>प्रदक्षि</b> णा                | 120 20-61/1 100/14 114             | किस दुष्ट वैरी ने तुम्हारा वध                |
| धर          | . प <b>द्म</b> नीभ                           | पद्मनिभ                           | २०१ भगीर्थ को                      | जाह्नवी के पुत्र भगीरथ की                    |
| 88          | भायुष, हरिश्रन्द                             | आयुध, रक्तीष्ट्र, हरिश्वन्द्र     | २०३ अलकापुरी में                   | भमरपुरी में                                  |
| <b>६</b> ३  | मानका                                        | नामका                             | २११ क्षुद्रकर डाला                 | उस गाँव के लोग क्षुद्र की की के रूप          |
| ६८          | ज्योतिषियों के                               | निमित्त शास्त्रियों के            | J                                  | में उत्पन्न हुए और हाथी के द्वारा            |
| 94          | , उत्तम गार्थे खरीदी                         | उत्तम गाय सरीदी                   |                                    | वं सब कुचल दिये गये।                         |
| <b>९</b> ६  | शक्रों में कुशल                              | शास्त्रों में कुशल                | २१६ यह उसान                        | यह प्रस्ताचीत्पन्न वृत्तान्त                 |
| <b>9</b> 6  | संकेत करके                                   | मंत्रणा करके                      | २२२ धर्म से विरहित पुरुष           | विषय सुर्खों का भोग करके परन्तु              |
| 9 0 8       | <b>उवंशा</b> न्त                             | <b>उपशा</b> न्त                   |                                    | धर्म से विरहित होने <b>के कारण पुरुष</b>     |
| <b>99</b> 8 | सौधर्म में                                   | सौधर्म                            | २२५ करने के लिए गया                | कर के                                        |
| 928         | अब भय                                        | अब मेरी बात मुना जो भय            | २२९ जिनवर कीलगा।                   | जिनगृदु में जयजयकार करने लगा ।               |
| १२४         | पथ्यरूप है।                                  | पथ्यस्य होगी और उपस्थित           | २३४ चामरविकम को                    | चारण मुनियों के विकम को                      |
|             |                                              | प्रसंग में निवृत्त (गुख-शान्ति)   | २४५ अलकापुरी                       | <b>अम</b> रपुरी                              |
|             |                                              | लाने वाली है।                     | २४८ आवर्त विकटरवि-                 | भायते, विकट, मेघ, <b>उत्कट, स्फुट,</b>       |
| 925         | प्रकारों वाली                                | प्राकारों बाली                    | राक्षस के                          | दुर्भह, तपन, आतप, अलिक और राम                |
| -           | द्वारा रक्षित                                | से म्बीकृत (प्राप्त)              |                                    | य समृद्धिशाली रविराक्षस के                   |
| १३२         | छः योजन लम्बा तथा                            | छः योजन गहरा, छः येजन             | २४९ राक्षसपुत्री द्वारा निर्मित वे |                                              |
|             |                                              | लम्ब( तथा                         | २५१ इस प्रकारराक्षस                | इस स्थल पर रविषेण के पदाचरित में             |
|             | (लंकानगरी) नामक                              | मामक                              | माम का पुत्र उत्पन्न               | एसा है:''राजा मेघवाहन की परंपरा              |
|             | विद्याधर समृद्                               | विद्याधरों से सुसमृद              | हुआ                                | में (जारक्षस द्वीप का आदि राजा               |
| 38.2        | शीतल                                         | शीतल, श्रेयांस,                   |                                    | था) मनोवंग नामक राक्षस से राक्षस             |
|             | भगर                                          | भर                                |                                    | नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ।" और                |
|             | वैत्यभवन में प्रवेश किया ।                   | चैत्यभवनों की दशंता थी।           |                                    | यही पाठ उचित माख्यम होता है।                 |
| 900         | संज्ञा करने पर                               | आज्ञा पाकर                        | २५७ पुण्य द्वाराकरते थे,           | उन द्वीपों को रक्षा करने बाढे राक्षस         |
| 963         | तथा वैभव से जाते हैं।                        | देवेन्द्र होते हैं वे भी ऐरवर्यसे | <b>अ</b> तः                        | थे जिन्होंने अपने पुण्य से <b>उनकी रक्षा</b> |
|             |                                              | देदीप्यमान हेकर हुतावह के         |                                    | को थी, अन्तः                                 |
|             |                                              | समाम फिर बुझ जाते हैं।            | २६१ सुवत                           | सु <b>व्य</b> क्त                            |
| 988         | रूपवाछ हे मेरे                               | रूपबाळे हे मेरे                   | ,                                  | उद्देश समाप्त हुआ ।                          |
|             |                                              | ·                                 | <b>∏−६</b>                         |                                              |
| ٩           | राक्ष सब्धं                                  | राक्ष्सवंश                        | ३७ <b>महा</b> सागरउसने             | महासागर को आकाश के समान फैला                 |
|             | दक्षिण शासा में                              | दक्षिण श्रेगी में                 |                                    | हुआ उसने                                     |
|             | यु-उपवन, जलाध्याय                            | सुयोधन, जलदम्यान                  | ४४ वजाते थे तथा                    | कूदते थे तथा                                 |
| ٠,          | <b>—</b> — — — — — — — — — — — — — — — — — — |                                   |                                    |                                              |

#### प्रसम्बदियं

|               | मुद्रित पाठ                                                      | पठितब्य पाड                                                                                                                                           | मुद्रित पाठ                                                               | पठितब्य पाठ                                                                                                                                                           |
|---------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ¥Ę            | उसके द्वाराकरती थी                                               | । प्रासाद, ऊँचे तोरण व मणि और रहनों<br>की किरणों की भाभा से शोभित वह<br>नगरी ऐसी प्रतीत होती थी जैसे कि<br>देवनगरी की शोभा को हर करके                 | १७५ निर्मित उसने<br>१७५ गल में माला<br>१८० गर्जास से<br>२१० सुरपुर अलकाके | निर्मित वह माला उसने<br>गळे में<br>गर्जनारव से<br>सुरपुरी के                                                                                                          |
|               |                                                                  | (उससे) उसका निमाण किया गया हो।                                                                                                                        | २१८ कर्णपुर                                                               | कर्ण <b>कुण्डल</b>                                                                                                                                                    |
|               | में यहीं पर<br>उसको बचाकर                                        | में अब से<br>उसकी परीक्षा कर                                                                                                                          | २२३ राजासे पूछाकि लंकापुरी                                                | राजा से प्रश्न किया । तब वह संका-<br>पुरी                                                                                                                             |
| 900           | भलका नगरी के समान<br>करने के लिए गया।                            | अमरपुरी के समान<br>करने लगा ।                                                                                                                         | २२३ <b>) हुआ हो वह</b><br>२२४ <b>)</b> उसने कहा कि उस                     | हुआ या वह यथार्थ रूप से कहने<br>लगा कि उस                                                                                                                             |
| 990           | धर्म एवंसब<br>मुनिवर द्वारा दिया गया<br>धर्मोपदेश                | धर्म से अनिभिज्ञ मुझ पापी के सब<br>(इसको शीर्षक रूप में रखो)                                                                                          | २२९ उनका <i>भागनन…वाहर</i><br>निक <b>डे</b> ।                             | राक्षसमर्थे का आगमन सुनकर निर्धात<br>अपनी तलवार व बाणों की प्रसुर<br>किरणों से प्रज्वलित होकर सूब की भाँति<br>सनका सामना करने बाहर निकला।                             |
|               | परमार्थ के विस्तार को<br>नगरमें प्रविष्ट होनपर भी                | परमार्थ के मिश्चय को<br>अरण्य में प्रविष्ट होने पर                                                                                                    | १४२ (२४२-२४३)                                                             | (२४२)                                                                                                                                                                 |
| १३१           | पीक्ति होनेरहा हूँ।                                              | इसको १३२ के बाद पढ़ों<br>ध्यानलीन होने पर भी वह साघु अपने<br>मन में ऐसा सोचने लगा कि मुक्कों<br>के प्रहार से आहत कर में इस पापी<br>को चूर चूर कर हूँ। | ₹₽₹                                                                       | ऐसे ही समय व्यतीत होते सुकेशी<br>और किष्कित्धि जो विख्यात यश वाडे<br>थे, संवेग उत्पत्न होने पर प्रवजित हुए<br>तथा अनेक वानरी एवं राक्षसों ने<br>भी प्रवज्या ली। (२४३) |
|               |                                                                  | उदेश <sup>-</sup>                                                                                                                                     | -0                                                                        |                                                                                                                                                                       |
| ۶<br>۹۶<br>۹۶ | भौंखें फैलाकर उसने<br>परम ऋदि फैलाकर<br>भणिमाऋदियाँ<br>साथ राज्य | उस मृगाक्षी ने परम ऋदि और परिषदादि सातों प्रकार के सैन्य (अमीक) साथ सभी खेचरों का स्वामित्व                                                           | ६७ उसे आयाउसे दी।                                                         | व्योमिबन्दू ने यह जानकर कि उसको<br>(रत्नश्रवाको) विद्यासमृह की प्राप्ति हो<br>गर्या है, अपनी पुत्री केकसी को उस<br>उद्यान में उसकी परिचर्या के लिए                    |
| 13            | वियाधरीकोसुनकर                                                   | इन्द्र विद्याधरी का स्वामी बना है ऐसा<br>सुनकर                                                                                                        | ९१ पृथ्यी परबालक ने                                                       | नियुक्त कर दी।<br>विस्तर पर से वह वालक जमीन पर                                                                                                                        |
| ૧ <b>ર</b>    | विमाली ने                                                        | माली ने                                                                                                                                               | ११ हरूमा परबालक ग                                                         | लुद्क भाया और उसने                                                                                                                                                    |
| १७            | भथवा मेंजाता हूँ।<br>अरिष्टसूचक                                  | भथवा वापस लंकानगरी को लीउ चर्ले।<br>काक                                                                                                               | १२१ रूपों सेउन्होंने<br>•                                                 | रूपों से भी जब वे समको क्षुच्य नहीं<br>कर सकें तब उन्होंने                                                                                                            |
| ફે ૦          | देखकरहोतः था।                                                    | देखकर इन्द्र शस्त्रसमूह सहित शिकार<br>के समान स्थित हो गया जैसे सूर्य<br>के सामने पर्वेत                                                              | १३४ वह समयवदी वदी                                                         | उसी के कारण अवधि पूर्ण होने के<br>पहुळे ही रावण को बड़ी बड़ी                                                                                                          |
| <b>ૣ</b> હ    | सोम नामके देव ने                                                 | सोम नामके ग्रस्वीर ने                                                                                                                                 | १३७ भक्षोभ्या                                                             | क्षोभ्या                                                                                                                                                              |
| ,             | शस्त्र से प्रहारशस्त्र<br>से घायल                                | शस्त्र की चोट से उसको सुमाली ने चायल                                                                                                                  | १४० भुवना, दारणी<br>१५३ चन्होंनेदेखा ।                                    | भुवना, अवध्या, दारुणी<br>उन्होंने कुमारसिंहों को देखा। वे विन-<br>यपूर्वक वर्षों के पास गये।                                                                          |
|               | जिमकाउसी के अनु-<br>सार<br>उन्होंने उसका                         | जिस नगरी का जैसा नाम था उसी<br>के अनुसार<br>उन्होंने ज्येष्ठ पुत्री का                                                                                | 1                                                                         | मुनिका यह ऐसा कथन यथीहिण्ट विना<br>चंकाय पूरा हो रहा है और तुम                                                                                                        |

# ८ हिन्दी अडुबाद संशोधन

|        | मुद्रित पाठ                   | पठितम्य पाठ                                            | मुद्रित पाठ                        | पठितम्य पाठ                                   |
|--------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|
|        |                               | उदेश-                                                  | <b>-</b> ८                         |                                               |
| 1      | सुर <b>तसं</b> गीत            | <b>सुरसंगी</b> त                                       |                                    | पूर्वक उनके साथ विवाह मैगल                    |
| 4      | शस्त्री का विचार              | शास्त्रों का विचार                                     |                                    | किया ।                                        |
| 90     | सुर <b>पुर अलकाके</b>         | सुरपुर (देवनगरी) के                                    | १९० तो मेरा अग्रि में              | तो हे सिख ! मेरा                              |
| 89     | और वाणी केगया।                | और कनक व बुध राजा के साथ संनद                          | २०८ <b>धर्म में</b> लोगों ने       | धर्म में ऋजु मतिवाछे छोगों ने                 |
|        | _                             | ह्यो गया ।                                             | २१० करने केत्यागकर                 | करके यथा सुख-भोगों को भोग                     |
|        | बहुत से पक्षी                 | बहुत से काक                                            |                                    | <b>फ</b> र                                    |
|        | शीर्षकः इन्द्रजीत आदि क       |                                                        | २१३ और इहाँसे                      | और देखो कहाँसे                                |
|        | हे दृत ! दुर्वचन              | हे दुर्वच ! एसे यसम                                    | २१४ समूह जैसे,                     | समृह के जैशी नीली स्निम्बता                   |
| 6      | छोटे को (रावण को)             | छोटे को (कुम्भकर्ण को)                                 |                                    | वाके,                                         |
| 54     | मुसर                          | न्नसर                                                  | २२२ मारकीघूमने लगा।                | तत्परचात् वह कभी उसके गात्री                  |
| 55     | इसकेछे आया ।                  | इसके अनन्तर दशमुखने सहसा अपने                          | •                                  | के बीच में घूसने लगा तो कभी                   |
|        |                               | समस्त सैन्यको रणुभूमि में यक्षभटौं के                  |                                    | आजू बाजू में, तो इसी आगे                      |
|        | <b>.</b>                      | द्वारा अक की भौति घुमाया हुआ देखा।                     |                                    | र्थाछ । जैसे सकास्य होकर वह                   |
| -      | तथा वार्णोकी                  | तया वार्जोकी                                           |                                    | चपल गति से हाथी को मोहित                      |
| -      | शरीर वाला,                    | उसका शरीर था,                                          |                                    | करता हुआ घूमने लगा।                           |
| •      | धारण करने वाला                | को धारण किये हुए था,                                   | २२३ इस युद्ध में                   | अरण्य में                                     |
| 950    | तथा चामर. रही है              | तथा उसके सामने चामर इलाये जा रहे थे                    | २२ <b>० शस्त्रोंशरीरवाला</b>       | शस्त्रों की मार से जर्जरित शरीर               |
|        |                               | जिसके कारण ध्वजपंक्तियाँ हिल रही                       |                                    | बाला                                          |
|        | · •                           | थी। (१३०)                                              | २३० बन्दरी के साथ                  | यानर भटों के साथ                              |
| •      | ऐसा कुम्भकर्ण                 | कुम्भकर्ण                                              | ३३५ <b>वानरके</b> तु नेवह          | वानरकेतु पर जो व्यसन आपदा                     |
|        | हुआ। (१३०-१३१)                | हुआ । (१३१)                                            |                                    | है वह                                         |
|        | वजाक्ष, शुक                   | यजास, बुब, शुक                                         | २४७ उसने कुद्ध यमको                | उसने यमको                                     |
| 8 \$ 6 | औरओर                          | और दक्षिणदिशामें लेकानगरी                              | २४७ कर दिया ।                      | करके अवरुद्ध कर दिया ।                        |
|        | ~ ' 75                        | की ओर                                                  | २६२ जलसे पीदित सा                  | जलसे परिपूर्ण सा                              |
| 938    | कि इस पर्वतशहराम              | कि पर्यंत पर, मदियों के किनारे तथा गाँव<br>व शहरों में | २६२ मानी पुत्रा कर रहा हो          | मानो जिसकी अर्चमा-पूजा की<br>गई हो            |
| 180    | तम कलियगर्मेपापसे             | तुम दोष, कालुष्य व पाप से                              | (२५८–३५९)                          | (२५८-२६२)                                     |
|        | अथवाउद्यानमें                 | अथवा श्रेष्ठ उद्यानगृह में                             | २६३ उसनेपार करके                   | उक्षने इस प्रकार के समुद्द की                 |
|        | कर सक्ँगा,                    | कर लिया,                                               |                                    | देखते हुए बहुत से योजन पार                    |
|        | विविधशोमित                    | प्रामसमूह और नगरों से शोभित                            |                                    | करके                                          |
|        |                               | तथा कृपित और त्रस्त बह                                 | २७४ इष्ट प्रहृष्ट                  | हस्त प्रहस्त                                  |
|        |                               | तब उस राजा ने एक सौ उत्तम कुमारियाँ                    | २७४ निषुम्भ                        | निशुम्भ                                       |
| \      | An an analysis of             | उसे दी। उस ऋदिवान् ने प्रसन्नता                        | भाठवाँ उद्देश्य                    | <b>भा</b> ठव <b>ै उद्देश</b>                  |
|        |                               | उदे                                                    | <b>સ−°</b> .                       |                                               |
| Ę      | किष्किन्धपुरमें लौट<br>भाषा । | किष्किभिपुरमें लौट भाता था।                            | ११ जब रावणविवाह                    | जब रायण आवली की पुत्री तजु-<br>कञ्चु की विवाह |
|        | श्रक्षरजाकी                   | ऋक्षरजाको                                              | <b>१९ युद्ध क्षेत्र में</b> फिर भी | युद्ध क्षेत्र में शत्रुभटों के कारण           |
|        | उत्पन्न और बड़े बड़े          | वर्षे वर्षे                                            | -                                  | तनिक भी भयभीत या व्याकुछ                      |
| 4      | नलगीलाथी ।                    | नल और मील नाम के पुत्र<br>उत्पन्न हुए।                 |                                    | नहीं होता हूँ, फिर भी                         |

### पडमचरियं

| मुद्रित पाठ                            | पंडितब्य पाउँ                                            | मुद्रित पाठ                             | पडितब्ब पाड                                                       |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| ५१ मणिकान्तशिविरमैं                    | मणिकान्त पर्वत के सम्मागर्म                              | ४४ <b>सनसे ही अवक</b> रता हूँ।          | वं हो अब सिर पर अंअकि धारण                                        |
| २४ बाली के पास सहसा                    | वाली की सभा में सहसा                                     | <del>.</del>                            | करके किसी अन्य को प्रणाम                                          |
| ३३ दूतने भीअथवा                        | दूतने भी प्रत्युशरमें कहा-है                             | A.,                                     | नहीं करेंगे।                                                      |
| A Sur militaria                        | व्याघ्र-बिलम्बी ! विना बिलम्ब                            | ६४ सुन्दर किया<br>७२ पृथ्वी में सच गई । | सुन्दर तप किया ।                                                  |
|                                        | भपने निष्दुर वचन (की भरसेना                              | पर प्रथमा भ भच गहा                      | पृथ्वी डल्का और अग्निपिण्ड<br>युक्त हो गई ।                       |
|                                        | करो) को बापिस छे लो अथवा                                 | १०४ शतशः सपरिवार                        | इत्तराः भगली से स्तृत्यमान दशा-                                   |
| ३४ वाप्रविलम्बो                        | व्याप्र <b>विसम्बी</b>                                   |                                         | नन सपरिवार                                                        |
|                                        | उदेश                                                     | -१ <b>०</b>                             |                                                                   |
| ८ निमिलों को देखकर                     | निमिलां की स्थापना करके                                  | ४३ वसस्यलकीसथा                          | वस्त्र खींचती हुई, एक दुसरे                                       |
| २१ कोल वसुन्धर                         | <b>को</b> लावसुन्दर                                      |                                         | को दबाती हुई तथा                                                  |
| २८ तथावनवाये ।                         | तथा सेवकों सहित आवास की<br>रचना को ।                     | ४५ जनवंत्रींवैसे ही उधर                 | जलयंत्रों के द्वारा रोके हुए पानी<br>के छोड़े जाने पर यह राजा नदी |
| ு <b>சு</b> வா அக்களி                  | कहीं पर उसम सरोवर की भौति                                |                                         | के विशाल तट प्र आभूषण                                             |
| ३० कहीं पर समनेगथी,                    | कहा पर उत्तम सरावर का माति<br>विना किसी वाधा के यह शान्त |                                         | पहिनकर लीला पूर्वक खडा हो<br>गया, तब उचर                          |
|                                        |                                                          | ५६ तलबार, तोमर                          | नमा, तम उपर<br>तलवार, शक्ति, नोमर                                 |
|                                        | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                    | ? ?                                     | तालमार, साचा, नामर                                                |
|                                        |                                                          | · •                                     |                                                                   |
| ५ वहाँसुना कि                          | इस तरफ उसने सुना कि                                      | <b>७३ मंत्रपूर्वकचाहिए</b>              | मंत्रीद्वारा पशु मारनेयोग्य (इवन                                  |
| १६ लगी किचले गये ही ?                  | लगी कि मुझ मन्दभाग्या के लिए                             |                                         | करने योग्य) हो जाते हैं। उनसे                                     |
|                                        | दुःख की बात है, क्या मेरा                                |                                         | सोबादि देवों को प्रयत्नपूर्व ह तृप्त                              |
|                                        | प्रिय मार गया है अथवा वह<br>अकेला किस तरफ चला गया है?    |                                         | किया जाता है।                                                     |
|                                        | मकला किस तर्भ चला गया हु:<br>तथा अंकुरसे रहित            | ११७ मिट्टीकेरहे थे ।                    | हाथियों की लीला के साथ                                            |
| २५ तथा छिलकेसे रहित<br>४५ धर्मसे उउउबल | तया अकुरत राहत<br>धर्ममें उदात                           |                                         | साथ मेंद्रक, मोर और बादल शब्द                                     |
| ४५ थमस उउउवल<br>५९ पहुँचेकिया ।        | पहुँचे और उनके द्वारा तुरंत ही                           |                                         | कर रहे थे और पपीहों ने ताल                                        |
| ५१ पहुँच।काला ।                        | (परिवृत्त कर सिये गये) स्वागत                            |                                         | मिलानी आरंभ कर दी थी।                                             |
|                                        | किया गया ।                                               | ११९ धासके कारणपुष्पों के समान           | बासरूपीपुष्परूपीतथा पृथ्वी                                        |
| ६५ वहहुआ ।                             | वह जिमशासन में प्रयत्नशील बना।                           | तथा लज्जाशीला पृथ्वी                    |                                                                   |
| 4 1 Ve3                                | उदेश                                                     | -१२                                     |                                                                   |
| ६ हरियाहन को                           | हरिवाहन के                                               | 85 "                                    | ,,                                                                |
| ६ असुर रावणने                          | <b>अ</b> गुरने ·                                         | ४३ जाओ और <b>उ</b> त्तम                 | <b>इसम</b>                                                        |
| \$ ,,                                  | <b>91</b>                                                | ४३ की <b>डा क</b> रो                    | क्रीड़ा करते हुए रही                                              |
| २१ ऐसाबनमाला                           | 'ऐसा ही हो' इस प्रकार कह-                                | ४७ दुर्लंघपुरी                          | दुर्लध्यपुरी                                                      |
|                                        | <b>कर वनमा</b> ला                                        | ५७ इसकीरखता                             | डनकी तरफ देखता भी नहीं।                                           |
| २९ निर्विद्यमन से                      | तृष्णारहित मनसे                                          | ६० भेद कर सके,                          | मेद कह सके,                                                       |
| ३२ देदीप्यमान                          | ज्योतिर्मती की कोस्त से                                  | ६३ दुर्लिषपुर                           | दुर्लेध्यपुर                                                      |
| ३३ श्रावक धर्म का                      | श्रमण धर्म का                                            | ξ4 ,,                                   | »                                                                 |
| ३८ दुर्लघपुर                           | <b>तुर्रुप्यपुर</b>                                      | ६५ किछेकिया।                            | किले का नाश करने कथा।                                             |
| ¥9 ,,                                  | 11                                                       | ७३ बुलंबपुर                             | <b>बुर्ले</b> ब्यपुर                                              |

|                                          | ~ 1 <b>4</b> 141 v                                            | 3414 44144                        | ***                                                         |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| मुद्रित पाठ<br>७६ यदि सन्तुअथवा          | पठितन्य पाठ<br>दिव शत्रु इय्य मौर वल (साधन) में               | मुद्रित पाठ<br>१३४ पुरूषगात्री पर | पंडितब्य पाड<br>अप्रिम गात्रों पर                           |
|                                          | तुल्य हो अथवा                                                 | १३५ चपलवे दोनों                   | चंपल, मिपुण एवं दक्ष वे दोनों                               |
| ७६ करके उसके साथ                         | करके उसके साथ                                                 | १३७ दिन्मराहुसै                   | अपने हाथी को मोरकर रावण                                     |
| ८१ मिलने वालाबाहिए                       | । मिलने वाला राज्य सुस्त चैन<br>महीं देता।                    | 140 1404\iga                      | ने उसे शीघ्र ही दिव्य वस्त्र से                             |
| १२७ अत्यम्त रावण ने                      | समस्त राक्षस सैन्य प्रचण्ड ताप<br>की कष्मा से आकृत्वित हो गया |                                   | बांध लिया । उस श्रमय वह.<br>राहुसे                          |
|                                          | तब रावण ने                                                    | १३७ श्रून्य इन्द्रनेस्निया ।      | श्रून्य हो गया ।                                            |
|                                          | उदेश-                                                         | १३                                |                                                             |
| १ करकेइन्द्र के                          | करके इन्द्रके                                                 | २७ सहस्रभातु के                   | सहस्रभाग(भग) के                                             |
| १ भा पहुँचे                              | आ पहुँचे, प्रतिद्वार द्वारा निवेदित करने                      | २८ सहस्रभानु ने                   | सहस्रभाग (भग) ने                                            |
| •                                        | पर रावण को देखा।                                              | ४५ अपि सेदुम्हारी                 | उसका अग्निसे जलाने का निश्चय जान                            |
| १२ उत्तम विमान में                       | उत्तम उदान में                                                | •                                 | कर तुम्हारी                                                 |
|                                          | उद्देश-                                                       | -88                               |                                                             |
| ५ जो प्राणियोंकेदेवोंके                  | _                                                             | ५१ हलों के फलों से                | हल और कुलिकों से                                            |
| १२ जो दुष्ट                              | जो रागी, दुष्ट                                                | ५३ सोभा तो आरम्भ परिप्रह          | स्रोग तो भयदायी और भारम्भ परि-                              |
| १३ जो भत्यन्त असंयमी                     | जो पाप-अनक कियाएँ करते हैं,                                   | <b>5</b> 1                        | प्रह का                                                     |
| होते हैं,                                | •                                                             | ५६ मिहपम अङ्गोपांग                | अक्षत अज्ञोपांग                                             |
| १९ भाशा काहैं,                           | आज्ञा देनेवाले (अधिकारी) हैं,                                 | ६९ सब देव काम                     | सब देव क्याययुक्त और काम                                    |
| २० विष एवं द्यंत के प्रयोक्ता            | विष एवं योग-चूर्णं के प्रयोक्ता                               | ६२ जो दूसरे देव                   | जो ये देव                                                   |
| ३१ गुनी होते हैं,                        | गुणी होते हैं                                                 | ६५ धर्म कोउद्यमशील                | धर्म का भाचरण करते हैं और उसकी                              |
| ३५ पौचमनुष्य                             | कोई पाँच अणुव्रतों से युक्त होकर तो                           |                                   | प्रतिभाओं की पूजा में उद्यमशील                              |
|                                          | कोई भकामनिर्जरा से,इस प्रकार से मनुष्य                        | ७८ भौति होते                      | भौति निषर होते                                              |
| ३८ मानवभव प्राप्त                        | मानवभव तथा देवगति प्ताप्त                                     | ८० धीर गम्भीर                     | धीर और महान                                                 |
| ३८ तथा जो                                | यदि वह                                                        | ८३ चन्द्रकोबरसाते हैं।            | चन्द्रको भाच्छादित कर मेघ के समान                           |
| ३८ वहहै                                  | ×निकाल दो<br>                                                 |                                   | बरसने लगते हैं।                                             |
| ३९ ही सर्वोत्तम                          | ही लोक में सर्वोत्तम                                          | ९१ कृत्रिम, हाथी,कैसरी            | हाथी, वृषभ, शरभ, केसरी                                      |
| ४५ <b>वहदे</b> ता ।                      | वह अत्यन्त परिश्रम करने पर भी कोई                             | ९१ चमरीगायकैआसनवाळे               | चमरीगाय के चित्रों से युक्त पर्शवाछे,                       |
|                                          | फल नहीं देता।                                                 | १०४ वैसे हीशाता है।               | वैसे ही सभी भवों में मनुष्य-भव                              |
| ४६ कि <b>इवास्त्रीं</b> का               | कि कुलिंगी (पासण्डी) और कुशास्त्रीका                          | A 14                              | नीयिक गुणों में वह सबसे श्रेष्ठ है।                         |
| ५० जोगोदान                               | <b>बो गोदान</b>                                               | १३० सुन्तरूपी सागर में            | रति सागर में                                                |
|                                          | <u> ব</u>                                                     | कि–१५                             |                                                             |
| ९ भारवर्ष के                             | भारतवर्ष के                                                   | ७५ दान करने में                   | विदार्ण करने में                                            |
| १२ एकत्रित करके                          | हरण करके                                                      | ७८ स्त्री परवह                    | की से विरक्त होकर वह                                        |
| १६ आदि पुत्रों की                        | पुत्रीं को                                                    | ८३ करनेबाला तथा                   | करनेवाला, कुमुदों को मुकुलित करता                           |
| २० हरिणनाभ                               | हरिणाभ (हरिण्याभ)                                             |                                   | हुआ तथा                                                     |
| २७ यहास्वी पुत्र<br>३३ जिनास्त्र्यों में | विख्यात कीर्तिवाला पुत्र<br>विनासर्यों की                     | ९२ क्योंकि वहनहीं है।             | जिससे वह मेरे को अधवा अन्य को<br>सदा के लिए इष्ट नहीं होगी। |
| ५३ कहा कि मित्र की                       | कहा कि जगत में मित्र को                                       | १०० किन्द्र वारी                  | <b>चारों</b>                                                |
| ५२ हॅबकर और उत्तर                        | हे प्रदृक्षित ! उत्तर                                         | १०० भाववाळेहै ।                   | साववाके धर्म में एकाशिक्त बनो।                              |

### पड<del>मच</del>रियं

# उद्देश-१६

|                                               | _                                                                                                  | - ( 4                                                 |                                                                                                         |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| मुद्रित पाठ<br>३ गण से                        | पठितव्य पाठ<br>व्याध से                                                                            | मुद्रित पाड                                           | पठितब्य पाठ<br>भाषको यह भालियन का फल दूँगा                                                              |
| ५ होने परथी ।                                 | होने पर बढ़े दुःख से अपने अङ्गी                                                                    | ३३ मदोन्मल हाथी को                                    | भर्यात मुझे जाने की फल दूर्गा<br>भर्यात मुझे जाने की<br>मदोन्मत्त बनहस्ती को                            |
| ९२ विद्याधरों केस्ष्ट<br>२२ गिरे हुए          | (शरीर) को धारण कर रही थी।<br>हे वरुण ! विद्याधरों के स्वामी रुष्ट<br>राक्षसमटों की मार से गिरे हुए | ४२ अपनेसाथ<br>४३ किर मीरहूँगी।<br>५३ कमलसमृह में सेबी | भापने मुझ पुण्यहीना के साथ<br>फिर भी आप मुझे स्मरण तो कर छेते।                                          |
| २९ लौटा हुआपातालपुर                           | लौटे हुए पातालपुर                                                                                  | ५७ विशास नेत्रीवाली को                                | कमल समृह को तोवती थी<br>मृगाक्षी को                                                                     |
| २९ रावणमेजा है।                               | रावण ने सभी सामन्तों से मिलकर<br>मुझे आपके पास मेजा है।                                            | ६३ ही अजना के<br>६४ आगे के हिस्से में                 | ही रात्रि में अजना के<br>बाह्य कमरे में<br>हृदय का इष्ट                                                 |
| ३० कहा कि आप                                  | कहा कि हे तात ! आप                                                                                 | ६९ <b>इ.स्यस्य</b><br>७३ <b>फह</b> नेवाली             | कहती हुई                                                                                                |
| ३१ मैंजाने की                                 | में स्वतन्त्रता पृवक (अपने आपही)                                                                   | ७९ रतिगुणौं से                                        | रति को प्रोत्साहित करने वाछे गुणों से                                                                   |
|                                               | उ दे                                                                                               | <b>য</b> –१७                                          |                                                                                                         |
| २ और कॅंचेऔर                                  | और ऊँचे तथा इयाम मुख वाके हो<br>गये और                                                             | १०३ सुन्दर माता की<br>१०४ परन्तु स्वजन के             | सुन्दर माला की<br>परन्तु चिन्हों से और स्वजन के                                                         |
| १३ सु <b>क और शा</b> न्ति<br>६७ जिलेश्वरदेवजो | मुख का स्वाद                                                                                       | १०५ पहचान करकी गई।                                    | पहचान कर अस्यश्त दुः से परि-                                                                            |
| ६७ । जना स्त्रे (च्या जा                      | जिनेश्वर व गुरु के प्रतिकूल दुनियाँ<br>में जो                                                      |                                                       | न्याप्त शरीर वाली वह अक्षमा वसं<br>तमाला के साथ उस अरण्य में करण                                        |
| ८९ पूर्व दिशा मेंएक                           | जैसे पूर्वदिशा सूर्य को वैसे ही एक                                                                 |                                                       | तमाला के साथ उस भरण्य में करण<br>स्वर हे रोने लगी।                                                      |
|                                               | उदेश-                                                                                              | -१८                                                   |                                                                                                         |
| ३ जस्न के स्वामी वरुण ने<br>११ दरवाज़े से     | जलकान्त ने<br>अवसर पाकर (बडाने से)                                                                 | ३३ राजा केपुत्रों को<br>४३ उत्साहवाळेकि,              | राजा के पुत्रों तथा दूतों को<br>उत्साहवाके उसको अजना की दुईशा<br>के बारे में स्पष्ट रूप से कहने लगा कि, |
| १५ इसान्त कह                                  | वृत्तान्त गुरुवनों को कह                                                                           | ४५ हुए मैंने                                          | हुए रात्रि में मैने                                                                                     |
| २५ दुःख एवं शोक के                            | पुत्र शोक के                                                                                       | ४६ निवसिना का                                         | निर्वासन का                                                                                             |
| २९ पुत्र के बारे में                          | पुत्र के जीवित रहने के बारे में                                                                    | ४८ सबी से युक्त                                       | ×निकाल दो                                                                                               |
|                                               | उदेश                                                                                               | 1-89                                                  |                                                                                                         |
| ० हतुह्ह केहमें                               | दानवपति (शवण) के द्वारा बुलाये                                                                     |                                                       | हुआ इनुमान                                                                                              |
|                                               | गये हैं और हमें                                                                                    | ४० को बुलायाकी।                                       | को स्वाधीनता पूर्वक (सम्मान) पूर्वक                                                                     |
| ११ कि कायर का                                 | कि हे तात! कायर का                                                                                 | •                                                     | <b>बढ़े भारी समारोह के साथ छाया ।</b>                                                                   |
| २७ चारोंहनुमान                                | चपलता से से विकम को प्रसारित करता                                                                  | ४४ मध्या <b>हका</b> लीन<br>४४ सुद् <b>रोदन</b> चक     | मध्याहकालीन<br>युद्धोनचक                                                                                |
|                                               | <u>उद्</u> रे                                                                                      | ग−२०                                                  |                                                                                                         |
| १० शोक रहित होसा                              | क्षेमा, व्यपगत शोका                                                                                | ३० नाम की उत्तम नगरी                                  | नाम की माता, प्रथमपुरी (अयोध्या)                                                                        |
| ११ अलकापुरी के                                | देवपुरी के                                                                                         |                                                       | नगरी,                                                                                                   |
| १७ तमा वीर                                    | तथा धीर                                                                                            | ३० संबरराजा                                           | संबरराजा                                                                                                |
| १८ पिहितास्रय<br>१९ वित्तरक्ष                 | पिहिता <b>जव</b><br>चिन्तारक्ष                                                                     | ३७ श्रेयासमाध                                         | श्रे <b>यांसनाथ</b>                                                                                     |
| २२ सर्वायक्षिक                                | सर्वार्थिसदि                                                                                       | ३८ मगवान्                                             | भगवान्                                                                                                  |
| २९ संभवनाथइन्द्रवृक्ष                         | संभवनाथ, ऐन्द्र नक्षत्र और शालयक्ष                                                                 | ३९ कापिस्य                                            | काम्पिल्य                                                                                               |

# ८ हिन्दी मनुवाद संशोधन

|     | मुद्रित पाठ                        | पठितब्य पाठ                                                                       |           | मुद्रित पाठ                 | पठितम्य पाठ                                                          |
|-----|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|     | अचिरा                              | पेराणी                                                                            | -         | श्रावस्ती के                | इंशायती के                                                           |
|     | तिलक्षश्री माता                    | तिलक वृक्ष, श्री माता,                                                            |           | वराग्हीन                    | वैराग्यहीन                                                           |
|     | त्तिका                             | <b>कृतिका</b>                                                                     | 989       | मरकरसातवें                  | मरकर अर और मल्लि जिनों के तीर्थ-                                     |
|     | भगरमाथ<br>करके निकृते थे।          | भरमाथ                                                                             |           |                             | काल के बीच में सातवें                                                |
|     | करक । नक्छ य ।<br>विश्वाद्रुष्य से | करके ग्रहवाध से निकड़े थे।<br>विस्तार से                                          | 188       | विद्याधरोंथीं ।             | वे किसी की अपने पति के रूप में<br>इस्छा नहीं करती थीं, केवरों द्वारा |
|     | ९लाका कोटि                         | ९९ हजार कोटि                                                                      |           |                             | द्वनका अपहरण किया गया ।                                              |
|     | अतिशय वर्जित                       | अतिशयों से रहित                                                                   | 984       | विवाधरों हैउम               | पता लगाकर यकवर्ती के द्वारा वे                                       |
| 909 | अजितनाथ की                         | अजितनाय की                                                                        |           |                             | बापिस लाई गईं और उन                                                  |
|     | तोसलाख एवं                         | तीस लाख, इस लाख, एवं                                                              | 943       | यशोदेवीका                   | यशोमतिदेवी का                                                        |
| 9-6 | मंगला में                          | सुमंगला में                                                                       | 948       | षृषभ के समान उत्तम          | भति श्रेष्ठ                                                          |
| 905 | बह उत्पन्न                         | वह सगर नाम से उत्पन्न                                                             | 945       | बह                          | बह                                                                   |
| 993 | वहाँरूपवान                         | तत् परचात् अत्यन्त रूपधान                                                         | 945       | पृध्वी                      | पृथ्वी                                                               |
| 186 | एवं बलिकमें करके                   | एवं संस्कार करण करके                                                              | 965       | श्रावस्ती, सिंहपुर          | श्रावस्ती, कौशाम्बी, पोतनपुर, सिहपुर                                 |
| 132 | सुरवन्त                            | सम्पन्न                                                                           | १८३       | और वसुदेव                   | भीर भन्तिम षसुदेव                                                    |
| 938 | नागपुर से                          | नागपुर में                                                                        | 966       | मनोरमा                      | मनोहरा                                                               |
|     |                                    | उद्देश                                                                            | २१        |                             |                                                                      |
| •   | मनुष्यों मेंश्रेष्ठ                | ×निकाल दो                                                                         | 46        | मान                         | भद                                                                   |
|     | बहुत से राजा                       | महुत <b>से</b> श्रेष्ठ राजा                                                       |           | बन्धुजर्मी से               | बन्धुजनों से                                                         |
|     | उसने पति से                        | उसने जगकर पति से                                                                  | •         | वनती<br>विनती               | बिनती                                                                |
| ₹ € | औरबदलते हैं,                       | और डमको व्यसम (भापत्ति) तथा महो-                                                  |           |                             | भात् <b>लेह</b>                                                      |
|     |                                    | न्सव बारि बारि से आते रहते हैं,                                                   | •         | भातृस्नेह                   |                                                                      |
| 40  | तीव                                | तीत्र                                                                             |           | लोक में                     | लोगों में                                                            |
| 40  | किमा।                              | किया ।                                                                            | ८०        | निर्मो <b>ही</b>            | स्तेह बन्धन ट्रटने पर                                                |
|     |                                    | उद्देश—                                                                           | २२        |                             |                                                                      |
| હ   | पुत्र !प्रतिष्ठित                  | पुत्र ! जिसने तुम्हें शैशव अवस्था                                                 | 38        | (समाधि) के साथ              | (समाधि) से                                                           |
|     |                                    | में ही राज्य पर प्रतिष्ठित                                                        | <b>34</b> | राक्षसों, वन्य              | कच्चा मांस साने वाछे वन्य                                            |
| 18  | करके और                            | करके वहाँ चैठा और                                                                 | 43        | मेरे पास                    | यह                                                                   |
|     | मुकोशलउससे                         | सुकोशल ने उससे                                                                    | ५३ :      | सिक                         | सत्त्व                                                               |
| 96  | ऐसाधर्मे में                       | इस प्रकार अपने पुत्र के चित्त को                                                  |           | ताचा<br>इक्षिण देश कास्यामी | दक्षिण देश के स्वामी                                                 |
|     |                                    | भानकर उस यचन कुशल अनगार ने                                                        |           |                             | साथ आये ।                                                            |
|     | 2 2 2                              | कहा कि धर्म में                                                                   |           | क्षाथ भाया ।                |                                                                      |
| •   | दर्शन-ज्ञान की लब्धिः              | दर्शन-ज्ञान की लब्धि; पश्चमंदरविधि                                                | € o ₹     | •                           | उद्यंत                                                               |
| ,   | <i>।</i> चनगरकार विभि              | केशरिकीडा, चारित्रलब्धि, परीषह <b>ज्या,</b><br>प्रवचनमाता, भाचीर्णसुखनामा: पंचनम— | ७९ इ      | पुननेकीप्रकट की ।           | सुनना प्रारंभ किया ।                                                 |
|     |                                    | प्रवचनमाता, भाषाणसुखनामा; प्रयनम-<br>स्कार्षिध                                    | • • •     | पुष्क रुधिर से              | शुक्र और रुधिर से                                                    |

# पडमचरियं

| मुद्रित पाठ                   | पंडितब्य पाढ                            | मुद्रित पाठ                          | पठितम्य पाड                                                        |
|-------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|                               | उ हे श                                  | - <b>२३</b>                          |                                                                    |
| ६ देवगणकेउस                   | देवगण जिस शिखर पर निवास<br>करते हैं उस  | २ <b>९ आ</b> ज्ञा <b>से मह</b> रूमें | भाज्ञा से तडित् <b>विस्नसितने फौरन</b><br>महरूमें                  |
| ७ फिरमेरा                     | तव नारद ने कहा, हे साकेतपति !           | २१ फ्रौरन                            | ×निकाल दो                                                          |
|                               | मेरा                                    | २२ मस्तककोदिया ।                     | मस्तकको उठाकर तिवत्विक्रसितने                                      |
| १० जो एकरहारथका               | जो नैमिलिक सागरविधि ने <b>कहा</b>       |                                      | स्वयं ही उसे रात में देखा और                                       |
|                               | था कि दशरथका                            |                                      | फिर स्वामी को दिखाया ।                                             |
| १२ इसकान करें।                | इसमें आप विलम्ब न करें।                 | २३ पवन के समान                       | पवनकी गति के सनान                                                  |
| १६ देकरगया ।                  | देकर वहाँ से प्रच्छन्न रूपमें बाहर      | २४ देखने लगा ।                       | देखता हुआ रहने लगा।                                                |
|                               | चला गया।                                | २६ यहाँजन्ममें                       | इस प्रकार                                                          |
|                               | उद्देश                                  | <b></b>                              |                                                                    |
| ११ चारोंभाये ।                | भूमते हुए वे दशरथ और जनक                | २२ कि मेरे                           | कि है माम ! मेरे                                                   |
|                               | भी वहाँ मिलें। एक दूसरे का परि-         | ३३ तगकिया।                           | तब लोगों के बीच में इसने विधि-                                     |
|                               | चय प्राप्तदर दोनों उस (समारंभ)          |                                      | पूर्वक पाणिप्रहण किया, (इस प्रकार)                                 |
|                               | में उपस्थित हुए।                        |                                      | राजा दशरथ ने कौतुक एवं मंगली                                       |
| १७ रूपसेहै,                   | रूपसे तो यह कामदेव के समान है,          |                                      | के भाम (नगर) में शादी की ।                                         |
| १९ पुरुषकी                    | पुरुष <b>से</b>                         | ४० सुकाकेजिसके                       | मधुरस्वरलहरी से जिसके                                              |
|                               | उदेः                                    | T-24                                 |                                                                    |
| ५ प्रशस्त                     | समस्त                                   | २२ छिद्रमें से                       | छुपके से                                                           |
| ८ कान्तिवाढे                  | <b>भौ</b> खों वा के                     | २३ डसेसौंप।                          | वसको कुमार सौंपे ।                                                 |
| १० कही गई                     | सुनी गई।                                | २५ कुशलता                            | माहात्म्य                                                          |
| १३ जन्मी से                   | कई जन्मों से                            | २५ सागर के जैसे                      | चारों सागरों के जैसे                                               |
| १५ उन कुमारसिंहोंको           | उन चारों कुमार <b>सिंहोंको</b>          | २५ वे चारों                          | वै                                                                 |
| १६ अचिरा                      | पेराणी                                  | (58)                                 | (२५)                                                               |
| <b>९६ अचिराकीहुआ</b> ।        | <b>उसके अ</b> चिरकुक्षी मामका पुत्र था। | २६ वल, शक्तिकलाओं में                | वल एवं शक्ति में अपने पुत्रों को<br>समर्थ चिक्तवाले तथा :कलाओं में |
|                               | उ <b>देश</b> -                          | -२६                                  |                                                                    |
| १४ कहीं से                    | भटवी से                                 | ५७ शरीरमेंकरते हैं।                  | भन्य जीव अपने अंगों के कीओं                                        |
| १६ बीच <b>रु</b> हा           | बीच अनेक्बुद्धि नामक मंत्री ने          |                                      | और गृद्धींके द्वारा चढ चढ बाये                                     |
| _                             | उससे कहा                                |                                      | जाने के कारण नरकायु के शेष रहने                                    |
| १८ गर्दनपुरुषोने              | गर्दन में चोट करने वाळे प्रहार          |                                      | तक वेदनाएँ भनुभव करते रहते हैं।                                    |
|                               | करत हुए पुरुषों ने                      | ६५ अणुवतीके साथ मधु-                 | भणुवतीको प्रहण करके मधु-                                           |
| २८ कुण्डमण्डित हो             | युण्डल <b>मप्डितको</b>                  | ९४ हे प्रसन्ना ।                     | हे मृगाक्षी !                                                      |
| ३१ प्रशस्त की।                | स्यस्य की।                              | १०१ शरत्पूर्णिमाकेसमूह हो-           | नक्रमणि में किरणों का समृह जिन्तक्षी                               |
| ५० हुए और गरम ताँवे           | हुए अस्ते, ताँचे                        | १०३ देवकन्या                         | इन्द्राणी                                                          |
|                               | उद्देश-                                 | -२७                                  |                                                                    |
| <ul><li>आयरंगकेथे ।</li></ul> | भागरंगके भधीन ये ।                      | १४ करकेचोषके                         | करके दोस एवं स्तुति-पाठकोंके योवके                                 |
| १३ ऐसा…रामको                  | हाँ, ऐसा कह करके राम को                 | १५ सुमट सहें हैं।                    | सुमट यहाँ भा कारे हैं।                                             |

# ८ हिन्दी मनुवाद संशोधन

| मुद्रित पाढ                                    | पठितब्य पाठ                         | मुद्रित पाठ              | पठितब्य पाठ                                                 |
|------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------|
| २१ जिनके ऐसेवे                                 | जय, जय शन्द के डद्घोष व वार्धो      | 3184 110                 | तरह नव्ट-विम <b>ष्ट करने सगे</b> ।                          |
|                                                | की ध्वनि के साथ वे                  | ३० उसकापढडा ।            | वसका पीछा किय. ।                                            |
| १२ जनकतथा                                      | जनक भीर उसके संबंधी (कनक)           | ३१ स्वयं ही उठ           | स्वयं अपने सुभटों <b>के साब इ</b> ठ                         |
|                                                | तथा                                 | ३३ कई                    | वे                                                          |
| २४ <b>किरणोंकी</b><br>२५ <b>जनक</b> को         | ज्यालाओं की<br>कनकरो                | ३३ दूसरों ने             | सन्होंने                                                    |
| २५ <b>आक्रमण किया</b><br>२५ <b>आक्रमण किया</b> | कनकर्भ<br>(युद्ध का) संचालन किया ।  | ३३ पुष्पों कीथी।         | पुष्पों से (अपने भाप) को सजाया था                           |
| ६२ बार-बारक्षणभर में                           | बार बार सामन्तीके द्वारा भग्न होने  | ३५ करने लगे।             | करते हुए लक्ने लगे।                                         |
|                                                | पर भी वर्षरींने क्षण भरमें          | ३७ राम सावे              | राम स्वयं खड़े                                              |
| २८ पद्मसरोवरकोस्रगे ।                          | पद्मसरोवरको नष्ट करता है उस         | <b>४२ राम तीनोंहैं</b> । | राम लोक में प्रसिद्ध हुए।                                   |
|                                                | उद्देश-                             | -२८                      |                                                             |
| ३ जटा के भारसे                                 | षटा-जूट से                          | ९२ <b>कर्महै</b>         | कर्म समस्त लोक को मचाता है।                                 |
| ९० लगा,प्रलाप                                  | लगा, शोक और अण्डबण्ड प्रलाप         | ९६ मायाआये।              | माता-पिता के साथ सभी राजा                                   |
| २३ भूमिजाना                                    | बहाँ स्थलवरों (बनुष्यों) के मकामी   |                          | मिथिला में आये।                                             |
| · •                                            | में हमारे लिए जाना                  | ९८ हुईवृषभके             | हुई संजीधजी सीता ने <b>प्रमुद्धभवन</b>                      |
| ३५ देशएक                                       | देश पारकर राजा शीघ्र ही जिना-       | _                        | में पृष्म के                                                |
|                                                | स्रय के पास में स्थित एक            | १०० महाबली               | <b>महाबा</b> हु                                             |
| ४४ <b>किराजा</b>                               | कि कहाँ से यह खेचर-राजा             | ११९ तथादेवॉने            | तथा जय-जयकार और वार्योंके घोष                               |
| ४९ पितामह, जिन                                 | वितामह, विष्णु, जिन                 |                          | के साथ देवीने                                               |
| ६३ तुमहो।                                      | तुम सामान्य पुरुष हो ।              | १२१ उससेबह               | क्षुन्ध-सागर सा <b>वह</b>                                   |
| ६५ और बच्चेकी                                  | और मूर्बंकी                         | १२१ विशालाक्षी           | मृगाक्षी                                                    |
| ६५ सामान्यहो ।                                 | सामान्य व्यक्ति भी इच्छा करता       | <b>१२४ उसऔर</b>          | लक्ष्मणने उस धनुषको उठाकर <b>हर्ष</b>                       |
|                                                | है, हीन पुरुष हीनके साथ ही          |                          | पूर्वक मोदा और                                              |
|                                                | सम्बन्ध चाहता है।                   | १२८ अभ्युद्य             | भद्भुत                                                      |
| ६९ पुरुषों नेप्राप्त                           | पुरुषोंने अचल व अनुसर मोक्ष प्राप्त | १४० करक                  | करके                                                        |
| ९१ विधिनेहै                                    | विधिने और भी मारी दूसरा दुःख        | १४१ पुत्रहरो ।           | पुत्रों ने नववधूओं के साथ कमदाः<br>अयोध्यामें प्रवेश किया । |
|                                                | दिसाया है।                          |                          | બધાવાન ત્રવરા કિલા !                                        |
|                                                | -                                   | श्च-२९                   | - 6                                                         |
| १ दिन राजाने                                   | दिन से राजाने                       | ४९ सेवाया।               | वह विमल हृद्यवाला दिव्य नारी-                               |
| २ (ऍपन)                                        | (ऐपम)                               |                          | जनों से सेवित होकर दिन विताता                               |
| १६ भपमानसेकरके                                 | उच्चकुलमें उत्पन्न क्षियाँ भएमानसे  |                          | या और पूर्वजनम में उपार्जित (पुण्य                          |
|                                                | पीड़ित जीवन जी करके                 |                          | के कारण) शरीर–सुख का डप∙<br>भोग करता था।                    |
| ४९ राजा पूजा                                   | राज। पूर्ण भादरसे पूजा              | <u></u>                  | जार करता जार                                                |
|                                                |                                     | देश-३०                   |                                                             |
| ३ सारस एक-दसरेके                               | सारस आवाज करते हुए एक दूसरेके       | ३५ रामनचा हुए            | रामने यह बचन कहा कि है भद्रे!                               |
| १२ और चल पदा।                                  | ओर चलने को प्रश्न हुआ।              |                          | को नष्ट और अपहृत हो गया है                                  |
| १० जिसको विशिष्ट                               | जिसका रूप                           |                          | उसके बारे में समझदार को विन्ता<br>करी करती कालिए ।          |
| १७ वह तो मेरी                                  | वह निर्वयही मेरी                    | A MANUFACTURE            | नहीं करनी चाहिए ।<br>अतिभूति निदानसहित मरकर                 |
| २७ चन्त्रगति सुँह                              | चन्द्रगति विस्मित हुआ और मुँह से    | ६९ अतिभूतिमरकर           | स्रातभात । गङ्ग्य <b>साहत भरकर</b>                          |

### पडमबंरियं

| मुद्रित पाड                | पठितंज्य पाठ                                   | मुद्रित पाठ                   | पहितम्य पाउ                                                        |
|----------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| ६९ करने कने                | करने लगा।                                      | ९२ जपर रहा है।                | पुलकित हो रहा है।                                                  |
| ७३ पर्वत के मध्यमें        | नगोत्तर पर्वत पर                               | ९४ परहुई ।                    | पर अभिनन्दित की गयी।                                               |
| ८५ उसने                    | भौर उसको                                       | ९६ तुम करना ।                 | तुम परम बन्धु हो जिससे सीता को<br>तनिक भी उद्देश प्राप्त महीं होगा |
|                            | उद्देश                                         | त−३१                          |                                                                    |
| श्रेणिकनेहे भगवन् ।        | श्रेणिकने गणाधिपसे पूछा कि,<br>भगवन् !         | ९६ स्त्रगीपुत्र<br>९७ इत हो । | लगी "हे पुत्र !<br>रूप हो" ।                                       |
| १३ शानका धारक              | देह-धारक                                       | के के हैं के                  | रूप हा ।<br>"कैंकेई के बरके कारण पिताने                            |
| २२ स्कन्दके द्वारा         | आकमणके द्वारा                                  | •                             |                                                                    |
| ४३ पुरुषभागको              | पुरुष स्वरूप वस्त्रों के कारण आगको             | ९८ महीं चाहता।                | मही चाहता"।                                                        |
| ४४ दौतरूपी बीणा बजाने बाले | दौतरूपी बीणा जिनकी गिरगयी बी<br>(ऐसे बृद्धलोग) | ९९ हे पुत्र !<br>९९ जाऊँगी ।  | 'हि पुत्र !<br>आऊँगी''।                                            |
| ५५ भाज ऐसे                 | भाज मुनि के पास ऐसी                            | १०० कहा कि विनध्यगिरि के      | <b>ड</b> हा "विन्ध्यगिरि के                                        |
| ६२ दुःखसंकुल               | दुःख रूपी पादपौ से संकुल                       | १२३ उत्तमकिया ।               | पति एवं पुत्र का आर्लिंगन एक समान                                  |
| ७७ ऐसा ही हृदय में         | भला ही                                         |                               | होने पर भी भावनाओं की मिन्नता                                      |
| ९१ निर्मलकरो ।             | पिता की विमलकीर्ति (वनी रहे                    |                               | रहती है।                                                           |
|                            | इसलिए) माता के वयन का परि-                     | १२५ घीर !करा ।                | धीर ! उपेक्षा मत करो ।                                             |
|                            | पालन करो ।                                     | १२६ साम <sup>श्</sup> र्य     | अधिकार                                                             |
|                            | <b>उहे</b> इ                                   | <b>–३२</b>                    |                                                                    |
| २ करके वे                  | करके सीता के साथ वे                            | ३० भावों में                  | भवों में                                                           |
| ७ इसरी दिशा में            | परिक्रम दिशा में                               | ३५ एकान्त                     | सीमावर्ती                                                          |
| १० सिंह रुद                | सिंह, हाथी, रुरु                               | ४१ सिंह केदेखा                | वन श्रेष्ठ कुमारसिंहीं को देखा                                     |
| २४ राजाओं नेगृहस्य धर्म    | राजाओं ने जो विषयामुख थे, गृहस्य               | ५१ स्वभावसेहोती ै ।           | स्वभाव से मायावी होती है।                                          |
|                            | धर्म                                           | ५६ भीथा।                      | भी सन्तोष नहीं पाता था।                                            |
|                            | उदेश                                           | 1-53                          | •                                                                  |
| २ था,लग था।                | था, बिना जोते बोये हुए धान के                  | •                             | रास्तें अध्यवस्थित हो गये हैं।                                     |
| · •                        | उगने से उसके रास्ते और मार्ग                   | ३७ छोटे बन में                | मन्दारण्य में                                                      |
|                            | अवरुद्ध हो गये थे और उदुम्बर.                  | ३७ करके जार्चेंगे ।           | करके जल में लोहे के गोळे की                                        |
|                            | पनस एवं बद की लक्षड़ियाँ के गहीं               |                               | भौति वे अचार नरक में जायेंगे।                                      |
|                            | का समिधाके लिए वहाँ पर देर लगा<br>था।          | ३९ है,होते है ।               | हें और करवत, तलवार तथा यन्त्र<br>होते हैं।                         |
| ३ विनयबातचीत की।           | विनय और उपचार के साथ सभी                       | ६१ वेंत                       | वशयच्टि                                                            |
|                            | तापसगणीं ने प्रयत्मपूर्वक सनका                 | ९५ पद्मनाभ                    | पद्मनाथ                                                            |
|                            | कुशल क्षेम करते हुए बातचीत की।                 | ९९ सिंहोदर 🕏भरत ने            | सिहोदर को बुद्धिशाली लक्ष्मण ने                                    |
| १४ भन्गहै,                 | खेत को बिना जोते फसलें पैदा                    |                               | कहा कि भरत ने                                                      |
|                            | होती हैं,                                      | १०१ मृत्योंके पदती है ?       | मृत्यों से मालिक को आपत्ति होती                                    |
| १४ औरप्राम भी              | और पुण्ड्रेक्षु प्रचुर मात्रा में है, तथा      |                               | <b>E</b> !                                                         |
|                            | प्राम भी                                       | १०२ तुम्हारेहै ?              | तुम्हारे आवेश से मुझे क्या !                                       |
| १५ औरहुए हैं।              | और भन्न शक्टों व वर्तनों के कारण               | १०५ सृत्यु कीकरो ।            | स्युको बीघ्रता से स्वीकार करो ।                                    |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                   |              |                            | (0)                                                                  |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| •    | मुद्रित पाठ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | पठितब्य पाठ                                                       |              | मुद्रित पाठ                | पठितब्य पाठ                                                          |
|      | अत्युक्त ब्रद्धिशाली                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>ट</b> चत भनवा छे                                               | 9 २ २        | <b>उनसिंहोद</b> र          | उन स्त्रियों के रोते हुए सिंहोदर                                     |
|      | , पीटा ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | पीट गिराया ।                                                      | 925          | तथाकी ।                    | तथा सीता से आदर व स्नेह पूर्वक                                       |
| 990  | उसबांघलिया ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | बह किसो किसी योदा को आपस में                                      |              |                            | बात की ।                                                             |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ही एक दूसरे से मरवाता था, किसी को                                 | 930          | जैन धर्मकेदिये ।           | जैन धर्म के प्रभाव से संतुष्ट हो कर                                  |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | एदी की चोट से निर्जीव करता                                        |              |                            | सिंहोदर ने वह गणिका (वेश्या) ?                                       |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | था और किसी किसी को जिसकी                                          |              |                            | और दिन्य कुण्डल विद्युदन्न को सुप्रत                                 |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | पीठ फट गयी थी तथा अधोमुख                                          |              |                            | किये।                                                                |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | पदा हुआ था, वह यों ही छोड़े                                       | 980          | वज्रश्रमणबदाबा गया ।       | बज़कर्ण (बज़श्रवण) के साथ उत्तम                                      |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | देता था।                                                          |              |                            | प्रीति हुई तथा परस्पर सम्मान, दान-<br>प्रदान व आवागमन से तन दोनों डा |
| 194  | नगर केदशपुर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | नगर के मुख्यद्वार पर आसीन दशपुर                                   |              |                            | स्तेह बद्ता गया ।                                                    |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | उदेश−ः                                                            | ३४           |                            |                                                                      |
| 8    | भनुप्रह इरके                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | विना अवरोध                                                        | २५           | <b>छु</b> को सका ।         | खु <b>काता है</b> ।                                                  |
| ષ    | इसमेंऐसा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ''क्या दोष है ?'' ऐसा                                             | 33           | शब्दायमान,रछलने के         | शब्दायमान, संक्षुच्य मगर, मच्छ,                                      |
| Ę    | लक्ष्मण से प्छा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | लक्ष्मण से उसने पूछा ।                                            |              |                            | कच्छप और मतस्यों के उड़कने के                                        |
|      | राजा के                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | नगराधिप के                                                        | <b>३</b> ३   | जल में प्रविष्ट हाथियों की | जल-इस्तियों को                                                       |
| 90   | दुष नेरही हो ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | हे सुन्दर शरीर वाली कन्ये ! दुम<br>अपने ही राज्य में इस प्रकार के | ५०           | बन्धन से                   | बन्धन से                                                             |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | वेश में क्यों कंदा करती हो ?                                      | ५३           | दुमहै ।                    | तुम यह सब जान जाओगे ।                                                |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | उद्देश                                                            | 3 <b>L</b> q |                            |                                                                      |
| • 0  | पापी इस                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | पाप अपकीर्ति का मूल है, इस                                        |              | सम्मान सेथा ।              | सम्मान से वह इतना पराजित था                                          |
|      | भीगे हुए                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | भीगते हुए                                                         | -4           | Add Am .                   | कि उसको शान्ति नहीं हो रही थी।                                       |
|      | पूपणबहाँ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | पूतन नाम का विनायक (यक्ष) वहाँ                                    | હ            | भठारह लाख                  | भठारह हुजार                                                          |
|      | वहाँ विशाल                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | वहाँ शीघ्र ही विशाल                                               |              | नन्दपनि सुनि के            | नन्द नामक यति के                                                     |
|      | वह धर्महै ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | वही प्रमाणित (योग्य) धर्म है।                                     |              | बहु प्रशस्त                | यह                                                                   |
| 4.   | 10 14v                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                   |              |                            | •                                                                    |
|      | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | उद्देश                                                            | •            | <u> </u>                   | जिस प्रकार आप कहती है वैसा ही                                        |
| ۷    | सभीएड                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | सभी दिशाओं में अन्धकार छ। जाने<br>पर एक                           | २८           | जैसी आज्ञाइस               | •                                                                    |
| •1.  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | उपवास धारण किये हुए वह                                            |              |                            | <b>हैइ</b> स                                                         |
|      | बन्धन मेंवह<br>भणिक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | अधीरता व                                                          | 33           | भाग्य से                   | × निकाल दो                                                           |
|      | अपनेकहा कि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | लक्ष्मण को उस स्त्री के साथ देख कर                                | 13           | बृद्धि हो ।                | इदि देखी गई है।                                                      |
|      | जर्मण • • • क्ष्रिं। । क                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | सीता ने हैंस कर कहा कि                                            |              |                            |                                                                      |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | उदेश⊸                                                             | ३७           |                            |                                                                      |
| 19.2 | सिंह केहुआ है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | कलभ (राजा) कैसरी के साथ तथा                                       |              |                            | स्थित हुए हैं। पंचालपति पार्थ एक                                     |
| J-0  | AND THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF T | महाध्वज आदि (और) अंगाधिपति                                        |              |                            | हजार हाथियों के साथ भाषा है।                                         |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | राजा ये (सब अपने अपने) छः सौ                                      | २७           | Charl April a              | राजा कनक सेना के                                                     |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | मल हाथियों के साथ व सात सी                                        | -            | • ***                      | राजा महीधर ने                                                        |
|      | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | भरवीं के साथ रण में बीध्र हो उप-                                  | 75           | राजा ने राम से             | राजाको राम ने                                                        |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                   |              |                            |                                                                      |

### पडमसरियं

| _                         |                                                   | <b>6</b>                      |                                           |
|---------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|
| मुद्रित पाठ               | पठितम्य पाठ                                       | मुद्रित् पाठ                  | पठितम्य पाउ                               |
| ३१ इस पर रामने कहा कि,    | × निकाल दो                                        | ४२ प्रयत्नहोल                 | अन्नमत्त                                  |
| ३५ अतिबीर्यहजारों         | सुना जाता है कि अतिवीय कहुत से                    | ४४ शीघ्र ही वहा में           | क्षीच्र ही तुम्हारे वश में                |
|                           | हजारों                                            | ५३ नर्तिकानेस्त्रोगो में      | नर्तिकाने कहा, हे अतिवीर्यक !<br>लोगो में |
| ३९ सेना फोहै।             | साधन का हरण कर रहा है।                            | ६१ शदा पूर्वक                 | <b>ठ</b> पयोग पू <b>र्वक</b>              |
|                           | उ है।                                             | <b>ग−३</b> ८                  |                                           |
| २ उससीता के               | उसे कान्ता के रूप में स्थीकार करके                |                               | लक्ष्मण ने कहा, हे राजत् ! मैने           |
| , • (()) • ()             | स्रीता के                                         | ध्द तो तुम                    | तो हे माम ! तम                            |
| १३ जरके                   | कर के                                             | ४७ इस <b>फ</b> हा कि          | शत्रुदमन ने भी इस्री प्रकार अपने          |
| १७ में बापस               |                                                   | o a during adi. In            | मधुर वचनों से उसे क्षमा करके              |
| न्छ स बापस                | में आश्रय-स्थल (निवास स्थान)<br>निश्चित करके वापस |                               | कहा कि                                    |
|                           |                                                   | ५४ भोगों में अनुत्युक         | भोगों में अतिपोषित होकर                   |
| ३८ उगली ।                 | उठायी ।<br>                                       | ५५ लक्ष्मणभी हो।              | लक्ष्मण वनमाला की तरह उसको भी             |
| ३९ उसने भी दाहिने         | उसने उस आती हुई शकि को दाहिने                     |                               | भारवासन देने लगा ।                        |
|                           | उरेश                                              | <b>1</b> –३९                  |                                           |
| <b>४ पार करके</b>         | पार करते हुए                                      | ५४ हाथी केतथा                 | हाथी के चलायमान कान तथा                   |
| ११ सीता कोरखकर            | सीता को मार्ग में (चलने के लिए) स्थिर             | <b>७३ डपसर्ग से युक्त</b>     | डपसर्ग से मुक्त                           |
| _                         | <b>फ</b> र                                        | ९२ सोचते ही हमारी             | उसके विषय में उनकी ऐसी धारणा              |
| १२ निर्मल                 | वदी वदी                                           |                               | हुई कि हमारी                              |
| १६ हाथियों को             | सर्पों को                                         | ९९ यहहै ।                     | यह महालोचन है।                            |
| १७ नाना वर्ण केदेखा       | माना वर्ण के विच्छुओं तथा भयानक                   | १०१ दूसरी पत्नी               | दूसरी अमानिती पत्नी                       |
|                           | घोनसों (सर्पी) द्वारा घेरे गये उन                 | १०१ मदनवेगाहुई ।              | मदनवेगा थी जो दल नामक मुनिवर              |
|                           | मुनियों को दशरथ-पुत्रों ने देखा।                  | ार्ग नर्भवनाः । खु <b>र</b> ा | के पास में सम्बक्त्यपरायणा हुई थी।        |
| १८ डन्होंनेतब             | घतुष के अप्र भाग से विच्छुओं और                   |                               | <u> </u>                                  |
|                           | सर्पों को चारों ओर से दूर हटा करके                | १०६ तापसगुरुओं को             | तापसगुर को                                |
|                           | तव                                                | ११२ यह सरल है।                | यह अनुकूल है।                             |
| ३४ यथायोग्य वे            | यथाविभ वे                                         | <b>११३ मेंहूँ</b> ।           | में कुँवारी कन्या हूँ।                    |
| ४० दौत्यकार्य के          | अपने कार्य के                                     | ११५ वेश्या के                 | द्वेष्या (अमानिती स्त्री) 🕏               |
| ४५ ब्राह्मणपत्मी ने जैसा  | ब्राह्मणपर्त्मा ने कामकीका के लिए जैसा            | १२३ अपनाआनकर                  | × निकाल दो                                |
| ४५ रात के समय             | × निकाल दो                                        | १२३ वाणी को हृद्य से          | वाणी को सुनकर हृदय से                     |
| ४९ साथमतिवर्धन            | साथ बहु गणनायक मतिवर्धन                           | १२४ अवधि ज्ञान सेस            |                                           |
| ४९ एवं दूसरे प्राणियों हे | प्राणियों से                                      |                               | जानकर इसने                                |
|                           | उदे <b>श</b>                                      | -8°                           |                                           |
| १ वे भी                   | बन्हें भी                                         |                               |                                           |
| ६ सहसा उन्नत              | सहसा बहुत सी ऊँबी ऊँबी                            | १२ दूसरे देश में              | <b>ब्</b> सरे स्थल पर                     |
|                           | उदेश                                              | <b>–</b> 88                   |                                           |
| १२ मुनियों कोदेखा         | मुनियों को और उस परम अतिवाय को                    | १५ घोभावाला                   | शोभा को प्राप्तकर                         |
| _                         | देखा ।                                            | २३ में योग                    | भें बहु योग                               |
| १२ परमभतिशय्युक           | × निकास दो                                        | २६ रहा हुआ                    | रहता हुआ                                  |
| १४ पक्षीउनके              | पक्षी संसार का उच्छेदन करने के                    | <b>ર૮ મંદ્ર</b> મા            | विकार आप                                  |
|                           | निमित्त से उनके                                   | ३७ शरण्य मेंकिया              |                                           |
|                           |                                                   |                               |                                           |

### ८ हिन्दी अनुवाद संशोधन

| मुद्रित              | पाड                       | पंडितब्य पाठ                                    |     | मुद्रित पाठ                           | पठितब्य पाठ                                    |
|----------------------|---------------------------|-------------------------------------------------|-----|---------------------------------------|------------------------------------------------|
| ४२ आचार              | वाके                      | रूप बाळे                                        |     | बीचहुए ।                              | बीच हमारे विता की सभा (न्याबालय)               |
| ५६ वह वि             | शास की                    | वह प्रवर के निज मामा विशास की                   |     | -                                     | में अभियोग चला और दोनों में बाद                |
| ५६ और                | आयगी                      | × मिकाल दो                                      | •   |                                       | प्रतिवाद हुआ।                                  |
| ५७ वह सुरे           | ার                        | यहां बात होगी ऐसा कह करके वह                    |     | यथाशक्ति उपनास<br>इन्द्र के भागुध नज़ | यथाशक्ति एवं भावना पूर्वेक सपनास<br>इन्द्रधनुष |
|                      |                           | सुकेत                                           |     | वयमधील                                | प्रमादरहित                                     |
| ५९ विशाल             | की धृता                   | विशाल की विध्ता                                 |     | अनन्यदृष्टि (सम्यग्दृष्टि)            | तृष्णारहित द्दिः से                            |
|                      |                           | उरेश-१                                          |     |                                       | •                                              |
| ८ बकुल,              | <b>अ</b> तिमुक्त <b>ड</b> | बकुल, तिलक, अतिमुक्तक,                          | _   | उनभौरों को                            | चनकर लगाते हुए उन बहुर्सस्यक                   |
| ८ হাস্বদঙ্গি         |                           | शतपत्रिका और कुरैया से                          |     |                                       | भौरों को                                       |
| ९ वामी               | बेर                       | शमी, केतकी, बेर                                 |     | हैं,हैं,<br>लपेट रहे                  | हैं, लता मण्डपों से युक्त हैं,<br>फोद रहे      |
| ११ ऐसा               |                           | 'ऐसा ही हो' यह कहकर त्रिया के                   | -   | •                                     | प्ररोहों का समूह जिसमें से फूटा <b>है</b>      |
|                      |                           | उत्तर पर पर पर पर का जाता है।<br>उत्तरी         |     |                                       | STORE IN WARE LINES IN ME AND IN               |
| ३ विमुक्त.           | CIT D                     | विमुक्त होकर सुख की स्थित को प्राप्त            | ,   | हुईविशालाक्षीने                       | हुई व अश्रु बहुने के कारण उस विकः              |
| १९ के सार            |                           | के लिए                                          | 4.7 | ઉર્વ •••ા વરા જાલાન                   | हर प जनु पर प कारण उसापक<br>स्वाक्षी ने        |
| २० जंगळ है           | हिट्यिथ में               | जंगल में मेरे नियम और योग की                    | 34  | स्रीसाप्र्यं ६                        | × निकाल दो                                     |
|                      |                           | समाप्ति के पहुछे जो दिष्टपध में<br>विधान पूर्वक |     | पावी भारण                             | पाप से परिगृहीत तथा स्वजनी द्वारा              |
| २१ अभ्यास<br>२१ जंगक |                           | ावधान ५वक<br>सुरमुट में                         |     |                                       | परित्यक में वैराग्य धारण                       |
|                      |                           | उद्देश-                                         | -88 |                                       |                                                |
| ५ रखकर               | गाय की                    | रखकर वत्सविहीन गायकी                            | ३०  | जातेसम्मोइ                            | निगाह करते हुए उसने नीचे मुख                   |
| ६ मेरा               |                           | मेरा गाढ़                                       |     |                                       | की हुई, सम्मोह                                 |
| ८ किसी               |                           | बड़ी इंटिनाई से                                 | 3 2 | उसके नाम                              | उनके नाम                                       |
| १५ हुई सी            |                           | हुई भयभीत सीता                                  |     | इसवत्तन                               | इस प्रकार मनुष्यों में सार रूप उत्तम           |
| ৭৬ পার্কার           | न स हुए                   | आकाश में आच्छादित होते हुए<br>—-रे              |     |                                       | इत अकार मञ्जूषा य दार राग जान                  |
| •                    |                           | उदेश-                                           |     |                                       |                                                |
| ४ फिर                |                           | ्तुम मेरे पीछे खडे हो जाओ।                      |     | जल्दी हीजायँ                          | अन्दी ही पातालंकारपुर वढे जावें                |
| ९ वनके               | +(€                       | विना कसूर अथवा मध्यस्य भाव वाळे<br>मेरे         |     | बैठकरपता                              | बैठकर भामण्डल के बारे में पता                  |
| १५ मृष्टित           | डाला ।                    | उसको लक्ष्मण ने बाणों से मूर्छित करके           |     | मी <b>नहीं</b>                        | भी प्रसन्नता प्राप्त नहीं                      |
|                      |                           | वींघ दिया।                                      | •   | धीरज धारण की।                         | भानन्द प्राप्त किया ।                          |
|                      |                           | उद्देश-                                         |     | - 6- 5 \$                             | <b>3 3</b>                                     |
| ९ प्रेम न            |                           | प्रेमाशा नहीं छोडी।                             |     | शान्ति देता है।                       | सुख देता है।                                   |
| २८ जिसे              | के तुमने                  | जिसकी तुम्हारे द्वारा                           |     | इस रावण केदो ।                        | यह रावण के जाकर मुझे राम की सौंप दे            |
| २८ साथ रे            | रेखा है।                  | साथ याचना की जाती है।                           |     | तथा समुस्चय                           | तथा चौथे समुच्चय                               |
| ३९ शरीर-             | _                         | देवसुस का                                       |     | पूजा                                  | वांछना                                         |
| ४० जिन्              | वे भी                     | जो राम और लक्ष्मण तुम्हारे कल्याण               |     | चिन्ता <b>तुर</b>                     | विन्ताम्ग                                      |
|                      |                           | के स्रिए नित्य उद्यमशील हैं वे भी               | ८२  | <b>मि</b> श्वाद्य                     | निर्वास                                        |

### पडमबरियं

| मुद्रित पाठ                   | पठितन्य पाढ                                                    | मुद्रित पाठ                    | पठितव्य पाठ                                                               |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| ८५ जैसाहुआ<br>८६ ऐसा सोचकर    |                                                                | ९४ थोडे से त्रिप्टच्डों द्वारा | छोटे से त्रिप्टण्ठ द्वारा                                                 |
| •                             | उदे                                                            | I–80                           |                                                                           |
| ३० तुम्हेंऔर                  | तुम्हारे कार्य को पूरा कहेँगा और                               | ४ <b>४ युक्त</b>               | रद्वित                                                                    |
| ३० कच्ट पूर्वक                | विट सुप्रीव की                                                 | ५४ सुरमति<br>५४ पद्माभा        | सुरवती<br>पद्मावतो                                                        |
|                               | लहेड                                                           | I–8C                           | * *                                                                       |
| १ धैर्य के                    | सुका के                                                        | . ७९ काय                       | कार्ये                                                                    |
| ४ दुसरा <b>नहीं</b>           | दूसरी कोई कथा वे नहीं                                          | ८० करनेवाळेतिरस्कृत            | करते हुए इस प्रकार भाईयों व सनके                                          |
| ४ अव'सीते !                   | पास में वैठी हुई (कन्या) को भी वे'सीते!                        | <b>&gt;</b>                    | परिवार द्वारा तिरस्कृत                                                    |
| ९ दुष्ट बुद्धिवाठे            | पापमति                                                         | ८७ यह…देगा<br>१०० परिपूर्ण     | यह छोड़ न देगा<br>पृजित                                                   |
| ९ रामनेहै ।                   | रामने तुम्हारे जैसे दुष्टचरित्र वाळे<br>(साहसगति) को मेजा है । | १०२ सिन्धु देश में             | र् <sup>जात</sup><br>नदी अथवा समुद्रस्थल पर                               |
| ११ डपचार किया                 | , ,                                                            | ११४ विरद्द सेस्रीता            | विरह में कुश इाय बनी सीता                                                 |
| २१ शबसुर                      | इव <u>ञ</u> ुर                                                 | १२० बानरों में सेकरें।         | वानरों के किसी नीति कुशल सामन्त                                           |
| ३४ राजा का                    | रघुपति का                                                      |                                | की आप कींघ्र खोज करें।                                                    |
| ६४ विसासभृति                  | -<br>विशालभृति                                                 | १२५ वळ सेचाहिए।                | अति बल से गर्नित तथा अपने सामर्थ्य<br>से युक्त पुरुष को किसी कारण (बस्तु) |
| ६५ उसचन में                   | इस पत्नी के वचन से बहु विनयदत्त                                |                                | पर भपनी बुद्धि से विचार करते हुए                                          |
| ,                             | बहाने से वन में                                                |                                | भी सदा विमल (हृदय) होना चाहिए।                                            |
|                               | उदे                                                            | <b>श-४</b> ९                   | , ,                                                                       |
| १-२ दृत को देख                | ा। दूतको आताहुआ देखा।                                          | ३३ धर्म                        | धर्म                                                                      |
| ३ आदि का                      | तक का                                                          | ₹ <b>३</b> (₹₹ <b>-</b> ₹४)    | (३३)                                                                      |
| ९ इनुमान ने बु                | लाया इनुमान ने सुप्रीय की पुत्री (कमला)                        | ३४ भा जाऊँगा ।                 | भा जाता हूँ।                                                              |
|                               | को बुला करके दूत से पूछा।                                      | 18 (14)                        | (३४)<br>यह विश्वास दिलानेवाली <b>अं</b> गूठी छे                           |
| २७ प्रसन्न                    | वश में                                                         | ₹ <b>4</b>                     | आकर उसको देना और उसकी (सीता                                               |
| ३२ चित्तस्वस्थता              | के अपने संयोग के                                               |                                | की) चुकामणि मेरे लिए छे भाना।                                             |
|                               | उद्दे                                                          | <b>ગ્</b>                      |                                                                           |
| ५ में उस                      | में निरचय ही उस                                                |                                | होल तूर्य आदि                                                             |
|                               | ৰ                                                              | देश५१                          |                                                                           |
| ४ साधना के                    | साधना के                                                       | २४ देव के आगमन के              | देश लौटने के                                                              |
| ११ तुम ठहरी ह                 |                                                                | _                              | <b>,,</b>                                                                 |
| . <u></u>                     |                                                                | देश-५२                         | त्रज्ञास्त्र रहा को स्थर्भ क                                              |
| १ चित्रकृट की<br>२ स्चित करो  | त्रिक्ट की<br>पता लगभी                                         | ८ बज्रमुस स्वयं उठ             | वज्रमुख रुष्ट हो स्वयं उठ                                                 |
| ५ जैसी मुजाओं<br>६ सर्विणी के |                                                                | हनुभागनामक                     | हनुमान को लंका (सुन्दरी) कन्या का<br>लाभ नामक                             |

| नुद्रित राह                | चडितव्य पाड                                          | -              | त पाड           | पंडितन्य पाड                          |
|----------------------------|------------------------------------------------------|----------------|-----------------|---------------------------------------|
|                            | उद्देश-                                              | _              |                 |                                       |
| १ भीरप्रविष्ट हुणाः।       | और दरवाजे पर (के निकट) ही स्थित                      |                | बत्याह् से      | भीर कोप तथा उत्साह है                 |
|                            | विभीषण के पर मैं वह शकेला प्रविष्ट                   | ८७ इन्द्रब     | तुष की रचना     | इन्त्रवसुष के सन्दों की रचना          |
|                            | - <b>हवा</b> ।                                       | ८८ दीनभ        | ाव से स्दम      | <b>बिल्हाहट, स्दन</b>                 |
| १२ स्युतिचिन्द् के रूप में | रत्न सहित                                            | ९४ परपुर       | म के            | जिस तरह परपुरुष के                    |
| १५ में पुरुष्टित           | में सन्दुष्ट होकर पुक्रकित                           | ९४ प्रिया      | भी भौति वानर के | त्रिया को देखने में उसके त्रियतम की   |
| १७ करे जाने पर             | पूछ जाने पर                                          |                |                 | उसी तरह वानर के                       |
| १८ थीरण नहीं भरते।         | सुब नहीं पाते।                                       | ९४ लंबा        | कोसकता ।        | लंका को देखने में मुझे कोई आनन्द      |
| २० वे गम्बर्ग की क्या      | वे गीत व कथा                                         |                |                 | नहीं ।                                |
| २४ विथितहुई है ?           | शिथिलकाय वन जाने से यह अंगूठी                        | ९५ उसे         | इस              | तब इस                                 |
|                            | निकलकर वन में पदी हुई तुम्हें मिली                   | 111 हत         | मष्ट            | इत राक्षस नध्य                        |
|                            | है क्या !                                            | ११२ मस्त       | ६ फटनेबत        | दूटते हुए चमकी मोतीबाके भीर विनके     |
| २६ सस्ये आवक हो,           | सरची बात कहने बाढे हैं (सत्य की                      |                |                 | भद का झरना मध्ट हो य <b>या था ऐसे</b> |
|                            | बीवंघ लिये हो),                                      |                |                 | श्रत                                  |
| ३४ सक्षण भीउसने            | स्थाप भी तब खरबुषण को मारकर                          | ११६ सीघ        | ही फेंकी।       | शीघ ही उल्टेरस्ते किला पर फेंक दिया।  |
|                            | स्थान पर पहुँचा तो उसने                              | ११७ और         | भाते हुए        | और इनुमान भी भाते हुए                 |
| ४७ मृत्यु केहुए हैं।       | मृत्युपय पर अधिष्ठित कर दिये गये हैं।<br>पारणा करें, | १४१ जाने       | पर कुद          | जाने पर रावण ऋद                       |
| ५६ मोजन करें,              | परिणा करें।<br>'ऐसा ही हो' इस प्रकार कहकर पवन-       | १४५ गिरर       | तेदिया ।        | उस भवन के गिरने से यह बारी पृथ्वी     |
| ७३ इसपषमपुत्र              |                                                      |                |                 | पर्वतों से अति नियंत्रित होने पर भी   |
| <del>22</del>              | पुत्र<br>गयी हुई                                     |                |                 | सागर के साथ हिल गरी।                  |
| ७५ रही हुई                 |                                                      | <b>-</b> 48    |                 | •                                     |
| w s 4s                     |                                                      | । १०<br>२१ ककी | - Rese          | केलीकिल                               |
| २ युद्ध में से कीटे हुए    | युदामिमुन (युदोत्सुक)                                | ३५ हर.         | _               | हुए आकाश को आपूरित करते हुए           |
| ६ तथा कुशस्ता              | तथा आपकी कुशलता                                      | 4.284.         | . 14            | वल परें।                              |
| १० कान्ति से               | कीर्ति चे                                            | r tata         |                 |                                       |
|                            | उरव                                                  | ı—44           | _               |                                       |
| ८ इन्द्बितने               | इन्द्रजितने                                          | ५६ पुत्री      | केगया ।         | राक्षसपति ने भायुष भादि से सम्बद      |
| २३ काल जादि                | घोर, कालादि                                          |                |                 | इन तथा दूसरे बहुत से सुभटों का        |
| ३५ वैशिवारण्य में          | ×निकाल दो ।                                          |                |                 | स्नेहपूर्वक बहुत सम्झान (पूजा)        |
| ३५ युवा रहते               | युवा छलप्रंक रहते                                    |                |                 | किया जैसे पिता अपने पुत्रों का        |
| ३६ सोना छिपा               | स्रोना भात में क्रिपा                                |                |                 | <b>फ</b> रता <b>है</b> ।              |
|                            | उदेश                                                 | <b>ग</b> -५६   |                 |                                       |
| १५ समधःपवेगा ।             | समक्ष मेरा इलकायन हो जासना ।                         |                |                 |                                       |
| (                          | उदेश                                                 | <b>-4</b> 6    |                 |                                       |
| ४ सहोवर ग्रहस्य            | सहोदर वित्र ग्रहस्य                                  |                |                 |                                       |
| <u> </u>                   |                                                      | <b>j-</b> 49   |                 |                                       |
| ९ उद्दानडामा ।             | बहामकीर्ति ने विष्न को तथा सिंह-                     |                | तवाकेप्रहार     | कान्तिवाडे वाजों से हुनुवाव के आरीर   |
| ) <b>कर्ष</b> ाचाः ।       | इदि ने प्रहृत कोमार वाला।                            |                |                 | पर प्रहार                             |
|                            | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •              |                |                 |                                       |

### वाज्यामधीन

|    | मुद्रित पाड                 | पंडितस्य पहुड                                      | मुद्रित पाठ                                                  | ्रपंडितब्ब खुड्ड् ् 👑                          |
|----|-----------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 86 | इसदेखेंगे                   | संबर्ध के कारण हाथियों से व्याप्त                  | ६८ भाषबार्णों के                                             | भाप देवे ! स्न्युवित ने वार्थों है             |
|    |                             | इस विस्तीण वागर सेना को भोदी                       | ८ सुनीव साँधे गये हैं                                        | द्वानीय को बाँख विश्वा है।                     |
|    | _                           | ही हेर में आप बिनष की हैकोरी।                      | १ विमाशंका के                                                | स्कट रूप से                                    |
|    | फेंके गये बाजों से          | कड़ गर्य बाग                                       |                                                              | •                                              |
|    |                             | भागर तत्त्व पर काणवा                               | ०५ विभीषण                                                    | विराधित                                        |
| 45 | इच्छानुसार विद्वार करने लगे | 🗴 निकाल दो 🔻                                       | ६ उस समय                                                     | इतने में                                       |
|    |                             | उदेश–६०                                            | •                                                            | 1                                              |
| *  | तवआदि                       | तब श्रीवृक्ष आदि                                   | ९ न माता, न पिता                                             | न पिता                                         |
| 5  | निर्मलसाधु                  | निर्मल स्वभाव वाडे                                 |                                                              | •                                              |
|    |                             | उ <b>देश</b> -६!                                   | ?                                                            |                                                |
| ₹• | अभिमानीलगा                  | अभिमानी वह तीक्ष्ण वाण निकाल                       |                                                              | स्वाभिमान से गिर गिर के डठने की                |
|    |                             | कर उसके संगीप जाने छगा।                            |                                                              | कोशिश करते थे।                                 |
|    | चम्रमस के                   | वान्द्रनभ के                                       | ५ पविने में                                                  | वेण्टित करने में                               |
|    | कुंदसलकारा।                 | मुद्ध अंगद ने मय को ललकारा।                        | ६ निकालने बाके                                               | मिटा करके                                      |
| 40 | मध्यचठते थे ।               | नन्द्र हाथा वाक कई सुनद नगरा                       | ३ रावणशोक                                                    | रावण रात में सोता हुआ शोक                      |
|    |                             | MELL O MIEN GIO BE MINITI                          | •                                                            | ,                                              |
|    |                             | उद्देश-६                                           |                                                              | तीम वसने योग्य स्वल                            |
|    | तरहहो ।                     |                                                    | <ul> <li>भगर के तीन गांपुर</li> <li>भगंकर महात्मा</li> </ul> | तान चयन याग्य स्वल<br>भवेकर और गदा हाथ में लिए |
|    |                             | -1-1 Q1 1                                          | ८ मथकर नहारना                                                | सङ्गातमा                                       |
|    | यह फल                       | बहु पाप-फल                                         |                                                              | भारत                                           |
|    | इस्टि में<br>असफल होने से   | -                                                  | ॰ भाला<br>४ एवं कीर्ति से                                    | णाण<br>एवं मदसे                                |
|    | अक्षमध्                     |                                                    | ४ एवं कात क<br>५ भाकाश मेंमाँति                              | न्द्रत्रों के साथ आकाश की माति                 |
| ** | VIII VIII                   | उद्देश–६:                                          |                                                              | almage in uten net erfatte fen geten           |
|    |                             | •                                                  | •                                                            | A Granda                                       |
|    | प्रकारमहाराज                | similar tries which differen                       | ४ घीरनानका                                                   | धीर त्रिभुवनामन्द मामका                        |
| *  | ₹ <b>4</b> ₹                | हे सुपुरुष ! अपने बन्धुअनी का त्याग ३<br>करके बढ़े | ४ गुणशालिमी पुत्री                                           | गुणशालिनी अनंगशरा नास की पुत्री                |
| •  | दुःखकापापिनी                | दुःख की उत्तरदायिनी पापिनी                         | ६ साथमहान्                                                   | साथ प्रहारों से परिवृत्त महाम्                 |
|    | सुरबीव का पुरोहित हूँ।      | सुरगीतपुर का राजा हूँ।                             | २ पिताहुए उसने                                               | पिता के स्थान (एइ) है जाते हुए                 |
|    | साधुपुरुष                   | राजा                                               |                                                              | <b>उसे रोका गया और उसने</b>                    |
|    | पीकितहै।                    |                                                    | ९ विशस्या नेडाला।                                            | विशाल्या के उस स्नाममल से श्रण                 |
|    | इस नगर मेंबह                | परन्तु वस नगर में द्रोणमेघ नामका                   |                                                              | भर में नष्ट कर दिया गया।                       |
| •  | •                           | _                                                  | २ लोक मेंविमल                                                | लोक में मृत्युपय पर स्थित मनुष्यों             |
| 31 | समक्ष                       | सहित                                               |                                                              | के लिए जो विमल                                 |
|    |                             | उ <b>देश</b> -६                                    | <b>{</b> 8                                                   |                                                |
| 18 | सवणबसुद्रके                 | द्र स्रवणसमुद्र डे                                 |                                                              | प्यात् वह उत्तम विमान से नीचे                  |
| २२ | <b>उत्तम</b> उतरे ।         | भध्यं भादि भाडम्बर किये जाने के                    |                                                              | इतरी ।                                         |
|    |                             |                                                    |                                                              |                                                |

|            | •                       |                                      |                          | • • •                                                                          |
|------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|            | मुद्रित पाढ'            | पंडितच्य पाड                         | मुद्रित पाठ              | पठितब्य पाठ                                                                    |
|            | सुन्दर वैवर             | ्धन्दर वित चॅवर                      | ३५ सम्भाषण करनेवाली      | संभाषण करके                                                                    |
| \$\$       | करते हैं।               | इस्ता है।                            | ४० तथामुखवाळे            | तथा विकसित नयनवाँकै                                                            |
|            | * 6                     | उदेश                                 | ~ <b>६</b> ५             |                                                                                |
| ŧ          | <b>अभोषविद्या</b>       | <b>अमोपविज</b> या                    |                          | फल की भौति                                                                     |
| ς.         | अवद्याताः के साक        | बामुहिक रूप से                       | ४२ नहीं हैसरे ?          | नहीं हैंकरें ?                                                                 |
| 14         | बीममंति                 | बीम इस्टे से काटे गये डीके           | ४६ <b>मदहाबी</b> ह्यी    | हाथीरूपो                                                                       |
|            |                         | उरेश                                 | - <b>E</b> &             |                                                                                |
| 3          | पुत्रों के बेरियों को   |                                      | २२ यमदण्डनामकी           | . ×िकाल दो                                                                     |
|            | <b>पामधमुद्</b>         | प्राम के मुक्षिये,                   | <b>३</b> ५ नामकी         | नामके मन्त्रीने                                                                |
|            | मन्दोदरीने मन्त्री से   | ,                                    | ३५ जताया गया कि          | अतासा कि                                                                       |
| -          |                         | _                                    | <b>1</b> –६ <b>७</b>     |                                                                                |
| 2          | देवोंकोबो               | देवींका भी भंजन करनेवाली जो          | • २०<br>४४ किया…अनुकश्पा | किया है और तुम उसके छपर भन्नकम्पी                                              |
|            | रामसे कहा               | रामसे इस प्रसंग में।                 |                          | •                                                                              |
|            | आपपक्कें।               | .आप सहसा ही पकड़ हैं।                | ४६ वशमें नहीं साधता ?    |                                                                                |
| 16         | उन्हें सलवाभी ।         | उन्हें आन्दोलित कर दो।               |                          | दशवदन साथा नहीं (बशमें नहीं किया)                                              |
|            | भ <b>यसेपदासण्ड</b> में | भवसे अन्य महिला मनमें जहदीं करती     |                          | जाता है, फिर बहुक्षिणी विद्या के अपने<br>वहां में आ जाने के बाद तो कैसे (साध्य |
|            |                         | हुई भी अपने वह वह नितम्बों के        |                          | होगा) ?                                                                        |
|            |                         | कारण बड़ी मुद्दिकल से, पद्मखण्ड में  |                          | •                                                                              |
| <b>8</b> • | दुमसुमी ।               | तुम मेरी एक बात छुनो ।               | ४७ आपदेखी।               | आप देखते रहें।                                                                 |
|            |                         | उदेश                                 | <b>-</b> ६८              |                                                                                |
| 3          | ध्वनि से,थे।            | ध्वनि के साथ चल पढें।                | २९ हाथ मेंविशुद्ध        | हाथ में वह विशुद्ध                                                             |
|            | दरवाजे में              | क्ष (सण्ड) में                       | २९ । (२८)                | 1 (25)                                                                         |
|            | छू ह्वाणी से            | चन्होंने स्पर्ध करते हुए तथा वाणीसे  | ३० वह माला उस            | कण्ठी को उस                                                                    |
|            | ••••                    | <b>उस कुमार ने</b> उसके हाथ से अश्व- | ३० । (२९—३०)             | l (3°)                                                                         |
| •          |                         | माला को छीन कर उसे तोद जाला,         | ३४ पीटने लगा ।           | पीक्ति करने लगा।                                                               |
|            |                         | फिर बीघ्र ही उसे जोद दी और           | ५० छोड्करगया ।           | छोरकर वह अज्ञद राम के समा                                                      |
|            |                         | हॅसते हुए वापिस सीटा वी । (२८)       |                          | क्षेत्र में चला गया ।                                                          |
|            |                         | उदेश-                                | -६९                      |                                                                                |
| •          | मुनि सुनत               | मुनिसुत्रत                           | ५१ करने लगे।             | करने लगे। यह यह दक्षा द्वटने                                                   |
|            | अपने अपनेपर वैदे ।      | N AS S                               |                          | करो और पहाकों के शिकार गिरने                                                   |
| 7*         | जानम् व्यवस्थाः । स्य   | सुवर्णभव ये तथा श्रेष्ठ छोटे छोटे    |                          | लगे । (५१)                                                                     |
|            |                         | गहों और चादरों सहित थे।              | ५५ श्रद्धार रसमें        | वीर रसमें                                                                      |
| 23         | ऐसा कहकर                | ऐसा सोचकर                            | ५८ कान्ति से             | क्रीतिं से                                                                     |
| • '        | "                       | _                                    | <b>1–9</b> 0             |                                                                                |
| 9          | ः बोने के फुम्बल,       | वस्त्रम, कुण्डल                      | ३३ तब उसने ऐसा कहा       | ऐसा कहने पर <b>उसने क</b> हा                                                   |
|            | होकिर                   | हो यदि भरत राजा 🕏 जैसा भी हो         | ३४ पुरुषवर, पुण्डरीक     | पुरुषवरपुण्डरी <b>क</b>                                                        |
| , -        | ) Attention             | बाय, फिर                             | ४५ इसोवरी                | कृशोदरी ! तुम चळी, हे                                                          |
|            |                         | •                                    |                          |                                                                                |

#### प्रकारियं

| भुद्रित पाड                              | पठितम्य पाठ                                                                 | मुद्रित पाठ                    | ः प <mark>ठितम्य पाठ</mark> ः । १७१ |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| ४५ प्रसमाक्षी                            | <b>प</b> गा <b>द</b> ी                                                      |                                | क्रमा प्रारम्भ किया।                |
| ५१ प्रसम करने वाली                       | प्रसंजा नामक                                                                | . • •                          |                                     |
| ६८ सुमर्टोनेकिया ।                       | सुभटोंने कडापुरी से बाहर निक-                                               |                                | व्याप्त, आयुर्वे सहित, सूर्व के     |
|                                          | उद्देश                                                                      | <b>r−9</b> ₹                   | · *******                           |
| २४ द्वाराग्रेक्सों                       | द्वारा चेंके गये सैकरों                                                     | ३२ किसीमारता                   | क्रियी दूसरे को बीचकर बारमा         |
| २४ सिकाबाछे पर्वत और                     | शिलाएँ, वड़े वड़े पायाण और                                                  | ३२ हाथीकोये।                   | हाबीको मारते ये ।                   |
| २४ मुद्रर गिरने                          | मुद्रर योद्याओं को भारते हुए गिरने                                          | ४७ डतम                         | वेदर्ग                              |
| २५ करकेपृथ्वीतिक                         | करके दर्ग के साथ जीव और<br>बरीर को पृथ्वीतक                                 | ५३ उसम ऐसे                     | उत्तम बरतुओं के बोध्य ऐसे           |
|                                          | •                                                                           | •                              | Other Attent or Alex 40             |
|                                          |                                                                             | 1–97                           | and the second second               |
| ११ व्यक्षणने। (११)                       | कश्मणको उन कुमारियोंने कहा कि<br>तुम्हें कार्य में खिद्धि प्राप्त हो ? (११) | १७ दोनों को                    | <b>रनें</b>                         |
| १२ उनकोचुनकर                             | वनके सन्द सुनकर                                                             | ११ विक्य में                   | (कोनों को ?)                        |
| ,                                        | उदेश                                                                        | <b>5</b> 0–1                   | 1. 7sv - 1                          |
| ३ वह मी                                  | गृह ही                                                                      | १४ फरने बाढे                   | करते हुए                            |
| ٠ ١٠.٠١ ١                                | होने के लिए कैसे देखा गया हूँ।                                              | २४ वध के लिए                   | ग्रामने                             |
| १२ वसा कर्वे ?                           | क्या मर जाडँगा ?                                                            | · .                            |                                     |
| १३ रावणकेसस्मणको                         | द्वाथ में चक भारण किये रावणके                                               | २९ विरा हुआऔर                  | संकाधिपति गिरे हुए एक देव की        |
|                                          | सम्मुख हुए कक्ष्मण को                                                       |                                | मौति, बोये हुए कामदेवकी भौति और     |
|                                          | उद्देश                                                                      | <b>!–</b> 98                   |                                     |
| १० तडिन्माता                             | तदिन्याला                                                                   | २० <b>१</b> स मु <b>स</b> को   | इस मुखनन को                         |
| १५ मधुर शब्द से                          | <b>६स्ण</b> शब्द से                                                         | २० क्योंहै ?                   | क्यों वन्द कर रखा है ?              |
| १८ कान्ति<br>१९ हमारे                    | कीर्ति<br>मेरे                                                              | ३८ मोटे                        | मुक्क मोटे                          |
| 12 <b>G</b> al.                          | · .                                                                         | १० माट<br><b>इ</b> —७ <b>५</b> | शुक्त नाट                           |
|                                          | •                                                                           |                                |                                     |
| २ ऐसा <b>कहरूर</b><br>२० दूसरे मट        | 'ऐसा ही <b>हो' कहकर</b><br>दूसरे लोग                                        | ६६ राजानेप्राकारों             | राजाने राज्य की स्वना देने बाके     |
| २१ छे रहे ये 🕶                           | केंक रहे थे                                                                 | <u> </u>                       | विद्य (किंग) भूत बहुतसे प्राकारों   |
| १५ होग                                   | नरेन्द्र                                                                    | ७० बैठे हुए                    | <b>बैठकर</b>                        |
| ४३ तथा समट मय                            | तथा मय                                                                      | <b>७१ रतिवर्धन विरक्त</b>      | रतिवर्धन प्रतिवृद्ध हुमा और विरक्ष  |
| 1                                        | ·                                                                           | <b>4</b> -0£                   | •                                   |
| १८ <b>अणुवर्ती कोबारण</b><br>२५ वे भागरण | पंच अणुकर्तो को भारण<br>वे प्रचुरमात्रा में आभरण                            | २६ इलायुष                      | विवन नवाबारी हकाबुब                 |
| २५ विविध प्रकार के                       | ×िनकाल दो                                                                   | २६ <b>औरकरो</b> ।              | ≭निकाल दो ।                         |
|                                          | •                                                                           | <b>പ-</b> 00                   |                                     |
| ३ औरदीवारीवाला                           | और सोने की विचित्र कारोगरी वाला                                             |                                | से अवृद्ध विजय प्राप्त करनेवाला था। |
| ५६ अवलब्बि                               | इस कवा के मध्य में                                                          | ८५ औरसुन्दरा                   | और उस नगर के राजा की सुन्दरा        |
| ७१ स्वच्छन्द,                            | स्वच्छन्द, उदाव                                                             | ९१ चोरों द्वारा                | चर पुरुषों दारा                     |
| ८१ भागेवभार्या थी ।                      | भागेष की मार्था थी जो अपने शरी                                              | ९२ सृग                         | मय                                  |

# ८ हिन्दी बद्धाला बंकोयन

|             | मुद्रित पाड         | विश्वस्य पाउ                                                 | मुद्रित पाठ                       | पडितन्य पाठ                                             |
|-------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|
|             |                     | .बहेब                                                        | I-0C                              |                                                         |
|             | जिनदर्शनमेंआसकत में |                                                              | ३९ पायहैं।                        | ाध बीजगानी दूत नेने वा रहे हैं।                         |
| ₹9          | बरुतान्त            | तुम्हारे प्रत्र के पास बाकरके में                            | ४७ आहासर्वेसर                     | विजीवण की आहा से आकास में                               |
| 34          | गमसम्बंस्य          | रतान्त                                                       | पर जा शकाय सूच                    | स्थित सब                                                |
|             | जनसम्बन्धः<br>बोरबी | मध्ये करनेवाडे उद्य<br>विद्विमी                              | ४८ सर शिक्तियोंने                 | सब दक्ष विक्रियोंने                                     |
|             | इनारीबीस्त          | _                                                            |                                   | ,                                                       |
| **          | <b>6</b> 41/11144   | समाचार देकर तुबने इबारी बाताओं<br>को जीवन                    | ५० विश्वास<br>५० ऐसे सम्बद्ध      | ×निकास दो                                               |
|             |                     | • • •                                                        | 4-06                              | ऐसे विस्तीन सन्छप                                       |
| •           | विवास, हावी         |                                                              |                                   |                                                         |
|             | साय पडे ।           | विमान, रथ, हाथी,<br>साथ साकेतपुरी को चडे ।                   | १८ तथाबन्दीयनीकी                  | तवा वार्षो की मावाच और वन्दी-<br>बनों की                |
|             | महौहे ।             | वहाँ कपवतो के पिता सम्बन्दिष्ठ                               | Property of                       |                                                         |
| •           |                     | रावा कुलियाकर्ग रहते हैं।                                    | १८ हुईवे ।                        | हुई एक दूसरे की बाह्यबीत भी                             |
| 98          | डतरकरकिया ।         | उतरकर भरतने हुई के बाथ उनको                                  | • , ;                             | नहीं छन सकते थे।                                        |
|             |                     | भर्ष दिया ।                                                  | ३४ जीयविश्वाल                     | बीव देवीं का मति अब्भुत और                              |
| 14          | विवाद               | বিষাত                                                        |                                   | विद्याल                                                 |
|             |                     | उरे                                                          | I-Co                              |                                                         |
| 1           | विशाल शोभावाडे      | ×निकाल दो ।                                                  | ७ शय्याणुहुर्येबासन               | सिंह को बारण करनेवाली सम्या की                          |
|             | राव                 | राजा                                                         |                                   | भीर भासन                                                |
| ٩           | लक्ष्मण के बारे में | लक्ष्मण के बैभवके बिस्तारके बारेमें                          | १२ करोष हेकुल                     | करोब से अधिक कुल थय वर्ष रत्नी                          |
| •           | तुन सुनो ।          | दुम चेष्टा पूर्वक सुमी।                                      |                                   | से परिपूर्ण होकर साकेतपुरी में                          |
| *           | स्थमणनेबन्धावर्त    | क्र्यमणके मन्यावर्त                                          | २४ कियाकहै ।                      | कियाककल के समाम भोग हैं।                                |
| 3           | प्राचार बनुवाया ।   | भावास स्थान था।                                              | ५२ पद्मावतीभन                     | पद्मावती भादि युवतियाँ भन                               |
| > ₹         | =                   | रमका निवास                                                   | ६१ वर्गों को                      | बाजार की                                                |
|             | बंह प्राचाद         | प्रासाव                                                      | ६२ दर्वेकाइसरे                    | द्वेते आच्छादित होस्र दूसरे                             |
| ¥           | बेबाथी ।            | नैसा था, ऊँचा था और सब दिशाओं                                | ६० <b>हायीस्यर</b> ण              | हाथी प्रशान्त हृदयसे अतीत जन्म                          |
| ta ese      | <b>दमेंथा</b>       | का भवलोकन करने वाला था।<br>उसमें पर्वतसदस देंचा बर्दमान नामक | ६७ हाचास्मरम                      | हाया प्रशास्त <b>हर्यड</b> जतात जन्म<br><b>डा स्नरण</b> |
| ים ר        | प्रम,भ।             | विचित्र प्रेक्षायह या                                        | v• यह <b>त्रहालोक्यें</b>         | यह ब्रह्मोत्तर करूप में                                 |
|             |                     | ·                                                            | <b>g</b> -८१                      |                                                         |
|             | वबसेतबसे            | जनहें क्षुज्य होकरके वह हाथी शान्त                           | <b>4</b> -01                      | हुआ है तक्छे                                            |
|             | M4 04.1 (14 (1      | -                                                            | <b>∏−८</b> २                      |                                                         |
| <b>39</b> 9 | बहु वय जायगा ।      | वह तापस उसकी रक्षा करेगा ।                                   | ्।—८२<br>१०६ <b>स</b> फे <b>ह</b> | सफेद                                                    |
| 33 1        | त्तक्श्रुति से      | (वसु और पर्वतक की श्रुति से ?)                               | ११३ धैर्य                         | सु <b>ब</b>                                             |
|             | गर्भसेगबा ।         | गर्भसे क्षोगों का भानन्द रूप पह                              | ११९ चन्द्र कुलंकर                 | चन्द्र, इलंकर                                           |
| 1- '        |                     | विभू मामक पुत्र बत्पन हुआ।                                   |                                   | बोर से धुम्ध                                            |
| 907         | कमी नर्फर उस        | कमी तपश्चरण करके इस                                          | १२० सोहे के बारने की              | र्वाचने के संगे को                                      |

# Tribute .

| मुद्दित पाढ                             | चित्रन्य पाठ                                     | मुद्रित पाठ                       | <del>पश्चिम</del> ्य पाढ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                         | - <b>3</b>                                       | <b>1</b> 22                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| १ वरी में. हं <b>ड्</b> य               | नदी में देग से बीचे जाते हुए                     | १२ सिक्सिएइ                       | सम्बन्ध                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   | उरे                                              | <b>9</b> –88.                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ९ निरत हो                               | ंनिष्पादित हो                                    |                                   | नाटको द्वारा प्रश्नंसित होता हुआ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ६ संडेखना                               | <b>अनशन</b>                                      | •                                 | पहळे के सुबकों प्राप्त हुआँ ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <ul><li>द्वाबीकेपावा</li></ul>          | वह हाथी अपने युक्त के फलस्वरूप                   | ११ को मनुष्य                      | जो स्रोय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                         | दिवगणिकाओं के मध्य में सेक्डी                    | ११ इदि                            | <b>पं</b> तोष                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| _                                       | उत्त                                             | <b></b>                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| १९ करनेबार्डऔर                          | करनेवाके, कत्रवारी और                            | ँ १२ दानवेन्द्रभारी               | दानवेन्द्रीने राम भौर छम्मण का                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| २५ उत्तमहार                             | वि उत्तमहार'<br>किये हुए और सुमन्धित             | .*                                | वड़ा भारी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| २१ किये हुए, सुगन्धित<br>२० किने हुए    | क्षि हुए थे। (२१)                                | र्श्यापकोषःकरती है                | जीवलोक में बढ़ चढ़कर हैं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 74 1979 BN                              |                                                  |                                   | MINIST A APRIL S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                         | उरक-                                             | <b>~८५</b><br>१ <b>४ रव…चुभ</b> ट | والمنافق المنافق | क महीद्रामा ।                           | बारण नहीं कर्केंग्यः।                            | <b>१४ रयसुभ</b> ट                 | रिवक रथसवार के साथ और                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| १६ वश<br>१६ कमळों से                    | जयं<br>इ.स.च्याँ से                              |                                   | षोडे पर मवलम्बित सुभुद                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ३७ आये हुए आप                           | अज्ञात आप                                        | ६२ साधुमों को                     | साधुओं को सदा नगस्कार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| इ. सहमें है                             | रण में शतुर्थों को                               | ६८ एक                             | <b>अके</b> ला                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                         |                                                  | <b></b>                           | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>५: स्टब्से</b> :मृत्युः              | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·            | ।<br>१९ ऐसा कहकर                  | ऐसा बहाजाने पर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                         | . —                                              | ब-८८                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ५ वहरेत्राज्यह                          | ००।<br><b>स्ट</b> ी के बच्चे के कार्ने अवसमें वह | २४ ऐसा कहकर                       | 'ऐसा ही होगा' इस अकार कहकर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| १५ वसः                                  | वरा                                              | २५ वहाँकिया                       | वहाँ पर राजा इम्ब्ल्सको सस्त्रवि-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| १५-१६ (बराके)                           | (धराके)                                          |                                   | बाभ्यास के लिए भाया वेसकर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| १८ मंबिका                               | क्षेतिका                                         |                                   | (उसके गुर) दुर्जन विशिक्षावार्थ को                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| २१ चायलेशरीर वाला                       | दुःबदायी भावाज करता हुना भीर                     |                                   | भनुवेद में उसने सम्मुख्ट किया ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| •                                       | अर्दे हुए बरीरवाका                               | २८ • <b>अपने</b>                  | मचलने अपने राजाओं के साथ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                         | उ <b>देश</b>                                     | -69                               | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| २ सुरमन्त्र, थीमन्त्र                   | ं दुरँमन्यु, भीमन्युं ।                          | ३३ नर्तक और                       | नर्तक, अन्ननर्तक और                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ६ मधुरापुरी<br>२१ अपनेकिए               | प्रभापुरी<br>×ःनिकास दो                          | ५१ होकरशतुब्र!                    | होकर घर घर में जिनप्रतिमाओं की                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| १९ मेरातब तक                            | मेरा यह खल स्वभाव बाला दुःश्वित                  |                                   | स्थापना करके हे शशुघ्र !                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | हृद्य तब तक                                      | <b>4</b> २ (५२)                   | (५१–५२)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ३० डमेरके                               | राचा के                                          | ६२ काम में निरत                   | काम से समृद                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| •                                       |                                                  | <b>y</b> –९०                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ५ भाई स्थापके                           | भाई वीर लक्ष्मण के                               | - •                               | शत्रु के                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ७ उद्विम ऊपर                            | विद्रिप्त और इष्ट हो अपर                         | २६ किवह                           | कि तुम्हारे पास आने पर पहले जो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| १८ कंगर सतु के                          | अंगद और इन्जुबान भी दूसरी ओर                     | - <u>-</u> - , s                  | कुछ कहा गया था गृह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

# ८ हिन्दी श्राह्मसूर संघोषन

|      | _                        | Le la la la la la la la la la la la la la | Man and an a                         | in the second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second se |
|------|--------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | मुद्रित पाड              | ्रपृष्टितम्य पाढ                          | मुद्रित पाड्                         | पंडितस्य साम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|      | _                        | ख <b>रेष्ट्र-</b>                         | -९१                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      | इरिष्यज<br><i>शुक्रि</i> | भरिंजर<br>शणी                             | १२ वस इचरहोते                        | क्रोमह हजार महिकाएँ क्रोडे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| •    | <b>4</b> -1-             | च <b>रेज़</b>                             | _0.5                                 | ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| la.  | na-ana I                 | •                                         | -34                                  | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|      | प्रसन्नाद्धी !           | मृगासी !                                  | _                                    | भर्तकानी को-सन्दर्शक।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| •    | असम्म                    | <b>भर्लकृत</b>                            | २६ भाविका                            | आदि विषय सुद्ध का                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 6    | गमपतियों को              | गजपतियों को (गतपतिका≔प्रोबित              | २८ रामने उस                          | रामने सुन्दरियों है आप                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |                          | उ <b>रेश</b>                              | -93                                  | , `                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Įb   | उत्तम पुरुष              | सत्पुरुष                                  | ३० ६रके अचळ                          | करके सुक्रप्रद भावक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|      |                          | उदेव                                      | I–48                                 | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ą    | सुभट, सुप्रीव            | सुभट, बेबर सुप्रीव                        | ३८ सुन्दरआच्छन्न                     | सुन्दर पंद्रज और इसुदोंसे भाष्यन्त                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| •    | निर्देश                  | निर्देथी                                  | धेर झीछी से वन                       | पुक्तिन्द चाति के लोगों से दन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٤    | <b>११वाकु</b> सके        | <b>१६</b> वाकुकुलके                       | ६५ वदनामी सेमुझ<br>७६ तुम्हारेयद्यपि | बदनामी से बरकर अविक्रम्य सुद्धे<br>तुम्हारे साथ मेरा दर्शन (जिन्नम) चिर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| • \$ | वस्त्रस्व                | सुसक्ज रय                                 | . •                                  | ही या न हो। यद्यप                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 34   | गर्बिस                   | भास्वर                                    | ९५ रहकरपरिवनी                        | रहकर स्वजन और परिजनो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|      |                          | उद्देश                                    | <b> -९५</b>                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 6    | तुन्हारी कश्बी तुन्हारे  | हे लक्ष्मी ! यह सब तुम्हारे               | ५६ जीवनेहो ।                         | जीवने जरा, मृत्यु और रोग न पाये हो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 99   | रखने बाढे 🕏              | रकाने वाछे और बीर हैं।                    | ६१ उद्यामजलता है।                    | उद्यान को दुर्वचनरूपी आग से जलाता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 14   | बीर                      | बीर                                       |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| २९   | वन्दित                   | पृजित                                     |                                      | है उसके समान वह अभाष भी अप-<br>यहारूपी भाग्ने से बारंबार ककावा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 76   | दुः च के हेतुभूत         | <b>दुःस्त</b> देने वाळे                   |                                      | मताहै।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ५३   | अपबाद                    | <u>.</u> सथ                               |                                      | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 44   | तथा,नामा                 | तथा यन्त्र और वैतरणी आदि से नामा          | ६७ वैवै घारण किया ।                  | स्रान्ति घारण भी।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|      |                          | उरेश                                      | –९६                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1    | <b>आभूवण) से युक्त</b>   | भाभूषण) व चन्द्राकार आभूषण से युक्त       | ३१ भवंकर जंगल में                    | ×निकास दो।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 93   | कहने सेएकाफी             | कहने से वह एकाकी                          | ३१ में कारहोगी ं                     | गहीं मालम कि उस भवानक प्राप्त                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 93   | सीता कोहै।               | सीता अरण्यमें छोड़ दी गयी है।             | कृत् चडक्र <b>व्य</b> ाः ।           | में तुम को क्या मिलेगा (तुम्हारी क्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|      | नेत्रों मेंआपकी          | नयनाश्रुरूपी बादलों से ज्यात दिन वाली     |                                      | हाकत होगी) ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ,-   |                          | आपकी                                      | ३५ जो म्याकुछ                        | की पवित्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 22   | तरह एकही                 | तरह मुझे छोदते हुए एक ही                  | •                                    | ् <b>स</b> न्ति प्राप्त की ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| **   | (160. 646)               | •                                         | <b>४९ वैर्थ जात किया ।</b>           | ं च्यान्य अप्त का ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|      | ••                       | उरेन                                      | •                                    | . د سخان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| २९   | प्रकार निर्मेश           | प्रकार शुद्ध किरण के बमान निर्मक          | २९ विमल स्वं                         | ⊀निकाल दो ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|      |                          | डिश                                       |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1    | क्षरबोव्य                | इपर गुक्त कीका के बोग्य                   | ५२ बासीकळ के समान                    | अस्के से काटे हुए अस्क के अस्तात <sup>्</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|      | युद्ध कार्व में          | युद्ध के बीच                              | ६७ पुरी कीवेर, क्रहर                 | दुरिक, कीवेर, इदेश (इद्वेर)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

#### एडमस्टिप

|                       | मुद्रित पाड                                                           | पठितम्य पाठ<br>उ <b>रेष</b> -                                                                                                                                                                                                            | मुद्रित पाठ                                                                                                                                          | पंडितम्य पाड                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       | वनावरमें<br>कियों से                                                  | वनाकर उस बाबु पुरुष के द्वारा में<br>केर्तों से                                                                                                                                                                                          | २६ ऐसा <b>क्ट्रक</b> र                                                                                                                               | 'हवी प्रकार हो' ऐसा कहकर                                                                                                                                                                             |
|                       |                                                                       | खरेष-                                                                                                                                                                                                                                    | -700                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                      |
| १•<br>३५<br>३५        | वैक्तों<br>विक्षित<br>विपुत्र पुश्ववासी<br>तम उपरस्थ<br>क्योंकिसकता । | श्रीकाक हो ।     श्रीकाल हो ।     श्रीकाल हो ।     श्रीकाल हो ।     श्रीकाल हो ।     श्रीकाल हो हम स्था     श्रीकि में तुम निलंज्य हो हम स्था     उदेश-                                                                                  |                                                                                                                                                      | धुनकर<br>ओह रवीं है<br>वे हरूपर, यक्ष्यर तथा कुनार चस<br>में मही देख सकता।                                                                                                                           |
| 3.4                   | <b>जकार्य</b>                                                         | अवस्य कार्य                                                                                                                                                                                                                              | ९०५<br>१२७ सागरोपम की                                                                                                                                | पस्य की                                                                                                                                                                                              |
| -                     | सर्वक्रातेदे दी ।                                                     | ्यक्य काय<br>सर्वेश्वप्तने दोक्षा देकर आर्याओं को<br>सौंप री ।                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      | डनके (आगे) नारों विश्वाकों में पूर्व<br>से प्रारंभ करके अडमिन्हों के विश्वय                                                                                                                          |
| 45                    | गरक बोनियाँ हैं।<br>गरकावास )होते हैं।<br>तथावे                       | मरकाबास हैं।<br>गरकाबास) तथा प्रस्तर होते हैं।<br>तथा दु:क से कराहते हुए और संगों<br>को मरोकते हुए वे                                                                                                                                    | १४६ तथाजानो ।                                                                                                                                        | तथा (इनके बीच में उपर) पुन्दर<br>विभाग सर्वायिखिक जानो । (वे पीच<br>अनुत्तर विमान वी बहलाते हैं) ।                                                                                                   |
|                       | मोजनांग, बस्त्रांग<br>दिज्जांग                                        | मोजनांग, माचनांग, बस्त्रांग<br>दीपिकांग                                                                                                                                                                                                  | १७९ विससे जीव<br>१९६ भावति                                                                                                                           | जिससे मन्य जीव<br>मावित                                                                                                                                                                              |
|                       |                                                                       | उरेश-                                                                                                                                                                                                                                    | -१०३                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                      |
| 10<br>10<br>16<br>15. | धनदराकेधरके<br>दुर्जनी हाराधर से<br>(१९)<br>(१९)                      | वसदश से उसे कीन करके दुर्वनों द्वारा वस करवा के लिए निविद्ध किये जाने पर वर से (१७) (१८) स्वतके लिए ने इरिज किर एक दूसरे को मारकर अपने कर्मों के चल-स्वरूप चौर जंगल में चराह के रूप में उत्पन्न हुए । (१९) वसदर, स्यावस्पी तथा किर दूरिक | २० (श्रमार्थ पुरुष) २३ शीर जल से ७४ जोपुर्वोसे ८१ सुनकरशीयन्त्रने ८३ करने वास्त्र, चारित्र ९३ करकेकर्मी से १११ कोदी की जेती ११० जसरस्त १५१ जीको देखा | (इरिण) और निव्यों के जल से जो उत्कृष्ट वेच-पुष्टों से सुनकर प्रतिबुद्ध श्रीचन्त्रने करने वाला, विद्युद्ध सम्बक्ष्यवारी नारित्र करके स्त्रैणकर्मों से कोदों के लिए बाद धनदस्स सनदस्स सीके द्वारा देखा |
|                       | •                                                                     | उरेब-                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      | A1 2 M /1 201                                                                                                                                                                                        |
| 4                     | मोगोकरो                                                               | . भोगी, इसमें प्रतिषेध बत करी ।                                                                                                                                                                                                          | १२ नौकरी                                                                                                                                             | भाषिपत्व                                                                                                                                                                                             |
|                       |                                                                       | <b>छरेब-</b>                                                                                                                                                                                                                             | - <b>१</b> ૦૫                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                      |
|                       | चीतेन्द्र जीवा                                                        | बीतेन्त्र प्रवानपुर कीवा                                                                                                                                                                                                                 | ३७ विश्वतेसुनाकॅ ।                                                                                                                                   | विसरे वह सारा शतान्त वह सुनार्गा।                                                                                                                                                                    |
|                       | भसुत<br>भोगी वै विमृह,                                                | अच्युत<br>नोगों में अति मोह प्राप्त,                                                                                                                                                                                                     | ५३ वर्क हुई थी<br>५३ वर्क और दरव मुरदोंका                                                                                                            | जलावी चीं<br>जलते हुए और दस्य होते हुए शुरदों का                                                                                                                                                     |

# ८ दिन्दी अनुवाद संशोधन

| मुद्रित पार्ठ ।<br>५४ राक्षसीच्यात था;<br>५४ राक्षसीचह | पिटितब्य पाट<br>राक्षस, सियार और प्रेत-समूहके मुँह<br>प्रकाशित हो रहे थे;<br>राक्षसादि कव्याद प्राणियों से बह | मुद्रित पाठ<br>५८ वैतालोंरहे थे,<br>५९ कहींरहा था, | पठितन्य पाठ<br>वैतालों के द्वारा स्थलमूह के माहत<br>होने पर भृतगण घूमने कम क्ये के,<br>कहीं नील-पीत प्रकाश दिखाई दे |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ५५ डार्किनयों केऔर                                     | डाकिनियों हारा धड़ खींचे जाने से<br>डरावना था और<br>उद्देश—                                                   | ७९ और प्रणाम<br>७७ अतिप्रचंडयक्ष के<br>१०६         | रहा था,<br>और साधु को प्रसन्न करते हुए प्रणाव<br>अतिप्रचंड और भयंकर महायख के                                        |
| ७ गहण                                                  | गरुङ्                                                                                                         | धर यहाँ <b>हैं</b> ।                               | यहाँ उत्पन्न <b>हुए हैं</b> ।                                                                                       |
| ४० स्तेह के बन्धन में                                  | वंधुस्नेह में                                                                                                 | ४७ हद बुद्धिवाछे वे                                | दद संकल्प के साथ वे                                                                                                 |
|                                                        | उद्देश                                                                                                        | १०७                                                |                                                                                                                     |
| १ बीरगणधर                                              | बीर जिनेन्द्र के बुद्धिशाली और प्रथ-                                                                          | ९ भामण्डलकीगई ।                                    | मामण्डलकी भायु का निस्तार <b>आ गया</b> ।                                                                            |
|                                                        | मपद (प्रमुख) को प्राप्त गणधर                                                                                  | १३ शास्त्रों को जानते                              | दुर्दुद्धि जानते                                                                                                    |
|                                                        | उदेश -                                                                                                        | १०९                                                |                                                                                                                     |
| १८ महर्षिकबोधि                                         | महर्षिक देव के मनुष्य-जन्म में च्युत<br>होने पर भी बोधि                                                       |                                                    | त्याम कर देंगे ।                                                                                                    |
|                                                        | उद्देश-                                                                                                       | -११0                                               |                                                                                                                     |
| <b>७ भौद्यो</b> वाली                                   | <b>भाँखों बा</b> ला                                                                                           | १६ गीत गाने                                        | गीत मधुर स्वर <b>से गाने</b>                                                                                        |
| १६ कोईवीणा                                             | कोई स्त्री वीणा                                                                                               | <b>४९ भ</b> मृत रस                                 | अमृत स्वर                                                                                                           |
|                                                        | उद्देश⊸                                                                                                       |                                                    |                                                                                                                     |
|                                                        | २१ तुम्हारे विना तुम                                                                                          | हारे चिर सो जाने से                                |                                                                                                                     |
|                                                        | उद्देश-                                                                                                       | -११२                                               |                                                                                                                     |
| ९ फिरलोगों की                                          | फिर साधारण लोगों की                                                                                           |                                                    | शोणित का जो पान                                                                                                     |
| १८ नरको मेंपान                                         | नरकों में कीचड़ अथवा वीर्य और                                                                                 | २१ मोहवशतो                                         | मोहवश कूदने लगें तो                                                                                                 |
|                                                        | उद्देश⊸                                                                                                       | ११३                                                |                                                                                                                     |
| ४२ लोक मेंहो ।                                         | लोक में मुझे अगुआ करके मोह को                                                                                 |                                                    | प्रथम राजा हो।                                                                                                      |
|                                                        | प्राप्त सभी मूर्खी और पिशाचों के तुम                                                                          | ५५ दिनहैं ।                                        | दिन क्या सुस्त्र से अ्यतीत हुए ?                                                                                    |
|                                                        | उदेश-                                                                                                         | -{{8                                               |                                                                                                                     |
| २१ वैतिस                                               | र्सेतीस                                                                                                       | <b>5</b>                                           |                                                                                                                     |
| २३ पूर्वश्रुत से                                       | पूर्वगत भुत से                                                                                                | २४ वे                                              | <b>उस</b>                                                                                                           |
|                                                        | उदेश-                                                                                                         | - ११५                                              |                                                                                                                     |
| ६ माचना-वजामा                                          | नाच-कृद                                                                                                       | २२ औरगये।                                          | और रस्ते पर चल पदे।                                                                                                 |
| 4 1111 1311                                            |                                                                                                               | - ११७                                              |                                                                                                                     |
| ३ स्वाध्यायनिरत                                        | स्वाध्याय और किया में निरत                                                                                    | १८ ऐसेऔर                                           | ऐसा उपसर्ग करके और                                                                                                  |
| ७ पूर्वकी भव सीता                                      | पूर्व भव की सीता                                                                                              | <b>१९. हॅंसतीकह</b> ा                              | सीता ने अचानक कहा                                                                                                   |
| १२ मेंडसके                                             | में वैमानिक देव ऐसा कहूँ जिससे वह                                                                             | २० पास मेंडसने                                     | पास में आकर उसने                                                                                                    |
| १९ सम्यन्दर्शैनराम के                                  | मेरा मित्र हो जाय तब उसके<br>मरकगत सक्ष्मण को लाकर उसकी                                                       | २८ राषव !हैं !                                     | राधव ! पासमें यह कौनसी वनस्पति है !                                                                                 |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                | सम्यक्षोधि प्राप्त करवाके राम के                                                                              | ३८ हे साथ !                                        | ×निकाल दो                                                                                                           |

### पडमबरियं

| मुद्रित पाठ                                                                                                                      | पठितव्य पाठ                                                                                                                            | मुद्रित पाठ                                                                                                                                             | पठितम्य पाठ                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ३८ द्वमने पिंजर का                                                                                                               | तुमने स्नेष्ट्रपिजर को                                                                                                                 | ३९ केवलज्ञानातिसय                                                                                                                                       | केवळज्ञानातिशयप्राप्त                                                                                                                                                                                           |
| ३९ दुम्हारा                                                                                                                      | तुम                                                                                                                                    | ३५ है।                                                                                                                                                  | हो ।                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                  | उदेश-११                                                                                                                                | 6                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |
| ५ कितने ५ पेकोबहुत बार ८ कितने कोतप्त ८ ताँबापिकाया ३९ जोप्रमाप्त ३७ वहराम ३७ मरहक्षेत्र में काया ४२ केकेईयुमित्रा ५३ वटा से सुक | कितनेक<br>पेड़ों से लगे हुए थे और उनको बहुत<br>बार<br>कितनेक को तप्त<br>ताँवे जैसा पानी पिलाया<br>को अनेक कोडों अबों में बेदना प्राप्त | ५६ हुआ है। ६६ श्रीदास ७४ वेकरेंगे। ७९ परापुर मेंचसी ८९ भागों की कथा ८३ वह ८३ भागण्डल देव को ८६ पन्त्रह हुआर ९३ भाव से सुनता है ९५ भनार्थीधन ९८ पुष्य के | हुआ।  ऋषिदास  वह देव आदि कई सव प्राप्त करेगा।  पशपुर में सक्ष्मण नकथर होकर डसी  भवों का वर्णन वह देव  सामण्डल को  सन्नह हजार  भाव से पड़ता है और सुनता है  धनायीं महा विपुल धन  ग्रुभ और इसरे की सी से दूर रहो। |
|                                                                                                                                  | अनुवाद में स्वीकरणीय पाठान्तरों का अनुवाद                                                                                              | ११० देवलोगों को वे<br>भी शामिल है।                                                                                                                      | देवलोग वे                                                                                                                                                                                                       |

### Prakrit Text Society Series.

- Angavijja (Science of Divination), edited by Muni Shri Punyavijayaji, Eng. Int. by Dr. Motichandra and Hindi Int. by Dr. V. S. Agrawala, 1957, Demy Quarto Size, Pages 8+94+372. 21-00
- Prākrita-paingalm, Part I,
   edited by Dr. Bhola Shanker Vyas, (Text, Sanskrit Commentaries, Hindi Translation, Philological Notes and Glossary), 1959 Demy Octavo Size,
   Pages 700.
- Cauppannamahāpurisacariyam of Śilānka,
   edited by Pt. Amritlal Mohanlal Bhojak, Introduction
   by Dr. Kl. Bruhn, 1961, Demy Quarto Size, Pages
   8+68+384.
- 4. Prākrita-paingalam, Part II,

  (Critical Study of the metres and language and literary assessment of the Text) by Dr. Bhola Shanker Vyas, 1962, Demy Octavo Size, Pages 16+16+592+12.
- Ākhyānakamanikośa of Ācārya Nemicandra, with Commentary of Āmradeva, edited by Muni Shri Punyavijayaji, Introduction by Dr. U. P. Shah, 1962, Demy Quarto Size, Pages 8+26+16+30+424.

- 6. Paumacariyam of Vimalasūri, Part I,
  Revised Edition of Dr. H. Jacobi, edited by Muni Shri
  Punyavijayaji, Hindi Translation by Prof. S. M.
  Vora, Eng. Int. by Dr. V. M. Kulkarni, 1962, Demy
  Quarto Size, Pages 8440+376.
- Pāia-Sadda-Mahannavo by late Pt. H. T. Seth, Second Edition, 1963, Demy Quarto Size, Pages 64+952.
   Library Edition 30-00 Student Edition 20-00
- 8. Pasanahacariu of Padmakirti, edited by Prof. P. K. Modi, with Hindi Introduction and Translation, Word Index and Notes, 1965, Demy Quarto Size, Pages 8+124+170+232. 25-00
- 9. Nandisūtram with Cūrņi of Jinadāsa, edited by Muni Shri Punyavijayaji with Indices, 1966, Demy Quarto Size, Pages 8+16+104. 10-00
- Nandisütram with Vrtti of Haribhadra and Tippani of Shrichandra,
   edited by Muni Shri Punyavijayaji, 1966, Demy Quarto Size, Pages 8+16+218.

#### Works in Press

- 1. Sütrakritziga Cürni.
- 2. Dasakāliya Cūrņi.
- 3. Prithvicandracarita.
- 4. Mülasuddhiprakarana,

- 5. Vajjalaggam.
- 6. Prakrita Grammar by Kramadisvara.
- 7. Kathakoia.
- 8. Prakrita Sarvasya.

#### Lalbhai Dalpathhai Series

#### Royal Octavo Size

- 1. Saptapadarthi of Sivaditya with a Commentary of Jinavardhana Suri, edited with Introduction by Dr. J. S. Jetly, 1963, Pages 15+8+98. Rs. 4-00
- Catalogue of Sanskrit and Prakrit Manuscripts, Muniraja Shri Punyayijayaji's Collection, Part I, Compiled by Muniraja Shri Punyavijayaji, Edited by Pt. A. P. Shah, with excerpts from colophons, 1963, Pages 12+481+210, Rs. 50-00
- Kāvyašikṣā of Vinayacandrasūri, edited with Introduction by Dr. Hariprasad G. Shastri, 1964, Pages 23+197, Rs. 10-00
- 4. Yogaśataka of Haribhadrasūri with autocommentary and Brahmasiddhānta samuccaya, edited by Munirāja Shri Punyavijayaji, with Eng. Trans. by Dr. K. K. Dixit and Introduction by Dr. Indukala Zaveri, 1965, Pages 6+30+106 and 2 Coloured Plates, Rs. 5-00
- 5. Catalogue of Sanskrit and Prakrit Manuscripts, Muniraja Shri Punyavijayaji's Collection, Part II, Compiled by Muniraja Shri Punyavijayaji, Edited hy Pt. A. P. Shah, with excerpts from colophons, 1965, Pages 12+364 (483 to 850) +214 (211 to 424), Rs. 40-00
- 6. Ratnākarāvatārikā of Ratnaprabhasūri, Pt. I, a commentary on Vādī Devasūri's Pramāņanayatattvāloka, with two Sanskrit super-commentaries, edited by Pt. Dalsukh Malvania, with Gujarati Translation by Muni Shri Malayavijayaji, 1965, Pages 12+240, Rs. 8-00

- 7. Gitagovinda of Jayadeva with King Mananka's commentary, edited by Dr. V. M. Kulkarni with Introduction and Six Appendices, 1965, Pages 26+131, Rs. 8-00
- Nemirangaratnakara Chanda of Kavi Lavanya samaya, an old Gujarati poetic work, edited by Dr. S. Jesalpura, with Introduction and Śabdakośa, 1965, Pages 8+108 and 4 Plates, Rs. 6-00
- Nātyadarpaņa of Rāmacandra and Gunacandra, A Critical Study by Dr. K. H. Trivedi, with Seven Appendices, 1966, Pages, 10+340 Rs. 30-00
- Viseşāvasyakabhāṣya of Ācārya Jinabhadra with Auto-Commentary, Pt. I, edited by Pt. Dalsukh Malvania, 1966, Pages 16+282 Rs. 15-00
- Akalanka's Criticism of Dharmakirti's Philosophy— A Study By Dr. Nagin J. Shah, 1967, Pages 20+316, Rs. 30-00
- Ratnākarāvatārikādyašlokašatārthi of Vācaka Shri Jinan.āņikyagaņ', edited by Pt. Bechardas J. Doshi along with Introduction, 1967, Pages 24+117, Rs. 8-00
- 13. Śabdāmuśāsana of Ācārya Malayagiri ( a work on Sanskrit Grammar) with Auto-Commentary, edited by Pt. Bechardas J. Doshi, along with Introduction and Six Appendices, 1967, Pages 8+20+564+46, Rs. 30-00

#### Works in Press

- Kalpalatāviveka-Kalpapallavašesa of Mahāmātya Ambāprasāda.
- 2. Nighantušesa with Vrtti of Hemacandrasūri,
- Viśesavaśyakabhasya with autocommentary of Jinabhadragani, Pt. II.
- 4. Ratnākarāvatārikā of Ratanprabhasū.i, Pt. II.
- 5. Neminabacariu of Second Haribhadra.
- 6. Adhyatmabindu of Up. Harşavardhana with autocommentary.
- 7. Nyayamanjarigranthibhanga of Cakradhara.

- 8. Madanarekhā Ākhyāyikā of Jinabhadrasūri.
- 9. Yogabindu of Haribhadra with Eng. Translation, Notes, etc.
- Yogadṛṣṭisaumecaya of Haribhadra with Eng. Translation, Notes, etc.
- 11. Some Aspects of Indian Retigion and Philosophy.
- 12. Catalogue of Sanskrit and Prakrit Manuscripts, Part III,
- 13. Catalogue of Sanskrit and Prakrit Manuscripts, Part IV.
- 14. Agama-Index: Prakrit Proper Names Dictionary.